



|  |  | ķ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |



### आयविर्त प्रकाशन-गृह

४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट

कलकत्ता

प्रकाशक : विश्वनाथ मोर

Darga inh Ministral Library,

Figure 1701.

The state of the state of

1950

मुद्रकः जीवनकृष्ण हार्मा इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद





फ़ीटो-नागेश्वर राव



भारत संघ के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को षष्ठि-पूर्ति के उपलक्ष्य में १४ नवम्बर १९४९ को भेंट

|     |  | t t      |  |
|-----|--|----------|--|
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  |          |  |
|     |  | <b>,</b> |  |
| s t |  |          |  |

#### भूमिका

यह ग्रन्थ स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, १४ नवम्बर १६४६ को, उनकी षष्टिपूर्ति के उपलक्ष में भेंट करने के लिए प्रस्तुत किया गया, ग्रौर हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी में एक साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है।

ग्रन्थ में प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू के कृतित्व ग्रथवा ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। वैसा प्रयत्न ऐतिहासिक तटस्थता की ग्रपेक्षा करता है; ग्रीर हमारे प्रधान मन्त्री का कार्य-काल, तथा उसमें होने वाली बड़ी-बड़ी घटनाएँ श्रभी तक हमारे इतने निकट है कि उन्हें निरपेक्ष होकर देखना सम्मव नहीं है। ग्रन्थ वास्तव में ग्राभिनन्दन ग्रन्थ है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारतीय ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय मित्रों, सहक्षीमयों ग्रीर प्रशंसकों ने मानव नेहरू के गुणों ग्रीर उनकी प्रतिभा तथा महत्ता का एक रेखांकन करने का प्रयत्न किया है। यह भी चेष्टा की गयी है कि पंडित नेहरू की जीवनी को भारत के स्वाधीनता-संग्राम के परिपाद्य में रख कर देखा जाय। निस्सन्देह एक ऐसे जनप्रिय नेता के जीवन की श्रपेक्षा में समकालीन घटना-वृत्तान्त का विवेचन ग्रत्यन्त कठिन है; ग्रीर यह स्पष्ट है कि ग्रन्थ के लेखकों को इस कठिनाई का भान रहा है ग्रीर उनके मत-प्रकाशन में संकोच का कारण बना है। जो हो, ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध का सम्बन्ध उनके व्यवितत्व से ग्रीर ग्राधुनिक भारत के निर्माण में उनकी देन से है। उत्तरार्द्ध में देशी ग्रीर विवेशी विशेषज्ञों के विभिन्न विषयों पर लेख हैं। भारत के विभिन्न साहित्यों से भी प्रतिनिधि लेखकों की रचनाएँ दी गयी हैं जिनसे भारत के ग्राधुनिक साहित्य का प्रतिचित्र मिल सकता है। साहित्य खंड में स्वयं पंडित नेहरू के लेखन के भी कुछ सन्दर्भ दे दिये गये हैं।

ग्रन्थ का कलाशिल्प-सम्बन्धी ग्रंश अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसमें यह उद्योग किया गया है कि भारत की चित्र, मूर्ति ग्राँर वास्तु-कला की परम्परा की एक रूप-रेखा पाठक के सामने उपस्थित की जा सके। चित्रों के चयन में यह ध्यान रखा गया है कि चित्र प्रतिनिधित्व तो कर सकें किन्तु साथ ही ऐसे भी न हों कि ग्रति-परिचय के कारण ग्रवज्ञेय जान पड़ें। कुछ चित्र पहले जहाँ-तहाँ प्रकाशित हुए हैं लेकिन श्रधिकांश का प्रकाशन यहाँ पहली बार हो रहा है। चित्रों का ग्रत्यन्त संक्षिप्त परिचय भी चित्र-सूची में दे दिया गया है।

फ़ोटोचित्रों में पंडित नेहरू का पूरा जीवन-वृत्त देने का भी प्रयास किया गया है। श्रभी तक ऐसा कोई ध्रामीजन दूसरा नहीं हुआ है। ग्रन्थ में दिये गये लगभग १०० चित्रों में, जिनमें कुछ पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं, उनके जीवन की कहानी विणत हो गयी है। निस्सन्देह उसमें कहीं-कहीं त्रुटियाँ रह गयी हैं; क्योंकि बहुत-से फ़ोटो अब उपलभ्य नहीं हैं और हमने केवल मूल फ़ोटोग्राफ़ों का ही उपयोग किया है, पुराने छापों को फिर से सँवार कर नया बनाने का ग्रत्न नहीं किया।

रेखांकन श्रौर मंडन विशेष रूप से ग्रन्थ के लिए बनवाये गये हैं, श्रौर भारत के सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी श्रन्तःप्रेरणा से सम्बन्ध रखते हैं।

प्रन्थ की त्रुटियों और श्रपनी भर्यादाश्रों से हम भली भाँति श्रवगत हैं। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यों ग्रथवा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में लेखकों का संकोच सहज ही समभा जा सकता है, यद्यपि भिन्न परिस्थिति में वैसा उद्योग पंडित नेहरू के श्रनेक प्रशंसकों श्रीर सहयोगियों को प्रीतिकर होता।

इस ग्रन्थ की विक्री से जो कुछ लाभ होगा वह पंडित नेहरू द्वारा निविष्ट किसी सार्वेजनिक सेवा-कार्य में अपित किया आयेगा।

सम्पादन समिति

#### श्राभार-स्वीकृति

नेहरू ग्रभिनन्दन ग्रन्थ को प्रस्तुत करने मे राम्पादको को निम्नलिखित राज्जनों श्रोर संस्थाओं का सहयोग मिला। जनका ग्राभार रामिति हार्दिक भाव से स्वीकार करती है—

पुस्तको के लिए--अ० भा० काग्रेस कमेटी, दिल्ली का।

पं० जवाहरताल नेहरू के भाषणों के लिए—भारत सरकार के प्रचार सान्यालय के प्रकाशन विभाग का। जवाहरलालजी के नित्रों, हस्तलेखों और उनसे सम्बन्ध रचने वाली प्रन्य सामग्री के लिए—म्युनिसिपल सम्महालय, इलाहाबाद के अधिकारियों का, और विशेष तथा निजी रूप से पं० अजमोहन व्यास का; श्री याकोब एप्स्टाइन, लंडन; श्री सुक्षीर खारतगीर, देहरादून; श्री प्रेमनारागण विपाठी, 'पाणिक', जबसपुर; श्री नारायणराव कुलकर्णी, बीजापुर; श्री नागेश्वर राव, वम्बई; श्री गणेशप्रसाद अगंल, और श्री सांयल वर्मा, इलाहाबाद; श्री विजयकृष्ण, बनारस, डा० कामेश्वर राव, वाल्टेयर का; 'हिन्दुरतान टाइग्स', नयी दिल्ली; 'टाइग्स ऑफ इंडिया', बम्बई; प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार; तथा 'गणेशकांकर हृदयतीर्थ', निरगाव का।

प्राचीन चित्रों, मूर्तियों, तथा कला और पुरातत्त्व राम्बन्धी प्रत्य सागग्री के लिए—भारत कलाभवन, बनारस के अधिकारियों का तथा व्यन्तिगत रूप से राम श्री कृष्णदास का, जिनसे कथा-सागग्री के कसन, चयन, और प्रेस के लिए रायोजन में अमूल्य सहायना और परामर्श गिला; कलाभवन, बान्तिनिक्तन के श्रीवकारियों और अध्यापकों का; भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग का तथा उसके प्रान्तीय अधिकारियों का; जा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली का उनकी बहुभूल्य सहायता और परामर्श के लिए; जा० रटेला क्रामरिश का बहुभूल्य परामर्श के लिए; श्री गांपीकृष्ण कानोडिया, श्री रामेन्द्रनाथ चक्रवर्त्ती, श्री रशीन मैत्र, श्री गोपाल घोष तथा श्री प्रदोष वासगुष्त, कलकत्ता; श्री गांपीकृष्ण कानोडिया, श्री रामेन्द्रनाथ चक्रवर्त्ती, श्री रशीन मैत्र, श्री गोपाल घोष तथा श्री प्रदोष वासगुष्त, कलकत्ता; श्री गांपीकृष्ण कानोडिया, श्री ह्यालांसह श्री अम्बालाल सारामार्थ, ग्रहमदाबाद; महाराज बीकानेर; श्री कृपालसिंह शेखावत तथा श्री रामिक्कर, शान्तिनिक्तन; श्री कैंवल कृष्ण हेन्बर, श्री बाबू हेकर, श्री प्यावक्ष चावडा तथा श्री जगन्नाथ श्रीह्वासी, वग्वई का; प्रिस श्रांक बेल्स म्यूजीयम, बम्बर्ध, ग्रवनेंग्वर ग्यूजीयम, ग्रास तथा नेशनल म्यूजीयम आंक्र सीलोन के श्रविकारियों का; श्री के० एम० गान्धी, आंल इंडिया एसोसिएसन श्रोंफ फाइन श्रार्ट्स, बम्बर्ड का; श्री सतीशचन्द्र काला, इलाहाबाद का; श्री पुलिनिवहारी सेन और विक्वभारती के प्रकाशन विभाग का।

हिन्दीतर भाषाओं से हिन्दी अनुवाद करने में सहायता के लिए—अयाग विश्वविद्यालय के सर्वश्री रामसिंह तोमर, लक्ष्मीसागर वार्णोंग, ब्रजेक्वर वर्मा, रघुवंधसहाय वर्मा, आर० एस० ओक्सा तथा जयकान्त मिश्र का; हिन्दुरतानी एकेडेमी के श्री रामवन्द्र टंडन, श्री पारसनाथ तिवारी तथा श्री भोलानाथ तिवारी का; इलाहाबाद के सर्वश्री भगवानदास गृष्त, उत्तमनारायण भटेले, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, विष्णुवत्त मिश्र, शंकरदयाल सबसेना, सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी, मुरली-धर क्षमी का; कुमारी कृष्णाकुमारी अप्रवाल तथा श्रीमती अतसीलता दास का; श्री शीतलसहाय श्रीवास्तव, फतेहपुर; श्री मोहनलाल वाजपेयी, शान्तिनिकेतम का; तथा स्व॰ श्री गोपालकृष्ण, काशी का।

पुस्तक-सूची प्रस्तुत करने में सहायता के लिए—बिटिश म्यूजीयम के श्रधिकारियों का; लायब्रेरी ग्रॉफ़ कांग्रेस, वाशिंगटन, श्रमरीका का; कोलम्बिया विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष का; नेशनल लायब्रेरी, कलकता तथा सेंट्रल लाय-ब्रेरी, बड़ोदा का; कलकत्ता श्रौर काशी विश्वविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों का; तथा 'इंडियन लायब्रेरियन', शिमला के सम्पा-दक श्री सन्तराम भाटिया का।

प्रेस के लिए पांडुलिपियाँ प्रस्तुत करने तथा प्रक-संशोधन के कार्य में--सर्विशी हरीशेचक पुष्त, त० व्यं रामकृष्ण

पुब्बाराव, सत्येन्द्र 'शरत्', इलाहाबाद; बीठ वीठ सूर्यराव. केठ ताताचारी श्रोर भीठ एक वर्णालयान, नयी दिल्ली; तथा विशेष रूप से श्री लल्लीप्रसाद पांडेय का, जिनके सहयोग के बिना रांशोधन का काम समय पर ही ही नहीं सकता था।

सर्वे श्री दिलीपकुमार गुप्त, शिवनाथ मिश्र, मोहन सिंह सेंगर और पुरुषोत्तम टलवासिया, कलकना; शिशियकमार घोष तथा कृष्णिककर, शान्तिनिकेतन; दशरथ नारायण, नाथनगर के प्रति भी समिति आभारी है।

इसके श्रतिरिक्त समय समय पर जिन व्यक्तियों से विविध प्रकार का सहयोग प्रोर परामर्श मिलता रहा है, श्रीर जिन सब का नामोल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है, उनके प्रति भी समिति कृतज्ञता ज्ञापन करती है।

## ग्रनुक्तमग्री

| भूमिका                   |                                           | la.                  |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| श्राभार-स्नीकृति         |                                           | 9                    |
| सन्देश                   | ः चत्रवर्ती राजगोपालाचार्य                | ६-१०<br>२७           |
| आशिषः                    | ः चल्लभभाई पटेल                           | २४-२ <u>६</u>        |
| श्रभिगन्दन               | ः राजेन्द्रमसार                           | ₹0- <b>३</b> १       |
| 71.1.4.1                 |                                           | 40~4 <b>ξ</b>        |
|                          | पष्ठ्यव्दि समादर                          |                      |
| सैचिलीशरण गृप्त          | ः जवाहरलाल से                             | ş                    |
| एमग ने बर्जरा            | ः 'प्राचादी का पर्वाच'                    | ,<br>8               |
| यान्द्र जीद              | ः 'सत्ज श्राभिजात्य'                      | ¥                    |
| श्रपटन सिवलेयर           | : फर्मधीर                                 | Ę                    |
| हरेन्द्रनाथ बहुगाध्याय   | ः जयाहरलाल के प्रति                       | <i>'</i>             |
| गिल्बर्ट गरे             | ः तुकानी युग का गहागुरुष                  | ĸ                    |
| लार्ड पेथिक लारेस        | : विश्व में भारत का स्थान                 | 6-60                 |
| हेरएट लास्की             | ः महान् कृतित्व                           | * ?                  |
| पट्टाभि सीतारागैग्या     | ः त्यागयीर                                | १२                   |
| खानिया अदीन              | ः रामर्थं राष्ट्र-निर्माता                | १३                   |
| विन ड्युरंट              | ः भ्रनल निष्ठा                            | १४                   |
| एडमंड प्रीबा             | ः महान् विश्व-नागरिक                      | १ <b>પ્ર</b>         |
| जल्ला श्रत्म-निन्दरत्रम् | ः व्यावहारिक प्रजातन्त्र की भित्ति        | १६                   |
| शेख प्रब्दल्या           | ः ज्ञान्ति श्रौर प्रगति का प्रतीक         | 39-019               |
| श्रार० जी० नैयेन         | ः भारत का भाग्य-विभायक                    | २०-२३                |
| रविशंकर शुक्ल            | : देश का उज्ज्वल रतन                      | 88                   |
| मार्गरेट स्टार्म जेगरान  | : 'इंग्डेंड का भी सोभागा'                 | २४                   |
| भागा खान                 | : कमेठ स्वयन-प्रष्टा                      | <b>२</b> ६           |
| भाल गगापर खेर            | ः एक प्रभावशास्त्री व्यक्तित्व            | २७-२८                |
| विनोबा भावे              | ः 'भगवान् की श्रसीम कृपा'                 | 38                   |
| मोहनलाल सक्सेना          | ः मनुष्यों भें जबाहर                      | ₹ 0                  |
| राजकुमारी ग्रमृतकीर      | ः मानव-सहानुभूति का श्रागार               | ३१-३२                |
| स्टीफ़िन स्पेंडर         | ः एकमात्र सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ            |                      |
| एन० जी० रंगा             | ः प्रजातन्त्रवादी विचारक                  | 38-36                |
| नन्हेयालाल गानिकलाल मुशी | ः ग्रावर्धं के प्रति सम्पूर्ण रामर्पण     | ३७-३व                |
| गोविन्दवरुलभ पन्त        | ः 'भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की प्रतिमृति' | \$ E=80              |
| प्रेमसिंह सोढवंश         | ः एक गतिशील व्यक्तित्व                    | √ <b>&amp;</b> \$-&£ |
| •                        |                                           |                      |

|                           | *                                                    |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| रामधारीसिह 'दिनकर'        | : जनता श्रीर जवाहर                                   | R3-KR            |
| श्रीमन्त्रारायण अग्रवाल   | : महात्मा गान्धी का उत्तराधिकारी                     | ४४-४६            |
| एना कामेन्सकी             | : पूर्व क्रोर पश्चिम का भिनन : नवाहरलाल की वृष्टि मे | ४७-४८            |
| श्रहमद श्रमीन थलमन        | : एशिया की गुबित                                     | 86-80            |
| पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास    | ः भारत का प्रथम नागरिक                               | ५१-५२            |
| जेरहड हर्ड                | : तीसरे संक्रवण का नेता                              | X3-XC            |
| मिर्जा मुहम्मद इस्माइल    | : समभौते की भावना                                    | ५७-५८            |
| हरिसिंह गौड़              | : राजनीतिज्ञ तथा प्रधान मन्त्री                      | ५६-६०            |
| विलियग नन                 | : नेतृत्व में प्रमुख                                 | ६१-६५            |
| तान युन शान               | ः पंडित जवाहरसारा ग्रोर चीन                          | ६३-५४            |
| कृष्णताल श्रीधरानी        | : नेहरू का ग्रातर्राष्ट्रीय प्रभाव                   | التم الو- او الد |
| -<br>एडगर स्नो            | : भारतीय लोकतन्त्र का विश्वति                        | 90-37            |
| एस० वेसी-पिद्जजेरल्ड      | : प्राच्य तथा पारचात्म का श्रेष्ठ समन्वय             | との-たの            |
| कैलारानाथ काटजू           | ઃ ફમારી एकता का प्रतीय                               | एए ३ए            |
| मोहम्मद हफीज सैयद         | : नेहरू के लोकित जाला का शाष्यात्मिक श्रापार         | ७८-६१            |
| टी० विजयराघवाचार्य        | : विगासभील राजनीतिज्ञ                                | 5, 2-11.3        |
| टाम विद्रिगहम             | : 'विश्व इतिहास की भलम'                              | 44-44            |
| के० एम० पणिकर             | ः इतिहासकार नेहरू                                    | E74-20           |
| हुमायूँ कबीर              | : साहित्यकार नेहरू                                   | x3-93            |
| म्यूरिएल वसी              | : निर्वासन श्रीर ग्रात्गजीतनी                        | EX-80            |
| सार्दूल सिंह क्यीस्वर     | ः एक चरित्रांकन                                      | 608-608          |
| ग्रार्थर मूर              | ः एक भारतीय हैमलेट                                   | 807-803          |
| नारायणदास रतनमल मलकानी    | : गुरु-चरणों में                                     | \$ 0.2-\$ 0.5    |
| स्टुग्रर्ट चेज            | ः नेहरू श्रीर मध्यम गार्ग                            | १०७-१०द          |
| कमलादेवी चट्टोपाध्याय     | ः स्वतन्त्रता-युद्ध का श्रमुभवी सिपाही               | 808-888          |
| इक्रबाल सिंह              | : नेहरू का व्यक्तित्य-एक सेतु                        | 885-888          |
| जान सार्जेट               | ः एक महान् मानववादी                                  | ११४              |
| सर्वेपल्ली राधाकुल्णन्    | ः महान् ग्रावर्शों का निर्भीक समर्थक                 | ११६-११५          |
| गगगविहारी मेहता           | ः शक्ति तथा तेजस्यिता का पूंज                        | 886-843          |
| फ़ोनर जॉकवे               | : गान्धी श्रौर नेहरू                                 | १२४-१२५          |
| किशोरलाल घ० मशरूवाला      | ः बुद्धि, भनित श्रोर कर्म का सुमेल                   | १२६-१२७          |
| लीलावती मुंशी             | ः एक व्यक्ति चित्र                                   | 399-298          |
| कालिदास नाग               | ः अन्तर्राष्ट्रवादी नेहरू                            | 259-059          |
| सियारामशरण गुप्त          | : हीरक तिथि                                          | थ इंड            |
| वासा सूर्यनारायण शास्त्री | ः पष्ठिपूर्तिमहोत्सवाभिनन्दनम्                       | १३८              |
|                           | ·                                                    | - *              |

#### संस्मरण

| नरेन्द्र देव      | ः संस्मरण        | 826-88R |
|-------------------|------------------|---------|
| वनस्यामदास विङ्ला | : 'सब से निराले' | 62X-624 |

|                                                     | અનુ <del>વાન વા</del>                                         | १इ                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ग्रापन स्टीफेन्स                                    | ः स्फूलि का रहस्यहठयोग                                        | <i>१४७-१४</i> ≈               |
| जर्ट्रड एमसंन रोन                                   | ः पंडित नेहरूजेल में ग्रौर बाहर                               | १४६-१५३                       |
| सुधीर चुगार छः                                      | ः एशियाई श्राकाञ्च का स्वर्ण-गरुड्                            | 878-87E                       |
| हिकभत नगूर                                          | : गान्धी जी की जय                                             | १६०                           |
| धूर्जेटिप्रसाद मुकर्जी                              | : 'भारत की राबसे संस्कृत श्रावाज'                             | १६१-१६५                       |
| म्गुरिएल तेस्टर                                     | ः बरें भोर श्रहिसा                                            | १६६                           |
| माधव शीहरि श्रणे                                    | ः भन्न प्राचरण के मानदंड                                      | १६७                           |
| निरंजन सिंह गिल                                     | : मनसा वाचा कर्मणा लोकिक                                      | १६८-१७०                       |
| लायनेल फील्डेन                                      | ः विल्ली ग्रोर मानसिक स्वास्थ्य                               | १७१-१७२                       |
| केनिननार कुमार पिल्लय                               | : प्रधूरा भाषण                                                | <i>१७३-१७४</i>                |
| नापूराम द्विवेदी                                    | : 'बरें का छता !'                                             | १७५                           |
| धीरालास देगाई                                       | ः 'मुक्ते बड़ी-बड़ी भीड़ों से वास्ता पड़ा है'                 | १७६-१७%                       |
| गोविन्ददास                                          | ः 'शुष्क, परिश्रसी, महान्'                                    | 808-820                       |
| राय कृष्णदास                                        | : 'घ्यम ने गालिब'                                             | १८१-१८३                       |
| सुधीर गारतगीर                                       | ः जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति                                    | १८४                           |
| हरिगाङ उपाध्याय                                     | ः जवाहर का जोहर                                               | १८५-१८७                       |
| थीप्रकाश                                            | ः कुछ संस्मृतिया                                              | १८६-२०३                       |
| शंकर                                                | ः नेहरू-चरित                                                  | २०४-२१२                       |
|                                                     |                                                               |                               |
|                                                     | जीवनी                                                         |                               |
| गागालाल चमवलाल मेहता                                | ः नेतृरू ः एक जीवनाध्ययम                                      | 784.700                       |
|                                                     | विशेष लेख                                                     |                               |
| ए० रागस्थामी मुद्धालेगर                             | ः भारत तथा उसकी वैवेधिक गीति                                  | २० <i>३-</i> २७६              |
| प्रार्थर मारक एनक लोवर                              | : साम्राज्यवाद या केन्द्रवाद                                  | २७५-२७ <i>६</i>               |
| भावर आरण एगण जावर<br>नान्दूलाल नगीनवास वनीन         | : श्राधिक अनुसाधान तथा विक्षण-संस्था                          | २००-२० <i>६</i><br>२८०-२८३    |
| •                                                   | : भारतएक लोकिक राज्य                                          | २००-२०२<br>२०४-२ <b>८</b> ८   |
| गुच्मुल निहाल सिंह<br>के० टी० शाह                   | : स्वतन्त्र भारत का राजस्व                                    | र्यट-२६८                      |
| गण्टाण साह्<br>मानवेन्द्रनाथ राग                    | . स्पतान सारत का राजस्य<br>: भानपदादी राजनीति                 | 766-303                       |
| भागवन्द्रमाथ रात<br>गा० श्रा० नीलवांठ सारत्री       | · भारत में प्रजातन्त्र                                        | ३०४-३० <i>६</i>               |
| तार आर मासका सारता<br>लक्ष्मण शास्त्री जोशी         | · भारत प प्रणालन्य<br>: भारतीय समाज-व्यवस्था के नैतिक ग्राधार | ₹°°-₹° <b>₹</b>               |
|                                                     | : भारत की आन्तर्जातिकता                                       | ₹ <b>१२-</b> ₹ <b>१</b> €     |
| सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या<br>ग्र <b>० स० ग्र</b> लतेकर | : हिन्दूधर्म: स्थितिकील ढाँचा, या गतिवील वाक्त ?              | \$\$ <b>%</b> -\$ <b>\$</b> 0 |
| श्रीधर व्यंकटेश पुणताम्बेकर                         | : भारतीय मुसलभामों का भविष्य                                  | वर्श-वर्व                     |
| •                                                   | : मुरिलम ज्ञासन-काल में कक्ष्मीरियों की दशा                   | 375-178                       |
| जदुनाथ सरकार<br>रमेशचन्द्र मजूमवार                  | : भारत में भैनिक श्रौर श्रमैनिक जातियाँ                       | \$\$0 <b>-</b> \$\$ <b>?</b>  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | : बापू बिहुल महादेव : एक महाराष्ट्रीय राजनीतिज्ञ              | ###-## <b>#</b>               |
| रघुनीरसिंह<br>वेरियर एल्विन                         | : भारत में प्राचीन और श्राधुनिक मानव                          | 336-236                       |
| नीलरत <b>भर</b>                                     | : भूमि का सुधार                                               | <u> </u>                      |
| 11414/4 AZ                                          | · Bein Air Amer                                               | 4 4                           |

#### नेहरू श्रभिनन्दन ग्रन्थ

१४

| सैयद नफ़ीसी                   | : ईरान ग्रोर भारत के सम्बन्ध          | ३४५-३४६ |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|
| एम० डी० राघवन्                | ः सिहल में हिन्दू देवता               | 3×0-3×6 |
| श्रद्रीशचन्द्र वन्द्योपाध्याय | : बनारस कला के प्रभाव                 | 928-028 |
| वारणासि राममूर्ति 'रेणु'      | : ग्रान्ध्य प्रदेश के बौद्ध केन्द्र   | ३६२-३६५ |
| मोतीचन्द्र                    | : पद्मा श्री                          | ३६७-३८० |
| विनोदबिहारी मुक्तर्जी         | : राष्ट्रवाद ग्रोर सामयिक ज्ञिल्प     | ३८१-३८४ |
| शिशिरकुमार घोष                | : भारतीय कला की ग्रात्मा ग्रीर स्वरूप | १८६-३८२ |

## भारतीय साहित्य और कला छिल्प

| वासुदेवशरण अग्रवाल                  | ः माता भूमिः                                         | \$6X-800          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| नन्दलाल वसु                         | ः कला पर कुछ विचार                                   | 808-805           |
| ग्रात्माराम रावजी देशपांडे 'ग्रनिल' | ः वो कविताएँ                                         | 803-800           |
| 'सुन्दरम्'                          | : सुवर्ण स्वप्न                                      | 202-260           |
| ग्रडिवि बापिराजु                    | ः युग-संगद्य                                         | 866.863           |
| बलदून ढींगरा                        | : मिगियाते मेमने का चित्र                            | 868-86X           |
| वी० उन्नीकृष्णन् नायर               | ः कालिवास द्वारा भारत का कोध                         | 266-462           |
| के० एस० कारन्त                      | : लीनों ने स्वप्न देखा                               | 265-238           |
| मुकन्दीलान                          | : मोलारामगढ़वाल के तित्रकार श्रोर कवि                | ४२२-४२६           |
| बालकृष्ण सी० मर्हेकर                | ः प्रतिभा                                            | 830               |
| 'करिक'                              | ः मोहिनी हीप                                         | 854-83x           |
| चन्द्रयदन मेहता                     | : गौरी क्रिखर मा जना क्रिक्षर                        | ४३४-४३६           |
| वी० के० गोकाक                       | : ये रानातन                                          | ४३७-४३=           |
| सैयद मुजतबा यली                     | ः मणि-कांचन                                          | 84E-886           |
| हजारीप्रसाद द्विवेदी                | : भारतीय संस्कृति ग्रीर हिन्दी का प्राचीन साहित्य    | 885-88X           |
| वामन चोरघडे                         | ः जीवन-ज्योति                                        | <i>ጿሸዸ</i> -ጿሸ።   |
| 'ग्रज्ञेय'                          | ः नदी के द्वीप                                       | AKE               |
| बुद्धदेव वसु                        | ः एक लाल गुलाब                                       | 860-86E           |
| वावित्ल वेंकटेश्वर शास्त्रुलु       | ः तेलुगु साहित्य                                     | 865-808           |
| जी० शंकर कुरुप                      | ः इतिहास का स्वप्न                                   | 805-808           |
| 'यशवन्त'                            | ः कवि श्रीर कविता                                    | 808-800           |
| चि० कुञ्जन् राजा                    | ः मलयालम साहित्य की प्रारम्भिक श्रवस्था              | ४०स-४स०           |
| श्रीनिवास राघवन्                    | : मोहनाश                                             | <u>አ</u> ። - አ። ወ |
| मुल्कराज श्रानन्द                   | ः स्रोतस्विनी                                        | <b>ጸ</b> ፡፡፡      |
| प्रेमा कंटक                         | ः सन्तों के सहवास में                                | ४६८-४०३           |
| 'बनफूल'                             | ः एक में श्रानेक                                     | Kok               |
| रविशंकर महाशंकर रावल                | ः शिलापट चित्रः गुजरात-सौराष्ट्र की प्राकृत चित्रकला | 20X-X0X           |
| बक्ष्मीनारायण मिश्र                 | ः एक दिन                                             | 29 X-610 X        |
| 'श्री रंग'                          | ः ग्राधुनिक कञ्चड गद्य                               | <b>48=-48</b> 0   |
| एस० गोपालकृष्ण मूर्ति               | ः तेलुगु काव्य में श्राधुनिक प्रवृत्तिगौ             | X 2 8 - X 2 X     |
|                                     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |                   |

| नारायण सीताराम फडके       | ः जहां फ़रिक्ते श्रडे बेचते हैं           | ५२६-५३१                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| सी० भारकरन् नागर          | : फेरल की श्रात्मा                        | X                       |
| भी० रा० श्रीनिवास राघवन्  | ः तमिलः एक प्राचीन श्रीर समृद्ध साहित्य   | ०४४-३६४                 |
| मिभूतिभूषण वन्द्योपाः साय | : सान्त्वना                               | ५४१-५४७                 |
| इरानती कर्ने              | ः जीनित समाधि                             | <i>ሽ</i> ጸድ-ሽጸ <i>€</i> |
| नीहाररजन सय               | : जीवन-शिल्पी गान्धीजी                    | ४४०-४४६                 |
| प्रभाकर बलवन्त माचवे      | ः श्राधुनिक मराठी साहित्य की प्रयुक्तियाँ | ४४७-४६१                 |
| दक्षिणारजन गित्र मजृभदार  | : काल का रूप                              | ५६२-५६७                 |
| हीरेन्द्रनाथ दन           | ः बँगला साहित्य की कहानी                  | ४६=-४७२                 |
| जवाहरलाल नेहरू            | : दो मराजिवें                             | ३०४-६०४                 |
| 71 81                     | ः खुटकारा                                 | 3ex-00x                 |
| n n                       | ः राष्ट्रपति                              | ¥=0-X=7                 |

### परिशिष्ट

| तिथि-जितरण     | <b>१</b> स ≒-४ स ४ |
|----------------|--------------------|
| ग्रन्थ-सूची    | ५५५-५६५            |
| लय मन्परि नथ   | ५६६-६१२            |
| चित्रकार-गरितय | ६१३-६१५            |

at Tri

# चित्र-सूची

## जीवनी-सम्बन्धी चित्र

|             | जयाहरलाल नेहरू                                                | मुखाचत्र      |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|             | (श्री नागेश्वरराव के सोजन्य से)                               |               |       |
| ₹,          | राष्ट्रपताका फहरे                                             | 8             |       |
|             | (पंजाब फ़ोटो राविस, नयी दिल्ली)                               |               |       |
| ₹.          | राष्ट्रिपता के साथ                                            | १ के          | सामने |
| ₽.          | भारत के प्रधान मन्त्री                                        | 58            | "     |
| ٧,          | कैवी की तख्ती १६२१-२२                                         | २५            | 22    |
| ц.          | (क, ख) गान्धीजी का पत्र                                       | <b>ጸ</b> ደ-ጻ6 |       |
|             | (म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद के सोजन्य से)                 |               |       |
| ቒ,          | एप्स्टाइन द्वारा निर्मित मस्तक                                | ५६ के         | सामने |
|             | (मूर्तिकार के सीजन्य रो)                                      |               |       |
| ૭.          | जवाहरलाल नेहरू का हस्तलेख                                     | e; t;         | 11    |
|             | (म्युनिसिपल संग्रहालय, दलाहाबाद के सीजन्य से)                 |               |       |
| 巧.          | जवाहरलाल नेहरू का हस्तलेख                                     | <b>≒</b> €.   | 11    |
|             | (म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद के सौजन्य से)                 |               |       |
| £.          | सुधीर खास्तगीर द्वारा निर्मित मस्तक                           | 88            | 33    |
|             | (मूर्तिकार के सीजन्य से)                                      |               |       |
| ₹o.         | नेहरू और बर्नाड शा                                            | ७३            | 11    |
| ११,         | श्रद्धांजलियाँ                                                | ११२           |       |
|             | (ग्युनिसिपल संग्रहालय के सौजन्य से । फ़ोटो : जी० पी० ग्रागंल) |               |       |
| १२,         | जवाहरलाल नेहरू के बाँयें हाथ का छापा                          | ११२-११        | Ą     |
|             | (श्री प्रेगनारायण निपाठी के सौजन्म से)                        |               |       |
| <b>?</b> ₹. | जवाहरलाल नेहरू के वाहिने हाथ का छापा                          | 73            |       |
|             | (श्री प्रेमनारायण त्रिपाठी ने सीजन्य रो)                      |               |       |
| १४.         | युक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, मयुरा १६३६                   | \$ \$ \$ \$   | सामने |
| १५.         | दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञानाचार्य                         |               |       |
|             | (पंजाब फ़ोटो सर्विस, नयी दिल्ली)                              | १२६           | 33    |
| १६.         | जन्मदिवस पर                                                   |               |       |
|             | (पंजाब फ़ोटो सर्विस, नयी दिल्ली)                              | १३७           | 11    |
|             | जबाहरलाल नेहरू, एक वर्ष की श्रायु में                         | 688           | it    |
| १८%         | माता स्वरूपरानी देवी के साथ (१८६१)                            | 622-62        | X     |
| \$\$.       | <b>१</b> म ६ २                                                | 77            |       |
| Ŗο,         | १८६२                                                          | 11            |       |

|             | १ द ६ ३                                                    | 688-69  | <mark>የ</mark> ሂ |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|             | <b>ξ</b> ⊏ <b>£R</b>                                       | 71      |                  |
|             | १८६                                                        | "       |                  |
|             | बहन विजयालक्ष्मी के साथ                                    | 71      |                  |
|             | श्रानन्दभवन के बगीचे में                                   | 77      |                  |
|             | नेहरू परिवार                                               | r       |                  |
|             | जबाहरलाल—आई के साथ                                         | *1      |                  |
| २८.         | माता के साथ                                                | 11      |                  |
| ₹€.         | यज्ञोपयीत के पक्ष्वात्                                     | "       |                  |
| ₹0.         | हेरो में सैनिक स्वयंसेवक के रूप में                        | ,,      |                  |
| .9 €        | गोरखा सेनिक-वेश मे                                         | 2)      |                  |
| ३२.         | इलाहाबाद की पहली मोटर में पंडित गोतीलाल नेहरू              | १४५ के  | सामने            |
| ₹₹.         | केम्जिज का नानिक दल १६०८                                   | १६० के  | सामने            |
|             | (पिडिय जलगोहन व्यास के गोजन्य से)                          |         |                  |
| 38.         | हैरो में, १६०७                                             | 260-58  | <b>.</b> ?       |
| <b>३</b> ४. | केश्विज में, १६०८                                          | 1)      |                  |
| ३६.         | केम्ब्रिज में, १६०६                                        | **      |                  |
| ₹७.         | केम्ब्रिक में, १६१०                                        | ,,      |                  |
| ₹इ.         | केरियन में, १८१०                                           | ,,,     |                  |
| 38.         | फेम्ब्रिज के स्वातक, १६१०                                  | "       |                  |
| 80.         | कानून का विद्यार्थी                                        | १६१ के  | सामने            |
| ४१.         | जवाहरलाल नेहरू, बार-एट्-ला                                 | १७६ के  | सामने            |
| ४२.         | १९८११                                                      | १७६-१   | ७७               |
| ४३.         | 8838                                                       | 23      |                  |
| <b>ሄ</b> ሄ. | रवराज्य भयन                                                | **      |                  |
|             | (कापी गइट: नारायणराव कुलकर्णी, बीजापुर)                    |         |                  |
| <b>४</b> ५. | <b>ध्रानन्द भवन—नेहरू-परिवार का पैतृक निवास</b>            | "       |                  |
|             | (कापीराइट ; नारायणरात कुलभर्णी, बीजापुर)                   |         |                  |
| ४६.         | माता स्वरूपरानी देवी                                       | 13      |                  |
|             | (श्री नागेदवररान के सौजन्य से)                             |         |                  |
| 80.         | कमला जी, १६३०                                              | 11      |                  |
| 85.         | विता-पुत्र, १६२६                                           | क्ष ७७१ | सामने            |
| <b>ሄ</b> ጀ. | पंडित मोतीलाल नेहरू                                        | १८०     | 11               |
|             | (श्री नागेव्यरराय के सीजन्य से)                            |         |                  |
| yo.         | जवाहरलाल नेहरू, १६२६                                       | १ द १   | 12               |
| ሂ የ.        | लाहौर कांग्रेस '१६२६' के सभापति                            | 828     | 11               |
|             | सम् १६३६ में                                               | १५५     | 77               |
| 보ą.         | (क) वर्षा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, १६३७           | १६२     | 28               |
|             | (ख) मथुरा के प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू |         |                  |
|             | ग्रीर मरेन्त्रदेव का सम्मान, १६३६                          |         |                  |
|             |                                                            |         |                  |

| Man Millian M. A.                                             |          |         |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ४४.(क) कांग्रेस स्वयंसेवक-सम्मिलन, कानपुर १६४०                | F 39     | - लामगे |
| (ख) त्रिपुरी कांग्रेस के शिविर में, १६३६                      |          | 13      |
| ५५.(क) इन्दिरा नेहरू की विदेश-यात्रा, १६३७                    | १६७      | ,,      |
| (ख) त्रिपुरी कांग्रेस से पहले, १६३६                           | 31       |         |
| प्रइ.(क) कार्यकारिणी की बेठक, वर्धा १६३८                      | 339      | 11      |
| (ब) राष्ट्रीय योजना समिति की पहली बेठना                       |          |         |
| ५७.(क) नेहरू ग्रीर खान श्रब्दुल गफ्फार, पेशावर १६४०           | 220      | **      |
| (ख) नेहरू श्रोर नरेन्द्रदेव                                   | n        |         |
| ५८.(क) मालवीय जी की रोगशय्या के समीप                          | २२१      | 11      |
| (७) महात्माजी के द्वार पर                                     | ,,       |         |
| ५६.(क) कमला नेहरू श्रस्पताल का उद्घाटन                        | रश्र     | 11      |
| (श्री सॉवल वर्मा के सोजन्य से)                                |          |         |
| (ख) स्नान श्रब्दुल गएकार, जवाहरलाल नेहरू श्रोर पंडित गदनमोहन  |          |         |
| मालवीय                                                        | 1)       |         |
| ६०.(क) आजाद हिन्द फ़ॉज के पैरवीकार                            | २२४      | 17      |
| (स) परीछा में बेतवा के बाघ पर                                 | 11       |         |
| ('गणेशशकर हृदयतीर्थ' के सोजन्य से)                            |          |         |
| ६१. नेहरू श्रोर स्टैफ़ोर्ड किप्स, १६४६                        | २२६      | 11      |
| ६२- तीन राष्ट्रनायक, नयी दिल्ली, १६४७                         | २२६      | "       |
| ६३. मेरठ कांग्रेस में, १६४७                                   | २३२      | 1;      |
| (कापीराइट : श्री नारायणराव कुलकर्णी, बीजापर)                  |          |         |
| ६४.(क) 'कोरिया की नारियों की स्रोर से'                        | २३३      | "       |
| (ख) सुल्तान ज्ञहरयार के साथ, १६४७                             | 1)       |         |
| ६५. मूर्ति श्रौर मूर्तिकार : (क) एप्स्टाइन, (ख) खास्तगीर      | २३६      | ))      |
| ६६.(क) करेकुडी श्रनुसन्धान केन्द्र का ज्ञिलान्यास, जुलाई १९४८ | २३७      | **      |
| (ख) बम्बई के शिशु-पक्षाघात चिकित्सालय में एक रोगी के साथ      | 11       |         |
| ६७.(क) नेहरू क़ानूनी पुस्तक-संग्रह                            | 280      | **      |
| (बनारस हिन्दू युनिर्वासटी के पुस्तकाध्यक्ष के सीजन्य से)      |          |         |
| (ख) मैसूर के बनचारी भ्राविवासियों में                         | 11       |         |
| ६८. इलाहाबाद में, १९४७                                        | २४१      | 11      |
| (श्री विजयकृष्ण, बनारस के गोजन्य रो)                          |          |         |
| ६६. श्रद्धांत्रति                                             | 588      | 11      |
| (कापीराइट : हिन्दुस्तान टाइम्स)                               | •        | **      |
| ७०- ग्रस्थियों का विसर्जन                                     |          |         |
| ७१. लंडन की गान्धी-प्रदर्शनी में, १६४८                        | 1)<br>17 |         |
| ७२. संगुक्त राष्ट्रों के श्रधिवेशन में                        | ५४४ के   | सामने   |
| ७३. त्राजम पाता से भेंट                                       | २४५      | **      |
| ७४. मेरठ कांग्रेस में                                         | 388      | 11      |
| (कापीराइट : श्री नारायणराव कुलकर्णी, बीजापुर)                 |          | 17      |
| - 41                                                          |          |         |

| 101/ (E) referen enforce formation in the Contract                                                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ७५.(क) श्रीखल एशिया विद्यार्थी-सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ, १९४७<br>(स) जम्मू में रानिक श्रकरारों के मेस में | २४२ के सामने    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                         | **              |
| ७५. कामनवेल्य के अन्य प्रधान मन्त्रियों के साथ, १० डार्जानग रद्रीट में<br>७७. बक्तिपम महल में                   | २४२-२४३         |
| oo. बालपम महल म<br>oc. ज्ञान्म विद्वविद्यालय मे                                                                 | 77              |
| •                                                                                                               | २५३ के सामने    |
| ( अ० व मिरवरसव के सोजन्य से )                                                                                   |                 |
| ७६ दिल्लो विश्वविद्यालय से विज्ञानाचार्य की उपाधि मिलने पर                                                      | २५६ "           |
| ए०. लहास्य मे                                                                                                   | २५७ ,,          |
| ८१. शकर गोग्या मे                                                                                               | २६० ,,          |
| ८२. तहान्यी बेश में                                                                                             | २६०-२६१         |
| ८३. बौक्क-किष्यों के घातु का समादर                                                                              | 11              |
| प्तरः मिलनसार प्रधान भन्त्री                                                                                    |                 |
| ६५. श्रीनगर की श्रर्तिथञ्चाला में                                                                               | 21              |
| e, 4. 8686                                                                                                      |                 |
| ( ।व ए इ कम्पनी, नयी दिस्ती के सौजन्य से)                                                                       |                 |
| <b>८७. प्</b> त्री श्रोर पोत्र के साप                                                                           | **              |
| (भारत सरकार कर्णाब्याकेशन्स रिवीजन, फोटो विभाग के सोजन्य सं)                                                    |                 |
| हा. घर पर १६४६                                                                                                  | **              |
| (भारत सरकार के पब्लिकेशन्य जिनीजन, फोटो निभाग के सो बन्य से)                                                    |                 |
| <b>८८. युक्ष-रोपण</b>                                                                                           | 71              |
| ् (पंजा । फोटा सर्विस, निर्मा दिल्ली )                                                                          |                 |
| ६०. 'श्राधक श्रम उपनाम्नो'                                                                                      | २६१ के सामने    |
| ६१. चाशिंगटन के हवाई बन्दर पर                                                                                   | २६५ ,,          |
| ६२. (क) वाशियटन द्वारा श्राभनन्दन                                                                               | २६५-२६६         |
| (म्प) नियागरा प्रपात के नीचे                                                                                    | 77              |
| ६३. बाशिगटन की समाधि पर                                                                                         | 11              |
| <ul><li>१४. (क) वाल्याफं-एरपेरिया, न्यूयार्क के भीज में</li></ul>                                               | "               |
| (ख) न्यु पार्क नगर की श्रोर से श्रामनन्वन के बाब                                                                |                 |
| ६४. (क) सोवियट विदेश-मन्त्री वाइशिन्त्की के साथ                                                                 | 1)              |
| (ख) इंडिया लीग के भोज में                                                                                       | 19              |
| ६६. ग्रमरीका की घारा-सभा में भाषण                                                                               | २६६ के सामने    |
| ६७. संयुक्त राष्ट्रों के कार्यांलय में                                                                          | २७० के सामने    |
| हद. रूजमेल्ड की समाधि पर                                                                                        | უ. (გ. <b>0</b> |
| Cost Latinker des gentem de                                                                                     | 401 11          |

### भारतीय कला शिल्प

| फलक                  | ٤.           | प्रज्ञापारिमता से                                             |               |              |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                      | •            | [तालपत्र, पाल १२वी शती । भारत-कलाभवन, काशी]                   | (रंगीन)       | २७६ के सामने |
| फलक                  | ₹.           | उत्तराध्ययन सूत्र से                                          |               |              |
|                      | ·            | [गुजरात, १५वीं बती । भारत कलाभवन, काशी]                       | (रंगीन)       | २८४ के सामन  |
| फलक                  | ₹.           | 'हरिचरणशरण जयदेव कवि भारती'                                   |               |              |
|                      |              | गीतगोविन्द से, गुजरात शैली, १६वी शती । श्री नानालाल           | चमनलाल        |              |
|                      |              | मेहता के संग्रहालय से]                                        | ( रंगीन )     | ५६२ के सामन  |
| फलक                  | ٧,           | राग मेघ                                                       |               |              |
|                      |              | [राजस्थानी, नरसिहगढ़ के माधोदास द्वारा सन् १६८० में श्रंकित   | । पुरालस्य    |              |
|                      |              | विभाग, भारत सरकार]                                            | (रंगीन)       | ५१२ २६३      |
| फलक                  | ሂ.           | रागिनी गौरी                                                   |               |              |
|                      |              | [म्रारम्भिक राजस्थानी, १७वी शती। भारत कलाभवन, कार्श           | )]            | २०० के सामन  |
| फलक                  | €.           | कृष्ण का दावानल-पान                                           |               |              |
| ,                    |              | [राजस्थानी, भारतकला भवन, काशी]                                | (रंगीन)       | २०६ से सामन  |
| फलक                  | <b>19.</b>   | उद्यान-विहार                                                  |               |              |
|                      |              | [श्रारम्भिक राजस्थानी, १७वीं शती । श्री गोपीकृष्ण कानोडिया    | के संग्रह सं] | 308-308      |
| फलक                  | ζ,           | कारवाँ का ग्राम-प्रवेश                                        |               |              |
|                      |              | [राजस्थानी १नवीं शती। पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]           |               | n            |
| फलक                  | ٤,           | वराह-श्राखेट                                                  |               |              |
|                      |              | [राजस्थानी, बूँदी दौली, १८वीं शती भारत कलाभवन, काशी           | Ŋ             | 11           |
| फलक                  | <b>₹</b> 0.  | उत्थापन                                                       |               |              |
|                      |              | [राजस्थानी, मेवाड़, १८वीं शती। भारत कलाभवन, काशी]             |               | n            |
| फलक                  | ११.          | चाँदनी में                                                    | 5.3           |              |
| gages was project in | <b>0</b> =   | [राजस्थानी, बूँदी शैली, १८वीं शती। भारत कलाभवन, कार्श         | T             | ३१६ के सामने |
| फलक                  | ₹ ५٠         | श्रालम गुमान गजराज                                            |               |              |
|                      |              | [म्राल, १७वीं शती मध्य । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]        | (रंगीन)       | ३२४ के मामने |
| फलक                  | ₹₹.          |                                                               |               |              |
| croms southerned     |              | [मुगल, १७वीं शती । प्रिस आफ वेल्स संग्रहालय, बम्बई]           |               | 358-35K      |
| फलक                  | 68.          |                                                               |               |              |
| pgewoods             | O to         | [मुगल, १८वीं शती। भारत कलाभवन, काशी]                          |               | 13           |
| फलक                  | <b>ζ</b> χ.  | जहाँगीर का उद्यान-विहार                                       |               |              |
| oters:               | 90           | [मुग़ल, १८वीं शती। भारत कलाभवन, काशी]<br>ईसा का ग्रन्तिम भोजन |               | ii .         |
| त्राराष्ट्रा         | ₹ <b>Ģ</b> + |                                                               | <b>&amp;</b>  |              |
|                      |              | [मुग़ल, १५वीं शती । भारत कलाभवन, काशी]                        |               | 11           |

|            | _           |                                                               |                    | * *                   |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| फलक        | १७.         | म्साका पलायन                                                  |                    |                       |
|            |             | [गुगल, १५वी शती। भारत कलाभवन, काशी]                           | (रगीन)             | ३३२ के सामने          |
| फलक        | १न.         | पनघट पर                                                       |                    |                       |
|            |             | [मुगल, १५४ी शती । भारत कलाभवन, काशी]                          |                    | ३४८ के सामने          |
| फलक        | 39          | . भिव-पार्वती                                                 |                    |                       |
|            |             | [प्रारम्भिक पहाडी, भारत कलाभवन, काशी]                         | (रंगीन)            | ३८० के सामने          |
| फलक        | ₹લ.         | . कृष्ण श्रोर गोगों का प्रत्यावर्त्तन                         | ,                  |                       |
|            |             | [राजस्थानी, ११नी सती का म्रारम्भ । पुरात <del>र</del> व ि     | वेभाग भारत         |                       |
|            |             | संक्तार]                                                      | (स्मीन)            | ३५०-३५१               |
| फलक        | २१.         | कृष्ण-सुदामा-मिलन                                             | ()                 | 4.1- 4.1              |
|            | • •         | [पहाडी, १८वी असी । भारत कलाभवन, काझी]                         |                    | ३८८ के सामने          |
| फलव,       | ¥2.         | विर्राहणी                                                     |                    | <b>र्</b> चन के साम्य |
| ., ., .,   |             | [पहा ती, १५वी शती । भारत कलाभवन, काशी]                        |                    | ३८८-३८६               |
| Wells      | ъз.         | कुष्णकी खोज मे गोपियां                                        |                    | 442.446               |
| 11:1:11    | 17.         | शिस पंचारपायी से, पठाडी बसोंडली, १वसी शती । भारत कला          | ਅਮਰ ਸ਼ਹਤੀ <b>!</b> |                       |
| tr 1.47    | nw.         | तान्त्रिक वेवता                                               | भवपः भाषाः ।       | "                     |
| וויין ינקי | ς α.        | पिहाणी, नसोहली, १६वी शती । भारत कवाभवन, काशी                  |                    |                       |
| byt t m    | *           |                                                               |                    | 31                    |
| फलफ        | 44.         | रामभंडल                                                       |                    |                       |
|            |             | [महाती, १८ची भती । शी मोपीकृष्ण कानोडिया,                     |                    |                       |
|            |             | संग्रह से                                                     | (रंगीन)            | ३१६ के सामने          |
| फलक        | ₹4,         |                                                               | ~~ / : ^ \         |                       |
|            |             | [पहाड़ी, १५वीं काती । स्पर्गीय उठ हीरानन्द शास्त्री के संग्रह | स (रमान)           | ४०४ के सामने          |
| फन्यक      | ३७.         | राणिनी त्रिवणी                                                |                    |                       |
|            |             | [दिस्पिनी, भारत कलाभवन, काक्षी]                               | (२गीन)             | ४१२ के सामने          |
| पालक       | २८.         | रागिनी कयुभ                                                   |                    |                       |
|            |             | [दिनियनी, बीजापुर १७नी भती । प्रिम श्रॉफ वेल्स संग्रहाजय,     | , बग्बई]           | ४२० के सामने          |
| पालक       | 35          | रागिनी हिंडोल                                                 |                    |                       |
|            |             | [दिनिबनी, महमदनगर, १६वीं शती उत्तरार्द्ध । महाराज बीकाने      | र के रांग्रह से]   | 250-256               |
| पातक       | ₹0,         | र्यात, बार्बानिक स्रीर देशभक्त (नियमार—श्रवनीन्द्रनाथ ठावाुर) |                    |                       |
|            |             | [कलागवन, शान्तिर्मिकेतन]                                      | ( रंगीन )          | ४२८ के सामने          |
| पालक       | 38.         | पालदार नाल (नित्रकार-प्रवनीन्द्रनाथ ठानुर)                    |                    |                       |
|            |             | [कलाभवन, शान्तिनिवोतन]                                        |                    | ४३६ के सामने          |
| फलवा       | <b>₹</b> ₹. | पक्षी (चित्रकारभवनीन्द्रनाग ठाकुर)                            |                    |                       |
|            |             | [भारत कलाभवन, काशी]                                           |                    | ४४४ के सागने          |
| फराक       | ₹7.         | बनारस के घाट (चित्रकार-गगनेन्द्रनाथ ठाकुर)                    |                    |                       |
| ,          |             | [भारत कलाभवन, कार्या]                                         | (एंगीन)            | ४४२ के सामने          |
| पालका      | 3¥.         | कलकते की वर्षा (चित्रकारगगनेन्द्रनाथ ठाकुर)                   |                    |                       |
|            | ,           | [कलाभवन, वान्तिनियतन]                                         |                    | スポム-スポタ               |
| पालक       | BA-         | कल्पनास्त्रोक (चित्रकार-गगनेन्द्रनाथ ठावुर)                   | (रंगीन)            | ४६० के सामने          |
|            |             | सान्ध्य रिक्म (चित्रकारनन्दलाल वसु)                           | ,                  |                       |
| 14/3/48    | 4 15*       | [श्री अम्बालाल साराभाई के संग्रह से]                          | (रंगीन)            | ४६८ के सामने          |
|            |             | Tale an interior set of seed in stand of                      | 7 , ,              | •                     |

E ( ) A ) E P W

| फलक ३७. महाप्रस्थान (चित्रकार—नन्दलाल वसु)                                |            | m               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| [श्री भ्रम्बालाल साराभाई के रांग्रह से]                                   | (रगीन)     | ४७६ के सामने    |
| फलक ३८. सुजाता (चित्रकार—नन्दलाल वसु)                                     |            |                 |
| [चित्रकार के संग्रह सें]                                                  | (रंगीन)    | ४८४ के सामने    |
| फलक ३६. बत्तखें (चित्रकाररामेन्द्र चक्रवर्ती)                             |            |                 |
| [ताँबे पर ग्रंकित । चित्रकार के संग्रह से]                                |            | ४८८ के सामने    |
| फलक ४०. पहाड़ी रास्ता (चित्रकाररागेन्द्र चकवर्त्ती)                       |            |                 |
| [ताँबे पर ग्रंकित । चित्रकार के संग्रह से]                                |            | 855-858         |
| फलक ४१. कोणारक के पथ पर (चित्रकाररागिककर)                                 |            |                 |
| [चित्रकार के संग्रह से]                                                   | (रंगीन)    | दरभ् के सामन    |
| फलक ४२. पाबूजी राठौर का विवाह-भंग (चित्रकारकुपार्लागह शेखायत)             |            |                 |
| [चित्रकार के संग्रह से]                                                   |            | ४८६ क सामने     |
| फलक ४३. बन्धु (चित्रकार—रथीन्द्रनाथ मैत्र)                                |            |                 |
| [चित्रकार के संग्रह से]                                                   | (रगीन)     | ५०० के सामने    |
| फलक ४४. पुद्राल (चित्रकारगोपाल घोष)                                       |            |                 |
| [चित्रकार के संग्रह से]                                                   | (स्योन)    | ४०८ के सामन     |
| फलक ४५. मोरा का गृहत्याग (चित्रकार—जगन्नाथ ग्रहिवासी)                     |            |                 |
| [चित्रकार के सौजन्य से]                                                   |            | प्रकृति सामनं   |
| फलक ४६. सन्थाल ढोल (चित्रकारकंवल कृष्ण हेब्बर)                            | (स्मीन)    |                 |
| [चित्रकार के सौजन्य से]                                                   |            | ५२० के सामन     |
| फलक ४७. ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी का १६४२ ग्राधिवेशन (चित्रकार—बाबू हेम्पर) | (रंगीन)    |                 |
| [चित्रकार के सौजन्य से]                                                   |            | ५२४ के सामने    |
| फलक ४८. द्राविड़ स्त्रियाँ (चित्रकार—क्यावक्ष चावडा)                      | (रगीन)     |                 |
| [चित्रकार के सौजन्य से]                                                   |            | ४२८ के सामन     |
| फलक ४६. सन्थाल कुटुम्ब (शिल्पीरामिककर)                                    |            |                 |
| [कंकरीट की यह मूर्ति विश्वभारती, शान्तिनिकेतन में खड़ी है]                |            | ४३२ के सामने    |
| फलक ५०. बद्ध (शिल्पीप्रदोष दारागुप्त)                                     |            |                 |
| [धातुमूर्ति । मूर्तिकार के संग्रह से]                                     |            | ドラン-アラン         |
| फलक ५१. वृष                                                               |            |                 |
| [मुद्रा, मोहेनजोदङ्गे, ई० पू० ३०००-२०००। पुरातस्य                         | प्र विभाग, |                 |
| भारत सरकार]                                                               |            | ५४० के सामने    |
| फलक ४२ मातृका                                                             | _          |                 |
| [मृण्मूर्त्ति, भोहेनजोदङो, ई०पू० ३०००-२०००। पुरातत्त                      | व विभाग,   |                 |
| भारत सरकार]                                                               |            | ४४०-४४१         |
| फलक ५३. सिंहस्तम्भ, सारनाथ                                                | _          |                 |
| [श्रशोककालीन, ई० पू० तीसरी शती। पुरातत्त्व विशाग, भा                      | रत सरकार]  | ५४८ ते सामने    |
| फलक ४४. लोरणहार, साँची                                                    |            |                 |
| [ई॰ पू॰ १-२ शती। पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]<br>फलक ५५ वेदिका स्तम्भ    |            | <b>Xx=-Xx</b> 6 |
|                                                                           | شفة        |                 |
| [भरहुत ई० पू० पहली दूसरी शती। पुरातत्त्व विभाग, भाग                       | त सरकार]   | 17              |

|                                                                      | * * *          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| फलक ५६. गुफा चेत्य, कार्ला                                           |                |
| [ऽ० पू० पहली ज्ञती । प्रातत्त्व विभाग, भारत सरकार]                   | ४४६-४४६        |
| फलकः ५७. प्रसाधिका                                                   | 4.4.4.2        |
| [हुपाण, ई० पहली-दुसरी शती । भारत कलाभवन, काशी]                       | ५५२ के सामने   |
| फलक ४८. समार ("ऋष्यभूग")                                             | रदर के सामग    |
| [क्साण, ५० दूसरी-सीसरी जती । मथुरा । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]   | ****           |
|                                                                      | इ५२-५५३        |
| फलक प्रधः (क) युवक                                                   |                |
| [गान्धार, ई० तीसरी-चोथी शती। पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]           | "              |
| फराक ४६. (ख) मस्तक                                                   |                |
| [गान्पार, ई० तीसरी-चोथी ज्ञती । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]        | ,,             |
| फलक ६०. श्राकाशचारी गन्धर्व                                          |                |
| [गुप्तकालीन, ई० छठी अती । ग्नालियर । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]   | 13             |
| फलक ६१. कार्त्तिकेय                                                  |                |
| [गुप्तकालीन, ईसबी छठी शती । भारत कलाभवन, काशी]                       | ५५६ के सामने   |
| फलक ६२. शिव-मस्तक                                                    | ५६५ म प्राप्ता |
| ्रिमृट्टी, ई० पू० पानवी क्षती । श्राहच्छना, बरेली । पुरातस्य विभाग,  |                |
|                                                                      | A) A) A        |
| भारत संरकार                                                          | ५५६-५५७        |
| फलवा ६३. पार्वती-मत्तक                                               |                |
| [मिट्टी, ई० पू० पांचवी शती । श्रहिच्छश्रम, बरेली । पुरातत्त्व विभाग, |                |
| भारत सरकार]                                                          | 1)             |
| फलक ६४. (क) मस्तक                                                    |                |
| [ग्पाकालीन । राजघाट, बनारस । भारत कलाभवन, काली]                      | "              |
| फलक ५४. (मा) शिव-मस्तक                                               |                |
| [गुक्तकालीन । राजघाट, बनारस । भारत कलाभवन, काशी]                     | "              |
| फलक ६४. त्रिमृत्ति, एलिफांटा                                         | "              |
| मध्य युग, श्राठनी-नवी शती । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]            | ५६० के सामने   |
|                                                                      | 44. 6.014.1    |
| फलक ५६. त्रिमूत्ति—वामदेव                                            | uc - uch       |
| [मध्य युग, ग्राठवी-नवी शती। पुगतत्त्व विभाग, भारत सरकार]             | x & 2 - x & 8  |
| फलक ६७. कॅलास, एलोरा                                                 |                |
| [मध्या, राष्ट्रकूट काल, ६० श्राठवी-ननी शती । पुरातत्त्व विभाग,       | a, 4,          |
| भारत सरकार]                                                          | ४६४ के सामने   |
| फलक ६८. बुद्ध-जन्म                                                   |                |
| [कारय ई० दसवी शती। नालन्दा। पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार]            | ५६४-५६५        |
| फलक ६६. तारा                                                         |                |
| [कांस्य, ई० दसवीं गती । नालन्दा । पुरातस्य विभाग, भारत सरकार]        | 11             |
| फलक ७०. मोदंडराम                                                     |                |
| [कांस्य, चोल, ई० दसवीं शती । तंजीर । मद्रास संग्रहालय । पुरातत्त्व   |                |
| धिभाग, भारत सरकार]                                                   | 1)             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | <b>ነ የ</b>     |
| फलक ७१. सुन्दरमूर्ति स्वामी                                          | ५७२ के सामने   |
| [कांस्य, ई० वसवीं काती। राष्ट्रीय सग्रहालय, कोलम्बी]                 | 401 an anna    |

| फलक ७२. पत्र-लेखन                    |                                                        |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| [प्रस्तर, ई० ग्यारहर्व               | । शती । भुवनेश्वर, उड़ीसा । भारत सग्रहालय, कलकत्ता     |                           |
| पुरातत्त्व विभाग, भा                 |                                                        | १७२-१७३                   |
| फलक ७३. ज्ञिव नटराज                  |                                                        |                           |
| [कांस्य, ई० बारहवी                   | शती । तजोर । मद्रास सम्रहालय । प्रातत्त्व विभाग,       | ,,                        |
| भारत सरकार]                          |                                                        |                           |
| पालक ७४. कृष्ण                       |                                                        |                           |
|                                      | श्रती । नेपान । प्रिस स्रोफ नेत्स समहानप्र, ।म्वर्ऽ] 🥏 | 19                        |
| फलक ७५. कॉिलस्तम्भ, चित्तोड्         |                                                        |                           |
| [पुरातत्त्व विभाग, भ                 | •                                                      | १८० के सामने              |
| फलक ७६. शेरशाह का मजबरा, सहसरा       |                                                        |                           |
| [पठान शली, सत्रहवी                   | शती । पुरातत्त्व विभाग, भारत भरकार                     | 120-12 g                  |
|                                      | लेखों से सम्बद्ध चित्र                                 |                           |
|                                      |                                                        | Je S                      |
| 'शंकर' : नेहरू चरिः                  | <b>K</b>                                               | ",                        |
| चित्र १                              | १ सरकस दुर्घटना                                        | २०४                       |
| चित्र व                              | २ जवासीन                                               | २०६                       |
| चित्र ।                              | ३    श्राधुनिक डेलाईला                                 | * 10 %                    |
| <b>ভি</b> স ২                        | पूर्व का प्रहरी                                        | 200                       |
| चित्र :                              | डिगरियों का भामला                                      | २०५                       |
| चित्र १                              | स्मानव नेहरू                                           | २०६                       |
| বিস ৩                                | <ul> <li>साबुन के बुल्ले</li> </ul>                    | 720                       |
| चित्र व                              | नेहरू बावा में खेल                                     | 448                       |
| चित्र ह                              | प्रांख मिचोनी                                          | 799                       |
| चित्र १०                             | भरती पर—प्याकाश में                                    | 789                       |
| धद्रीशचन्द्र बन्धोपाध्याय : बनारस कल | ा के प्रभाव                                            |                           |
| चित्र १                              | चुद्ध, (सारनाथ)                                        | 3 <i>X</i> 5-3 <i>X</i> 5 |
| चित्र २                              | . बुद्ध, बनारस शंली (बिहरील, जिला राजशाही)             | li .                      |
| चित्र ३                              | शीर्षहीन बुद्ध मूर्त्ति                                | 11                        |
|                                      | गोवर्त्वनधारी कृष्ण                                    | # #                       |
| चित्र ४                              | <b>. एकमुख-लिंग</b> (सोह)                              | 11                        |
|                                      | ः <b>चुढमूर्त्त</b> (भानकुवर, इलाहानाद)                | $\frac{n}{n}$             |
|                                      | बोधिसस्व-पद्मपाणि                                      | *1                        |
| in.                                  | मैत्रेय बोधिसत्त्व (सारनाथ)                            | "                         |
| चित्र ह                              | Commence Course (diviled)                              |                           |
| चित्र १०                             | कीर्त्तिमुख (सारनाथ)                                   | 71<br>71                  |
| चित्र ११                             | कीर्त्तिमुख भ्रोर सिंहगुख                              | )†                        |
| ाचत्र १२                             | बुद्ध-शोर्ष (सारनाथ)                                   | 11                        |
|                                      |                                                        | •                         |

| बारणांस राममूर्ति 'रेण्' | . श्रान्ध्र प्रवे | का के | बोस केन्द्र                                             |         |
|--------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|
|                          | नित्र             | 8     | श्रमरावती का स्तूप                                      | ३६४-३६५ |
|                          | चित्र             | २     | नागार्जुन कोडा में प्राप्त बुद्ध के घातु श्रोर मजूबाएँ  | 11      |
|                          | चित्र             | F     | नागार्जुन कोडा में प्राप्त स्वर्ण-मजूबा श्रीर श्रस्थिया | 11      |
| मोनीचन्द्र               | पद्माश्री         |       |                                                         |         |
|                          | चित्र             | १३    | ते २६                                                   | ६७६-२७६ |
|                          | त्तित्र           | २७    |                                                         | ३७८     |
| मुकन्दीलात               | . मोलारा          | म :   | गढवाल के ति । वार फ्रोर कवि                             |         |
|                          | चित्र             | 8     | जप्रदेव वजीर                                            | ४२४-४२५ |
|                          | विव               | 7     | तनवार की मूठ                                            | "       |
|                          | चित्र             | 7     | साम्त्यम                                                | 11      |
|                          | चित्र             | R     | राजा लितिकाह                                            | 13      |
|                          | fax               | H     | वार-विधा                                                | "       |
|                          | चित्र             | ξ     | गरतानी                                                  | 11      |
| रनिशकर महाशकर रावन       | • जिल्लाट         | ভিন   | : गुजरात सोराष्ट्र की पाकुत कला                         |         |
|                          | चित्र             | ę     | राम-राजण भुद्ध                                          | ४०६-५०७ |
|                          | चित्र             | २     | पाठर्गसह के एक जिलापट की श्रन्कृति                      | 21      |
|                          | चित्र             | 4     | गोवद्वंत-लीला                                           | **      |
|                          | त्तित्र           | ४     | जोना-भारू, हनुयान, बुस्ती त्रादि                        | 11      |
|                          | चित्र             | X     | 'तपुंसको के भठ' की एक दीवार पर बेनी-दबताओं के चित्र     | 11      |
|                          | चित्र             | Ę     | 'नपुंसको के सठ' से एक कियापट को प्रमुकृति               | 11      |
|                          | चित्र             | v     | भजनीक                                                   | "       |
|                          | বিস               | Ľ,    | 'मेरे पिता को अजन-संडली'                                | "       |
|                          | चित्र             | Ę.    | 'मधुरा-मधन'                                             | **      |
|                          |                   |       |                                                         |         |

1

.

### सन्देश

हमारी राष्ट्रगाथा में गान्धीजी के साथ जवाहरलाल नेहरू का वही सम्बन्ध रहा जो राम के साथ लक्ष्मण का भा । अपने देशवासियों के सामने इससे अधिक कुछ कहना अनावश्यक है। जहाँ तक दूसरे देशों का पश्न हे, उनके राजनीतिकों की जवाहरलाल से इतनी आत्मीयता है कि भारत को ईंध्या होने लगे— स्पोकि जवाहरलाल नेहरू के प्रति भारत का लगाव प्रेमी का-सा है। हमारे यशस्वी प्रधान मन्त्री षष्टि-पूर्ति कर रहे है। हमें सहसा विश्वास नहीं होता। हगारे लिए वह चिर-युवा है।

व० राजगोपाताचार्य

१० अवस्यर १६४६

#### आशिष:

जवाहरलाल और मैं साथ-साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्माजी के —जो हमारे दुर्भाग्य से हमें बड़ी जिटल समस्याओं के साथ जूकने को छोड़ गये हैं—अनुयायी, और इस विज्ञाल देश के शासन-प्रबन्ध के गुरुतर भार के वाहक रहे हैं। इतने विभिन्न प्रकार के कर्मक्षेत्रों में साथ रह कर और एक दूसरे को जान कर हम में परस्पर स्नेष्ट होना स्वाभाविक था। काल की गति के साथ वह स्नेह बढ़ता गया है और आज लोग कलाना भी नहीं कर सकते कि जब हम अलग होते हैं और अपनी समस्याओं और किठनाइयों का हल निकालने के लिए उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते, तो यह दूरी हमें कितनी खलती है। परिचय की इस धनिप्ठता, आत्मीयता और भ्रातृतृल्य स्नेह के कारण मेरे लिए यह कठिन हो जाता है कि सर्व-साधारण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर सकूँ। पर देश के आदर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधान मन्त्री और साक लाइले जवाहरलाल को, जिनके महान् कृतित्व का भव्य इतिहास सब के सामने खुली पोथी-सा है, गेरे अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

दृढ़ और निष्कपट योद्धा की भाँति उन्होंने विदेशी शासन से अनवरत यद्ध किया। यक्तप्रान्त के किसान-आन्दोलन के संगठन कर्ता के रूप में पहली 'दीक्षा' पाकर वह अहिसात्मक युद्ध की कला ओर विज्ञान में पूरे निष्णात हो गये। उनकी भावनाओं की तीव्रता और अन्याय या उत्पीड़न के प्रति उनके विरोध ने शीं घ्र ही उन्हें गरीबी पर जहाद बोलने को बाध्य कर दिया। दीन के प्रति सहज सहानु-भूति के साथ उन्होंने निर्धन किसान की अवस्था स्धारने के आन्दोलन की आग में अपने को भोंक दिया। क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता गया, और शीघ्र ही वह उस विशाल संगठन के मौन संगठनकर्ता हो गर्ये जिसे अपने स्वाधीनता-युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब समर्पित थे। जयाहरलाल के ज्वलन्त आदर्शवाद, जीवन में कला और सौन्दर्य के प्रति प्रेम, दूसरों की प्रेरणा और स्फूर्ति देने की अद्भुत आकर्षण-शक्ति और संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में भी विशिष्ट रूप से चगकनेवाले व्यक्तित्व ने, एक राज-नीतिक नेता के रूप में, उन्हें अमशः उच्च से उच्चतर शिखरों पर पहुँचा दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण की गयी विदेश-यात्रा ने भारतीय राष्ट्रवाद-सम्बन्धी उनकी भावनाओं को एक आकाशीय अन्तर्रा-ष्ट्रीय तल पर पहुँचा दिया । यह उनके जीवन और चरित्र के उरा अन्तर्राष्ट्रीय भूकाव का आरम्भ था जो अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्याओं के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट लक्षित होता है। उस रामय से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा; भारत में भी और बाहर भी उनका महत्त्व बढ़ता ही गया है । उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी दृष्टि और भावनाओं की सचाई के प्रति देश और विदेशों की लाख-लाख जनता ने श्रद्धांजलि अपित की है।

अतएव यह उचित ही था कि स्वातन्त्र्य की उषा से पहले के गहन अन्धकार में वह हमारी मार्ग-दर्शक ज्योति बनें, और स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के आगे संकट पर संकट आ रहा हो तब हमारे विश्वास की धुरी हों और हमारी जनता का नेतृत्व करें। हमारे नये जीवन के पिछले दो कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है, उसे मुक्तरे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैंने इस अविध में उन्हें अपने उच्च पद की चिन्ताओं और अपने गुरुतर उत्तरदायित्व के भार के कारण बनी तेजी हे साथ त्ढ होते देगा है। शरणािश्यों की सेवा मे उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखीं, और उनमें से कोई कदािनत् ही उनके पास से निराश लोटा हो। कामनवेल्थ की मन्त्रणाओं में उन्होंने उल्लेखनीय भाग िल्या है, और रासार के मन पर भी उनका कृतित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है। किन्तु इस सब के नावजूद उनके बेहरे पर जवानी की प्रानी रोनक कायम है, और वह सन्तुलन, मर्यादा-ज्ञान, और धैर्य, मिलनसारी, जो आन्तरिक सयम और बोद्धिक अनुशासन का परिचय देते हैं, अब भी ज्यों के त्यों है। विभ्यन्वेठ उनका रोप कभी-कभी फृट पड़ता है, किन्तु उनका अधैर्य, क्योंकि न्याय और कार्य-तत्परता के लिए होता है और अन्याय या घीगा-धीगी को सहन नहीं करता, इसलिए ये विस्फोट प्रेरणा देनेवाले ही होत है और मामलों को तेजी तथा परिश्वम के साथ सुलकाने में मदद देते है। ये मानो सुरक्षित शक्ति है, जिनकी कृमक से आलस्य, दीर्घमूत्रता और लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त हो जाती है।

आयु में बहे होने के नाते मुक्ते कई नार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का सौभाग्य प्राप्त हुं जो बारान-प्रान्ध या सगठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती रही हैं। मैंने सदैव उन्हें सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। कुछ रवार्थ-प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रान्तियाँ फैलाने का यान किया है और कुछ भोले व्यक्ति उनपर विश्वास भी कर लेते हैं, किन्तु वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बन्धुओं की भाति साथ काम करते रहे हैं। अवसर की माँग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के प्रतानत का सर्वदा सम्मान किया है जैसा कि गहरा निश्वास होने पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाय युवकोचित उत्साह से लेकर प्रोढ गम्भीरता तक बराबर बदलते रहते हैं, और उनमें वह मानसिक लवीलापन है जो दूसरे को फेल भी लेता है और निश्चर भी कर देता हैं। कीडारत बच्चों में और विचार-संलग्न बूढों में जवाहरलाल समान भाव से भागी हो जाते हैं। यह लचीलापन और बहुमुखता ही उनके अजस्त्र यौवन का, उनकी अद्भुत रफ़्ति और ताजगी का रहरम है।

उनके महान् और उज्ज्वल व्यक्तित्व के साथ इन थोड़े-से शब्दों में न्याय नहीं किया जा सकता। उनके चारत्र और कृतित्व का बहुमुखी प्रसार अंकन से परे हैं। उनके विचारों में कभी-कभी वह गहराई हांती है जिसका तल न मिले; किन्तु उनके नीचे सर्वदा एक निर्मेल पारदर्शी खरापन, और यौवन की तेज-स्विता रहती है, और इन गुणों के कारण सर्वसामान्य—जाति धर्म देश की सीमाएँ पार कर—उनसे स्नेह करते हैं।

रवाधीन भारत की इस अमूल्य निधि का हम आज, उनकी हीरक जयन्ती के अवसर पर, अभि-नन्दन करते हैं। देश की सेवा में, और आदर्शों की साधना में वह निरन्तर नयी विजय प्राप्त कंरते रहें।

१४ अक्टूबर, १९४९

वल्लभभाई पटेल

### MARGA

पिछले तीस वर्षों से कुछ अधिक से भारत का इतिहास जवाहरलाल नेहरू के जीवन और कार्य-कलाप से अनिवार्यतः सम्बद्ध रहा है। देश के स्वतन्त्रता-युद्ध में वह अग्रगण्य रहे है। न जाने कितनी बार वह सजा पा चुके हैं; जेल में वह कितना समय रहे, यह बताना मेरे लिए कठिन हैं--पृछे आने पर सहसा शायद वह स्वयं भी न बता सकें। अनेक वर्षों से कांग्रेस, उसकी अखिल भारतीय समिति और कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव उन्हीं के प्रस्तुत किये हुए रहे हैं, और कांग्रेस की मुख्य-मुख्य नीति-घोषणा भी के मसविदे भी उन्हीं ने तैयार किये हैं। कांग्रेस के तीन अधिवेशनों के वह संभापति रह गुर्के है। सभापीत-पद से—तथा प्रारम्भिक दिनों में मन्त्री की हैसियत से—अपने अथक कार्य, अपूर्व सगठन-जनित, अन-शासन-पालन और विस्तृत दौरों से वह न केवल जनता की सोयी आत्मा को जगाने में राफल हुए, विका साथ ही कांग्रेस जैसी महान संस्था के निर्माण में भी योगदायक हए। अनेक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर उन्होन कांग्रेस की नीति को न केवल प्रभावित ही किया है, अपित उसकी निर्धारित भी किया है। इस सम्बन्ध मे केवल एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है । कांग्रेस ने 'स्वराज्य-प्राप्ति' अपना ध्येय निश्चित किया था । 'स्वराज्य'-शब्द बहुत प्रशस्त अर्थ रखता है, जिसे अंग्रेजी वो किसी एक शब्द द्वारा पूर्णरूपेण प्रकट नहीं किया जा सकता । किन्तु बहुतों ने यह अनुभव किया कि यद्यपि इसका अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् और सम्पर्ण स्वतन्त्रता है, तथापि उससे औपनिवेशिक पद का आशय भी लिया जा सकता है । इसी आधार पर वे लोग कांग्रेस-विधान की प्रथम धारा में कोई ऐसा शब्द रखना चाहते थे जिसमें और्पानवेशिक रवराज्य का अर्थ भी आ जाय। सन १९२१ के कांग्रेस-अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव रखा गया और तब सं यह एक वार्षिक प्रथा-सी हो गयी। परन्तु दिसम्बर १९२७ में कांग्रेस के मद्रास-अधिवेशन में जब जवाहरलाल ने इसे अपने हाथ में लिया, तब प्रस्ताव को बल मिला और वह व्यावहारिक समभा गया । दिसम्बर १९२५ में कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में, उन्हीं की अध्यक्षता में, विधान की पहली धारा में परिवर्तन भी किया गया। इसका यह आशय नहीं कि इस संशोधन में कांग्रेस के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का कछ हाथ न था; परन्त इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कांग्रेस-विधान के इस परिवर्द्धन का अधिकतम श्रेय जवाहरलाल को ही है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि उन्होंने महात्मा गान्धी के उपदेशों को सहज बुद्धि से नहीं अपनाया। उनका जीवन और उनकी शिक्षा किसी ऐसे आकस्मिक परिवर्तन के अनुकूल नहीं थी। गान्धीजी के सिद्धान्तों को उन्होंने जितना भी स्वीकार किया, गहरे मानसिक संघर्ष और मन्थन के बाद। फिर भी, में सोचता हूँ कि उनके सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि उन सिद्धान्तों को वह मनसा भी पूर्णग्या स्वीकार न कर सके। विभिन्न विचारों और सिद्धान्तों में सत्य को पहचानने और परखने का गह गुण ही उनको महात्माजी के निरे श्रद्धालु भक्तों से भी और असहिष्णु या नासमक आलोचकों से भी पृथक् करता है। अपनी सचाई और दूसरों का दृष्टिकोण समक्षने की क्षमता के कारण हमारे इतिहास के अनेक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर वह अपनी नीति परिवर्तन कर के एक सम्मिलित कार्यक्रम में भाग ले सके हैं। यद्यपि किसी प्रस्ताव का विरोध वह अत्यन्त दृढ़तापूर्वक करते हैं, और कभी-कभी बिगड़ भी उठते हैं, तथापि किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद वह पूरी लगन से उसे कार्यान्वित करते हैं। अपने मताग्रह के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के भीतर किसी दल अथवा वर्ग के साथ अपने को सम्बद्ध नहीं किया है।

सिताग्वर १९४६ मे पदम्रहण करने के बाद, ओर विशेष रूप से अगरत १९४७ से, शासन-सुत्र उनके हाथों में रहा है, और सरकार ने जो कुछ किया है, या नहीं किया है, उसके लिए वह किसी भी रवाधीन राष्ट्र के प्रधान गन्त्री की भाति ही उत्तरदायी है। देश को बड़े-बड़े और महत्त्वपूर्ण निर्णय करने पड़े और उन निर्णयों के दूरव्यापी परिणाम भोगने पड़े हैं। साधारण मनुष्य इतने बड़े दायित्व के भार के नीचे टट जाता, लेकिन वह चट्टान की तरह दृढ खडे रहे है, और अपने कुछ अन्तरम सहयोगियों के बढते हुए विरोध के वावजुद भी उस पथ स नहीं हुटे जिसे उन्होंने ठीक समक्ता । अभी हम सकट से मक्त नहीं हैं। स्यामीनता और विभाजन ने जो समस्याएँ उत्पन्न की उनमें से कई अभी हरु नहीं हुई है। स्वाधीनता हमने प्राप्त की है, लेकिन उसे दुढ बनाने के लिए, बाहरी आक्रमण और भीतरी अव्यवस्था ता मामना करने के िए, अनवरत जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता है। उनके महान साथी, राह ार्सी, और- कहा जा सकता है-पुरक, सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में हमें सफलता दिलायी है। लिका गरीवी, वीगारी ओर निरक्षरता पर विजय पाकर ऐसे समाज की स्थापना करना, जो हमारे विधान के राज्यों में न्याय, स्वाधीनता, समानता और मैश्री का रक्षक होगा, एक गरुतर कार्य है जो अभी वाकी है। इसने रवाधीनना की नोका असीम महागागर पर अभी ही उतारी है, भारत को अपने महान जतीत और महत्तर भविष्य के योग्य बनाने का कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है। भविष्य में देखने के लिए गहरी दिन्द चाहिए और उभकी साधना में वर्तमान को ढालने के लिए बड़ी दुढता और योग्यता। जवाहर छाल में ये सभी है। उन्हें न केवल देशवासियों ने बल्कि दूसरों ने भी महान् जन-नेता और राज-नीतिक स्वीकार किया है। हमारे पुरे सहयोग और समर्थन की उन्हें आवश्यकता है। देश को और द्विया को अभी अनेक वर्षों तक उनकी सेवाओं की जरूरत रहेगी। वह विराप् हो, हमारा नेतृत्व करते हुए हमें भारत के उस आदर्श की और हो जाये जिसका स्वप्त ये देगते हैं, तथा जिसका स्वप्त राष्ट्रिता ने भी देखा था, उनली इस साठवी वर्षगाठ पर असस्य नर-नारियों की यह प्रार्थना है।

१४ न मन्दर, १९४९

—-राजेन्द्र प्रसाद



राष्ट्रपताका फहरें स्वतन्त्रता की दूसरी वर्ष-गाँठ पर १५ अगस्तः १९४९ को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर व्यक्ता फहरायी थी और देश के नाम सन्देश दिया था। पंजाब फ्रोटो सर्विस

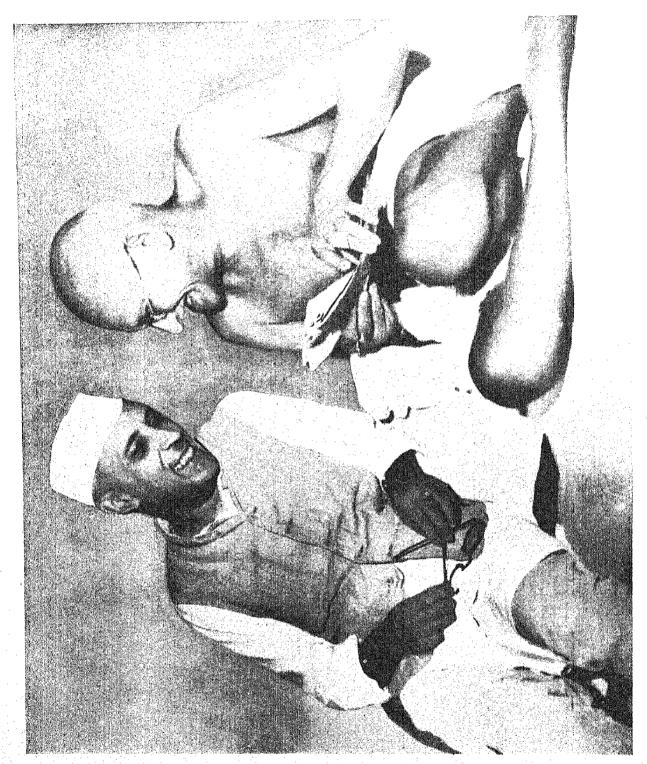

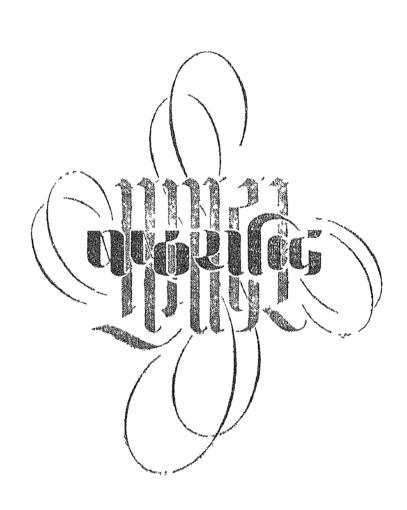

|  |  | , |
|--|--|---|

भीता अविद्याल के किया का प्रमान की काल के के अपना माना के काल के के अपना माना के का अपना के अपन के अपना के अपन क

# 'आज़ादी का पर्याय'

#### एमन डे वेलेरा

यहा, यायलैंड मे, हम लोगों के लिए गान्धी के बाद नेहरू का नाम ही हिन्दुरतान की प्राजावी का पर्याय रहा है—स्वयं उस यादर्श का, ग्रीर उसकी प्राप्ति के प्रान्दोलन का भी।

हमें खुशी है कि प्रपने प्रारम्भिक, रचनात्मक वर्षों में प्राजाद हिन्दुस्तान की बागडोर नेहरू के हाथों में हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि देश के स्वतन्त्रता-संग्राम के दौरान में उन्होंने जितने भव्य स्वप्न देखें हैं वे सभी पूरे हो नजों कहें भी भारतीय जनता की भलाई के लिए हैं, वह सब सम्पन्न हो; जो कुछ भी राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा हा उजा उठायें वह सब सम्पन्न हो; मानवता के कल्याण और सुख के लिए भारत की देन सदा नढ़ती रहे।

हम कामना करते हैं कि अपने राष्ट्र और अपनी जनता की हित-साधना का सफद प्रयास करने के विष् वह चिरजीवी हों।

मार्च १६४६



## 'सहज आभिजाल'

#### श्वास्य जीव

राम्नी बीमारी के उपरान्त पीर्घकानिक दुर्बलता की प्रविध में बिश्राम करने की बाध्य, ग्रोर किसी प्रकार का अग करने के ग्रामेश हाने के कारण गुफे रोद है कि में नेहरू के महान् व्यक्तित्त्व के सामुख प्रपनी श्रद्धाजित भेट करने में प्रमाण हैं। वह हमें सिखाता है कि मानव-व्यक्ति में कितना सौन्दर्य वास कर सकता है, भीर कैसे उसका सहज आधिजान्य महान् साहरा के साथ ग्रामें महान् उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है।

मई १८४०

ंधान्द्र जीद का पत्र नीस (१८को) के निकित्सालय 'क्लिनीक दु बेल्वेडेयर' से १३ भई १९४६ को लिखा गया।—सं

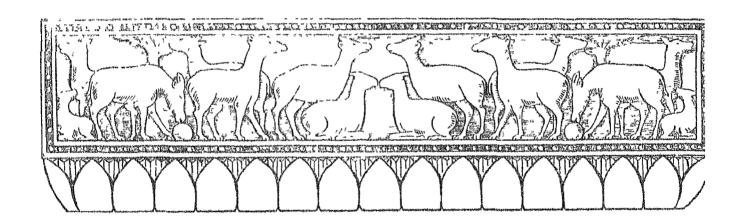

## कर्भवीर

#### ग्रपटन सिक्लेयर

मैंने नेहरू की ग्रात्मकथा पढ़ी है, ग्रीर उनकी जीवन-प्रगति को सहानुभूति ग्रीर प्रशंसा की देखा है। चिन्तकों में बिरले ही ग्रपने ग्रादशों को, ग्रपने जीवन-काल में, कियात्मक रूप देने का प्रयसर नेहरू को, जिनके विचारों से में पूर्णतया सहमत हूँ, ग्रपनी स्नेह-सहानुभूति ग्रीर शुभ कामनाएँ विकास है। इस्तरी १६४६



## जवाहरलाल के अति

#### हरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय

निगाह से : पाते हैं। गेजना हैं।

राष्ट्र का पोत बीर यह चला चीरता—
पातर हमारे युगप्रप्टा को कर्णधार—
काल की तमोमयी तरंगों को,
पुखर अगाय जल लहरें उलांधता,
फेलता अपेड़े मदमत्त पारानार के ।
उसने सँगाली पलवार, सब दावांदोल
दिका-कोण स्थिर हुए : क्योंकि यह एकनिष्ठ
स्वामाविक नेता है, नेताओं में है अप्रणी ।
धेयं से, सहिष्णुता से, जागरूक, सावधान,
गढ़ता है राष्ट्र की नियति यह । जीवन ही उसका
मानों एक अविधान्त प्रार्थना है : भारत-स्वतन्त्रता
पूर्णत: स्वतन्त्र हो ! दक्ष हाथों कर्ण धारे लिये जा रहा है वह
आँधियाँ, तुफ़ान, नज्ज, विद्युत को भोल, राष्ट्रगीत को
यहाँ, पार, सुरक्षित शान्ति के निवेत में ।

7

वह है चीप-स्तम्भ : ज्योतिमय ग्रांखें उसकी घिरे ग्राक्षितिज गहन तिमिर को भेद रही हैं। यदांप चतुर्चिक गूँज रहा तूफान प्रलय का, कांप रहे ग्राकाश-घरा। चिर-तरुण भृषुटि पर उसकी घीर, ग्रगाध, ज्ञान-सम्भव ग्रालोक खेलता खंडित करता ग्रन्थकार की महामुख को। जयति दिव्य, जय हे ग्रालोक-निकेतन! ग्राज राष्ट्र की ग्रगणित ग्रांखें लगी हुई हैं तुम पर, उर में यह विश्वास भरा है— तुम्हीं, किरण पर किरण दिखाकर, सह कर पवन, जहर, घन तमसा की दुर्दम ललकार, डगमग जीवन-वीका का उद्घार करोगें, पहुँचा दोगे पार किनारे, ज्ञान्त सुरक्तित।

मार्च १९४६

# त्फानी युग का महापुरुष

#### गिलबर्ट मरे

नेहरू ग्रीभनन्दन ग्रन्थ में कुछ लिखने का अवसर मुफे दिया गया है। इसे मंग्रपना सम्मान समभता हूँ, वयाकि पित्रत नेहरू की जिनती इस तूफानी युग के ऐतिहासिक महापृष्टा में हाजी। गेरे परम श्रद्धेय बन्ध् गठात्मा भान्यों के उत्त यात्र मान के एवं में पिड़त नेहरू ने श्रदम्य साहस, उच्च नेतिकता ग्रोर बोद्धिक ईमानदारी तथा पूर्व और पिश्वम दाना की सम्बंधिया पर ग्राश्वर्यंजनक समान ग्रिधिकार के साथ अपने जीवन के महान् त्रव्य प्रोर प्रपत्ने देश के ग्राहर्य के लिए सफा प्रभाव किया है। स्वाधीनता के नाम पर भारत को ग्रोर कुछ मानना नहीं है। वह समर्प समान हो चुका है। ग्रा भी किस सिम की हो। ग्रा चहु एक महान राष्ट्र के कच्छी पर होती है, जिसे केवल ग्रामी स्वापीनता पा पान राष्ट्रीय हितों को ही नहीं देखना है वरन ससार की गतिविधि के सही निर्देशन गंभी भाग जना है।

मुक्ते महात्मा गान्धी के साथ हुई कई साल पहले की एक बातचीत याद आती है। ते राष्ट्रीयता भीर स्वाधिता के शिद्धान्त पर जोर दे रहे थे, जब कि मैं उस समय राष्ट्र-संघ (लीग प्रांफ नेशन्स) के आप्दोतन म उसके रहते के कारण, राष्ट्रवादिता की भयानक सम्भावनाओं पर उनका व्यान स्वीचर्ग का प्रयास कर रहा था और परस्पर निर्भवता तथा सहयोग पर जोर दे रहा था। वारतव में कोई मतभेद नहीं था, हम दोना ही यह गानते अ कि स्वाधितता प्रथम लक्ष्य है और प्राप्ति के बाद उसे सहयोग प्रोर आतृत्व के उन्वतर आदर्श म लग कर देना नाहिए। उस समय भी भारत अपने विचारों की महत्त्वपूर्ण देन से राष्ट्र-संघ के कार्यों म उत्लेगनीय योग दे रहा था। विशेषतया बोद्धिक सहयोग के क्षेत्र में जिससे मैं विशेषतया सम्बद्ध था।

स्वाधीनता के दावे से लेकर एक सहयोगपूर्ण जिम्मेबारी को भावना के जागरण तक की मजिल कई राष्ट्रों ने देखी है। अपने स्वाधीनता-संग्राम के बाद कई पीढ़ियों तक अमरीका अपने पूर्ण तटस्यता और आजन-निभंगत के बादकों के पीछे हर तरह की वैदेशिक उलक्षतों से कतराता रहा। पर अन्त में उसने यह अनुभन किया कि निर्मा अलग रहने का समय अब गया और अब उसका यही कर्तव्य है कि वह आगे बढ़ कर उन जिम्मेबारियों को गमाने जो एक महान् राष्ट्र की होती हैं। मेरे बाल्यकाल में मेरा अपना देश आस्ट्रेलिया मदा रण ताक में रहता था कि मोका पाकर बितानी सम्बन्ध से 'फारखती' पा ले। लेकिन अब यह बितानी राष्ट्र-मंदल (कामनवेल्य) में भी और सयुक्तराष्ट्रों में भी अपना हिरसा अदा करने के लिए उत्सुक हैं। हिन्दुस्तान के सामने भी अभी ही बहुत मो इस किस्म की समस्याएँ आ गयी है जो 'साम्राज्य की समस्याएँ कही जाती थी—सरक्षण और उत्तरदाण की समस्याएँ । पाकिस्तान, कश्मीर और हैदराबाद की समस्याएँ तो आ चुकी, और ये भी आधान नहों यो। चीन के लम्बे गृह-युद्ध और दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापानी कार्यवाहियों की प्रतिक्रिया से भी हिन्दुस्तान के लिए नये कर्तव्य और नयी समस्याएँ खड़ी हो सकती है। और साथ ही साथ जाति, भाषा, विरावशी और मजहबों की इतनी बहुतायत से उत्पन्न होने वाले संकीर्ण स्वार्थों को एक व्यापक देशभितत की भावना मं गूँथना भी एक जटिल घरेलू समस्या है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि इस सकट-काल में हिन्दुस्तान की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो असहयोग और विद्रोह के मनोविज्ञान को भी खूब समस्रता है और जिसमे एक कुशल और उत्तरदायित्वपूर्ण राजनीतिज्ञ की बौद्धिक शक्ति और अनुभव भी है।

भारत को विश्व में योग्य पद पर ले जाने और न्याय तथा शान्ति का श्राधार-स्तम्भ बनाने के लिए पाउत नेहरू विरजीवी हों।

फ़रवरी १६४६

### विश्व में भारत का स्थान

#### लाई वेथिक लार्स

नहर प्रभिन्तवस गर्थ के माध्यम से पिडत जबाहरलाल नेहरू का समादर करने का अवसर मेरे लिए बहुत प्रानन्द समित है। विगत नर्षों से, जन से मुक्ते पिडत जी को अपने मित्रों में भिनने का मोर्प प्राप्त हुआ है, उनके गुणों में मेरी यान निरंत्वर नढनों गयी है। पिन्तु जबाहरसान जी इस बात को नापसन्द करते हैं कि जब देश की सेवा में इनने लोगों न प्रप्ता जीवन अपित किया है तब अकेन उन्हीं को अश्रमा के लिए चुना जाय। इसलिए व्यक्तिगत रूप में उनके पित्र में के एवं प्रमुख्य की स्वार निवधाद हैं—-कि उनके जैसे चरित्रवान, अनुभवी और उदार नता विभिन्न को पहल प्रधान मन्त्री के रूप में पाना भारन का सीभाग्य है।

भारत ने यपनी नाग मेर ऐसे समय म सँभाली है जब ससार भर में सभ्यता का पुनर्जन्म हो रहा है। इति-एस के प्रारम्भ कान से निनी रीति परम्पराएँ पोर बिनार-परिपाटिया प्राज तजी जा रही है। पश्चिमी यूरोप के वे राष्ट्र, जिनम यह परिपाटी मित्सान पी, स्वय आज अपने ऊने आसन से गिर गये हैं। गर-नारियों के मन में नये विभाग अर्जुरित हो रहे है प्रार कहीं कहीं फल भी दे रहे है। और भी कई विचार अभी अवनेतन के क्षेत्र में है और अकिस्त होन को पतीक्षा कर रहे हैं। भारत को न नेवल मानव जीवन के ढाये के इस आमूल परिवर्तन के साथ-साथ अपने को दानना है निक भिन्य की सभ्यता की अवधारणा और निर्माण के काम में सिक्य राप से हाथ भी बंदाना है। यह सहयोग कितना महत्त्वपूर्ण होगा, इनका समभने के लिए सामान्य के तल से अतर कर विशेष की बात करनी होगी।

सत्में पहले शुद्ध भीति कित पर, साम्हिक उत्पादन, रेडियो, बेतार-विन, उडयन, राडार यन्त्र फ्रीर प्रणु-विस्फोट की नयी निकास से सत्येक यह क्षमना रराता है कि नर-नारियों का निर पाश्चिक जीवन की बीड-सूप से मुक्त करने उन्हें पूरे शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का गौका थे। किन्तु दूशरी और उन सब का उपयोग ऐसे भी हो सकता है कि मानव जाति को मुलामी फ्रीर प्रथ-पतन के और भी कड़े वन्धनों से बाँच थे। इन दोनां में के कीन-सा होगा ? इसके निर्णय में भारत की भावाज बहुन महत्त्व रखती है।

इसके बाद प्राणिशास्त्र के नये प्राविष्कार सामने आते हैं। इसमें मानवों, पशुओं और वनस्पतियों के रोगों की चिकित्मा के नये साथन भी है। ऐसा भी सम्भन है कि खाद्य वस्तु के उत्पादन में कई क्रान्तिकारी परिवर्तन भी निकट भिवर्य भ हो जावे। भारत ने पिछले दिना पौष्टिक खाद्यों की कभी और परिहार्य बीमारियों से बहुत कष्ट भीगा है। यब उसके अपने वैज्ञानिकां पर यह जिम्मेदारी आ गयी है कि इन सबों का दलाज खोज निकालें, और उसके राज-गीतिकों पर उनके अपयोग का भार है।

जिस सम्यता का श्रव ह्यार हो रहा है वह असमानता पर आश्रित थी। श्रव्हे-प्रव्हें सन्त और धर्मातमा, समाज की ऐसी गठन में कोई दोष नहीं देखने थे जिसमें कि कुछ लोग ऐस्वयं भोगते थे और दूसरे निरन्तर परिश्रम करने भी दारिद्रय और क्लेश का जीवन विताते थे। किन्तु गान्धी जी उन लोगों में से थे जिन्होंने इस व्यवस्था को मानवता का श्रपमान माना और जो वचन, कर्म और श्राचरण से इसका श्रनवरत विरोध करते रहे। श्रारम्भ में तो विशुद्ध साम्यवाद का सिद्धान्त समरया का हल जान पड़ता था। किन्तु व्यवहार में वह सिद्धान्त सत्तावाद और डिक्टे-टरिशप की राजनीति के साथ उलभ गया। नयी सम्यता को मानव की समानता की नीव पर श्राधारित होना होगा। श्रपने महात्मा बापू की स्मृति को, और अपने प्रधान मन्त्री के उदार श्रादर्शवाद को सामने रखते हुए भारत श्रवश्य उन राष्ट्रों में प्रमुख स्थान पाना चाहेगा जिनमें नयी सम्यता की यह चैतना काम कर रही है।

गृह-शासन में प्रपने कृतित्व से भारत ने ससार को चिकत कर दिया है। हम में से जिन लोग। को भारत के राजनीतिको पर चरम कोटि की श्रद्धा थी, उन्होंने भी यह श्राशा करने का साहस नहीं किया था कि भारत जिनों जिल्ली प्रोर ऐसी व्यापक सर्व-सम्मित से प्रपने रामूचे प्रदेश को पुन समिठत कर लेगा। इस उत्तेसनीय कार्य का सम्पन्न करने में जिन-जिन का सहयोग रहा है, सभी प्रशसा के पात्र है। भारतीय राष्ट्र के भानो स्थायित्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण।

प्रोर प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ? यहां भी मेरा विख्यास है कि भारत को एक प्रत्यन्त गठत्वपूर्ण काम सम्पन्न करना है। ससार के नवशे पर भारत एक घुरी के स्थान गर तेठा है। पश्चिम में यूरोप प्रोर प्रतनान्त महासागर, पर्व मं चीन प्रोर प्रज्ञान्त महासागर तथा दोनों प्रगरीका, उत्तर में सोनियत सम के एशियाई राज, दक्षिण पित्तम में पाते। की विभिन्न जातियाँ प्रोर दक्षिण-पूर्व में प्रार्ट्टेलिया प्रोर स्पूजीलंड की नयी सभ्यता एस राज म नेठार भारत सकता।

ससार भर को भेती और सहयोग की जरूरत है। उसे पहारा और विसारों के आपसी लेन के सौर त्याकार की भी जरूरत है। सबसे अभिक उसे शान्ति की जरूरत है। लेकिन स्वातन्त्र्य की तरह जान्ति की रहा कि किए की परन्तन सजगता आवज्यक होती है। उसके लिए की परस्पर-विसेती तत्तों का पहित्व आवज्यक होती है। उसके लिए की परस्पर-विसेती तत्तों का पहित्व आर आवज्यक होती है। उसके लिए की परस्पर-विसेती तत्तों का पहित्व और अविवास के स्वात है। यह मन्यता और कायरता, प्रपीडन और दहपूपन, आत्मपरता और अत्यात कि निर्णया, प्रराजनता और प्रति समान । सामित और प्रजातन्त्रवादी सारत, दूसरे स्वाधीन और प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों के धनिष्ठ सहयोग से, राष्ट्रों के समान प्रोचक हो सकता है।

ग्रपने देश के भाग्य-निर्माण में ग्रपने विवेकशील नेतस्व को लगाने के लिए परित भी निरापुता

मार्च १६४६



## महात् कृतित

#### हेरल्ड लास्की

जनाहरवाल नेतम के एक अग्रेज मिन के नाते उन्हें श्रद्धाजिल देना मेरे लिए बहुत ग्रानन्द का विषय है। जेल के भीतर महर होत रहन बात एक राजनीतिक उन्हों से भारत के प्रधान मन्त्री के पद तक उनके उत्कर्ष से अधिक प्रधान पाली पहनाएं मेर जीवन कात म कम हो भही होगी। उस पद से, सुदूर पूर्व में उनका प्रभाव ग्रह्यन्त व्यापक अर्थ राजान्यक हा सकता है, और स्पष्ट ही नह उसकी सम्भावनाओं का उपयोग श्रपने उत्तरदायित्व को समझते हुए भीर कल्पनाजीवता क साथ कर रह ह। यह इहने की ग्रायह्मकता नहीं कि जो लोग नेहरू को पहले से जानते थे, बह उनसे ऐसी हो ग्राशा भी रखते थें। मरी पाली भारणा है कि हम लोग विश्वासपूर्वक प्रसीक्षा कर सकते है कि वह अपनी मन तक को प्रभाव को उसी पकार आग्रे बढ़ाले रहेगे।

एक प्राचा में प्रकट करना चाह्या हूं, चार्त यह मेरी ओर से दुस्साहस की ही बात समकी जाय, कि अपनी अन्यात के प्रत्ता में भी वह भारत को एक दलीय जासन से प्रामें बहाबर प्रातिनिधिक दो पक्षों वाली परिपाटी की ओर ल जान में महायता दें राक्ष्म । मेरा वृद्ध विश्वास है कि सुआसन का श्राधार ही इस बात पर क़ायम है कि एक विरोध पत नवा रहें जिसे प्राचीनता और रचनारमक परामर्थ का पूरा अधिकार हो । मेरी धारणा है कि नेहरू स्वयं इसी मत के हाम, न्योंकि भारत में जिलानी शासन के विरोध पक्ष के नैता के रूप में जो कुछ उन्होंने किया उसी के परिणाम-रचन तह पात रवाधीनता और प्रवाद वें प्रेपियों में एतना इना श्रीर भोरय का रथान पाते हैं।

मानं १६४६



### त्यागदीर

#### पट्टाभि सीतारामेय्या

प्राप्त शहर में या प्राप्त पेशे या व्यवसाय में प्रमुख होने की प्राक्ताक्षा व्यक्ति में सहज ही होती है। इस साज प्रीर सर्वथा उचित महत्त्वाकाक्षा के स्वामायिक विकास की परिणित व्यक्ति की प्रान्त प्रथमा देश में स्वापित प्रथम पर पहुँचा कर होती है। किन्तु विश्व भर में प्राहितीय स्थान पाने का गोरव दुर्ग में है, और उदानित् तो वह किसी पेगम्बर या राजनीतित को मिलता है। गान्धी को प्रपत्ते समय में वह पद प्राप्त हुप्ता था और उनका नाम उनके पीछे भी सितयों तक जगमगाता रहेगा और प्राज उनके भनोनीत 'उत्तराधिकारी' जवाहरसाल, विश्व की पर्मान में प्रयोगी वेश पहन पहली नाम सामने प्राया तरुण बैरिस्टर प्राज सादे सफेद खहर की पोशाक में भारत के प्रधान में शि का काम विवाद रहा है। सन् १६१६ के काग्नेस के प्रधान में शि का काम विवाद रहा है, और सम् वीच चार बार राष्ट्रीय महासभा का प्रधान निर्वाचित होने का प्रहितीय गोरय प्राप्त कर चुका है। किन्तु निरा चालीस वर्षों के द्विहास का यध्येता जानता है कि यह किसक उन्नति केवन प्राप्त परिध्य के साथ स्वात प्राप्त के साथ प्रतिभा और सेवा के साथ प्रात्माभियान के जीवन का स्वामाविक परिणाम प्रोर गहा पर कार है। पष्टि-पूर्ति के समय हमारे प्रधान गत्नी निस्सन्देह ससार के राजनीतिका म प्रमुख स्थान के प्रधानारी है, प्राप्त वे प्रतालत और प्रधानत महासागरों के मिलाने वाले सेतु की प्रायार-शिला, भारतवर्ष, को संभाने हुए है और नहा स विश्वशान्ति की रक्षा का महान् ग्रोर गोरवपूर्ण दागित्व-भार प्रपत्ते सर्गा करना पर नहन कर रहे है।

जनवरी १६४६



## समर्थ राष्ट्र-निर्माता

#### स्त्रालिद। ग्रदीव

म्राभिनन्दन ग्राम के निए विश्वने हा निभन्त्रण मेरे निए मोरव का विषय है। खेद यही है कि भारत के बारे म मरा ज्ञान महात्माजी के समय ताक ही सोमित है, सार जनेमान परिस्थितियों से मेरा निजी परिचय नहीं है। मैं जनहरूनात नेहर के विषय मंजा हाई जाननी है, सेरी पुस्तक 'इनसाइड इंडिया' में हैं।

हरा समय याग के पंचान पन हिनो गृस्तर वायित्व योग किन्तर कार्य प्रत्य किसी नेता के कन्धो पर नहीं है।
भार सम तिना भी सन्दे? नहीं कि इस महान् उत्तरवायित्व का निर्वाह करने के लिए, प्रोर भीतरी तथा बाहरी दोनो
किया से अत्यन्त जित्न समस्याप्रा का सृतकान के लिए, उमरो सिवक योग्य प्रोर उपयुक्त व्यक्ति नहीं गित सकता।
क्यार वन्य महादमाजी से किन्दु नालों म भिन्न होने पर भी, भेरी धारणा है कि वह भ्राज ऐसे एकमान महान् भारतीय
ह जा जानि, "मंग श्रीर श्रेणी भार में उत्तर उठ कर एक भारतीय राष्ट्र की नीन हाराने में समर्थ हो सके।

भारत आज एक उल्लंख गीरनपूर्ण भीनाय का आपकारी ह—आर होना भी नाहिए—-जिसका पूर्व में भी और पश्चिम में भी अक्षितीय पमान होगा। वह एक अन् र राष्ट्र वनगा था कि एक समुक्त राज्य-सघ, इसका निर्णय स्वय उसी कि सानी में है। महात्माजी के नीनदान न तुकी में उनके पित पहा और सम्मान की भावना को तो नढाया ही है, यहां की जनता म भारत के पित जिलामा भी जलागी है। में स्वय तो भारत की विर-ऋणी हूं, त्योंकि आपके देश का अभण, शौर महात्मा गान्धी तथा आपके देश मांगत। से सिलने का प्रवसर, मेरे लिए वह उच्चतर शिक्षा थी जो पुस्तका से नहीं मिन सकती। हम सभी की आजा और आर्थना है कि चाहे जिस रूप में हो, महात्माजी के महान् गान-वीय प्रारंश को अमहरतान नेहर अपने जीनन कान म आएम कर सकता।

मार्च १८४६

' श्रध्याय २२, 'समाजवादी नेता जवाहरलाल नेहरू'



### अचल निष्ठा

#### विल डघूरंट

पिडत जवाहरलाल नेहरू की स्तुति में बया में कुछ शब्द केंद्र सकता हूँ ? हम उनकी विद्वत्ता, उनकी उच्च नीनिमत्ता, प्रोर एक महान् उद्देश्य की आजीवन सेवा में उनकी सन्तों की-सी अवल निष्ठा के प्रागे नतिश्वर है। देश की आजाती के प्रयत्नों में उनका अट्ट धीरज और अशिथल उत्साह, और इस पीढ़ी के सबसे विराट् और गोरवपूर्ण कितता में महातमा गान्धी के साथ उनका अद्धापूर्ण और सिक्रय सहयोग भी बन्दनीय है। आज ऐसे नेता को पाकर भारत कता है और हम उसे वधाई देते है। नये राष्ट्र के संकटपूर्ण प्रथम दिनों में जिस विवेक के साथ उसका सन्तान किया गमा, उसके लिए साध्याद करते हुए हम आशा करते हैं कि ऐसे संघर्ष और ऐसे नेतृत्व से एक नमी प्रोठजनस गर किया नमी और भारत को एक बार फिर सभ्यता के उस उच्चतम शिखर पर पहुँचायेगी जिसे भारत ने अतीत म कई वार इक्षा है।

फरवरी १६४६



### महान् विश्वनागरिक

#### एउमंड जीवा

३० अनारी १६४६ की आम को जन यूरोप के सारे नतार-केन्द्र बापू के देहान्त की घोषणा कर रहे थे, तब भेरे मन म जनाउर गाल नहर का निवार पमुन था, जो दूसरी तार पितृशांक भोग रहे थे। 'वित्तने एकाकी है इस समय वह '' यह दिनार नारम्बार भन म उठना था।

दस, कारासस, शोक सीर विन्ता, यही उन्ह मिलवा रहा था। ग्रोर ग्रन ...एक ग्रोर वह गुरुतम दायित्व जो मानवीय 'विहास में आज तक किसी के कल्या पर पात है, शोर दूसरी ग्रोर यह नया मर्माधान । मैने सन् १९३८ से उन्हें वहा देखा था, लिकन दस वर्षों के व्यवधान को पार करते हुए वह जैसे मेरे विल्कुल विकट बें--शोक ग्रीर समवदना व देख-काव की दुसे वत मिटा कर हम मिला दिया था।

फिर, मैन रियो पर उनका स्वर सूना, उनके भाषण पढ़े, उनके कार्य-कताप का प्रनुसरण किया, श्रोर तमञ्च यह रपप्ट होन नमा कि कैसे वह इस नम श्रापाल को भेन कर शामे वह रहे है, देश पर मान्धीजी के प्रभाव को श्रोर भी पागट ननामें दे रह है।

न उत्तर देशों के प्रधान गिनियों में ऐसा निर्णा ही देया गया है जो एक प्राध्यारिमक तत्व के प्रति इतना निष्ठानान् ही, और प्रपत्ती नीति को उसी के अन्ध्य ढाले। प्राज के भारत का सूत्रधार प्रत्यन्त विनीत भाग से गान्धी जी क निधन क नाद भी उनके निष् मोर्चे जीत रहा है, जैस कि उपके जीवगकाल में करता रहा था।

श्रीर ऐसा बड़ कर रहा है विशंक श्रीर मृद्धि के नाम पर । शकालु पाश्वात्य जगत् को उसने दिखा दिया है कि गाली भी के लिए जो श्रक्षा का मामना था, उसके लिए नह प्रमुभव-सिद्ध ज्ञान की बात है—कि संमार के लिए कूटनीति श्रीर नानवाजी, पूणा पौर हिसा का परिस्थान करने सन्य, श्रीटमा श्रीर मेनी का पश पराउना बुद्धिमानी की ही बात होगी।

जनाहरनात नहर समुन्त साद्रा सभा म अन यह घोषणा करते हैं, अथवा बेतार यन्त्रो द्वारा अमरीका के निर्धायियों का यह सील देने हैं, तत नह हमारी नहन सी सेना करने हैं। जवाहरलाव को कोई कोरा मादर्शवादी, कल्पना लोकप्रामी या रहरमनादी नहीं कह मकता। वह हमारे पाध्रिक सुवा समाज के साथ एकप्राण है। यह यथा-थेता का सामना करने हैं और अपन निरमक दूष्टिकाण को वनसे रसने है। अपनी शान्त विवेक-शिवता के सहारे नहीं पश्चिम को ठीक ठीक सम्प्रम सकते हैं कि मानीजी का मार्ग कितना सही था। अग्रेज दार्शनिक लाक ने एक बार 'ईसाइम्स की युक्त-युक्तता' पर पुस्तक लिकी थी। भारत के प्रधान मन्त्री पुस्तक से कही थेड्टतर माध्यम के द्वारा महात्मा काकी के सन्देश की युक्त-युक्तता प्रमाणित करते हैं। हमें इसके लिए उनका छतज्ञ होना चाहिए।

वापू में एक बार 'यंग इंशिया' में लिखा था कि भारत को जनाइरलाल नेहरू जैसे योग्य सपूत पर गर्ग करना चाहिए। हम युरोपनासी तो भारत के ऋणी है कि उसने हमें ऐसा महान् विश्व-नासरिक दिया है।

फ़रवरी १६४६

### व्यावहारिक प्रजातन्त्र की भित्ति

#### उल्ला श्रत्म-लिन्दस्त्रम्

किशोर छात्रावस्था में जब मैं पहली बार इंग्लैंड गयी तो सेंड्हर्स्ट सैनिक विद्यालय के दो भारतीय विद्यायियों से मेरी भेंट हुई ग्रीर उनसे मित्रता हो गयी। इन भारतीय नवयुवकों में भारत की स्वतम्त्रता ग्रीर उस स्वतन्त्रता की लड़ाई के प्रति उत्कट ग्रिमिए थी ग्रीर मुभे याद है कि किस प्रकार हम लोग उनके ग्रवकाश के दिनों में सन्ध्या समय श्राग के सामने बैठे हुए भारत की स्वाधीनता सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया करते थे। उनमें से एक विद्यार्थी ने (मुभे ग्राशा है वह श्रव भी जीवित होगा,) मुभे इंडियन स्टेट्युटरी कमीशन रिपोर्ट के ग्रवलोकन ग्रीर सिफ़ारिशों वाले दोनों खंड भेंट किये थे। स्वीडेन लौटकर मैंने उन्हें ध्यान से पढ़ा ग्रीर स्वीडेन में विश्वविद्यालय के छात्र साथियों के बीच तरण उत्साह के साथ भारत के हित में उत्तेजना पैदा की। श्रव, इस बात को बीस वर्ष हो चुके हैं। परन्तु भारतीय जीवन ग्रीर भारत के भविष्य के विषय में भेरी ग्रिमिए कभी कम नहीं हुई, ग्रीर मेरा उत्तरी देश यद्यपि पृथ्वीमंडल की दूसरी ग्रोर है, फिर भी यहां नयी पीढ़ियों में भारत के प्रति सद्भावना तथा उसके स्वाधीनता-ग्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति के भाव पनपने के लिए अच्छा क्षेत्र रहा है। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने पंजित जवाहरलाल नेहरू का नाम तो सुना ही ग्रीर स्वराज्य के लिए उनकी प्रवल उत्कंटा ग्रीर लगन को भली भाँति सराहा, क्योंकि स्वतन्त्रताहीन जीवन की कल्पना हम स्वयं भी नहीं कर सकते।

मैंने पिछले जाड़ों में जब पहली बार पंडित नेहरू को स्वयं देखा और उन्हें संयुक्त राष्ट्रों के खुले अधिवेशन में बोलते हुए सुना, तो ये सारी बातें फिर ताजी हो गयीं। मैं स्वीडेन के प्रतिनिधि-मंडल में, स्वीडेन की स्विमी के प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ उपस्थित थी। पंडित नेहरू ने स्वतन्त्रता और शान्ति के विषय में, ग्रत्यन्त उत्साह और विश्वास के साथ भाषण किया था। इसके पहले मैंने कई बार भारतीय प्रतिनिधि-संडल की नेत्री उनकी बहिन के भाषण सुने ये और उस अत्यन्त योग्य स्त्री पर गर्व किया था। मैंने सोचा था, --मैं समक्षती हूँ ठीक ही सोचा था, --कि संसार की राज-नीति में उनका स्थान केवल इस कारण नहीं बना कि उनके प्रख्यात भाई के द्वारा उनकी प्रकृत राजनीतिक प्रतिभा को आदर मिला, वरन् इसलिए भी कि आधुनिक, सामाजिक और स्वाधीन राज्य के निर्माण में स्वी-जाति मात्र के सहयोग का महत्त्व समभा जाने लगा है। स्वीडेन में स्त्रियाँ सदैव अपेक्षाकृत अधिक सम्मान और स्वतन्त्रता की स्थिति में रही हैं और निश्चय ही यह भेरे देश के शक्तिशाली सामाजिक विकास का एक कारण है। स्वीडेन की धारा-सभा (पार्लमेंट) में इस समय लगभग तीस स्त्रियाँ हैं; श्रीर सेना तथा नलकी को छोड़ कर सभी पेशों में स्त्रियां को पुरुषों के बराबर नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। मैं समऋती हूँ कि वास्तविक लोकतन्त्र के सूजन के लिए, जो इस समय भारत का तथा पंडित नेहरू का गौरवमय कर्त्तव्य है, यह स्थिति एक बुनियादी शर्त है। मुक्ति के संग्राम में एक भव्य झातन्द होता है; में समभ सकती हूँ कि अपने भविष्य के स्वतन्त्र निर्माण के लिए उत्कंठित जनता में और विशेषतया युवक-समुदाय में वह संग्राम कैसा उत्साह और कैसी कियाशीलता जाग्रत कर सकता है। परन्तु जब ऐसे नवीन जोकतन्त्रीय समाज के निर्माण का परिश्रम-साध्य ग्रीर व्यावहारिक कार्य ग्रारम्भ होता है जिसमें समस्त नाग-रिकों के जीवन का स्तर उन्नत हो और भेद-भान के बिना सबके साथ समान न्याय किया जाय, उस समय इस उत्साह के ठंडे पड़ जाने की आशंका होती है। स्वीडेन के अनुभवों से मैंने सीखा है कि स्वतन्त्रता को नहीं, वरन् इस दैनन्दिन व्यावहारिक लोकतन्त्र को प्राप्त करना,—प्रथित् उस स्वतन्त्रता को बनाये रखना,—कितना कठिन है। प्रस्तु, मुभी आशा है कि भारत इस कार्य में सफल होगा; और राष्ट्र के संचालकों में पंडित नेहरू जैसे व्यक्तियों को प्राप्त कर सकने के लिए में भारत को श्रपनी हार्दिक बधाई भेजती हूँ।

## शान्ति और प्रगति का प्रतीक

#### शेख श्रब्दूल्ला

पिन नेहर की महत्ता इसम है कि उन्होंन भारतीय स्वतन्त्रता के सवर्ष को दिशा और धार दी और उसे निरेशी सत्ता के निर्द्ध सफल तनाया। भारतीय राष्ट्रीय भ्रान्दोलन का विकास केवल सख्या-वृद्धि द्वारा नहीं बित्क उत्तरोत्तर परिवर्षनशीरा राजनीतिक और अधिक योजनाओं के निश्चित कम द्वारा भी हुआ है। और इन योजनाओं को व्या देने म पित नहरू ने एक विशिष्ट और प्रमुख भाग लिया है। भारत की राजनीतिक रणभूमि म जनके आने के पहल भीर उपरान्त भी देश के विभिन्न भागों में लोग स्वतन्त्रता की स्थानीय लड़ाइयाँ लड़ रहे थे जो देश के नहत्तर राष्ट्रीय आन्दोतन से प्राय सम्बद्ध थी, उदाहरणतया कुछ रियासतों में या सीमान्त प्रदेश में। उनके गत्यात्मक अवितत्त्व के कारण ही यह सम्भव हुआ कि ये वाराएँ एक होकर एक ऐसा तूफानी प्रवाह बन गयी जिसम एक महान् साम्राज्य वह गया।

श्रारम म राष्ट्रीय श्रान्दोत्तन तथा-कथित जितानी भारत तक ही सीमित था। 'भारतीय' भारत में यह नाने जन-समदाय म दलनी जामृति नहीं हो पायी सी कि देश को स्वतन्त्र करने में यह कोई प्रभावशाली भाग ते सकता। रियासती जनता मुनामी के बोक से दली कराहती ही रही। भारत में श्रमें जो के सबसे बड़े मित्र राजा लोग प। साम्राज्यवाद के त्या किले को सर किय बगेर विदेशी सासन है विद्य किसी भी मधर्ष का सफल होना श्रमम्भव ।। भावाय की महराई म पैठ कर इस बात का श्रमुभव करने नालों में पिड़त नेहरू पहले व्यवित थे, कि गाप्ट्रीय प्रादर्श की प्राप्ति के लिए रियासती प्रजा का सगठन करना श्रीर रियासतों के श्रलग-श्रलग श्रमदोलनों को श्रमान राष्ट्रीय श्राप्तीलन का ही श्रम बनाना नितान्त श्रावस्थक है।

ऐसी किसी सम्या को भारतीय राष्ट्रीय काग्रस से तो प्रलग होना ही था, नयोकि रियासती प्रजा की समस्याएँ ब्रिटिश भारत की जनता को समस्याप्रों से नहुन नानों म भिन्न थी। रियासतों की वस्तुस्थिति भिन्न थी। पिंडत जी को उनका प्रमुश्य करने का प्रयम् तन मिला था जन गाभा रियासन के प्रधिकारियों ने उन्हें जबरन हिरासत में लें लिया था। वहा की रियति इस वात से और उसक गयी थी कि विदेशी सत्ता से लंडने के लिए पहले राजाओं की निरक्ष थांति और रचन्छा गरिता को समाप्त करना था। इसलिए श्रावश्यकता पूजी रियासती प्रजामंडल की जिसे राजाओं के विषद्ध भीनों लंना था। रियासती प्रजामंडल के निर्माण में पंडित जी प्रधान प्रेरक रहे हैं।

सन् १६२५ के पूर्व हमारी रियासत कश्मीर म प्रजा अपने दु व क्रीर कर की बात शासक के पास प्रार्थनापत्र मेज कर ही प्रकट कर सकती थी। किन्तु तन् १६२५ में, इतिहास में प्रथम बार, प्रजा ने नगठित रूप से राजनीतिक प्रान्दोलन का सूत्रपात किया। सरकारी रेशम मिल के मजदूरों ने, शिक्षा और अधिक वेतन की मागो पर, हड़ताल कर दी। किन्तु किर भी, अधिकांश जनता निस्पन्व ही रही। सन् १६३१ तक असन्तोष सर्वव्यापी हो गया। कारण वहीं थे जिनकी परिणति भारत में असहयोग आन्दोलन में हुई थी। भूख और गरीबी की भयकर विभीष्तिका किसान की सहन-सीमा पार कर गयी थी और देश भर में बेकारी फैली हुई थी। इस सब का एक मात्र समान्धान था पुराने ढरें का नाश। सारी रियासत एक बृहत् राजनीतिक भूकम्प से हित उठी। खेतिहर ने अपनी मेहनत के फल पर अपने हुक की गाँग की; और रोजगार के तथा शासन में जनता के भागी होने के अधिकार पर जोर दिया गया।

इस ग्रान्दोलन की एक निर्बलता थी इसका थकेला होना। लोगों ने उसकी निन्दा यह कह कर की कि श्रान्दो-लन का उद्देश्य ग्रीर रूपरेखा साम्ब्रदायिक है। यह पंडित जी की ग्रक्षय कीर्ति की बात है कि उन्होंने हमारे श्रान्दो-लन की रक्षा इन ग्राक्षेपों का जवाब देकर की। उन्होंने घोषित किया कि यह श्रान्दोलन स्वेच्छाचारिता भीर विदेशी शासन के विरुद्ध कश्मीरियों की प्रगतिशील भावना की ग्रांभिन्यति है। ग्रोर हमारे प्रान्दानन को रियासनी प्रजा-मंडल रो सम्बद्ध कराने का श्रेय भी उनको ही प्राप्त है।

इसी पातर पठानों के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के सम्बन्ध में भी पित्राची का कार्य स्तुत्य है। सैनिक कृष्टि से भारत के सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और सबसे कमजोर सीमान्त प्रदेश के निवासी पठानों ने सिक्ट्यर से तकर प्रयंजों तक किसी भी भारत-विजेता के सामने सिर भृकाना रवीकार नहीं किया। अग्रेओं ने निर्मंग नव प्रयाग कारा, रिश्वते देकर और आपस के भगडे उभार कर उन पर शासन करने की कोशिश की है। साम भाइयों न पठाना का समिठित किया, और अनन्त कष्ट सहते तथा महान् त्याग करते हुए सामूहिक सन्तु के विगद उनका नत्त्व किया। यपन इस उत्कट सप्तर्य में उन्हें सब से अधिक आवश्यकता थी मित्रों की। जो तोग भाग्त के गुसत्तमानों के पितारा क सरक्षक होने का दम्भ कर रहे थे उन्होंने पठानों को कोई भी सहायता देना अस्वीकार कर दिया। पिता करने च उन्हें गले लगाया और खुदाई खिदमतगारों को राष्ट्रीय काग्रेस से सम्बद्ध करना दिया।

पिडत नहरू केवल राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं राइते रहे हैं। उनके कार्यों का क्षेत्र नहत कि ताल र पहें। वे सदैव ससार भर की अत्यानार-पीडित जातियों की मुनित के तिए रापं करने रह है। पान एकि प्राक्ति के कारण वह सदेव अनुभव करते रह है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और अत्यर्ग्द्रीय उत्तित पत्योत्पादिक है। ससार भ वो अतिहन्ही शिविर है: अर्थात और प्रतिभित्त के, जनतन्त्र और तानाशाही के। स्वतन्त्रता और जनता की कि अपति के शिवर में एकता पर निभंग है। किसी भी देश में प्रगति की पराजय दूसरे देशों में प्रगतिशिव विवास का कमजोर ननायेगी। यही कारण है कि जब नात्सियों ने वीएना के सुन्दर स्थानों को पदा कात किया, तन पति व की का हृदय रो पड़ा था; और इसी कारण इस्पानी मृहगुद्ध के समय वह इतने व्याप थे। किलस्तीन के अर्था का प्रतिभाव प्रवास समर्थन किया है। इधर उनकी चिन्ता का एक नया विषय है हिन्देशिया की आजानी पर उना का पारमण । अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध सब से अन्या स्वर रयने वाले पिठत नेहर हमारे युग के बनी तो है ही, साम ही उनमें अपने यादशीं को कार्य-इस में परिणत करने का सामर्थ भी है।

इस तुलना में शेली की हेंटी नहीं होती, वयोंकि पित्तजी हदय से किय ही है। तीक्षण सनेका किता प्रार खबार बुद्धि के साथ उनके व्यक्तित्व में वे सब उपकरण मोजूद हे जिनसे कित का निर्माण होता है। अपन देश असियों की गरीबी श्रीर प्रज्ञान की तात्कालिक समस्याग्रों के कारण उन्हें अपनी शारी शवित श्रीर प्रतिमा को राजनीतिक श्रांपी-तूफान को सगरित करना पड़ा है। किन्तु जब कभी उन्हें अपनी भावनाग्रों का 'ज्ञान्ति म रमण्ण' करने का श्रावसर मिला है तथा जेल की कोठरी के एकान्त में, तन-तज उन्होंने गद्य में गीत-सृष्टि की है। उनकी कित्या गरा गीतिया ही तो है।

पंडित नेहरू को मैं अब दस वर्ष से अधिक से अच्छी तरह से जानता हूँ। वह मेरे सहयोद्धा ही नहीं रहे है, वरन् मेरे मित्र, मन्त्रवाता और पश्यवर्शक भी रहे है। उन्होंने मुफे सदा अपना निरुद्धल रनेह विया है और अभ्य तथा कश्मीर की जनता के प्रति, संकट में जिसकी रक्षा के लिए वे सदैव आगे आते रहे है, उनका प्रेम सदा ही प्रनर रहा है। "कश्मीर छोड़ो" आन्दोलन के समय, जन हम निरंकुश स्वेन्छाचारिता के विरुद्ध अपनी लटा की प्रास्तिर खाई में थे, वह दौड़े हुए कश्मीर आये और उस घोर विपदा के समय हमारी सफलता के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वह सब उन्होंने किया।

पंजाब और दिल्ली के साम्प्रदायिक उपद्रवों के सगय पंचित नेहरू का व्यक्तित्व भ्रापने उच्नताम शिखर पर पहुँच गया। एक उन्मत्त संसार भे, जब इनसान इनसान नहीं रहा था, जब सभ्यता ग्रादिम बर्बरता हो गयी थी, जब अपराध अपराध नहीं रह गये थे, जब हत्या और बलात्कार देशभितत समभे जाते थे, तब गान्धीजी के साप पंचित नेहरू एक तूफ़ानी सागर में प्रेम, शान्ति श्रीर सहानुभूति का प्रकाश विकीरित करते नट्टान की भांति दृढ कि शे । और, भन्त में, उनका पक्ष सही साबित हुआ है। वे इस बात को सिद्ध करने में सफल हुए हैं कि साम्प्रदायिक एकता का और मारत में असाम्प्रदायिक लोकिक शासन की स्थापना का मार्ग ही उन्नतिकर सही मार्ग है।

विकट ऊहापोह में त्राज के विच्छिण विश्य में पंडित नेहरू शान्ति और प्रगति के भव्य प्रतीक के राप में विद्य-मान है। यद्यपि गत महायुद्ध के खाघातों से संसार अभी तक सँभल नहीं पाया है, फिर भी कुछ शनित्य। उसे फिर निनायागरे। जाला की ओर कोले लिये जा रही है। संघर्ष की अजिलया दो शिविरों में निभवत हो रही है, जिनके मूळ का परिणाम भागाता है। विनास होगा। अस्त्रोक्तरण की दो आरम्भ हो चुकी है और हम अपने पुराने अनुभव से जालों है कि इस दो इका गन्त हो। जाकर होगा। साम की संगरे बड़ी आवश्यकता है शान्तिकामी जिनतयों का समझन भीर अन्तर्भाष्ट्रीय भगा का निवसने के लिए युद्ध के साधन हा चहिएकार। और तुला को शान्ति की और कका सकत में समर्थ सनम महत्वपूर्ण शिक्ता उपकरण है निविद्यों निहर ।

ग्राप्रैना १६४६



### मारत का भाग्य-विधायक

#### ग्रार० जी० केवेल

पिडत जवाहरलाल नेहरू का जीवन मानव-नेतृत्व के इतिहास में एक ज्वलन्त उदाहरण है। किसी भी नेत! को इसमे गुरुतर भार वहन करना तथा इससे महत्तर उत्तरायित्व निवाहना न पट। था। यह तो भारतवर्ष का सौभाग्य था कि प्रपने इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण प्रवसर पर स्वतन्त्र देश के प्रथम प्रधान गन्ती के पद के लिए उसन नेहरू के रूप में ऐसा महान् भारतीय प्रस्तुत पाया जो कि स्वतन्त्रता के लम्बे संघर्ष में तप कर खरा उत्तर चुका था। बिल्क यह केवल भारतवर्ष ही का सौभाग्य नहीं है कि इस सद्य:स्वतन्त्र देश का प्रग्रणी एक ऐसा व्यक्ति है जिसन प्रपना सारा जीवन एक महानतम ग्रादर्श के—मानवी चेतना की स्वतन्त्रता के—लिए ग्रिप्त कर दिया है; उस पर तो विश्व भर के स्वतन्त्र लोगों को हर्ष होना चाहिए।

याज एशिया में एक नये युग का जन्म हो रहा है, श्रोर सभी लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि मृग्यत्य। भारत ही इस नये युग का विवासक होगा। ग्रगर बास्तव में ऐसा होता है, जैसी कि मेरी धारणा है, तो भारत के नवीन जीवन के इस उष:काल का नेता एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका प्रभाव भारत की करोड़ा जनता पर ती नहीं, उस देश की सीमाग्रों के बाहर भी बहुत-से लोगों पर पड़ेगा।

मुफे सदेव ऐसा प्रतीत होता रहा है कि किप्लिंग की उपित

"पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, इनका मिलन नहीं होगा"

कभी सच नहीं हुई है और न इसे किसी भी परिस्थिति में सच होने देन। चाहिए। वास्तव मे तो जब से लिखित इति-हास का उदय हुया है, तब से पूर्व और पश्चिम आपस में मिलते आये हैं और उनमें पररपर दानादान होता रहा है।

हमारी पाक्चात्य सभ्यता की नीव ही हमें पूर्व से मिली। मानव व्यापार का प्रारम्भिक इतिहास भी प्रभाणित करता है कि उस युग में, जब पिक्चम में शिल्प या उद्योग का अभी उदय भी न हुआ था, भारतवर्ष उत्योग-धन्धों। म काफी उन्नति कर चुका था और उसके कला-शिल्प के सुन्दर सामान संसार के विभिन्न देशों में भेजे जाते थे।

किन्तु नये हिन्द के इस नेता के निर्माण में अपने भाग पर पश्चिम भी गर्न कर समता है। पाश्चान्य स्कृत तथा विद्वविद्यालय में ही उसने इन महान् उत्तरदायित्वों को वहन करने की उपगुनत शिक्षा-दीक्षा पायी, और यह एक बंदे सीभाग्य की बात है कि ऐसा हथा।

किंप्लिय के विरुद्ध यह एक और प्रमाण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में नेवों की—जिनका उन्होंने 'मानवी भेधा का चिन्तन की पहली सिंदयों पर ग्रारीह' कह कर मुन्दर वर्णन किया है—शिक्षा का, तथा पारचात्य प्रजातन्त्रात्मक श्रादशों का सिंग्मधण हुन्ना है।

इन सारी बातों का पता हमें उनकी दो श्रपूर्व पुस्तकों 'स्वतन्त्रता की श्रोर' तथा 'हिन्युस्तान की कहानी' में मिलता है जो दोनों जेल में लिखी गयी थीं।

गुफे तो सदैव इन पुस्तकों पर आरचर्य होता रहा है और वरबस इस व्यवित की महत्ता पर श्रद्धा होती रही है जिसने जेल की सूनी कोठरी में बैठ कर विना किसी पुस्तकालय के और अध्ययन-अनुशीलन के साधारण मनुष्यों के लिए अनिवार्य साधनों के, इस उत्कृष्ट साहित्य की रचना की; वह भी हमारी भाषा में, अपनी नहीं। शब्द पर जितना अधिकार और शैली का जो सौम्य रूप इन पुस्तकों में लक्षित होता है, वह श्रंग्रेजी मातृभाषा वाले भी इने-गिनों को ही उपलब्ध होता है।

एशिया में भारतवर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बड़े सीभाग्य की बात है कि स्वतन्त्र भारतवर्ष

के प्राप्त पथान मन्त्री के पद पर एक विश्वास दृष्टिकोण त्या व्यापक ज्ञान नासा व्यक्ति आसीन है। यह प्रतिदिन स्पप्ततर तसा जा रहा , ि । लेमान परिस्थिति म काई भी सुष्ट्र अलग नहीं रह सकता और श्राज विश्व-ज्ञान्ति की एक मात्र श्राशा ्सो म है कि एक सामूहिक सुरक्षा समठन में सभी सुष्ट्र संत्रिय सहयोग दे।

ि तीय महायक के परवाल् आविक अलावस्या तथा मृद्ध के परिणाभ का जितना व्यापक तथा शीषण प्रभाव पटा उवना केनी ने पटा या। जन रान् १६४५ में सेनफीसरों। में सभी राष्ट्र आशावादी भावना लेकर एकत्र हुए तो विश्व सहयोग वास्तविक भण में सम्भान्य दिखाई दने लगा। एकतित राष्ट्रों की कोटि-कोटि युद्ध-पीड़ित जनता न सीचा कि शायद अब नह दिन आ गया है जब एक विवेकपूर्ण दुनिया में विवेकणील लोग आपरा में मिल कर युद्ध-जिन्न वाग्य अब नह दिन आ गया है जब एक विवेकपूर्ण दुनिया में विवेकणील लोग आपरा में मिल कर युद्ध-जिन्न वाग्य पिरियिनियों की सुत्रभान में सफल हो सकेगे। किन्तु खेद हिमारी आशा निर्मूल सिद्ध हुई। मानव जाति ने एक नार फिर दिखाया कि नट सहिदकी और बुद्धिमान् होने के सिवा कुछ भी हो सकती है। अत अपनी सगरमाओं का नामक गठमां के हारा हन करने में विफन-प्यास होकर हमें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वा। अर अपन पराना के हमन पाया कि विश्व दो विरोधी सिद्धान्तनादिया में बँट गया है और दोनो अपना आविपत्य स्वावित करने के लिए सपर्य कर रहे है।

माना नाति को उनित के लिए तास्तिबक विश्व-सहयोग के स्थान पर हमे प्रादेशिक सहयोग के सिद्धान्त को स्तीकार रंगी कर रंगा पता । फलरता प अनुलान्त समभीता हमारे सम्मृण है, भूमध्यसागर के समभीते की बातचीत चल रंगी है और मृद्रप्ति समभीत के तक्षण भी स्पष्ट विधाई दे रहे हैं। प्रत्देशा केवल हस बात का है कि ये प्रादेशिक समभीते विकृत होकर कही ऐसे शिवनगाली गुटो का रूप न से त, जिनके उद्देश्य सयुवत राष्ट्रों के आदर्श से बिल्कुल भिशारा। इस रावरें स हमें निरन्तर सावनान रहाता है।

मानव की रवत नता के, मानवी चेतना ग्रोर व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के महान् श्रादशों को हमें सदैव ग्रपने सम्मुख रमना है।

यपने जीनन के नगभग नीस वर्ष सुदूर पूर्व म निता कर मैं इस बात को भली भाति समभ गया हूँ कि हम पश्चिमी गो गर्द के निनासी उस पृथ्नी पर अल्पसंख्या में है, अल्पन, मानव जाति की स्वतन्त्रता की सुरक्षा, और उसके अधिनकारों का पृर्ण तथा निर्माध विकास, प्रधानतया एशिया के कोटिनकोटि निवासियों की राजनीतिक शिक्षा पर तथा उनके जास निर्मित शासन-यन्त्रों के रूप पर ही निर्मार करेगा।

हितीय महासूत के फलस्वरूप एशिया में जो अन्यवस्था उलाझ हुई, उसी की पीठिका पर पित नेहरू ने भारतवर्ष में स्थिरता स्थापित हरने तथा दक्षिणी एशिया म प्रादेशिक एकता कायम करने की ओर महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रत स्थायित्व और एकता की नीव की पहली ईंटों की स्थापना का श्रेय उन्हीं को है।

उस महान् भारतीय में, जिसने कारागार में बन्द रह कर ऐसी उत्झप्ट पुस्तकों की रचना की जिनके लिए ग्रसा-धारण मेथा की श्राधश्यकता थी, एक ऐसी उच्न कोटि की ज्यावहारिक राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है जो विश्व-दितिहास की भाषी गति को बदत देने की धमना रखती है।

पार्वात्य देशां ने एक लम्बे अरने तक दक्षिणी एशिया को अपनी अधीनता में रखा था। आज इस पराधीनता को समाप्त यसके विक्षणी एशिया नवोत्याल कर रहा है और सभी देशों में स्वायत्त-शासन का ज्वार उठ रहा है। ऐसी परिस्थित से बहुत सम्भव था कि यह सारा प्रदेश भी बल्वानी राज्यों की माँति कलह नथा विग्रह का केन्द्र बन जाना। बल्कानी राज्यों के मुद्ध-जनक आपसी भगड़ां सरीखें भगड़ें दक्षिण एशिया के सद्य स्वतत्व देशों में भी हो सकते थे—अर्थात् भारतवर्ष, पाकिस्तान, जंका, वर्गा में; और साथ ही जन दशों में भी जो शीद्य ही अनिवार्यत. स्वातत्व्य पा लेगे —याती हिन्द बीनी, हिन्देशिया और मलय।

िवन्तु हम पाश्नात्यों में से जो एशिया की श्रोर उत्सुवता की वृष्टि लगाये देख रहे हैं, उन्हे ऐसा प्रतीत होता है कि पिंडन नेहरू इन श्राशकाश्रों से अच्छी तरह श्रवगत है। उनके द्वारा श्रामिन्तत 'श्रव्यित एशिया कानफरेन्स' इस खतरे का उत्तर मात्र ही न था। उससे सुदूर पूर्व की प्रादेशिक सुरक्षा, स्थायित्व तथा सौहाद के सगठन की बुनियाद भी पड़ी।

पर हममें से बहुत लोग गेहरू के बारे में चिन्तित भी है। भारतीय मित्रों से हम सुनते है कि उतका नंता

प्रत्यिक परिश्रम कर रहा है और प्रपने स्वारय्य को जोिखा में डाल रहा है। वे प्राशिकत भाव से देसते हैं कि वह प्रपने ऊपर ग्रितमानवी दायित्व-भार से लेता है जिससे शित का प्रतिव्यय प्रवश्य होता होगा और जिससे कवाचित प्रायुत्य भी कम हो सकता है। उनकी चिन्ता त्मारी चिन्ता है, बयोिक हम जानते है कि इस असाधारण व्यक्ति का पारतिक कार्य तो प्रव प्रारम्भ हुआ है।

पारचात्य होने के कारण भेरे लिए यह सम्भव न होगा कि मैं उनके सम्मुख उपस्थित समस्याधा की श्रास्तिक भी सची बना सकें। किन्तु उनमें तीन कार्य श्रतरानीय महत्त्व रखते हे

भारतवर्ष के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँच। उठाना तथा दीर्घकाल तक निराश भाग से सही हुई विराता को दूर करना।

भारतार्षं को केन्द्र बनाकर एक सुरक्षा-प्रणाली का संगठन करना जिसमे देश सुद्ध के सकट सन । सके धार निवासियों नी स्वतन्त्रता तथा जीवन-व्यवस्था की रक्षा हो सके ।

पूर्व तथा पश्चिम के देशो से एक दूसरे के प्रति सही धारणा जनाने तथा वास्तिव ह सहयोग की भा 1ना जागृत करने के कार्य को प्रपनी प्रिष्टितीय प्रतिष्ठा तमा योग्यता हारा वल देना। यह दोनो पक्षी क जिए उपयोगी सिद्ध होगा प्रार्थ विश्वैक्य तथा स्थायी शान्ति के हित में होगा।

वास्तव में तो इन तीनो कार्यों में घनिष्ठ पाररपिक सम्बन्ध है, और शायद उनके सम्पादन में पि ने, प्रको वही सहायता मित सकती प्रगर वे इस समय उत्तरी प्रगरीका का वीरा करने के लिए समय निभान सकते। यह उनका बड़ा स्वागत होगा। सयुक्त राष्ट्र ग्रमरीका में काफी सम्या में ऐसे तोग हैं जो भारतवर्ष तथा वीक्षणों मृतिया के साथ सहानुभूति ग्रोर उनकी समस्यात्रों में दिल जरपी रखते हैं। मेरा विश्वास है कि यहा सातन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री के स्वागतार्थ तथा उनका भाषण सुनने के लिए बड़ी बड़ी सम्याग्रों में लोग एक प्रश्नि । मेरे अपने देश केनाड़ा म, जहाँ की बुल ग्राबादी सवा करोड़ से कम है और बस्ती बहुत विरत है, उनना बड़ा जमान नहीं भी हो सकता है, पर सस्या की कमी को हम अपने अकृतिम स्वागत ग्रीर उत्सार से पृता कर दमें। इस प्रधान पूर्व सार प्रश्निम के बीच वी साई को पाइने का श्रेष्ट श्रवसर मिलेगा।

भारतवर्ष ग्रह रवतन्त्र है। वह अपनी समस्यात्रों को अपने ढग रो हल कर सकता है, और ऐसे राजनीतिक आदर्जों तथा तन्त्रों का विकास कर सकता है जो उसकी जनता की सुविधा तथा परमारा के अनुकूल हो। पर देख के ग्राधिक तथा प्रोद्योगिक विकास के क्षेत्र में उसे पिर्विम से सहायता लेनी परेगी। दूसरी और पिर्विम के लिए अवसर है कि वह भारत से सिवरों से मिली हुई दर्शन, गणित तथा अन्य निचारों की देन का कुछ प्रतिदान दे सके। पूर्व तथा पिर्विम को मिलाने के लिए जो रोतु ग्राज बन रहा है, उसके ग्रारपार यह प्राचीन निनिमय बरावर जारी रहता चाहिए।

ितीय महायुद्ध का सबसे बुरा परिणाम दुनिया के व्यागार पर पड़ा जो करीब-करीन समान्य ता हो गया। इसके फलस्वहप विश्व की विभिन्न मुद्राश्रों में यहुत गउवडी स्ना गयी। किन्तु स्नगर एक बार पूर्वी जगन्ता। उत्तरी स्नमरीका के देशों के बीच व्यापार को बढाने की राज्वी स्निभाषा उत्पर्त हो जाय तो गेग विश्वास है, ये सारी किन्नाइयाँ जो साज इतनी बडी दिखाई देती है, दूर हो जायँगी सौर इन देशों में वस्तुत्रों, विवारों और सद्भावनाओं का स्नादान-प्रदान होने लगेगा।

उत्तरी श्रमरीका—संयुक्त राष्ट्र तथा कैनाडा के हजारों श्रजातन्त्रवादी नागरिक यह जान कर प्रसन्न होगे कि भार-तीय किसान को कृषि के ऐसे माधुनिक श्रोजार दिलाने का प्रयन्न हो रहा है, यद्यपि अभी प्रारम्भिक रूप में ही, जिसमें वह उस कगर-तोड शारीरिक परिश्रम से बच जायगा जो ग्रब तक उसके स्वास्थ्य को नष्ट करता रहा है ग्रीर उसके तथा उसके परिवार के श्रायुष्य को कम करता रहा है।

उत्तरी अमरीका के नियासियों में, मेरा विश्वास है कि, लाखों ऐसे भी है जो भारतीयों के जीवन-स्तर को ऊंना करने के प्रयस्त में भारत रास्कार से सहानुभूति रगते हैं। लेकिन सर्वप्रथम उन्हें भारतीय समस्याओं से भली भाति अवगत कराना आपश्यक है। आज भारतीय समस्याओं के बारे में वे पूर्णतया प्रविभिन्न है, और बिना समुचित ज्ञान के किसी समस्या को ठीक-ठीक रामका नहीं जा सकता।

पित नेहर के एक नार अगरीका आ जाने से अगरीका वालों की भारत तथा उसके निवासियों में दिलचस्पी उन्हों जिल होगी और उन्हें नहां की समस्याओं की समसने तथा वहां के बारे में सही धारणा कायम करने का सबसे उत्तम अवसर मिलेगा 18

में कवत भीतिक क्रियाण के तार मही नहीं सीच रहा हूं, संसपि भारतवर्ष की गरीब जनता के लिए इसका बहुत महन्म है। जैसा कि सन इसी तस्य म - जिसे विसने वा अवसर से अपना सोमान्य मानता हूं-अन्यत्र कहा है, हमारो पमरा विन्ता माना। प्रसिद्धा को प्रतिष्ठा तथा मानव वैतना की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए होनी चाहिए।

पूर्वा को पारस्परिक समरण का मुल्को गरमोर सान के आधार पर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री को स्वतन्त्रता की सुरक्षा को पारस्परिक समरण का मृत्यकान म मन्द्राण्य योग देना है।

भारतनर्प मस्ता म सोसाम्पदाती है कि उसे उतना महान् नेता मिता है। हम आशा करते है कि वह उस सेतु का निमाण करत कि निष्याना समय योग योग्ति नेपा सक्त्य जिस पर पूर्व और पश्चिम परस्पर एक दूसरे के निकट आकर्म मित्र साम ।

#### अभेग १८४६

ं जिप सदम पह राज निया गया उस समात्र भारत के प्रधान मन्त्री की अमरीका-यात्रा का निश्वय नहीं तथा था। --संव



## देश का उज्जब रब

#### रविशंकर शुक्ल

पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक उज्ज्वल रत्न है। उनके त्याग, शीर्य, देशप्रेम ग्रीर महत्याता ने उन्हें करोड़ों भारतीयों का गलहार बना दिया है। उनकी राजनीतिज्ञता ग्रीर श्रादर्शवादिता ने संसार के महान् व्यक्तियों की श्रेणी में उनका एक प्रपूर्व स्थान बना दिया है। उनके नेतृत्व में भारत का मस्तक ऊँना हुग्रा है। ऐसे नेता की पा कौन ऐसा देश है जो फूला न समायेगा?

फ़रवरी १६४६





भारत के प्रधान मन्त्री



किदी की सम्दर्श १९२१-२२ में जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू को ६ महीने की शजा हुई, तो उन्हें केदियों की यह तस्दरी पहननी पड़ी थी।

## 'इंग्लैंड का भी सीभाग्य'

#### मार्गरेट स्टामं जेमसन

पा त नेतर हे प्रांत जो अपार सम्मान देय है, उसे विनीत और सश्रद्ध भाव से अपित कर सकने का अवसर भी मोरन हो निपा है। हनत मारत ही उनहां हुणी नहीं है। यह इंग्लेड का भी सोभाग्य है कि भारत के साथ उसके सम्बन्ध के अवर और सम्देष मान में पत्ति नहरं सी सन्दाई, दूरदिशता और विवेक रखने वाला राजनीतिज्ञ उपित्ति और कियातील हा। या गोमाग्य वे—-देवी अनकण्या के उस प्रमाण के—लिए हमारी इत्ज्ञता अधिक होती नहिए। एस क्यार में, जिसके विण भारत के परम्परागत ज्ञान का और भारत के विरमात मनीषियों के जीवन-दर्शन हो समझन वो, और कल एओं में प्रपान की, आवश्यकता दिन प्रति दिन बढती जा रही है, यह हमारा परम सोभाग्य है कि आज भाग्त का मार्ग इने इस कोटि का महान्, विवेक्त-बुद्ध-सपन्न सल्पुरुष है।

पारारी १६४६



### BRIDER SHA

#### श्रासा स्नान

जीवन के भेरे अनुभव पडित जवाहरसाल नेत्र से सर्वया भिन्न रहे हे, सेकिन मेरा पनुमान है कि पास्तास्य विचारधारा में हम दोनों की शिक्षा-दीक्षा एक समान रही होगी।

द्सरी प्रोर प्राच्य दर्शन और विवार-परम्परा से प्राच्य उनकी दीक्षा मुक्तसे भिन्न रही होगो, एगांक गरी तरह उनका मृत्तस्त्रोत कारसी और प्ररनी कदानित् नहीं रहा होगा। फिर भी म वह राक्ता हूं कि उन्तोन भारत ।। वर्तनक नीति को जो दिया दी है, या वि प्राज के ससार में और विशेषत्रमा एशिया म भारत के उपित र गत क नार म उनकी जो मोलिक भारणाएँ हु, उनसे में सम्पूर्णत्या राहमत हूं स्त्रोर उनक प्रति गेरे हु?स म सम्मान है।

नेहरू ऐसे नेता, विचारक ग्रोर व्यवहारिक राष्ट्रवर्शी है जिसका जीवन चेतन या अबनेतन रण साभारत की पिरिनिति से प्रभावित रहता है--एसी भारत की जो कि उत्तर भारतार ने उच्चतम पबतो से विसाद ते विकास प्रभाव की जूता है जो कि प्रस्य वेजो और महाहीणों के साथ हमारे आ तन-पत्तन किए फेंगड़े का काम करता है।

यूरोप के लिए इटली का जो ऐतिहासिक, साम्बृतिक योग भीगोनिक महत्त्व है, एशिया के विष् भागतवप ना ठीक वही महत्त्व रहा है। यह हमारे भृतपूर्व जिल्लानी शासको का दुर्भाग्य या कि वे इस वाल को नही समक्ष सबे, यार समय रहते हम् भारत को आँग्त-सेन्सोनी जगत् में सम्मागपूर्वक नही अपना सके।

उस ज्ञा के प्रारम्भ में यह सम्भव ही नहीं, प्रामान भी या कि ज्ञितानी प्रोर भारतीय जनता में सीहाई स्यापन करके एक ऐभी विश्वनीति पर प्रमल किया जाय जिसका उद्देश्य एशिया प्रोर प्राक्षीका है पिछारे हुए प्रदेशा प्रोर समाजो की उप्तति, निकाय प्रोर समृद्धि हों, लेकिन तत्कालीन सासक व्यवसर चूक गये।

त्राज पडित नेहरू की कत्पना, व्यावहारिक त्रनुभय ग्रीर यथा र्वंदर्शी ग्रावर्शवाद के कारण ही त्मारी नयी ग्राम का द्वार खुला है, ग्रीर दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी श्रफीका के साठ करोड विवासियों के लिए एक गुलदत्तर श्रीर उन्नत जीवन की भावी सम्भावना दीखने लगी है।

पिडित नेहर की नीति का परिणाम आगे नल कर यह होगा कि भारत को केन्द्र या धुरी बना कर एक एस दिशान दक्षिणी शान्ति-सम की स्थापना होगी जो भारत के उदाहरण से, उसकी नेतिक दृष्टि और निर्नार्थ पर्नात के आदर्श में प्रेरित होकर हमारे पडोसियों को निदेशी शासन से गुनत करेगा। भारत ने अपने कम समृद्ध प्रासियों को जो सहानुभूति दी है, और पाकिस्तान, बर्गा और लका से लेकर प्रधिक दूरी तक के पडोगियों में शानित, सर्भावना और आत्माविश्वास स्थापित करने का जो काम उठाया है, उसका प्रभाव एशियां के दूरतम कोने में भी पद्म और कदानित अफ़ीका की जातियों को भी प्रेरणा दें सकेगा।

पंडित नेहरू के शब्दों और कर्मों के पीछे जो भावना या आदर्श है, उसका जिन लोगों ने गेरी भाति दूर से अध्ययन और प्रनुसरण किया है, उन सब की यही आशा और प्रार्थना है।

अग्रेल १६४६

### एक प्रभावशाली व्यक्तित्व

#### वाल गंगावर खेर

पंडित नेहरू महात्मा गान्धी के बाद कदाचित् संसार में सब से अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति—या कम से कम भारतीय— हैं। लिकन ऐसा नहीं भी होता, तो भी वह उन व्यक्तियों में से हैं जिनके किसी समाज या समुदाय में प्रवेश करते ही लोग बाच्य होंकर मुङ्ग्मुङ कर देखते हैं और पड़ोसी से पुछते हैं, "यह व्यक्ति कीन है ?" उनका व्यक्तित्व लोगों का ध्यान बरबरा अपनी और खींनता है, और उनकी बृद्धि और सौम्य व्यवहार उसे बांधे रखता है। यहाँ में उनके चरित्र, पांडित्य, साहित्यिक रचना या बहुमुखी प्रतिभा की बात नहीं करूँगा, केवल उनके व्यक्तित्व के प्रभाव की ही बात करूँगा। पहली बार मेंट होने पर दूरी श्रीर तटरयता का जो नकाब उनके चेहरे पर दीखता है, घैर्यपूर्वक प्रतीक्षा के बाद-श्रीर यह प्रतीक्षा काफ़ी सम्बी भी हो सकती है!--उसके पीछे एक ऐसी रिनम्ब बन्बत्व-भावना का परिचय मिलता है जो प्रतीक्षा के लिए प्रचर पुरस्कार है। जवाहरलाज में सरलता, खरागन, स्पष्टवादिता, साहंस, किसी प्रकार की क्षद्रता या संकृतित मनोवृत्ति के प्रति घृणा, आदि गुणों के साथ एक स्फूर्ति और मानसिक स्वतन्त्रता भी है जो कि नेता का जन्मजान गण होता है। अपनी भारमकथा में उन्होंने अपने गण-दोषों की विवेचना स्वयं की है; यहाँ उसका हवाला देना श्रनावश्यक है। उनकी यसावारण सपस्या, भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में उनकी महान रोवा श्रीर त्याग ने उन्हें श्राज उस परम गौरवपूर्ण पद पर पहुँचाया है जिस पर वह आज धासीन हैं। आज से २५ वर्ष पहले जब मैंने उन्हें पहले-पहल कांग्रेस में देखा, तब मैं सोना करता था कि जवाहरलालजी फिब्ल ही दूर देशों की बातें किया करते हैं, स्रीर उस समय मेरी यह भी धारणा थी कि भारत की सम्पर्ण स्वाधीनता पर जनका आग्रह यथार्थ की अनदेखी करता है। किन्तू क्रमशः मैंने जाना कि उनकी बातें सही है, मैंने पाया कि उनका स्वप्न सम होता जा रहा है। लेकिन सन् १६३६ तक उनके व्यक्ति-यत सम्पर्क में आने का विशेष अवसर नहीं हुआ।

वाग्रेस का वाधिक अधिवेशन देहास में पहले-पहल उसी वर्ष महाराष्ट्र में हुआ-सानदेश के फ़ैजपुर नामक गाँव में । हम लोगों ने बहुत लम्बी-चौड़ी तैयारी की : फ़ैजपुर के लिए जो छोटा-सा स्टेशन पड़ता था उस पर रेलवे ने एक विशेष पल बनाया जिसमें लाखों रुपया खर्च हुन्ना । यह भेरा सीभाग्य था कि मुक्ते कांग्रेस के प्रधान मतिथियों का स्वागत करने का दायित्व भार सौंपा गया । इसी अवसर पर गुभे पंडित नेहरू के निकट सांपर्क में आने का अवसर मिला । में उनकी अगवानी के लिए रेल के बड़े जंकरान तक गया। हम लोगों ने एक स्पेशल गाड़ी तैयार की थी जिसमें केवल इंजन शीर एक तीसरे दर्जे का डिट्या था। रात गर की प्रतीक्षा के बाद हमने उसे गेंद्रे के पूलों से संजाया। समय पर पंडितजी, अपने छोटे-से दल के साथ, पहुँचे और सीचे ही बटों से प्रतीक्षा करती हुई जनता की सभा में चले गये। मुक्ते याद है कि उपाध्यायजी उनके लिए एक गिलास गरम पानी प्राप्त गरने के लिए कितने व्यस्त थे ! उस दिन न मालूम कितने भाषण पंडितजी उससे पहले दे चुके थे। मुक्त पर सब से गहरा प्रभाव इस बात का पड़ा-श्रीर इसकी शावृत्ति मैंने बार-बार देखी है—कि हजारों पुष्पों और स्थियों की भांखें स्थिर होकर उन पर टिकी हुई थीं और उनको देख कर चमक उठी थीं। पंडितजी ग्रापने शान्त तटस्थ भाव से हिन्दुरतानी में राजनीतिक परिस्थिति पर भाषण दे रहे थे, लेकिन जनता मुख होकर केवल उन्हें निहार रही थी। भजा यह था कि सुनने वालों की मातृभाषा मराठी थी, ग्रीर स्त्रियों में ती कोई भी पंडितजी की बात नहीं समक्त रही थी। पुरुषों में भी कम से कम आये कुछ नहीं समक्त रहे थे। उस जमाने में हिन्द्रस्तानी का चलन ग्राज से बहुत कम था। भीड़ पर उनके उस प्रभाव का रहस्य क्या है ? साधारणतया सब जगह सब कोई—मेने यह सभी हाल में गुजरात में फिर देखा है—क्यों ध्रमना-अपना काम छोड़ कर केवल उन्हें देखने के लिए सा जुटते हैं ? पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, बूढ़े, रोगी, सभी। इसको देख कर श्रीकृष्ण की बंशी या मलिन के जादू की बीनवाल की याद आ जाती है।

जनता वयों उनकी पूजा करती है ? कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व की चुम्बकीय शिवत के कारण । विश्वान के लिए वह बात ठीक भी हो सकती है । भीड़ के साथ पंडितजी बड़े घीरज का बरतान करते है । वह कितन ही थके चूर वयों न हों, भीड़ से मिलने को हमेशा तैयार रहते है स्त्रोर उसमें श्रानन्द लेते हैं । भीड़ में अपने-आण को फंक देने में, धकापेल में भाग लेने में, उन्हें अद्भुत आनन्द मिलता है । गेरी धारणा है कि जनता में उनके प्रभाव का रहस्य गही है कि यह अभिजात व्यक्ति साधारण जन से प्रेम करता है, उत्कट प्रेम करता है । श्रोर प्रेमी को सारा संसार प्रम करता है ।

श्रप्रैल १६४६



# 'भगवान् को असीम कृपा'

#### विनोबा भावे

पारित ने हैं की के बारे में में नया विस्नं, मुफ सूफ नहीं रहा है। गान्धीजी के बाद उन्हीं का एक नाम है जो हिन्दुस्तान का नाम है। भगतान् की उस देश पर असीम कुपा है कि उसने दादाभाई, तिलक, गान्धी और जवाहरलाल जैसे नेता, एक के पी है एक, हमें दे दिये। उस की इस कुपा के हम वायक बने।

श्रापेल १६४६

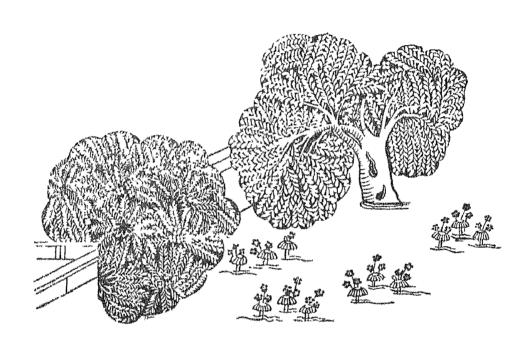

# मनुष्यों में जवाहर

#### सोहनलाल सबसेना

स्वतन्त्रता के संग्राम में जो लोग जवाहरलाल जी के निकट सहयोगी रहें उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे ऐसे महान् योद्धा के सहकारी बन सके। सरल-स्वभाव होते हुए भी जवाहरलाल जी एक विचित्र व्यक्ति है। यद्यपि मेरा उनका साथ लगभग तीस वर्ष का है, किर भी मेरे लिए उसकी प्रतिभा का पूर्णतया दिग्दर्शन कराना ग्रासाग नहीं है। उनके जीवन ग्रीर कार्य के विषय में बहुत कुछ तिखा जा चुका है। उन्होंने स्वयं भी अपनी ग्रात्मकथा में, जो ग्रात्मकथाओं म सर्व-श्रेष्ठ समभी जाती है, ग्रपना चित्र लीचा है। किन्तु प्रायः यह कहा जाता है कि मगुष्य ग्रपने कार्यों की ग्रावेश स्वयं श्रीराक्ष महान् होता है ग्रीर यह कथन जवाहरताल जी के विषय में भी सही उत्तरता है। उन्होंने पूर्वमें जन्म लिया श्रीर पश्चिम में पले। इसी लिए उनका जीवन पूर्वी ग्रीर पश्चिमी सभ्यता के गुणों से ग्रभावित है। वह सब ग्रानर के, सन जातियों ग्रीर सब प्रदेशों के निवासियों में भेदभाव नहीं रखते। वह वास्तव में "विश्व नागरिक" है।

तीस वर्ष से प्रधिक वह गान्धी जी की कृपा-छाया में रहे और उन्हीं के पथ पर चल कर बढ़े और उसके समर्थक वने । फिर भी वह अपनी एक विशेष विचारधारा और दृष्टिकोण रखते है। गांधी जी की तरह वह ईश्वर में अन्य-विश्वास नहीं रखते किन्तु सत्य और प्रकृति के बढ़े भारी उपासक है। जमाहरखाल जी में आत्म-विश्वास है और बह मानव की नैसर्गिक महानता में भी विश्वास रखते है।

मनुष्यों में जवाहरलाल जी सचमुच जवाहर है उनका स्नेहमय व्यक्तित्व, ग्राकर्षक व्यवहार, नारिभिक ग्रखंउता, निर्मल सह्दयता ग्रौर इन सब से बढ़ कर उनका महन् साहस उन्हें मित्रों ग्रौर प्रशंसकों का प्रेमपात्र ग्रीर ग्रालोंचकों का श्रद्धा भाजन बनाता है। वह दूसरों के विचारों को भली भाँति समभ कर उनका श्रादर करते हैं। यही नहीं, बिल्क स्पष्ट तथा जोरदार शब्दों में उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। कभी-नभी वह उत्तेजित हो जाते हैं, किन्तु उनके बड़े शत्रु भी उन पर द्वेप या कटुता का कलंक नहीं लगा सकते।

पंडित जी आज दुनियाँ के महान् राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। वास्तव में वे वह भारत के ही हृदय-राम्राट नहीं है बिल्क सारे पूर्व की आज्ञा हैं। ईश्वर उनकी आयु लम्बी करे और उन्हें ऐसी शक्ति दें कि नह युद्ध-पीड़ित निश्व को शान्ति देकर अपने गुरु के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें।

मई १६४६

## मानव-सहानुभूति का आगार

#### राजकुमारी अमृतकोर

त्मारे प्रिय जवाहरताल को उनकी साठवी वर्षगाठ पर ितिध प्रकार के ग्रन्य उपहार तथा श्रद्धा प्रियत की जापभी। प्रत्ये ह भारतीय तथा ससार के किराने ही तोग उनके जन्म-दिवस पर ईश्वर से मूक प्रार्थना करेगे कि वह उन्हें गानवता की सेना के निए दीर्घायु करे।

म उन्हें उनके ननपन से ही जानती हूं, उस समय से ही जब वे सर्नप्रथम इंग्लेड से नापस आये। एक लम्बे असें तक उनकी मिला का मुक्के तिलेप अनसर प्राप्त हे और यह गेरा सोभाग्य ही है कि मुक्के काँग्रेस दल के नेता के इप में ही निक्का भारत के प्राप्त मन्त्री के स्पाम जनाहरलान के साथ कार्य करने का अवसर मिला। यह कहने में मुक्के तिक मान भी सकीन नहीं है कि जिता ही कोई उन्हें जानने का प्रयत्न करता है उतना ही वह उसकी श्रवा तथा स्नेह के अलि कारी हों जाते हैं। इस रथल पर मे राजनीतिक नेता, राजनीतिक अपना लेखक के रूप मे उनकी योग्यता तथा प्रतिका का उटनेंग करना आवश्यक वही सम्मति। मेरा दृढ विश्वास है कि जिन्हें उनको जानने का पूर्ण अवसर मिला है ने उनका सन्त्रान उनकी अथाह मानव-सहानुभृति, केम तथा सम्भक्त और न्याप्रोचित कार्य करने की प्रव्वतित अभिनाम के कारण करने है। इसके अलाना उनकी कर्तन्य-प्राप्तामता तथा सहय की साधना के कारण भी लोग उनका सन्मान करने है। अपने इन समस्त गुणों के कारण वह लोगों की श्रवा तथा भिन्त के प्रधिकारी हो जाते है।

अनेक बार मान्यीजी से महत्त्वपूर्ण विभयों पर वाद-विमाद करते हुए उन्हें मैने देखा है। वह जब मान्यीजी से राहमत नहीं हाते थे तो अपने उत्साहमणे ढम से ही अपने भत का समर्जन करते थे फोर दूसरे गत का विरोध करते थे। गान्धीजी उनोः इस प्रकार क उद्गारों का सम्भान करते थे, नभीक यह गह कदाणि नहीं बाहते थे कि लोग उनके विचारो को उत्तर से ही स्वी किर कर ले । सन् १९३० के व्यक्तियत सहपात्रह को आरम्भ करने के पहले गांधीजी ने कहा था, "जपाहर लाल जैसा कि उनके नाम से प्रकट है, वास्तव म जवाहर है प्रीर क्योकि उनके कार्यो तथा विचारो में सत्य का राभावंदा रहता है इसलिए भारतार्थ को उनये नेतृत्व से भयभीत नहीं होना चाहिए।" गान्धीणी के उपयास के विचार का जनारुरकाल ने तीन विरोध किया। उपप्रास का विचार तो कार्यान्वित नहीं हो सका परन्तु व्यवितगत सत्याग्रह की ग्रानीकी टेकनीक का विकास हुना। भाग्दोलन प्रारम्भ हो जाने पर जवाहरलाल की उत्कट प्रभिलाषा थी कि वह इसमें योग दं। इसका श्राभास उन्हें देखकर श्रासानी से मिल जाता था। सेवाग्राम वह प्राय श्रा जाया करते थे। उस दिनों के उस ग्रपराहत को मैं कभी भी नहीं भूस सकती जब उन्होंने एक बार गान्धीजी से विदा ली। हम लोग निरिचत रूप से जानते थे कि वह शीध ही गिरपतार कर जिये जायणे और कुछ समय के लिए हमारी श्रांखों से श्रोफल हो जायंगे। अतः उस समय का वातावरण दू.लमग हो गया था। वा ने आशीर्याद दिया और कहा, "ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा।" जवाहरलाल ने उनकी और देख कर मुस्करा दिया और बोले, "ईश्वर कहाँ हैं, बा ? और अगर वह है भी तो इस समय गाढ़ी नीद में भ्राचेत होगा !" उनकी इस उनित पर गान्धीजी की हार्दिक हँसी को गै श्रव भी सुन सकती हूँ। प्रायः वे हम लोगों से कहा करते थे, "यहापि जवाहरलाल सर्वय यही कहते हैं कि वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नही रखते, फिर भी वह उन लोगों की अपेक्षा जो अपने को उसका उपासक कहते हैं उससे अधिक समीप हैं।" अतः कोई आश्चयं की भात न थी कि जवाहरलाल को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी कहते हुए गान्धीजी को तनिक मात्र भी संकीच न होता था।

महादेव देसाई अत्यन्त महीन सूत काता करते थे। उनका कहना था कि स्वभावतः कलात्मक तथा संवेदनशील व्यक्ति महीन सूत के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार का सूत कात ही नहीं सकता। मैं नहीं समभती कि प्रधिक लोगों की यह ज्ञात हैं कि जवाहरलाल कितना बढ़िया सूत कातते हैं। भीर वह निश्चित रूप से स्वभावतः कलात्मक तथा संवेदनशील हैं। प्रकृति

का सीन्दर्य, विशेषकर पर्वतो का, उनके लिए विशेष श्राकर्षण रखता है। उन्होने गुभसे एक बार कहा था, "गुभे वह पसन्नता कही भी नही प्राप्त होती जो में जगलों में घूमते समय श्रनुभव करता हूँ।" वास्तविक बात तो यह है कि यह प्रकृति क प्रगार प्रेमी है ग्रोर राजनीति के लिए वह बनाये ही नहीं गये थे। मेरा विश्वास है कि श्रगर वह पढ़ने-तिखने तथा साहित्य-निर्माण में व्यस्त रहते तो उनका जीवन ग्रधिक सुखमय रहता। किन्तु विधि ने उनके लिए दूसरा ही मार्ग निर्मारित किया विशाल जनसमूह तथा महान् उत्तरदायित्व के भार से उन्हें कम ही श्रवकाश गिलता है। किन्तु यह स्मारा सोभाग्य है कि श्राज देश का सूत्र ऐसे व्यक्ति के हाथों में हे जो गान्धीजी की भाँति इस बात में विश्वास रखता है कि सत्य तथा राजनीति एक साथ चल सकते हैं। श्राज विश्व को उनकी सबसे बडी देन यही है कि वे राजनीतिक तथा भौतिक हितों का ध्यान रखते हुए भी न्याय तथा सम्यक् कार्य का समर्थन करते हैं।

बहुत-से लोगो ने उन्हें अनेक अवसरो पर कुद्ध होते हुए देखा है। किन्तु उस बाह्य व्यग्रता के तातजूद भी उनके अन्दर सहिष्णुता का पारावार है और देख की भावना तो उन्हें छू तक नहीं गयी है। उनका कोच भी अणिक हुआ करता है। किसी भी रूप में अन्याय उनके स्वभाव के परे हैं। अपनी लोकप्रियता की परवाह न करके भी वे मन्याय का तीव्र विरोध करते हैं। हममें से उन लोगों के लिए, जिन्हें मेरी तरह आन्दोलन के जगाने में उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला था, सबसे मर्म-भेदी परिस्थित वह थी जब हम जवाहरलाल को इस बात से दु खी और त्याज्यत देगते यि मनुष्य इतना नीचे गिर सकता है कि वह मनुष्यों के साथ कूरता का व्यवहार करें। उस सकट-काल में उन हा व्यक्ति अवह हो हैं। ऐसे भी लोग है जिनका शिक्षा तथा विकास का कम सदैव जारी रहता है। जवाहरलाल भी उन्ही लोग। में स हे।

ईश्वर की यनुकम्पा है कि वय का प्रभाव उनके ऊपर कम पडता है। शरीर तथा मस्तिका से वह प्रत्यत्त तकण है ग्रोर जीवन के साधारण सुखो का उपभोग वह बच्चों के उत्साह से करते हैं। ईश्वर करे, वह दीर्घायु हो ग्रोर हमारे बीच ग्रधिक काल तक रह सके।

मेरा विश्वास है, स्रोर बहुत-से लोग मुभसे सहमत होगे, कि स्रगर भारतवर्ष स्रागामी दस वर्षों में उनके नेतृत्व म भी उन्नति नहीं कर जाता तो हमारा भविष्य प्रन्थकारमय ही है।

# 8EXE



## एकमात्र सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ

#### स्टीफ़ोन स्पेंडर

नेहरू मुफे आज के अमुख राजनीतिज्ञों में अन्यतम, श्रीर कदाचित् एकमात्र सुसंस्कृत राजनीतिज्ञ जान पड़ते हैं। मैंने उनकी पुस्तकों सदा अत्यन्त सहानुभूति के साथ पढ़ी हैं। मुफे यह महसूस होता है कि भारत ही वह देश होगा जो पिक्चम को सिखा सके कि ईसाई धर्म भी व्यायहारिक राजनीति हो सकता है—जिस पाठ को सीखने से पिक्चमी देश सदा इनकार करते आये हैं। शतएव मैं भारतीय सरकार की श्रीर बड़ी श्राशा से और उसके प्रधान मन्त्री की श्रीर बड़ी श्राहा की दृष्टि से देखता हूँ।

मह १६४६



### प्रजातन्त्रवादी विचारक

#### एन० जी० रंगा

सन् १६४५-४६ तक तो पंडित नेहरू ग्रिधिकांशतः भारतीय जनता के नेता थे, किन्तु श्राज वह देश के नेनामों, विधान-परिषद् के सदस्यों तथा कांग्रेस दल के संचालकों ग्रीर विचारकों का नेतृत्व कर रहे है। राष्ट्रीय गहत्त्व की कितनी समस्याग्रों पर उनका दृष्टिकोण उनके दल के दृष्टिकोण से विपरीत प्रतीत होता है। विचार के स्तर पर उन्हें इसरो लड़ना भी पड़ता है। दल के तीन्न ग्रावेग का मुकाबला वह ग्रपने दृष्टिकोण के जोशीलें समर्थन से करते हैं। प्रागः उन्हें दल के ग्रावेग के सम्मुख नम्न होना पड़ता है, उसके उत्तेजित विचारों से प्रभावित होकर वह नतमस्तक भी हो जाते हैं; पर जिस समय दल इस ग्रवस्था में होता है कि वह तर्कों पर ध्यान दे सके तो वह पुनः ग्रपना विचार उसके सम्मुख रणने हैं। इल को वह समभाते ग्रीर मनाते भी हैं। ग्रपनी ग्रपूर्व तर्कशिवत से वह ग्रपने विचारों की पुष्टि करते हैं। इस कार्य में उन्हें ग्रपनी दृष्टि के तेज से, तथा दूसरों के दृष्टिकोण को सगभने ग्रीर स्वीकार करने की तत्परता से सहायता किती है।

कांग्रेस दल भी धीरे-धीरे किन्तु निव्चित रूप से उन्हीं के अनुसार होता जा रहा है। उन पर इसका रतेत हैं, उनको प्रसन्नावस्था में देख कर यह भी प्रसन्न होता है। दल के लोग उनसे रष्ट भी हो जाते हैं और कभी-कभी दल के रोष से धबड़ा कर वह चुप भी हो जाते हैं। किन्तु उनसे पराजित होने पर भी इसे उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी उन्हें परास्त करने पर। दल के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई गहरा आधात न पहुँचे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि दल के ऐसे निर्णय, जो काफ़ी सोच-विचार से किये गये थें, केवल इसलिए रइ कर दिये गये कि उनसे पंडितजी को दुःख होता। कितने ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर पंडितजी तथा दल में निरन्तर संवर्ष चला करता है किन्तु दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के ऊपर कोई विशेष निर्णय जबरदस्ती न लादा जाय। उदा-हरण के लिए राष्ट्रभाषा तथा लिपि के, और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित स्थान रखने के पर विधान-परिषद् का कांग्रेस दल पिछले दो वर्षों से किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका है।

पंडितजी मूलतः प्रजातन्त्रवादी हैं। स्वतन्त्र रूप से प्रत्येक कार्यं को वह शीद्यता तथा शानदार तरीक्षे से करना चाहेंगे, व्यवस्था तथा योजना के अनुसार। उनका कोई व्यवितगत तथा वर्गहित नहीं है और बुनियादी तौर पर वह प्रगतिवादी और कान्तिकारी हैं। निर्णयों पर पहुँचने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का सुस्त तथा टेवा-मेढ़ा प्रजातन्त्री ढंग उन्हें पसन्द नहीं। इसी लिए प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के आलोचना, बाधा तथा दीर्धसूत्रता के ढंगों से वह अस-न्तुष्ट हो जाते हैं। किन्तु आलोचना का सही मूल्यांकन करने की वह बड़ी कोशिश करते हैं। यद्यपि वह कभी-कभी विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले व्यक्ति के भाषण तथा वाक्यों को सुनने में असहिष्णुता दिखाते हैं, पर अन्तः-विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले व्यक्ति के भाषण तथा वाक्यों को सुनने में असहिष्णुता दिखाते हैं। प्रथम करते हैं। अपने विरोधी की बातों को समर्भने का वह भरसक प्रयत्न करते हैं और अपने विचारों तथा योजनाओं का पुनः संगठन करने की कोशिश में वह बड़ा सब्र दिखाते हैं। विरोधी विचारों की गृष्टभूमि में अपनी भावनाओं के अनुकूल हल ढूँढ़ने का प्रयास करते हुए उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार के प्रयास में उन्हें संलग्न देखकर तथा समस्याओं को इस तरह सुलभाने में उनका साथ देते हुए वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होता है। किसी समस्या पर विभिन्न मान-सिक प्रतिक्रियाओं को नाप-तील कर तथा सोच-विचार कर एक निश्चित निर्णय पर पहुँचने का उनका गान्धीवादी तथा सुकराती ढंग प्रेरणादायक तथा रोमांचकारी होता है। इस प्रकार आज जवाहरलाल अपने प्रमुख अनुयायियों को

'इस प्रक्रन पर तो ग्रव निक्चय हो चुका है। ——सम्पादक

वास्तविक रूप में प्रजातन्त्रवादी तथा प्रगतिवादी विचार-निर्माता ग्रौर प्रजातन्त्रवादी राजनीतिज्ञ बनने की शिक्षा देने का ग्रानवरत उद्योग कर रहे हैं।

ऐसे भी अवसर आते हैं जब कान्तिकारी जवाहरलाल और राजनीतिज्ञ जवाहरलाल में आन्तरिक संवर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह सच है कि कोई व्यक्तिगत तथा सैद्धान्तिक दल ग्रथवा गुट बनाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक विशाल किन्तु सुसंगठित तथा शक्तिशाली और प्रभावशाली दल उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिला। यह दल उनका तथा सरदार पटेल का इतना भक्त है, श्रीर सरदार का स्नेह तथा भावी भारतवर्ष की श्राशाएँ उन पर इतनी केन्द्रित हैं कि उन्हें श्रपने नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत सहायकों तथा प्रशंसकों का गुट बनाने तथा अपना प्रचार करने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं है। इसके साथ सारे देश की जनता का उनके ऊपर श्रपार अनुराग है। इसलिए उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ने विचार के, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के धौर ग्रपने ग्रनुयायियों तथा दल के परस्पर-विरोधी वर्ग-हितों के स्तर तक ही सीमित रहती हैं। श्रीर इसी लिए वे सर्वव सामाजिक वातावरण की राष्ट्रीय, साम्प्र-दायिक तथा जातीय श्रीर वर्गीय व्यवस्था से संघर्ष किया करते हैं। कभी-कभी उन्हें ग्राश्चर्यजनक विजय प्राप्त होती है, जैसा कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता, मौलिक प्रधिकारों, ग्रहपसंख्यकों के प्रति सहिष्णता की भावना ग्रीर उनके सांस्क तिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा की समस्याओं पर हुआ। किन्तु कितनी ही बार उन्हें परास्त भी होना पड़ा, शीर इसे उन्होंने सदैव शान्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। व्यवस्थापिका के 'दूसरे चेम्बर' का उन्होंने कड़ा विरोध किया, पर जब उन्होंने देखा कि दल का साधारण मत इसके पक्ष में है और इसे अवांछनीय अधिकार देना ही चाहता है तो वह सभा से उठ कर बाहर चले गये। इस कष्टदायक हार को वह नहीं सह सकते थे। किन्तु प्रगति पर वह हमेशा जोर देते हैं इसी लिए, इस प्राचा से कि सम्भवतः दूसरे चेम्बर के सदस्य युवा होने पर इसकी रूढ़वादिता को कम कर सकेंगे, उन्होंने उस के सदस्यों की श्रायु को ३५ वर्ष से ३० वर्ष करने का प्रयत्न किया।

पंडित-नेहरू तथा विधान परिषद् के पारस्परिक सम्बन्ध समय तथा विषय के अनुसार बदलते रहते हैं। प्रायः एक समस्या पर वोनों के दुष्टिकोण पृथक् होते हैं। ग्रधिकांशतः कांग्रेस दल और विधान-परिषद् का दुष्टिकोण संकुचित होता है ग्रीर ये स्थानीय तथा समीपवर्ती समस्यात्रों को ग्राधिक महत्त्व देते हैं। जिस समय इस सभा के विचारक ग्रीर सदस्य किसी समस्या का हल ढूँढ़ने के लिए अपने-अपने दिष्टकोणों के समर्थन में व्यस्त रहते हैं, जवाहरलाल चपके से ध्यानमम्न होकर उस पर इस प्रकार गीर करने लगते हैं मानों उनके श्रासपास कुछ हो ही न रहा हो। उनके नेत्र मुँदे हुए होते हैं और उनके भोठों से ऐसा पता चलता है कि वह कोई शान्त बात्तीलाप कर रहे हों। उनका मस्तिष्क विचा-रने में व्यस्त रहता है और प्रायः अपने हाथों को वे अपने केश-विहीन सिर पर फेरते रहते हैं। इस प्रकार आसपास बैठे हुए लोगों के विचार-विनिमय तथा अपने गृढ़ विचार द्वारा जब वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो एकाएक उनके नेत्र चमक उठते हैं। बैठे हुए लोगों पर वह ऐसी दृष्टि डालते हैं कि यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अब वह अपने विचारों की वर्षा करने वाले हैं। ऐसे श्रवसरों पर मित्रों तथा बाद-विवाद में भाग लेने वाले लोगों के लिए उनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी दशा शिकार पर भपटे हुए सिंह की होती है। ऐसे क्षणों में वह देखने योग्य होते हैं। थोड़े समय तक तो उनका भाषण मामूली ही रहता है, फिर वह अपनी युक्तियाँ पेश करने लगते हैं। एक बहादुर विरोधी की भांति दूसरे पक्ष को वे ग्रपने तकों द्वारा शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहते हैं। पर ग्रगर दूसरों का समर्थक भी कोई ग्रसाधारण व्यक्ति हुन्ना तो वह ग्रधिक प्रभावपूर्ण तर्कों का सहारा लेते हैं भीर उसे सम-भागे का प्रयत्न करते हैं। ऐसे अवसरी पर मालूम यह पड़ता है कि उनके नेत्री से आग निकल रही है। इस प्रकार या तो नह पूर्ण रूप से विजयी हो जाते हैं और ग्रपना निष्कर्ष स्वीकार करा लेते हैं, या फिर सन्तुलित विरोधी तर्की की भूल-भूलैया में निर्णय का काम दल या सभा के ऊपर छोड़ देते हैं।

श्रुपने सार्वजितक जीवन के विगत २५ वर्षों में मैंने किसी भी देश में इतना श्रुच्छा तार्किक नहीं देखा। कभी भी वह किसी की प्रसन्न करने तथा परास्त करने की श्राभलाषा नहीं रखते श्रीर देश तथा जनता के लिए श्रुपनी भाव-नाग्नों को श्रुपने श्रुनुयायियों पर व्यक्त करने के लिए वह हुभेशा व्यग्न रहते हैं। वह श्राज के प्रजातन्त्रात्मक जंगत् की एक श्रुप्य घटना है। प्रजातन्त्र के इस युग में वहीं 'दार्शनिक शासक' (फ़िलासफर किंग) की श्रवधारणा के सबसे निकट पहुँचते हैं। इसके लिए हमें महात्मा गान्धी का श्राभारी होना चाहिए जिन्होंने उन्हें हमारे लिए ऐसा बना दिया है। गान्धीवादी प्रजातन्त्र की ग्राज्ञा के वह केन्द्र है, ग्रौर विश्वशान्ति तथा सद्भावना के ग्रग्रदूत।

गान्धीजी के देहावसान के परचात् जवाहरलाल प्रधिक गान्धीवादी होते जा रहे ह। गान्धीजी के तिचारों के अनुसार प्रव वह प्रधिक कियाशील तथा रचनात्मक है, यद्यपि वापू के जीवन-काल में वह शकाप्रों की मूर्ति थे। ग्राज यह गान्धीजी के विचारों के प्रमुक्त स्वय ही नहीं चल गहें है बित्क उनका प्रचार भी कर गहें है। यह भी तक्ष्य को प्रपेक्षा साधनों की पवित्रता पर ग्रधिक जोर देने लगे है। ग्राज गान्धीजी की भाँति वह भी यह गानने तम गये हैं कि सद्भावना तथा विश्वास से सद्भावना और विश्वास ही का जन्म होता है प्रौर यदि किसी पन्न से उपन की ग्रप्त दुसी करके ग्रधिक लाभ होने की सम्भावना हो तो अच्छा होगा कि थांडे लाभ ही को प्राप्त िया जाग श्रोय दूसरे पक्ष के सुख की ग्रमिलाषा रखी जाय।

हमारे बीच बापू के प्रभाव को वह भी हमारी तरह ही तीव्रता के साथ प्रमुभव करते होगे। प्रभी उस दिन उन्होंने पीडित हृदय से कहा था कि वर्तमान विश्व की जटित समस्याप्रो प्रोर देश प्रोर विदेश के तोगे। हे उद्गारा, ईप्या-भावों प्रोर एिंदवादिता का सामना करने के लिए हम लोग सर्वथा प्रयोग्य है। उनकी कितनी उत्कट प्रभितामा होतो होगी कि प्रांज बापू होते और उनसे प्रेरणा पाकर वह कार्य कर सकते। सम्भवत इसी ग्राधिमक पीडा के कारण नह बार-बार यह कहते हैं कि किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए ग्रमले दस वर्षों की बात सोचना तथा उसी के लिए कार्य करना ही पर्याप्त है। किन्तु यह विचार गान्वीजी के विचारों के प्रतिकृत है। प्रजातन्त्र में उनका विश्वास दलना दह या कि तह हमेशा ग्रभी पैतालीस वर्ष प्रांगे तक जीवित रहने की ग्रभिलाया रखते में जिससे वह इस विश्व की सेना करने इसे उबार सकते।

यह है प्रजातन्त्रवादी नेता जवाहरलाल, हमारी ग्रसग्य जनता के गुरु श्रोर उनके गान्धी नादी स्वराज के निर्माता । इस युग के भारतीय उन्हें श्रपना नेता तथा सानी स्वीकार करने में गर्व करते हैं।

जून १६४६



# आदर्श के प्रति सम्पूर्ण समर्पण

### कन्हेयालाल मानिकलाल मुंशी

व्यक्ति नहुमा प्रपने कर्म से बड़ा होता है। कृतित्व केवल उसके व्यक्तित्व का प्रतिविम्ब होता है, वह भी बहुधा बाहरी प्रभावों से विकृत । व्यक्ति ही मुख्य है। भारत के स्वतन्त्रता-सम्राम के सैनिक के, एक अत्यन्त प्रभावशाली स्रोर तेजरबी नेता के, श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् म भारत का सम्मान बढाने वाले प्रधान मन्त्री के रूप में पडित जवाहरलाल का कृतित्व भी कुछ कम नहीं है; रोकिन इन सब से उनके व्यातित्व का केयल ग्राशिक ही अनुमान हो सकता है। पडितजी को मैं दिन पर दिन, कभी-एभी लगातार घटो तक, जिस रूप में देखता हूँ वह उनके कर्म से भिन्न है, और एक विशेष श्चर्य में श्वितिक गहरवपूर्ण भी है। वर्षो पहले, होमस्ल लीग के दिनों में, सरसरी दुष्टि से देखनेवाले को वह केवल एक शोकीन युव । जान प3ते थे गर्राप जिनका उनसे पनिष्ठ परिनय है वह अनुभव करते थे कि वह आदर्शवाद की एक जलती हुई जिला है। नहीं एक समय का छैला युवक ग्राज संसार के सबसे ऋधिक उत्तरदायी पदों में से एक पद पर ग्रासीन है, अंदि उसके देगने से अनुभव होता है कि वह एक प्रत्यन्त एकाकी ग्रीर उदास व्यक्ति है जिसकी स्वप्नभरी श्रॉखे किसी दुर श्रप्राप्य ध्येय पर टिकी हुई है। पिन्तजी में और उनके परिचार के लोगों में गहरा स्नेह और लगाव है। उनके निकट मित्रों हा छोटा-सा वृत्त है जिनो साथ वह अपने श्रवकाश के क्षण बिताते है; उनसे उन्हें एक उपास्य-सा श्रद्धा-भरा स्नेह गिलता है। पिताजी की भी उन पर गहरी श्रारणा है। लेकिन मैं नहीं समऋता कि वह प्रपने दूख-गुख का साफा उनमें से किसी के साथ भी करते हैं। मैंने एक नार उन्हें प्रपने कुछ धनिष्ट मित्रों को विदा देते हुए देखा था--दुलार प्रोर अपनापं भीर गलवाहों के बीच वह मानी भृति-से ही खडे थे। एक थकी हुई मस्यान ही उनकी प्रतिक्रिया थी। गान्धीजी की भृत्युशरमा के पास बैठे हुए भी मैंने उन्हें देखा था--कातर श्रीर मर्माहत; पंडितजी के लिए वही सब विश्वासी की निथि थे--जैसा कि हम मे और कहरों के लिए भी। और इसमें प्राय्चर्य नहीं। पडितजी अपने एक प्रलग संसार मे रहते है, श्रादशीं के एक संसार में जिसमें उनकी भावनाएँ सारे संसार के पीड़ितों और प्रताड़ितों को छुती है यद्यपि केवल श्राध्यारिगक तल पर । वह 'वसुवै वक्ट्रम्बकम्' वाले सन्त से बिल्कुल भिन्न है । ऐसी सूक्ष्म भावनाएँ रवय उनको श्रपने जीयन को गहान् आदर्शों के प्रति ऐसे ढग से सगिपत करने की प्रेरणा देती है जो कि उनसे अपरिचित व्यक्ति को अव्याव-हारिक ग्रीर काल्पनिक मालूग हो सकता है। उनका प्रीव्ध विवेक ग्रीर उनकी समभन्सुभ कई वार चुप खड़ी रह जाती है श्रीर उनके श्रादर्श उन्हें किसी उदार कर्म की श्रीर श्रग्रसर करते हैं।

पिंडिराजी को 'हरि-जन' कदाचित् नहीं गहा जा सकता। मैं नहीं जानता कि वह कभी प्रार्थना करते हैं। उस दिन विड़ला मन्विर में उन्होंने गीता पर जो भाषण दिया था वह विल्कुल सैद्धान्तिक ही था। उनकी पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा के थारण उनके लिए यह बहुत कठिन है कि वह ईश्वर-भिक्त की कोई मुखर श्रभिन्यक्ति कर सके या कि जीवन को 'भगविद्यन्त्रा की पूर्ति का साधन' बना सके। क्रष्ण की शिक्षा 'मामेकं शर्ण प्रज' कदाचित् उनको श्राकृष्ट नहीं करेगी। लेकिन कहा जा सकता है कि वह बिना चेष्टा के श्रीर बिना जाने ही सच्चे 'हरिजन' हैं। मुफे तो जरा भी अचम्भा नहीं हो श्रगर एक दिन वह सहसा राष्ट्र के एक ईश्वर-प्रेरित उपदेशक के रूप में अवतीणे हो जायाँ!

उनका जीवन उनके कुल के अनुरूप ही है। सच्चे ब्राह्मण की तरह वह उदारचित्त हैं और जीवन को साधना मानते हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण, कठोर यथार्थ को उच्च ब्राद्यों के ढाँचे में ढालने के कार्य को समर्पित है। बाधाओं के सामने उनमें ज्वालामुखी-सी दुर्वमनीयता प्रकट होती है। वह विरोध करते हैं, भर्त्यना करते हैं, प्रचंड रूप से उत्ते-जिल हो उठते हैं; लेकिन इन उफानों में कभी द्वेष या मालिन्य नहीं होता; उनसे केवल उनका अधैर्य शमित हो जाता है।

पंडितजी का समर्पण भगवान के प्रति भने ही न हो, एक महान श्रादर्श के स्वप्न के प्रति अवस्य है जिसे वह जितनी

जत्दी मूर्त्त करना चाहते हैं उतनी जल्दी सम्पन्न करना कठिन है। इस ग्रात्म-समर्पण के कारण शिवतयों के सर्घा की राजनीति में बहुधा वह नैतिक बारीिकयों पर श्राग्रह करते रह जाते हैं। कश्मीर के मामले में संगुन्त राष्ट्रों के ग्रावाहन, या कि हेदराबाद के प्रश्न पर उनकी दीर्घसूत्रता का कारण, 'जो ग्रावश्यक हैं' ग्रीर 'जो (उनकी दृष्टि में) उनित हैं' उन दोनों के विरोध से उत्पन्न होने वाला ग्राध्यात्मिक सद्यर्थ ही था। ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनके उनितानुनित-विनार भी इसी नैतिक भावना से नियमित होते हैं। इसलिए उनके सहकारी कभी-कभी श्रटकल लगाते रह जाते हैं कि ग्रमुक गृहम परिस्थित में पिडतजी क्या निश्चय कर बैठेंगे।

ऐसे प्रादर्शवादी और उच्च-पदस्थ व्यक्ति को अपने सहकारियों की राय, या विरोध पक्ष की उचित दलीलों को मानते हुए देख कर स्फूर्ति होती हैं। अपने मताग्रह के बावजूद वह दल अथवा विधान-परिषद् और देश की जनता की भावनाओं को सर्वथा समक्त सकते हैं, प्रोर उनके सामने भुक कर भी उन पर निजय पा सकते हैं। यय और अनुभव ने उन्हें एक मृदुता दी है। देश की समस्याग्रों की महत्ता उनके नैतिक संघर्ष के तनाव को कुछ कम कर देती है। देश कारण इधर उनमें और सरदार पटेल में सहयोग और सोहार्द, कर्म और भावना का ऐसा सम्पर्ण सामजस्य हो सका है।

ग्रक्टूबर १६४६ से उनका गौरव बहुत बढ गया है। यथार्थ में उनका बोध भी गहरा हो गया है। शायद श्रोर दो वर्ष बाद वह राजनीति में एक प्रपूर्व पद प्राप्त कर लेगे—ऐसे राजनीतिज्ञ का पद जिसके पैर धरती पर है, मन नैतिक श्रादर्शों के श्राकाश में विचरण करता है, श्रोर हृदय लोक-कल्याण के प्रति समर्पित है। हाँ, इस बीन विक्य की गति उनको राजनीति से श्रलग ही कर दे तो श्रोर बात है।

पिंडतजी के व्यक्तित्व का सब से ग्राकर्षक पक्ष है उनका सौन्दर्य-बोध। उनकी मनोहर मुस्कान, उनके हारो का फूल, सस्कृत लोगो के प्रति उनका ग्राकर्षण--इन सब में सौन्दर्य के प्रति उनवा ग्राकर्षण लक्षित होता है, प्लात के किल्पत 'परम सोन्दर्य' के प्रति । गान्धीजी ने ग्रपने जोरदार व्यवितत्व ग्रौर तेजस्वी कर्मवाद के द्वारा जिस सादी-सुग का प्रवर्तन किया, उसमें 'जो सुन्दर हैं' उसके ऊपर 'जो उपयोगी है' वह हावी हो गया है। पिंडतजी कदाचित उन इने-गि। व्यक्तियों में में एक हैं जो कि गान्धीजी के घनिष्ठ सम्पर्क में श्राये लेकिन उनके दर्शन से सम्पूर्णतया श्राभभूग होने री वर्ष रहे। यद्यपि ग्रपने गुरु के निर्देश में उन्होने प्रपने को कर्मठ जीवन के प्रति समर्पित किया है तथापि सौन्दर्य का स्वप्न उनका कभी नहीं मिटा । वह अब भी सुरुचिपूर्ण वातावरण की सृष्टि में, सामंजस्य के प्रति आकर्षण में, रंग भीर रूपाकारो के बोध में प्रकट होता रहता है। सच्ची कला ग्रौर साहित्य के प्रति उनका प्रेम इतना ही उत्कट है। ग्रपने यौवन-काल से ही राघर्ष में निरत रहते हुए भी उन्होने साहित्य-कला की साधना की हैं। उनकी रचनाग्रो में राज्ये साहित्य-शिल्पी की छाप है स्रोर कला के विषय की उनकी फुटकर उक्तियों से उनका सौन्दर्य-बोध प्रकट होता है। पंडितजी का सौन्दर्य-बोध भी उनके प्रादर्शों से सम्बद्ध है। मानो वह एक ही स्वप्न के पूरक प्रग है। एक कलाकार न केवल स्वतन्त्रता-सग्राम मे ग्रा पडा है बल्कि शक्ति के दाव-पेच की राजनीति मे भी । भ्राधुनिक काल के गँदले यातावरण मे सबसे भ्रधिक यही चीज उन्हे विशिष्ट करती है। लेकिन उनका सौन्दर्य-बोध निरी कलात्मकता तक सीमित नहीं है। उनके लिए सौन्दर्य त्याय है श्रीर न्याय सौन्दर्य हैं---न्याय अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिगत । अभी उस दिन उन्होंने खाद्यवस्तुओं के बारे मे भाषण देते हुए कहा था, "फूलो से मुक्ते प्रेम हैं, लोकिन ग्राज केलो का एक गुच्छा मेरी दृष्टि मे किसी फूल से श्रधिक मध्र है।"

उनका जीवन भारत के भाग्य के साथ गुँथा हुआ है। उनका और सरदार पटेल का अपूर्व सहयोग भारत के लिए बहुत बड़ी पूँजी है। इतिहास में इससे बड़ा सहयोग कदाचित् ही किसी राष्ट्र में मिलेगा, आगामी वर्षों की सफलता और असफलता बहुत कुछ इसी पर निर्भर है कि यह दुर्लभ सहयोग कहाँ तक भारत को एक सबल शासन, उसकी जनता को उत्कट कर्म-प्रेरणा, एशिया को और संसार को शान्ति देने में सफल होता है।

### जुलाई १६४६

# 'भारतीय स्वाधीनता-संयाम की प्रतिमूर्ति'

#### गोविन्दवल्लभ पन्त

पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्राज ६० वर्ष के हो गये। फिर भी वह ६० वर्ष के हो गये, यह मन में विश्वास नहीं होता। युवकों के इस हृदय-सम्राट् का सम्मान सदा युवक के रूप में ही किया जाता रहा है। स्फूर्ति ग्रीर चेतना की इस चल प्रतिमा ने भारत के युवकों पर गहरी छाप डाली है। ग्रपने जीवन का ग्रधिकांश देश की स्वाधीनता की लड़ाई में लगा देने के कारण पंडित जवाहरलाल भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के प्रतिपूर्ति हो गये हैं। जब भारत स्वतन्त्र हुमा तो उन्हें शासन-भार वहन करना पड़ा। वह भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री हुए। कल का युवक ग्रीर विद्रोही नेता ग्राज एकाएक भारत राष्ट्र का सिरमीर ग्रीर प्रधान शासक हो गया। जिस जिल्ल ग्रीर कठिन समय में उन्होंने भारत की नीना की पतवार सँभाली ग्रीर जिस योग्यता, सिह्ण्णुता ग्रीर सहृदयता से उन्होंने उसे ग्रागे बढ़ाया उसकी सराहना विदेशियों ने भी मुक्तकंठ से की है। ग्रत्यन्त योग्यता, निपुणता ग्रीर ग्रद्भुत कौशल के साथ उन्होंने उच्चतम पद की शोभा बढ़ायी है। सर्वोच्च कोटि का मानव-प्रेम, उदार भाग, सत्य ग्रीर न्याय-निष्ठा जयाहरलालजी में प्रतिविध्वत है।

मेरा यह सौभाग्य है कि जवाहरलाल से मेरा घनिष्ठतम सम्बन्ध रहा है। कई बार हमें एक साथ जेल-जीवन बिताना पड़ा। जितना श्रीधक मैने उन्हें देखा, उनके प्रति स्नेह और श्रादर बढ़ता गया। जितना ही श्रीधक इस महा-पुग्प के निकट हम पहुँचते हैं उतना ही श्रीधक उसकी महत्ता हमें प्रज्वलित प्रतीत होती हैं। उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता, श्रदम्य साहस, उत्तम कर्तव्यनिष्ठा, श्रद्वितय और श्रद्भुत त्याग, निस्सीम कर्मठता, ठोस राजनीतिज्ञता श्रादि गुण सर्व-विदित शौर सर्वत्र सम्मानित हैं। मेरी दृष्टि में उनकी विद्वत्ता श्रीर पांडित्य की श्रपेक्षा उनके हृदय की विशालता श्रीधक मोहक है। उनकी जैसी कोमल मानसिक भावना कम लोगों में देखी जाती है। श्रीर इस कोमल भावना में उदारता श्रीर दया समाविष्ट है। जिन्होंने उन्हें सार्वजितक सभाशों के मंचों पर उत्तेजित देखा है वे उनके विचारों की कोमलता, श्रान्तरिक नश्रता श्रीर उदार वृत्ति तथा सहान्भृति की भावना की कल्पना स्थात ही कर सकें।

जवाहरलाल का जीवन कलामय है। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं तक पर वह यहीं वृष्टि डालते हैं और हर काम को लाक्तिय और माधुर्य से परिपूर्ण करना चाहते हैं, सरस बनाते हैं। साधारण से साधारण कार्य को भी वह पूर्ण मनोयोग से करना चाहते हैं और उनकी दृष्टि में जीवन की सार्थकता की माप यह है कि छोटे काम को भी उत्तम और आदर्श रीति से निभाया जाय। श्रेष्ठ साधनों और उत्तम उपायों का प्रयोग वह केवल बड़े कायों के लिए ही करना पर्याप्त नहीं समकते। घर-बाहर की सफ़ाई, समाज और देश का छोटा-बड़ा काम, सब वह शुद्ध रीति से चाहते हैं। पियत्रता और शुचिता का ध्यान एक पल के लिए भी वह अपने मन से नहीं हटाते। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वे भली भांति जानते हैं कि जवाहरलालजी दूसरों का बृष्टिकोण सम्मक्ते के लिए कितने तत्पर रहते हैं। अत्यन्त नाजुक समय में बड़ा से बड़ा संकट आ पड़ने पर भी वह एक क्षण के लिए सिद्धान्त से नहीं डिगते और साहसपूर्वक ऐसा कदम उठाते हैं जिसे देख कर चिकत रह जाना पड़ता है।

जवाहरलालजी की प्रतिभा बहुमुखी हैं। उनकी साहित्यिक कृतियों का संसार में ऊँचा स्थान है। ग्राधुनिक दर्शन का उनका अध्ययन व्यापक और गहरा है। संसार की घटनाओं का जान ग्रहितीय है। ग्राधुनिक विज्ञान की प्रगति और गति-विधि में प्रति क्षण जो उन्नित हो रही है उसका वह श्रव भी, इतने बड़े कामों में व्यस्त होते हुए, अध्ययन करते रहते हैं। साहित्य, किंबता, कला श्रादि को उन्होंने ग्रव भी नहीं विसराया है। प्रौढ़ और गम्भीर राजनीति में व्यस्त होते हुए भी वह स्फूर्ति, उत्साह और नवजीवन के स्रोत इस ग्रवस्था में भी वैसे ही हैं जैसे युवावस्था में। वे सबके जीवन में परिपूर्णता, सजीवता और सरसता चाहते हैं। योगासन करना, चंचल घोड़ों पर सवार होना, दुर्गम पहाड़ों पर विचरना, सैरता, स्केटिंग और शीइंग में उनकी स्वामाविक एचि हैं। ये कौशल उन्हें ६० वर्ष की श्रवस्था में स्वस्थ

भौर प्रसन्न रखते हैं । वे साधारणतम कार्य में भी पूरा ध्यान देते हैं । उनका जीवन-क्रम प्रत्यन्त व्यवस्थित है ।

हमारे राष्ट्र के लिए यह परम सोभाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलाल ऐसा नर-रत्न देश का कर्णधार है। हमारी आशाएँ और आकाक्षाएँ उनमें केन्द्रित है। आज ससार भारत को नेहरू के द्वारा जानता है। उनकी सफलता में हमारा वैभव है और उनकी शक्ति हमारा गौरव। ईश्वर उन्हें चिरायु करे, जिससे संसार को शक्ति और भारत को समृद्धि प्राप्त हो।

### ध्रगस्त १६४६



### एक गतिशील व्यक्तित्व

### प्रेमसिंह सोढवंश

पिता जवाहरलात से मेरी पहली भेट सन् १६१६ में हुई, जब कैसर बाग लखनऊ मे मैं उनके स्वर्गीय पिता से मिलने गया था। पिता मोतीलालजी तब एक मुक्दमें के सितासिलें में वहा आये हुए थे। मैंने उन्हें सूचित किया कि पजाब में मार्शल लां के प्रधिकारी पजाबियों के साथ जो बुरा लाबहार कर रहे हैं, मैं उस के बारे में उनसे वातचीत करने आया हूँ। वह उस समय पैरवी के लिए जा रहें थे, इसितए उन्होंने मुक्ते दूसरें दिन चाय पर आने के लिए कहा। दूसरें दिन में नियत समय पर पहुँचा, उस समय जबाहरताल जी भी मोजूद थे। मैंने उन्हें अपनी दर्वभरी कहानी सुनायी और उनके सामने ताहों के सैनिक शासक कर्नल जानसन के ऐलानों और हुक्तों की प्रतिया भी पेश की। ये प्रतिया मैंने छिपे-छिपे वडी जोग्यम से एक्ट्री की थी, त्योंकि जो लोग उन्हें नोटिस-तोई से उतारने का साहस करते हुए पकड़ें जाते उन्हें ठडी सटक पर मार्कट के सामने बेत समयों जाते थे। मेरा नयान सुन कर जवाहरलाल जी बहुत उत्तेजित हुए और उन्होंने अपने पिता से मामले को हाथ में लेन का आग्रह किया। अनन्तर अ० भा० कॉग्रेस कमेटी ने पहित मोतीलाल नेहरू के प्रधानत्व में एक सिमित की नियुक्त जवाहरलाल की। वास्तव में पंजाब में सैनिक शासकों के जुरम और श्रत्याचार की जोच करने के लिए इस सिनित की नियुक्त जवाहरलालजी के वारण ही हुई।

विसान्तर १६२० में नागपुर-वाँग्रेस में, अब महारमा मान्धी असहयोग का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते थे, नेताओं में बहुत गीनातानी नल रही थी। अन्त में गित्त मोतीलाल नेहरू और स्वर्गीय चित्तरंजन दास महात्माजी के प्रस्ताव पर राजी हो गये और गौलाना शौकत्माली तो खिलाफत-आन्दोलन के कारण महात्माजी के साथ थे ही। स्वर्गीय लाला लाजपतागम महारमाजी से सहमत नही थे; और यह खबर आग की तरह सारे कैम्प में फैल गयी। दूसरे दिन लाला लाजपताय अगित भिरतीय विज्ञार्थी-नम्मोलन के सभापित हुए और श्रोताओं ने उन्ह बोलने नहीं दिया। अन्त में उन्होंने भी असहयोग आन्दोलन म शामिल होना रवीकार कर लिया। पित मोतीलाल नेहरू का यह मत-परिवर्तन मुख्यतया जवाहरलालजी के करण ही या और उन्हीं के कारण उनके पिता ने अपनी सफल बकालत भी छोड़ी। यहाँ यह रगरण करना भी रोचक होगा कि जिला साहब गरहम भी इस अधिवेशन में उपरियत थे और अ० भा० काँग्रेस कमेटी के इजलास में उनकी कुरसी मेरी बगल में ही थी। बातचील के सिलसिलों में उन्होंने मुक्ते बताया कि वह अराहयोग के प्रस्ताव पर महारमाजी से सहमत नहीं है और इसलिए वह काँग्रेस में उस समय अन्तिम बार भाग ले रहे हैं।

रान् १६३६ में वायसराय ने जर्मनी श्रीर उसके साथी देशो के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, श्रीर काँग्रेस की कार्य-कारिणी ने युद्ध-घोषणा के विरुद्ध सुग्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताय पारा किया। सब नेता गिरफ्तार कर लिये गये। जवाहरलाल नेहरू श्रहमदनगर-जेल में रखें गये श्रीर सन् १६४६ में अन्तरिम सरकार की स्थापना के विषय में शिमले के वार्तालाप के समय ही छोंडे गये। जिला साहब के मताबह के कारण यह वार्तालाण निष्परिणाम हुआ। अन्ततोगत्वा काँग्रेस ने अन्तरिम सरकार में भाग लेना स्वीकार किया और पित जवाहरलाल नेहरू गवर्नर जनरल की कौसिल के उप-प्रधान चुने गये। काँग्रेस के पदग्रहण के बाद देश में जो घटनाएँ घटीं उनका इतिहास तो हम सबका जाना हुम्ना है। कलकत्ते में मुसलमानों ने दंगा आरम्भ कर विया। फिर नोवाखाली में अनेक हिन्दुओं की हत्या हुई श्रीर अनेकों का जबरदस्ती धर्म अब्द किया गया। महात्मा गान्धी ने स्थिति को सँभालने का यत्न किया, लेकिन मुसलमानों ने उत्तर-पित्तम में हजारा, कैम्बेलपुर, रायलिखी, खेखूपुरा, जाहीर और अमृतसर में हिन्दुओं और सिखों को—आतिकत करने के लिए—लूट-मार और हत्या करना शुरू कर विया। यह सब बितानी शासन के रहते हुए ही हुआ, और सबसे अधिक अत्याचार उन जिलों में हुआ जहाँ जिला और पुलिस के हाकिम अग्रेज थे। जवाहरलाल नेहरू ने सुपरिचित साहस के साथ अमृतसर, लाहौर और शेखूपुरा जिलों का दौरा किया तािक वहाँ की परिस्थित स्वयं देख सकें। जान पड़ता है कि पंडित नेहरू ने मारत का विभाजन जिला साहब और उनके

श्रनुयायियों को तुष्ट करने के लिए ही स्वीकार किया, ताकि भारतीय राजनीति का इन लोगो से पिछ छूटे। भारतीय संघ श्रोर पाकिस्तान की सरकार ने दिल्ली—पूर्वी पंजाब श्रीर पिइनमी पंजाब—सीमा प्रान्त की श्राबादियों का प्रदल-बदल भी स्वीकार किया। पिइनमी पंजाब श्रौर सीमा प्रान्त के शरणाधियों को पुनर्वासित करने का जिम्मा पिडत नेहरू ने लिया। इराके लिए श्रव भी भगीरथ प्रयत्न हो रहा है।

प्रन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद से ही पंडित जी अधीरता से भारत की महत्ता का स्वप्न देख रहे हैं। प्रहमद-नगर-जेल में उन्होंने "भारत का शोध" ('हिन्दुस्तान की कहानी') नामक ग्रमर रचना की थी जिसमें भारत के प्रतीत गौरव ग्रोर वर्तमान स्वतन्त्रता-संग्राम पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन इससे भी वड़ा एक स्वप्न था एशिया के शोध का रचप्त जिसे वह जीवन भर देखते रहे थे। समस्त एशिया की एकता का उनका स्वप्न था। देश को स्वतन्त्रता गिलते ही उन्होंने एशिया का शोध ग्रारम्भ कर दिया। सारे एशियायी देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के बोभ से तिलिमला रहे थे। भारत ग्रीर वर्मा ग्राथिक ग्रीर राजनीतिक बन्धन में बँधे थे, चीन श्रसमान सिन्धयों से बद्ध ग्रीर गृह-युद्ध का शिकार था; हिन्देशिया ग्रीर हिन्दचीनी डच ग्रीर फ़ासीसी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ईरान, स्याम, गिस्र ग्रीर ग्रस्त दश स्वाधीन होते हुए भी इतने छोटे हैं कि यूरोपीय साम्राज्यवाद ग्रीर कूटनीति के सामने टिक नही सकते। भारतीय विश्वर राजनीति-परिषद् (इडियन कोसिल ग्राफ वर्ल्ड एफेयर्स) ने, जिसमें पडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रुनि ले रहे थे, एक ग्रिखल एशिया-सम्मेलन का ग्रायोजन किया ग्रीर उसके लिए ग्रन्तरिम सरकार की स्थापना से भी पहले एशियागी देशों को निमन्त्रण भेजे। सम्मेलन मार्च १६४७ में बड़ी धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुग्रा। इसने पंडित जवाहरलाल गेहरू के गौरव को ग्रीर भी बढ़ा दिया ग्रीर वह सारे एशिया के सम्मानित नेता के ग्रासन पर पहुँच गये।

हाल के कॉमनवेल्थ सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल की सफलता भी उल्लेखनीय हैं। वर्तगान विश्व-परिस्थित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निश्चय किया कि भारत को ज़ितानी राष्ट्र-मंडल में रहना चाहिए, बशर्ते कि भारतीय विधान के प्रजातन्त्र रूप की सम्पूर्ण रक्षा हो सके। प्रधान मंत्री एटली ने उनके दृष्टिकोण को समभा, ग्रीर यह उपाय निकासा गया कि राजा केवल स्वाधीन राष्ट्रों के स्वेच्छित सहयोग का प्रतीक है ग्रीर इसी रूप में राज्य-मंडल का मुखिया। भारत की सदस्यता स्वाधीन राष्ट्र के रूप में ही स्वीकार की गयी। प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन की घोषणा का विधान-परिषद् श्रीर ग्रा० काँग्रेस कमेटी ने ग्रनुभोदन किया है। यह पंडित जवाहरलाल की बड़ी विजय है।

इन कुछ शब्दों में मै भारत की स्वाधीनता और महत्ता के लिए —यद्यपि दुर्भाग्य से भारत विभाजित है—िक्ये गये पिंडतजी के महान् कृतित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजिल भेंट करता हूँ। उनकी वर्षगाँठ के उपलक्ष में उन्हें बधाई देते हुए मैं कामना करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा के लिए वह चिराय हों।

जून १६४६

## जनता और जवाहर

### रामधारीसिह 'दिनकर'

फीकी उसांस फूलों की है गिद्धिम है ज्योति सितारों की मुख ब्रिभी युभी सी तगती है भक्तार हदय के तारों की।

नाहे जितना भी चाद गढे, सागर न किन्तु लहराता है; कुछ हुआ हिगातय को, गरदन ऊपर को नही उठाता है।

प्रथमानो म रोशनी नही, इच्छा मे जोवन का न रंग,

सम की चट्टानों के नोनें जिन्दगी पड़ी सोयी-सी है, निर्वापित बीप हुआ जग से जनता खोयी-खोयी-सी है।

भारारे रवाब के परदो की, भाभी रगीन घटाम्रो की, दिखताते है ये रासवीर किसको आसन्न छटाम्रो की?

> तम के सिर पर श्रालोक गाध जूबा जो नरता का दिनेश उस महासूर्ग की याद तिये बेहोशी में हैं पड़ा देश।

भीरो की धाँगे सूख गयी, हैं राजल दीनता के लोचन भौरों के नेता गये, मगर जनता का उजड़ गया जीवन ।

चुभती हैं पल-पल, पजी-घडी ग्रन्तर में गाँस कसाले की, भूलती याद ही नहीं कभी छाती छिदवाने वाले की।

थाँखे वे मिलन गुफाफ्री में शीतल प्रवाश भरने वाली, मुस्काने वे पीयूपमयी, उम्मीद हरी करने वाली।

> सब के पापो का बोक उठाये फिरना जान श्रकेली पर, बापु का वह घुमना प्राण को निर्भय लिये हथेली पर।

अभिशप्त देश के हाथों से विप-कलश खुशी से लें लेंना, फिर उसी अभागे की खातिर अनगोल जिन्दगी दे देना।

> इन ग्रमिट फाँकियो से लिपटा ग्रन्तर स्वदेश का सोता है, है किसे फिक्क, ग्रावाच सुने ? समभ्रे कि कहाँ क्या होता है ?

इस घमासान श्रॅंघियाले में श्राझा का वीपक एक होष, जनता के ज्योतिर्नयन ! तुम्हे ही देख-देख जी रहा देश।

जो मिली विरासत तुम्हें, श्रांख उसकी श्रांसू से गीली हैं, श्राशाश्रों में श्रालीक नहीं इच्छाएँ नही रंगीली हैं।

इस महासिन्धु के प्राणों में श्रालोड़न फिर भरना होगा, जनतन्त्र बसाने के पहले जन को जाग्रत करना होगा।

> सपनों की दुनिया डोल रही निष्ठा के पग थरिते हैं, तप रो प्रदीप्त यादर्शी पर बादल-से छाये जाते हैं।

इस गहन तिमस्रा को वेधो शायक नवीन सन्धान करो, ऊँघती हुई सुषमाश्रों का किरणों पर चढ़ श्राह्मान करो।

जनता विषण्ण, जनता उदास, जनता ग्रधीर ग्रकुलाती है, निरुपाय सुम्हारी जय पुकार वह ग्रपना हृदय जुड़ाती है।

तम-गहन उदासी के भीतर ग्राशा का यह उच्चार सुनी, इस महाधीर ग्रॅंधियाले में ग्राशा यह जयजयकार सुनी।

भीतर ग्रावेगों की ग्राँधी ज्यों-ज्यों हो विवश मचलती है, त्यों-त्यों ग्राधीर जन-कंठों से ग्राकुल जगकार निकलती है।

है पूछ रहे जय के निनाद, कब तक यह रात खतम होगी ? सक्षेंगे भीगे नयन श्रीर वेदना देश की कम होगी ;

> जो स्वर्ग हवा में हिलता है, मिट्टी पर वह कव ग्रायेगा? काले बादल है जहाँ वहाँ कव इन्द्र-धनुष लहरायेगा?

भूलता तुम्हारी ग्राँखों में जो स्वर्ग, हगारी ग्राशा है, तुम पाल रहे हो जिसे, वही भारत भर की ग्रमिलापा है।

> प्राँसू के दानों में भरते वे मोती निर्धनता के हैं, जिखते हो जो कुछ वही लेख सौभाग्य दीन जनता के हैं।

राव देख रहे हैं राह, सुधा कब धार बाँध कर छूटेगी, नरवीर! तुम्हारी मुट्ठी से किस रोज रोजनी फूटेगी?

है खड़ा तुम्हारा देश, जहाँ भी चाहो, वहीं इशारों पर! जनता के ज्योतिर्नयन! बढ़ाश्रो क़दम चाँद पर, तारों पर!

है कौन जहर का वह प्रवाह जो तुम चाहो ग्री' रुके नहीं ? हैं कौन दर्पशाली ऐसा तुग हुक्म करो, वह भुके नहीं ?

> न्योछावर इच्छाएँ, उमंग, ग्राशा, ग्ररमान जवाहर पर, सौ-सौ जानों से कोटि-कोटि जन हैं क़ुरबान जवाहर पर।

नाजाँ है हिन्दुस्तान, एशिया को श्रिभमान जवाहर पर, करुणा की छाया किये रहें पल-पल भगवान जवाहर पर!

अप्रैल १६४६

ه پ

### महात्मा गान्धी का उत्तराधिकारी

#### श्रीमञारायण अग्रवाटा

'जनात्राना गेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी है। मेरे जीवनकाल में मुक्त उसका मतभेद हो सकता है, पर मेरे पीछे वह मेरी ही भाषा बोतेगा।' राष्ट्रपिता बापू ने ऐतिहासिक ग्रमस्त कान्ति से कुछ गास पहले वर्धा में होने ताल ग्रारित भारतीय काग्रेस कमटी के श्रीनिवेशन में श्रीभभाषण करते हुए यह भविष्य-वाणी की थी। ग्रीर गान्धी जी के देहरागा के पीछ सत्तम्च पिछत जपाहरताल नेहरू में श्रादवर्यजनक परिवर्शन हुआ है। बापू के जीवन-काल में पाउत जी का उनसे कई बार मतभेद हुआ, यहा तक कि ग्रहिसा के सिद्धान्त पर भी विरोध के ग्रवसर ग्राये। किन्तु ग्राज पीछत जी वित्तमत गुरू के पट्टिशिष्य के रूप में एक भ्रूण श्रीर श्रातोक्तित दीपस्तम्भ की भाँति हमारे सामने जगमभा रह है। हिसा श्रीर घृणा से पीछ़ित संगार में पाउत जी ही एकमात्र प्रमुख राजनीतिक है जो ग्रुद्ध-रत राष्ट्रों की श्रा श्रीर श्रीहिसा का सन्देश दे रहे है। सगुनत राष्ट्रों के खुले ग्रधिवेशन में उनका मौखिक भाषण महात्मा गान्धी के श्रीमत्रम जिस्म श्रीर 'उत्तराधिकारी' के भाषण के रूप में इतिहास के पृष्टों में स्मरणीय रहेगा।

देन की आन्तरिक सगरयाप्रों को सुलकालें में हमारे प्रधान मंत्री ने उल्लेखनीय धैर्य प्रोर खदारता का परिचय दिया है, प्रोर इसके लिए गलत सगके जाने की जोगिम भी उठावी है। पाकिस्तान, कश्वीर प्रोर हैदराबाद से सम्बद्ध जटिल सगरगाप्रों का जो निराक्तरण उन्होंने किया, वह निरन्तर हमें गहात्मा गान्धी के अगर और जीवनप्रद सन्देश का समरण दिलाता रहता है, जिमे कोई कम पाये का नैता कदानित् सहज ही भूत जाता। किन्तु पिडत जी प्राणों की जोखिम उठाकर भी सहज भाव से गुरु-चरणों का प्रमुसरण करते नले जाते है।

उनकी निष्ठा पर सन्देह करना गूर्मता होगा। जो लोग यह घारणा बना लेते हैं कि जवाहरलाल जी केवत जनता की श्रद्धा से ताभ उठाने के लिए जब-तब महात्मा गान्धी के प्रति मिनत प्रदिश्त करते हैं, वे अपने प्रधान मन्त्री को बिल्कुल नहीं जानते। पंडिराजी म पूसरे दोष हो राकते हैं, लेकिन असत्याचरण या पाखड की उनके राजनीतिक व्यवहार में कभी किसी परिस्थित में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शालीन सत्यनिष्ठा इतनी उच्च कोट की श्रीर पारदर्शक है कि उसे वहीं गलत समक्त सनता है जो स्वय पाखडी है। उनकी श्राकस्पिक उत्तेजना और कड़े यद्यों पर किसी को श्रापत्ति हो सकती है, पर उनकी सच्चाई और खरेपन पर सन्देह की भावना भी मन में लाना पाप होगा।

पडित नेहरू सहज ही हम राव से कही ऊँचे तल पर है—वह इस युग के महत्तर राजनीतिकों में से एक है। उनका अगाय पांडित्य, उदार दृष्टिकोण, मौलिक सद्भावना और आकर्षक व्यक्तित्व हमारी अमर विभूति हैं। 'विश्व इतिहास की फलक', 'मेरी कहानी' श्रीर 'हिन्दुस्तान की कहानी' के लेखक के रूप में ही उनका नाम युगों तक गूँजता। भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में श्रमली पीढिगां अत्यन्त कुत्त्व भाव से उस महान् नेता को याद करेगी जिसने भारत के राष्ट्र-पीत की पतवार सँभाल कर उसे सफलतापूर्वक उस गरजते महासागर के पार लगाया जिसमें देश की नवाजित स्वाधीनता ही संकट्यस्त हो गयी थी।

किन्तु अपनी अपूर्व महता में भी हमारे प्रधान मन्त्री शिशुवत् सरल है। वह बच्चों की तरह मुस्कराते और हँसते हैं, बच्चों-से मचलते और फल्लाते हैं, और बच्चों-से ही दौड़ते, चंचल होते हैं। उनमें बच्चे-सा ही अदम्य उत्साह और अथक कियाशीलता है। वह कभी कटु वचन कहते हैं, पर कभी किसी से कीना नहीं रखते। जब उनका रोष—जो उन्होंने शायद अपने महान् पिता से पाया है—ठंडा होता है तब वह क्षमा माँगने से नहीं भिभकते—मैल उनके मन में टिक नहीं सकता। अपने वैश्वासियों के लिए उनके शिशु-सरल हुंदय में अपार हमेह हैं। अन्याय, असत्य, और काम में दिलाई के प्रति उनमें तत्काण ही पिद्रोह जांग उठता है।

इस प्रकार पंडितजी एकाधिक अर्थों में महातमा गान्धी के योग्य उत्तराधिकारी है। यह भारत का सौभाग्य है कि उसे ऐसा प्रधान मन्त्री—या कि स्वयं उनके शब्दों में 'प्रधान सेवक'—मिला है। कुछ व्यक्तियों को, कुछ देशों को भाग्य विशेष रूप से अपने किया-कलापों के लिए चुनता है। हमारा देश भाग्य की लीला-भूमि है तो पंडितजी को भाग्य-पुरुष कहा जा सकता है। भगवान् उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और चिरायु दें, जिससे वे भारत को एक महान् और सगिठत देश बना सके; ऐसा देश, जिससे विकीरित ज्योति-किरणे उस गहन अन्धकार को भेद सके जो धाज मानव जाति के अस्तित्व को ही लील लिया चाहता है।

मार्च १६४६



ķ

# पूर्व और पश्चिम का मिलन : जवाहरलाल की हिण्ट में

### एना कामेन्स्की

'पूर्व और पश्चिम दोनो ग्रल्लाह के है।'

---करान

'नेहर श्रभिनन्दन ग्रन्थ' की जगमगाती माखियों के साथ में भी विनयपूर्वक ग्रपनी हार्दिक श्रद्धाजित जोड़ रही हूँ, नयोजि प्रधान मरनी नेहरू इस सकटमग काल में श्रनेक कठिनाइयों के बीच में श्रपने महान् उत्तरदायित्व का निर्वाह जिस बग से कर रहे हैं, उसकी प्रशसा सभी देशों के लोग करते हैं। उनकी निष्ठा, उनकी तगन, उनका धेर्य ग्रोर साहस, महान् हैं। भारत के सच्ने सप्त भी भाँति यह भारत की महान् परम्परा के उन थेष्ठ तत्त्र्यों के प्रति निष्ठावान् रहे हैं जो उम सभी है लिए महुमूल्य है।

जिश्व-शान्ति कैसे हो सकती है ? यह प्रश्न आज का प्रमुख प्रश्न है। हाल के दो महायुद्धों के उपरान्त यह समस्य हा गया है कि सभी राष्ट्रों और जातियों के सहयोग के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। फिर भी शान्ति-राम्मेरानों और महासभाश्रों में लोग केवत यूरोग की या भानी यूरोपीय संयुत्तराष्ट्र की, और ससार के उद्घार के लिए गुरोपीय संस्कृति की रक्षा की, बात किया करते हैं, और यह भुला देते हैं कि इनका बाकी दुनिया के साथ इतना गहरा सम्मन्य है कि इनके लिए भी विश्व-व्यामी राहोद्याग अनिवार्य है। विशेष कर एशिया की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी पास बहुत कुछ कहन को है और उसकी बाणी का महत्त्व असीम है।

प्रधान मन्त्री नेहरू ने ३ नवरबर १६४८ को पैरिस में, सयुनतराष्ट्रों के खुले ग्रधिवेशन के सामने, जो भाषण दिया वह बहत ही स्फरिप्य है।

उन्होंने सगरया के विष्यव्यापी रूप की ग्रीर सभा का ध्यान दिलाया। यूरोप के दुविपाक में भारत ग्रीर पर्वीय जगतु की दिलचरपी का उत्लेख उन्होंने किया, किन्तु इस पर ग्रायम्भा भी प्रकट किया कि केरी वाद-विवाद में एशिया को प्रायः भूला दिया जाता है, मानी उसके मत श्रीर राहयोग का महत्त्व न हो। उनका भाषण हमारे लिए प्रत्यन्त मननीय है। "एशिया के प्रतिनिधि के रूप में, गया मैं कहूँ कि हम यूरोप का उसकी सस्कृति ग्रोर उसकी विकसित सभ्यता के लिए सम्मान करने हैं ? क्या मैं कहुँ कि यूरोप की समस्याश्रो को सुलक्षाने में हमारी समान दिलचस्पी है ? किन्तू क्या यह भी मैं कहूँ, कि पूरा विश्व यूरोप से कुछ बड़ी इयत्ता है, श्रीर श्राप यह मानते रह कर कभी अपनी समस्या नहीं सुलुभा राकेंगे कि मुख्यतया यूरोप की समस्ताएँ ही विश्व की समस्याएँ है।.... दुनिया के कई बड़े भुखड ऐसे है, जिन्होंने अतील में भले ही विश्व-व्यवहार में भाग न लिया हो लेकिन जो आज सजग है, जिनकी जनता गतिमान है, श्रौर जो उपेक्षित होने या पीछे छोड़ दिये जाने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हैं। ...यह एक सीघी-सी बात है जो हमें याद रखनी है। क्योंकि जब तक आप अपने सामने पूरी दूनिया का चित्र नहीं रखते, जब तक संसार की किसी एक रागस्या को अन्य समस्याश्रो से पृथक् करके देखते हैं, तब तक श्राप विश्व की समस्या को समभ नही सकते। श्राज मै दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि दुनिया के मामलों में एशिया श्रपना महत्त्व रखता है। कल वह श्राज से भी श्रधिक महत्त्व रखेगा। भारत जैसे महान् देश, जो श्रीपनिवेशिक श्रवस्था से निकल श्राये हैं, यह सम्भव नही मानते कि दूसरे देश श्रीपनिवेशिक दासता में बँधे रहना चाहेगे। जातियों की समानता के ग्रधिकार को, जो कि संयुक्त राष्ट्री की एक बुनियादी शर्त है, हुम प्रत्यन्त गौरव का विषय समऋते हैं क्योंकि इसकी समस्या हमारी एक आधारभूत समस्या रही है।"....('वन घर्ड', दिसम्बर-जनवरी श्रंम, १९४६)

प्रधान मन्त्री नेहरू ने आगे सभा से, प्रश्न के राजनीतिक पहलू की छोड़ कर, इस बात पर ध्यान देने को कहा कि संसार में कौन से प्रदेशों में खाद्य वस्तुओं की कमी है। उन्होंने सन्देह और आशंका के उसे वातावरण की ओर भी संकेत किया, जिसका दारुण परिणाम हो सकता है ग्रीर जिसे दूर करना ग्रावश्यक है। संसार के लिए ग्राशा का सन्देश लाना ग्रावश्यक है। विश्व-व्यवस्था सम्मेलन जुटाने से पहले ग्राशा ग्रीर परस्पर सन्द्राव का वातावरण पेदा करना ग्रनिवार्य है।

एक प्रसिद्ध शान्तिवादी कप्तान बाक ने विश्व के पुनर्निर्माण की चर्चा करते हुए यही विवार प्रकट किया है ('द ट्रेजेडी आफ पीस' नामक प्रन्थ में)। उन्होंने सद्भापना ग्रीर उदारता के वातावरण की तुलना ग्राल्स के पर्वतीय वायुमंडल से की है। विश्व के पुनर्निर्माण का स्वप्न देखने वालों को, भौतिक तल पर कार्यारम्भ करने से पहले उस स्वच्छ वायु में ग्रवनाहन करना चाहिए। विश्व-सम्मेलन के सदस्यों का पहला परिचय ग्रीर संलाण इसी ऊँचे स्तर पर होना चाहिए। ग्रवद्यमेव, उस सभा में 'सब धर्मों के प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि नीचे के स्तर के राजनीतिक संगठन के लिए उपयुवत वातावरण पैदा हो सके। पहले शिखरों पर ग्रात्माग्रों का सम्मिलन होना चाहिए।' यह उनका विश्वास है।

बहुधा कहा जाता है, 'पूर्व पूर्व है, पिरचम पिरचम, इनका मिलन नहीं हो सकता।' िकपिलग की एक उतित का प्रमाण देकर लोग भूल जाते हैं कि उसी ने इसके विरुद्ध भी कहा है: 'किन्तु सदाशय सुधीजन सदा मिल सकते हैं, पूर्व के भी।' निस्सन्देह पूर्व और पिरचम के यादशों में भेद है, किन्तु सुदूर भिवरय की मानव जाति के कल्याण के लिए दोनों की आवश्यकता है। किसी एक के विनाश का परिणाग, जैसा कि अवटर एनी बेसेंट ने कहा है, यह होगा कि 'जाति का विकास न होगा, न हो सकेगा' ('द ग्रेट एलैन', एनी बेसेंट)। पूर्व का आदर्श रहा है गृद्ध के धर्म को ही राष्ट्र में प्रसारित करना—जो कि सभ्यता के आदर्श का याधार है। पिरचम के आदर्श में व्यक्ति की परिकल्पना का चरमोत्कर्ष वैमनस्य, संघर्ष और कलह को जन्म देता है, और मिलन के बजाय विग्रह का कारण बनता है। कर्तव्य की भावना और अधिकार की भावना दोनों ही सीमोल्लंघन कर गयी हैं, उन्हें एक दूसरे का पूरक होना होगा। इसी में पूर्व को सन्तुलन मिलेगा, श्रोर पिरचम में यूरोप और अतएव सारे जगत् में अशान्ति और कलह का अन्त होगा। इस प्रकार एशिया को मुलाया नहीं जा सकता। पश्चिम को पुनर्निर्माण के लिए पूर्व की अग्रेशा रहेगी। भारत एशिया का हृदय है; उसकी सम्मित, और अपनी भव्य परम्परा और उच्च आदर्शों के कारण उसका सहयोग, पृथ्वी की सब जातियों के कल्याण के लिए चरम महत्त्व रखता है।

अतएव प्रधान मन्त्री नेहरू का सम्मेलन को यह स्मरण दिलाना सर्वथा उचित है कि पुनर्निर्माण के कार्य में एशिया का सहभागी होना अनिवार्य है। शान्ति की समस्या विश्वसमस्या है, अकेले यूरोप की नहीं।

श्रारम्भ में बन्धु नेहरू ने हमें शान्ति का मूल बताया, जो कि शस्त्रवल में नहीं, प्रेम श्रीर विवेक की भावना में निहित हैं। यदि हम मानवीय इतिहास के एक नये समें में प्रवेश कर रहें हैं, शान्ति के युग में, तब मानवीय अन्तः करण को प्रेम से श्रालोकित होना ही होगा। जैसा कि हक्सले ने संयुक्त राष्ट्रों के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के श्रागे कहा था, "युद्ध की तैयारी जनता के मनः क्षेत्र में हुई थी——शान्ति की स्थापना भी पहले मनः क्षेत्र में ही होनी होगी।" श्रीर यह मनः क्षेत्र हमारे क्षुद्ध श्रहं का क्षेत्र नहीं, वरन् श्रात्मा का यह क्षेत्र हैं जो भीतर की प्रेरणा से प्रेम श्रीर सेवा में अभिव्यक्त होता है।

मार्च १६४६

real. The famb. sear hotelalji ymsaw the So Jamahan is to have six other day to di, perent today months of est. whole village He has hir ked hareturned like a Rojan. out-Ineur He needed this espected the rest. If thing phenomena continue to response-M. more with the many villages break relocit Freinner he won't have Dervantscan Even six months get no serv

। जवाहरलालजी कें। रान १९३० के सत्याग्रह में छः मारा की राजा होने पर महात्मा गांभी ने पं॰ मोतीलाल नेहरू को लिखा था कि "जवाहर ने अत्यिक्त परिश्रम किया है और उसे इस छः महीने के विश्राम की जरूरत थी।" erenovaly neyour ulsed nun as only stiffens I up resistent . the people. tennyhy Tis Phimamie will be abrise In who can by what will appentmorn. resunts arowing

for Bowley to ase more eneourafing. I take it you acefollowing the papes Vf Yvung India. Howaseyu keeping ? Dandi ym 126 4 Menshe

म्युनिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद के सौजन्य से

## पशिया की मुक्ति

#### ग्रहमद ग्रमीन यलमन

सन् १६४२ की बात है। पाँच तुर्क पत्रकारों के मडल का एक सदस्य होने के नाते कनाडा श्रोर प्रमेरिका की यात्रा करके में भियाभी, हायटी, बितानी गायना, ब्राजील श्रौर श्रफीका के रास्ते तुर्की लोट रहा था। बितानी गायना के यिस्तृत हवाई यहुं पर एक रात टिकना पडा, ग्रौर घूगते-फिरते ग्रंधेरे में मैं रास्ता भूल गया। श्रन्त में मुफे बही एक मेंस में काम करने वाला १६ बरस का लडका मिला जिसने पथप्रदर्शन करना स्वीकार किया। बातचीत के दोरान में जब उसे मालूम हुशा कि में तुर्क हूं तो उसने नडे उत्साह से कहा

"तब तो प्राप हमारे मित्र हे"

"क्यो, मैं कैसे तुम्हारा भित्र ?" मेने पूछा, "क्या मुसलमान होने के नाते ?"

"न, में ईसाई हूँ। ग्राप मेरे मित्र इमिलए है कि श्राप ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जिसे दबाने श्रोर गुलाम बनाने की बड़े मुत्कों ने बहुत कोशिश की, मगर जो ग्रपनी ग्राजादी कागम रखने में समर्थ हुग्रा। इससे हमें कितना बल मिलता है । इससे हमारी भी उम्मीद बँधती है कि हम भी ग्रपनी ग्राजादी जीत सकते हैं; कि हमें भी लोग इनसान समक्ष कर हमारी इज्जत करेंगे।"

इस सीधे-सादे लड़के के ग्रन्दर स्वाभिमान थ्रोर स्वाधीनता की इस तड़प का भ्रन्दाज कर में चौक उठा। उस लड़के को कुछ शिक्षा का सोभाग्य प्राप्त हुया था, थ्रोर उसे वेतन भी भ्रन्छा मिलता जान पड़ता था। फिर भी उसके लिए ज्यादा पहत्त्वपूर्ण वात यह थी कि लोग उसे पराधीन न वहे, वह अपने मानवीय ग्रधिकारों का पूर्ण उपभोग कर सके, गुलाम की तरह नहीं, एक बराबर हैसियत नाते स्वाभीन व्यक्ति की तरह।

बहुत से यूरोपियन जो कुछ पिछड़े हुए देशों में ग्रदालत, शासग-प्रबन्ध ग्रौर ग्राधृनिक विज्ञान के नये चमत्कार लाने का ढोग रचने रहते हैं, यह कभी नहीं महसूस कर पाते कि वयो तोग उनकी सेवाग्रों के लिए कृतज्ञ नहीं होते ग्रौर पूर्णतया विनम्न होकर ग्रपनी हेच स्थिति को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। यह तो स्पष्ट है कि किसी भी तरह की पराधीनता में मानवीय स्वाभिमान की चेतना इनसान के लिए उतनी ही ग्रावश्यक है जितना भोजन या ग्राश्रय। खास तोर से जिन लोगों की ग्राजादी उनकी इच्छा के विरुद्ध छीनी जा चुकी है उन लोगों का विल ग्रौर भी गर उठता है, जब उनके ही मुल्क में विदेशी ग्रागन्तुक उनसे गुलागों का-सा व्यवहार करते हैं।

तुर्की का एक बाजू एशिया में है और पिछले एक-डेढ सी साल से उसकी ज्यादातर ताकत प्रपने स्वाभिमान प्रौर स्वाधीनता की रक्षा में लगी है। इसीलिए हम लोग उसी दिशा में बढती हुई एशियाई जनता के मुनित-सग्राम को समभ सकते हैं, प्रोर उसके लिए गहरी हमददी रखते हैं। हर एक तुर्क महात्मा गान्धी का सम्मान करता था, और उनके प्रनन्य सहयोगी पिडत जवाहरलाल नेहरू का भी, जो भारतीय स्वाधीनता और मानव-प्रतिष्ठा की पुन.स्थापना के सग्राम के बहादुर सिपाही रहे हैं।

हम लोग एक नये युग के ढार पर खड़े हैं। एक मुल्फ का दूसरे मुल्क से सम्बन्ध विवशता से नहीं बल्कि स्वतन्त्र सहयोग से क़ायम करने का जमाना आग तथा है। गान्धी, नेहरू और अन्य महापुरुषो का लम्बा और अथक संवर्ष निरवय ही पूर्ण सफलता पर पहुँच रहा है। आज हिन्दुस्तान के लोग स्वय अपने भाग्य के विधाता कहें जा सकते हैं।

सभी एशियाई लोगो के सामने यह भ्राम समस्या है कि वे भ्रपनी शक्ति को रचनात्मक कार्यों से प्रस्फुटित करें और वातावरण मे व्यवस्था और स्थायित्व लावे ताकि वे उन राष्ट्रों से सही मानों में समानता का दावा कर सकें जिन्होंने मानव-इतिहास की वैज्ञानिक श्रीर सामाजिक प्रगति के काल में भ्रामें बढ़ कर फ़ायदा उठाया है। हम सबो को इस साभ्रे की समस्या में गर्व करना चाहिए, एक दूसरे के प्रनुभवों से लाभ उठाना चाहिए, प्रापस में धनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखना चाहिए ग्रौर इस कठिन प्रयास में एक दूसरे को नैतिक सहारा देते रहना चाहिए।

हमने स्वय अपनी लड़ाई में देखा है कि रवतन्त्रता श्रोर सहिष्णुता यही दोनो तत्त्व प्रगति के द्वार की कृजिया हैं। तुर्की की प्रगति तभी से बेरोक चल रही है जब से उसने धर्म को राजनीति से श्रलग कर दिया है ग्रोर शासन-प्रणाली धार्मिक मतवाद के चगुल से छूट गयी है। यह कोई धर्म-विद्रोह नहीं था बल्कि इससे धर्म नैतिक उत्तरित ग्रोर भक्ति का साधन बन कर ग्रपना सच्चा रूप पा सका।

इस अनुभव के परिणाम-स्वरूप हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि धार्मिक मतभेद के कारण भारत स्रोर पाकिस्तान के सन्तर बढ़े नहीं बल्कि सापसी सहनशीलता स्रोर सहयोग का एक नया दोर शुरू हो जिससे वह सारा महाद्वीप सब तरह के विग्रह और विनाशकारी प्रभावों का विरोध कर सके और समस्त एशिया में शान्ति और प्रगति लाने की जिम्मे-दारी में दोनों देश साभा कर सके। दोनों की यह एकता यूरोप स्रोर अमरीका के विरोध में न होनी चाहिए गिल्क अपने क्षेत्र में मानवता की मगल-साधना के लिए होनी चाहिए। हजारों साल पहले पूर्व ने मानव-सभ्यता की नीतिक स्राधार-भूमि प्रस्तुत की थी। स्राज फिर समय स्राया है कि पूर्व स्रपने को आगे लाये और नयी दुनिया के निर्माण म एक गतिशील प्रभावशाली शक्ति बन सके।

इधर तुर्की में, श्रपने श्रभावों और त्रुटियों को अच्छी तरह समक्ष कर इस महान् कार्य में अपना भाग व कार्य के लिए अपने को प्रस्तुत करते हुए, हम मानते हैं कि एशिया के भविष्य का जो सपना हम सब देखते हैं, उसे सक्या कर सकने की सारी आशाएँ नेहरू पर ही लगी है। उनके प्रव तक के कृतित्व का तो हम सम्मान करते ही है, हम यह भी विश्वास है कि उनका भावी कार्य हमें एशिया की मुक्ति और प्रगति के गोलिक ध्येय के नजदीक ले जायमा।

मार्च १६४६



### भारत का त्रथम नागरिक

### पुरुषोत्तमदास ठाक्रदास

भारत के स्वराज-आन्दोलन में जो नाम ग्रादर ग्रौर श्रद्धा के साथ लिये जाते हैं, उनमें भारत की स्वतन्त्रता के निर्माता महात्मा गान्धी का नाम सर्वप्रथम स्मरणीय है। राष्ट्र के दुर्भाग्य से महात्मा जी देश के स्वातन्त्र्य-लाभ के एक वर्ष के भीतर ही हमारे बीच से उठ गये। ग्रब सद्यःप्राप्त स्वातन्त्र्य के ग्रनुरूप भारत के राजनीतिक, ग्रार्थिक ग्रौर सांस्कृतिक ढाँचे का पुनर्निर्माण उनके ग्रनुयायियों के हाथों में है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू प्रमुख है।

यह तो श्रकसर कहा जाता है कि स्वाधीनता प्राप्त कर लेना एक बात है श्रौर उसकी रक्षा करना दूसरी। किन्तु स्वाधीनता को ऐसे रूप में बनाये रखना, कि उससे देश के सर्व-साधारण का हित हो, श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में राष्ट्र का नाम रौशन हो, यह तो श्रौर भी दूसरी बात है। यहीं किठन कार्य हमारे वर्तमान केन्द्रीय मिन्त्रमंडल के कन्धों पर पड़ा है। यद्यपि कांग्रेस के प्रधान श्रौर उनकी कार्यकारिणी समिति कुछ मामलों में कुछ उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेने का साहस करती है, तथापि साधारण जनता केन्द्रीय मिन्त्रमंडल के दो विशिष्ट व्यक्तियों की श्रोर ही देखती है, श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की दृष्टि में तो एक ही व्यक्ति है जिसे वह महात्मा मान्धी के बाद की राजनीतिक प्रगित का प्रतीक मानती है। देश की जनता हमारे शासन-यन्त्र की नाना प्रकार की बुराइयों के निराकरण की श्रपेक्षा प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रौर उप-प्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल दोनों से करती है, किन्तु इन दोनों में भी प्रधान मंत्री होने के नाते जवाहरलाल जी का दायित्व ही बड़ा है।

यह दायित्व साधारण कोटि का नहीं है। उन्हें जिन समस्यायों का सामना करना पड़ा, उनमें केवल पराधीनता से स्वाधीनता के स्थित-परिवर्तन की ही समस्याएँ नहीं थीं, बिल्क एक कुकिएत, हड़बड़ी में ग्रायोजित, श्रौर विपज्जनक ढंग से ग्रारोपित देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली असंख्य ग्रभूतपूर्व उलभनें भी थीं। यहाँ पर मैं प्रजाशों के उत्पाटन ग्रौर स्थानान्तर-करण की, ग्रौर शरणाथियों की उस समस्या का उल्लेख नहीं कहँगा जिसकी तुलना संसार के इतिहास में न मिलेगी: मैं केवल नयी सरकार के सामने उपस्थित ग्राधिक समस्यायों की ही बात कहँगा। मार्च १६४६ के ग्रारम्भ तक भी भारत के खाद्य ग्रौर कृषि मन्त्री ने देश की ग्रव्यवस्थित स्थित की सफ़ाई देते हुए भारतीय कृषि-अनुसन्धान परिषद् की अनुशासन समिति के ग्रागे कहा था:

"विभाजन के फल-स्वरूप देश के साधनों में भारी कभी था गयी हैं। श्रविभाजित देश की जन-संख्या का द० प्रतिशत उसे मिला है, किन्तु उसे खिलाने के लिए देश की चावल की उपज का केवल ६५ प्रतिशत उसके पास रह गया। विभाजन का एक और दुष्परिणाम यह हुआ कि श्रनिश्चित मौसमी वर्षा पर निभैर करने वाले प्रदेश का श्रनुपात से कहीं श्रविक भाग हमारे पास रहा। जनसंख्या के द० प्रतिशत के मुकाबले में नहरों से सिची भूमि का केवल ६६ प्रतिशत भारत में रहा, और गेहूँ की खेती का तो केवल ५४ प्रतिशत। देश के विराट् बन्ध और नहरों की प्रणालियाँ सब आज पाकिस्तान में हैं, जिस पर अविभाजित भारत की केवल २० प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सामग्री देने का भार है।"

इसी प्रकार जूट की स्थिति यह है कि मिलें सब भारत में हैं, ग्रीर कच्चा जूट—जिसे ग्राज की संसारव्यापी परि-स्थिति को देखते हुए सोने के समान मूल्यवान कहा जा सकता है—पाकिस्तान की ग्रितिरिक्त पैदावार हो गया है। सूती कपड़े की ग्रिधिकांश मिलें भारत में ग्रा गयी हैं, मगर सर्वोत्तम कपास पैदा करने वाले कुछ प्रदेश पाकिस्तान में चले गये हैं। दूसरी ग्रोर यह भी है कि पाकिस्तान को ग्रापनी सूती कपड़े की जरूरतें बाहर से पूरी करनी पड़ेंगी, जब तक कि वह श्रापनी मिलें न स्थापित कर ले।

यह स्वीकार करना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की किसी भी प्रधान मन्त्री के लिए संसार में श्रिष्ठिक

से अधिक जटिल कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि ऐसी समस्याओं के बाव-जूद, जो किसी पुरानी सुस्थापित ज्ञासन-संस्था के लिए भी कष्ट-साध्य होतीं, भारत में शान्ति और व्यवस्था कायम रखीं गयी और अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी गयी। कई कठिन आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ अब भी बाक़ी हैं। इन समस्याओं में एक यह भी है कि भारत की जनता शासकों द्वारा—जो अन्ततोगत्या मनुष्य ही हैं— की गयी किसी भूल-चुक को क्षमा कर देना कठिन पाती है।

पंडित नेहरू की शिक्षा-दीक्षा भारत जैसे लम्बी सांस्कृतिक परम्परा वाले राष्ट्र के नेता के योग्य ही हुई है। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की ग्रपने जीवन का ध्येय बनाया, और जीवन के ग्रारम्भ में ही ग्रपने को स्वाधीनता-संग्राम में लगा दिया। सुशिक्षित ग्रीर ऐसी लगन वाले एक प्रतिभावान् युवक की ग्रोर महात्मा गान्धी का ध्यान ग्राकुष्ट होना स्वाभाविक था। दोनों का सम्बन्ध कमशः धनिष्ठतर होता गया, यहाँ तक कि पंडित नेहरू महात्माजी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रसिद्ध होकर देश की कोटि-कोटि जनता की ग्रास्था पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हुए।

यहाँ तिनक विषयान्तर क्षम्य समभा जाय। भारत विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले विभिन्न सांस्कृतिक श्रवयवों का समूह है। ब्रितानी प्रभुत्व में इसकी भौगोलिक एकता क़ायम रखी गयी थी एक दूसरे प्रकार के नियन्त्रण से। श्राज देश की सब से बड़ी श्रावश्यकता है किसी ऐसी शिक्त की, जो भारत की एकता को बनाये रख सके; श्रीर महात्माजी के निधन के बाद भी भारत के सीभाग्य से पंडित नेहरू के रूप में वह शिक्त विद्यमान है। ध्येय के प्रति उनकी निष्ठा में किसी को भी सन्देह नहीं है, श्रीर उनके कटुतम श्रालोचक भी स्वीकार करते हैं कि वे उनकी या उनके मिन्त्रमंडल की नीतियों में से कुछ का सुधार चाहते हैं, मिन्त्रमंडल को पदच्युत करना नहीं। यह स्वयमेव उनके प्रति विश्वास की श्रिमिन्यक्ति है।

महात्माजी की भाँति ही उनको साधारण जन पर ममत्व है, श्रीर महात्मा जी की भाँति ही उन्हें कभी-कभी स्वप्नदर्शी कहा जाता है।

श्राज के युद्ध-जर्जर विश्व में, श्रीर युद्ध से उत्पन्न सामाजिक तथा श्राधिक समस्याओं के बीच में, यह स्वामाविक ही है कि पंडित नेहरू के साठ वर्ष पूरे करने पर प्रत्येक भारतवासी की मंगल कामनाएँ उनके साथ हों, श्रीर सब यह प्रार्थना करें कि वे चिरायु हों श्रीर पूरी लगन तथा अपनी श्रद्धितीय कर्तव्यनिष्ठा के साथ भारत की सेवा करते रहें।

मार्च १६४६



### तीसरे संजमया का नेता

### नेरल्य हर्ड

'पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, इनका मिलन नहीं होगा', यह साम्राज्यवाद का फतवा था। प्राचीन रोम की 'िवमह द्वारा शारान' की नीति का यह प्राधुनिक रूपान्तर था। किन्तु इस तरह की प्राचीन विभाजन-रेखाम्रों का सहसा गिट जाना इतिहास के प्रध्येता के लिए एक दिलचरूम विषय है। प्राच्यताद ग्रोर पारचात्यवाद के उन्मूलन का श्रेष्ठ उदा- उरण भारत के राजनीतिक निकास में मिलता है। बिल्क यह घटना ऐसी म्रास्चर्यम्य, ऐमी म्रपूर्व है कि उसके मध्ययन में रातर्क न रहने से उसकी गम्भीर मोलिकता की मनदेखी ही हो जा सकती है।

इतिहास प्रपने को दहराता है, यह कहना भूत है। श्रार्थिक तरक्की तो एक कारण हे ही, उसके श्रलावा मान-सिक निकास भी एक प्रमुख कारण है। इस बोहरे प्रस्फुटन की किया ही प्रत्येक ऐतिहासिक युग को श्रद्धितीय बना देती है। भेक्तिडर ने अपने महत्त्वपूर्ण अध्ययन 'प्रजातान्तिक आदर्श और यथार्थता' में इस किया के एक पक्ष की विवेचना की है। युरोपीय राष्ट्रों की रचना इस बात से निश्चित हुई कि कितने बड़े प्रदेश पर रथानीय शासक की अरव-सेना नियन्त्रण रख सकती है श्रीर उसे भ्राकमण से बचा सकती है । इसी बात पर प्रत्येक राष्ट्र के जीवन की सीमाएँ ग्राधारित रही । इस तरह बनी हुई सीमारेखाओ के भीतर विशिष्ट नैतिक मर्यादाएं विकसित हुई । पाँच नैसर्गिक नैतिक प्रश्नो के ग्रलग-प्रलग रथानीय समाधान निकले जिनसे विवाह, सम्पत्ति, प्रनुबन्ध, वैध बलप्रयोग ग्रौर विचार-स्वातन्त्र्य का नियगन हुआ। साधारणतया युरोप की भीर विशेष रूप में उसके सामाजिक सगठन की इस देग--राष्ट्र की कल्पना-की ट्रेजेडी यह हुई कि जहा उसकी अर्थ-गीति निरन्तर यान्त्रिक श्राविष्कार के सहारे विकसित होती गई, वहा उसका मानसिक विकास रुका ही नही बल्कि कुठित हो गया। प्राधिक विकास के साथ उत्पादन ग्रौर वितरण को सँभालने की शक्ति में वृद्धि होती रही, गहा तक कि यान्त्रिक कार्यक्षमता के लिए प्रावश्यक जान पड़ने लगा कि समुचा यूरोग एक ग्रार्थिक सगठन हो जाय। किन्त्र सामाजिक मनोविकास इतना कुठित रहा कि वह इसका विरोध करता रहा। इसीसे युरोप की अराजकता उरपन्न हुई। प्रत्येक राष्ट्र समुचे प्रदेश की व्यवस्था करने की शक्ति और साधन पाकर दूसरो से समपूर्ण अभिकार के लिए प्रतियोगिता करने लगा। लेकिन ऐसी प्रधानता फिसी राष्ट्र को न मिल सकी, क्योंकि मानसिक पिछ्छेपन के कारण जो एकमात्र साधन सब राष्ट्रों का एकीकरण कर सकता था--अर्थात् एक सघ--वह राष्ट्रों के बहुमत को कभी श्रत्पकाल के लिए भी स्वीकार्य नहीं हुआ। राष्ट्रवाद ने एक चीज निस्सन्देह सिद्ध कर दी है। यह प्रमाणित हो गया है कि आर्थिक व्यवस्था पर आश्रित प्रसार (यान्त्रिक दृष्टि से वह चाहे कितना ही सम्भव और खाद्य वरतु की दृष्टि से कितना ही आवश्यक वयो न हो), असफल होगा और अराजकता उत्पन्न करेगा अगर मानसिक-सामाजिक शक्तियाँ (जो कि समाज को संगठित रखती हैं) ऐसे प्रसार के विरुद्ध हों। मानव के लिए जब-जब यह प्रश्न प्राता है कि श्रधिक भोजन श्रीर कम मानसिक-सामाजिक गौरय में से एक को चुने, तब वह रोटी की श्रपेशा गौरव को ही चुनता है। श्रौर इसमे उसका श्रविवेच नहीं प्रमाणित होता। वह श्रन्धा होकर यान्त्रिक सामर्थ्य (जिससे कि एक नियमित ऋदि प्राप्त होगी) के विरुद्ध ऐसी स्वाधीनता नहीं वरण कर रहा है जो कि निरी अराजकता है। वह सहजबोध से जानता है कि उसका मौजूदा सामाजिक संगठन श्रात्म-निर्भर हो सकता है, क्योंकि वह सहज-भावत और बिना बल-प्रयोग के सेवा प्राप्त कर सकता है। इसके प्रतिकृल बृहत्तर राष्ट्र-संघ कागज पर चाहें जितना व्यवस्थित और समर्थ जान पड़े, वास्तव में सदैव धसमर्थ साबित होता है क्योंकि उसे अपने भीतरी दबाब और अन्तिविरोध का प्रतिकार करने के लिए बलप्रयोग में ही बहुत सी शक्ति नष्ट करनी पड़ती है। पूरोप में यद्यपि प्रत्येक दल प्रपने बारे में यह बात समफता या तथापि दूसरों को भी ऐसा समफते का अधिकार नहीं देना चाहता था। फलतः जो जातियाँ किसी समय आर्थिक प्रसार में संसार में अग्रणी थी, अब विकास नही कर रही हैं,। वे विस्फुटित ही

गई है। यद्यपि यह स्पृष्ट दीखता था कि जिन देशों के स्वाधीनता के आदर्श सबसे ऊँचे थे (यथा इंग्लैट-आयर्लेट, नार्वे-स्वीडेन, हीलंड-वेल्जियम) वे ही देश ग्रोर भी ग्रधिक विघटित हो रहे थे; तथापि इस किया को समफने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कुठित बल्कि प्रतिक्रमणशील मनग् की सम्पूर्ण उपेक्षा करके भौतिक प्रसार (ग्राधिक उत्तिति ग्रोर शस्त्रास्त्र का विकास) को बढाया गया। जैसा कि सदैव होता ग्राया हे, गनस्तर्त्व की विजय हुई। लेकिन साथ ही जैसा कि तब तक होता रहेगा जब तक कि मनस् संस्कृत न हो जायगा, उराकी शक्ति एक विद्रोह ग्रोर नकार में ही प्रकट हुई है जिसने कि सामूहिक संस्कृति ग्रीर ग्राधिक संगठन की इमारत को स्वय ग्रपने ऊपर गिरा लिया।

यही पाठ भारत को ग्रीर शेष ससार को सीखना है। राष्ट्रवाद ग्रपनी उस ग्रवस्था का वाद है जिसमे हम जनमें थे। लेकिन राष्ट्र—सामाजिक परम्परा—स्वय जन्म लेती है, विकसित होती है, ग्रोर मर भी सकती है। कहा गया है कि देवता भी मरणशील है। ग्राधुनिक प्राणिशास्त्र स्वीकार करता है कि जातियाँ भी विकसित होती है, वढती है ग्रीर बुढा जाती है। राष्ट्र, सामाजिक सहित, के ग्रन्दर दो कियाएँ होती है जिन्हे साथ चलना चाहिए ग्रोर परस्पर समन्वय रखना चाहिए। एक है जाति का ग्रपनी स्थिति ग्रीर परिवृत्ति के ज्ञान का विकास—जिससे ग्राथिक शिवत बढती है ग्रोर राज्यप्रसार की सम्भावनाएँ पेदा होती हैं। दूसरी है जाति का स्वय ग्रपने को समभने की श्रवित का विकास—जिससे मानसिक-सामाजिक श्रवित बढती है ग्रोर समाज के ग्रन्तस्संगठन को बल गिलता है। जाति या राष्ट्र का स्थायित्व इस दूसरी शिवत पर ही निर्भर करता है। नहीं तो राष्ट्रीयता, प्रादेशिकता (एक कबीले का ग्रिधिक कुछ गही है। जो जातिया दूसरी शिवत ग्रर्थात् मानसिक-सामाजिक संगठन शिवत को बन्ये रखती है जनकी ग्राधिक व्यवस्था सम्पूर्णतया नष्ट हो जाने पर भी वे जातियाँ जीवित रह सकती है—जेसे यहूदी जाति। जो जातियाँ ग्रपने ग्रापको दूसरी शिकत को सगित कर देती है, वे निरी ऐतिहासिक स्मृतियाँ रह जाती है (जैसे ग्रस्सुर ग्रीर मसिडोनिया, तातार इत्यादि)।

ग्रतएव माज प्रत्येक राष्ट्र को ग्रपने मनोगठन पर नये सिरे से विचार करना होगा। ग्राज व्यक्ति रूप में ही नहीं. राष्ट्र के रूप में भी हम लोगों के दिष्टकोण में मौलिक परिवर्तन हो रहा है। उस यग से, जिस पर अर्थशार महावी था. जिसकी यह घारणा थी कि परिस्थिति के ऊपर शक्ति ही एकमात्र आवश्यक ज्ञान है और इसलिए अस्त्र-शस्त्र ग्रोर यान्त्रिक सरंजाम ही सुरक्षा और समृद्धि का आधार है, हम निकल रहे हैं। नया युग मनोविज्ञान की चुनौती का युग है। उसकी अन्तर्दृष्टि परख लेती है कि हमारी शक्ति का मूलकोत ग्रीर साथ ही हमारा सबसे बड़ा खतरा हमारे ही भीतर निहित है। राष्ट्र श्रीर सामाजिक संहति की कल्पना पर हमने ग्रभी तक गम्भीर विचार नहीं किया है। हमने उसे केवल यही सोच कर स्वीकार भर कर लिया है कि वह स्वयं-विकासी है, कि वह मानव-सहोद्योग की एक स्वाभा-विक सीढी है। किन्तु वास्तव में यूरोप के राष्ट्र सभ्यता के उस महासागर की केवल तट-रेखाएँ—बचे-खचे छोटे-छोटे श्रीर बिखरे हुए तालाब-है जो कभी सारे महाद्वीप पर फैला हुआ था। जब बर्बर प्राक्रमण युनान-रोम के संस्कृति-रूप को ध्वस्त कर चुका मौर म्राकान्त बर्बरो ने स्वय म्रपनी सांस्कृतिक मौर शासन-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करना चाहा, उस समय 'पिवत्र रोम-साम्राज्य' की भावना ही एकीकरण की प्रेरक गिवत थी : धर्म, एक भाषा, एक न्याय विधान के द्वारा एक सभ्यता में बँधे रहने वाले राज्यों का संघ, जिसका परम धर्म गुरु ग्रौर राजा द्वारा द्विधा शासन होता था। वह द्वैत शासन-व्यवस्था मानसिक संघटनशक्ति श्रीर ग्रार्थिक प्रसारशक्ति के समन्वय का बाह्य प्रतिबिम्ब थी--जैसा कि डा॰ श्रानन्द कुमार स्वामी सदैव याद दिलाते थे। जब एक समान सभ्यता का संघमलक श्रादर्श श्रसफल हो गया. तभी लोग फिर प्रादेशिकता की स्रोर भुक गये। राष्ट्रीयता (अर्थात् हमारे युग का राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय कानून से परे मानता रहा) का विकास भौतिक विज्ञान की प्रगति के साथ तो चला, मगर खेद है कि उसने सामाजिक मनोविज्ञान में उसी अनुपात में तरक्की नही की । बल्कि इसके प्रतिकृल, लोग सामाजिक-मानवीय सम्बन्धों के अध्ययन-विवेचन में अधिक नहीं, कम वैज्ञानिक हो गये। राजनीतिक दृष्टि से स्राधुनिक युग प्रगति का नहीं बल्कि ग्रधोगति का युग रहा; उसने सिम्मिलित उद्योग की सफलता के नये साधनों का ग्राविष्कार नहीं किया बिल्क पराजय स्वीकार की । राष्ट्रवाद, सभ्यता के परित्याग की घोषणा बन कर रह गया । वह नये शिक्षित वर्ग श्रीर नयी शिक्षा की ग्रसफलता और दिवालियापन का प्रतीक बना; जो शिक्षा पाश्चात्य मानव को एक नहीं कर सकी-एक सास्कृतिक प्रदेश का एक ग्रादर्श, एक व्यापक सामाजिक चेतना के सूत्र में नहीं गूँथ सकी।

किन्तू आज की स्थिति में आशा की एक किरण है--अगर हम सच्चे अर्थ में समकालीन, आधुनिक हो सकें, अगर हम मानव को सामाजिक विकास की शृंखला की ग्रगली कड़ी तैयार कर सकें, क्योंकि ग्राज हमें इतना तो दीखता है कि हमारा ग्रसली कार्यक्षेत्र क्या है : हमारी प्रमुख समस्या है मानसिक-सामाजिक संघटन की, सहज सर्व-सम्मति द्वारा एकीकरण की । सबसे पहले हमें उस श्रादर्श को, उस 'सर्जनशील शब्द' को, जो राष्ट्रों को एक करता है इतना स्पष्ट ग्रीर उज्ज्वल करना है कि लोग उन्हें फुसलाने ग्रीर बहकाने वाले जिस-तिस राह चलते फ़रेबी बढबोले के चक्कर में पड़ कर उससे स्खलित न हो जाया करें। चीन के प्राचीन 'मूल प्रतिष्ठापक' इस बात को ग्रच्छी तरह समफते थे। उन्होंने जाना था कि किसी जाति को ऐक्य में बाँघने वाली ही नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि में प्रतिष्ठित करने वाली श्रसल वस्तु होती है एक सांस्कृतिक ढाँचे की प्रत्यक्ष शक्ति, जीवन की एक रचनाशील ग्रीर प्रशस्त परिपाटी जिसमें आधिक कार्यदक्षता और मनोवैज्ञानिक सूफ, गृढ़ दृष्टि का समन्वय होता है। यही 'मर्यादाशिवत' राष्ट्र का ग्रसली राजदूत होती है। इस मामलें में भारत की मर्यादा ग्रीर प्रतिष्ठा ग्रतुलनीय है। किसी दूसरे देश या जाति का विचार-दर्शन उसके जीवन में इतना गहरा नहीं पैठा। व्यक्ति ग्रीर समाज की समस्या को ग्रपनी मनोवैज्ञानिक सुफ की शक्ति से हल करने में, यह समफने में कि चेतना के अत्यन्त गहरे स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों से बँघा हुम्रा है, कोई दूसरा देश इतनी दूर नहीं गया। एक नयी व्यावहारिक समाज-संघटन शक्ति का निर्माण करने के लिए, समाज को ऐक्य में बाँधने वाले नये सीमेंट के श्राविष्कार के लिए, ग्रावश्यक मनोवैज्ञानिक ज्ञान श्रीर सफ भारत के पास यथेष्ट मात्रा में है। इसके ग्रलावा ऐसे निर्माण के लिए विश्व की यग-परिस्थित भी ग्राज परिपक्व है। एक राजनीतिक शक्ति के रचनाशील साधनों के द्वारा ग्रपने राष्ट्रपद की ग्रिमिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्र एक जाति के, एक राजनीतिक शनित के रूप में विश्व-मंच पर भारत का भाविभीव बहुत ही स्वामाविक है। पिछली भूलों से वह शिक्षा ले सकता है, ग्रीर श्रपने विस्तृत मनोवैज्ञानिक ज्ञान के सहारे ग्रतीत के राष्ट्रों की भूलों से बच सकता है। मानवीय चेतना में उसकी अन्तर्देष्टि, उसे मानसिक-सामाजिक संहति के लिए बल-प्रयोग करने के घालक उद्योग से बचायेगी। एक पीढ़ी से जिज्ञास यह समक रहे थे कि मानसिक-सामाजिक ज्ञान की हमें चरम आवश्यकता है, और उसकी अनुपस्थित हमारा खतरा। लेकिन वह प्राप्त कैसे हो, यह हमें श्रव दीखने लगा है। बाह्य जगत् के प्रनुशासन में विज्ञान ने जो महान् विजय पायी थी, वह श्रान्तरिक जगत् की देहरी पर पहुँचते न पहुँचते व्यर्थ और विफल हो जाती थी। श्रव हम समक्त रहे हैं कि हमारी जिच और निरूसाह का कारण यह हमारा मानव को ग़लत समक्तना ही था। अगर आधु-निक राष्ट्रवाद प्रतिगामी था, तो प्राधुनिक प्रजातन्त्रवाद एक भ्रान्ति का शिकार था। एक समाज संस्कृति के अन्तर्गत कई अंग राष्ट्रों के श्रादशों को खो कर, राष्ट्रवाद ने ऐक्य-भावना का श्राधार जात्युनमाद को बनाया, श्रीर पुलिस की दमन-शिवत यो उस जन्माद की सहायता करने में लगाया। प्रजातन्त्रवाद ने इसका प्रतिकार किया, यद्यपि मनोवैज्ञा-निक दृष्टि से यह भी उतना ही प्रज्ञानपूर्ण था, नयोंकि इसने मानवों को निरी मुंड-संख्या माना, और यतन किया कि उन्हें बारीरिक सुख-सुविधा के प्रलोभन देकर प्रपने साथ रखा जाय। यह एक भारी अम था, ग्रीर इसके लिए हमें तानाशाहों से भरपुर दंड मिला। लेकिन हमें ग्रंपना सबक सीखना नाहिए। ग्राधुनिक मानवशास्त्र सिखाता है कि मानव व्यक्ति से पहले दलगत जीव हैं। दल या समाज के प्रति उसकी सहज भिवत को यदि बल से मिटा न दिया जाय, तो उसकी भिनत की जाँच करने के लिए खिफिया पुलिस की चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। प्रथति, जैसे राष्ट्रवाद को फिर एक समान संस्कृति में, श्राबद्ध राष्ट्र-समुदाय के श्रादर्श की श्रीर बढ़ना होगा, उसी तरह प्रजातन्त्रवाद को भी मानवशास्त्र से पहले के 'ग्रणु-वादी' या संख्या-परक प्रजातन्त्रवाद की जड़ अवस्था से निकल कर एक जीवित आदर्श का रूप लेना होगा। जसे देखना होगा कि कोई राष्ट्र केवल बहुसंख्यक व्यक्तियों का जमाव नहीं होता जिसकी प्रत्येक इकाई अपने निजी लाभ के पीछे पड़ी है और कैवल उसी स्वार्थ, या दंड-भय के कारण ही दूसरों के साथ है। बल्कि राष्ट्र एक असंख्य विकास-शील प्राण-कोषों से बना हुआ एक जीव-शरीर होता है; एक व्यवस्थित, जीवित, वर्धमान रचना जिसमें का प्रत्येक जीव-कोष एक ग्रंग होता है भीर जिसमें उसे केवल आर्थिक सुविधा नहीं, एक जीवन-प्रणाली मिलती है।

स्पष्टतया यह भारत का विशेष दायित्व है। भारत केवल संसार का निचोड़ एक श्रानिवार्यतः संवसूलक ऐसा देश ही नहीं है जिसमें प्राचीनतम से लेकर सबसे नयी संस्कृति तक ने स्थान पामा है। वह एक सामाजिक परम्परा है को चेतना के रहस्यों को सुलक्षाने के लिए सबसे प्रधिक मत्नशील रही है; जिसने मानव के महंसे हैं हैं विस्नस्तर की चेतना को उन उच्चतर स्तरों की भ्रोर ले जाने के लिए—जिनका ज्ञान हमें ग्रभी केवल ग्रास्थाग्रों के एक ग्रत्यन्त धुंधले ग्रन्तिवरोध के रूप में है,—निरन्तर शोध किया है। मानवता की इस माँग का भारत ग्या उत्तर देता है, इस पर निस्सन्देह मानवता का भविष्य ग्राथिल है।

श्रीर ग्राज भारत ने जिस व्यक्ति को अपना गेता चुना है, वह भी पूरे संसार का एक निचोड़ है। नेहरू ने कुशल व्यवस्थापकों की परम्परा में जन्म लिया; पिरचम में ठीक उसके उत्कर्ष के श्रीर मनोवैज्ञानिक श्रज्ञता के कारण पतन के समय शिक्षा पायी; मूसा की भाँति संघर्ष में श्रपनी जाति का नेतृत्व करने के लिए देश लौट कर कारावास सहा श्रीर बहुत क्षति उठायी। वह मानव जाति के इतिहास की गहराइयों श्रीर प्रसार से सुपरिचित एक श्रध्येता है; एक गहात्मा के भव्य श्रादर्श श्रीर कठोर श्रनुशासन को श्रपनाने वाले राजनीतिक हैं; श्रोर मानवजाति की विशाल परम्परा, पर्यटन श्रीर प्रगति में जो नाना रूप उलक्तानें, समभौते श्रीर श्रटकाव होते है, उनके प्रति श्रपार धेर्य उनमें है।

ग्राज, जब राजनीतिक ग्रीर ग्राधिक कान्तियों का संक्रमण पूरा हो चुका है, ग्रीर गानसिक कान्ति करनतं ले रही है, तब कान्ति के तीसरे संचरण में, मानब-जाति का नेतृत्य करने के लिए जवाहरलाल नेहरू-सा योग्य व्यक्ति दूनरा कौन है ? यह हो सकता है कि इस क्रान्ति की ग्रविध हमारी कल्पना से ग्रधिक लम्बी हो। लेकिन एसमें राज्येत की गुंजाइश नहीं है कि ग्रगली पीढ़ियाँ जब प्रोत्साहन के लिए ग्रतीत के महापुरुषों की ग्रोर देखेंगी तब गहात्मा गान्नी के पार्श्व में वीर नेहरू की खड़ा पार्येगी।

जनवरी १६४६

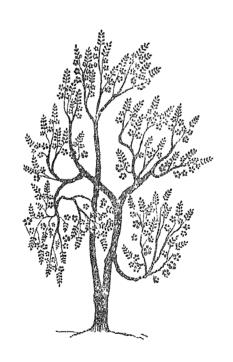



एप्स्टाइन द्वारा निर्मित मस्तक

### समकोते की भावना

### पिणा गुहानद इस्माइल

पटित जयाहरलाल नेहरू की साठवी जयन्ती के प्रवसर पर उन्हें समर्पित किये जाने वाले श्रभिनन्दन ग्रन्थ के लिए लेख लिखते हुए गुफे बड़ी प्रसन्नता होती है।

म यह नहीं कह सकता कि में धनिष्ठ रूप से उत्तरों परिवित्त हूं। किन्तु उनका जीवन एक खुली हुई पुस्तक है जिसे सभी पढ़ सकते हैं। यत्त के जीवन में उन्होंने जो प्रसिद्धि प्राप्त की हैं उसे स्वीकार करने के लिए इस तरह की व्यक्तिया यावस्थक भी नहीं है।

पडित नेहरू प्रपने युग के एक गरान् गेता है। भारतीय स्वाधीनता के प्रति उनना अनुराग उतना ही गम्भीर स्रोर प्रवन है जितना कि विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा को भावना। उनकी पूर्ण निश्छतता की सभी लोग सराहना करते है। वे कदाचित् उत्तरकालोन भारतीय राष्ट्रीयता के सर्वाधिक विश्वत बोद्धिक व्याख्याता है। फिर भी जब-जब यह प्रपने देश की स्वाधीनता की कुशल वकालत करते है तो यही अनुभव होता है कि भारतीय स्वाधीनता नहीं, प्रपितु रमाधीनता मात्र उनके विचारों में सर्वाधिर है। उन्होंने प्रपन इस विश्वास को भी गुप्त नहीं रखा है कि उनके मत भ भारतोग रवाधीनता एशिया की स्वाधीनता प्रार अन्त में राग्पूर्ण विश्व की स्वाधीनता प्राप्त करने का साधन है। विदेशों म, विशेष कर संयुक्त राज्य अमरीका में, पंडित नेहरू को महान् लोकप्रियता का एक कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीयता ही है।

मटनाम्रो की वाध्यकारी शक्ति को मानते हुए, राष्ट्रीय महासभा के वह रामाजवादी प्रध्यक्ष, जो किसी समय मावर्सवादी प्रमृत्तियाँ रखते थे मौर राष्ट्र रूप से ऐसा कहते थे, ग्राज विधानवादी वन गये है। जवाहरलाल नेहरू एक म्रादर्शवादी है म्रोर मत्यानार देखकर अवीर हो जाते हैं। जनका दृष्टिकोण व्यापक रूप से मानव-हित-गरायण है। धर्ग-सत्ता या राजराता के प्रित प्रपनी तिरस्कार की भायना वह खिपाते नहीं, किन्तु राजनीतिक एकता के लिए इन दोनों के साथ शान्तिपूर्वक रहने के लिए तैयार है।

समभौते की यह भावना एक राजनीतिक के लिए एक बहुमूल्य गुण है। व्यवहार-कुशल राजनीतिक्र के लिए यह ग्रावरयक है। पंडित नेहरू में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तभी तो प्रपने को समाजवादी कहते हुए भी वह तब तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हुए जब तक कि भारत समाजवाद के लिए परिपक्व न हो जाय। यह गानते हुए भी कि महात्मा गान्धी ग्रावर्शवाद की वृष्टि से यभी-कभी ग्रावर्यजनक रूप से पिछड़े हुए थे, वह उनके नेतृत्व का श्रनुसरण करते रहे; स्वाधीनता को कागजी विधात के रूप में सोचने की वकील की मनोवृत्ति की निन्दा करते हुए भी वह मानने लगे हैं कि विधान कागज पर लिखित होना चाहिए यदि मानव-रक्त से उसे नहीं लिखना है। इसी प्रकार जिस प्रताब में घोषित किया गया था कि 'गारतीय जनता का ध्येय सम्पूर्ण सत्ताधारी भारतीय प्रजातन्त्र की स्थापना करना है' उसके जनक ने दो स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की त्रितानी योजना को स्वीकार कर लिया। राजनीति में कोरा सैद्वान्तिक तर्क नहीं वरन् घटनात्रों का तर्क ही श्रन्त में चलकर विजयी होता हैं। कभी-कभी मिद्वान्त ग्रीर व्यवहार में से एक को नैतिक स्वीकृति वेनी पड़ती है, ग्रीर ऐसा हो सकता है, यह जानते हुए भी कि सिद्वान्त की वृष्टि से क्या श्रन्थता मुजर रहा है, यदि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम बजाय इसके कि घटनाएँ हमारे पोछे-पोछे चले स्वयं घटनाओं के पीछे-पीछे चलने लगते हैं, तो इसके लिए दोषी हम नहीं, हमारा भाष्य है। इतिहास की गति नियति की ही गति है।

श्राज भारत एक स्वतन्त्र देश है। संग्राम में विजय प्राप्त हो चुकी है-उस लम्बे संग्राम मे जिसमें पंडित नेहरू बड़ी

e e pe

वीरता के साथ लड़े हैं। वह एक उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति हैं। इस समय उन्होंने बड़ी भारी जिम्मेदारी का जो पद ग्रहण कर रखा है उससे सम्बन्धित कर्तव्य के निर्वाह के लिए वह ग्रपने सुसंस्कृत मन तथा विस्तृत वृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। निस्सन्देह वह इस बात को समभते हैं कि मनुष्यों पर केवल उनकी रोवा द्वारा ही शासन किया जा सकता है। वह एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, सरल स्वभाव के हैं, रूढ़ियों रो एक दम गुक्त है। ग्रपने विरोधियों के प्रति भी उदारता ग्रौर सहृदयता रखते हैं। वे कट्टरता ग्रौर ईर्ष्या-द्वेष से रहित हैं। ग्रात्माभिमानी, साह्सी ग्रौर विद्रोहकारी हैं। यही सब नहीं, उनमें ग्रौर भी ग्रच्छी बातें हैं।

उनके हृदय को तीन बातें विशेष रूप से प्रिय हैं: जन-साधारण की उन्नति, भारत की एकता तथा एशिया और संसार की एकता । इनमें से पहले काम को शीघ्र पूरा करना भारत के लिए बहुत ग्रावश्यक है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, हमको ग्रपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। तीसरी चीज ग्रभी बहुत दूर की नात मालूम होती है, यद्यपि यह ठीक है कि एशियाई सम्मेलन तथा संयुवत राष्ट्र-संगठन को कुछ सफलता प्राप्त हुई है। ईश्वर करे कि हमारी सद्य:प्राप्त स्वाधीनता भारत की जनता के लिए जीवन-यापन की काफ़ी ग्रच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सके। स्थित बहुत उज्ज्वल तो नहीं है, पर निराशाजनक भी नहीं है।

क्या ही अच्छा होता यदि एक शती के चतुर्यांश के कठिन संग्राम के बाद उन्हें विश्वान्ति का भ्रवसर देना सम्भव होता । किन्तु जो सफलता श्रव तक प्राप्त हुई है वह भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के केवल एक श्रध्याय का ही अन्त है । हम ऐसे संसार में हैं जहाँ बड़ी तेजी से श्राक्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं । भारत शान्ति, एकता तथा व्यापक समृद्धि के सम्बन्ध में श्रपने भाग्य के उत्कर्ष पर पहुँचे, इससे पहले उसके सामने एक लम्बा संघर्ष दीख पड़ता है—हगारे लिए कदाचित् पहले से श्रिषक कठिन संघर्ष श्रागे वही है—जिसका किव शैली ने निम्न पंतितयों में वर्णन किया है :

"वह यन्त्रणाएँ सहना, जो ग्राशा को ग्रन्तहीन जान पड़ती हैं, उन ग्रन्यायों को क्षमा करना, जो रात से या मृत्यु से भी काले हैं, उस सत्ता को ललकारना, जो सर्वशिक्तमान् विदित्त होती है; सहना ग्रौर प्रेम करना; ग्राशा करते रहना जब तक कि ग्राशा ही गढ़ न दे ग्रपने ही खंडहर से, ग्रपनी चाही हुई वस्तु को; न बदलना, न विचलित होना, न पछताना: यही, ग्रो यशस्वी टाइटन, यही है होना सत्, महान् ग्रौर श्रानन्दमय, सुन्दर ग्रौर निर्वाध। यही, ग्रौर केवल यही है जीवन, ग्रानन्द, ग्रौर विजय!"

मार्च १६४६

## राजनीतिज्ञ तथा प्रधान मन्त्री

### हरिसह गोड़

पडित जवाहरलाल नहरू से मेरा परिचय तीस वर्ष से ग्रधिक पहले सन् १९१८ में हुआ था, जब वह अपनी माता, पत्नी श्रोर श्रपनी बहिन तथा उनके वच्चों के साथ मसूरी में कुछ दिनों के लिए ठहरें हुए थे। उनके पिता पडित मोतीलाल नेहरू से तो गेरा उससे भी २५ सात पहले का परिचय था। जवाहरलाल तब केम्ब्रिज से नये-नये तौटे थे। उस समय वह एक गुनक राजनीतिक थे। यद्यपि वह बेरिस्टरी करने के लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त करके लोटे थे, श्रौर बेरिस्टरी करने तो उसमें बड़ा नाग कमाते, किन्तु उन्होंने कानून की अपेक्षा राजनीति म प्रवेश करने का निक्चय कर लिया था।

पिटत मोतीनाल नेहरू एक प्रतिरिठत वकीता थे। युक्तप्रान्त तथा बगाल दोनो प्रान्तो मे अनेक महत्त्वपूर्ण मुक्तदमों में मुक्ते उनके साथ प्रोर उनके प्रतिपक्ष में पेरवी करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। वे पहले वकील थे ग्रोर तब राजगीतिक। जब ने व्यवस्मापिका सभा में पहुंचे तो उनसे मेरी मुताकात हुई ग्रोर कई वर्षों तक हम सहयोगी रहे। स्वर्गीय देशवन्यु दास के नेतृत्व में जो स्वराज्य पार्टी रथापित की गयी थी उसी की ग्रोर से निर्वाचित होकर वह एसेम्बली म पहुंचे थे। उनके निधन वे पश्चात् जवाहरलातजी की ख्याति ग्रीर प्रतिष्ठा बढी। अपने राजनीतिक कार्यों के लिए उन्हें कई बार जेत जाना पडा। उनका राजनीतिक कार्य १९१५ में ही ग्रारम्भ हुग्रा था। उस समय उन पर यह सन्देह किया गया था कि सेवाय होटल में ठहरें हुए ग्रफगान प्रतिनिधि-मडल को, श्रफगानिरतान की स्वाधीनता के लिए वार्ता चलाने में, वह सहायता दे रहे हैं। इस सन्देह के श्राधार पर उन्हें मसूरी छोड़ कर चले जाने की श्राज्ञा दी गयी। उस समय ग्रकेला में ही उनको बिदा करने के लिए साथ गया था।

इसके बहुत दिनो बाद में जवाहरलालजी से उनके निजी मकान 'धानन्द भवन,' इलाहाबाद में मिला। मैंने उन्हें बतलाया ि मेरी राजनीतिक विचार-धारा निवर वह रही है। जिन-जिन वातो के सम्बन्ध में हमारा विचार-विनिमय हुआ उन राव पर वह मेरे साथ राहमत थे। जवाहरलालजी तब काग्रेरा के सदस्य थे ओर मैं भी काग्रेस में था। किन्तू १६२१ में, जब गहात्मा गान्धी ने १६१६ के ऐक्ट के श्रनुसार स्थापित सभी व्यवस्थापिकाग्रो के बहिष्कार की ग्रावाज उठायी, तो मैने महात्माजी से मतभेद प्रकट करने का साहस किया। मै व्यवस्थापिका सभा मे शामिल हुआ ताकि 'जी-हुजूर' लोगो को उससे अलग रखा जा सके। काग्रेस द्वारा विहण्कार के फलस्वरूप ऐसे ही लोग उसमे पहुँच गये थे । उन दिनो की व्यवन्थापिका सभा स्राज के भारत-सघ की पालियामेट से बहुत भिन्न थी । उसका स्रध्यक्ष एक भग्रेज था जो तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। किन्तु वह एक वर्ष और उस पद पर बना रहा। उसी के बाद श्री विट्रलभाई पटेल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के ग्रध्यक्ष निर्वाचित किये गये। उन्हें निर्वाचित कराने के लिए मैंने वोट ही नहीं दिया वरन दूसरों का समर्थन भी प्राप्त करने में लगा रहा। उनकी स्वाधीनता तथा निष्पक्षता ने उनके कार्य-काल को उल्लेखनीय बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद पंडित जवाहरताल नेहरू जेल से निकले ग्रीर उन्होंने राजनीतिक भारत के नेता के रूप मे प्रपना यथोवित स्थान ग्रहण किया। वे महात्मा गान्धी के दाहिने हाथ थे श्रीर महात्माजी ने उन्हें भारत का प्रथम प्रधान मन्त्री चुनकर बिलकुल ठीक ही किया। स्वतन्त्र भारत के नेता के रूप में पार्लियामेट के अन्दर तथा उसके बाहर पहित जवाहरलाल नेहरू ने जो पद ग्रहण किया है उसके लिए उन्होने भ्रपने को न केवल योग्य प्रमा-णित किया है वरन उसकी शोभा भी बढ़ायी है। उनके सहयोगी सरदार वल्लभभाई पटेल ने तो एक रिकार्ड ही स्थापित कर दिया है। इतिहास उन्हे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सदैव स्मरण रखेगा जिसने ब्रितान द्वारा छोड़े गये उस भारत को, जिसे बितानी सत्ता १६४७ में खड-खड करके छोड़ गयी थी, एकता के सुत्र में बाँध दिया ।.... सरदार पटेल का देश को एकता में बाँधने का काम श्रव्छी प्रगति कर रहा है। भारत का एकीकरण करके वह देश में ऐसां संगठन पैदा करेगा जिसके बिना किसी सरकार का अस्तित्व क्रीयम नही रह सकता।

1

देश में जो सरकार स्थापित है उसे विफल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने छल और बल का प्रपत्ता स्वाभाविक मार्ग ग्रहण किया है। किन्तु नेहरूजी उसका सामना बड़ी दृढ़ता, कुशलता ग्रोर बुद्धिमत्ता के साथ कर रहे हैं। भारतीय संघ का पहला ग्राधारभूत सिद्धान्त एक ऐसे लौकिक राज्य की स्थापना करना है जिस की शासन-अवस्था गामिक ग्रीर साम्प्रदायिक नियन्त्रण से मुक्त हो। इसमें नेहरूजी ने उन चिरस्मरणीय ग्रौर दूरदर्शी कमाल पाशा ग्रातातृकें के दिखाये हुए मार्ग का ग्रनुषरण किया है, जिन्होंने मुस्लिम तुर्की को एक लौकिक प्रजातन्त्र राज्य में बदल दिया जो जमशः उन्नति कर रहा है। संयुक्त राज्य ग्रमरीका में ग्रसंख्य जातियाँ निवास करती हैं किन्तु ग्रमरीकियों ने राजनीति से धर्म को ग्रला रखा है। इस समय भारत के सामने मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय एकता ग्रौर संगठन का है। यह प्रश्न तभी सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है जब कि सभी जातियों के लोगों को ग्रपने मुधार एवं उन्नति के लिए समान स्वतन्त्रता ग्रौर सुनिधा प्रदान की जाग्र। जातिपाँति, सम्प्रदाय तथा धार्मिक भेद-भाव से राज्य को परे रहना चाहिए। धर्म प्रत्येक ग्रादमी का ग्रपना निजी मामला है। उसमें उसे पूरी ग्राजादी है, लेकिन वह किसी राज-सला के नागरिक-भासन की व्यवस्था का नियमन करने के लिए धर्म का उपयोग करने का हक नहीं रखता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले में दूरदिशत्ता दिखायी है ग्रीर देशी तथा विदेशी प्रबुद्ध वर्ग ने एक स्वर से उनके विचारों को सराहा है। एशिया के सभी देशों की स्वाधीनता के लिए दिल्ली में जो दो सम्मेलन किये गये हैं उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू किरत को इतिहास में श्रीर भी दीप्तिगान कर दिया है।

यभी हाल में संयुक्त राज्य यमरीका की प्रतिनिधि-सभा ने विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने के क़ालून रो वर्ण-विचार की धाराएँ रह कर देने का जो प्रस्ताव पास किया है, उसका नयी दिल्ली के सफल एशियाई सम्मेलन से श्रप्रत्यक्ष किन्तु घनिष्ठ सम्बन्ध है। जवाहरलाल नेहरू विश्व-राजनीतिज्ञ बन गये हैं। उनकी ग्रावाज सम्पूर्ण संसार में गुनी जाती है; उसका न केवल सम्मान किया जाता है बल्कि श्रनुसरण भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि वह श्रपनी श्रावाज सभी देशों की शान्ति श्रौर सुशासन के लिए ही उठाते हैं। वह स्वाधीनता के प्रवल सगर्थक हैं श्रौर उनके इस श्रादर्श की ज्योति पृथ्वी के श्रीरे से श्रीयेरे कोनों में पहुँचती है श्रीर निर्धनता, पराधीनता, दासता तथा बुभुक्षा के श्रन्थकार को दूर करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषित करके बुद्धिगत्ता की है कि भारत एशिया का नेता बनने की श्राकांक्षा नहीं रखता। किन्तु नेता कोई रवयं नहीं बनता; जनमत की शक्ति ही उसे सामने नाती श्रीर भाग्यता देती है। भारत को न केवल एशिया का बल्कि पश्चिम का भी बौद्धिक मन्त्रदाता स्वीकार किया जाने लगा है।

जवाहरलालजी की इस वर्षगाँठ के अवसर पर मैं उन्हें, उनकी अपूर्व सफलता के लिए, बधाई देने के लोग को संवरण नहीं कर सकता। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। उनका शासन साम्यवाद तथा सम्प्रदायवाद की उलभनों से मुक्त होकर सुखी और समृद्ध हो।

सार्च १६४६



# नेतल में त्रसुख

#### विलियम मन

पित नेहरू की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में दिये जाने वाले प्रिभनन्दन ग्रन्थ में लिखने का निमन्त्रण पाकर गुफे बुद्ध प्राश्चर्य ही हुग्ना, क्योंकि सन् १८३१-१६३५ में पालियामेट में 'इडिया बिल' पर विवाद के समय मेरा रख गम्न किन्तु ग्रटत विरोध का था। परन्तु निगन्त्रण इस बात का सूचक है कि भारत के नेताग्री में यह मानने की उदारता है कि घटनाग्रो की शिजिल स्वीकृति की ग्रपेक्षा ईमानदारी के साथ प्रकट की गयी शका में प्रधिक ग्रास्था निहित हो सकती है।

श्रीर वास्ता में 'उटिया निल' का विरोध प्रधिकाशत इस दृढ विश्वास पर श्राधारित था कि भारत की सरक्षकता को प्राप्त करके उसका दावा करने के वाद, त्रितानी जनता के लिए यह श्रप्रतिष्ठा की वात होगी कि मुक्ति की एक सॉस रोकर प्रप्ती जिम्मेदारी से श्रलग हो जाय, ग्रोर भारत के इने-िशने प्रबुद्ध नेताग्रो पर यह काम छोड दे कि बिना सहापता के उन समस्याभ्रो को सुतकार्य जो कि विशाल अशिक्षित प्रजा के श्रस्तित्व के कारण उपस्थित है—उस प्रजा के, जिस पर एक श्रन्तातोगत्वा विदेशी शासन-प्रणाली की व्यवस्था श्रोर सवालन का भार श्रा पडेगा।

प्रश्न जाति की विभिन्नता का नहीं या गिलक हम में से कई लोगों ने वर्षों तक पूर्व के लोगों को उनकी प्रपत्ती जिंगोवारिया सँभालने की शिक्षा दी शी और उनसे सहज घनिष्ठ सम्पर्क रख कर काम किया था। पश्चिमी प्रणालियों के अनुभव की वागी, गौर परम्परा तथा सस्कारों की भिन्नता से उत्पन्न होने वाली किठनाइयों के अतिरिक्त और कोई किठनाई हमारे रास्ते में गहीं प्रायी थी। हम केवल यहीं प्राप्तका चिन्तित किये थी कि जो जिम्मेदारी हमने सँभाल रखीं शी उसरी हम च्युत न हो, और सफट के गमग में सहायता देने से इन्कार करने को बाध्य न होना पड़े। कदाचित् पाय-विवाद के आनेश में यह आरोप लगाया जाना रवाभाविक ही था कि हम जातीय अहकार तथा साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित थे।

भारत ने श्रपने इतिहास का एक नया अध्याय पाराभ किया है। उसके दीर्घ तथा विविधता-पूर्ण मार्ग में, जो गोरव-पूर्ण कर्तव्य-भार पिंडत नेहरू पर है, उससे श्रधिक महत्त्व का काम कम लोगों को करना पड़ा होगा। पराधीनता के वन्धन से मुक्त होने तथा वास्तिवक स्वाधीनता प्राप्त करने के लम्बे सघर्ष में उनका बराबर यह काम रहा है कि महात्मा गान्धी के रहरयवाद को देनिक जीवन में प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप दें, स्वय अपने श्रादशों से उस आन्दोलन को अनुप्राणित करें, श्रीर उसमें अपनी श्रवम्य शक्ति का सचार करें। श्राध्यात्मिक उद्देश्यों के व्यावहारिक कर्म के साथ समन्वय ने ही पिंडतजी के नेतृत्व को इतना गौरव दिया है।

ससार की यहान् आध्यात्मिक वाक्तयों की जन्मभूमि पूर्व ही रही है, और भारत तो विशेष रूप से यह स्वीकार करने में प्रग्रणी रहा है कि प्रात्मिक तत्वों की शिवत और महत्ता शारीरिक से कहीं बढ़ कर है। उसका गहरा विश्वास कि प्रात्मिक शिवत भौतिक वस्तु को वशिकृत और अनुशासित कर सकती है, भारत की विचार-धारा को पाल्चात्य धारा से ग्रन्य करता है। पश्चिम का पिकास मुख्यत उस मार्ग पर होता रहा हे जिस पर प्रगति की माप भौतिक वृद्धि के स्पष्ट विह्तो द्वारा होती है। आज यह भी भारत के सामने एक गम्भीरतम समस्या है— उसने जो नया मार्ग ग्रहण किया है वह उसे उत्तरोत्तर भौतिक लाभ के नुभावने समतन प्रदेशों की और ले जायेगा, अथवा ग्राध्यात्मिक विकास के कठोर उच्चतर शिखरों की श्रोर ?

यही समस्या है जो पंडित नेहरू और जनके सहयोगियों के सामने उपस्थित हैं। यह बात उन्हीं के हाथों में है कि अपने देशवासियों को धुन्ध और कुहरे से ऊपर ऐसे ब्रायुमड़ल में रखें जहाँ प्राची में श्राका का नया तारा कभी अधिक समय के लिए आँख से श्रोफल न हों, और श्रेष्ट्रतर जीवन की ओर दिशा-सकेत करता रहे। उनका उच्च संकल्प काँपा

was the state of t

ī, š

या शिथिल पड़ा तो वे कुहेलिका में अन्धे की तरह भटकते हुए उन दस्युओं के हाथों पड़ जायेंगे जो भीतिक ऐश्वर्थ के लिए सारे विश्व में लूट-मार करते हुए विचर रहे हैं।

ब्रितानी जनता के गन और हृदय में भारत का एक विशेष स्थान है। वह उद्योग का एक महान् क्षेत्र रहा है—वाणिज्य, व्यापार और व्यावहारिक शासन शिक्षा का तो प्रत्यक्ष रूप से, और प्रयोग और परीक्षण का परोक्षणाव से: ग्रादर्शों के क्षेत्र में संकोच-शीलता ब्रितानी चरित्र की विशेषता है। ग्रंग्रेजों को भारत के साथ अपने भौतिक सम्बन्ध पर तो गर्व रहा ही है; इसके अतिरिक्त उनके बीच एक ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध भी रहा है—जिसकी व्याख्या करना सम्भव नहीं है—जिसने भारत को केवल अस्थायी प्रवासभूमि नहीं वरन् एक अत्यन्त आकर्षक दूसरा गृहदेश बना दिया है, जिसे पीछे छोड़ते दुःख होता है और जिसकी भ्रोर हसरत-भरी निगाहें मुड़मुड़ कर देखती हैं। पूर्व और पिन्नम के बीच का यह सम्बन्ध,—जिस पर मानव की सहज मर्यादा और वैचारिक विषमता के कारण बार-बार जोर पड़ता है लेकिन जो फिर भी वास्तविक है,—आकिस्मक संयोग का परिणाम नहीं है। इसका कारण यह है कि इधर जेसे शता-बिदयों के संघर्ष-काल में भारतीय लोगों ने अपने अन्तरालोक को जगाये रखा है, और सूक्ष्म ग्राध्यात्मिक तत्वों के महत्त्व में ग्रमनी ग्रास्था नहीं डिगने दी, दूसरी भ्रोर बैसे ही ब्रितानी जनता ने अपने कम रहस्यपूर्ण ढंग से ब्रानून के शासन ग्रोर जन-साधारण के ग्रियकारों की स्थापना के लिए संघर्ष किया है और इस प्रकार एक ग्राध्यात्मिक उद्देश की आणित के लिए ही प्रयत्नशील रहे हैं—यद्यपि उतने सज्ञान ढंग से नहीं।

पिरचम से जो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालियाँ उसे प्राप्त हुई, उन्हें श्रपनाते साम भारत यह ठीक-ठीक नहीं समभता था कि ये उसकी अपनी किस चीज को उन्मूलित कर रही है। इससे भारत ने अनजाने अपनी अनेक परम्पराओं को चुनौती दे दी है। विशेष कर समय का भारत के लिए वैसा महत्त्व नहीं है जैसा कि पिरचम के लिए, क्योंकि उसकी काल-परम्परा लम्बी है और केवल वर्त्तमान ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के अपने जीवन-काल का इतना अधिक महत्त्व नहीं है कि भवन को केवल इसलिए हड़बड़ी और लापरवाही के साथ बनाया जाय कि नक़्शा बनाने वाला ही उसे तैयार देख ले सके। भारत के लिए तात्कालिक फल-प्राप्ति का मूल्य बहुत कम हो जाता है और अगर उसके लिए सोचने, स्वप्न देखने और रचना करने के अवकाश का बलिदान देना पड़े।

यह धारणा बना लेना मूर्खता होगी कि पंडित नेहरू को इस बात का ध्यान नहीं है, या कि उन्हें अपने कार्यं की गुस्ता का बोध नहीं है—विशेषकर उस संगठित वर्बरता के आक्रमण को रोकने का काम, जो अपने निष्ठुर यन्त्र के नीचे लाखों व्यक्तियों को कुचलती हुई सारे संसार पर छा जाने का उपका कर रही है। ऐसे संसार में, जो गौतिक फल-प्राप्ति के लिए निर्मम कृतसंकल्प है, जहाँ जनता पार्टी और पुलिस के शासन की जकड़ में बंधी है, जहाँ निःस्वार्थ सेवा या आत्मार्पण के लिए न स्थान है न सम्मान, और जहाँ प्रभुत्व की लालसा सिद्धान्तों को भस्म कर डालती है--- ऐसे संसार में आत्मा की उन्नति के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा, स्वाधीनता-प्रेमी लोगों को अपनी अन्तः प्रेरणा के अनुसार जीवन यापन करने का कोई सुयोग नहीं होगा। ऐसी आत्मा का, जो सगूह की मिल्कियत है, और सरकार हारा अनुशासित है, आध्यात्मिक महत्व क्या हो सकता है ?

पंडित नेहरू ने उच्च सेवा का व्रत लिया है, श्रीर श्रपार धैर्थ तथा श्रटल निश्चय के साथ श्रपने मार्ग का श्रनु-सरण किया है। उनका लक्ष्य है भारत को उसके उपयुक्त गौरव के श्रासन पर स्थापित कर देना, श्रीर वह जानते हैं कि किसी देश की जनता की उच्चता की माप उसकी श्रात्मा की गहराई से ही की जाती है।

फ़रवरी १६४६

### पंडित जवाहरलाल और चीन

#### तान युन शान

चीन देश के निवासी जिस प्रकार प्राचीन भारत के महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों से भली भाँति परिचित हैं, उसी प्रकार वे श्राधुनिक भारत के महात्मा गान्धी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रौर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खूब पहचानते हैं।

गान्धीजी उनके महानतम श्रद्धास्पद थे, गुष्देव उनकी भिवत के पात्र और जवाहरलालजी उनके सब से श्रधिक प्रिय हैं। चीनी जनता गान्धीजी को सन्त मान कर श्रद्धा करती है और रवीन्द्रनाथ को गुष्ठवत् भिवत अपित करती है, लेकिन पंडितजी को वह अपने बन्धु और आत्मीय की दृष्टि से देखती है। अनुचित न होगा यदि कहा जाय कि गान्धीजी को वह पितृवत्, और गुष्देव को मातृवत् मानती है मगर जवाहरलालजी को अपना लाड़ला समभती है। जवाहरलालजी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो चीनियों में स्वयं हैं और जिन्हों वे अपने हृदय में उच्च स्थान देते हैं। हम चीनी महसूस करते हैं कि किसी भी विदेशों की अपेक्षा जवाहरलालजी अधिक आकर्षक हनेही और सामाजिक हैं। उनमें अधिक अंशों में मानवता है और वे सदैव दूसरों का ध्यान रखते हैं। इन गुणों के साथ ही साथ पंडित जी में कुछ ऐसा गौरव और भव्यता है जो मजबूर करती है कि स्नेह और प्रेम के साथ-साथ लोग उनकी प्रशंसा और सम्मान भी करें। दूसरे शब्दों में जवाहरलालजी ने साधारण रूप से संसार के सभी नागरिकों का और विशेष रूप से चीन देश के निवासियों का हृदय अपने वश में कर लिया है। जवाहरलालजी की पुस्तक 'चीन, इस्पान, और युद्ध' में लम्बा, चीनी चोगा पहने जनरल चांड़ काई शेक और श्रीमती चांड़ काई शेक के साथ जो चित्र उनका है, उसमें गान्धी टोपी के सिवाय कोई लक्षण नहीं है जिससे कोई कह सके कि पंडितजी चीनी नहीं हैं।

पंडित जवाहरलालजी की सन् १९३६ की चीन-यात्रा उसी प्रकार चीनी भारतीय इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखती है जिस प्रकार किववर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सन् १९२४ की यात्रा। जो हार्दिक और अकृत्रिम स्वागत चीन की साधारण जनता और वहाँ की राष्ट्रीय सरकार ने पंडित जवाहरलालजी का किया, वैसा स्वागत निकट भूत में किसी भी विदेशी का कभी नहीं हुआ था। जिस समय पंडितजी चीन देश की युद्धकालीन राजधानी चुङ् किड् में पहुँचे, जनता की अपार भीड़ ने—जिसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक और सैनिक नेतागण भी थे—जनका स्नेह सहित स्वागत किया। पंडितजी ने स्वयं लिखा है—"हवाई अड्डे पर एक संक्षिप्त स्वागत-भाषण और गुलदस्तों की भेंट के पश्चात् हम लोग विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए लड़कों और नड़कियों की कतार से गुजरे जिन्होंने ताल-स्वर से लहराते हुए भंडों द्वारा मेरा स्वागत किया। तब नदी पार करने के लिए हम नाव में गये।" ('चीन, इस्पान और युद्ध', पृष्ठ ४४)।

इस शुभ श्रवसर पर सम्पूर्ण चुङ् किङ् नगर की सजावट भंडों, पुष्पों और भंडियों द्वारा की गयी थी। जिस सड़क से पंडितजी गुजरते थे, जनता पंक्तिबद्ध हो जाती थी। एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह पहला श्रवसर था जब कि चीन देश की जनता ने एक विदेशी श्रतिथि के स्वागत-हेतु श्रपना राष्ट्रीय भंडा फहराया था।

यद्यपि देश की तत्कालीन युद्ध-परिस्थित तथा शीघ्र ही भारत लौट आने के बुलीए के कारण पंडितजी की यह यात्रा अत्यन्त संक्षिप्त और केवल दो या तीन नगरों तक ही सीमित रही, फिर भी चीन देश के निवासियों पर जो छाप पंडितजी अंकित कर आये हैं, वह अमिट हैं। चीनी लोगों की शुभंच्छा तथा आतिथ्य अत्यन्त मनोमीहक और शानदार था। पंडितजी ने स्वयं लिखा है— "जहाँ कहीं भी मैं गया, मुक्ते अतिथि-सत्कार की बहुलता मिली और यह सम्भने में मुक्ते देर नहीं लगी कि यह सत्कार केवल व्यक्ति के प्रति नहीं है बल्कि मुक्ते कांग्रेस का, भारतवर्ष का, प्रति-निधि समभा जा रहा है, यद्यपि मेरी कोई सरकारी हैसियत नहीं थी। चीनी लोग भारतीयों से मैती करने के लिए

ग्रौर उनसे सम्पर्क बढ़ाने के लिए चिन्तित ग्रौर उत्सुक मिले। इससे बढ़कर मुक्ते प्रसन्नता नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरी भी यही हार्दिक इच्छा थी।

''अपनी इच्छा के विरुद्ध परन्तु ग्रानिवार्य होने के कारण तेरह दिन के पश्चात् में नापरा लौट आया, क्यों कि स्वदेश ने अपनी संकटकालीन परिस्थित में मुभ्ने शीझ ही लौट आने का आदेश दिया। परन्तु इतने अल्प काल का निवास भी मेरे लिए तो निश्चित रूप से और सम्भवतः भारतवर्ष और चीन के लिए भी गूल्यवान् रहा।'' ('चीन, इस्पान और युद्ध', पुष्ठ २४-२५)।

निश्चित रूप से पंडित नेहरू का चीन में इन तेरह दिनों का श्रत्प निवास चिर स्मरणीय रहेगा और मुफों पूरा विश्वास है कि पंडितजी भी स्वयं इसे कभी नहीं भूलेंगे। स्राज भी चीनियों की हार्दिक इच्छा है और उन्हें स्राशा भी है कि एक वार फिर ऐसा संयोग तथा शुभ श्रवसर प्राप्त होगा जब कि भारत के राष्ट्रनेता का पुनः हृदय रो स्वागत करेंगे और उन्हें श्रीधक समय तक स्रपने बीच में रखेंगे और स्रिधक नगर तथा स्थान दिखारोंगे।

ग्राज का ससार कृतिम शिष्टाचार ग्रीर चाटुकारिता से भरपूर है। लोग धनवानों ग्रीर शिवतगानों की खुशा-मद करते हें ग्रीर निर्धनों तथा निर्धलों को घृणा की दृष्टि से देखते है। वे ग्रॉख गूँद कर ही नहीं वरन् धासभाव से शिक्त ग्रीर ग्रिधकार की पूजा करते हैं; ग्रीर मूर्खतापूर्ण, विल्क दयनीय ढंग से मानवीय भावनाग्रों, न्याय ग्रीर प्रतिष्ठा की ग्रवहेलना करते हैं। जब मुसोलिनी ग्रीर इटली शिक्तिशाली थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे। जब हिटलर ग्रीर जर्मनी वलवान् हुए, लोग उनकी सराहना करने लगे। जब जापान ग्रीर जापानी युद्ध-विशारद शिवत की चोटी पर पहुँचे, लोग उनका गुणानुवाद करने लगे। ग्रव लोगों ने इन देशों ग्रीर इन व्यक्तियों के प्रति ग्रपने ढंग बदल दिये हैं। ग्रव वे रूस ग्रीर कामरेड स्टालिन के गीत गाते हैं। परन्तु जवाहरलाल ने कभी ऐसा नही किया, न करते हैं ग्रीर न करेंगे। ग्रीर न चीनवासियों ने ही कभी ऐसा किया है, या करते हैं, या करेंगे।

ठीक इसके विरुद्ध जब मुसोलिनी और इटली के साम्राज्यवादियों ने अबीसीनिया को अपने पैरों तले रींदना प्रारम्भ किया, जवाहरलालजी ने उनकी इस स्वेच्छाचारिता की निन्दा की और अबीसीनिया के निवासियों के अति अपनी सहानुभूति प्रदिश्त की। हिटलर और जर्मन नात्सियों ने जब चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, जवाहरलालजी ने उनकी भी निन्दा की और गृहयुद्ध के समय जय प्रजातन्त्र इस्पान संकटापन्न परिस्थित में था, जवाहरलालजी उसके सहायतार्थ वहाँ गये। जापानी फ्रौजों ने जब चीन पर धावा किया और चीन कठिन परिस्थित में था, उस सगग भी जवाहरलालजी ने वही किया जो उन्होंने अबीमीनिया, इस्पान और चेकोस्लोवाकिया के साथ किया था। जिन लोगों ने चीन पर जापानी आक्रमण को मूर्जतापूर्ण और घातक बताया उन सब में जवाहरलाल नेहरू और रवीन्द्रनाथ टाकुर अगुआ थे। उस समय अनेक भारतीय जापान के पक्ष में थे परन्तु फिर भी जवाहरलालजी ने हृदय खोल कर चीन देश की जनता के साथ अपनी सहानुभृति प्रकट की।

ठीक उसी प्रकार जिन दिनों भारतवर्ष विदेशी शक्तियों के चंगुल में फॅसा था, चीनियों ने ग्रापने भारतीय वन्धुग्रों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट की। वे भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए उतने ही उत्सुक ग्रौर चिन्तित थे जितने ग्रपनी स्वतन्त्रता के लिए। भारतवर्ष के विदेशियों के चंगुल में होने के कारण चीनियों ने कभी उसे नीची दृष्टि से नहीं देखा। चाहे भारतवर्ष में राजनीतिक स्वतन्त्रता रही हो ग्रथथा परतन्त्रता, चीनियों ने सदैव भारतवर्ष को वार्मिक, सांस्कृतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक केन्द्र समभा है। उन्होंने कभी भारतवर्ष की दुर्बलता की ग्रोर ध्यान नहीं दिया, कभी भारतीय जाति में दोषान्वेषण करने का प्रयत्न नहीं किया; वे भारतीय नेताग्रों का ग्रादर, सममान ग्रौर प्रशंसा करते हैं; उनके व्यक्तित्व, चरित्र ग्रौर गुणों के कारण न कि उनके उच्च पद, यश, प्रभाव ग्रथवा शक्ति के कारण। मुभे भली भाँति स्मरण है जब जनरल चाङ् काई शेक ग्रीर श्रीमती चाङ् काई शेक ने बिड़ला हाउस, कलकत्ता में गान्धीजी से मेंट की तो उन्होंने सब से पहले ग्रपने दुभाषिये से कहा, "गान्धीजी से कहिए कि उनसे मिल कर मुभे ग्रत्यन्त प्रसन्ता हुई है। हम सब लोग ग्रपने राष्ट्रपिता डाक्टर सनयात सेन की भाँति उनका सम्मान करते हैं।" जब डाक्टर ताई चि-ताग्रो प्रथम बार सेवाग्राम में गान्धीजी से मिल, तो उन्होंने भी ठीक यही शब्द कहे थे।

अपने ब्रितानी मित्रराष्ट्र की ग्रप्रसन्नता की परवाह न कर के भी हमने भारत की स्वतन्त्रता के लिए जोरदार अभील की थी। हमने यह सब केवल इसलिए किया कि हमारे हृदय में भारतवर्ष और भारतवासियों के लिए सहानु- भूति, स्नेह, प्रेम था ग्रौर हम उनके पक्ष में न्याय चाहते थे। इस सम्बन्ध में हमने कभी लाभ ग्रथवा हानि की बात नहीं सोची। हमने भारत की स्वतन्त्रता चाही थी ग्रौर ग्राज भारत को स्वतन्त्र देख कर हमारा हृदय प्रसन्नता से गद्गाद है। भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के ग्रवसर पर हमने ग्रपने भारतीय बन्धुग्रों के साथ ग्रानन्द मनाया है। हम उनकी प्रसन्नता श्रौर सुख में सम्मिलित हैं ग्रौर प्रत्येक प्रकार से उनकी उन्नति चाहते हैं।

चीन की एक कहावत है 'जो समय पर काम ग्रावे, वही मित्र है।' चीन के लिए जवाहरलालजी वास्तव में ऐसे ही मित्र हैं। ग्राज चीन देश पुनः भयानक परिस्थित से गुजर रहा है। लोग सोचते हैं कि उसके विनाश के दिन निकट ग्रा गये हैं ग्रीर ग्रव उसके पुनरुत्थान ग्रथवा पुनरुद्धार की ग्राशा नहीं। कुछ ही वर्ष पहले जिस देश की प्रशंसा करते उनकी जिह्ना नहीं थकती थी, उसी को लोग ग्राज ग्रवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। कुछ ही समय पहले जिस मनुष्य की प्रशंसा 'पूर्वीय देशों का महान् च्यक्तित्व ग्रीर व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ' कह कर की जाती थी, ग्राज लोग उसी की कटु ग्रालोचना करते हैं: केवल उसकी हँसी ही नहीं उड़ाते वरन् उसकी सार्वजनिक निन्दा भी करते हैं। चीन के सम्बन्ध में बात करते समय वे हर तरह के व्यंग्य तथा वक्षीक्त का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक बुराई के उदाहरणार्थ चीन का नाम लेते हैं। मुफे पूर्ण विश्वास है कि पंडित जवाहरलाल ग्रीर हमारे भारतीय मित्र कभी ऐसा नहीं करेंगे।

प्रश्न है: क्या चीन सचमुच विनष्ट और समाप्त होने जा रहा है ? क्या चीन सदैव इसी हीनावस्था में रहेगा श्रीर संसार में अपना गौरवपूर्ण पद सदा के लिए लो देगा ? में निश्चित रूप से उत्तर दे सकता हूँ कि 'नहीं'। चीन देश अगणित संकटों तथा विपदाश्रों के होते हुए भी जीवित रहा है। इस देश का पाँच हजार वर्ष का प्राचीन इतिहास संसार के अनेक देशों तथा जातियों के भाग्य-परिवर्तन का साक्षी है। वर्तमान परिस्थित कैसी भी विकट और विषम क्यों न हो, चीन देश, चीनी राष्ट्र श्रीर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता सदैव जीवित रहेगी। यही बात भारतीय राष्ट्र श्रीर भारतवर्ष पर भी लागू होती है। जिस देश का इतिहास चीन की भाँति प्राचीन हो उसके लिए सम्पन्नता और विपन्नता के, शिवत श्रीर निर्वलता के कुछ वर्ष, कुछ दशक, या कुछ शितयौं विशेष महत्त्व नहीं रखतीं। पंडित जवाहरलाल ने लिखा है, "वर्तमान व्यतीत होकर भविष्य में विलीन हो जायगा। लेकिन चीन श्रीर भारत रहेंगे और दोनों साथ-साथ मिलकर ग्रपने श्रीर ग्रिखल विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।" (चीन, इस्पान श्रीर युद्ध, पृष्ठ १८)

विगत २४ दिसम्बर १६४८ को शान्तिनिकेतन में चीनी भारतीय सांस्कृतिक सभा के साधारण वाषिक प्रधि-वेशन में स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपना सहानुभूति-पूर्ण तथा उत्साहवर्धक सन्देश भेजा था: "में चीनी भारतीय सांस्कृतिक सभा की इस बैठक का ग्रिभनन्दन करता हूँ। ग्रतीत युगों से भारतवर्ष और चीन परस्पर जिन सांस्कृतिक बन्धनों से बँधे हुए हैं, वे राजनीतिक बन्धनों से कहीं ग्रधिक दृढ़ श्रौर गम्भीर हैं। हमारा भविष्य कैसा ही क्यों न हो, मुभे इस बात में सन्देह नहीं कि हमारे ये सांस्कृतिक सम्बन्ध सदैव बने रहने चाहिए ग्रौर सदैव बने रहेंगे। चीनी भारतीय सांस्कृतिक सभा इस सम्बन्ध का प्रतिनिधित्व करती है ग्रौर में इसकी हृदय से सफलता चाहता हूँ।"

प्रिय पंडितजी, ग्रापकी इन उदाल भावनाश्रों का हम सदा ग्रादर करेंगे। इन्हीं के कारण चीन देश के निवासी श्रपने मित्रों में श्रापको विशेष रूप से स्नेह करते हैं, ग्रापकी प्रशंसा करते हैं श्रौर श्रापका सम्मान करते हैं।

इकसठवीं वर्षगाँठ के शुभ ग्रवसर पर हम सब चीनी और भारतीय बन्धु मिलकर, पंडित जवाहरलालजी के स्वास्थ्य ग्रौर दीर्घजीवन के लिए भगवान् से प्रार्थना करें; क्योंकि उनके साथ केवल भारतवर्ष का ही नहीं, वरन् समस्त एशिया का भाग्य तथा समुचे विश्व की शान्ति सम्बद्ध है।

पंडितजी चिरायु हों ! जय हिन्द !

# नेहरू का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव

#### कृष्णलाल श्रीधरानी

ऐसा क्या है, जिससे विदेशी लोग नेहरू के नाम के उल्लेख से उत्सुक हो उठते हैं ? उस मनुष्य में ऐराा क्या है जो उनको मुग्ध कर लेता है ? वह क्या है जिससे इस भारतीय नेता का व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का हो गया है ? प्रथम वह किस प्रकार उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, और फिर अनेक विभूतियों से जगमगाते जगत् में कैंसे उसे अपने पर केन्द्रित रखते हैं ?

में समभता हूँ, यह प्रश्न भारतीय नहीं है। रूढ़िबढ़ भारत व्यक्तित्व की स्रपेक्षा स्थिति पर अधिक ध्यान देता है। हम सफलता पर प्रधिक ध्यान नहीं देते, और देते भी है तो उसे अधिकतर मनुष्य के व्यक्तित्व से सम्बन्धित न कर उसकी स्थिति से सम्बन्धित करते हैं। लेकिन सच्चे प्रजातन्त्र देशों में नेतागरी के क्षेत्र में भी तीन्न प्रतिहृत्तिता है। इसी कारण अमरीका में एक विशेष पढ़ित का विकास हुमा है, जिससे किसी महापुरुष की शक्ति और समकालीनों पर प्रभाव के स्रोत्रोतों को स्पष्ट करने के लिए उसकी आत्मा का मन्वेषण मौर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह दोहरी प्रणाली है। एक मोर मनोविश्लेषण के द्वारा व्यक्ति का श्रध्यमन होता है; दूसरी भ्रोर उसे प्रेरित करने वाली श्राचरण की मान्यताग्रों का वर्णन सामाजिक मनोविज्ञान के श्राधार पर होता है।

तो मनुष्य की प्रमुखता का आधार उसके व्यक्तित्व तथा ग्राचरण की प्रचिलत मान्यताग्रों की प्रतिक्रिया में होता है। भारतीय ग्राचार ग्रीर पाश्चात्य ग्राचार में भेद है। भारत में नेहरू की प्रधानता के कारण उनकी संसार-प्रसिद्धि के कारणों से भिन्न हो सकते हैं। लगभग एक दशाब्द पूर्व मैने ग्रपने ग्रमरीका के पाठकों को भारत में नेहरू की सर्वप्रियता का मूल कारण समकाने की चेष्टा की थी। तब मैने लिखा था कि किसी भी देश में राष्ट्रनायक की पहले एक गाथा बनती, यद्यपि उस गाथा की मूल वस्तु विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रमरीका में सफलता ग्रीर 'भोंपड़े से महल' वाली गाथा जनता के मन को छूती है। भारत में त्याग की कहानी ही जन-समाज पर प्रभाव डालती है। ग्रमरीका में निर्धन धनवान बनकर ग्रपनी 'योग्यता' प्रमाणित करता है; भारत में धनी स्वेच्छ्या निर्धन होकर ग्रपनी सेवा-भावना का प्रमाण देता है। एन्नाहम लिंकन की, भोंपड़े से संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद तक की, उन्नति ग्रमरीका की परम्परा के ग्रनुसार थी; नेहरू का हृदय-परिवर्तन विशेष रूप से भारतीय परम्परा में हुमा है—उसी परम्परा में, जिसमे कुमार सिद्धार्थ वैरागी बुद्ध बने थे। गान्धीजी का दीवान के पुत्र होते हुए ग्रसहाय व्यक्तियों का नायकत्व करना श्रीर इसी प्रकार भारतीय जनता की भिन्त प्राप्त करना भी इसी सांस्कृतिक कसौटी का नमूना है। ग्रभिजात ब्राह्मण नेहरू ने भी समाजवादी नेहरू बन कर ही जनता के हृदय में स्थान पाया।

किन्तु पाश्चात्य देशों में नेहरू की विशेष प्रसिद्धि का कारण इस भारतीय भाव-धारा मे नहीं मिलता। जो यस्तु भारतीय हृदय को आकर्षित कर लेती हैं, आवश्यक नहीं है कि वह पाश्चात्य बुद्धि को भी छू सके। फिर भी नेहरू में ऐसा कुछ है जिसने उन्हें प्रतिभाशील विश्व नागरिकों में सिम्मिलित कर दिया है। हालीवुड् के स्वप्नलोक की परिभाषा में नेहरू में 'वह' है। यह प्रयोग अत्यन्त अभिन्यंजक है और इसका अर्थ भी हम कुछ समभ ही लेते हैं। परन्तु जब तक हम यह नहीं जान लेते कि नेहरू का यह अन्तर्राष्ट्रीय 'वह' किन गुणों पर आधारित है, तब तक उस 'क्यों' का उत्तर हमें नहीं मिलता। यह तो प्रश्न का उत्तर पहेली द्वारा देने वाली बात होगी। अतः हमें पश्चिम के व्यक्तित्व को महत्व देने की प्रवृत्ति का ध्यान रखना होगा।

पहली बात यह कि नेहरू का व्यक्तित्व फोटो के अनुकूल है। जहाँ तक पारचात्य जनता का सम्बन्ध है, यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, केवल सिनेमा के अभिनेताओं के लिए ही नहीं वरन् सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए, राजनीतिकों के लिए भी। अनाकर्षक मुखाकृतियों के कारण ही अमरीका में कई सम्भाव्य राष्ट्रपतियों के स्वप्न धूल में मिल गये हैं। नेहरू की मुद्रा साहसिक, ग्रौर शालीन है; उनके सुगठित शरीर को भव्य ललाट ग्रौर भी उभार देता है। उनके चेहरे की समरेखाएँ मानो सगमर्मर मे गढ़ी हुई जान पड़ती है। उनकी सुन्दर नासिका सूक्ष्म संवेदना से घड़कती है। खल्वाट सिर के ग्रितिरिक्त, जो गान्धी टोपी के नीचे छिपा रहता है, उनका वह रूप किसी भी पाश्चात्य देश मे सुन्दर माना जायगा। पश्चिम मे स्त्रियों की राय का महत्त्व बहुत ग्रधिक होता है, ग्रोर नेहरू की विजय ग्राधी तो इसी से सिद्ध होती है।

दूसरे, यदि ऐसा शब्द गढा जा सकता है तो नेहरू 'समाचाराकर्षक' है। उनमे अन्त प्रेरणा ओर सहज बोध का सुन्दर मिश्रण है। अन्त प्रेरणा जनको साहसी बनाती है और सहज बोध उनको उचित अवसर पर उचित प्रेरणा देता है। उनमे नाटकीय ढग से कार्य करने की प्रवृत्ति है और उनका सहजबोध कभी-कभी उनकी नाटकीय भिगमाओं को ऐति-हासिक महत्त्व प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय एशियाई सम्मेलन, अथवा हिन्देशिया-सम्मेलन इस बात के अच्छे उदाहरण है। किन्तु इन असाधारण घटनाओं के अलावा भी, नेहरू रोज ही खबरों के लिए मसाला देते रहते हैं। उनमे शालीनता के साथ असम्भाविता भी है; वह सदा मन के बीच मे रहते हैं, चाहे वह छोटी-सी पार्टी हो चाहे विराट् जनसभा। जो बाते वह कहते हैं, अथवा जिस प्रकार वह अपनी चिन्ता न कर भीड़ मे कूद पड़ते हैं, वह सदा ही संवाद के लिए एक अच्छा विषय रहता है। पत्रकारों के लिए वे आशा-स्वप्न के समान है; उनकी प्रत्येक हरकत में खबर का मसाला रहता है। और पाश्चात्य देशों मे जन-नायक होने के लिए जनता की नजरों मे अौर कानों मे सर्वदा रहना आवश्यक है।

इसके श्रतिरिक्त नेहरू का कुल, गौरव है। जो बात हम बहुत पहले से जानते हैं, पश्चिम ने उसे श्रभी जाना है: कि नेहरू श्रान्तिर नेहरू होते हैं। उनके पीछे श्राभिजात्य की परम्पराएँ हैं। बस, नाम ने कई व्यक्तियों के द्वारा कीर्ति प्रजित की है। नेहरू कुल के लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं, जीवन के ऐश्वर्य से परिचित होते हैं, खाद्य श्रौर पेय के रिसक श्रौर पारखी होते हैं। ग्रोर साथ ही वाक्पटु भी होते हैं। उनका जीवन पूर्ण ग्रौर साहिसक होता है। नेहरू के इस धीरोदात्त नायकत्व पर पश्चिम ग्राज मुग्ध है।

फिर नेहरू में हैमलेट का आकर्षक दुवितापन है। हैमलेट की भांति नेहरू विशाल जन-समूह के सामने स्वयत भाषण करने लगते हैं और वह भी वमत्कारिक भाषा में, हैमलेट के सभान ही वह दिवाग्रस्त होते हैं, एकान्त में नहीं बिल्क सार्वजिनिक मंच पर और इस प्रकार जनता को एक जिटल मन की कियाएँ देखने का कौतूहलवर्धक स्रवसर देते है। हैमलेट की भांति ही वह अस्थिर-चित्त है; उनकी महान् आत्मकथा जो नेहरू की ख्याति का एक प्रधान कारण है, उनके द्वुत परिवर्तनशील मनोविकारों का सुन्दर प्रतिविव है। इस पुस्तक को पढ़ों, या उनके मौलिक भाषण सुनों, तो पता लगेगा कि विचार-जगत् में वह कभी ही कोई स्पष्ट, असंश्यात्मक और निश्चित अर्थवाली बात कहते हैं। क्योंकि उनका प्रयास समस्त सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट करने का रहता है। अनेक बार उनका एक वाक्य पहले वाक्य का खंडन करता जान पड़ता है, किन्तु वास्तव में यह सूक्ष्य विषमताओं के साथ कीडा करने की किव की प्रवृत्ति है। नेहरू प्रमुखतः विचारक न होकर किव हैं और उनमें गीति तत्त्व के प्रति सहज आकर्षण है। सतर्कतापूर्वक पहले से तैयार करके वक्तव्य और माषण देने वाले संसार के राजनीतिकों के बीच में नेहरू ही अकेले राष्ट्रनेता हैं जो श्रोताओं के सामने ही सोचने से नहीं घवराते; ऐसे स्वगत भाषणों में उनके प्रशंसकों को एक अपनापे और घनिष्ठता का बोध होता है।

जहाँ तक पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रश्न है, नेहरू में नेपोलियन का सा आकर्षण है। नेपोलियन की अपने कुटुम्ब, अपने मित्रवर्ग, अपने सेनानियों, साधारणतया अपनी रुचि के लोगों के प्रति जो निष्ठा थी, वह आज जनतित्रयों की कोटि में चली गयी है। नेहरू में इन निष्ठाओं के अलावा पुराने सहपाठियों के प्रति लगाव भी है। यह विरोधाभास उनके पोषित समाजवाद में एक नया रस उत्पन्न कर देता है। नेहरू अपने चुने हुए व्यक्ति का सर्वदा साथ देंगे, और जितना ही उस व्यक्ति का विरोध होगा, उतना ही नेहरू उसकी रक्षा करेंगे। सार्वजनिक नेता में इस प्रकार की व्यक्तिगत निष्ठा का पश्चिम आदर करता है।

नेहरू पश्चिम को व्याख्याता के रूप में भी मुग्ध करते हैं। वह एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम क बीच दुभा-विये हैं। उनका मुहावरा पाश्चात्य है, जिससे पश्चिम उनको समभ लेता हैं। लेकिन साथ ही उनमें भारतीयता का पुट सदैव रहता है, जिससे उनकी बात में परदेशी की कौतूहल-वर्धकता भी रहती है। उनकी पुस्तकों को 'सुबोधन भारत' या 'गान्धी तत्त्व की कुंजी' कहा जा सकता है। गान्धीजी पश्चिम के लिए दुबोध रहे, और भारत की जटिनताओं ने उसे पराभूत-सा कर रखा, नेहरू ने ही अपनी पादचात्य कोली से इस परदे को उठाया है और इस प्रकार भारत के व्याख्याता का पद प्राप्त किया है।

श्रवसरवादियो तथा कुचित्रयो से भरे हुए इस राजनीतिक जगत् मे नेहरू ने केवल श्रपने उदात्त चारित्र्य के बल से नवीनता ग्रौर स्वच्छता ला वी है। उस क्षेत्र मे, जिसमे कम ही सच्चे व्यक्ति सफल होते हैं, नेहरू सच्चे श्रोर सरल व्यक्ति है। उनकी निष्कपट सफलता ने पश्चिम के सर्वज्ञ राजनीतिको को चिक्त किया है।

ग्रन्त में नेहरू के ग्रादर्शवाद का ग्रस्पट्ट ग्राकर्षण भी उल्लेखनीय है, पश्चिम का व्यक्ति कामकाजी और ठोस व्यान-हारिक बुद्धि वाला होता है. गान्धी श्रथवा नेहरू के प्रनुसरण की ग्राशा उससे नहीं की जा सकती; लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए उसके मन में ग्रत्यधिक प्रशसा का भाव रहता है जिसकी शिक्षा का ग्रनुसरण वह करना तो चाहता है, पर ससार की दुष्टता के कारण कर नहीं पाता । नेहरू ससार के उन व्यक्तियों में है जो ऐसी बात का प्रचार करने का साहस करते हैं जिसे मनुष्य-समाज का बहुमत ग्रव्यवहारिक मानता है। ग्रीर इस वस्तु-स्थिति का विचित्र प्रभाव पष्टा है। इसने समस्त संसार में नेहरू के ग्रनुयायी नहीं तो प्रशसक ग्रवश्य उत्पन्न किये हैं।

#### सार्च १६४६



# भारतीय लोकतन्त्र का निर्माता

### एडगर स्नो

दुनिया के लिए जवाहरलाल की व्याख्या करना किसी के लिए धृष्टता का काम होगा—विशेष कर एक विदेशी के लिए, वयोकि नेहरू के बारे में स्वयं नेहरू ने जितना स्पष्ट लिखा है उतना स्रोर कोई नहीं लिख सकता। मेरे लिए यही स्रधिक उपयुक्त होगा कि उनकी रचना के प्रति सराहना के दो शब्द कहूँ। गान्धीजी की रचना को छोड़कर स्रौर किसी एक व्यक्ति की रचना से साज के जीवित भारत के विषय में पश्चिम को उतना ज्ञान नहीं मिला जितना कि नेहरू की रचना से। उनकी स्रात्मकथा न केंचल एशिया के प्रत्येक सध्येता के लिए अनिवार्य है, वरन् स्रग्नेजी साहित्य की विभूतियों में से एक है। नेहरू के समान अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के किसी दूसरे व्यक्ति ने स्रपने बारे में सार्वजनिक रूप से इतनी स्पष्ट विचेचना नहीं की है, न स्रपने विचार स्रोर कर्म की मूल प्रेरणास्रों पर इतना सन्तरंग स्रौर गहरा प्रकाश डाला है। स्रभी भी यह लाखों जनता के सामने ऐसे निजी ढंग से स्रौर ऐसी स्पष्टवादिता के साथ बातचीत करते हैं जिससे पश्चिम के राजनीतिक लिजित हो जायँ।

कुछ बरस पहले 'चाणक्य' के छद्म नाम से किसी ने नेहरू के बारे में लेख लिखते हुए लिखा:

"उनमें तानाशाही के सब लक्षण विद्यमान है। ग्रसीम लोक-प्रियता, दृढ़ इच्छाशिवत, श्रवस्य उत्साह, ग्रिभमान, श्रोर सापारण जनता के प्रति प्रेम के वावजूद दूसरे के प्रति एक ग्रसिह्ण्यता, तथा दुर्वलता या प्रपट्ता के प्रति घोर श्रवज्ञा। उनका गर्म मिजाज तो प्रसिद्ध ही है। कर्म की उत्कट प्रभिलाषा, ग्रीर श्रवाछित को मिटाकर नया निर्माण करने के उत्साह के कारण वह लोकतन्त्र की कियाग्रों को बहुत दूर तक नहीं सह सकते।"

नेहरू के प्रशंसक अपने नेता की ऐसी अवज्ञापूर्ण आलोचना से सस्त नाराज हुए और उन्होंने लेखक को अपने असली नाम बताने के लिए ललकारा। अन्त में लेखक ने अपना नाम प्रकाशित किया—जवाहरलाल नेहरू! यह वर्णन आज भी भारत के प्रधान कन्त्री पर लागू होता है। लेकिन भारत के नये-नये लोकतन्त्र के लिए खतरा न होकर वह उसे सबसे योग्य और कर्मठ बन्धु है। मैंने दिल्ली के पास एक गाँव के एक मुसलमान से गान्धीजी की हत्या के बाद प्रश्न किया कि उसके ख्याल मे आगे क्या होगा, तो उसने जवाब दिया, "जवाहरलाल हमारी रक्षा करेंगे, जवाहरलाल सारी कौम के सेवक है और जब तक वह है तब तक हमें कोई खटका नहीं है।"

श्राज नेहरू को काम करते देख कर सबसे पहले दर्शक पर उनकी श्रथक स्फूर्क्ति का श्रौर उनकी रुचि की विविधता का प्रभाव पड़ता है। तथापि अब तक उनकी कमें करने की उत्कट श्रीभिलाषा में 'श्रवाछित को दूर करने' पर ही श्रधिक श्राग्रह था, 'नये निर्माण' पर कम। एक श्रप्रत्याशित महासंकट के समय में उन सारे कामों ने एक काम चलाऊ रूप ले लिया। उनके प्रधान मन्त्रित्व के पहले ही वर्ष में ग्रनेक महादुर्घटनाएँ हुईं. भारत का विभाजन श्रौर उसके साथ पंजाब का भीषण हत्याकांड, कश्मीर पर पाकिस्तान की शह श्रौर सहायता से कबीलों का श्राक्रमण जिससे कि दोनों देशों में लगभग युद्ध ठन गया, श्रौर महात्मा गान्धी की हत्या।

लेकिन इन सब संकटों का सामना उन्होंने एक प्रत्युत्पन्न दृढ़ता, योग्यता और तत्परता से किया जिससे कि उन्हें बहुत दिनों से जानने वाले लोग भी आरवर्य-चिकत रह गये। कुछ लोगों के सामने उन्होंने अपनी वेदना और ग्लानि प्रकट की, किन्तु दुनिया के सामने—जो भारत की निन्दा का दम्भ कर रही थी—उनका केवल दृढ, संयत और आत्म-विरवासी रूप ही आया। एक दिन दुर्घटना के क्षेत्र में खड़े-खड़े उन्होंने मुक्तसे रूखे स्वर में कहा था, "मैंने सीख लिया है कि प्रधान मन्त्री कोमल स्वभाव का होकर चल नहीं सकता।" दुर्घटना और संकट ने मानों उन्हें एक मया कवन पहना दिया; उससे उनका दुबला शरीर, जो अब ६० के पास पहुँच कर कुछ भुक भी गया है, रहस्यपूर्ण छंग से एक नयी स्पूर्ति से, यौवन के नये लचीलेपन से भर आया।

नेहरू सबसे पहले एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, लेकिन ग्राजकल उनके पास ग्रध्ययन, चिन्तन या लेखन के लिए प्रायः समय नहीं रहता; इसके लिए उन्हें कुछ समय मिल सकता है तो रेल या हवाई जहाज में ही। हल्की चीजें पढ़ने के लिए भी उन्हें रात को सोने से पहले १५-२० मिनट का समय मिलता है ग्रर्थात् लगभग एक बजे । पाँच पंटे से ग्रधिक वह शायद ही कभी सोते हों। प्रातःकाल उठ कर वह थोड़ी देर शीर्पासन करते है। मुक्ते शीर्पारान का गहत्व समभाते हुए एक दिन उन्होंने कहा, "इससे सारी स्थिति विल्कुल उलट जाती है ग्रौर शरीर नयी परिस्थिति के प्रगुक्त होना सीखता है। उसके बाद दिन भर बिना रीढ़ का ख्याल किये ग्रादमी ग्रपने काम में लगा रह सकता है।"

इस यौगिक व्यायाम के बाद हल्का नाश्ता करके जल्दी-जल्दी ग्रखबार देखते हैं ग्रीर ग्रपना दिन-त्रग ग्रारम्भ कर देते हैं, यद्यपि उसका वह बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं करते। बीसियों तार ग्रीर पत्र लिखते हें ग्रीर सैंकड़ों पत्र-प्रेषकों को निजी उत्तर देने का उनका ग्राग्रह रहता है। ऐसा दिन कम जाता है जब उन्हें कम से कम एक भाषण न करना पड़े; रोजाना छ: भाषणों का तो उनका ग्रीसत होगा। चुनाव के दिनों में एक बार उन्होंने सात दिन तक रोज बीस भाषण दिये थे, ग्रीर छ: महीने में हिन्दुस्तान में एक लाख मील का चक्कर लगाया था।

यद्यपि पंडित नेहरू के भाषण प्रायः मौके की सूभ पर ही दिये जाते हैं, फिर भी उनमें शिथिल उक्तियां नहीं होतीं और कोई-कोई भाषण तो भाषा का श्रेष्ठ नमूना होता है। उनकी मुद्रा ठीक नहीं होती, उनका स्वर भी प्रायः बहुत घीमा होता है और वह नाटकीय भाव-भंगी से काम नहीं लेते; उनके लिए सभा-मंच भी ग्रापरी। बातचीत का एक ग्रधिक विस्तृत रूप है, श्रौर वह श्रोताश्रों को घीरे-घीरे ग्रपने विचारों के निजी दायरे के ग्रन्दर खींच लेते हैं। राष्ट्र के इतने बड़े-बड़े प्रक्नों के साथ व्यस्त रह कर भी जवाहरलालजी यथा-सम्भव किसी दल का निमन्त्रण नहीं टालते और जब वाध्य होकर अस्वीकार कर देते हैं तो उन्हें वास्तविक खेद होता है। कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है मानों वह ग्रखबार के नये रिपोर्टर की तरह डर रहे हों कि कहीं कुछ महत्त्व की चीज नहीं रह जाय। निरे सामा-जिक ग्रवसरों पर भी उपस्थित ग्रीपचारिक नहीं होती; वह समय पर ग्राते हैं ग्रौर बहुधा काफ़ी देर तक रहते हैं।

पंडितजी अपना काम प्रायः रात को ही करते हैं। अपनी शाम वे प्रायः खाली ही रखते हैं भौर आमोद-प्रमोद लगभग नहीं करते। सन् १६३६ से वह विध् र हैं। ऐसे बन्धन-मुक्त प्रधान मन्त्रियों में वह सबसे अधिक रूप-वान् हैं, जैसे उनकी विधवा वहन, विजयलक्ष्मी स्त्री-राजदूतों में श्रद्वितीय हैं। जब वह वाशिगटन में अपने पद पर आसीन नहीं होतीं तब जवाहरलालजी का घर देखती हैं। अनेक और विविध भारतीय और विदेशी सुन्दरियों के भौत्सुक्य से घरे रह कर भी उन्होंने दुबारा विवाह की बात कभी नहीं सोची। कमलाजी की स्मृति उनके लिए आदर्श प्रेम की एक निधि है।

मृत्यु के विषय में वह पूरे भाग्यवादी हैं। किसी परलोक में उनका विश्वास नहीं है। इस लोक के छूट जाने का उन्हें कोई डर नहीं है। एक दिन उन्होंने मुफसे कहा था, "पहले मुफे इसकी चिन्ता रहती थी कि जो लोग मुफ पर निर्भर हैं, मेरे मर जाने पर उनकु। क्या होगा। लेकिन ग्रब सब बड़े हो गये ग्रीर ग्रगनी देख-भाल कर सकते हैं। मेरा काम ग्रभी बहुत-सा बाक़ी हैं, लेकिन उठ चल देने के लिए मैं हूर बक़्त तैयार हूँ। यों तो मैं भरसक बने रहने के लिए लड़ूँगा ही, लेकिन जब मृत्यु ग्रा ही जायेगी तब मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा।"

यद्यपि उन्हों विश्वास है कि पाकिस्तान को ऐतिहासिक दृष्टि से पीछे लौटना है, तथापि यह गानना होगा कि उसका स्रास्तित्व उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है। दोनों देशों के बीच में साम्प्रदायिक द्वेष से मुक्त सहज मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा प्रभाव डाला है और मेरा अनुभव है कि इस बात को कराची में भी स्वीकार किया जाता है। भारत में अब भी चार करोड़ मुसलमान रहते हैं। कोई भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो जवाहरलालजी को बेहद गुस्सा हो आता है। वह बराबर कहते हैं कि, "श्राधुनिक मानव के मन में धर्माक्षित राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग लौकिक और राष्ट्रीय मार्ग पर चलेंगे और अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति का ध्यान रखेंगे। हमारा चरम लक्ष्य विश्व की एकता का ही हो सकता है।"

पंडित नेहरू के लिए गान्धीजी का महत्त्व एक ग्रादर्श के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि उनकी जन-साधारण की सेवा में था। गान्धीजी की महत्ता की जो परिभाषा उन्होंने की है उसमें (पिता-पुत्र के भाव के ग्रलावा) केवल यही

नहीं दीखता कि महात्माजी के किन गुणों का वह भ्रादर करते थे, बिल्क यह भी कि वह स्वयं क्या करना चाहते हैं। 'उत्तराधिकारी' ने गान्धीजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था:

"गान्धीजी को सत्य की लगन थी। इसी सत्य के लिए वह कहा करते थे कि श्रच्छा साध्य कभी बुरे साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता, ग्रौर साधन की हीनता ही साध्य को हीन बना देती है।" यही नेहरू का भी मत है। ग्रौर:

"इसी सत्य की लगन से उन्होंने अपना सारा जीवन निर्धनों, उपेक्षितों की सेवा में ग्रांपित कर दिया। क्योंकि जहाँ ग्रसमानता ग्रौर दमन है, वहाँ ग्रन्याय, बुराई ग्रौर ग्रसत्य है....केवल नैतिक या लोक-सेवा की दृष्टि से नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक बुद्धि से भी हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हैं कि हमें साधारण जन के जीवन का स्तर ऊँचा करना होगा ग्रौर उसे प्रगति तथा विकास का पूरा ग्रवसर देना होगा। जिस सामा-जिक संगठन में उसे यह ग्रवसर नहीं मिलता वह संगठन दूषित है ग्रौर उसे बदल देना चाहिए।" यही पंडित नेहरू ने ग्रपने दीक्षागुरु के बारे में कहा था, ग्रौर मेरी धारणा होती है कि यही वह ग्रपने जीवन ग्रौर कर्म का लक्ष्य ग्रौर साध्य मानते हैं।

गान्धीजी के टालस्टायवादी समाजवाद, और पंडित नेहरू के यन्त्र की सामाजिक उपयोगिता पर विश्वास में मुक्ते हमेशा विरोध मालूम होता रहा है। इधर बहुत-से लोग शंका करने लगे हैं कि यह विरोध वास्तव में उतना मौलिक नहीं था जितना समक्ता जा रहा है। इधर तो समाजवादी कहने लगे हैं कि नेहरू से गान्धी कहीं ग्रधिक मूलवादी थे। नेहरू के प्रति उनका ग्रसन्तोष बढ़ता जा रहा है। उसके दो कारण हैं। पहला यह कि कांग्रेस में जो बहुत-से अव्टाचरण करने वाले लोग थे ग्रौर जिनके बारे में यह ग्राशा की जाती थी कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद उन्हें हटा दिया जायेगा, उनको निकाल बाहर करने के लिए नेहरू यत्नशील नहीं हैं। दूसरा कारण यह है कि गान्धीजी के निधन के बाद भी उनके मन्त्र-मंडल में कोई परिवर्तन नहीं ग्राया ग्रौर ग्रव भी मन्त्र-मंडल पर ग्रौर समूचे कांग्रेस दल पर ७२ वर्षीय ग्रनुदार सरदार वल्लभभाई पटेल का कम से कम उतना ही प्रभाव है जितना स्वयं नेहरू का। मैंने एक बार पंडितजी से प्रश्न किया था कि क्या उन्हें ग्रौर सरदार पटेल को राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मानना ठीक होगा, ग्रौर क्या भविष्य इस पर निर्भर है कि दोनों में से कौन विजयी होगा ? वह कैसे पटेल के साथ ग्रौर समाजवादियों के विरुद्ध काम करते रह सकते हैं जब कि उनकी सहानुभूति समाजवादी ग्रादशों के साथ है ? पंडित नेहरू के उत्तर से उनके चरित्र की भावुकता ग्रौर उनके लिए व्यक्तिगत सम्बन्धों का महत्त्व प्रकट होता है; साथ ही यह भी दीखता है कि पद-ग्रहण में समभौता ग्रीनवार्य है।

जन्होंने बताया कि उनमें और सरदार पटेल में बहुधा नीति और विशेष कार्यों के बारे में घोर मतभेद होता है और कई बार वे दोनों विरोधी ध्रुवों पर खड़े होते हैं। ग्रतीत में गान्धीजी बीच में पड़ कर दोनों में समभौता करा देते थे। "और ग्रब—ग्रजीब बात है—गान्धीजी की स्मृति ही हम दोनों को साथ रखती है। दिवंगत गान्धी जी जीवित गान्धी से श्रिधिक शक्तिमान हैं।" एक बात यह भी है कि दोनों को एक दूसरे के खरेपन पर पूरी आस्था है श्रीर दोनों परस्पर जानते हैं कि शक्ति का या पद का लोभ किसी को नहीं है। "मेरे जरा-से इशारे पर पटेल पद-त्याग कर देंगे, यह मैं जानता हूँ। वह भी मेरे बारे में यह बात जानते हैं।"

लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर बरसों के सम्पर्क ने दोनों अत्यन्त असमान व्यक्तियों को एक साफे भाग्य के ताने-बाने में बुन दिया है। "किसी के साथ २८ वर्षों तक काम करके आदमी उसके गुण-दोष जान लेता है और बहुत कुछ भूलने या क्षमा करने को राजी हो जाता है। जिनके साथ इतने दिनों काम किया है और सुख-दुख सहा है उनकों छोड़ देना आसान नहीं है।"

पंडितजी सरदार पटेल को वह 'जरा-सा इशारा' कदाचित् नहीं करेंगे। उन दोनों के बीच का समसौता उन्हें गान्धीजी से साफ में मिली हुई देन हैं, ग्रीर उसकी शक्ति निरे ग्रादर्शवाद से श्रिष्ठिक हैं। शासन के उत्तरदायित्व ने यह भी प्रकट किया है कि नेहरू के समाजवादी ग्रादर्श ग्राज उस झितिज से सीमित हो गये हैं जिसको वह 'व्यापक विचार' या कि 'लम्बी दृष्टि' कहते हैं। प्रगृति ग्रीर विकास के प्रत्येक कदम को समस्त्रीत के एक ढाँचे में बिठाना पड़ेगा, ऐसी उनकी धारणा हो गयी है। यह समस्त्रीता जो भादर्श रूप से बाळनीय है, श्रीर जो तत्काल ग्रावश्यक या

सम्भव है, इन दोनों के बीच में है। ग्रीर ग्रव 'तत्काल श्रावश्यकता' ग्रधिक उत्पादन है, न कि कोई गौलिक सामाजिक प्रयोग; ऐसा नेहरू का विश्वास है।

यह भूतपूर्व 'विद्रोही' श्रव ग्रपने राजनीतिक जीवन ग्रीर शिवत-विकास की उस मंजिल पर पहुँच गया है जहाँ उसका ग्राग्रह मानव की भलाई की वड़ी-बड़ी योजनाग्रों में है, भविष्य का सामाजिक संगठन चाहे जैसा हो। श्रीर इन योजनाग्रों को पूरा करने के लिए वह पहले की ग्रपेक्षा कहीं ग्रधिक मात्रा में ग्रीर कहीं ग्रधिक दूर तक जनता की तात्कालिक ग्रावश्यकताग्रों की उपेक्षा करने के लिए तैयार है। पंडित नेहरू का नया लक्ष्य साम्प्रदायिक शान्ति ग्रीर वर्गों का सहयोग चाहता है, ग्रीर इसके लिए बल-प्रयोग करने को तैयार है। इसी के लिए उन्होंने पटेल द्वारा प्रस्तावित मजदूर-पूँजीपितयों का समभौता स्वीकार किया है, मालिक ग्रीर मजदूरों के भगड़ों पर पाँच वर्ष की विराग-सिच घोषित की है जिसके ग्रन्तर्गत ग्रापसी भगड़ों का फ़ैसला सरकार के द्वारा नियुक्त की गयी 'समभौता समिति' द्वारा होगा। इसीलिए वह हड़ताल-विरोधी क़ानूनों का ग्रीर साम्यवादी मजदूर नेताग्रों के दमन का समर्थन करते हैं, वयोंकि 'व उत्पादन में हस्तक्षेप करते हैं'।

ग्रव यह विल्कुल स्पष्ट हो गया कि पदारूढ़ नेहरू सामाजिक क्रान्तिवादी नहीं बिल्क सुधारवादी है यौर वैध साधनों से उन्नित का समर्थन करते हैं; उनका सारा कार्यकलाप पदासीन वैध सुधारवादी का है। वह 'राव के साथ इन्साफ़' करना चाहते हैं। ग्रव ग्रिमजात को पदच्युत करने की वात उनके मुँह से नहीं सुनी जाती। गद्दीच्युत राजाग्रों को भी लम्बी पेनक्षनें देकर चरने छोड़ दिया जा रहा है, ग्रीर शासन पर उनका बहुत बड़ा बोक्ष है। इतना जरूर है कि दूसरे क्रमोन्नतिवादियों की तरह नेहरू अपनी बातों से भुलावा नहीं देते कि यह सब टीपटाप वास्तव में सगाजवाद है। कुछ लोगों के इस दावे की कि 'कांग्रेस का प्रोग्राम सहसा समाजवाद की ग्रोर भुक गया है' वह खिल्ली उड़ाते हैं। वह जानते हैं कि ऐसा नहीं है। "वह समाजवाद से बहुत दूर है, वह केवल परिवर्तन की एक फ्रिया है जो कि सारे संसार के देशों में, स्वयं पूँजीवादी देशों में भी हो रही है, केवल एक ग्रीर सबसे बड़े पूँजीवादी देश को यानी ग्रमरीका को छोड़ कर।"

पंडित नेहरू यह भी अनुभव करते हैं कि वर्तमान शासन-व्यवस्था श्रस्थायी श्रौर संऋान्ति-कालीन है, श्रौर इसलिए जमींदारों, पूँजीपितयों श्रौर रजवाड़ों को मुग्रावजा देने के सब समभौते भी श्ररथायी हैं। "भावी सरकार कभी भी ऐसी किस्तें देना बन्द कर सकती हैं", ऐसा उन्होंने स्वयं मुभसे कहा था, "श्रौर शायद बहुत जल्द ही कर भी देगी।" उनकी दृष्टि में उनका काम 'नींव डालना' है; भावी पीढ़ियाँ श्रपनी जरूरतों के श्रनुसार श्रपने ढंग का भवन खड़ा कर सकती हैं।

श्रगर महातमा गान्धी को नये लोकतन्त्र का पिता श्रौर स्रष्टा कहा जायगा तो गेहरू को उसका निर्माता के रूप में स्मरण किया जायगा। उनके समकालीनों की श्रपेक्षा में देखें तो उनकी देन केवल भारत के लिए नहीं वित्क बाक़ी दुनिया के लिए भी बहुत महत्त्व रखती है। वह एक महान् मानव हैं। जनता के उनके प्रति विश्वारा के कारण नहीं, बिल्क जनता में उनके विश्वास की महत्ता के कारण ही नेहरू श्राज संसार के राष्ट्रों के प्रधान गन्त्रियों में सबसे श्रधक गौरव का स्थान रखते हैं।

पंडित नेहरू चिरायु हों !

स्रप्रैल १६४६

# प्राच्य तथा पाश्चात्य का श्रेष्ठ समन्वय

### एस० वेसी-फ़िट्जजेरल्ड

२३ जून, १७५७—पलासी की लड़ाई से १५ अगस्त १६४७—भारतीय स्वतन्त्रता की स्थापना तक १६० वर्ष से कुछ दिन अधिक होते हैं। २० अगस्त, १६१७ की सुधार-घोषणा से पूर्ण स्वतन्त्रता तक लगभग पूरे ३० वर्ष होते हैं। मानवी जीवन की नाप से ये लम्बी अवधियाँ हैं, पर इतिहास के मानवंड से बहुत छोटी। आज से दो-तीन सौ वर्ष बाद का भारतीय इतिहासकार बितानी शासन के बारे में क्या कहेगा? विशेष कर इस शासन के अन्त, सन् १६४७ की भारतीय कान्ति के बारे में उसके क्या विचार होंगे? भारतीयों को अपने शासन का पूर्णाधिकार सौंप देना समूचे इतिहास में ऐसे हस्तान्तरण का सबसे अधिक व्यापक उदाहरण है। अन्य कान्तियों से तुलना में यह कैसा उत्तरेगा?

फ़ांस की राज्यकान्ति द्वारा श्रिविकार फ़ांसीसियों के हाथ से फ़ांसीसियों के हाथ गया, रूसी कान्ति ने भी रूसियों के हाथ से रूसियों के ही हाथ में श्रिविकार दिया। ऐसी दशा में श्राशा की जा सकती थी कि यह श्रिविकार-परिवर्तन जातीय एकता तथा भ्रातृत्व की भावना से श्रनुप्राणित होगा। पर हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। श्रिविकार प्राप्त करने वाले दल ने जिन विचारों का समर्थन किया, पदच्युत किये जाने वाले दल ने उसे भरसक श्रस्वीकार करने का प्रयत्न किया। दोनों क्रान्तियों में बड़े पैमाने पर लूट-मार हुई; हिंसा, घृणा तथा विद्वेष का प्रचार हुआ श्रीर जोश की गर्मी में की गयी हत्याओं के श्रतिरिक्त सैकड़ों को न्याय श्रीर क़ातृन के नाम पर मौत के घाट उतारा गया।

इन दोनों महान् कान्तियों की तुलना में सन्१९४७ की भारतीय कान्ति के लिए भारतीय तथा अंग्रेज दोनों ही ग्रपने को बधाई का पात्र समक सकते हैं। फ़ांस तथा रूस के विपरीत यहाँ की कान्ति द्वारा वासनसत्ता एक जाति के हाथ से दूसरी जाति के हाथ गयी। यतः, श्रंगर इस में जाति-द्वेष श्रीर तज्जन्य हिंसा का समावेश होता तो कोई म्रारचर्य की बात न होती। हिन्दुमों तथा मुसलमानों के बीच की साम्प्रदायिक तनातनी के मलावा, जो वास्तव में एक ग्रलग चीज थी, यह क्रान्ति दोनों तरफ़ से सद्भावना बल्कि हार्दिकता के साथ घटित हुई। इसके ग्रतिरिक्त, यह केवल एक जाति द्वारा दूसरी को श्रधिकार-समर्पण न था, इसमें तो पारचात्य जगत् अपनी विशिष्ट संस्कृति पर उचित रूप से गर्व करने वाली प्राच्य जातियों को शासन-सत्ता सौंप रहा था। परिस्थितियों से अनभिन्न कोई भी अजनबी यह ग्राशा कर सकता था कि इस क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप क़ानूनी, ग्राधिक तथा सामाजिक व्यवस्थाग्रों का ग्रामूल परि-वर्तन हो जायगा । किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और न अब ऐसा होने की सम्भावना ही है । यह विश्वास करना अनु-चित न होगा कि भविष्य का विवेकशील इतिहासकार सन् १६४७ की घटनाओं पर दृष्टिपात करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि यह महान् कान्ति कान्ति तो थी ही नहीं, यह तो राजनीतिक संस्थाओं के शान्तिमय विकास की एक स्वाभाविक सीढ़ी थी। ग्रगर किसी भी क्रान्ति से इसकी तुलना करना सम्भव है तो वह है इँगलैंड की सन् १६८८ की "गौरवपूर्ण कान्ति'' जिसके द्वारा शासन-सत्ता राजा के हाथ से अनुदार अभिजातवर्ग के हाथों में गयी, या सन्१५३२ की वह कान्ति जिसके द्वारा इसी अभिजात वर्ग ने वर्तमान प्रजातन्त्रात्मक राज्य की नीव डाली। इतिहास का सिहावलोकन करने पर इनको विकास की अविच्छित्र परम्परा की कड़ियों के रूप में देखा जा सकता है—(यद्यपि ये काफ़ी सम्बी कड़ियाँ हैं !) ---भारतीय कान्ति भी ऐसी ही है अतएव इसके लिए भी 'गौरवपूर्ण'' का विशेषण उतना ही उचित होगा।

इस सुव्यवस्थित विकास तथा सदाशयता के इस ऊँचे स्तर को कायम रखने का श्रेय ग्रगर भारतीय पक्ष के दो महान् नेताग्रों—महात्मा गान्धी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृदुल स्वभाव ही को दिया जाय तो इस में कोई श्रिति-शयोक्ति न होगी। तीस वर्ष, इतिहास की गति में चाहे बुख नहीं होते, किन्तु किसी मनुष्य के जीवन का यह दीर्ष काल है। पिछले तीस वर्षों में कितने ही ग्रवसर ग्राये होंगे जब भारतीय नेता बितामी शासन की सावधानी ग्रीर सतर्कता से ऊब कर उसकी नीयत में सदेह करने लगे होंगे। उनका ऐसा करना स्वाभाविक ग्रीर उचित ही था। सन् १६२० तथा

१६३५ के शासनविधान बहुत सोच-विचार तथा ग्रावश्यकता से ग्रधिक तैयारी के पश्चात् प्रस्तुत किये गये ग्रीर उनके निर्माताग्रों को विश्वास था कि इनसे स्वशासन के पथ पर भारतवर्ष एक महत्त्वपूर्ण कदम ग्रागे बढ़ेगा। पर भारतीयों ने इतने परिश्रम तथा इतनी सावधानी से तैयार की गयी 'स्वशासन की किश्तों' को ठुकरा दिया और विधान के निर्माताओं की सदाशयता पर सन्देह प्रकट किया, तो उनका चौंकना तथा दु:खी होना ग्रस्वाभाविक न था । किन्त् भारतीय राज-नीतिज्ञों की प्रतिकिया भी उतनी ही सहज स्वाभाविक थी। वे किसी प्रकार की परतन्त्रता की अवस्था में रहने तथा उसे ग्रावश्यक समभने को तैयार न थे। स्वतन्त्र होने के पूर्व ग्रपने को स्वतन्त्रता के योग्य सावित करने की ब्रितानी माँग को वे न केवल अपनी राष्ट्रीयता का अपमान समभते थे, बल्कि इसमें उन्हें विरोधाभास भी दिखाई देता था। परछाई से खेलकर कोई भी व्यक्ति वास्तविकता के लिए ग्रपनी योग्यता कैसे दिखा सकता है ? इस प्रकार दोनों पक्षों को उत्तेजित होने के लिए पर्यान्त कारण था। यह उत्तेजना सभ्य वाद-विवाद की सीमा को पार नहीं कर गयी तो इसका प्रधान कारण यह था कि अन्तिम लक्ष्य के विषय में दोनों पक्ष सहमत थे; अन्तर केवल गित के सम्बन्ध में था। भारतीय देशभवत कहीं न रुकनेवाली डाकगाड़ी चाहते थे, ब्रितानी राजनीतिक धीमी 'वैधानिक' गति की गाडी से ही सन्तष्ट थे। इन तीस वर्षों में जब स्थिगत स्राशास्रों स्रौर रुद्ध स्राकांक्षास्रों की स्रपरिमेय शिवतयाँ कटुता स्रौर विस्फोट पैदा कर सकती थीं, महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरू ने कभी प्रपने मन में मैल नहीं प्राने दिया तथा राजनीतिक प्रतिपक्षी से भी मित्रता रखने की शक्ति को, जिसे हम प्रायः केवल ब्रितानी चरित्र की विशेषता मान लेते हैं, क़ायम रखा । सौहार्द की यह भावना उन्हीं तक सीमित न रही । उस युग की अनेक घटनाओं में से दो-एक सूरक्षित रखने योग्य है। वेल्स में 'निष्क्रिय प्रतिरोध' के नाम से लॉयड जॉर्ज द्वारा और अफ़ीक़ा में 'असहयोग' के नाम से महात्मा गान्धी द्वारा कदाचित एक ही समय पर जो पद्धति चलायी गयी थी, श्रौर जिसकी मुख्य विशेषता थी जेल जाने के स्पष्ट उद्देश्य से ही क़ानून भंग करना, उस पद्धति को कांग्रेसी राजनीतिक बड़े उत्साह से काम में ला रहे थे। जिस समय यह श्रान्दोलन ग्रपनी चरम सीमा पर था, एक ग्रंग्रेज मजिस्ट्रेट को ग्रपने प्रान्त के एक कांग्रेसी नेता को कारा-वास की सजा देनी पड़ी। कालान्तर में यही नेता प्रान्तीय सरकार का मन्त्री हुगा। प्रान्त का दौरा करते समय एक जिले में जिलाधीश द्वारा उसका स्वागत हुआ। यह जिलाधीश वही व्यक्ति था जिसने उसे कारावास का दंड दिया था । मन ही मन वह चिन्तित हो रहा था कि उसका न जाने कैसा स्वागत होगा । किन्तु मंत्री ने तपाक से हाथ मिलाते हए पछा, "कहिए, मिस्टर फ़--, ग्राप को याद है, पिछली बार जब हम मिले थे तब ग्रापने क्या कहा था?" फ़-महोदय के नहीं कहने पर मन्त्री ने बताया, "त्रापने कहा था, मुफे आशा है हम लोग फिर कभी अधिक अनकल स्थिति में मिलेंगे; ग्रौर वह ग्रनुकुल स्थिति ग्राज है, देख लीजिए !"

दूसरी घटना जंगल सत्याग्रह की हैं। जंगल क़ानून का भंग करना उन दिनों विशेष रूप से लोकप्रिय था। स्थानीय कांग्रेसी नेता जिलाधीश के पास गये और ग्रपना इरादा बता कर हँसते हुए बोले, "ग्राप को हमें गिरफ़्तार करना पड़ेगा और जेल भेजना होगा।" उसने उत्तर दिया, "वैसे तो यह दुःख की बात है, किन्तु अगर आपने ऐसा निश्चय ही कर लिया है तो फिर में आपके साथ ही चला चलता हूँ। "सगीप के जंगल के बँगले तक दस मील सब लोग हँसी-ख़ुशी घोड़े पर सवार होकर गये। वहाँ सत्याग्रहियों ने यथारीति कानून भंग किया और वे नियमानुकूल गिरफ़्तार कर लिये गये। इसके पश्चात् जिलाधीश के साथ उन्होंने चाय पी और सब एक साथ वापस लौटे। जेल के फाटक पर वे ग्रलग हुए और सत्याग्रही श्रन्दर भेज दिये गये।

वर्षों पूर्व प्रस्तुत लेखक को ग्रावसफ़ोर्ड के विद्यार्थियों की एक संस्था, रैले वलब की सभा में मेहमान की हैसियत से उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। महात्मा गान्धी उस सभा के प्रमुख ग्रातिथि थे। उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया और प्रवन पूछने की श्रनुमित दी। सभा के सदस्यों में से एक ने पूछा, "जितानी साम्राज्य से ग्राप किस हद तक अलग होना चाहते हैं?" उन्होंने उत्तर दिया, "जितानी साम्राज्य से तो पूर्ण रूप से, किन्तु जितानी लोगों से तिनक भी नहीं।" जिस स्नेह से ग्रनुप्राणित होकर उनके उत्तर का ग्रन्तिम ग्रंश कहा गया था उसके सम्बन्ध में कोई भ्रान्त धारणा नहीं उत्पन्न हो सकती थी। ग्रीर ग्राज इस समस्या का जिस प्रकार हल हुग्रा है उससे हम सब को प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि इससे महात्मा की दोनों इच्छाग्रों की पूर्ति हुई है।

मन्त में, मैं एक निजी बात भी कहना चाहूँगा। यद्यपि इसकी सम्भावना नहीं है कि मैं फिर भारत जाऊँगा;

फिर भी मैं वास्तव में दुःखी होता यदि भारतीय स्वतन्त्रता के परिणाम-स्वरूप में उस देश में पराया हो जाता जिसमें मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरी माँ की मिट्टी सुरक्षित है और जिसकी मेरे पिता ने तथा मैंने मिलकर लगभग ६० वर्षों तक लगातार सेवा की। बितानी साम्राज्य से पृथक् होने से महात्मा गान्धी का तात्पर्य पराधीनता, जातीय श्रेष्ठता तथा इस प्रकार की ग्रन्य दूषित भावनाग्रों को पूर्ण रूप से अस्वीकार करना था, जो कि भारतवर्ष की सेवा में रहने वाले अंग्रेजों को भी उतनी ही ग्रक्चिकर थीं जितनी भारतीयों को। इस बात का ग्राज मुक्ते थोड़ा खेद हो सकता है कि पुरानी पीढ़ी के भारतीय राजनीतिज्ञ सम्राट् के प्रति जिस रोमांटिक राजभित्त का ग्रनुभव कर सकते थे, उसका स्थान ग्राज एक थोथे वाक्यांश 'कामनवेल्थ के प्रधान' ने ले लिया है; किन्तु शब्द ग्रन्ततोगत्वा शब्द ही हैं। वास्तविक महत्त्व की वस्तु तो भावना है; ग्रीर कुछ ही दिनों पहले यह पढ़कर में पुलिकत हो गया कि भारतीयों ने महारानी विक्टोरिया की—जिन्हें हम 'सम्राज्ञी' न कह कर 'रानी' कहना ही ग्रधिक प्रिय समक्षते थे—मूर्ति को माला पहिनाने की प्रथा पुनः जारी कर दी है।

भारतीय स्वतन्त्रता हमारे द्यादशों का अन्त नहीं है: यह तो उनका फलन है। दोनों देशों के सम्पर्क से जिनत लाभ को लोग साधारणतया इंगलेंड तथा भारतवर्ष की भीतिक उन्नित में ही देखते हैं—नहरों का निर्माण, रेल, व्यवसाय आदि में। यह लाभ भी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु आत्मिक मान्यताओं की एकता और भी महत्त्वपूर्ण है। अगर दोनों देशों में अन्तरंग सम्बन्ध न होता तो वह नहीं स्थापित हो सकती थी। स्वतन्त्रता, मैत्री, तथा न्याय के सम्मुख समानता के अंग्रेजी आदर्श भारतवर्ष के लिए नये न थे, यहाँ की भूमि इन विचारों के नये स्फुरण के लिए तैयार थी और इसी से ये बीज सौ गुने फले। आज ये आदर्श केवल अंग्रेजी नहीं, भारतीय हैं। प्राच्य तथा पाश्चात्य के इस समन्वय के जो कि निरा सम्मिश्रण नहीं बल्कि एक गहरा, स्थायी और विकासशील एकीकरण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

अई १६४६



# हमारी एकता का प्रतीक

### कैलासनाथ काटज्

पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिखना बहुत कठिन है, ग्रौर उसके बहुत-से कारण हैं। उनका जीवन इतना खुला रहा है कि सार्वजनिक मंच पर भी ऐसा जान पड़ता है मानों वह अपने दर्शकों को सर्वथा भूल कर स्वगत-भाषण कर रहे हों। फिर उन्होंने स्वयं ग्रपनी ग्रनुपम शैली में ग्रपनी ग्रात्मकथा लिखी है, जो कि मुक्ते पूरा विब्वास है, संसार की प्रमुख ग्रात्म-जीवनियों में स्थान पायेगी। स्वयं ग्रपने ग्रौर ग्रपने सम्पर्क के ग्राये हुए दूसरे व्यक्तियों के विषय में उनके लेशन में एक ग्रद्भुत ईमानदारी ग्रीर पारदर्शी खरापन है। इसके ग्रलावा सन् १६४५ में देश के संचालन का कार्यभार अपने कन्धों पर लेने के बाद से उनका जीवन प्रचार और प्रोपेगेंडा की दुनिया में बीता है । भारत का विभाजन उचित हुग्रा कि ग्रनुचित, इस पर ग्रभी सैकड़ों वर्ष तक वाद-विवाद चलता रहेगा लेकिन इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि गान्धीजी, जवाहरलाल, ग्रौर सरदार वल्लभभाई पटेल के बिना भारतीय राष्ट्र की नौका तूफान में नष्ट-भ्रष्ट होकर डूब जाती। विभाजन के बाद जो दारुण उथल-पुथल हुई उसकी देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी : पंजाब पर मानों स्वयं काल की मार पड़ी थी । गान्धीजी की हत्या एक ग्रौर भी दारुण दुर्घटना हुई ! हमारे राप्ट्रीय इतिहास के इस संकट-काल में, जब कुछ भी हो जा सकता था, जवाहरलाल के व्यक्तित्व ने प्रजा को सँभाले रक्खा। वही हमारी एकता का प्रतीक श्रौर हमारी श्रास्था के पात्र बने रहे। उन्होंने या उनकी सरकार ने सर्वदा दूरदिशता और पेशवन्दी से काम लिया या नहीं, इस प्रश्न का महत्त्व नहीं है। सरकार की अनेक श्रुटियों को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। लेकिन ये सब बातें मानों श्रप्रासंगिक थीं। जनता का उन पर विश्वास था, जनता उन्हें नवजात भारत की प्रतिमूर्ति मानती थी, वह मानों एक रेशमी सूत्र था जो कि हमारे ग्रतीत के रत्नों की एक श्रट्ट लड़ी में पिरोये हुए था।

भाग्यचक का विवर्तन जब किसी व्यक्ति को भाग्योदय के शिखर पर पहुँचा देता है तब, मैं कभी-कभी सोचता हैं, उसके व्यक्तित्व का महत्त्व उसके जीवन-काल में ही आँकने की चेष्टा कदाचित् अनुचित होती है और कदाचित् मुर्खता भी हो सकती है। बौद्धिक दृष्टि से इसमें विरोधाभास जान पड़ सकता है, लेकिन मेरा निश्चित मत है कि जवाहरलाल सभी दलों से ऊपर उठे हैं। मैं नहीं समभता कि उन्हें किसी भी दल-विशेष का नेता कहा जा सकता है, उसके श्रनुयायियों की संख्या श्रीर उसका प्रशाव चाहे जितना व्यापक क्यों न हो । जवाहरलालजी के नेतृत्व की ब्नियाद है वह स्नेह जो कि भारत के जन-साधारण से उन्हें मिला है। इस स्नेह को पाने में वह सचमच श्रपने महान गुरु गान्धीजी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। जनता का यह स्नेह एक ग्रजीब वस्तु है। स्नेहपात्र व्यक्ति के राजनीतिक विवेक अथवा बुद्धि पर उनकी आस्था से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह स्नेह एक भारतीय विशेषता है। भारत में न तो राजनीतिक की पट्ता-निपुणता का महत्त्व है, न कोटिपतियों की सम्पत्ति का, भले ही उसने बहुत ग़रीब दशा से उन्नति की हो । हमारे देश में महत्त्व है त्याग की भावना का, नि:स्वार्थ सेवा का, चरित्र के खरेपन का श्रीर विचार की ऐसी पवित्रता का कि वह छोटे-से दोष को भी बहुत भारी लांछन समभे। जवाहरलाल एक ऐसे आदर्श के अनुसरण के जीवित उदाहरण हैं जिसको हमारे सन्तों और मनीपियों ने मानव द्वारा सेव्य उच्चतम आदर्श माना है। कुछ ने चिन्तन श्रौर श्रनासक्त निवृत्ति के द्वारा श्रादर्श की ऊँचाइयों तक पहुँचने का यत्न किया है; दूसरों ने उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए गान्धीजी की भाँति कर्म का कठिनतर मार्ग चुना है। जहाँ तक इस मार्ग का प्रश्न है, उस पर चलने वाला यात्री अपने को क्या कहता है इसका महत्त्व कम है। धार्मिक विश्वास भी तब तक श्रधिक महत्व नहीं रखता जब तक कि कोई ग्रनवरत, ग्रविश्रान्त, ग्रनासक्त कर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसा कर्ग कि जिसका उद्देश्य देश अथवा मानव-जाति का कल्याण हैं। ग्राजकल 'कर्मयोगी' की ग्रभिधा बहुत सस्ती हो गयी है, लेकिन ऐसे

व्यक्ति के लिए यही उपयुक्त विशेषण है। गान्धीजी की भाँति जवाहरलालजी भी ग्राजीवन कर्मयोगी ही रहे हैं। जवाहरलाल से मेरा परिचय सन् १६१४ मे ग्रारम्भ हुग्रा जब मैंने इलाहाबाद के हाईकोर्ट मे वकालत ग्रारम्भ की। जवाहरलाल उस समय ग्रपने पिता के पास रहते थे जो कि इलाहाबाद बार के प्रमुख थे ग्रौर ग्रिभजातो की शान-शोकत ग्रोर विलासिता के साथ सुप्रसिद्ध ग्रानन्द भवन मे रहते थे। एक ही ग्रदालत मे वकालत करने के बाव-जूद हम दोनो मे समानता बहुत कम थी। मैं बिल्कुल दूसरे वातावरण में रहता था। लेकिन तीन वर्ष बाद ही श्रीमती एनी बेसेट द्वारा ग्रारम्भ किये गये होम रूल ग्रान्दोलन की लहर ग्रायी, सन् १६१६ मे एक सार्वजिनक सभा मे जवाहरलाल ने जो प्रभावशाली भाषण दिया वह मुक्ते ग्राज भी याद है। हम सब के लिए वह एक ग्रास्वर्यजनक बात थी। उस भाषण की न केवल भाषा मे ग्रद्भुत प्रभाव था बित्क उसमे एक ज्वलन्त सञ्चाई भी लक्षित होती थी। सन् १६१७ से ही वह महान् ग्रान्दोलन ग्रारम्भ हुग्रा जो ग्रब निष्पत्ति पा चुका है।

जवाहरलाल को कुछ लोगों को स्वपादर्शी कहते हुए मैंने सुना है। उनका कहना है कि वह अच्छे प्रवन्धक नहीं है। प्रवन्धक से उनका क्या अभिप्राय है, मैं नहीं सगमता। मेरी समभ में तो ३५ करोड व्यक्तियों को सँगाले रखना ही एक महान् प्रवन्ध है। श्रीर जहाँ तक स्वप्नर्दिशता का सवाल है, जो लोग महान् भविष्य के स्वप्न देख सकते हैं वही उनको यथार्थ बनाने के लिए उद्योग भी कर सकते हैं। ग्रादर्श वाला एक व्यक्ति लाखों कोरे प्रवन्धकों ग्रीर व्यावहारिकों से ग्रीधक महत्त्व रखता है। यह सच है कि जवाहरलाल को भावी पीढ़ियाँ किसी नये जीवन-दर्शन के लिए न याद करेगी; उन्हें केवल गान्धीजी का सबसे गहान् शिष्य ग्रीर उनकी नीति तथा दर्शन का श्रेष्ठ व्याख्याता ही माना जायगा, जिस दर्शन के सहारे भारतीय जाति को नैतिक, ग्राधिक ग्रीर राजनीतिक दासता से मुक्त किया जा सका। ग्राली पीढियाँ जवाहरलाल को ग्राधुनिक भारत के प्रमुख निर्माता के रूप में स्मरण करेगी उस भारत के, जो हम ग्राशा करते हैं, विश्व-शान्ति की स्थापना के कार्य में गौरवपूर्ण भाग ले सकेगा।

जवाहरलाल के साठ वर्ष पूरे करने के शुभ प्रवसर पर भारत के प्रत्येक घर से प्रार्थना उठेगी कि वह देश की श्रीर मानव जाति की सेवा के लिए चिरायु हो।

भड़े ६६८६



# नेहरू के लौकिक शासन का आध्यात्मिक आधार

### भोहम्मद हफीज सैयद

भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कृतित्व हे देश में ऐसे लौकिक जनतन्त्र शासन की स्थापना—जिसका आधार है सत्य, न्याय, स्वतन्त्रता, और भारत के सब नागरिकों के लिए समान अधिकार और सुविधा।

श्री सम्पूर्णानन्द का कथन है, "किसी राज्य की लौकिकता का ग्रर्थ है कि वह विभिन्न धर्मों में भेद न करे, यह नहीं कि वह जीवन के आध्यात्मिक ग्राधारों को ग्रस्वीकार करने को बाध्य हो। ग्रगर सोवियत रूस जैसा निर्विवाद लौकिक राज्य एक जीवन दर्शन को ग्रपना ग्राधार बना सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत भी उस महान् वृक्ष के नीचे ग्राश्रय न ले सके जो हमारी सबसे बडी निधि है।"

भारत में लौकिक राज्य की स्थापना के सिद्धान्त का विश्लेषण करके देखे तो हमें मानना होगा कि उस सिद्धान्त का निरूपण और उसकी घोषणा करने वालों ने चरम कोटि के विवेक का परिचय दिया है। श्रगर भारत का शासन किसी एक धर्म के साथ सम्बद्ध हो जाता तो धर्म और धर्म के बीच में तो ईर्ष्या-देष और सन्देह बढता ही, राज्य के भीतर भी विस्फोटक सघर्ष पैदा हो जाता। किसी एक धर्म से पक्षपात दूसरे धर्म के विरोध का कारण बनता। लौकिक जनतन्त्र शासन में हर धर्म के श्रनुयायियों को ग्रपने विश्वासों की, उनके प्रचार की श्रीर श्रपने श्रादशों के श्रनुसार जीवन-यापन की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए—जनतन्त्रात्मक लौकिक शासन का यह सबसे बड़ा वरदान है।

भारत में जो नया लौकिक राज्य पैदा हुम्रा है, उसके बुनयादी सिद्धान्तो की जाँच करने पर हम पाते हैं कि वह किसी धर्म के किसी ब्रादर्श का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन ही करता है।

भारतीय विधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक—उसका जाित-वर्ण-धर्म चाहें जो हो—समान है, और न्याय की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जायगा। इस राज्य में सबके अधिकार समान और सुविधाएँ समान है। किसी भी देश या राष्ट्र के प्रजाजनों को समान मानवता का पद दिया गया है। मत प्रकाशन के लिए किसी को दंड नहीं दिया जायगा जब तक कि वह राज्य का कानून तोडे। लोक-सेवा का धार्मिक आदर्श नये भारतीय विधान के द्वारा समर्थन पाता है।

पिडत जवाहरलाल नेहरू को जब-जब म्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सामने बोलने का ग्रवसर मिला है, तब-तब जन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वह भौर जनकी सरकार परस्पर सद्भावना, श्रान्ति, म्राहिसा भ्रौर लोक-कल्याण के सम-र्थंक हैं, भीर जहाँ तक सम्भव होगा वह किसी ऐसे कार्यं का सगर्थंन नहीं करेगी जिससे कि युद्ध या परस्पर विनाश की सम्भावना पैदा हो। राष्ट्रपिता द्वारा प्रतिपादित सत्य भ्रौर भ्रहिसा के सिद्धान्त को जन्होंने भ्रपनाया है। इन जित्तयों को पुष्ट करने के लिए, भ्रौर यह दिखाने के लिए कि भारतीय लौकिक राज्य का मूल सिद्धान्त इस देश में प्रचलित धर्मों के म्राहर्श के अनुरूप है भ्रौर इसलिए किसी धर्म के भ्रनुयायियों को यह डर नहीं होना चाहिए कि जनके श्रादर्शों या धर्मनीति की जपेक्षा होगी, मैं यहाँ विभिन्न धर्मों के धर्म-प्रन्थों से कुछ जद्धरण दूँगा।

संसार के धर्मों में सबसे प्राचीन हिन्दू धर्ग है। इस प्राचीन धर्म के सभी धर्मग्रन्थों में विश्व-बन्धुत्व के ग्रादशों पर जोर दिया गया है।

भगवद्गीता के छठे ग्रध्याय में लिखा है:

जो सुहुब्, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बन्धु, साधु और ग्रसाधु सभी व्यक्तियों को तुल्य समभता है, वह सबसे विशिष्ट ग्रथांत् श्रेष्ठ हैं।

(म्रात्मसंयम योग, ६-१०)

तीसरे अध्याय मे लिखा है:

श्रासिकत छोड़ कर कर्म करो।.....दूसरों के भले के लिए तुम भी कर्म करो।.....लोगों के धर्म की रक्षा के लिए ही तुम कर्म करो।

(कर्मयोग, २०, २३)

ऐसे ग्रौर भी कई श्लोक है। मनुस्मृति का कथन है:

जो सब प्राणियों को स्वयं ग्रपने में देखता है वह समदृष्टि होकर परब्रह्म पद को पाता है।

(मनु: १२, १२४)

ईशावास्योपनिषद् में लिखा है:

जो सब भूतों को श्रपने में ग्रीर ग्रपने को सब भूतों में देखता है वह घृणा नहीं करता।

(ईशा: ६)

महाभारत में लिखा है:

जो सब भूतों का मित्र है और जो मन, वचन, कर्म से सब का हितैषी है वही सब धर्मों का जानने वाला है।

(शान्तिपर्व)

विष्णुपुराण में लिखा है:

सब भूतों में एक ही परमात्मा है, यह जान कर ज्ञानी जन प्राणी मात्र से समान भाव से प्रेम करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू धर्म के बाद जरदुरत धर्म का स्थान ग्राता है। पतेत पशेमानी में लिखा है:

यदि मैंने श्रपने माता, पिता, भाई, बहन, संगी श्रीर सन्तित के साथ विश्व-बन्धुत्व के नियम के विरुद्ध कोई श्राचरण किया हो; यदि श्रपने नेता, श्रपने बन्धु-बान्धवों, प्रतिवेशियों या परिचारकों के साथ इस नियम के विरुद्ध श्राच-रण किया हो, तो मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ श्रीर क्षमा की याचना करता हूँ।

बौद्ध-धर्म की भी यही शिक्षा है। धम्मपद का कथन है:

हम मुख में रहें वैरियों में वैरमुक्त होकर: वैर करने वाले मनुष्यों के बीच में हम रहें श्रवैरी होकर। (सुखबग्गो, १)

ईसाई धर्म का कथन है:

तुम्हारा एक स्वामी है श्रौर तुम सब भाई हो।

(मथाई, २३, ६)

ईश्वर ने एक ही रक्त से सब जातियों के मनुष्य बनाये , पृथ्वीतल की श्राबाद करने के लिए।

(एक्ट्स १७, २४-२६)

हम सब ईश्वर की सन्तान हैं।

(गेलेशियन, ३, २८)

श्रन्यत्र लिखा है: न कोई यहूदी है, न कोई यूनानी, न कोई दास है न कोई मुक्त, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री, ईसा के सामने सब एक है।

(कलोशियन ३, ११)

ग्रीर

(बोहबा, ४, ७; २, २००२१,

ग्रब कुरान की शिक्षा लीजिए:

श्रपने माता-िवता के प्रति दया भाव रखो, और सम्बन्धियों और श्रनाथों के प्रति और निर्धनों के प्रति; अपने उस पड़ोसी के प्रति जो कि तुम्हारे सामने हैं और उस पड़ोसी के प्रति भी जो श्रजनबी हैं; और ग्रजनबी साथी के प्रति; और जो तुम्हारे बाहिने हाथ के नीचे हैं (श्रथित् दास) उनके प्रति । श्रनाथ को कष्ट प्रता दो और भिखारी को मत लौटाओं ।

पैग्रम्बर मुहम्मद का कथन है कि

जो व्यक्ति अपने लिए जो कुछ चाहता हो वही अगर अपने भाई के लिए भी नहीं चाहता तो वह सच्चा विश्वासी महीं है।

जो ईश्वर की सृष्टि श्रौर ग्रपनी सन्तित के प्रति स्नेह नहीं रखता, ईश्वर उसके प्रति स्नेह नहीं रक्खेगा। ईश्वर को सबसे प्यारा कौन है ? वहीं जिससे कि जीवमात्र का सबसे श्रधिक कल्याण होता है।

श्रेष्ठ मानव वह है जिससे मानवता का हित होता है। सभी जीव ईश्वर की सन्तान है श्रौर ईश्वर को वह सबसे प्यारा है जो जीवों का सबसे श्रीयक हित करता है।

भूखें को खिलाम्रो, रोगियों की सेवा करो, अन्याय के बन्दियों को मुक्त करो। किसी भी पीड़ित की सह।यता करो, वह चाहे मुसलमान हो चाहे गैर-मुसलमान। स्त्रियों से सद्व्यवहार करो, क्योंकि वे तुम्हारी माँ-बेटियाँ है। क्या तुम श्रपने सब्दा से प्रेम करते हो ? पहले अपने साथी मानवों से प्रेम करो।

क़रान कहता है:

श्रो विश्वास करने वालो ! कोई जाति या राष्ट्र किसी दूसरी जाति या राष्ट्र की हँसी मत करे। सम्भव है कि वह हँसने वालों से श्रव्छा हो ईश्वर की दृष्टि में (श्र्यित् श्रधिक सेवा कर सकता हो)।

पैग्रम्बर ने ग्रपनी ग्रन्तिम यात्रा के समय शिक्षा दी थी:

स्मरण रखो कि तुम सब भाई हो। ईश्वर की दूब्टि में सब मानव समान है। ग्रौर तुम्हारा जीवन ग्रौर तुम्हारी सम्पत्ति पवित्र है; एक दूसरे के जीवन या सम्पत्ति पर ग्राक्रभण कदापि मत करो। ग्राज में वर्ण, रंग ग्रौर जाति के सब भेदों को पैरों तले कुचलता हूँ। मानव मात्र श्रादम की सन्तान है ग्रौर श्रादम स्वयं मिट्टी से उपजा है।

खलीफ़ा उमर ने भी इसी सन्देश को प्रपनी घोषणा में दोहराया:

लाल और काले, श्ररव और गैर श्ररव में िकसी प्रकार का भेद नहीं करूँगा, और पैग्रम्बर के क़दम पर चर्लूगा। इन सन्दर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार के किसी धर्म ने कोई मानव-विरोधी शिक्षा नहीं दी, न कभी द्वेष और उत्पीड़न का समर्थन किया।

श्रगर कोई लोग दूसरे मनुष्यों पर श्रत्याचार करते हैं तो उसका दोष उनके धर्म पर नहीं, धर्म के उन श्रनुयायियों पर ही होगा । धर्म के महान् सत्यों को कई बार गलत समकाया गया और विकृत किया गया है और इससे श्रनुयायियों में श्रापस में भी कनड़ा होता रहा है।

अगर मानवीय एकता के समान आदर्श को राभी स्वीकार कर लें तो संसार के सभ्य राष्ट्र, मानवता और बन्धुत्व के नाते, अपने उन पड़ोसियों की सहज ही मदद कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षा दुर्बल, कम सम्पन्न, कम भाग्यशाली और कम विकसित हैं। तब जातीय विद्वेष की भावनाएँ उन्हें प्रेरित नहीं करेंगी, न तथाकथित राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, शक्ति और गौरव के पुराने और घिसे हुए यादर्श। तब उन्हें मानवीय एकता के उच्चतर आदर्श ही प्रेरित करेंगे और न्याय और सत्य के लिए तथा पीड़ित की सहायता के लिए संघर्ष करने को एक गौरव का विषय मानेंगे।

श्रभी तक हमने विभिन्न धर्मों की शिक्षा पर विचार किया है, जिसका बुनियादी सिद्धान्त लौकिक राज्य के सिद्धान्तों से मेल खाता है। ग्रंब हमें यह देखना है कि सब धर्मों द्वारा स्वीकृत नैतिक मान्यताएँ लौकिक शासन के सिद्धान्तों पर भी लागू होती हैं कि नहीं। वास्तव में लौकिक राज्य के विधान में नैतिक सिद्धान्तों की श्रावश्यकता पर जोर देना श्रमावश्यक जान पड़ता है, क्योंकि यह सभी स्वीकार करते हैं कि नीति धर्म की भी जड़ है और धर्मों से परे प्रत्येक सभ्य देश के क़ानूनों की बुनि-याद भी जाँचे हुए नैतिक सिद्धान्तों पर श्राश्रित होती है। किसी राज्य के क़ानून हत्या, चोरी और लूट का समर्थन नहीं करते; प्रत्येक दुष्कर्म के लिए न्याय्य दंड का विधान करता है। इसीलिए जवाहरलाल की कल्पना का लौकिक राज्य, जैसा कि उन्होंने स्वयं बार-बार श्राश्वासन दिया है, नैतिक सिद्धान्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकता।

ऋषियों ने जीवमात्र की एकता को पहचान कर इसी को अपने नीतिशास्त्र का आधार बनाया। इसलिए नीति के विषय में श्रुतियों की स्थापनाएँ प्रामाणिक, शास्त्रत और सर्वसम्मत हैं और युक्ति द्वारा उनका समर्थन किया जा सकता है।

जिस तरह व्यक्ति-शरीर का स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का पालन करने पर निर्भर हैं उसी तरह मानवता का, समिष्ट शरीर का स्वास्थ्य नीति-नियमों के पालन पर निर्भर हैं, जिसके अनुसार इस विराट् शरीर का प्रत्येक अवयव दूसरे अवयवों के साथ मिलकर काम करता है । जीवमात्र की एकता का यह सिद्धान्त हमें अलग-अलग मानवों में परस्पर-हितैषी सम्बन्ध स्थापित करने में सहयोग देता है । यही एकता और इस एकता से उत्पन्न होनेवाला विश्वप्रेम ही नीति का और सकल गुणों का मूल लोत हैं । इसी की शिक्षा से वर्ग, जाति और राष्ट्र के विद्धेष मिट सकते हैं, संदेह और घृणा का अन्त हो सकता है और मानवमात्र का एक कुटम्ब बन सकता है जिसमें बड़े-छोटे तो हैं लेकिन पराये कोई नहीं हैं । महात्मा जी इस बात को हमेशा अपने सामने रखते थे और उससे उनके सर्वोदय के आदर्श का जन्म हुआ जिसकी बुनियाद अहिंसा, लोक-सेवा और मानवमात्र के प्रति प्रेम पर आधारित थी। भारत के नेताओं में, मेरा मत हैं, जवाहरताल ने ही महात्मा जी के कदमों पर चलने का और सत्य, अहिंसा की मशाल जलती रखने का सबसे अधिक प्रयत्न किया है । देश में और विदेश में उनके सभी सार्वजनिक भाषणों से उनके दृष्टिकोण की उदारता और उनके हृत्य की विशालता का परिचय मिलता है । उनके उच्च नैतिक आदर्श भारत के स्वाधीनता-संग्राम में और प्रधान मन्त्रित्व का आसन ग्रहण करने के बाद उनके प्रत्येक विचार और कर्म को अनुप्राणित करते रहे हैं । प्रत्येक सम्प्रदाय को, वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, विश्वास रहना चाहिए कि जवाहरलालजी के हाथों में उनका हित सुरक्षित है ।

ऋषिभूमि भारत के पास संसार को देने के लिए मानव की एकता का महान् संदेश है, यद्यपि आज वह स्वयं जातियों भीर सम्प्रदायों में बँटा हुआ दीखता है। उसके पास जीवमात्र की एकता का भी महान् संदेश है। भारतीय राष्ट्र की नौका को जवाहरलाल के रूप में योग्य कर्णधार मिला है। यह प्राचीन भारतीय श्रादर्श के सच्चे प्रतिनिधि हैं और हमें संदेह नहीं कि वह हमारे राष्ट्र का संचालन योग्यता और दक्षता के साथ करेंगे।

मह १६४६



# विकासशील राजनीतिज्ञ

#### टी० विजयराधवाचार्य

ग्रलमोड़ा-जेल में ग्रपनी ग्रात्मकथा समाप्त करते हुए पंडित नेहरू ने १४ फ़रवरी १६३७ को ग्रपने जीवन का प्रत्य-वलोकन करते हुए लिखा था :

"मेरे ये साहिंसिक काम शायद बहुत उत्तेजना पैदा करने वाले नहीं रहे। कई वर्षों के जेल-निवास को साहिंसिक कार्य का नाम नहीं दिया जा सकता ग्रीर न वे किसी तरह ग्राहितीय ही हुए हैं; क्योंकि इन वर्षों को, मैंने उनके सब उतार-चढ़ाव सिहत ग्रपने हजारों देशभाइयों ग्रीर बहनों के साथ बिताया है, ग्रीर इसिलए जुदी-जुदी भावनाग्रों, ग्रीर हर्ष-विषाद, प्रचंड हलचलों ग्रीर बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सब का संयुवत वर्णन है। मैं जन-समूह में का ही एक व्यक्ति रहा हूँ, उसके साथ काम करता रहा हूँ, कभी उसका नेतृत्व कर उसे ग्रागे बढ़ाता रहा हूँ, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ; ग्रीर फिर भी दूसरी इकाइयों की तरह दूसरों से ग्रलग जनकोलाहल के बीच में ग्रपना पृथक् जीवन व्यतीत करता हूँ। हम ग्रवसर भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, ग्रीर उनके ग्रनुसार ग्रपने ग्रनेक रंग बताये हैं, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें बहुत कुछ ग्रसलियत थी, बहुत सचाई थी ग्रीर उसने हम नाचीज प्राणियों को ऊँचा उठा दिया, हमें ग्रीधक सजीव बना दिया ग्रीर इतना महत्त्व दे दिया जो ग्रन्थया हमें मिल नहीं सकता। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को ग्रनुभव करने का सौभाग्य मिला जो ग्रादर्शों को कार्य-रूप में परिणत करने से होती है ग्रीर हमने समभ लिया कि इससे भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा जीवन बिताना, जिसमें इन ग्रादर्शों का परित्याग कर के किसी महान् शक्ति के सामने दीनता या ग्रधीनता ग्रहण करनी होती, ग्रपने ग्रस्तित्व को नष्ट करना होता, ग्रसन्तीष ग्रीर ग्रन्तःक्लेश से भरा होता।

इन वर्षों में मुक्तें बहुत-से तोहफ़ों के साथ साथ एक अनमोल तोहफ़ा यह भी मिला है कि मैं जीवन को अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समक्तने लगा हूँ, जहाँ इतना सीखने को मिलता है। कमोन्नति की भानना मुक्त में हमेशा रही है, वह अब भी मुक्त में है और मेरी हलचलों, उसी तरह पुस्तकों के पठन-पाठन में रुनि पैदा करती है और अगर तौर पर जीवन को जीने योग्य बनाती है।"

यह पूरा सन्दर्भ इसलिए दिया जा रहा है कि इससे पंडितजी के शारीरिक थ्रौर मानसिक चिर-थीवन का रहस्य खुलता है। यह उन्होंने ४५ वर्ष की ग्रायु में लिखा था। ग्राज साठवें वर्ष में भी वह ज्यों के त्यों हैं; हां, भारत की स्वराज्य-प्राप्ति के बाद के महान् उत्तरदायित्व श्रौर हलचल-भरें वर्षों में उन्होंने बहुत जल्दी परिपक्वता प्राप्त की है। श्राज उनमें वह परिपक्वता लक्षित होती है जो उस समय नहीं दिखाई देती थी, जब तीसरी बार कांग्रेस के ग्रध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने वम्बई में प्रेस-प्रतिनिधियों को श्रपना प्रसिद्ध वक्तव्य दिया था। उस समय जिन लोगों ने ववतव्य की रिपोर्ट पढ़ी थी उन्होंने कदाचित् यह लक्ष्य न किया हो कि वह न केवल पंडितजी के सार्वजनिक जीवन की बल्कि ग्राधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की भी एक नयी दिशा का ग्रारम्भ है। उन्होंने कहा था: "जिन्ना साहब की शिकायत है कि मैं नयी परिस्थित खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। नयी परिस्थितियां खड़ी करना तो भेरा काम ही है। केविनेट के प्रतिनिधि-मंडल ने ग्रपने क्वेतपत्र में जो कहा है उससे मैं बँधा नहीं हूँ। मैं केवल विधान-परिषद् में जाने के लिए वचनबद्ध हूँ। उससे ग्रागे वह परिषद् स्वयं एक सर्वसत्ता-सम्पन्न संस्था होगी, जो ब्रितानी सरकार के कमें या वचन से न बँधकर ग्रपना स्वतन्त्र निर्णय करेगी।"

ये शब्द भारत ग्रीर इंग्लैंड दोनों के लिए इस बात की चेतावनी थे कि ग्रतीत से सम्बन्ध तोड़ा जा रहा है ग्रीर श्रतीत का जो मृत बोक भारत के राष्ट्र-पद प्राप्त करने में रोड़े-सा ग्रटक रहा था उसे उठा कर फेंक दिया गया है। डोमिनियन पद, सुरक्षा ग्रीर बन्धनों, सिद्धान्तों के मामले में समक्षीते ग्रादि का युग समाप्त हो रहा था। भारत स्वयं

श्रपने भाग्य का विधाता बनने जा रहा था। ध्येयो के जिस प्रस्ताव से विधान-परिषद् ने ग्रपना विधान बनाने का कार्य श्रारम्भ किया, वह केवल पडितजी के बगबई वाले बयान का व्यावहारिक रूप ही था।

कुछ श्रालोचक समभते है कि लडन में कॉमनवेत्य मन्त्री-सम्मेलन की बैठक में पिडतिजी ने भारत की श्रोर से कॉमनवेल्थ की सदस्यता, श्रोर सदस्यों के स्वच्छन्द सहयोग के प्रतीक-स्वरूप इँग्लैंड के राजा को कॉमनवेल्थ का प्रमुख स्वीकार करके विधान-पिरिषद् के 'ध्येय' वाले प्रस्ताव का बल कम कर दिया है। लेकिन दिल्ली श्रोर लडन के प्रस्तावों का ठीक-ठीक श्रध्ययन इस भान्त धारणा को दूर कर देता है। ऐसे प्रालोचकों को मैं पिडत नेहरू की श्रात्मकथा के 'उदार दृष्टिकोण' श्रोर 'डोमिनियन पद तथा स्वतन्त्रता' नामक श्रध्यायों (श्रध्याय ५१-५२) को पढने की भी राय दूँगा। इन श्रध्यायों में उनका मानसिक कम-विकास लक्षित होता है। लडन का प्रस्ताव न केवल नीति की दृष्टि से ठीक है बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि भारत ने बिना किसी जबाव के, स्वेच्छा से इँग्लैंड के साथ श्रपने सम्बन्ध के इतिहास की दुखद घटनाश्रों को क्षमा करके भुला दिया था। पिडत नेहरू ने यूरोप के युद्ध-रत राष्ट्रों के सामने श्रन्तर्राष्ट्रीय नीति-सचालन के लिए एक उदाहरण श्रोर ऊँचा श्रादर्श उपस्थित किया है। विश्व-शान्ति के विश्वव्यापी स्वप्न की ग्रोर यह पहला कदम है।

मै नहीं जानता कि अपने लम्बे इतिहास में भारत श्रतीत काल में कभी भी उस पद का श्रधिकारी था जो उसे ग्रब ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में प्राप्त है। पिंडत नेहरू ग्राज ससार में ग्राधे दर्जन महान् राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैं श्रीर एशिया का नेतृत्व तो उन्हें निर्विवाद प्राप्त है ही। श्रपने प्रधान मन्त्री के इस व्यापक सम्मान पर प्रत्येक भारतीय के हृदय में ग्रभिमान की लहर दोड़नी चाहिए।

राजनीति में पिंडत नेहरू के विकास की मैं कोई सीमा नहीं देखता। साठवें वर्ष में भी वह तरुण युवा है, जैसे सन् १६४५ में हम उनके श्राज के गौरव की कल्पना नहीं कर सकते थें, वैसे ही सन् १६४६ में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में वह श्रौर किस ऊँचाई पर पहुँचेंगे।

अभ १६४६



# 'विश्व इतिहास की ऋलक'

### टाम चिद्रिगहम

इतिहास की तात्कालिक उपयोगिता यह है कि वह वर्तमान को समभने में सहायक होता है। अतीत का कोई वर्णन पढ़कर पहला प्रश्न यह उठना चाहिए कि उससे हमारे आज के युग-जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता है। इस प्रश्न का एक उत्तर यह है: "आज का युग इतिहास का एक गतिमय युग है। इसमे जीवित और कर्मरत होना कितना अच्छा है—भले ही वह कर्म देहरादून जेल का एकान्त भोगना ही क्यों न हो!" पंडित नेहरू की 'विश्व इतिहास की भलक' का एक पत्र इन्ही शब्दों के साथ समाप्त होता है। ये पत्र समय-समय पर उन विभिन्न जेलों में लिखे गये थे जिनमें पंडितजी की बदली होती रही।

यह खेद का विषय है कि इस पुस्तक की तुलना दूसरे प्रधान मन्त्रियों द्वारा लिखे गये ग्रन्थों के साथ नहीं की जा सकती । गिजो द्वारा लिखित 'फ़ांस का इतिहास'' ही ऊपरी दृष्टि से तुलनीय जान पड़ता, लेकिन वारतव में वह ग्रन्थ तुलना में क्षण भर भी टिक नहीं सकता । उसकी नीरसता, विचारों की संकीर्णता और प्रावेशिकता गेहरू के इस कथन का ही उदाहरण है कि "इतिहास एक संगठित इकाई है, श्रौर किसी एक देश का इतिहास तब तक समभ में नहीं श्रा सकता जब तक यह न जान लिया जाय कि संसार के श्रन्य भागों में क्या घटित हुआ है।" फ़ांस के श्रौर भी प्रधान मन्त्रियों ने इतिहास लिखे; उनमें सबसे अधिक ख्याति थियेर ने पायी । जॉर्ज सेंट्सबरी ने भी, जो कि बढ़े नरम श्रौर परम्परावादी आलोचक थे, उनके बारे में लिखा कि "थियेर का ऐतिहासिक लेखन अत्यन्त श्रशुद्ध है श्रौर उसके पूर्वग्रह श्राकस्मिक पक्षपात से कहीं श्रीधक गहरे।" यहाँ भी नेहरू से तुलना सम्भव नहीं।

नेहरू की 'भलक' में भी ग्रानवार्यतः ग्रशुद्धियाँ रह गयी है; जेल में उनके पास पुस्तकालय नहीं था, न छोटी-छोटी बातों को मिलाने-पड़तालने की सुविधा। फिर भी श्रशुद्धियाँ इतनी कम हैं कि मैने उवाहरण देने योग्य रथान, काल या व्यक्ति सम्बन्धी एक नगण्य भूल खोजने के लिए एक घंटे का समय लगाया है, पर इरासे श्रधिक महत्त्व की कोई बात नहीं पकड़ सका कि टाँम पेन ने ग्रपना ग्रन्थ 'एज ग्राफ़ रीजन' पैरिस के एक जेल में लिखा था; वास्तव गें पेन का ग्रन्थ गिरफ़्तारी से पहले ही ग्राधे से श्रधिक लिखा जा चुका था। राम्पूर्णतया कारागार गें ही लिखे गये महान् ग्रन्थों की संख्या ग्रधिक नहीं है। किन्तु पूर्वग्रह या पक्षपात से उत्पन्न होने वाली श्रशुद्धियों से—ग्रीर कदानित् चिन्तनीय श्रशुद्धियाँ केवल इन्हीं को कहना चाहिए—नेहरू का ग्रन्थ बिल्कुल मुक्त है। उस ब्रितानी सत्ता की ग्रालोचना में जो भारत में शासन करती थी,—ग्राज कहना चाहिए कि जो किसी जमाने में शासन किया करती थी,—नेहरू किसी भी अमरीकी इतिहासकार से कम कठोर है। नेहरू महान् जन-श्रान्दोलन के ऐसे नेता है जो उस ग्रान्दोलन के ग्रन्तांवरोधों, पथाश्रंशों ग्रीर भूलों तक को स्वीकार कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पत्र-संख्या १६१ में किया है। मैने 'राजनीतिक ग्रात्म-समीक्षा' की बहुत चर्चा एक दूसरे ग्रान्दोलन के सदस्यों से सुनी है, पर छापे में उसके विशेष उल्लेखनीय उदाहरण लेनिन ग्रीर नेहरू की रचनाग्रों को छोड़ ग्रन्यत्र कभी नहीं देखे।

तुलनीय रचनाओं की खोज जारी रखते हुए ब्रितानी प्रधान मिन्त्रयों को भी देखें। ये इतिहास नहीं लिखते; इनका काम अपनी सरकारों या अपने पूर्वजों की सफ़ाई देना ही रहा है—या यह बताना कि कैसे उनके नेतृत्व, श्रीर लाखों के प्राणदान के सहारे एक विश्व-युद्ध जीता गया। कोई यह वर्णन बड़ी रुचि के साथ करते हैं, कोई—लॉयड जॉर्ज की तरह—अनुभव करते हैं कि "इसकी कहानी कहना मानों किसी भयानक दु:स्वप्न का ब्यौरा देना है, श्रीर इसी से वर्षों तक मैं इस दारुण प्रसंग का अपना विवरण देने में संकोच करता रहा" (महायुद्ध के संस्मरणों की भूमिका)। नेहरू ने भी

<sup>&#</sup>x27; 'इस्त्वार द फ़्रांस रेकांते ग्रा में पेतीज'ग्रॉफ़ॉ'।

प्रसंगवश ग्रनेक युद्धों का वर्णन किया है, लेकिन ऐसे सभ्य भ्रौर उदात्त ढंग से कि यहाँ भी कोई उपयोगी तुलना नहीं हो सकती, सिवाय शैली की तुलना के। शैलियों की तुलना सर्वदा हो सकती है, चाहे बीच में देश, दृष्टिकोण भ्रौर भ्रभि-प्राय की एक समूची दुनिया का ही ज्यवधान क्यों न हो।

महान् घटनाओं के विषय में दो अन्थों के पृष्ठों की तुलना कीजिए। एक में मुगल दरवार का आडम्बर है; वाक्य हाथियों की स्थूल मन्द गित से चलते हैं; अनुच्छेदक मानों श्रेणीवद्ध सेनाएँ हैं, प्राचीन सम्राटों के फरहरे उड़ाती और ढोल-नगाड़े बजाती बढ़ने वाली रंग-बिरंगी सेनाएँ। दूसरी में शब्द संगीत के एक तोड़े-से चलते हैं; अभिप्राय को बल मिलता है उक्ति की कम-योजना से, लय से, कथन की सहज मार्मिकता से, न कि सब के ऊपर गहरे रंगों का कूचा फेरने से ; वाक्य और अनुच्छेदक स्वतः सम्पूर्ण भी हैं और भाषा के प्रवाह के साथ ऐसे सौष्ठव से बँधे हुए भी, मानों कोई वैज्ञानिक अपने अन्वेषणों का विवरण दे रहा हो। विचित्र बात है कि पहला पृष्ठ चिंचल का है, दूसरा नेहरू का!

मुभसे अधिक धैर्य वाले व्यक्ति इस तुलना को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। वे रैमसे मेकडानल्ड की रचनाओं को छान डालें, (उनके सिंहल के वर्णन में दस शब्दों के एक वाक्यांश में सात विशेषण हैं!), फिर ग्लैड्स्टन के समय से लेकर अब तक के अन्य बितानी प्रधान मन्त्रियों को ले लें। फिर वैज्ञानिक आधुनिक ढंग से नेहरू के कई-एक पत्रों का शब्द-शब्द विश्लेषण कर लें। वे पायेंगे कि हमारे हाउस आफ कॉमन्स के सदस्यों की अपेक्षा नेहरू के लेखन में कहीं अधिक व्यापकता से असाधारण की जगह सुपरिचित शब्द का प्रयोग है, भाववाचक शब्दों की अपेक्षा पदार्थवाचक का, लम्बी पदयोजनाओं की अपेक्षा सीधे-सीधे शब्दों का, भारी-भरकम शब्द की जगह सरल शब्दों का। ऐसा प्रयोग फ़ाउन्लर की किंग्स इंग्लिश के पहले पृष्ठ पर दिये हुए नियमों का पालन करता है, और वह अन्य आज भी सर्वथा प्रामाणिक है—कदाचित् नाम को छोड़कर! इस शताब्दी के किसी ब्रितानी प्रधान मन्त्री ने इन नियमों का, या कि भाषा के सूक्ष्मतर गुणों का, वैसा निर्वाह नहीं किया जैसा कि नेहरू ने।

भारतीय जन शीघ ही अपने को किसी विदेशी भाषा के उपयोग की बाध्यता से मुक्त कर लेंगे। लेकिन भविष्य में जो भारतीय बालक अंग्रेजी सीखेंगे, उनके लिए कहीं अच्छा होगा कि वे उसके लिए मेकाले या गिबन की अपेक्षा नेहरू की 'भलक' को ही अपनी पाठच पुस्तक चुनें। उससे उनका इतिहास का भी और अंग्रेजी का भी ज्ञान श्रेष्ठतर होगा। ग्रीर उससे मनुष्य जाति की प्रगति के, श्रीर मानवों के श्राशा-विश्वास के प्रति वे ऐसा दृष्टिकोण पायेंगे जो समकालीन है, श्राधुनिक है; और उस दृष्टिकोण से वह भविष्य के निर्माण में काम ले सकेंगे।

नेहरू में पिछली शताब्दी के उस हठयुक्त श्राशावाद का श्रणुमात्र भी नहीं है जो श्राज हमें निराधार श्रीर दय-नीय जान पड़ता है। जैसा कि उन्होंने श्रन्तिम पत्र में लिखा है:

"हमारा युग....मोहमंग का युग है, सन्देह और श्रनिश्चय श्रौर जिज्ञासा का युग है। आज हम क्या एशिया में, क्या यूरोप श्रौर ग्रमरीका में, प्राचीन विश्वासों श्रौर रीतियों में से श्रनेक को श्रस्वीकार करते हैं, उन पर से हमारी श्रद्धा उठ गयी है। इसलिए नये पथ खोजो.... कभी-कभी इस जगत् का श्रन्याय, दुःख, नृशंसता हम पर छा जाते हैं श्रौर हमारा मन श्रन्थकार से भर जाता है, कोई रास्ता नहीं दीखता.... किन्तु इस कारण श्रपना दृष्टिकोण निराशायादी बना लेना इतिहास की सीख को गलत समक्षना है। क्योंकि इतिहास हमें उन्नति श्रौर विकास की बात सिखाता है, श्रौर पानव के लिए श्रन्तहीन प्रगति की सम्भावना सूचित करता है।"

यही ग्रास्था नेहरू को विश्व-राजनीतिक बनाती है; संसार में जहाँ भी जिन्होंने पिछले वर्षों में ग्रपने विश्वास को जीवित रखा है वे मानते हैं कि नेहरू केवल उसी राष्ट्र के नहीं हैं जिसने उन्हें ग्रपना प्रधान मन्त्री चुना है, बल्कि उन सब के भी हैं। ग्रीर हम ब्रितानी ग्रपने नेताग्रों में इस विश्वास की जौ की कितनी कमी पाते हैं!

अन्तिम तुलता में लेख के आरम्भ में उठाये गये प्रश्न के तीन उत्तरों की करूँगा: हमारे युग को क्या कह कर विणित किया जाय ? इस प्रश्न का जो उत्तर नेहरू ने दिया है उसका थथेष्ट अंश मैंने ऊपर दिया है, और सबसे पहले संदर्भ में भी—'गतिमय युग' जिसमें 'जीना कितना भ्रच्छा हैं'। दूसरे दोनों उत्तर उस ब्रितानी प्रधान मन्त्री की पुस्तक से लिये गये हैं जिसने पहले-पहल उन्हें जैस में डाला था। बोनार लॉ की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी बॉल्डविन ने हाउस ग्रॉफ़ कॉमन्स में भाषण देते हुए बोनार लॉ की 'कभी न मिटने वाली हताशा की श्रवस्था' का उल्लेख किया था: "यूरोप की परिस्थित का, जिसे वह सदा निराशा-जनक मानते थे, उनके मन पर दिन-रात बोभ रहता था। उन्हें उससे निकलने का कोई मार्ग नही दीखता था, ग्रौर वह स्वयं कहते थे कि वही चिन्ता उनके रोग का कारण थी।"

संसार की महच्छिवितयों में से एक के मुिखया का निराशा से घुल मरने का यह शोचनीय चित्र स्टेनली बॉल्ड-विन की पुस्तक 'श्रॉन इँग्लैंड' से लिया गया है। इसी पुस्तक के दूसरे श्रंशों से इन नये प्रधान मन्त्री के भी युग-सम्बन्धी विचारों का पता लगता है:

"म्राजकल का युग बड़ा कठिन युग है.... वह कठिन इसलिए है कि वह बुरा है। इस देश के पास मधिक पूँजी नहीं है।"

तुलनाएँ अप्रिय होती है, कहाबत है कि ऐसी तुलनाओं को शिष्ट भाषा में 'पक्षपातपूर्ण तुलनाएँ' कहा जाता है। इसीलिए यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भेने इस तरह की क्लेशप्रद तुलनाएँ क्यों की है। वह इसलिए कि में अपनी एक भावना को ही नहीं, उस भावना के कारणों को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। 'विश्व इतिहास की भलक', 'हिन्दुस्तान की कहानी' अथवा नेहरू की 'जीवनी' पढ़कर मेरे कुछ देशवासियों को भारत से ईष्यां होती है। और यह क्या स्पष्ट नहीं कि क्यों होती है? हमारे भूतपूर्व शासक हमें निराशा और लालच का पाठ पढ़ाते रहे। हमारे वर्त्तमान नेता हमें बिना किसी महान् आदर्श या आशा के, केवल धैर्यपूर्वक कुछ असुविधाएँ सहने के लिए समभाने में ही एक गर्व करते है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमें उस राष्ट्र से ईप्यां हो, जिसे आज ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त है जो मानव मात्र के अतीत और वर्तमान दु:ख-दर्द से परिचित है लेकिन फिर भी उसकी 'अन्तहीन प्रगति की सम्भावनाओं' से उत्प्रेरित है। हम में से कुछ अगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही अधिकार भी जता सकते, तो ईर्ष्या करने के स्थान पर नाता बतलाते, दावा करते कि नेहरू भारत का नेता नही, विश्व का नेता है।

'कितना अच्छा है जीना और कर्मरत होना'....हाँ, सचमुच अच्छा है जीना, जब जीवन का अच्छापन, एक व्यक्ति की वाणी और कर्म के रूप में, मानवों के शासन-संचालन में भागी होता है....

फ़रवरी १६४६



# इतिहासकार नेहरू

#### के० एम० पणिकर

पंडित नेहरू के भारत के बोध ('हिन्दुस्तान की कहानी') को इतिहास कहना कदाचित् ग्रनुचित होगा, फिर भी भारतीय जाति के इतिहास की यह प्रथम तथा सर्वोत्कृष्ट व्याख्या है। जब से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का जागरण हुग्रा, भारतवर्ष के एक ऐसे इतिहास की माँग बढ़ती गयी जो टेलीफोन डाइरेक्टरी की भाँति नामों का संग्रह ग्रथवा शासकों के वंशों का नीरस वर्णन न हो कर हमारे अतीत को इस प्रकार उपस्थित करता कि हमें अपने प्राचीन गौरव तथा सांस्कृतिक दाय का कुछ भास मिल सकता। विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गयी जितनी पाठच पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलती थीं उनसे यह प्रकट होता था कि उन लेखकों का एक मात्र उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि ग्रंगों के ग्राने के पूर्व यहाँ 'भारतवर्ष' ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं ग्रीर यह तो उनका ग्रनुग्रह था कि उन्होंने हमारे लिए भारतवर्ष का निर्माण किया। ऐसी पुस्तकों द्वारा ग्रपने इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् हम में से प्रत्येक को 'भारत का बोध' स्वयं करना पड़ता था। में नहीं समफता कि यह कहना ग्रत्युक्ति होगी, कि भारतवर्ष की ऐतिहासिक प्रक्रियाग्रों को कुछ ग्रंश तक समफने तथा ग्रपनी पाँच हज़ार वर्ष की सांस्कृतिक परम्परा का मूल्यांकन करने का प्रयास हम सभी के लिए एक प्रकार का ग्राध्यात्मक उद्योग होता था। इस प्रयास के कुछ ग्रद्भुत परिणाम होते रहे। कट्टरपन्थियों ने भारतवर्ष को वैदिक युग से ग्रमिश्न समफा। हिन्दू राष्ट्रवादियों ने गुप्त काल के गौरय पर ग्राधारित कल्पना से एक दूसरे ही भारतवर्ष की उद्भावना की; ग्रीर मुसलमान जनता महमूद ग्रजनी के पूर्व के भारतीय इतिहास के बारे में सोच ही नहीं सकी, उसके लिए भारतीय संस्कृति मुगलों के वैभव का पर्याय रही।

श्रपनी पीढ़ी के श्रन्य बहुत-से लोगों की भांति पंडित नेहरू ने भी राष्ट्रीय जागरण से उत्पन्न परिस्थितियों द्वारा प्रेरित हो कर यह साहसपूर्ण शोध-यात्रा प्रारम्भ की । इस प्रयास के सफल समापन से उन्हें जो कुछ उपलब्ध हुई, उसे उन्होंने दूसरों के सम्मुख उपस्थित किया । श्रन्थकार में मार्ग टटोलते हुए शिक्षित लोगों को, जो श्रपने जीवित श्रतीत को समभने का प्रयास कर रहे थे, सहसा ऐसा श्रनुभव हुश्रा कि जिस भारतवर्ष की वे तलाश कर रहे थे उसकी स्पष्ट रूप-रेखा मूर्त हो श्रायी है ।

यतएव नेहरू की 'भारतवर्ष की कहानी' वास्तव में एक तीर्थयात्रा ('पिल्सिम्स प्रोग्नेस') है। इस की महत्ता उसके निर्धारित तथा व्यवस्थित ऐतिहासिक वृत्तान्त में अथवा उसके साहित्यिक सौन्दर्य में उतनी नहीं है, न इसी बात में कि इसमें हमें भारतवर्ष के असम सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के विकास के प्रति तर्कवादी मार्क्सीय परम्परा की एक ग्राधुनिक मेथा की प्रतिक्रिया मिलती है। इसकी वास्तविक उपयोगिता तो इस बात में है कि इसने भारतीय इतिहास के नाम से समसे जाने वाले असमबद्ध घटनाक्रम को एक दृश्य-परम्परा में गूँथ दिया है। युगों से चले ब्राने वाले भारतीय दृश्य का ऐसा अवलोकन करने का हमें यह पहला अवसर दिया गया है, और वह भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका वृध्यिकोण अतीत के प्रति निरा श्रद्धालु नहीं है बल्क निरपेक्ष समीक्षा का है; मूल्यवान और अच्छे की सराहना करने तथा बुरे और मूल्यहीन को त्यागने के लिए तैयार है। इसीलिए 'भारत की कहानी' को हम एक निजी दस्ता-वेज कहते हैं। इसके पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई वैज्ञानिक 'अलादीन की गुफा' का अनुसन्धान कर रहा हो। एक अद्भुत रोमांचकारी अनुभव होता है जब सहसा ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बहुमूल्य, सुन्दर तथा प्रेरणादायक हैं। यही व्यक्तिगत विशेषता इस पुस्तक को साधारण इतिहास से अधिक मूल्यवान बना देती है। इसी विशेषता का परिणाम है कि पढ़ते समय पाठकों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं लेखक की अनुभूतियों के सहभोनता है और उसके साथ भारत का शोध कर रहें हैं।

इतिहास के सीमित तथा विशेष अर्थ में भी 'भारत की कहानी' एक ग्रसाधारण कृति हैं। भारतवर्ष के विगत कालीन जीवन का शायद ही कोई पहलू होगा जो इस पुस्तक में ग्रखूता रह गया हो। चाहे भारतवर्ष के सामाजिक संगठन का विकास हो प्रथवा यहाँ के दर्शन की विभिन्न परम्पराएँ; राजनीतिक पृष्ठभूमि या कला, साहित्य तथा सम्यता का विकास; राष्ट्र की उन्नति और हास की प्रक्रिया, सभी पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वास्तव में, देश की शिवत तथा दुर्बलता का पूर्ण अध्ययन इस पुस्तक में मिलता है। सृजनात्मक कार्य के युगों का विशद वर्णन है, राज-वंशावित्यां तथा सम्राटों की विजय-गाथाओं को ग्रवश्य गौण स्थान दिया गया है। विदेशी इतिहासकारों और उनकी देखादेखी हमारे देश के पाठच-पुस्तक-रचियताओं ने जिन कृतिम 'कालों' या युगों में हमारे इतिहास को बाँट दिया था उनका तो यहाँ कुछ जिन्न ही नहीं ग्राता। भारतीय ऐतिहासिक विवेचन को इस हिन्दू, मुस्लिम तथा ग्रितानी काल-विभाजन ने जितना विकृत किया है उतना कदाचित् किसी एक भावना ने नहीं। इतिहासकार के रूप में पंडित नेहरू की दृष्ट सदैव जन-साधारण पर तथा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास पर रहती है। इस प्रकार ग्राधुनिक काल के १५० वर्ष के इतिहास पर प्रकाश डालते समय उनका विशेष ध्यान ग्राने-जाने वाले गवर्नर-जनरलों पर न जाकर मुख्यतया ब्रितानी शासन के प्रभावों पर जाता है।

'हिन्दुस्तान की कहानी' की प्रमुख विशेषता शायद यह है कि इसमें भारतवर्ष के उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों पर लगातार जोर दिया गया है जो उसके इतिहास में बराबर बने रहे। नेहरू की कल्पना में भारतवर्ष का जो चित्र है उसकी पृष्ठभूमि मुख्यतया एशियाई है; वह एशिया की सम्यता की एक अनिवार्य कड़ी है। अतएव 'भारतवर्ष तथा ईरान' और 'भारतवर्ष तथा चीन' पर विखे गये पुस्तक के प्रारम्भिक खंड सहज ही उत्तर भाग के कमाल पाशा या एशियाई जागरण सम्बन्धी परिच्छेदों से मिल जाते हैं। बिल्क, भारतीय जीवन तथा सम्यता की एशियाई पृष्ठभूमि तथा विभिन्न एशियाई सम्यताग्रों का आपसी सम्बन्ध पुस्तक की प्रधान चिन्ता-धाराग्रों में से है। दक्षिणपूर्वी एशिया तथा बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार, और चीन तथा सुदूर पूर्वीय देशों के जीवन में भारतीय बौद्ध धर्म की देन को नेहरू एशियाई सम्यताग्रों के अन्तःसम्बन्ध का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। नेहरू की चिन्ता-धारा का यह पहलू एशिया की समकालीन इतिहास-प्रगति का सूचक है। अखिल एशिया-सम्मेलन के आयोजन अथवा एशियाई देशों की स्वतन्त्रता के समर्थन की मूल प्रेरणा का स्रोत हमें यहाँ दीखता है। जिस सत्य के बोध से प्रेरित हो कर नेहरू ने चुङ्कि की यात्रा की थी, जिसके कारण उन्होंने सन् १६४७ के अखिल एशिया-सम्मेलन का आह्वान किया और जिसकी प्रेरणा से वह बार-बार हिन्देशिया की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं, उस सत्य की सुन्दर अभिव्यक्ति ग्रन्थ के कुछ अस्वन्त स्फूर्तिप्रद और भव्य अशों में हुई है।

नेहरू ने किसी नयी ऐतिहासिक गवेषणा का दावा नहीं किया है। उन्होंने इस सत्य को एक बार पुनः सिद्ध किया है कि गवेषणा द्वारा इतिहासकार केवल तथ्यों को प्राप्त कर सकता है किन्तु इतिहास को प्रेरणा-क्षोत बनाने के लिए तथा दूसरों तक जाति की प्रगित का मूल सन्देश पहुँचाने के लिए जो गुण ग्रावश्यक है, यह उनमें प्रायः नहीं होता जो किसी विशेष घटना या काल की ही सूक्ष्म छानबीन करते रहते हैं। केवल गवेषणा करने वालों ने कभी भी यहुम्ल्य ऐतिहासिक साहित्य की रचना नहीं की। यह काम सदैव ऐसे ही कर्मट व्यक्तियों द्वारा हुमा है जिन्होंने प्रपत्त देश के जीवन में कुछ सिक्त्य भाग लिया है। यूसिडाइडिस, गिवन या मैकॉले न तो इतिहास के ग्रध्यापक ये और न गवेषणा करने वाले। ग्रपना जीवन इन्होंने पुस्तकालयों की चारदीवारी में या राजपट्टों के ग्रध्ययन में नहीं बिताया। क्लैरेंडन ने तो ग्रपनी विणत कितनी ही घटनाओं में स्वयं सिक्त्य भाग लिया था। टेन एक ख्यातिश्राप्त राजनीतिक नेता था। वास्तव में इतिहास को सजीव बनाने तथा पाठकों को ऐतिहासिक विकास का बोध कराने के लिए ग्रावश्यक है कि लेखक को सार्वजनिक जीवन का कुछ अनुभव हो। जहाँ तक इतिहासकार की सामग्री का प्रवन्त है, वह तो ऐसी ही होगी जिसका संग्रह दूसरों ने किया हो। लेखक तो उस शिल्पी की भाँति है जो प्रयुक्त रंगों के गुण तथा उनको मिलाना भली भाँति जानता है, पर रंग या चिन-फलक स्वयं नहीं तैयार करता। जो लोग 'हिन्दुस्तान की कहानी' को केवल साहित्यक रचना कह कर शिकायत करते हैं कि यह दूसरों द्वारा एकितत तथ्यों पर आधारित है ग्रौर मौलिक बिल्कुल नहीं है, वे इस बात को भूल जाते हैं कि इतिहास की मौलिकता सुख्यतया तथ्यों को प्रस्तुत करने, उन्हें परम्परा में बैठाने, तथा ऊपर से ग्रसम्बद्ध जान पड़ने वाली घटनाओं के ग्राधार-

or not? Hardly a refuseres to what one me through to, hardly a Thought of real cause.

Never in the long range of history has the world been in such a state of floor as it is loday. Hever has there been ea. much anxions quastioning, so much doubt and beroldement, so much examining of old institutions, existing ills and suggested remedies. There is a continuous process of change and revibetion going on all over the world, and everywhere anxious states men are almost attin wito and and grope about in the dark. It is obvious that we are a fast of this great world problem and must be affected: - by would events. and yet, finding for the attention faid to These execute in his in , one would not think so. Najor sounts are recented in the news a columns of papers but letter allereft is made to see behind and bareatottem, to universland the forces that are stating and re-forming the would before on eyo, to comprehend the concentral nature of socials, acommie, and political reality. History, whether part or present, becomes just a maje when with little rhyme. or reason, and with no lesson for us which myshe guide our flature path. On the guily-dested spicial stage of India a Sulland phantom figures come and to , having for a While as great statemen; Round Tatlers fit about like fall Shadows of three who created them, enjoyed in printer and interminable talk which interests rabady and affects

जवाहरळाळ नेहरू का हस्तळेख

पंडित जजमोहन व्यास के सीजन्य से

is her to save the vertex interests the option clame or groups, if then main divusion, apart from feating, is self-praise. Others, blissfully ignorant of all that has happened in the Coll half century, stee (all in home application the forgon of The Webrian age and one surprised and resentful that notody littles to theme. Even the narmyth fammer of war and revolution and would change has failed to produce the slightest doct on their remarketly hard heads. Yet Their hide veoter interests under corresi B) commodine or even nationalism. and them there is the vapue but passind nationalism of many who find present conditions intolerable and brings for national fullown without clearly realising what so form that fulsom will call here, as in many This countries the world tobe. And those there are a reverse of those accompanions with spector of a gramy nationalism - an idealism, a mysticism, a feeling of exaltation, a belief in the mission of one's country, and something of the nature of relying revindion. Essentilly all these are middle class phenomena.

quartings is of armae responsibles the our publics much wither he those operation or of source. The former of mitingulation has a regime or argument or legic; the latter is feeting traced on always of Atheryth and reasoning and has no resone the for value interphies idealistic or religious or sentimental.

जवाहरलाल नेहरू का हस्तलेख

भूत सम्बन्ध का पता लगाने में है। इस अर्थ में 'हिन्दुस्तान की कहानी' एक महान् मौलिक रचना है जो सर्वोत्कृष्ट अर्थ में इतिहास है।

भारतीय इतिहास की व्याख्या लिखना ही एक बहुत बड़ा काम था। उस व्याख्या में एक साहिसक खोज-यात्रा का, एक नयी दुनिया में प्रवेश करने का उत्साह और कौत्हल उत्पन्न करना, और साथ ही राष्ट्र के हृदय में भविष्य के प्रति ग्राशा और विश्वास का संचार करना साधारण इतिहासकार की सामध्ये के बाहर के काम हैं। इस-लिए 'हिन्दुस्तान की कहानी' को स्वयं भारतीय इतिहास में एक घटना कहना अनुचित न होगा। नेहरू भविष्य ही को महत्त्वपूर्ण समभते हैं, और विगत पाँच हजार वर्षों की कहानी उस भविष्य को भूमिका प्रदान करती है। इस भूमिका को यद्यपि विस्तृत तथा परिपुष्ट कृति के रूप में उपस्थित किया गया है तथापि यह भूमिका ही रह जाती है। मुख्य वस्तु तो भविष्य, ग्रागे की योजना है, जो प्रधानता पाती है। वया यही इतिहास का शुद्ध वृष्टिकोण नहीं? निस्सन्देह किसी मर चुकी सभ्यता का वर्णन केवल ग्रतीत तक ही सीमित रहेगा; पर एक जीवित राष्ट्र के ग्रतीत का वर्णन कितना ही गौरवपूर्ण तथा स्फूर्तिप्रद वयों न हो, ग्रन्ततः भूमिका मात्र है; वास्तविक महत्त्व तो जीवित वर्त्त-मान तथा भविष्य का ही है। ग्रतीत के बारे में यह दृष्टिकोण निम्नलिखित उद्धरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है, जो कदाचित् पुस्तक के सर्वोत्कृष्ट सन्दर्भों में से एक है:

"पूर्व तथा पश्चिम के प्रत्येक देश प्रथवा जाति का प्रपना एक व्यक्तित्व, एक सन्देश रहा है, ग्रीर प्रत्येक ने ग्रपने-ग्रपने ढंग से जीवन की समस्याग्रों को सुलक्ताने का प्रयास किया है। यूनान की देन स्पष्ट, निश्चित और अपने ढंग की अद्वितीय है; वैसी ही भारत की, चीन की तथा ईरान की है। प्राचीन भारत भीर प्राचीन यनान एक से भिन्न थे, फिर भी उनमें एक नाता था, ठीक उसी प्रकार जैसे वडी विभिन्नताओं के रहते हुए भी प्राचीन भारत तथा चीन में विचार-साम्य का नाता रहा। सभी का द्षिटकोण समान रूप से उदार, सहनशील, तथा सर्वेश्वरवादी था। सभी जीवन तथा प्रकृति की विविधतामों भीर साश्चर्यजनक सौन्दर्य में ग्रानन्द और रस लेते थे। सभी कला-प्रेमी थे, सभी में किसी भी प्राचीन जाति के संचित ग्रनुभव से प्राप्त होने वाला ज्ञान समान रूप से था। प्रत्येक ने ग्रपनी जातीय प्रतिभा के ग्रनुसार, ग्रपनी परिस्थित-जन्य शिक्तियों से प्रभावित हो कर विकास किया, ग्रतः प्रत्येक ने जीवन के किसी एक पहल पर दूसरों की यपेक्षा यधिक जोर दिया। यही याग्रह का भेद उनकी विविधता का कारण रहा। युनानियों ने, साम्-हिक रूप से, वर्तमान को अधिक महत्त्व दिया, और अपने ग्रासपास बिखरी हुई प्राकृतिक विभृति तथा ग्रपनी कलाकृतियों में प्रानन्द तथा सिद्धि का स्रोत पाया। भारतीयों ने वर्तमान के साथ सामंजस्य में प्रानन्द प्राप्त करने के अलावा अधिक गहरे पैठने की भी कोशिश की। उनकी बृद्धि और अतिभा गम्भीर आध्यात्मिक जिज्ञासा की ग्रोर भकी। चीनी जाति इन जिज्ञासाम्रों का महत्त्व ग्रीर प्रौचित्य स्वीकार करके भी उनमें उलभ जाने से बचती रही। ग्रपने-ग्रपने ढंग से सबने जीवन की सम्पर्णता तथा उसके सीन्दर्य को ग्रभि-व्यक्त करने का प्रयास किया। इतिहास साक्षी है कि जीन तथा भारत की सभ्यता की नींव प्रधिक गहरी ग्रौर दढ़ थी, ग्रौर जनकी स्थायित्व-शिक्त ग्रीधन थी; जड़ों तक भक्तभोरी जाकर ग्रौर हासगत हो कर भी वे श्रभी तक कायम है, यद्यपि भविष्य धुँचला और श्रनिश्चित है। प्राचीन यूनान अपनी स्याति तथा चमक के बावजूद अधिक दिनों तक न टिक सका, उसकी देन उसके अवकोषों और परवर्ती संस्कृतियों पर उसके प्रभाव में, या उस ग्रल्पकालीन जीवत-दीप्ति की समृति में ही रह गयी है। सम्भवतः वर्तमान में श्रधिक लिप्त रहने के कारण ही वह अतीत हो गया।

"यद्यपि आज यूरोप वाले अपने को यूनाती संस्कृति की सन्तान बताते हैं, पर भावना तथा दृष्टिकोण में यूरोप के राष्ट्रों की अपेक्षा भारत प्राचीन यूनान के अधिक निकट हैं। इस बात को हम प्रायः भूल जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसी धारणाएँ बना ती हैं जो स्वतन्त्र और युक्ति-संगत विचार में अधिक होती हैं। कहा जाता है कि भारत धामिक है, दार्शनिक-आध्यात्मिक हैं, कि वह सांसारिक निन्ता से परे भविष्य तथा परलोक की कत्पनाओं में बूबा रहता है; ऐसा ही हमें सिखाया जाता है, और शायद ऐसा सिखानेवाने यह भी चाहते हैं कि भारत अब भी विचार तथा कल्पना के इस सागर में बूबा रहे, ताकि इन

कल्पनालोक-वासियों से छट्टी पाकर वे संसार का प्रभुत्व कर सकें ग्रौर उसके सुख भोग सकें। भारत ग्रवहर ऐसा भी रहा है, पर इसके ग्रितिरक्त भी बहुत कुछ रहा है। उसने शैशव काल का भोला प्रल्हड़पन, युवावस्था का उन्मुक्त ग्रात्मदान तथा सुख-दुःख के लम्बे ग्रनुभव से प्राप्त होने वाला विदग्ध ग्रोर परिपक्व ज्ञान, सभी जाना है; ग्रौर वार-वार इस शैशव, यौवन तथा वार्षक्य के चक्र को फिर-फिर चलाया है। युग-भार ग्रौर विस्तार से भ्राक्तान्त हो कर वह कुप्रथाग्रों तथा रूढ़ियों का शिकार हुग्रा; कितने परोपजीवियों ने उसका रक्त चूसा; पर इस सब से नीचे उसकी युगों-युगों की शक्ति तथा एक प्राचीन जाति का ग्रवचेतन विवेक बना रहा। क्योंकि यद्यपि हम ग्रातिप्राचीन है ग्रौर स्मरणातीत शताब्दियाँ हमारे कानों में अपने रहस्य कह जाती है, तथापि ग्रतीत की स्मृतियों ग्रौर स्वप्नों को जीवित रखते हुए भी हम ग्रपना जीवन पुनः प्राप्त करते रह सके हैं।

"भारत को इस लम्बे असें तक जीवित और गितमान रखने का श्रेय किसी गुप्त सिद्धान्त अथवा गूढ़ ज्ञान को नहीं वरन् एक सुक्ष्म मानवता, एक बहुमुखी उदार सस्कृति, और जीवन तथा उसके रहस्यों के गहरे दर्शन को रहा। उसकी प्रचंड जीवन-शक्ति युगों-युगों से उसकी कला प्रौर वाङ्मय में प्रवाहित होती रही है, यद्यपि उसका अल्पांच ही हमें प्राप्त है और बाक़ी मानयीय वर्बरता या प्रकृति द्वारा विनध्ट किया जा चुका है। एलिफेंटा की गुफाओं की 'त्रिमूर्सि' मानों भारत की ही बहुमुखी प्रतिमा है—समर्थ, दीप्तनेत्र और ज्ञान-विवेक-संयुत । अजन्ता के चित्र जीवन की कोमलता और सौन्दर्य के प्रेम से ओतप्रोत होते हुए भी हमें ज्ञा किसी गूढ़ अपर तत्त्व की ओर इंगित करते है।"

इन पंक्तियों से हमे इतिहासकार नेहरू की विशेषताएँ मिलती है; उनकी ग्रन्तर्शष्ट्रीयता, विश्व की भूमिका पर उनका भारत का चित्रण, वर्तमान में परिणत हो कर भविष्य की ग्रीर प्रवाहित होते हुए ग्रतीत की उनकी परिकल्पना, तथ्यों पर उनका ग्रधिकार, भारत के इतिहास का केवल उज्ज्वल ग्रीर गौरवमय पक्ष देखने वालों के प्रति उनका ग्रसन्तोप, उनकी सजग राष्ट्रीयता तथा निर्मल ग्रास्था। एक महान् इतिहासकार में इनके श्रतिरिक्त ग्रीर क्यांगृण ग्रमेक्षित है ?

मार्च १६४६



### साहित्यकार नेहरू

### हुमायूँ कबीर

एक लेखक की परख अन्ततोगत्वा उस गनुष्य की परख है। कुछ समय के लिए हम इस तथ्य की उपेक्षा भन्ने ही कर जायें, किन्तु अन्त में हमें यह स्थीकार करना ही पड़ेगा कि एक लेखक अपनी रचनाओं में अपने आपको ही अभिव्यक्त करता है। वह अपने से बच कर भागना भी चाहे तो अन्त में अपने जीवन के केन्द्र की ओर ही खिच आता है। वह यस्तु को निरपेक्ष भाव से देखने का यत्न कर सकता है, किन्तु वस्तु तो वहीं है जो कि वह देखता है। उसकी मानसिक पीठिका, चरित और शिक्षा-दीक्षा उसकी अपनी होते हुए भी उसके बाह्य जगत् का स्वरूप निर्धारित करती है। सक्षेप में जितना ही वह अपने व्यक्तित्व को देवाने की चेट्टा करेगा उतना ही वह उभरेगा।

यह अमोघ नियम सभी कवाकारो पर लागू होता है। कुछ लोग उससे त्राण पाने का व्यर्थ प्रयत्न करते है। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप ये अपनी आन्तरिक चिन्ता-घारा ओर उसकी बाहा अभिव्यवित के बीच एक दीवार खड़ी कर लेते है। इरासे अस्पष्टता का जन्म होता है जो अन्ततः अपने प्रति सचाई के श्रभाव की द्योतक है। कभी-कभी दुर्वल कलाकारों को सगाज इस कृतिमता के लिए बाध्य कर देता है। तब उनकी श्रान्तरिक प्रेरणा श्रीर बाह्य प्रतिबन्धों के अनवरत संघर्ष से उनकी कृतित्व-शक्ति का स्वारा हो जाता है।

नेहरू के लेखन की यह एक प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने बन्धन कभी स्वीकार नहीं किया। मनुष्य के,
ग्रोर फलत लेखक के नाते, मात्मगत भावों के प्रति पूर्ण सचाई उनका प्रमुख गुण है। उनकी ग्रभिव्यंजना ग्रीर उनके
विचारों में विम्ब-प्रतिबिम्ब भाव विद्यमान रहता है। उनका विचार भावना में ग्रीर भावना कर्म में प्रतिबिम्बत
होती है। भावना की इस प्रतिग्रियात्मक तीन्नता के कारण साधारण व्यक्ति चिकत ग्रोर परेनान हो उठते है; कोई
उन्हें बदिभिजाज ग्रीर कोई धमंडी कहने लगता है। लोग यह नहीं समभ पाते कि यह बदिभिजाजी या धमड नहीं,
उनके भीतर के कलाकार की ग्रभिव्यक्ति है। कलाकार में ग्रनुभूति ग्रीर ग्रभिव्यक्ति एक साथ ही जन्म लेती है।
भावन ग्रीर भावना का प्रत्यक्षीकरण, एक ही जिया बन जाते हैं।

अपने प्रति सचाई के कारण ही स्पष्टता थौर शिक्त का जन्म होता है। ये गुण नेहरू जी की लगभग सभी रचनाओं को विशिष्ट करते हैं। उनकी कृतियों में एक बल श्रौर सरलता हैं जो पाठकों को पहले अपनी श्रोर खीचती श्रौर फिर मुग्ब कर नेती हैं। इसका यह भी तात्पर्य हैं कि उनके मन में कोई आन्तरिक संघर्ष या विभाजन नहीं हैं। प्राकृतिक दृश्य हो या मानवी अनुभव, उनकी प्रतिविया में उनका व्यक्तित्व निखर उठता है। पर्वत उन्हें मोहित करते हैं, सूर्यास्त उनके स्मृति-पटल पर श्राकृति हों। अपनी सूक्ष्म सबेदनशीलता की द्योतक स्कृमार भीर भावपूर्ण शैली में वह उन सब पर लिखते हैं।

अपने प्रति सचाई ही मनुष्य के व्यक्तित्य को सहिलब्दता और समन्वय प्रदान करती है। नेहरू जी की जीवन-गाथा में इस बात का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। बन्दी-जीवन मनुष्य के चरित्र की कसौटी है—उसमें निहित्त शारीरिक यातनाओं के कारण उतनी नहीं, जितनी कि उससे मनुष्य के मानसिक सन्तुलन पर जोर पड़ने के कारण। सामान्य जीवन से अलग और अपने साथी-सिगयों से मिलने का अवसर न पाने से मनुष्य को अपने चरित्र-बल और इच्छाशितत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बलात् आरोपित निष्क्रयता उस पर एक जबरदस्त आर डालती है; बल्कि व्यक्ति की जीवनीशित्र और अन्तः प्रेरणा जितनी ही प्रबल होती है यह भार भी उसी अमुपात में गुस्तर होता है। यही कारण है कि यदि जेन में अनेक राजनीतिक नेताओं की आतिमक सकत कुंठित नहीं हो जाती तो उनका स्वास्थ्य अवस्थ खराब हो जाता है। किन्तु नेहरू जी अपने बन्दी-जीवन से अनाहत निकल आगे। यह इसीलिए सम्भव हुआ कि उनके व्यक्तित्व में कर्पना और इच्छाशित समित्रित और संदिनेष्य रहीं। जब

गित श्रीर कर्म के रूप में इच्छाशक्ति का निकास न हो सका, तो कल्पना शिवत ने उनके मानसिक श्रीर भावात्मक जीवन को ही वास्तविकता का रूप दिया।

नेहरू जी की कल्पनाशक्ति ही उन्हें राजनीतिक जीवन की श्रोर खींच लायी थी। सात्त्विक रोष या समयेदना के कारण ही कलाकार इस ग्रोर ग्राये है। साधारण मनुष्य में वर्तमान ग्रनीतियों के प्रति रोष कुछ समय बाद मन्द पड़ जाता है; कलाकार को ऐसे चैन नहीं मिलता। समय की गित ग्रीर ग्रनुभव का विकास उसकी भावनाग्रों को इतना तीव्र कर देता है कि वह ग्रपने काल्पनिक जगत् में सन्तुष्ट रह ही नहीं सकता। दु.खों के प्रति रोष समवेदना की भी यही निष्पत्ति होती है। फिर कलाकार ग्रपने व्यक्तित्व की सीमा में बँधा नहीं रह सकता। प्रत्युत, उसे ग्रन्छा लगे या न लगे, वह युद्ध के मोर्चे पर श्रागे बढ़ जाता है। किन्तु उस समय उसकी कलाकार-चेतना मर नहीं जाती। उसके संघर्षों में भी एक कल्पनातत्व रहता है जो उसे मुख्यतः व्यावहारिक व्यक्ति से ग्रलग करता है। व्यायहारिक राजनीतिक भले ही दु:ख-दैन्य ग्रीर ग्रन्थाय के साथ समभौता कर ले, किन्तु कलाकार, राजनीतिक या नेता ऐसा कभी नहीं कर सकता।

राजनीति में कल्पनापूर्ण श्रौर व्यावहारिक दृष्टिकोणों का भेद सहानुभूति के भी दो प्रकारों से प्रकट होता है। व्यावहारिक व्यक्ति तो तात्कालिक विषयों से सम्बन्ध रखता है। इस मामले में वह जन-साधारण के साथ है। प्रत्येक देश में, श्रौर विशेषतः भारतवर्ष में, वह श्रपनी ही चिन्ताओं श्रौर दुःखों के बोभ से दवा रहता है। श्रपने जीवन की ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कर लेने पर उसमें दूसरों के सुख-दुःख के सम्बन्ध में सोचने की शक्ति नहीं रह जाती। जिन स्त्री-पृष्ट्यों को उसने देखा नहीं उनके प्रति वह ग्रधिक से ग्रधिक चलती हुई सहानुभृति रख सकता है। कलाकार की वात ही दूसरी है। कल्पनाशक्ति द्वारा जाने गये दुःख उसके लिए उतने ही स्पष्ट श्रौर सजीव होते हैं जितने श्रपने श्रनुभूत दुःख। उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव होती है जितनी वास्तव में देखें गये दुःखों के प्रति। दुःखों ग्रौर यातनाग्रों के प्रति कलाकारवाली संवेदनशीनता के कारण ही नेहरू जी मानव की यन्त्रणा के समाचारों से इतना ग्रधिक विचलित हो जाते हैं कि उनके देशवासियों को ग्राइचर्य होता है। वे उसे उनकी श्रन्तर्राष्ट्रीयता कह कर उसकी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। किन्तु सीधी-साधी बात यह है कि दुःख मात्र की समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण मानववादी है।

नेहरू जी के समस्त राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ उनके व्याख्यानों में भी कलाकार वाली शंवेदनशीलता एक विशेषता उत्पन्न कर देती है। यों तो कलाकार सदा से संकोची और ग्रात्मकेन्द्रित माने जाते हैं, किन्तु मनोवैज्ञा-निक क्षितपूर्ति के ग्रद्भुत नियम के ग्रनुसार, वे ग्रपने भावो ग्रौर विचारों का संसार के सामने निशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। बाह्य संसार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया वे प्राय: रेखा, रंग या शब्दो द्वारा प्रकट कर सन्तोष प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु कुछ विरलों की प्रतिक्रिया इतनी तीन्न होती है कि उसकी ग्रभिव्यक्ति मात्र से उन्हें सन्तोष नहीं होता । वे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करके उस वातावरण को ही बदल डालना चाहते हैं जिसने उन्हें उत्तेजित किया है। उस समय कलाकार राजनीतिक योद्धा के रूप में परिणत हो जाता है। किन्तु कलह ग्रीर संघर्ष के बीच भी वह कलाकार बना ही रहता है। ग्रौर सार्वजनिक जीवन के कलाकार का नेहरू जी की ग्रपक्षा ग्रधिक पूर्ण उदाहरण इतिहास में शायद ही मिले।

नेहरू जी की समस्त रचनाग्रों में तीत्र सौन्दर्यात्मक ग्रनुभूति और मानवी क्रियाकलाए में उनकी व्यापक एचि के बीच एक सूक्ष्म संतुलन मिलता है। उनकी सर्वप्रथम रचना, 'पिता के पत्र पुत्री के नाम', स्पष्टतः संसार के जन्म ग्रीर विकास की कहानी है। किन्तु भूगर्भ ग्रीर जीवन-विज्ञान के वर्णनों के बीच-बीच में उनकी निजी ग्रनुभूति व्याप्त है। उनकी लेखनी ग्रहों के विशाल जीवनचक्र से हमारी व्यक्तिगत ग्राशाग्रों ग्रीर निराशाग्रों का निकट सम्बन्ध स्थापित कर देती है। फलतः हमारे जीवन के दुःख-सुख विश्व के व्यापक जीवन से एकाकार हो काल की परिवर्तन-शीलता से परे स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। व्यक्तिगत प्रतिक्रियाग्रों और विश्वचक्र के बीच ग्रान्दोलित होने वाली गित का ग्रन्त कभी नहीं होता। यदि प्रमाण की ग्रावश्यकता है तो यह एक ग्रौर प्रमाण है जो नेहरू जी के संशिकष्ट व्यक्तित्व की ग्रपार सजीवता का द्योतक है।

'विश्व इतिहास की भलक' और उसकी परम्परा में रिचत 'हिन्दुस्तान की कहानी' में व्यक्ति और संसार के

प्रति उनका वही दृष्टिकोण मिलता है। विश्व इतिहास की भलक' में सधी और कुशल तूली से एक विस्तृत चित्रपट पर मानवजीवन का चित्र खींचा गया है। उसमें कुछ गहरे रंगों के लगाने मात्र से युगों का जीवन-दृश्य उभर श्राया है। किन्तु लेखक उसमें सर्वत्र व्याप्त है और संसार की दृश्य-परम्परा उसकी ग्रपनी दृश्य-परम्परा है। इतना ही नहीं, मनुष्य के उत्तेजनापूर्ण जीवन-व्यापारों के बीच एक ग्रभिभूत कर लेने वाली ग्रत्यन्त स्वाभाविक सरलता के साथ नेहरू ग्रपनी व्यक्तिगत भावनाओं का निवेदन, या कि ग्रपने जेल के ग्रांगन में एक श्रकेले फूल के प्रस्फुटन का वर्णन भी करते चलते हैं। एक दृष्टि से प्रत्येक कला सूक्ष्म है, वह व्यक्तित्व के चौखटे में जड़े दर्पण में देखा गया वास्तविकता का प्रतिबिग्व है। नेहरू जी के लेखन में जेल-जीवन की सीमाएँ उस पर एक दूसरे चौखटे की तरह हैं। किन्तु वह दर्पण सवैव उस कलाकार का स्वच्छ व्यक्तित्व है जिसकी चेतनता जेल-जीवन से मन्द नहीं पड़ सकती।

व्यक्तिगत और विश्ववयापी का यह सामंजस्य उनकी 'हिन्दुस्तान की कहानी' में भी प्रत्यक्ष है । वास्तव में यह रचना जितनी भारत की शोध है उतनी ही नेहरू की भी । दोनों में कोई विरोध नहीं । प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वह केन्द्र-बिन्दु है जिसमें समस्त विश्व का जीवन प्रतिबिग्वत होता है । साधारण मनुष्य इस प्रतिबिग्वन का अनुभव नहीं कर पाता । किन्तु कलाकार के लिए यह एक सचेष्ट किया है जो उसकी कृति को एक निश्चित उद्देश्य और सार्थकता प्रदान करती हैं । टी० एस० एलियट का कथन है कि एक वास्तिवक कलात्मक कृति पूर्ववर्ती परम्परा से प्रभावित ही नहीं होती, वरन् उसमें भी कुछ परिवर्तन उपस्थित कर देती हैं । इस प्रकार कला-जगत् में कार्य-कारण वाले लौकिक नियम की अवहेलना हो जाती हैं । थोड़ा-सा विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि एलियट के कथन का विरोधाभास केवल ऊपरी हैं । कलात्मक कृति का अस्तित्व मनुष्य के मन में होता हैं । हमारे नवीन कलात्मक अनुभव पर पूर्व संचित अनुभव का असर पड़ता है । एक बार अनुभवगम्य हो जाने से वह हमारे अस्तित्व का अंग बन जाता है और प्राचीन मूल्यों के प्रति हमारी धारणा तक को प्रभावित करता है । इस प्रकार नवीन कलात्मक अनुभृति हमारे पिछले कला-सम्बन्धी मूल्यांकन में परिवर्तन उपस्थित कर देती हैं । इसीलिए 'हिन्दुस्तान की कहानी' नहरू जी के अपने अनुभव-जगत् की रोचक कहानी भी है । यही कारण है कि यह पुस्तक इतनी शीझ इतनी लोक-प्रिय हो सकी ।

किन्तु साहित्य-जगत् में नेहरू जी की सर्वोत्तम कृति उनकी ग्रात्मजीवनी 'मेरी कहानी' है। वह गीतिकाव्य ग्रीर महाकाव्य का सम्मिश्यण है श्रीर उनके लेखन-कला-सम्बन्धी तथा मानवी अनेक गुण प्रदिश्ति करती हैं। उनके श्रपने जीवन की कहानी राष्ट्र और उसके स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी में घृल मिल गयी है। उसमें एक नवीन राष्ट्र की प्रसव-वेदना की तीव्रता प्रत्येक पृष्ठ को रंगनेवाली व्यक्तिगत दुःखानुभूति की तीव्रता की समकक्षता रखती है। प्रत्येक पृष्ठ में सचाई, स्पष्टता भीर श्रोज है। इससे भी श्रीधक उसमें उनके भावों की सुकुनारता है जो लगभग वर्णनातीत है। इतने तथ्यों के स्पष्ट निरूपण और व्यक्तियों या समस्याओं के निरपेक्ष विश्लेषण में उनकी कोई और रचना इसकी बरावरी नहीं करती। किन्तु इतने पर भी सम्पूर्ण रचना भीतरी शोध श्रीर जिज्ञासा के भाव से श्रनुप्राणित है। यह जिज्ञासा-भाव ही कलाकार को पैगम्बर, पूजारी और शासक से श्रनग करता है।

भारतवर्ष के राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास की वृष्टि से 'मेरी कहानी' सर्वोत्कृष्ट हैं और उन महत्त्वपूर्ण दिनों में भारत के भाग्य-निर्मायक स्त्री-पुरुषों के चरित्रों के सहानुभूति-पूर्ण ग्रध्ययन की दृष्टि से श्रिष्टितीय। सम्पूर्ण गांधा में उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का चरित्र सर्वोपिर है और इस प्रकार पुत्र की श्रात्मजीवनी पिता की जीवनी भी है। पिता की प्रकांड मेथा और पौरुष से, बिना लेखक की ग्रोर से वैसी किसी चेंड्टा के, पुत्र की जिज्ञासु और भावुक वृत्ति तुलना हो जाती है। ग्रन्थ में एक भोर जीवन-नाटक के संघर्ष का बोध है, तो दूसरी थोर उतनी ही स्पष्ट भावी घटनाओं की पूर्ण कल्पना और मानव की ग्रन्तः प्रवृत्तियों में गहरी पैठ। गान्धीजी के प्रति नेहरू जी की जो भावनाएँ हैं वे विश्वविदित हैं, किन्तु 'मेरी कहानी' में उन्होंने महात्मा जी को भी ग्रणुवीक्षण यन्त्र से देखा है। महात्मा जी के साथ ग्रपने सम्बन्धों का उसका विश्वविषण ग्राधुनिक राजनीतिक साहित्य में एक ज्वतन्त मनो-वैज्ञानिक श्रध्ययन है।

मानव-सन का गहरा विश्लेषण यदि लेखक को श्रन्तर्मुखी बना देता है तो दूसरी ग्रोर इतिहास के व्यापक ग्रान्दोलन की ग्रनुभृति से उसमें निरपेक्षता भी लाता है। इन दोनों के सम्मिश्रण से ही वास्तव में महान् लेखक बनता है। नेहरू जी की 'मेरी कहानी' में यह सम्मिश्रण इतना प्रत्यक्ष है कि कभी-कभी इस बात का खेद होने लगता है कि एक महान राजनीतिक नेता प्राप्त करने में भारत ने सम्भवतः एक महत्तर लेखक खो दिया है।

महत्ता किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें कुछ ग्रन्तिवरोधी तत्त्व होते ही हैं। परस्पर विरोधी तत्त्वों के सिम्मश्रण से ही प्रतिभा में सजीवता और गहराई उत्पन्न होती है। इसलिए यह ग्राइचर्यजनक नहीं है यदि नेहरू जी की व्यापक दृष्टि कभी-कभी सूक्ष्म सौन्दर्य से चमत्कृत हो उठती हो। ऋतु-परिवर्तन और प्रकाश तथा रंगों की विविधता के प्रति उनकी संवेदनशीलता, शिशु-क्रीड़ा में उनका हार्दिक उल्लास, सायं-प्रातः के सौन्दर्य में लय होने की शक्ति ये सब बातें उनकी संवेदनशील गीति-प्रवृत्ति की परिचायक है। जिन संवेदनशील, गितपूर्ण एवं सजीव शब्दों में उन्होंने श्रपनी अन्तरानुभृतियों को श्रीभव्यक्त किया है, वे उनकी श्रसाधारण कला-चेतना घोषित करते है।

इसके साथ-साथ उनकी समस्त रचनाग्रों में एक सन्तुलन ग्रौर गाम्भीर्य है जो उनकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का परिचायक है। व्यक्तियों ग्रौर समस्याग्रों के अपने ग्रध्ययन में नेहरू जी ने व्यक्ति-निरपेक्ष वैज्ञानिकता लाने की सतत चेष्टा की है। किसी भी प्रश्न का दूसरा पक्ष देखने की उनकी तत्परता के कारण उनके ग्रालोचक उन्हें भारतीय राजनीति का हैमलेट भी कहते रहे हैं। उनके सार्वजनिक जीवन पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, किन्तु उनकी गवेषणापूर्ण ग्रालोचनात्मक ग्रौर जिज्ञासापूर्ण भावना ने उनकी रचनाग्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण ग्रौर विवेकशीलता प्रदान की है जो मुलतः एक वैज्ञानिक व्यक्ति के लक्षण हैं।

'मेरी कहानी' से नेहरू जी ने साहित्य-जगत् में अपने लिए एक स्थायी स्थान बना लिया है। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षों को यह पुस्तक कदाचित् उनके िकसी दूसरे कमें या रचना की अपेक्षा अधिक पूर्णता से अभिव्यक्त करती है। दुःख के प्रति कलाकार की संवेदनशीलता के साथ उनमें अनीति के प्रति एक योद्धा का रोप है। 'मेरी कहानी' में उनके व्यक्तित्व के ये दोनों पक्ष पूर्ण तथा सन्तोषप्रद रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। उनके जोरदार शब्दों से दिलतों के चेहरे खिल जाते हैं। उनकी आवाज अन्धकार में गूँज उठती और हताश व्यक्तियों के मन में नयी आशा का संचार करती है। उनके द्वारा हृदय की दुत तथा क्षणिक अनुभूतियों की अद्भुत सूक्ष्म अभिव्यक्ति सभी संवेदनशील व्यक्तियों के मन पर अपना प्रभाव छोड़ जाती है। सब चीजों को बौद्धिक दृष्टि से देखने पर अत्यधिक जोर देने से उनकी रचनाओं में उदार विवेकमय क्षमा गुण आ गया है जो ज्ञान का सार-तत्त्व है।

समय की तीव गित गीर नाश की ग्रिनवार्यता हमें ग्रस्तित्व मात्र के सम्बन्ध में एक दु:खद भावना से ग्रिभभूत कर देती हैं। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस भावना से बच नहीं सकता। किन्तु एक वीरात्मा मानव-जीवन के गौरव पर जोर देती हुई दु:ख ग्रौर निराणा से ऊपर उठने की चेट्टा करती हैं। महाग् लेखक वही हैं जो मरण की घनी छाया वाली उपत्यका में गुजरते हुए भी उस पार के उज्ज्वल शिखरों को नहीं भूलता। नेहरू जी हममें ऐसे मूल्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं जो दु:ख ग्रौर मृत्यु का सामना करते हुए भी धेर्य, साहस ग्रौर सहिष्णुता की प्रेरणा देते हैं। उनकी रचनाएँ ग्रौर उनका कार्य मानवी गौरव की भावना से ग्रोतप्रोत है। मनुष्य के प्रति उनकी यह श्रद्धा ही उन्हें पीड़ित मानवता का न केवल रक्षक योद्धा बिल्क उसका गायक भी बनाती है।

मार्च १६४६

# निर्वासन और श्रात्मजीवनी

### म्यूरिएल वसी

"स्वयं अपने देश में भी मुफ्ते कभी-कभी निर्वासन का बोध होता है।"
——जवाहरलाल नेहरू

जब मेरी और उससे अगली कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी होंगी और भुलाई जा चुकी होंगी तब भी दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा होगा जिसने पाश्चात्य परम्परा में दीक्षा पा कर अपने जीवन के एक अत्यन्त सूक्ष्म अवसर पर निश्चय किया कि उसे इस जिक्षा-दीक्षा को छोड़कर अपने देश के संघर्ष में कूद पड़ना होगा और चाहे कितने ही बिलम्ब से, एक भारतीय द्रष्टा का बाना पहनना होगा।

इतिहासकार के लिए इसमें राष्ट्र-भावना के नये विवेचन की सामग्री मिलेगी: मनोवैज्ञानिक इसे इस बात का नया प्रमाण समभेगे—अगर प्रमाण की आवश्यकता है तो—िक कोई भी आदर्शनादी अनिवार्यतया दुर्वल पक्ष को ही अपनायेगा।

प्रस्तुत लेखिका का ध्यान इतिहास के नहीं बल्कि ग्रात्मजीवनी के मनोविज्ञान की ग्रीर है; राष्ट्र के नहीं, व्यक्ति के संघर्ष से इतिहास की ग्रीर है। इसी कारण इसके लिए यहाँ नेहरू का या नेहरू की गाथा का उतना महत्त्व नहीं है जितना निर्वासन के प्रतीक का।

नेहरू श्राधुनिक जगत् के नेता की श्रपेक्षा श्रधिक श्रनोखे नहीं है। यह तो सहज ही समभा जा सकता है कि जो व्यक्ति श्रपने समकालीनों से ऊपर उठता है वह सम्पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। लिकन हो या लेनिन, गान्धी हो या चिंचल, बेइजमेन हो या नेहरू, सभी को किसी हद तक श्रपनी दुनिया से श्रलग होना श्रीर उससे ऊपर उठना पड़ता है।

किन्तु जिस ग्रान्तरिक संघर्ष के कारण एक स्पष्ट राष्ट्रवादी निर्वासित-सा हो जाता है, उस संघर्ष का ग्रनुभव करने के लिए ग्रावश्यक नहीं है कि हम भी उतने ही महान् हों। इतना ही यथेष्ट है कि हमारा जीवन दो या इससे ग्रधिक संस्कृतियों में बीता हो। सम्पन्न भद्र-घर्ग के सैकड़ों भारतीयों ने ऐसे घरों में जन्म लिया है जिसमें ग्रंग्रेजी साहित्य, ग्रंग्रेजी भाषा श्रीर ग्रंग्रेजी इतिहास ही शिक्षा-पद्धति में प्राधान्य रहता था। फिर भी इन भारतीय घरों में भी जितानी जातियों के बारे में वही बढ़ा हुग्रा रोष था जिसने कि राष्ट्र-ग्रान्दोलन को जन्म दिया।

यह सम्भव है कि श्रंग्रेजी शिक्षा के गहरे लोकतन्त्री सुकाब ने भारतीय स्वतन्त्रता की माँग और श्रांवर्यकता को बल दिया हो। इसी कारण यह विरोधाभास देखने में श्राया कि हमारे यधिकांश उग्रतम राष्ट्रीयतावादी अन्ततीगत्वा श्रंग्रेज मद्र लोग थे, जिनकी श्राचार-नीति, व्यवहार श्रौर दृष्टिकोण मूलतः श्रंग्रेजी था मगर जिन पर इस भावना का गहरा रंग था कि इस साधारण देन का उपयोग ब्रितानी साझाज्यवाद पर श्राक्रमण करने के लिए एक श्रस्त्र के रूप में करना होगा।

हमारी दृष्टि में नेहरू का समकालीन साहित्यिक महत्त्व भारतीय मध्य वर्ग के इस ग्रंग के व्याख्याता के रूप में ही हैं।

नेहरू ध्रगर स्वयं लेखक न भी होते, किर भी भारत के साहित्य ग्रौर नये लेखन के लिए उनका महत्त्व होता; क्योंकि उन जैसा व्यक्ति सदा साहित्य को प्रेरणा देता है ग्रौर ऐसा वातावरण पैदा करने में भी सहायक होता है जिसमें यानवीय ग्रौर व्यक्तिगत संघर्ष रचनात्मक साहित्य में ग्रभिव्यक्ति पाना चाहता है।

किन्तु नेहरू लेखक है और उन्होंने सहज श्रात्माभिव्यक्ति के लिए श्रात्मजीवनी का माध्यम चुना है, इसमें भारत

में नये साहित्य के ग्रान्दोलन के लिए उनका महत्त्व दुगुना हो गया है। ग्रात्मजीवनी कोई नयी चीज नहीं है। उसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना ग्रहंता का या मानव का। किन्तु एक रचनात्मक साहित्य-रूप के तौर पर वह भारत के लिए कुछ नया है। ग्रौर हम जैसी ग्रन्तर्मुखी जाति के लिए उसका परिणाम रोचक हो सकता है।

श्रपनी जीवनी लिखने के लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि व्यक्ति महान् हो। यह भी श्रावश्यक नहीं है कि वह दूसरे महान् व्यक्तियों से मिला हो या उनके निकट सम्पर्क में श्राया हो, यद्यपि संसार के महापुरुषों के नाम के सहारे आत्म-जीवनी को श्रिक विकाऊ बनाया जा सकता है। लेकिन यह ज़रूरी है कि श्रनुभूति के क्षेत्र में लेखक के पास श्रिभव्यक्त करने के लिए ऐसा कुछ हो जो मूलतः नया हो।

यह नया कुछ घटनामूलक हो सकता है। इस कोटि की ग्रात्मजीवनी में युद्ध, कूटनीति के संस्मरण, बहुत-से यात्रा-विवरण, ग्रीर ऊँची कोटि का रेपोर्ताज जिससे घटनाग्रों का 'भीतरी इतिहास' मिलता है, सब ग्रा जाते हैं। ऐसी ग्रात्मजीवनी साहित्य है या नहीं, यह उसकी लिखने की शक्ति ग्रीर परिमार्जन पर निर्भर है। लेकिन ग्रहं-प्रधान बहुत-से लेखकों के लिए यह सहज स्वाभाविक माध्यम है।

हम भारतवासियों की दृष्टि में श्रात्मजीवनी में श्रिभव्यक्त होने वाला नयापन एक दृष्टिकोण का भी हो सकता है; एक मानसिक भुकाव का, एक ऐसे संवर्ष का, जो चाहे थोड़े-से ही लोगों का जाना हुग्रा है श्रीर वे लोग भी चाहे जन-प्रिय नहीं है, लेकिन जो इतना श्रसाधारण है कि पाठक के मन को ग्राकर्षित कर सके।

यही एक कारण है कि नेहरू की श्रात्मजीवनी जो राजनीतिक श्रौर इतिहासकार के लिए तो महत्त्व रखती ही है, भारतीय साहित्य के श्रध्येता के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है। निस्सन्देह उसका बहुत-सा श्रंश मनोवैज्ञानिक को श्राकृष्ट करेगा: निस्सन्देह कोई श्रंश साहित्य में स्थान पायेगा। लेकिन श्रपने समकालीनों के लिए श्रौर हम-जैसे लोगों के लिए, जिनसे कि वह केवल एक पीढ़ी दूर हैं, उनकी श्रात्मजीवनी का महत्त्व इसलिए है कि वह रचनात्मक साहित्य का एक मया श्रयोग है।

उपन्यास और कहानी दोनों ऐसे साहित्य-रूप है जिन्हें हमने यूरोप से लिया है। कहानी की अपेक्षा उपन्यास हमारी प्रतिभा के अधिक अनुकूल है। कहानी की कसी हुई गठन और वर्णन या चरित्र-चित्रण में तत्परता उन लोगों के अनुकूल पड़ती है जिनका जीवन हमारी अपेक्षा अधिक तेजी से और कम गहराई में जिया जाता है।

लेकिन आत्मजीवनी एक ऐसा साहित्य-रूप है जो सहज ही और स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिभा, प्रवृत्ति श्रीर उद्देश्य के अनुकूल पड़ती है। उससे हमें अपने बारे में विचार और स्वगत-भाषण करने को वह अवसर मिलता है जिसकी हममें तीव उत्कंठा रहती है, और साथ ही उस सूक्ष्म अहंता को अभिव्यवत करने का साधन जो कि हमारे अधिक से अधिक उदार कर्म में भी होता है। इस प्रकार के रचनात्मक साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। केवल राजनीतिक और राष्ट्रकर्मी ही नहीं, केवल किन और द्रष्टा ही नहीं, विलक विविध अनुभव रखनेवाले साधारण नर-नारी भी ऐसा कुछ दे सकते हैं जो संसार के सामने इस महादेश को प्रकाशित करेगा।

नेहरू के लिए, और जिस अल्पसंख्यक समाज का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए, संघर्ष जीवन की दो परि-पाटियों में रहा है। जातियों, समाजों और पृथ्वी के गोलाद्धों के बीच में जो खाइयाँ है उनको भर देने का प्रयत्न वैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन उनके बावजूद जन-साधारण के लिए उस दृष्टिकोण में, जो कि पश्चिम में सामान्यतया प्रचलित है, श्रीर उस दृष्टिकोण में, जिसको कि साधारणतया प्राच्य कहा जाता है, एक मौलिक मन्तर बना ही रहता है।

यहाँ पर दोनों परिपाटियों में किसी का समर्थन करना हमें श्रभीष्ट नहीं है। यह व्यक्तिगत रुचि श्रौर निर्णय की बात है; श्रौर फिर ऐसा मताग्रह शौढ़ जिज्ञासु-वृत्ति के प्रतिकूल पड़ता है। किन्तु मूलतः यह संघर्ष है क्या ? मेरी समक्ष में एक ग्रोर व्यावहारिकता, निश्चयात्मकता श्रौर गित या समय के प्रति सम्मान है, जिसके साथ संशयात्मकता श्रौर थोड़ी-बहुत नास्तिकता भी वर्तमान है। दूसरी श्रोर स्वीकारिता या निष्क्रियता, दार्शनिक सहिष्णुता, भाग्यवाद श्रौर एक प्रकार का श्रविचारी प्राचीनतावाद है। भारत जैसे देश में, जहाँ सदियों से एक महाद्वीप के बराबर प्रदेश में विविधता कायम रखने श्रौर विविधता में एकता खोजने का प्रश्न प्रमुख रहा है, यह समक्षना कठिन नहीं है कि परम्परा-वादी दृष्टिकोण क्या रहा श्रौर कहाँ से श्राया। पिछले २०० वर्षों से जीवन की दो परिपाटियों में संघर्ष उठ खड़ा हुश्रा है जिसका श्रसर भारतीय समाज के छोटे-से श्रंश पर पड़ा है। विशुद्ध राष्ट्रीयतावादी दृष्टि से कहा जा सकता है कि भारत



सुधीर खास्तागीर द्वारा निर्मित मस्तक

म्तिकार के सौजन्य से

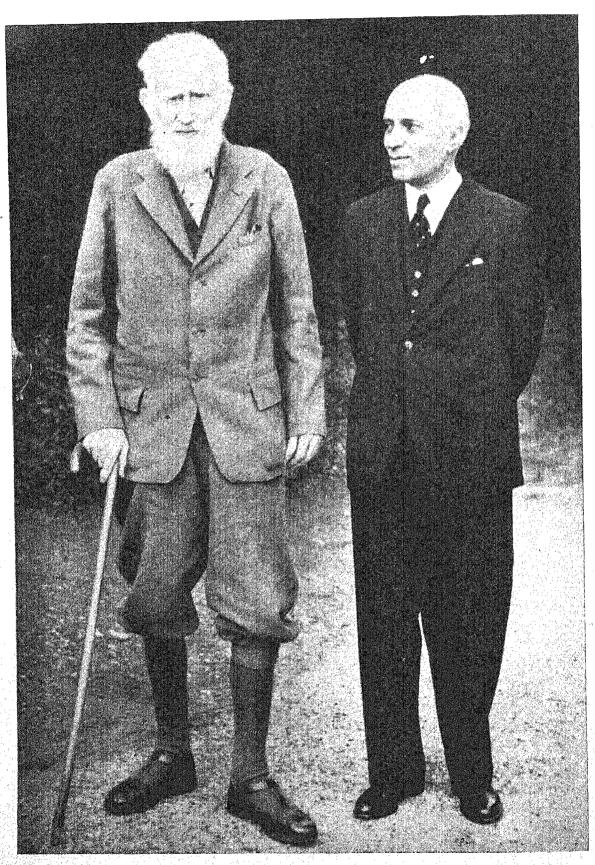

नेहरू और वर्नार्ड शा

का यह ग्रंश प्रशंसनीय नहीं है। साधारणतया—यिद सर्वदा नहीं—यह ग्रंश ग्रंपने को बनाये रखने के लिए हर प्रकार का समभौता करने को तैयार रहा है। ग्रंपनर से लाभ उठाना ही उसका उद्देश रहा है, कभी उसने सुविधा के लिए धर्म-परिवर्त्तन भी किया है ग्रीर कभी विदेशी शासक के ग्रंपनकूल बनने के लिए ग्रंपनी जीवन-परिपाटी को ग्रामूल बदल देने का प्रयास किया है। लेकिन यह ग्रंश ग्राज जिस स्थित में है उस तक पहुँचने के उसके साधन चाहे कितने घृण्य रहे हों, ग्राज इस ग्रंश के पास प्रतिभा ग्रीर शिक्षा है, स्थिरता ग्रीर सामर्थ्य है, भ्रमण ग्रीर नये साधनों से पाया हुआ ग्रंपन्त म है; वह पैसे का उपयोग करना जानता है ग्रीर उसका ग्रंप्यासी है। उसमें संगठन की योग्यता है ग्रीर इससे भी बढ़ कर रचना की योग्यता। उसे पूर्वजों के ग्रंपराधों की सजा देना व्यर्थ है। उसे यह सिखाने की चेष्टा करना व्यर्थ है कि राष्ट्रीयता ग्रीर ग्रात्मत्याग एक ही चीज है या कि निरा ग्रात्मत्याग एक बहुत ग्रंच्छी चीज है—उसे यह समभने में कठिनाई होना स्वाभाविक है।

इन लोगों में भी ग्रपनी जन्मभूभि ग्रौर मातृभूमि के प्रति वह ग्रवचेतन लगाव है जिसका नेहरू ने ग्रपनी जीवनकथा में उल्लेख किया है। भारत उनके साथ ग्रनेक रूपों में चिपटा रहता है जैसा कि वह उनके इस व्याख्याता के साथ चिपटा रहता है। उनमें भी रहस्यवादी भावना की प्रतिध्विन होती है, उनमें भी प्राचीनों के ज्ञान के प्रति एक धुँधली-सी ग्रास्था होती है, उनमें भी दो प्रवृत्तियों का संघर्ष निरन्तर होता ही रहता है—एक ग्रोर बुद्धिवादी ढंग से ग्रागे देखने की प्रवृत्ति, ग्रौर दूसरी ग्रोर निष्क्रिय भाव से जो ग्राता है उसकी प्रतीक्षा करने की प्रवृत्ति।

नेहरू-जैसे संवेदनाशील व्यक्तियों में इस संघर्ष से जो ग्रनिश्चय ग्रीर वेदना उत्पन्न होती है, उसका नेहरू एक श्रेष्ठ उदाहरण हैं। केवल विदेशी शासक ग्रीर विदेशी शिक्षा, केवल ग्रंग्रेजी साहित्य की उत्तम देन ग्रीर ग्रंग्रेजी इतिहास के पाठ ही समस्या नहीं हैं बल्कि इन सबसे उत्पन्न होने वाला वह स्वभाव ग्रीर मनोवृत्ति भी एक समस्या है जिसका ढाँचा इस बात में पाश्चात्य है कि वह निश्चित समय में ग्रमुक निश्चित कार्यक्रम पूरा कर लेना चाहता है। इस समस्या से ग्राज का शिक्षित भारत कदाचित् ग्रच्छी तरह परिचित है। इस समस्या का हौवा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह समस्या है; उसका परिणाम ग्रच्छा होगा कि बुरा, नहीं कहा जा सकता। वह पिछले २०० वर्षों की एक वसीयत है जिससे भारत की या भारत से बाहर की बुद्धि ग्रीर विवेक न पहले से देख सकते थे, न रोक सकते थे।

लेकिन भारत में धाज यही वर्ग हमें ऐसे बौद्धिक व्यक्ति स्रौर सम्भाव्य साहित्य-रचियता दे रहा है जो अपने स्रनेक दोषों और शुद्धियों के बावजूद हमें ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसकी स्रवहेलना करना भूल होगी। इस वर्ग का लिहाज करने की तो कोई जरूरत नहीं है; लेकिन यह हमारे लिए हितकर होगा स्रगर हम स्राज की भारतीय जीवन-परिस्थिति को स्वीकार करके उस 'निरहंकार कर्म' का पाठ ग्रहण करना सीख सकें जो कि एक मात्र सच्ची देश-सेवा है।

अप्रैल १६४६

# एक चरित्रांकन

### सार्दूल सिंह कवीइवर

यूनानी प्रतिमा का-सा सावधानी से तराशा हुआ जवाहरलाल जी का चेहरा ही एक सुसंस्कृत आदर्शवादी मनोगठन का द्यांतक है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी समान उत्साहपूर्ण दिलचस्पी, संयुक्त राष्ट्रों के आदर्शों को
उनका पूर्ण समर्थन, हिन्देशिया, चीन और स्पेन की राजनीति में उनका कियाशील भाग लेना, रूस के प्रति उनकी हमदर्शी और अमरीकी-ब्रितानी भाव-धाराओं के प्रति उनका आदर, साहित्य, इतिहास और विज्ञान के प्रति उनका प्रेम;
ये सब बतलाते हैं कि उनका हृदय कितना विशाल है और उनके दिमाग की पहुँच किन ऊँचाइयों तक है। जैसे उनके
चेहरे की आकृति पार्थीनन के प्रस्तर-शिल्प की याद दिलाती है, वैसे ही उनका मन भी उसी साँचे में ढला हुआ जान
पड़ता है जिसमें प्लातू के 'रिपब्लिक' और अरस्तू के 'मेटाफिजिक्स आदि की सृष्टि करने वाली विचारक-परम्परा के मन
ढले होंगे।

जहाँ तक मुक्ते ख्याल है, शायद लार्ड लिनलिथगो ही थे जिन्होंने लगभग पाँच दर्जन भारतीय राजनीतिकों को यह जानने के लिए ग्रामन्त्रित किया था कि वे ग्रांग्ल-भारतीय सम्बन्धों के विषय में क्या सोचते हैं। जवाहरलाल जी को भी बुलाया गया था। इस मुलाक़ात के बाद वायसराय ने ग्रपने क़ानून-सदस्य श्री नीलरतन सरकार से कहा था कि 'जितनी देर तक नेहरू उनसे वातें करते रहे, उन्हें जान पड़ता रहा कि वे किसी बहुत ऊँचे प्रदेश में उठ आये हैं।' पंडित जी को बुलाया गया था कि वह वायसराय से भारतीय राजनीति पर बातें करेंगे, लेकिन वह भारत ग्रीर ब्रितानी साम्राज्य को कोई पृथक् तत्त्व मान कर बात नहीं करते रहे वरन् उन्होंने इनको भी उन मूल शिवतयों का कीड़ास्थल मान कर बातें कीं, जो समस्त विश्व को ग्रपने प्रभाव में लपेटे हुए हैं। वह जो कुछ कहते थे, संकीर्ण दलबद्ध दृष्टिकोण से ऊपर उठ कर; उन राजनीतिकों की तरह वह नहीं थे जो केवल पड़ ग्रीर उसकी पत्तियों की ही चिन्ता में डूबे रहते हैं ग्रीर चारों तरफ़ फैले हुए जंगल का क्या भविष्य होगा, इस पर ध्यान ही नहीं देते।

पटियाला के दिवंगत महाराजा भूपेन्द्र सिंह ने भी, जो मानव-चरित्र के कुशल पारखी थे, मुक्ते यही बात बतायी थी। लन्दन में होने वाली दितीय गोलमेज परिषद् में कांग्रेस के शामिल होने के बारे में बात करने के लिए लार्ड विलिग-डन ने गान्धी जी को शिमले ग्रामन्त्रित किया था। वार्ता में मदद देने के लिए पंडित नेहरू भी वहीं गये हुए थे। पटियाला नरेश की पंडित नेहरू से ग्रकस्मात् एक किताबों की दूकान में मुलाक़ात हो गयी। उन्होंने पंडित जी के प्रशंसक के तौर पर ग्रपना परिचय दिया ग्रीर दूसरे दिन शाम को उन्हें चाय पर ग्रामन्त्रित किया। पंडित जी ने बहुत ख़ुशी से निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। वे महाराजा के साथ केवल घंटा भर रहे। लेकिन महाराजा ने मुक्ते बताया कि उन्होंने उस एक घंटे में ही विश्व-राजनीति को इतना समक्त लिया जितना वह कभी किसी से नहीं समक्त पाये थे, यद्यपि उन्होंने कई बार यूरोप की सैर की थी ग्रीर इतने राजाग्रों ग्रीर मन्त्रियों से भेंट की थी जिनसे मिलने का ग्रव-सर बिरले ही भारतवासी को मिलता है।

महाराजा ने बताया कि वह तो सचमुच रोमांचित हो गये थे। अपनी रियासत और रजवाड़े की जो बातें वह करने वाले थे वे सब उनके सन से उतर ही गयी थीं। पंडित जी उन्हें तुच्छ स्थानीय स्वार्थों से ऊपर उठा ले गये—उन्होंने महाराजा को दिखाया कि किस तरह विदव-शक्तियाँ काम कर रही हैं और अन्त में उनकी दृष्टि के सामने आगामी कल का एक ऐसा सपना मूर्त कर दिया जो कोई पैग्रम्बर या द्रष्टा ही खड़ा कर सकता है।

पंडित जो स्रादर्शवादी हैं। उनकी भव्य सरलता, स्वच्छ शालीनता स्रौर जीवन के प्रति स्ननासक्त दृष्टिकोण ने उन्हें एक श्रादर्श दार्शनिक बना दिया है। लेकिन यह तो उनके चरित्र स्रौर जीवन का सिर्फ़ एक पहलू है। प्रगर उनका मन स्नाकाश में विचरण करता है तो उनके पैर कभी धरती को नहीं छोड़ते। स्रादर्श-परक विचार भौर स्थार्थ- परक कर्म, ये दोनो साथ-साथ चलते हैं। वह न केवल विचार करते स्रोर स्वप्न देखते हैं, वरन् उन स्वप्नो को व्यावहा-रिक रूप भी देते हैं स्रोर इस लक्ष्य को लेकर वह इतनी लगन से काम करते हैं जितनी विरलों में ही पायी जाती है।

भारतवासी मात्र पर स्वप्नदर्शी होने का लाछन लगाया जाता है। भौतिक विकास मे उनके पिछड़ेपन का कारण ही उप्ण जलवायु माना जाता है जिसमें बुद्धि श्रीर शरीर दोनो पर श्रालस श्रीर शैथिल्य छा जाता है। श्रालो-चको का कहना है कि इसी जलपायु के प्रभाव से भारतवासी एक बहुत कियाशील जाति नहीं है।

लेकिन यह एक ग्रनोखी बात है कि नये भारत के दो महान् नेता, गान्धी जी ग्रौर पंडित नेहरू, दोनो ने महान् स्वप्न देखे, विराट् भविष्य की कल्पना की ग्रौर उसके साथ ही ग्रपनी जनता के लिए दिन-रात, बिना किसी विराम-विश्राम के ग्रथक परिश्रम किया। ग्राज के यूरोपीय, ग्रमरीकी या एिशयाई राजनीतिको मे कोई भी दो—परिश्रम की दृष्टि से—इन दोनो के मुकाबले मे नहीं ठहर सकते। गान्धी जी की ही तरह नेहरू जी भी बिना थके हुए मशीन की तरह काम करते हैं। ग्रगर गान्धी जी ग्रपने इस परिश्रम के बावजूद इतने दीर्घजीवी रहे, या पंडित नेहरू यदि ग्राज भी इतने स्वस्थ है, तो इसका मुर्य कारण दोनों का ग्रादर्श रहन-सहन हैं। दोनों की जीवन-परिपाटी इतनी सरल ग्रोर पवित्र रही कि उसे तपस्या कहा जा सकता है।

पंडित नेहरू कल्पनाशील स्वप्नदर्शी है, लेकिन कोरे सपनो के ससार मे रहने वाले नही; वह सबसे पहले एक कठोर कर्मठ व्यक्ति है। ग्रगर गान्धी जी ने काग्रेस को नये प्राण दिये तो जवाहरलाल जी ने उसे एक नया शरीर दिया।

गान्धी जी के ग्राविर्भाव से पहले काग्रेम गिने-चुने कुछ लोगो की संस्था थी; ग्रधिकतर ऐसे वकीलो ग्रौर उद्योग-पितयो की सस्था जो सुधारवाद ग्रौर वैधानिकता के पल्ले में बँधे हुए थे। इसी तरह बम ग्रौर पिस्तौल में विश्वास रखने वाला समवर्ती कान्तिकारी ग्रान्दोलन भी कुछ धुनी नौजवानों का संगठन था जो स्वंभावत. छोटे-छोटे दलो में गुपचुप काम करते थे। गान्धी जी ने न केवल ठंडे से ठडे सुधारवादी ग्रौर गरम से गरम कान्तिकारी को एक ग्रूमि पर लाकर मिलाया, बल्कि काग्रेस को एक ग्राम जनता की सस्था का रूप दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति के मुर्दा कंकाल में नये प्राण फूँक दिये। केवल मुट्ठी भर शिक्षित लोग ही नहीं वरन् राह चलते लोग, हल-बैल में पिसने वाले लोग, बूढ़े ग्रौर जवान, ग्रौरते ग्रौर बच्चे, सभी में गान्धी जी के नेतृत्व में ग्रभूतपूर्व राजनीतिक जाग्रति ग्रौर ग्रौर चेतना पैदा हो गयी। मुट्ठी भर लोगों के सगठन से गान्धी जी ने काग्रेस को देश का सबसे जनप्रिय संगठन बना दिया। लेकिन भारत को ग्राजादी मिलने के समय तक कांग्रेस न केवल सबसे जनप्रिय वरन् सबसे ताकतवर संगठन भी वन चुकी थी। ग्रौर इस शक्ति-संगठन का श्रेय ग्रगर पूरा नहीं तो ग्रधिकांश जवाहरलाल जी को है।

जवाहरलाल जी के जेनरल सेकेंटरी बनने से पहले काग्रेस केवल एक वार्षिक समारोह मात्र थी। कांग्रेस के तीन जेनरल सेकेंटरी होते थे, मगर केवल नाम मात्र को। जवाहरलाल जी ने उसके प्रबन्ध विभाग को संगठित किया, उसे स्थान दिया, और उसे एक प्राणवान, गतिशील संगठन में बदल दिया जो निरन्तर कियाशील रह कर देश के प्रान्तों, जिलो, तालुको और गाँवो तक में सुसंगठित शालाश्रो का जाल बुन दे।

जवाहरलाल जी के पहले कांग्रेस का मन्त्री काग्रेस के ग्रध्यक्ष का निजी सहायक जैसा होता था, ग्रौर उसका रहने का कमरा ही काग्रेस के दफ़्तर का काम देता था। जवाहरलाल जी ने ग्रपने महान् पिता पंडित मोतीलाल जी को प्रेरित किया कि वह इलाहाबाद के ग्रपने पुराने मकान को कांग्रेस के कार्यालय के उपयोग के लिए दे दें, ग्रौर 'ग्रानन्द भवन' सच्चे ग्रथों में 'स्वराज भवन' बन गया। भारतीय स्वतन्त्रता की क्रियात्मक लड़ाई के दौरान में देश के राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए ग्रादेश, निर्देश ग्रौर प्रचार-साहित्य सब इसी दफ़्तर से निकलते रहे। कांग्रेस न केवल एक जीवित संगठन बल्कि साथ ही एक सुसंचालित, प्रभावशील पार्टी-यन्त्र बन गयी, जिसमें एक निश्चित उद्देश्य ग्रौर एक सुस्पष्ट लक्ष्य की ग्रोर बढ़ने की, ग्रपनी कार्यवाहियों को एक निश्चित दिशा की ग्रोर ले जाने की प्रेरणा श्रौर चिन्तन-शक्ति थी। जवाहरलाल जी के मन्त्रित्व-काल में काग्रेस संगठन दुनिया के सबसे शक्तिशाली श्रौर प्रभावपूर्ण दलों में से एक बन गया। ग्रपने निर्णयों के व्यापक प्रभाव-क्षेत्र ग्रौर ग्रनुयायियों की विशाज संख्या में बह श्रमरीका, इस ग्रौर श्रितान के बड़े राजनीतिक दलों से मुकाबला कर सकती थी।

काग्रेस संगठन की शिक्त, जवाहरलाल जी की व्यावहारिक बुद्धि का एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ भी उनकी निःस्वार्थ आदर्शवादिता एक क्षण को अलग नहीं हुई है। पंडित नेहरू ने अपने लगातार कठिन और अर्थक परि

श्रम से एक विराद् पार्टी-यन्त्र का संगठन कर दिया, लेकिन स्वयं उनका अपना कोई दल नहीं। भारतीय या विदेशी, सभी बड़े नेताश्रों का एक दल या गुट रहता है जो हर अच्छे या ग्राड़े वक्त में उनका समर्थन करता है, वह चाहे सही हों या गलत। ऐसा निजी गुट पार्टी नेताश्रों के लिए विशेष श्रावश्यक समभा जाता है। लेकिन जवाहरलाल जी ने ऐसा कोई दल नहीं बनाया। यों उनके भुंड के भुंड प्रशंसक हैं। मगर उनका नि:स्पृह और बौद्धिक ग्रात्म-गीरव उन्हें गुट-वन्दी से दूर रखता है। कभी-कभी तो वह सर्वथा ग्राकेले पड़ जाते हैं, एक भव्य ग्राकेलापन जिसमें छढ़ श्रार्थों में 'ग्रानुयायी' कहलाने वाला कोई उनके साथ न हो।

जवाहरलाल जी की व्यावहारिक बुद्धि का प्रदर्शन दूसरे क्षेत्रों में भी भली भाँति होता है। हर महत्त्वपूर्ण मसले पर उनके दृढ़ ग्रौर बहुत ही स्पष्ट विचार होते हैं चाहे वह मसला राजनीतिक हो, ग्राधिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या धार्मिक भी क्यों न हो। लेकिन जब जनहित के लिए काम करने का प्रश्न ग्राता है, तो जो लोग उनके विचारों भीर ग्रादर्शों से सहमत नहीं हैं उनके साथ भी काम करने से वे नहीं हिचकते। ग्रपने साथियों के सामने ग्रपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कोई बात बाकी न उठा रखेंगे, लेकिन ग्रगर वह दूसरों का मत नहीं ही बदल सके तो ग्रपने विचारों ग्रीर दृष्टिकोण पर ग्रड़े न रह कर, समान लक्ष्य के लिए उनके सहयोगी ग्रीर मित्र जो कुछ निर्णय करेंगे उसी को वह ईमानदारी से पूरा करने में लग जायेंगे। इसी स्वस्थ समभौते की भावना के कारण वे उन लोगों के साथ भी निवाह ले जाते हैं जिनसे उनके राजनीतिक ग्रीर सामाजिक ग्रादर्शी में ज़मीन-ग्रास्मान का फर्क है।

पंडित जी उस चरम कोटि की शान्तिवादिता में विश्वास नहीं करते थे जिस पर कभी-कभी गान्धी जी बहुत जोर देते थे। लेकिन शायद ही किसी भारतीय ने इतनी ईमानदारी और लगन से गान्धी जी के ग्रादर्शों का पालन किया होगा जितना पंडित जी ने किया है। उनके सामने कोई गान्धी जी के ग्रादर्शों के विरुद्ध एक शब्द कहने की जुर्रत नहीं कर सकता। गान्धी जी ने यों ही नेहरू को ग्रपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं माना था। विचार-परिपाटी के भेदों के बावजूद गान्धी जी जानते थे कि जवाहरलाल जी श्रकेले ऐसे हैं जो देश के राजनीतिक जीवन में उनके विचारों को कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे।

गान्धी-अविन समभौते की कार्तों से जवाहरलाल जी को, जो उस समय कांग्रेस के ग्रध्यक्ष थे, बहुत धवका लगा। लगातार दो दिन तक वह गान्धी जी ग्रीर कांग्रेस कार्यकारिणी से इन कार्तों की हीनता पर भगड़ते रहे। इन दो महत्त्व-पूर्ण दिनों में उनका हर मिनट मेज पर हाथ पटकते ग्रीर दलीलें पेश करते बीत रहा था। यहाँ तक कि वायसराय को भी इस मतभेद का पता चल गया ग्रीर उन्होंने गान्धी जी से इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की। लेकिन गान्धी जी ने उन्हों श्राववासन दिया कि यह केवल एक पारिवारिक मतभेद हैं जो श्रपने-श्राप सुलभ जायगा। जब गान्धी जी श्रीर कार्यकारिणी ने इस समभौते को स्वीकार कर लिया तो पंडित नेहरू ने उसे इतनी ईमानदारी से पूरा किया मानों वह उन्होंने प्रस्तुत किया हो। कराची ग्रधिवेशन में राष्ट्र के सामने इस समभौते को स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव उन्होंने वड़ी ख़ुशी से ग्रीर बहुत जोरों से पेश किया।

पंडित जी द्वारा राष्ट्रीय मिन्त्रमंडल के नेतृत्व में भी यही जवारता ग्रौर सिहष्णुता हमें मिलती है। वामपक्ष की ग्रोर जनका भुकाव सर्वविदित है। यह भी सभी भली भाँति मानते हैं कि वह तहेदिल से साम्प्रदायिकता से नफ़रत करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्हें पूँजीवादी हितों का प्रतिनिधि कहा जाता है या जिनकी राजनीति साम्प्रदायिकता से दूपित मानी जाती है। इस श्रन्तर की वजह से ग्रफ़वाह उड़ाने वाले ग्रवसर मिन्त्रमंडल में फूट पड़ने की निर्मुल, निराधार ग्रौर स्वार्थ-प्रेरित ग्रफ़वाहें फ़ैलाते रहते हैं।

पंडित जी किसी मतवाद के गुलाम नहीं हैं। भारतीय जनता का हित और अपने देश की प्रतिष्ठा और कीर्ति का विस्तार, यही उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए वाम या दक्षिण, जिथर से भी उन्हें समर्थन मिल सके, वह मुड़ने के लिए तैयार हैं। पंडित जी किसी से भी नाता तोड़ना नहीं जानते; अपने देश की भलाई के लिए वह किसी उचित सीमा तक भुकने को तैयार रहते हैं। उनकी स्वस्थ व्यवहार-बुद्धि हमेशा उन्हें सही रास्ता बता देती है।

बुद्धि का यह लचीलापन उनके शारीरिक नियन्त्रण में भी स्पष्ट भलकता है। वे अब साठ वर्ष के हैं। भार-तीय विश्वासों के अनुसार उनकी गिनती अब वृद्धों में होनी वाहिए। लेकिन अब भी उनकी चाल में एक अजब फुर्ती है। वह केवल एक नौजवान की तरह ही नहीं विल्क स्कूली लड़के की तरह उल्लास और ताज़गी से इधर-उधर उछलते फिरते हैं; उनको जिन्दगी से प्यार है, प्रकृति से प्यार है, सौन्दर्य से प्यार है। फूल ग्रौर उपवन, पहाड़ियाँ ग्रौर घाटियाँ, हिमाच्छादित पर्वत ग्रौर विशाल उदिध, सितारे ग्रौर वदिलयाँ, इन सबों में उन्हें हमेशा ताजगी ग्रौर नयापन मिलता है। इनसे वह उतने ही सहजभाव से हिलमिल जाते हैं जितने से मोटे-मोटे ज्ञानकोषों ग्रौर उलभी हुई फ़ाइलों के साथ। उनका ग्रथक कौतूहल ग्रौर कभी न पूरी होने वाली ज्ञान-पिपासा हर दिशा में ग्रधिक से ग्रधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहती है। नर्तक की सी कुशलता से वह एक विषय से दूसरे विषय तक थिरकते चलते हैं ग्रौर उनका चिरन्तन यौवन उन्हें बराबर स्फूर्ति देता रहता है।

कभी-कभी पंडित जी स्वयं अपने सहज उत्तेजित होने वाले स्वभाव की शिकायत करते हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि वह अभी 'स्विंगिक बैशव' से पूर्णतया नहीं निकल पाये हैं। बिल्कुल वच्चों की भाँति वे कुरूपता और बुराई के प्रति अधीर हो उठते हैं। प्रौढ़ वय ने उन्हें उदार और सहनशील बना दिया है, लेकिन सहज शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों पर शिक्षा और सामाजिक आत्म-नियन्त्रण द्वारा सम्पूर्ण विजय धीरे-धीरे ही प्राप्त होती है।

ग्रगर गान्धी जी से उनकी तुलना की जाय तो वह इसे श्रपने पवित्र गुरु का ग्रपमान समर्भेंगे। वह विल्कुल दूसरे साँचे में ढले हैं। लेकिन ग्रगर हिन्दुस्तान में कोई है जो उन ऊँचाइयों तक हमें ले जा सकता है जहाँ गान्धी जी हमें ले जाना चाहते थे, तो वह जवाहरलाल ही हैं, जिनका दिल हमेशा तरोताजा ग्रौर जवान रहता है ग्रौर जिनकी प्रतिभा रोज नये ज्ञान ग्रौर बुद्धि से ग्रपने को समृद्ध करती जाती है।

मार्च १६४६



## एक भारतीय हैमलेट

### श्रार्थर मूर

हैरो स्कूल का एक गीत है जिसकी टेक बड़े हताश ढंग पर चलती है:
चालीस बरस उपरान्त, गये होंगे जब हम-तुम सभी बुढ़ा-से,
जब साँस उखड़ती होगी, स्मृति की काई भले रही हो जम;
जब थके क़दम होंगे, कन्धों के जोड़ जड़ित होंगे गठिया से;
तब क्या ग्रायेगा काम बोध यह, 'कितने कभी बली थे हम?'

किन्तु ग्राज संसार पर चारों तरफ़ नज़र दौड़ाकर देखें, तो हैरो स्कूल के कुछ ऐसे पुराने विद्यार्थी मिलेंगे जिन्होंने स्कूल के बाद चालीस से कहीं ग्रधिक बरस देखे हैं लेकिन जो गीत में जिल्लिखत जड़ता के शिकार ग्रभी तक नहीं वने । मिस्टर चिंचल, मिस्टर एमरी, बम्बई के गवर्नर श्री महाराज सिंह, सब पिछली शती के नवें दशक में हैरो स्कूल में सहपाठी थे; ग्रीर भारत के प्रधान मन्त्री ने इस शती के ग्रारम्भ में स्कूल छोड़ा था। स्कूली गीत में गिठया का जो इलाज बताया गया है वह यह है कि रक्षा के लिए भी ग्रीर ग्राक्रमण के लिए भी निश्चित ध्येय हो, ग्रीर जीवन के खेल को ग्रन्त तक खेलते चलने की लगन बनी रहे।

सामने सुनिश्चित उद्देश्य, निष्कम्प भैर्य भ्रौर दृढ़ कर्मशीलता, ये जवाहरलाल नेहरू में स्कूल के दिनों से ही हैं, श्रौर ग्राज उनमें जो ग्रदम्य स्पूर्ति दीखती है उसकी बुनियाद यही है। तीन वर्ष पहले उनमें थकान के लक्षण दीखते थें; ग्राज इस गुरुतर भार को वह बड़े ग्रात्मविश्वास के साथ वहन कर रहें हैं।

मेरी समक्ष में संघर्ष की सफल निष्पत्ति में ही इस नयी स्फूर्ति का रहस्य छिपा है। नेहरू ने अपने जीवन का अधिकांश अपने देश की स्वाधीनता के लिए एक दूसरे राष्ट्र से लड़ते हुए विताया है, जिसके साथ अन्यथा उसे गहरी सहानुभूति थी। लड़ाई अचानक ही समाप्त हो गयी, और नेहरू न केवल अपने देश के लोकप्रिय विधाता वन गये वरन् अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के कारण उत्पन्न हुए आन्तरिक संघर्ष से भी मुक्त हुए। वह एक अधिक भाग्यवान हैमलेट हैं, क्योंकि वह जान सके हैं कि उनकी यह धारणा, कि उनके पितरों में एक दूसरे की मृत्यु चाहता है, निर्मूल थी। इस आन्तरिक संघर्ष की यथार्थता की एक भाँकी उन्होंने अपनी आत्मकथा में दी है:

"मैं चाहे जो कहँ, पर इंग्लैंड में स्कूल और कालेज के जीवन ने मेरी मनोगित को जो दिशा दी, दूसरे देशों को देखने और मापने के जो मानदंड दिये, उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। राजनीतिक तल को छोड़ कर मेरा सारा भुकाव इंग्लैंड और अंग्रेज जाति की ओर है, और अगर में भारत में वितानी साम्राज्य का कट्टर विरोधी हो गया हूँ तो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिकूल ही।"

श्राज प्रतिशोध और न्याय की लालसा उन पर हावी नहीं है, श्रौर न बार-बार सिर उठाने वाला हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य ही उनकी प्रगति को कुंठित कर रहा है। उनकी प्रतिभा झाज निर्वाध रूप रो उन रचनात्मक कर्त्तव्यों से जूभ रही हैं जो उनके सामने हैं। श्राज 'जिस काल की चूल उखड़ गयी हैं' उसे फिर से व्यवस्थित करना वह 'विषम श्रभिशाप' नहीं है जो हैमलेट के लिए था।

किन्तु फिर भी, श्राज विश्व के राजनीतिकों के बीच वह डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट-से ही हैं। अन्तर्गुल किन्तु यात्माभिव्यक्ति में मुक्त; मिलनसार लेकिन मूलतः एकाकी और श्रसंपृक्त; संगीतमय वाणी ओर कुशल लेखन-प्रतिभा से सम्पन्न; तीक्ष्ण बृद्धि और तेजस्वी स्वभाव वाले; जवाहरलाल जिसे सदुद्देश्य समभते हैं उसकी साधना में वह उतने ही निर्मम है जितना हैमलेट था, जो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध करने के लिए पागलपन का ढोंग रचने को और प्रेयसी स्रोफीलिया, उसके पिता स्रोर भाई, स्रोर स्वयं अपनी माता की बिल देने को बेस्सिकक तैयार था।

जवाहरलाल नेहरू ने एकाधिक स्थलों पर ग्रपनी शबीह उतारी है। एक जगह उन्होने स्पप्ट कहा है कि वह स्वयं ग्रपने लिए एक पहेली है:

"कभी-कभी तो में सोचता हूँ कि क्या में किसी का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। श्रीर इस परिणास पर पहुँचता हूँ कि नहीं, यद्यपि मेरे प्रति उदार श्रीर सहानुभूतिपूर्ण भावनाएँ रखने वाले बहुत है। मै पूर्व ग्रीर पिक्चम की ग्रजीब खिचड़ी बन गया हूँ। मेरा श्रपना स्थान कोई नहीं हैं ग्रीर में सब जगह प्रवासी-सा अनुभव करता हूँ। मेरी विचार-धारा श्रीर जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण कवाचित् पूर्वी की ग्रपेक्षा पिक्चमी ही श्रिषक है; लेकिन फिर भी ग्रसंख्य तन्तुग्रों से भारत ने मुफ्ते बाँध रखा है, जैसा कि वह ग्रपनी प्रत्येक सन्तान को बाँध रखता है। मेरे ग्रवचेतन में कही पर ब्राह्मणो की सौ पीढ़ियों के—या कि जितनी भी पीढियाँ रही हों!— संस्कारों की सामूहिक छाप है। मै न तो उस पुरानी विरासत से श्रीर न श्रपने नये संग्रह से ही मुक्ति पा सकता हूँ। दोनों ही मेरे श्रंग है; ग्रीर यद्यपि ये पूर्वी ग्रीर पिक्चमी दोनों दुनियाग्रों में मेरी सहायता भी करते हैं, तथापि ये मुफ्त में न केवल राजनीतिक कार्य मे बिल्क जीवन में ही एक एकाकीपन की भावना भी उत्पन्न करते हैं। पिक्चमी जगत् मे तो मै एक ग्रजनबी, एक परदेशी हूँ; उसमें मे घुल-मिल नही सकता। लेकिन ग्रपने देश में भी कभी-कभी मुफ्ते निर्वासन का-सा बोध होता है।"

किन्तु उन दिनों एकािकयों में एक अनिवार्य बन्धुत्व का भाव था, और 'इंग्लैंड रिटर्न्ड' समुदाय में पंडितजी जैसी भाव-धारा वाले अनेक थे । मुक्ते याद है कि वर्धमान के दिवंगत महाराजा ने बड़ी दर्दभरी भाषा में इन्ही भावनाओं को व्यक्त किया था । किप्लिंग के टॉमिलिनसन की भाँति वह भी अपने को 'दो दुनियाओं के बीच खोयी हुई आत्मा' सा महसूस करते थे :

> 'दो लोकों के बीच सनसनाता पवमान नहीं लाता था कोई भी प्रत्युत्तर।'

एक समय जो बाधा जान पड़ता था, वही ग्राज सिद्धि के युग में एक सहारा हो गया है। 'ग्रपने किसी स्थान से वंचित ग्रीर सब जगह प्रवासी' न रह कर ग्राज वह 'सर्वत्र ग्रपने ही घर में ग्रीर प्रवासी कही भी नहीं' होने की स्थिति में ग्रा गये हैं। जब सारा संसार कठिन ग्रीर संकटपूर्ण संकान्तियों मे से गुजर रहा है, तब प्रधान मन्त्री ग्रीर विदेश-मन्त्री के ग्रासन पर इस हैमलेट को पाना भारत का सौभाग्य हैं। ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह एक विश्वव्यापी संघ-राष्ट्र का उज्ज्वल स्वप्न देखते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र में साधारण जनता उनके दिमाग्र पर हावी है ग्रीर निर्धनों की उन्हें सतत चिन्ता है।

पुरानी पीढ़ी का होने के कारण मैं पंडितजी के सम्मानित पिता के साथ, भारत की व्यवस्थापिका सभा में एक सहकर्मी के नाते, बन्धुत्व ग्रीर एक घनिष्ठता स्थापित कर सका था, जिसका ग्रवसर मुभे पुत्र के साथ नहीं मिला। किन्तु प्रतिभाशाली पुत्र के द्वारा दोनों के समान ग्रादर्श की सम्प्राप्ति में यशस्वी उदार पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के हादिक ग्रानन्द को में कल्पना द्वारा ग्रात्मसात् कर सकता हूँ।

सार्च १६४६

# गुर-बर्गाों भें

#### नारायणदास रतनमल मलकानी

नागपुर में, एक स्त्री संस्था में, भाषण देते हुए मिस म्युरियल लेस्टर ने यह प्रक्रन उठाया था कि 'वापू का ग्रासन प्रव कोन ग्रहण करेगा ?' ग्रौर स्वय ही इसका बहुत सारगिंभत उत्तर दिया था: "कोई एक व्यक्ति नहीं, वरन् हम सभी।" ऐसे महामानव एक तो यो ही सहस्राब्दि में एक बार उत्पन्न होते हैं, तिस पर दुनिया इसकी व्यवस्था करती हैं कि उत्तका अपना युग चिरकाल तक उसकी उपेक्षा या श्रवमानगा करता रहें। ऐसा तो कभी नहीं हुग्रा कि एक महामानव के पीछे ही दूसरा महामानव प्रकट होकर उसकी परम्परा को चलाये। यह गान्धीजी की ही ग्राह्वितीय प्रतिभा थी कि उन्होंने ग्रपने जीवन-काल में ही ऐसे इने-गिने व्यवितयों को पहचान कर उन्हें ग्रपना काम सौप दिया जो कि उनका श्रनुसरण करने में दृढ-निश्चय है—भले ही धीमी लड़खड़ाती गति से। ग्रौर इनमें, मैं समभता हूँ कि, पडित जवाहरलाल प्रमुख है।

जैसा कि यतीत में और कई महापूरुषों ने किया था, गान्धीजी ने भी जीवन के कई सत्यों को सूत्रबद्ध किया। लेकिन उनकी महत्ता इन सूत्रो की उद्भावना में उतनी नही थी जितनी इस बात मे, कि उन्होंने इन सत्यों को ग्रीर इनसे उत्पन्न होने वाले समूचे उत्तरदायित्व को एक वड़ी तेजी से बदलते हुए जगत् में भी व्यावहारिक रूप दिया और उन पर ग्रमल किया। उनका सत्य निरा सैद्धान्तिक या शास्त्रीय सत्य नहीं रहा बल्कि प्रत्यक्ष ग्राचार का सत्य बना। इसी खरी कसौटी पर हमे पडित जवाहरलाल को भी परखना होगा। मैं नहीं समस्तता कि उन्होंने किन्ही महान् सत्यों की निर्धारणा की है; मेरा मत है कि वह गम्भीर चिन्तक या दार्शिनिक नहीं है। लेकिन उनमें साहस है, निष्ठा है, भोर वैज्ञानिक बुद्धि है। काग्रेस ग्रीर स्वय वापू के प्रति उनकी ग्रविचल निष्ठा वर्षों से प्रसिद्ध है। लेकिन कौन नही जानना कि बापू से बहुधा ही उनका मतभेद होता रहा ? यह तो सत्ता का सूत्र सँभालने के बाद की बात है कि उनको उस महान् व्यक्तित्व में ग्रखंड शक्ति का प्रेरणास्रोत मिला। ग्रौर वापू के देहावसान के बाद से ही जवाहरलाल उस स्वर में बोलने लगे हैं जो कि हमें वापू का स्मरण दिलाता है, और सब विघ्न-बाधा काटते हुए श्रपने दीक्षा-गुरु का पदानु-सरण करने लगे हैं। मेरे हृदय में जवाहरलाल के प्रति श्रद्धा इस बात से नहीं उत्पन्न हुई कि वे गान्धीजी के गोलियों से बिंधे हुए शरीर पर सिसकियाँ भरते रहे गा कि सार्यकाल रेडियो पर भाषण देते हुए अवश हो उठे। बापू के बिल-दान की याद से तो हमारे मन प्रभी तक भर भ्राते हैं। किन्तु गान्धी का ग्रभाव शायद ही किसी को जवारहलाल से श्रविक खटका होगा; शायद ही कोई उनके बिना इतना मर्माहत और दु ख-कातर होगा। फिर भी एक धीर पुरुष की तरह उन्होंने अपनी वेदना को सुदृढ़ कर्म में परिवर्तित कर लिया है, और इसके लिए स्वयं उनके गुरु गान्धी भी उनका श्रनुमोदन करते।

वर्षों से भारत में साम्प्रदायिकता की ग्राग भीतर ही भीतर सुलगती रही। बापू की मृत्यु से साल भर पहले यह सहसा भड़क उठी ग्रीर स्वयं बापू भी उसे शान्त न कर सके। कौन जाने, ईश्वर की यही इच्छा थी कि वह ग्राग बापू के ग्रांसू ग्रीर पसीने से नहीं, लहू से ही मिटे! लेकिन बापू का यह काम ग्रधूरा ही रह गया था; उसे जवाहरलाल के ग्रांसू नहीं तो पसीने ने पूरा किया है। ऐसा भी समय ग्राया था जब हम में से बड़े-बड़े लड़खड़ा कर रह गये ये बिल्क मार्ग अष्ट भी किये जा रहे थे—एक सामूहिक उन्माद ने हमारी श्रेष्ट मेधाग्रों को भी ग्रन्धा कर दिया था। उसमें जवाहरलाल के ही निर्मल विवेक ग्रीर निष्कम्प विश्वास ने हम पर छाये हुए ग्रन्धकार को दूर किया। ग्रगर वापू की मृत्यु के एक बरस बाद मुसलमान ग्रीर पाकिस्तान के विषय में हम लोगों की भावनाएँ लगभग साधारण घरातल पर ग्रायी हैं तो इसका श्रेय सबसे ग्राधक जवाहरलाल जी को ही है, ग्रीर किसी को नही; यहाँ तक कि राजाजी को भी नही। एक शरणार्थी के नाते में जानता हूँ कि जवाहरलाल के बारे में हम लोगों को कितना कटु रोष रहा है, ग्रीर श्राज भी

हमारी भावनाश्रों का शमन नहीं हुआ है। गान्धीजी ने अपने जीवन में इतना कुछ सम्पन्न किया लेकिन हिन्दू-मुस्लिम-एकता नहीं ला सके। जवाहरलालजी एकता नहीं तो कम-से-कम श्रद्धेष स्थापित कर रहे हैं।

हिन्दी और हिन्दुस्तानी का भगड़ा भी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की ही एक शाखा है। गान्धीजी ने हमें सही रास्ता बताते हुए ही जीवन त्याग दिया; वह स्वयं सही रास्ते पर चलते रहे, यद्यपि मंजिल पर नहीं पहुँचे। वह इस समस्या का समाधान विवेकपूर्ण समभौते और पारस्परिकता में ही देखते थे। पाकिस्तान के जन्म, और उसके बाद के घटना-चक्र के कारण उनके समाधान का महत्त्व भ्रव कम हो गया है। जवाहरलालजी श्रव राष्ट्रभाषा के प्रश्न को साम्प्रदायिक दुराग्रह के जंजाल से मुक्त करके विज्ञान और साहित्य के उच्चतर घरातल पर सुलभाना चाहते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे नेताश्रों में कम-से-कम एक श्रकेले उनके पास वैज्ञानिक श्राधुनिक बुद्धि है जो कि श्रतीत से भविष्य की श्रोर श्रधिक देखती है। श्रीर वह पूर्व की ग्रपेक्षा पश्चिम की श्रोर देखने से भी भिभकते नहीं। वह स्वयं कलात्मक श्रभिक्षि के साहित्यिक व्यक्ति हैं, सुलेखक हैं, शायद श्रंग्रेजी पर उनका श्रधिकार और किसी भाषा की श्रपेक्षा श्रधिक है। वह जानते हैं कि भाषा ग्राह्म के श्रंगीकरण से ही बढ़ती है न कि तिरस्कार से। वह जानते हैं कि सौन्दर्य, साहित्यिक सौन्दर्य भी, तंग पोशाक में नहीं निखरता, फिर चाहे वह पोशाक कितनी ही शुद्ध स्वदेशी क्यों न हो। वह श्रवश्य सफल होंगे, क्योंकि वह हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रश्न को एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा के उच्चतर घरातल पर ले गये हैं। उनकी इस सफलता में गान्धीजी की श्रात्मा को शान्ति के साथ श्रानन्द भी पहुँचेगा।

हम सभी जानते हैं कि महात्माजी की महत्ता इस बात में थी कि उनका एक निश्चित ध्येय था जिसकी साधना में उन्होंने ग्रपने जीवन तक की ग्राहुति दे दी। वह ध्येय था ग्रहिंसा ग्रौर सत्य की उपलब्धि। उनका सत्य शोध भी वास्तव में ऐसे ग्राहिसक साधनों का शोध था जिसके द्वारा वह उद्देश्य प्राप्त किया जा सके जिसे वह ठीक या सच्चा मानते थे। गान्धीजी के सत्य का प्रयोग पहले-पहले दक्षिण ग्रफ़ीका के 'तालस्ताय फ़ार्म' से ग्रारम्भ हुग्रा था। मृत्यु के समय तक यह प्रयोग-क्षेत्र फैलकर समुचे भारत को और उसकी समस्याओं को व्याप्त कर गया था। अब यह जवाहरलाल की नियति जान पड़ती है कि वह गान्धी के सन्देश को संसार के युद्ध-रत देशों तक पहुँचावें और इसके लिए गान्धी-सिद्धान्त के प्रयोग-क्षेत्र को सारे संसार में फैला दें। जवाहरलाल हमारे वैदेशिक मन्त्री है और वैदेशिक सन्देशवाहक के पद के लिए तैयार हो रहे हैं। यह पद उनके उपयुक्त है। वह सुरूप हैं, केम्ब्रिज में पढ़े हैं, संसार घूमे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, भारत के प्रधान मन्त्री हैं--ग्रौर विश्व-शान्ति की स्थापना के उद्देश्य में गुरुचरणानुरागी हैं। स्वातन्त्र्य-प्राप्ति से पहले हमें उनकी अवीसीनिया, इस्पान, चीन और अन्य युद्ध-पीड़ित देशों की यात्राएँ बेतुकी और उनकी घोषणाएँ फ़ालत जान पड़ती थीं। स्वयं बापू भी जनको मज़ाक़ में लेते थे। श्रब यह स्पष्ट हो गया है कि वे दिन हमारे इस महान विश्व-दूत की तैयारी के दिन थे। आज उनके पास इस महत्वपूर्ण पद के लिए आवश्यक ज्ञान और आस्था दोनों है। ३ नवम्बर १६४५ को उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के खुले ग्रधिवेशन में जो भाषण दिया वह असफल गोल-मेज कानफ़्रेन्स से पहले महात्माजी के भाषणों की टक्कर का है—बल्कि श्रोताश्रों में श्रधिक सम्मान श्रीर श्रद्धा की भावना को जगाता है। इस भाषण से जवाहरलाल संसार भर के सहृदय व्यक्तियों के हृदय में स्थान पा सके हैं। ग्रणु-युग की कहेलिका को उसने ग्राँधी के भोंके की तरह दूर कर दिया। कश्मीर का युद्ध-विराम, जो जवाहरलालजी की ही प्रेरणा से हुन्ना, इस भाषण का कियात्मक स्ननुसरण था स्त्रीर उसने संसार में भारत का मान बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र-संगठन बर्लिन, फ़िलस्तीन श्रौर हिन्देशिया के मामले में ग्रसफल होकर पहले-पहल सफल होता हुआ दीखा। फल संयुक्त राष्ट्रों ने पाया, लेकिन पेड़ जवाहरलालजी ने ही रोपा था। दिल्ली में हिन्देशिया के प्रश्न पर जो अखिल एशिया-सम्मेलन हुन्ना, उसने एशिया को संसार के ग्रागे खड़ा किया; लेकिन वह एशिया नेहरू के ही ग्राह्वान पर एकत्र हुग्रा था। भारत द्वारा एशिया का नेतृत्व करने की बात फिजूल है; वास्तव में स्वतन्त्र भारत पड़ोसी देशों की स्वाधीनता की रक्षा, महद्गुर गान्धी के सिखाये हुए शान्ति श्रीर सिवनय श्रवज्ञा के साधनों से, कर रहा है। "हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं तो किसी राष्ट्र के प्रति बैर की भावना लेकर नहीं बिल्क स्वाधीनता के व्यापक प्रसार के द्वारा शान्ति की रक्षा का यत्न करने के लिए . . . . इसलिए हम सही साधनों को श्रपनाये रहें और इस विश्वास पर दृढ़ रहें कि यही साधन श्रनिवार्यतः हमें सही साध्य तक पहुँचायेंगे ।" क्या ये शब्द किसी ऐसे भारतीय के शब्द हैं जो कि एशिया के नेतृत्व की महत्त्वाकाक्षा रखता है, जो विश्व-व्यापी जोड़-तोड़ ग्रौर सन्धि-विग्रह के सहारे सत्ता का स्वष्त देखता है ? ये शब्द तो गुरुवरणावलम्बी एक

महान् श्रौर उदार श्रात्मा के उद्गार है। ये शब्द एक ऐसे वैदेशिक मन्त्री के है जो इस श्रति-वास्तववादी जगत् में साधारण वास्तववाद लाना चाहता है, जो संसार में सबसे पहले व्यावहारिक श्रादर्शवाद का श्रनुयायी है।

तो क्या जवाहरलालजी गान्धीवादी है, गान्धीजी के सभी उपदेशों का पालन करने वाले हैं? गान्धीजी का सच्चा अनुगामी तो एकमात्र गान्धीजी ही हो सकते थे। जवाहरलालजी गान्धीवादी नहीं हैं वरन् गांधीजी से स्नेह करने वाले एक व्यक्ति जिन्हें अब उनकी शिक्षा में श्रद्धा होने लगी है। अब तक जवाहरलालजी साम्यवादी (कम्युनिस्ट) नहीं हैं; उदार दली (लिबरल) न होते हुए भी उनकी विचारधारा उदार है। जिक्षा-दीक्षा और संस्कार से वह प्रजातन्त्रवादी है और जातीय, साम्प्रदायिक या राजनीतिक सब प्रकार के फ़ासिज्म के घोर विरोधी हैं। वह समाजवादी दल के नेता हुए बिना हृदय से समाजवादी है। वह और चाहे जो हों या न हों, एक सजग बुद्धि और भावुक हृदय के महान् प्रगतिशील व्यक्ति अवश्य हैं। अभी तक उनमें महापुरुष के एक गुण की कभी थी—उनमें श्रद्धा न थी। लेकिन में समभता हूँ कि गान्धीजी के निधन के बाद से उनको श्रद्धा भी होने लगी है। इस प्रकार वह अब पहले की अपेक्षा गान्धी के निकटतर है। इस श्रद्धा का ही एक महत्त्वपूर्ण सूत्र यह है कि "सत्साध्य तक सत्साधन ले जा सकता है।" और अगर गुरु के निधन ने सत्य की यह गहान् ज्योति जवाहरलालजी के लिए जगा दी है तो मानना होगा कि जवाहरलालजी के लिए उस महान् मानव आत्मा का आलोक अभी बुभा नहीं है। उस महान् व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा, और इस महान् सत्य के प्रति विश्वास रखते हुए हम प्रार्थना करें कि जवाहरलालजी में भारत को ही नहीं, सारे विश्व को शान्ति और समृद्धि के पथ पर आगे ले चलने की सामर्थ्य हो।

### फ़रवरी १६४६



## नेहरू श्रीर मध्यम मार्ग

## स्टुम्पर्ट चेज

मैंने सन् १६३१ में 'न्यू डील' (नयी पद्धति) नामक एक कृति, श्री रूजवेल्ट द्वारा इस शब्द के व्यवहृत होने के पूर्व, लिखी थी। उस पुस्तक में मैंने लिखा था कि तीन प्रार्थिक मार्ग है जिनका श्राने वाले वर्षों में मानवता अनुगमन कर सकती हैं: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग श्रीर मध्यम मार्ग। मैंने ग्राशा प्रकट की थी कि अत्यन्त स्पष्ट श्रथाह प्राधिक संकट में फँसा हुआ श्रमरीका सबसे श्रन्तिम मार्ग का अनुसरण करेगा, वयोकि यदि श्रन्य दोनों में किसी का भी प्रनुसरण किया तो वह प्रजातन्त्र को खो देगा।

श्रव ग्रठारह वर्ष पश्चात् सन् १६४६ मे भी यही मार्ग है। श्री रूजवेल्ट ने यही पक्ष स्वीकार किया, श्रीर श्री ट्रूगन भी यथाशिक्त उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मार्गिवस चाइल्डस ने एक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे दिखाया था कि किस प्रकार अनेक वर्षों से स्वीडेन सफलतापूर्वक इस मार्ग पर चल रहा है और उसने उसे यूरोप में सर्वोच्च रहन-सहन का स्तर प्रदान किया है। ब्रितान ने सामान्य रूप से उसका ग्रनुसरण किया है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड ने भी।

किन्तु मुसोलिनी और हिटलर इटली और जर्मनी को दक्षिण मार्ग पर ले गये जहाँ वे जापान और उसके युद्धिय शासको से मिल गये। इसी काल में, सन् १९१८ में, लेनिन के समय से रूस वाम मार्ग पर चलता रहा है। अब अन्य राष्ट्र भी उससे मिल रहे हैं—यद्यपि सब स्वेच्छा रो नहीं।

द्वितीय महासमर में फैसिस्ट राज्यों की सैनिक हार से प्रब विकल्प केवल वाम तथा मध्य मार्ग के बीच सीमित है। किन्तु प्रतिकियावादी ग्राशा से भरे ग्रभी प्रतीक्षा कर रहे हैं; ग्रौर हमें स्पेन में जनरल फ़ांको को तथा ग्राजेंटिना मे जनरल पेरों को नहीं भूलना चाहिए, न हमें जनरल देगॉल को ही भूलना चाहिए। दुर्भाग्यवश दक्षिण मार्ग का स्थायी रूप से त्याग नहीं किया गया है।

थोड़ी-सी भी दृढतापूर्वंक यह भविष्यवाणी करना कदाचित् असमयोचित होगा कि बीसवीं शती के अवशिष्ट भाग में मानवता किस मार्ग का अनुसरण करेगी। किन्तु हम-जैसे जो मध्यम मार्ग के समर्थंक हैं उनके लिए एशिया में एक नवीन समर्थंक का उदय अत्यन्त उत्साह का विषय है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर समस्त संसार की दृष्टि है। संसार जानता है कि एशिया में प्रतिष्टित प्रादर्श यूरोप या प्रमरीकाओं के आदर्शों से अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। आधे से अधिक मानवता यहाँ निवास करती है।

तीनों मार्ग अभी भी हमारे सामने खुले हैं, किन्तु यह सन्तोष का विषय है कि प्रधान मन्त्री नेहरू ने शक्ति भर मध्यम मार्ग को अपनाना स्वीकार किया है। वह समस्त संसार को उस दिशा की ओर ले जाने वाली शक्ति सिद्ध हो सकते हैं। यही वह दिशा है जो हम दो अरब मनुष्यों को उस 'एक विश्व' की और ले जा सकती है जिसका सभी सद्भावनाओं वाले व्यक्ति स्वान देखते हैं और जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यही वह मार्ग है जहाँ मैत्री और सद्भावना द्वेष और संकीर्णता से ऊपर उठ सकते हैं। द्वेष, अराहिष्णुता और संकीर्णता पर विश्व-साम्राज्य की नीव नहीं खड़ी हो सकती।

शंकालु चिल्लाते हैं कि 'एक विश्व' का क्यों स्वप्न देखते हो ? क्या नहीं जानते यह असम्भव है ? किन्तु हिरो-शिमा की हुतात्माएँ अपने मृत्युस्थानों में शान्त नहीं रह सकतीं। जहाँ कहीं भी मनुष्य जीवित हैं, वे चक्कर लगाती हैं। वे कहती है कि हमें 'एक विश्व' का मार्ग खोजना चाहिए, और समय अधिक नहीं है। वे कहती है कि अब हम अणु-युग के पाँचवें वर्ष में हैं और हमें शीझता करनी चाहिए।

यह मध्यम मार्ग है क्या ? ग्रभेद्य 'लीह श्रावरण' के पश्चिम के देशों ने उसकी 'तृतीय शक्ति' का नाम देना प्रारम्भ कर दिया है। इस शक्ति श्रीर पक्ष की प्रधान विशेषताएँ क्या हैं ? मैं उसकी प्राथमिक प्ररिभाषा देने का मध्यम मार्गगामी समाज निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यत्नशील होता है:

- (१) एक शिवतशाली सरकार हो जो ग्रसाधारण परिस्थितियों में क्षिप्र गति से कार्य करने को उद्यत रहे ।
- (२) किन्तु ऐसी सरकार जो यथा-सम्भव जनता के प्रति उत्तरदायी हो। जनता उसे नियुक्त करेगी, श्रीर उसके श्रयोग्य सिद्ध होने पर उचित वैधानिक उपायों से उसे पदच्युत कर सकेगी।
- (३) स्वतन्त्र निर्वाचन तथा कुछ मौलिक स्वतन्त्रताएँ सुरक्षित रहें : पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता, अपने इच्छानुकूल साधन चुनने का स्वातन्त्रय, विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, धर्म-पालन की स्वतन्त्रता, शरीर की स्वतन्त्रता ग्रौर निःशुल्क न्याय, इनमें ग्राते है। यदि इनमें से कोई एक या ग्रधिक स्वतन्त्रताएँ उस समाज या संस्कृति में नहीं है तो समाज उन्हें लाने का प्रयत्न करेगा।
- (४) समाज 'मनुष्य पहिले और धन तथा सम्पत्ति पीछे के सामान्य सिद्धान्त को माने, उसका प्रथम कर्त्तव्य ही अपने सब सामाजिकों की रक्षा, सुख-सुविधा की व्यवस्था हो। अब इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है 'हितचिन्तक राज' (बेल्फ़ियर स्टेट)। ऐसा राज्य धनियों की भर्त्सना नहीं करता, यह दृढ़ता से ऐसी व्यवस्था करता है कि धनी वर्ग सम्पूर्ण समाज की आर्थिक सुरक्षा में बाधक न होने पाये। ऐसी शासन-व्यवस्था व्यापारी वर्ग की रक्षा तब तक करती है जब तक वह उचित मूल्य पर जनता की आवश्यकताओं के लिए सामान उत्पन्न करता है। स्वीडेन उसका उत्तम उदाहरण है।
- (५) मध्यम मार्गी समाज ग्रर्थशास्त्र की दृष्टि से यथार्थवादी समाज है। वह दूटती हुई संस्थाओं श्रीर सार्व-जिनक सेवा-संगठनों के परिष्कार या उढ़ार में विश्वास रखता है, केवल सेढ़ान्तिक कारणों से एकाएक संस्थाओं के परिवर्त्तन में नहीं विश्वास करता। भिन्न ग्रादर्शों के कारण वह समाज को पीड़ित करने में विश्वास नहीं करता। ऐसा समाज ऐसे प्रधान उद्योग का, जिसे व्यक्तिगत पूँजी संचालित करने में ग्रसमर्थ है, राष्ट्रीयकरण करने में संकोच न करेगा; किन्तु केवल राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के लिए ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करेगा। उसके सागने प्रक् यह नहीं है कि 'मावर्स ने क्या करने को कहा है ?' ग्रिपतु यह है कि 'इन कोयलों की खानों के सम्बन्ध में हम क्या करेंगे ?' या कि "उपयुक्त चिकित्सा की सुविधा से रहित इन ग्रस्वस्थ शिश्तुओं के लिए हम क्या करेंगे ?"
- (६) अन्त में, जो समाज गध्यम मार्गानुगामी है वह वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक रीतियों का आदर करता है। वह वैज्ञानिकों को निर्वासित करने का कभी दोषी न वनेगा जो रूस सरकार ने हाल ही में सन् १९४५ में किया है। वह पूर्ण सतर्क है कि मानवीय सम्बन्धों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक रीति का प्रयोग ही अणु-युग को पागलपन से बचाने की सर्वेत्क्रिप्ट और कदाचित् अन्तिम आशा है। और भी, नृशास्त्र-विशारदों द्वारा निर्धारित संस्कृति की यह धारणा, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को एक दूसरे को परस्पर समभने और मिलकर 'एक विश्व' की स्थापना के लिए कार्य करने की प्रेरणा देने वाला कदाचित् सबसे प्रवल यन्त्र है।

मैं आशा करता हूँ कि इस मध्यम मार्ग पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें आगे बढ़ाते ले चल सकेंगे। नायकों के बिना हमारा निस्तार नहीं। और नायक हमें ऐसे चाहिए जो धीर और विवेकी हों, और उन अस्वारोही दस्युग्नों का सामना करने में दृढ़ और समर्थ हों जो कि दायें भी और वायें भी तलवारें भनभनाते और मारकाट करते चलते हैं।

मार्चे १६४६

# स्वतन्त्रता-युद्ध का अनुभवी सिपाही

### कमलादेवी चट्टोपाध्याय

पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्राज विश्व की सबसे महान् विभूतियों में से एक हैं। राजनीतिकों तथा राष्ट्रनिर्मा-ताग्रों में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हैं। जिस ग्रसाधारण ढंग से उन्हें यह स्थान प्राप्त हुग्रा उसे जानना ग्रावश्यक भी है ग्रीर रोचक भी। इससे एक प्रकार से ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थित का पता लगता है।

विश्व-राजनीति में व्यक्तियों को इसलिए महत्त्व प्राप्त होता है कि जिन देशों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन देशों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव या शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति इसलिए प्रभाव रखते हैं कि उनके देशों ने ग्रार्थिक या राजनीतिक ग्रथवा दोनों प्रकार का प्रभुत्व जमा रखा है ग्रौर उनका प्रत्येक क़दम लाखों या करोड़ों लोगों के भाग्य पर गहरा प्रभाव रखता है। किन्तु गान्धीजी ने एक नये प्रकार के व्यक्तित्व, एक नये प्रभाव, एक नये कर्म का श्रीगणेश किया जिसका प्रभाव इतना ही था किन्तु जिसकी शक्ति एक दूसरी कोटि की थी । उन्होंने एक ऐसा नेतत्व प्रदान किया जिसके अनुयायी और प्रशंसक सारे संसार में हुए, मगर जिसका आधार मूँलतः भिन्न था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके पद-चिह्नों का अनुसरण किया। गान्धी तथा नेहरू हिन्द के स्वतन्त्र होने के बहुत पहले ही विश्व के प्रति-िठत नेताग्रों में गिने जाने लगे थे, बल्कि जब स्वतन्त्रता ग्रभी ध्यले क्षितिज पर टिमटिमाते एक स्वप्निल तारे के समान थी। कहा जा सकता है कि गान्धी का नेतृत्व विश्व की नैतिक चेतना का प्रतीक था। इस नेतृत्व ने न केवल एक ऐसा दुष्टिकोण विकसित किया जो मनुष्य द्वारा निर्मित संसार की संकीर्ण तथा युक्तिहीन सीमायों से परे देखता है, बल्कि इसने म्रिविक विस्तृत क्षेत्र तथा उच्चतर स्तर पर कार्य किया । इसका ऊँचा म्रादर्शवाद मंचों तथा वैदेशिक विभागों द्वारा प्रचारित कोरी श्रौपचारिक बातों में सीमित नहीं किया जा सकता था। यह तो मानव-जाति के दैनन्दिन जीवन को अनुप्राणित और प्रेरित करनेवाला था। इस ग्रादर्शवाद में प्रत्येक मानवहृदय को भंकृत कर देनेवाला सन्देश था जो उन हृदयों से तत्काल प्रतिध्वनित हुया । यह कोई दूर का निरर्थंक स्वप्न न था, बल्कि एक तात्कालिक अनुभूति । यह नेतत्व सचाई, ईमानदारी तथा नैतिक ग्राचरण की उन उच्चतर ग्रीर महत्तर मानवीय मान्यताग्रों पर ग्राधारित है जो स्थायी महत्त्व रखती है। अत्याचार, अन्याय और बल-प्रयोग के विरुद्ध संघर्ष की जिस नयी पद्धति को गान्धी जी ने शुरू किया उससे मानवता को साँस लेने के लिए एक नया वातावरण मिला। सत्याग्रह ऐसा ग्रस्त्र था जिसका उपयोग साधारण जन बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने कर सकता था। यह स्वाभाविक था कि इसका महत्त्व विश्व-व्यापक हो जाय। इसकी सरलता, गतिशीलता और शक्ति परीक्षा में खरी उतरी। इस नेतृत्व ने भारतीय संघर्ष को विश्वसाम्राज्यवाद का विरोध करनेवाले विशालतर श्रौपनिवेशिक संघर्ष के साथ मिला दिया, उसे राष्ट्रीयता के संकृचित दायरे से बाहर निकाल कर मानवता के विस्तृत क्षेत्र में ला पहुँचाया। सरिता ने सागर का रूप ग्रहण किया।

पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को हमें इसी भूमिका में देखना चाहिए, नहीं तो हम उनकी अनुलनीय विशेषताओं को नहीं समक्त सकते। अब जरा हम उनके निजी रूप को भी देखें, क्योंकि निस्सन्देह वह केवल हिन्द के नहीं बल्कि संसार के सबसे रोचक व्यक्तियों में हैं। असाधारण सम्पन्न परिवार में जन्म लेकर भी साधारण जन के लिए अथक परिश्रम करता स्वयं एक ऐसी बात है जिसकी और वरबस ध्यान आकृष्ट हो ही जाता है। उनका जन्म किसी अत्यन्त शुभ मुहूर्त में हुआ, उन्हें किसी बात का अभाव नहीं है, यहाँ तक कि अनन्त तरुणाई भी, जो हमारे देश में सर्वेश दुलंभ है, उनमें प्रचुए मात्रा में विद्यमान है।

अपनी शान-शौक़त से सभी को चकाचौंध कर देनेवाले भव्य धानन्द-भवन में बचपन बिताने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में प्रारम्भ करके ख्यातनामा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक शिक्षा पायी। इस प्रक्रीर जीवन की वे सब सुविधाएँ, जिन्हें लोग चाहते हैं और जिनके लिए ईंप्यों करते हैं, उन्हें धनायास मिल गयी। ये परिस्थितियाँ सर्व-मुलभ तो नहीं, पर ऐसी अभूतपूर्व भी नहीं है, तथापि ईटन के मैदानों में खेलनेवाला, या हैरो का प्रतिनिधित्व करने वाला अथवा केम्प्रिज के ऐतिहासिक गिलयारों में चहलक़दमी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति जवाहरलाल नहीं वन जाता। कालेज के दिनों के उनके अनेक साथियों ने कहा है, हम सदैव महसूस करते थे कि वे कुछ होकर रहेंगे उनमें कुछ असाधारण प्रतिभा थी।

कितने ही होनहार बच्चो का दुर्भाग्य होता है कि वे पुष्ट व्यक्तित्व वाले पिता की छाया में ध्रपनी प्रतिभा खो वैठते हैं। किन्तु जवाहरलाल एक महत्त्वपूर्ण अपवाद हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू के विशाल व्यक्तित्व के बावजूद जवाहरलाल ने विश्व में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया और दुनिया पर प्रपने व्यक्तित्व की पूरी छाप डाली है। पिता का ग्रसीम प्यार तथा माता का लाड़-दुलार पाकर भी वह बिगड़े नहीं। केवल ऊपरी तौर से देखने वाले आलोचक कह सकते हैं कि उनकी आधी प्रसिद्ध उनके पिता, कुल और परिस्थित के कारण है। किन्तु उनके जीवन का प्रध्यम करने से या उनके व्यक्तिगत परिचय में आने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन सुविधाओं के बिना भी जवाहरलाल वही जवाहर बनते जो आज है, भारत के उत्कृष्ट रत्नों तथा विश्व के महान् नेताओं में से एक।

उनके श्रासपास के वातावरण से जैसा प्रभाव पड़ता है, वास्तव में जवाहरलाल का डील डील उतना विशाल नहीं है। उनसे मिलने पर सर्व प्रथम उनकी ग्रदम्य तथा पराभूत करने वाली शक्ति की छाप पड़ती है। प्रारम्भ में तो मिलने वाले उनके कुछ तटस्थ तथा चुनौती-सी देनेवाले व्यवहार से कुछ घवड़ा-सा जाता है। कभी कभी वह कुछ ऐसे गर्वीले ढंग से मुँह ऊँचा किये रहते हैं कि दर्शक को ग्रत्यधिक बुरा लगे या फिर उसमें हीन भाव पैदा हो जाय। किन्तु यह कटु भावना श्रिधक देर तक नहीं ठहर सकती। शीघ्र ही ग्रनजाने ऐसा भास होने लगता है कि जिस चट्टान को हग तोड़ने का इरादा रखते थे उसके सम्मुख हमने ग्रात्म-समर्पण कर दिया है। उनसे कोई सहमत हो या न हो, उनकी उपेक्षा कोई गर्हीं कर सकता।

उनकी ग्रांखों की खोयी हुई-सी दृष्टि प्रकथित स्वप्नों का परिचय देती है। एक समय रहा होगा जब उस सधे हुए चेहरे पर मुस्कराहट प्रधिक खेलती होगी, वे दबे हुए ग्रोठ ग्रधिक कोमल रेखाग्रों में परिवर्तित हो जाते होगे, ग्रौर उन कठोर प्रतीत होनेवाली ग्रांखों में ग्रधिक कोमल प्रकाश नाचता होगा। पर ग्राज तो स्वप्न-दर्शी ग्रात्मा के परिचायक उनके सुघड़ कोमल ग्रवयव भीषण संघर्ष की कठोर छाप से रूखे हो गये है। एक राष्ट्र के जन्म की तीग्र वेदना में सशक्त भाग लेने वालों पर ऐसी छाप पड़ना ग्रनिवार्य है।

शायद जनाहरलाल के माननी पहलू को देखने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ है। किसी बच्चे का साथ देते हुए घुटनों के बल चलते, शिशुओं के साथ लुकाछिपी का खेल खेलते अथवा अपनी पीठ पर किसी बालक को लादे बच्चों के भूठ-मूठ के जुलूस का नेतृत्व करते उन्हें थोड़े लोगों ने देखा होगा। यह सब देखने पर एक नये व्यक्तित्व का परिचय मिलता है मानो हग भीतरी जनाहर को देख रहे हों। हममें से बहुत-से लोग महान् व्यक्तियों को संस्थाओं के रूप में देखते हैं। उन्हें हम इस प्रकार देखते हैं, जैसे कोई खिड़की से भाँक कर कमरे के भीतर देखे, एक सरसरी नजर दौड़ाये और वढ़ जाय। इस प्रकार भीतर का वास्तिवक व्यक्ति छिपा रह जाता है; उसे हम पहिचान ही नहीं पाते। व्यक्ति को जानना असल में उसके माननी पहलू को जानना है; उसके अव्यक्त विचारों को, उसके मनोभानों की गहराई को, उसके स्वप्नों के प्रस्फुटन को, उसके सहज व्यवहार को, उसके साधारण जीवन को देखें और जानें। यह सम्पूर्ण पृष्ठभूमि ही वास्तिविक व्यक्ति को प्रकट करती है। नेतागिरी की ऊपरी टीमटाम नहीं।

राजनीति के क्षेत्र में पंडित नेहरू की देन का विश्लेषण उस भारतीय परिस्थिति के सन्दर्भ में ही होना चाहिए जिसमें उनके सिद्धान्त विकसित हुए। समस्याग्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने तथा उनका सूक्ष्म विश्लेषण करने का अभ्यास उन्होंने पहिले कर लिया था, श्रौर इन दो महत्त्वपूर्ण श्रौर प्रेरणादायक गुणों का उन्होंने भारतीय राजनीतिक विचार-परम्परा पर ग्रारोप किया। गान्धीजी के भावनात्मक मानववाद का उन्होंने स्पष्ट निरूपण किया ग्रौर गान्धीवाद की विशाल विभूति को तराज्ञकर उसे एक निर्दिष्ट रूपाकार दिया। इस श्रणुयुग के शिक्षित नवयुवकों के लिए उन्होंने उन्हों की भाषा और शब्दावली में ग्रपने नेता के विशुद्ध तथा स्वच्छ विचारों की व्याख्या की। ग्रभी तक किसी भी शब्दकोष में न मिलने वाली गान्धीवाद की मौलिक परिभाषाग्रों को उन्होंने वैज्ञानिक भाषा में निरूपित किया। सम्भव था कि 'सत्य' तथा 'रामराज्य' ऐसे रूढ़ शब्दों को गान्धीवाद के सन्दर्भ ने जो नयी गतिशीलता दी, वह समाप्त ही हो जाती, श्रगर नेहरू इन्हें मानवी निष्ठा तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था का पर्यायत्व न दे देते।

भारतीय राजनीति में जिस तरह गान्धी के म्राविभाव से एक नया युग ग्रारम्भ होता है, उसी प्रकार नेहरू का म्रागमन एक नये काल का सकते करता है। गान्धीजी द्वारा प्रतिपादित नवीन समाज-दर्शन को नेहरू ने नया रग दिया, गान्धीवादी विचार-धारणा को उन्होंने समाजवादी रूप दिया। ग्राज भारतीय समाजवाद की विचारधारा के विकास में अगर गान्धीवाद के सिद्धान्तो या गान्धीजी के ही शब्दों में सत्यों के साथ 'मार्क्सीय पद्धतियों' का सुन्दर योग मिलता है तो उसका काफी श्रेय नेहरू के राजनीतिक प्रभाव को है। वास्तविकताग्रों के प्रति निरन्तर सजग रहते हुए सोच समभ कर नवीन विचारधाराग्रों को स्वीकार करने की तत्परता ने उन्हें किसी व्यक्ति या विचारधारा का ग्रन्थ भक्त नहीं बनने दिया। उनकी तीक्षण मेंघा जान सकी कि गान्धीवाद की गतिशीलता न केवल भारतीय सघर्ष के लिए बत्कि सभी ग्रीपनिवेशिक सघर्षों के लिए, ग्रीर सारी सघर्ष-रत मानवता के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। वर्तमान भारतीय समाजवाद में ग्रादर्शवाद तथा नैतिक श्राचरण की ग्रोर लक्ष्य की प्राप्ता में साधनों की शुद्धि को जो स्थान गिला है वह इसी श्लाध्य समन्वय का प्रमाण है। नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में इस समन्वय की देन बहुमूल्य है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन का—नये पात्रों में बहुमूल्य प्राचीन मधु भरने का ग्राधिकाश श्रेय नेहरू को ही है।

नेहरू थाज एक प्रकार से पराधीन जातियों के यान्दोलनों से जन्म लेती हुई नयी दुनिया के केन्द्र बन गये हैं। एक नया मार्ग खोजने मे नेतृत्व प्रदान करने के लिए, सामाजिक भ्राचरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के नये मानद स्थापित करने के लिए, भ्राज केवल एशिया ही नहीं बल्कि विश्व के सभी उत्पीड़ित और शोषित लोग उन पर आस लगाये बैठे हैं। निस्सन्देह भारत का प्रधान मंत्री होने के कारण भी नेहरू का स्थान महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक बड़ा और शिक्तशाली देश हैं। किन्तु उनके नेतृत्व का आधार इससे बड़ा हैं। उसका आधार वह आकार तथा व्यावहारिक रूप हैं जो उन्होंने गान्धीजी के मानव-हितवाद को दिया। इथियोपिया पर आक्रमण होते ही उन्होंने उस देश की जनता के साथ भारतवासियों की पूरी सहानुभूति घोषित की, चीन को स्वय-सेवी चिकित्सक-दल भेजने का उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया और उस काम में बड़ी सहायता की, जब चीन जापानी आक्रमण का शिकार हुआ तो उन्होंने जापानी माल का बहित्कार किया, इस्पानी गृहयुद्ध के जमाने में वे स्वय वहाँ गये और वहाँ के लोकतन्त्रवादी दल के समर्थन में उन्होंने आन्दोलन भी किया। इस प्रकार के कार्यों ने उन्हें संकीण भीमाओं से परे मानव की स्वतन्त्रता की अभिलाषा का प्रतीक बना दिया है। अत. स्वाभाविक ही था कि हिन्देशिया पर उच-आक्रमण होने पर साम्राज्यवाद की इस चुनौती को वह तत्काल स्वीकार करते। एशिया के देशों में भारत ही इस स्थित में था कि चुनौती स्वीकार कर सके, और नेहरू के नेतृत्व में भारत के आह्वान का एशिया के सभी देशों ने सत्वर उत्तर दिया। नेहरू द्वारा आयोजित हिन्देशिया-सम्मेलन में भाग लेनेवाले एशिया के नेताओं ने दिल्ली आते समय कहा, "हमारी नजर उन पर इसलिए नहीं टिकी है कि वह भारत के प्रधान मंत्री है, बहिक इसलिए कि हमें भरोसा है कि वह उचित मार्ग प्रदर्शन करेंगे।"

उनकी कीर्ति बिना पुरुषार्थं के नहीं फैली; उन्होंने जयलाभ व्यवस्थापिकाओं के निर्विष्टन वातावरण में नहीं किया, और न म्रानन्द भवन के मुलायम गद्दों पर ही बैठकर उन्होंने नाम पाया। वह तो अनेक युद्धों में तपकर निखरें हुए सैनिक है, और उनके शरीर पर युद्ध की चोटो के चिह्न हैं। लाठियों की मार उन्होंने सहीं हैं, लौह हथकड़ियाँ उन्होंने पहनीं हैं भीर बार-बार कारागृह की सैर की हैं। नेताओं में कदाचित् ही कोई इतनी बड़ी अग्नि-परीक्षा से गुजरा होगा। प्रायः लोगों के यह पूछने पर कि क्या वे वास्तव में प्रिस धाफ़ वेल्स के सहपाठी रहे, वह मज़ाक में कहतें हैं कि शायद उनकी लोकप्रियता का कुछ श्रेय इस लोकश्रुति को भी मिलना चाहिए। किन्तु इसका उन हजारों ग्रामीणों के लिए क्या महत्त्व हैं जो उनके दर्शनों के लिए कड़ाके की सर्दी में सारी रात स्टेशन के प्लेटफ़ाम पर जगकर ही काट देते हैं, चाहें वे देख सके केवल उस गाडी ही को जिस पर पडित नेहरू सफ़र करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुधा होता है कि वे इजिन के भागे के दीप्त प्रकाश, तथा जाती हुई गाड़ी के पिछले डिड्बे की लाल रोशनी के म्रतिरिक्त भीर कुछ नहीं देखपाते। नहीं, वे उनका सम्मान करते हैं इसलिए कि वे नेहरू में एक बन्धु देखते हैं, अपने दु.ख-सुख का एक सहमागी, एक ऐसा सखा जो उनके करूट-क्लेश की गहराई नाप सकेगा, और उनके सूने जीवन की व्यथा से सहानुभृति से दिवत हो छटेगा।

Í

## नेहरू का ज्यक्तित्व-एक सेतु

### इक्रवाल सिंह

मानवीय व्यक्तित्व की सीमाएँ केवल शारीरिक ही नहीं होतीं, मानसिक ग्राध्यात्मिक ग्रीर ऐतिहासिक भी होती हैं। शारीरिक सीमाग्रों को पहचानना ग्रीर स्वीकार करना सहज है। दूसरी सूक्ष्मतर सीमाग्रों का पहचानना ग्रीर स्वीकार करना कहीं ग्रीधक कठिन है, किन्तु ये किसी तरह भी कम कड़ी ग्रीर बाधित करने वाली नहीं है। इनका पहचानना कठिन इसी लिए है कि जिस संसार में हम रहना चाहते हैं, जिसमें हम कल्पना से मान लेते हैं कि हम रहते हैं, वह व्यक्ति-केन्द्रित संसार है। इसिलए मानव व्यक्ति का ग्रहं ग्रपने को ग्रसीम ग्रीर ग्रवाध मान लेता है, ग्रीर उसका यह भ्रम इतना व्यापक ग्रीर इतना गहरा है तथा उसकी छूत इतनी जल्दी लगती है। हम केवल ग्रपने ग्रहं को नहीं बिल्क ग्रपने ग्रात्मीय ग्रीर प्रिय जनों के ग्रहं को भी उतना ही ग्रसीम महत्त्व देते हैं। इस भ्रम से ग्रीर दूसरी बहुत-सी भ्रान्तियों की एक लम्बी परम्परा उत्पन्न होती है जो कि एक विराह, सर्वदा उपेक्षा-भरे ग्रीर बहुवा विरोधी बाह्य जगत् में मानवीय ग्रात्मविद्यास को क़ायम रखने के लिए कदाचित् ग्रावश्यक है, लेकिन जो हमारे दृष्टिकोण को विकृत कर देती है ग्रीर सम्यक् ज्ञान के लिए जो बोध होना चाहिए उसे नष्ट कर देती है। क्योंकि सम्यक् ज्ञान के लिए मानवीय व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि देश-काल-परिस्थित की ग्रपेक्षा में बंधा हुग्रा उसका रूप वया है। ये सीमाएँ परिवर्तनशील हो सकती है, होती है; किन्तु विद्यमान हमेशा रहती है ग्रीर उनसे छुटकारा नही हो सकता। जो महत्त्वपूर्ण या सार्थक है, वह किसी विशेष देश-काल ग्रीर परिस्थित के लिए ही वैसा है। एक व्यक्तित्व को उसकी उचित ऐतिहासिक परिवृति या सीमाग्रों से बाहर निकाल कर देखने का प्रयत्न उसके ग्रांभी सीमा पर पहुँच जाती है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को समभने के लिए यह विचार प्रासंगिक है—विशेषकर ऐसे समय जय कि उनका व्यक्तित्व उस विन्दु पर पहुँच गया है, जहाँ पर जा कर उनकी जैसी ग्राश्चर्यजनक स्फूर्तिवाली ग्रौर लम्बी जवानी भी ग्रानिवार्यतः कुछ स्थिरता ग्रौर गुरुता प्राप्त कर लेती है, ग्रौर वैसे दायित्व ग्रपने पर ले लेती है जो कि प्रायः बुजुर्ग राजनीतिकों के होते है । यह विचार इसलिए भी ग्रानश्यक है कि ग्राज पंडितजी के बारे में लिखते या बोलते समय भावुक होने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है; इस डर से सतर्क ग्रौर सावधान होने की भी कोई ग्रावश्यकता नहीं है कि ग्रजनबी या विदेशी सुनने वाले या भेदिये बात का उलटा ग्रर्थ न लगा लें। ग्रब हम नेहरू को ग्रौर दूसरे समकालीन महान् भारतीयों को निरपेक्ष वृष्टि से देखने के ग्रीधकारी हैं। निरपेक्षता स्वाधीनता का एक ग्रनिवार्य ग्रीधकार है, या होना चाहिए; ग्रौर जिस हद तक हम ग्रपने निर्णय में निरपेक्ष होने का साहस करते है उसी हद तक भारत ग्रपने ध्येय की ग्रोर प्रगति कर सका है।

तो नेहरू को किस देश-काल भीर परिस्थित का व्यक्ति मानना चाहिए ? यह प्रश्न बहुतों को भ्रनावश्यक ही नहीं, घृष्टतापूर्ण भी जान पड़ सकता है। क्योंकि लाखों व्यक्तियों के लिए नेहरू प्रमुख और भ्रकाट्च रूप से भ्राज के—वर्तमान परिस्थिति और क्षण के—व्यक्ति हैं। याज भारत में सबसे ग्रीधक चित्रित और प्रचारित मुखाकृति उन्हीं की है: उनका चेहरा हम रोज एक से एक नयी भंगिमा में देखते हैं—चिन्तित और शान्त, उदास और प्रसन्न, भ्रत्लाया हुआ और मुस्कराता हुआ। विदेशों में गान्धीजी की मृत्यु के वाद वही सबसे विश्वत और आदृत भारतवासी हैं। इसमें तो सन्देह नहीं कि आधुनिक जगत् को भारत की बात समक्ताने में जितना हाथ उनका रहा है उतना किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं रहा। यह सब है; किन्तु हमारा प्रश्न ज्यों का त्यों है: उसमें घृष्टता हो या न हो उसका उत्तर देना आवश्यक है।

यह प्रश्न ज्यों का त्यों इसलिए है कि इन नाना रूपों, कार्य-व्यस्तता की इन अनेक दिशाओं, इस सारी शक्ति और चमक-दमक में, जो आज जवाहरलाल के नाम के साथ जुड़ गयी है, कहीं कुछ सन्दिग्ध और अविश्वसनीय खटकता रहता

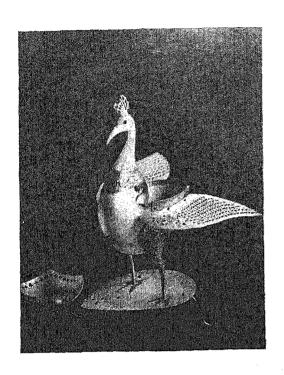





श्रद्धांजिल्यां वम्बई, अहमदाबाद और कटक द्वारा भैट को गयो ये मंज्ञ्वाएँ म्युनिसिंग्लः समहालय इलाहाबाद में संग्रहीत हैं। फ्रोटो : श्रो जी॰ पी॰ अर्गल, म्युनिसिंग्ल म्युजियम, इलाहाबाद के सीजन्य से



जवाहरलाल नेहरू के बायें हाथ का छापा यह छापा प्रेमनारायण त्रिपाठी, जबलपुर, द्वारा लिया गया था।



जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ का छापा यह छापा प्रेमनारायण त्रिपाठी, जबलपुर द्वारा लिया गया था।

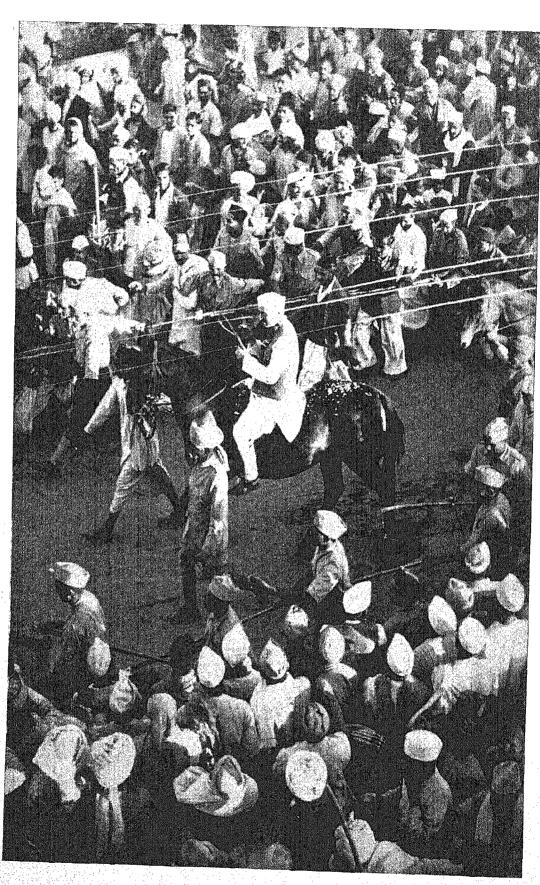

युक्तप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, मथुरा १६३६ अञ्चाह्द समापति जवाहरलाल नेहह का जलस जा रहा है।

है। न जाने क्यों ऐसी भावना होती है कि जवाहरलालजी इन सब मे नहीं है, या कि यह सव उनका नहीं है। मानो यह सब एक छाया है, एक माया-रूप है किसी ऐसी वास्तविकता का जो कि स्वय किसी दूसरे क्षेत्र के किसी दूसरे क्षण के साथ बँधी हैं, जिसकी सार्थकता अनिवार्यतः किसी दूसरी परिस्थित के साथ गुँथी हुई है। यह बात कदाचित् रहस्यवादी ढंग की हो गयी—कदाचित् सच्चाई यह है कि एक ही व्यक्ति-जीवन की सीमा मे एक नहीं बल्कि कई पृथक्-पृथक् जीवन जिये जाते हैं और उन सब में तीव्रता और सोद्द्यता का तल एक समान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जांच करके वह विशेष पहलू खोजना पड़ता है जिसमें उसके जीवन का श्रेष्ठ अभिप्राय निहित्त है, जिसमें वह व्यक्तित्व वास्तव में अपनी अन्तः प्रकृति को अभिव्यक्त करता है, जिसमें अपने श्रस्तित्व की चरम सम्भावनाश्रों को निष्पन्न करता है। और निष्पत्ति के या सम्पूर्ण श्रभिव्यक्ति के इस बिन्दु को खोज निकालना सदा श्रासान नहीं होता, क्योंकि यह आव-श्यक नहीं है कि यह व्यक्ति के जीवन के सबसे श्रिक प्रभावोत्पादक काल में ही पाया जाय। जवाहरलालजी के जीवन में यह चरम सार्थकता का क्षण कौनसा है ?

इस प्रश्न के ग्रनेक उत्तर होंगे। यह उचित भी है कि ग्रनेक उत्तर हों। किन्तु प्रस्तुत लेखक के लिए जवाहरलाल की चरम सार्थंकता का युग लाहीर-काग्रेस ग्रीर ग्रमस्त-कान्ति के बीच का युग है। इस युग के वर्षों पर जवाहरलाल की ग्रमिट छाप है। इनसे ग्रागे जाते ही ग्रध्येता के मन को ग्रमिटचय सालता है; ; नाना शंकाएँ चित्त को उद्वेलित कर देती है; संशय ग्रीर विवाद विश्वास को विचलित कर देते है। इनसे ग्रागे—यह बात कहनी ही पड़ेगी—वह ज्योतिर्मय स्वप्न मानो टूटने लगता है। किन्तु उन १२ वर्षों को ग्रमिश्चय, सन्देह, विवाद ग्रीर मोह-भंग की साँस छू भी नहीं सकी है। यह ग्रसम्भव है कि इस काल की बात सोची जाय ग्रीर नेहरू का ध्यान न हो ग्राये। इस काल में उनका व्यक्तित्व निरन्तर विशालतर होता हुआ दीखता था, ग्राशा ग्रीर सम्भावनाग्रों के नये क्षितिज प्रकाशमान होते जाते थे। ग्राज जवाहरलाल जहाँ पहुँच गये है तब वहाँ पहुँचे नहीं थे, लेकिन उनका मंजिल की ग्रीर बढ़ने वाले यात्री का रूप ही उनका सबसे दिव्य ग्रीर सच्चा रूप था।

यों तो उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ किया है उसका ग्रपना महत्त्व है ही। उसका ग्राज ठीक-ठीक मूल्यांकन सम्भव नहीं है, क्योंकि हम उसके बहुत निकट हैं और उसे तटस्थ भाव से नहीं देख सकते। किन्तु ऐसा लगता है कि उस काम को भीर भी कई लोग कर सकते थे, उस चरित का निर्वाह भीर भी कई पात्र कर सकते थे—उतनी चास्ता से नहीं तो भी कम से कम उतनी और कदाचित् धाधक दक्षता से। किन्तु उन दिनों जवाहरलावजी ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसे कोई दूसरा व्यक्ति उतनी तत्परता से, उतने ग्राग्रह से भीर उतनी आकर्षक विश्वसनीयता से नहीं कर या कह सकता था। इस पर भी भाक्चर्य यह है कि उनकी कही हुई बात या उनके किये हुए कर्म का उतना महत्त्व नहीं था, जितना उनकी निरी उपस्थित का, इस बात का कि उस महान् संघर्ष में वह भी भागी है। उनकी उपस्थित ही मानों एक साखी, एक प्रतिज्ञा थी—प्रतिज्ञा एक शब्दातीत परिभाषातीत कुछ की, लेकिन ऐसे कुछ की, जिसके बिना उस संघर्ष में वह उद्देश्य भीर अभिप्राय नहीं रह जाता जो कि उसमें रहा श्रीर देश को प्रेरित करता रहा।

व्यापक राजनीतिक ग्रान्दोलन, जिनमें बहुसंख्यक मानव भाग लेते हैं, सर्वदा शुद्ध ध्येयों के पीछे नहीं चलते। उनकी गठन बहुत उलभी हुई होती हैं । ग्रनेक प्रकार के लोग ग्रनेक प्रकार के उद्देश्य और भावनाएँ लेकर उनमें सिम्मिलित होते हैं। बिलकुल शुद्ध ग्रन्त:करण या कि कोमल ग्रात्मा वाले लोगों के लिए वे उपयुक्त क्षेत्र नहीं हैं। भारत का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन भी इसका ग्रपवाद नहीं था। ग्रपने उच्चतम घरातल पर भी वह लाग-लपेट, ग्रवसरवाद, निष्ठा की कगी, विश्वासों का दुलमुलपन, और उद्देशों में स्वार्थ की भावना से सर्वथा मुक्त नहीं था। किन्तु ग्राशा के उन कई वर्षों में इन सब चीजों के पीछे एक स्वर्णमयी ज्वलन्त ग्रंत:प्रेरणा थी, ग्रीर प्रत्येक व्यक्ति ग्रनुभव करता था कि नेहरू उस ज्वलन का प्रतीक हैं।

इतना ही नहीं। जवाहरलाज का आसन श्रद्धितीय था श्रीर श्रद्धितीय रहेगा। उनका स्थान प्रमुख्तः भारतीय प्रबुद्ध-वर्ग के हृदय और मन में था। इसमें वह श्रीर सब से भिन्न थे, यद्यपि ये दूसरे भी महान् थे। उदाहरणतः गान्धी जी को ले लीजिए: उनमें एक विरोधाभास था कि वह एक साथ ही जनता से एक प्राण भी थे श्रीर हमसे बहुत पिछे भी थे। वह एक जीवन-विधि के, एक श्रादर्श के प्रवक्ता थे, जिसे कोई श्रपने इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर

4 4 4

सकता था; लेकिन जो उनकी विधि और उनके आदर्श को स्वीकार करते थे उनके लिए भी गान्धीजी मानों एक पृथक् और बाहरी वस्तु—विक एक दुर्लभ वस्तु थे। किन्तु प्रबुद्ध-वर्ग के लिए नेहरू को अपनाने में ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी; उनके साथ दूरी या पार्थक्य का कोई प्रश्न नहीं था। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्ट से वह सर्वदा पहुँच के भीतर और सुलभ थे, क्योंकि एक बड़े गहरे अर्थ में वह हमारे अपने व्यक्तित्व का एक अंग थे। हममें से प्रत्येक पाता था कि उसने जो कुछ भी तीव्रता के साथ यद्यपि अस्पष्टतः अनुभव किया है, जो कुछ भी चाहा है, जो कुछ भी आशा-अभिलाषा की है वह सब जवाहरलालजी में मुखरित हुई है; यहाँ तक कि हमारे सन्देह और अनिश्चय भी उनके शब्दों में मूर्त हो उठे हैं। और मूर्त्त, मुखरित हो उठे हैं ऐसी भाषा में जिसमें सूक्ष्मता है, संवेदना है, प्रांजलता है, कभी-कभी तीखा दर्द भी है और सदैव सम्पूर्ण सार्थकता और व्यापकता है। पिछली चौथाई सदी में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें नेहरू की 'मेरी कहानी' ही के सबसे दीर्घजीवी होने की सम्भावना है। क्योंकि वह एक व्यक्ति की साखी नहीं है बल्कि एक समूची पीढ़ी की साखी है। जहाँ तक भारतीय प्रबुद्ध-वर्ग का प्रश्न है, उसका प्रतिनिधित्व इन वर्षों किसी व्यक्ति ने उतनी सम्पूर्णता के साथ नहीं किया जितना कि नेहरू ने—और न कभी कर सकता है।

प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है इसलिए कि उसकी ग्रविध ग्रव चुक गयी है; वह युग ही समाप्त हो गया है। वह युग, जिसमें प्रवुद्ध-वर्ग तद्दत् एक स्वतन्त्र शिवत के रूप में घटना-चक्र को प्रभावित कर सकता था, बीत गया। ग्रव एक दूसरा युग ग्राया है ग्रौर इसमें नये मैदान जीतने होंगे, जिन्हें प्रवुद्ध व्यक्ति नहीं, दूसरे जीतेंगे। भारत में—ग्रौर अन्यत्र—मानव के एक नये भाग्य-नाटक के लिए रंगमंच तैयार हो रहा है; इसके पात्र व्यक्ति नहीं हैं, व्यक्ति से परे की शिवत्याँ हैं; एक ग्रोर संगठित ग्रोर सुरक्षित स्वार्थों ग्रौर सत्ताधिकारों की हठीली शिवत, ग्रौर दूसरी ग्रोर संसार के ग्रसंख्य निःस्व साधारण जनों की मौलिक ग्रावश्यकताग्रों ग्रौर मानवीय प्रतिष्ठा की माँगों का दबाव—उसी निःस्व जनता की, जिस की चर्चा स्वयं जवाहरलालजी ने गोरखपुर में ग्रपने मुकदमे में बयान देते समय की थी। इस महान् संघर्ष में संसार भर के प्रबुद्ध व्यक्तियों को पक्ष लेना ही पड़ेगा; इस वेगवती धारा के बीच में ऐसा कोई द्वीप नहीं है जहाँ कोई ग्रलग हो कर बैठ सके। यह ऐतिहासिक मोर्चा केवल एक ग्रालंकारिक कल्पना नहीं है, वास्तव में हर किसी को एक पक्ष चुनना है। जवाहरलालजी ने ग्रपना पक्ष चुन लिया है। ग्रब यह कामना ग्रप्रासंगिक है कि उन्होंने दूसरा पक्ष चुना होता। हर किसी को निर्णय की स्वाधीनता है; इतिहास की प्रक्रिया इतनी स्वतन्त्रता का दायित्व व्यक्ति पर छोड देती है।

लेकिन ग्रसली महरव की वात दूसरी है। वह यह है कि जो लोग उनसे भिन्न निर्णय करेंगे, उनसे भिन्न रास्ता चुनेंगे, उन्हें भी यह स्वीकार करना ही होगा कि उनका ऐसा कर सकना भी कम से कम ग्रंशतः जवाहरलालजी के कारण ही सम्भव हुआ है। यह जवाहरलालजी का ही कमें है कि हमारे सामने इतनी वातें स्पष्ट हुई हैं; निश्चय ग्रौर ग्रित्वय की इतनी ग्रुँधेरी गिलयाँ ग्रालोकित हो गयी हैं कि ग्राज हमारे लिए यह सम्भव है कि हम यथार्थ को स्पष्टतया ग्रौर विश्वास के साथ देख सकें ग्रौर निर्णय करने की समस्या का निष्कम्प धैर्य के साथ सामना कर सकें। इतना ही नहीं; इससे ग्रिषक भी। जिस तरह देश के विस्तार में खाइयाँ ग्रौर दरारें होती हैं, उसी तरह काल के विस्तार में भी खाइयाँ-खड्ढ होते हैं जिनको पार करने के लिए सेतु की ग्रावश्यकता पड़ती है। नेहरू का व्यक्तित्व एक ऐसा ही सेतु है। वह दो युगों को, दो दुनियाग्रों को, जिनमें से एक मर चुकी है ग्रौर एक ग्रभी जन्म लेने को छटपटा रही है, मिलाता है ग्रौर हमें उनके बीच की खाइयों को पार करने का मार्ग देता है। नेहरू ग्रांशिक रूप से दोनों युगों के हैं ग्रौर सम्पूर्णतया दोनों में से किसी के नहीं हैं। यह उनके ग्रान्तरिक विभाजन का, उनकी मानसिक दिधा का कारण है: इसी लिए उनका निर्णय ऐसा है जो कि हमारा नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उनके बिना इस खाई को पार करना दुस्तर होता, भविष्य की ग्रोर हमारी प्रगति का मार्ग कहीं ग्रीधक दुर्गम चढ़ाई का होता। इसी लिए, खाई के पार से भी, हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता जाग्रत होती है; कृतज्ञता ही नहीं—बल्क स्नेह भी।

मार्च १९४९

# एक महान् मानववादी

### जॉन सार्जेट

जहाँ तक विश्व-राजनीतिज्ञ ग्रीर भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेवाग्रो का सम्बन्ध है, अन्य लोग श्रधिक ज्ञान तथा ग्रधिकार से बात कर सकते हैं। किन्तु में श्रपना सीभाग्य समभता हूँ कि मुभ्ने यह श्रवसर मिला कि मै पंडित नेहरू का एक महान् मानववादी के, तथा सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान के द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय मैत्री-भाव के पोषक के रूप में उन्हें श्रपनी सच्ची श्रद्धा ग्रापित कर सक् ।

अंग्रेज़ी भाषा पर उनका पूर्णिधिकार है और अंग्रेज़ी साहित्य तथा जीवन-प्रणाली में जो कुछ भी उत्कृष्ट है उसके प्रति उनका प्रेम है। इसका पर्याप्त प्रमाण हमें उनके भाषणों तथा लेखों में मिलता है। समय-समय पर उनसे बातचीत करने से मुक्ते यह भी मालूम है कि अंग्रेज़ी भाषा श्रोर साहित्य के ग्रध्ययन में—अौर यहाँ में ग्रध्ययन का गहरा श्रौर विस्तृत अर्थ ले रहा हूँ—उनकी जो दिलचस्पी है वह केवल संकेत-मात्र नहीं। उसका श्राधार तो उनका यह दृढ़ विश्वास है कि अतीत के श्रनेक राजनीतिक मतभेदों श्रौर वाद-विवाद की गर्मी में कही गयी बातों के बावजूद भारत तथा इंग्लंड के प्रबुद्ध व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के प्रति अपने ऋण को नहीं भूल सकते, श्रौर भविष्य मे तो पारस्परिक गुण-ग्रहण तथा सौहार्द के स्तर पर उनका मिलना श्रौर श्रधिक श्रासान हो जायगा। इसके श्रितिकत, सांस्कृतिक तथा श्राध्यात्मिक सम्बन्धों की स्थापना पर वह जो बल देते हैं, श्रौर इसमें जो दिलचस्पी लेते हैं, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रावश्यकता है तो वह पूर्ण रूप से उस स्वागत में मिल जाता है जो उन्होंने ब्रिटिश कौसिल का किया, जिस संस्था से मैं भी सम्बद्ध हूँ।

श्रपने देशों के विगत सम्बन्ध के उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करते हुए—श्रीर उसमें सब-कुछ ग्रनुज्ज्वल तो किसी दशा मे नहीं था, में श्रपने बहुत-से देशवासियों के साथ यह ग्राशा कर रहा हूँ कि भारत के सौभाग्य ने जिस नयी व्यवस्था का सूत्रधार उन्हें बनाया है, उसमें जवाहरलालजी हमें यह सिखायेंगे कि नये सम्पर्कों ग्रीर साधनों द्वारा उस उज्ज्वल पक्ष को किस प्रकार श्रीर भी पृष्ट ग्रीर फलप्रद बनाया जा सकता है।

मार्च १६४६



# महान् श्राद्शों का निर्भीक समर्थक

### सर्वेपल्ली राधाकुष्णन्

नेहरू निस्सन्देह संसार के महापुरुषों में से एक है। वह राजनीतिक नेता के नाते विख्यात हैं, परन्तु ऐसी ही ख्याति वाले अन्य कई देशवासियों की भाँति, राजनीतिक नेतापन से भी अधिक कुछ विशेषता उनमें है। अब तक जनका मख्य कार्यक्षेत्र रहा है भारतीय जनता की राजनीतिक उन्नति, परन्त् वह तो जनके अपूर्व बहुमुखी स्रौर सम्पूर्ण व्यक्तित्व का एक ग्रंग मात्र है। जो उन्हें निकट से जानते हैं वे उनकी व्यापक जिज्ञासा, भौर जीवन की प्रत्येक किया के बारे में उनके तीव और भावना-युक्त की तुहल की साक्षी देंगे। मैने शायद ही भीर कोई व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो इतने विविध विषयों में रुचि रखता हो ग्रीर छोटी-बड़ी चीजों में रस ले सकता हो--विज्ञान ग्रीर दर्शन, इतिहास ग्रीर पुरातत्त्व, सामृहिक खेल ग्रीर एकान्त भ्रमण । ग्रवकाश से इतना प्रेम, ग्रीर उसका सद्पयोग करने की इतनी योग्यता भी कम लोगों में पायी जाती है। वह ज्ञान-गरिमा-युक्त श्राचार्य नहीं हैं, मगर बहुत-सी चीजों के बारे में बहुत श्रधिक जानकारी रखते हैं। सफ़र में पस्तकें उनके साथ रहती हैं। साठ वर्ष के बाद भी उनके प्रौढ़ चेहरे का सौम्य भाव, श्राँखों में वह खोजभरी दृष्टि, उनका हार्दिक श्रीर संवेदनशील कोमल स्वभाव, (यदि जीवन का ग्रधिकांश राजनीति की कठोर धकापेल में बिताने वाले व्यक्ति को कोमल कहा जा सके।)--ये सब एक चिन्तनशील कलात्मक स्वभाव के सूचक हैं, जो दैनिक जीवन-कर्म में रस लेता है, वह कर्म चाहे भारत में विशाल जन-सभाग्रों में व्याख्यान देना हो, चाहे लन्दन में प्रधान मन्त्रियों के साथ विचार-विनिमय। मन्ष्य के नाते वह भावक, उदार और दयालु हैं। वे मैत्री निवाहते हैं, ग्रौर यह निष्ठा कभी-कभी दोष तक बन जाती है। उनकी सचाई ग्रौर खरापन पारदर्शी है; कभी-कभी वह ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें न कहना ही अच्छा होता। उनकी कमजोरियाँ छिपी नहीं हैं, और उनके कारण वे अधिक प्रिय ही लगते है।

उनके मित्र बहुत थोड़े हैं। वे मूलतः एकाकी हैं। भीड़ उन्हें स्राक्षित करती है स्रौर वह स्राक्षित होते हैं; समाज में वह विनोदी स्रौर हँसमुख रहते हैं; लेकिन ये स्रान्तरिक एकाकीपन को ढँकने की सामान्य रीतियाँ हैं।

उनके लेखन से मनुष्यता के प्रति उनकी गहरी ग्रात्मीयता व्यक्त होती है। उसमें भावनाओं की गहराई है, कल्पना का व्यापक प्रसार भी है। वे बार-बार हमारी दृष्टि के सम्मुख विश्तद क्षितिज खड़े करते हैं, बड़ी-बड़ी दृश्य-परम्पराएँ उपस्थित करते हैं। इतिहास के उनके ग्रंकन में विश्लेषण से ग्रधिक ग्रन्तर्दृष्टि है। उनके मन की गठन छोटी-छोटी बातों की ग्रपेक्षा बड़ी समस्याओं से उलकने के लिए ग्रमुकूल है। क्षणिक वाद-विवादों में निमित्त-रूप तर्काभासों की ग्रपेक्षा व्यापक सिद्धान्तों की चिन्ता वह ग्रधिक करते हैं। क्षुद्र बातों की ग्रनदेखी कर सकना नेतृत्व की प्रतिभा का एक पक्ष है। श्रेष्ठ लेखक का यदि यही लक्षण है कि वह ग्रपनी ग्रात्मा का कम्पन पाठकों तक पहुंचा सके, तो नेहरू एक श्रेष्ठ लेखक हैं। ग्राधुनिक विज्ञान की खोज उन्हें ग्राक्षित करती है ग्रीर उनको एक बौद्धिक सन्तुलन और स्थिरता देती है। हमारी यह मानवी सभ्यता—जिसकी परम्परा ग्रधिक से ग्रधिक छः हजार वर्ष होगी,—भावी ग्रस्तित्व की, पृथ्वी पर जीव के विकास की, नक्षत्रों की, सौर-मंडल की, उस ग्राकाशगंगा की जिसमें हमारा सौर-मंडल एक रजकण मात्र है; ग्रथवा उससे भी कहीं ग्रधिक विराट् ग्रौर पुरातन सृष्टि की ग्रायु की तुलना में ग्राखिर क्या चीज है ?

जनके लेखन में जहाँ-जहाँ उनका व्यक्तिगत जीवन सामने ग्राता है वहाँ एक बहुत प्रीतिकर विनम्रता है, मन को ग्रस्थिर कर देने वाले कई प्रकार के विचारों ग्रौर शंकाग्रों की स्वीकृति है, ग्रौर परिवर्तन के लिए एक प्रकार की ग्रधीरता है जिसे वह छिपाते नहीं।

मैंने सबसे पहलें जब उन्हें सुना था, तब से सार्वजनिक वक्ता के नाते उन्होंने बहुत तरक़्क़ी की है। उनमें जो

निष्ठा का बल, भावना का उत्साह थ्रौर संवेदना की प्रामाणिकता है वह उन्हें सुनने के लिए एकत्रित समूह पर बहुत प्रभाव डालती है। उनके वे महान् भाषण, जो जीवन की उन बड़ी-बड़ी बातों के बारे में होते है जिन्हें वे अपने भीतर से श्रनुभव करते हैं, वक्तृत्व-कला के उत्कृष्ट नमूने होते हैं। ऐसे श्रवसरों पर वह श्रपने विचारों को तो कम-बद्ध कर लेते है, पर शब्दों को प्रत्युत्पन्न सूभ पर ही छोड़ देते हैं। प्रायः शिकायत सुनी जाती है कि नेहरू बहुत ग्रधिक बोलते हैं। मगर नेताश्रों को अपने समय का एक बहुत बड़ा भाग जनता की कल्पना को प्रभावित करने में विताना ही पड़ता है।

यह इस देश का सौभाग्य था कि अगस्त १५, १६४७ के सत्तान्तर में शासन के सूत्रधार नेहरू बने । विभाजन द्वारा दो नयी डोमिनियनों का सूत्रपात होते ही देश के बड़े भाग में साम्प्रदायिक द्वेष की आग भड़क उठी । गान्धीजी ने बंगाल और दिल्ली के शान्ति-प्रयत्नों द्वारा उन ज्वालाओं के शमन का प्रयत्न किया और अन्त में उन्होने साम्प्र- दायिक एकता के दिव्य आदर्श के लिए अपने जीवन का बिलदान दिया । "इससे अधिक बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कि मनुष्य अपने बन्धुओं के लिए अपने प्राण दे दे।"....नेहरू ने शान्ति लाने और पीड़ितों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और उन्ही आदर्शों पर चले । गान्धीजी की प्रेरणा थी परमात्मा की इच्छा और अन्तरात्मा की पुकार; नेहरू को एक उत्कट भावना और राजनीतिक विवेक प्रेरित करता है, दोनों के मार्ग भिश्न हैं, परन्तु मंजिल एक है ।

दोनों मानते हैं कि ग्रर्थशास्त्र ग्रीर राजनीति ही जीवन का ग्रथ ग्रीर इति नहीं है। सब भौतिक स्वार्थों, पंथ-विग्रहों, सामूहिक ग्रीर व्यक्तिगत ग्रहंता के माया-जालों से परे प्रायः सभी व्यक्तियों में ऐसे नैतिक मूल्यों का, सामा-जिक कर्तव्यों का, सौन्दर्य-संवेदन का बोध विद्यमान रहता है जो प्रश्नातीत है ग्रीर जिन्हें मनुष्य जाति को खोना नहीं चाहिए। उनकी रक्षा के लिए सहिष्णुता ग्रीर ग्रनुशासन के रूप में चाहे जो कीमत देनी पड़े। 'राम राज्य' हमारे भीतर ही है ग्रीर संसार की पाशवी शिवतयों से लड़ता रहता है। मनुष्य-स्वमाव की मूलगत भलाई प्रेग-नीति से ग्राकित होती रहती है। उस मूल भावना को विकसित करने से हम सत्ता के प्रलोभनों को तज कर ग्राह्मिक निष्ठा ग्रीर सचाई की ग्रोर बढ़ सकते हैं।

गान्धी और नेहरू दोनों के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता गुण और महत्ता की वृद्धि का साधन है। इस स्वतन्त्रता द्वारा हम जड़ता और कायरता के, विद्वेष और अनुदारता के पापों से मुक्त हो सकेंगे। राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामा-जिक समता और बन्धृत्व की प्रतिष्ठापना का साधन मात्र है। जो स्वतन्त्रता हमने प्राप्त की है, उसे हमें बढ़ाना और मजबूत करना चाहिए। हमें सब वर्गों के लिए न्याय प्राप्त करना चाहिए, आर्थिक तानाशाही का अत्याचार मिटाना चाहिए। हमें अहिंसक सामाजिक और आर्थिक कान्ति द्वारा जातिहीन और वर्गहीन समाज तक पहुँचना है।

यद्यपि नेहरू समाजवादी दल के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वह देश के समाजवादी आन्दोलन के प्रतिनिधि हैं। जहाँ वह सोवियत कान्ति द्वारा घटित सामाजिक कार्य का ग्रिभनन्दन करते हैं, वहाँ उससे उत्पन्न जीवन की यान्त्रिकता की आलोचना भी करते हैं। एक संवेदनशील कलाकार और मानवी स्वतन्त्रता में विश्वास करने वाले के नाते, वह मनुष्यों के जीवन, उनकी कर्म और क्रीड़ा की प्रवृत्तियों के यन्त्रवत् नियमन से सहानुभूति नहीं रख सकते। घर में और शाला में, कारखानों में और खेतों में, सब नागरिकों को एक बँधी हुई लीक पर चलने के लिए बाध्य करने से हम जन-मन में गहरे विसंवाद, तनाव और दिमत इच्छाओं के बीज बोते हैं। मानव से मानवीयता को बहिष्कृत करने वाली कोई प्रणाली नेहरू को स्वीकार्य नहीं है।

त्राज दुनिया के सामने जो प्रमुख समस्या है—एक श्रोर लोकतन्त्र श्रीर दूसरी श्रोर तानाशाही,—उसमें नेहरू की सहानुभूति स्पष्ट है। लोकतन्त्र का श्राधार है स्वतन्त्रता श्रीर न्याय की स्थापना का श्रधिकाधिक प्रयत्न, जब कि तानाशाही दोनों के नकार पर ग्राश्रित है। नेहरू लोकतन्त्र के पक्ष में हैं, परन्तु वह यह भी जानते हैं कि साम्यवाद किन कारणों से फैलता है। साम्यवाद केवल सर्वहारा को ही नहीं बल्कि बौद्धिक संशयात्माश्रों श्रोर निराशावादियों को भी ग्राकित करता है। दो विश्वव्यापी महायुद्धों ने जो मानसिक श्रीर सामाजिक इवंस किया है उसके श्रवशेषों में साम्यवाद पदा पनपता है। भूख श्रीर दैन्य में से घूणा श्रीर साम्यवाद पदा होता है।

जो सरकार परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखती, दैन्य श्रीर बेकारी, निराशा श्रीर श्रसन्तोष को दूर नहीं करती, वह साम्यवाद के प्रसार को श्रामन्त्रित करती है। सन् १६३० में ही, लाहौर कांग्रेस के श्रध्यक्ष पद से भाषण देते समय, नेहरू ने अपनी स्थित स्पष्ट की थी:

"मुफ्ते स्पष्टतया स्वीकार करना चाहिए कि मैं समाजवादी ग्रौर प्रजातन्त्रवादी हूँ, कि मे राजाग्रों ग्रौर सम्राटों में विश्वास करने वाला नहीं हूँ, न उस व्यवस्था में जो ग्राज ऐसे ग्रौद्योगिक प्रभुत्वों को पैदा करती है जिनका मनुष्यों के जीवन ग्रौर भाग्य पर पुराने सम्राटों से भी ग्रधिक ग्रधिकार होता है, ग्रौर जिनकी पद्धतियाँ पुरानी सामन्ती धनिकज्ञाही से भी ग्रधिक लुटेरी ग्रौर प्राणलेवा हैं....कहा जाता है कि कांग्रेस को पूँजी ग्रौर श्रम के बीच, जमींदार ग्रौर किसान के बीच सन्तुलन रखना हैं। लेकिन हमारी तराजू के पलड़े ही समान नहीं है ग्रौर स्थित को ज्यों का त्यों बनाये रखना ग्रन्याय ग्रौर शोषण को बनाये रखना है। स्थित को सूलभाने का सही रास्ता यही है कि एक वर्ग पर दूसरे का प्रभुत्व मिटा दिया जाय।"

मित्रों को शिकायत है कि अपने राजनैतिक जीवन में नेहरू बराबर जिन उच्चादर्शों को घोषित करते आये, उनके बारे में उनका उत्साह दिन पर दिन शिथिल पडता जा रहा है, शासन के प्रधान के नाते वे न्यस्त स्वार्थों से गठ-बन्धन करने में लगे हैं; और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में असमर्थ हैं। किन्तू इन आदर्शों की उपलब्धि कुछ सप्ताहों या महीनों में नहीं हो सकती । पानी उबालने के लिए भी ताप के साथ-साथ समय की ग्रावश्यकता होती है। समाजवादी कार्यक्रम लम्बा है भीर उस पर हमें उत्साह भीर दढता से चलना चाहिए। नेहरू को पदप्रहण किये ग्रधिक समय नहीं हुया, श्रौर उनके कृतित्व पर निर्णय करने का समय श्रभी नहीं श्राया । यह सम्भव है कि जल्दबाजी में किया गया निर्णय देश में ग्रव्यवस्था पैदा कर दे ग्रीर हमें उसी खतरे के मुँह में ले जाय जिसे कि हम टालना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य है कि समाजवादी दल-जो कर्म, सेवा ग्रौर त्याग में किसी दल से पीछे नहीं रहा-ग्राज विरोध पक्ष में खड़ा है। कांग्रेस सरीखा प्रत्येक कान्तिकारी संगठन सत्ता पाने से पहले ग्रपनी एकता ग्रीर शक्ति प्रदर्शित करता है, परन्तु शत्रु को हरा कर सत्ता प्राप्त कर लेने पर वह टुटने लगता है और भीतरी विग्रह से खंड-खंड हो जाता है। दलों के नाम या बिल्ले का प्रक्त गौण है; विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पद्धतियाँ उपयोगी या हानिकर हो सकती है। हमें एक समाजवादी प्रजातन्त्र की स्थापना में श्रद्धा नहीं खोनी चाहिए । यदि हम विरोध को कचलने लगें, ग्रालोचना के प्रति ग्रसिहिष्णु हो जायें तो सहज ही तानाशाही की ग्रीर हमारा भुकाव होने लगेगा। जो सरकार ग्रालोचना के प्रति उदासीन होती है और अपनी बृटियाँ नहीं देख पाती, वह सम्मान खो देती है। नेहरू भ्रभी भी वीर, स्वाभिमानी, भारत की सामाजिक और राजनीतिक गठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्सक और अधीर है; वह अभी भी भारत ग्रीर विश्व की भलाई की दिशा में समाजवादी ग्रान्दोलन को ले जा सकते हैं।

हमें मानव जाति को ग्रात्मिंहिसा के मार्ग से बचाना है। वह केवल प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के प्रति एकान्त निष्ठा से ही हो सकता है। नेहरू ने सदैव निष्ठा और स्पष्टता से ऊँचे ग्रादर्श का समर्थन किया है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले भी उन्होंने मंचूरिया, चीन, ग्रबीसीनिया, इस्पान और चेकोस्लोबाकिया में फासिवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया था। पीड़ित दिलत जनताएँ नेहरू में एक ऐसा बन्धु देखती हैं जिसकी और सहानुभूति और परामर्श के लिए, या ग्रावश्यकतानुसार प्रत्यक्ष सहायता के लिए भी वे मुझ सकती हैं। नेहरू का विश्वास है कि भारत एशिया की ग्रावाज का प्रतिनिधित्व करता है और संसार के भविष्य-निर्माण में उसका एक रचनात्मक भाग रहेगा।

दिल्ली में हाल में जो हिन्देशिया-सम्मेलन हुया, उसका उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा : "हम पूर्व की अाचीन सम्यता के प्रतिनिधि हैं; ग्रौर पश्चिम की गतिमान संस्कृति के भी । राजनीतिक दृष्टि से हम विशेषतः लोकतन्त्री स्वतन्त्रता की भावना के प्रतीक हैं जो नये एशिया की एक प्रमुख ग्रौर ग्रर्थ-गिंभत विशेषता है।" नेहरू सतर्क हैं कि एशिया ग्रपना व्यवितत्व न खो दे। दूसरे देशों में जो कुछ प्राणवान् है उसे ग्रहण करते हुए भी एशिया को ग्रपना वैशिष्टिय बनाये रखना है। ग्रतीत ग्रौर वर्तमान का सम्बन्ध छिन्न करना भविष्य को भी खो देना होगा। नेहरू के नेतृत्व में एशिया संसार की मन्त्रणा-सभाग्रों में ग्रपना स्थान पुनः प्राप्त कर रहा है।

भविष्य के बारे में हम सब एक-से अज्ञ हैं परन्तु इस बात के बारे में हम आहवस्त हैं कि नेहरू का कृतित्व ऐसा नहीं है जो समय की गति में विलीन हो जायगा। उन्होंने अपने लिए एक अविनाशी स्मारक स्थापित किया है, और मानवी स्वतन्त्रता के महान् योद्धाओं में उनका नाम चिरकाल तक लिया जायगा।

# शक्ति तथा तेजस्विता का पुंज

## गगनविहारी मेहता

गान्धीजी के पंडित जवाहरलाल नेहरू को भ्रपना उत्तराधिकारी घोषित करने पर कुछ लोगों को भ्राश्चर्य हुआ, कुछ निराश हो गये, और कुछ लोग शंकित भी हुए । सभी की कल्पना में कोई न कोई दूसरा व्यक्ति था । सब का ध्यान गान्धीजी तथा जवाहरलाल के मतभेद पर था जो बीच-बीच में उग्र रूप धारण कर लेता था ग्रौर फिर पारस्परिक मेल तथा समभौते से शान्त हो जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि लोग इस बात को भली भाँति जानते थे कि गान्धीजी जितना उन्हें चाहते हैं उतना ही वह भी गान्धीजी से अनुराग रखते हैं। लोगों को यह भी मालूम था कि वह न केवल गान्धीजी के स्नेह के पात्र हैं वरन् उनके अनेक गुणों के कारण गान्धीजी उनका सम्मान भी करते हैं । समय-समय पर जब मतभेद तीव्र हो जाता था तो गान्धीजी हमेशा उस सहज सहिष्णुता से काम लेते थे जो पिता अपने मनचले बेटे के प्रति रखता है । लगभग सभी मसलों पर चाहे वह गान्धी-अरविन समभौते का रहा हो, चाहे पूर्ण स्वतन्त्रता बनाम डोमिनियन पद का अथवा किसी आन्दोलन को प्रारम्भ करने या समाप्त करने का, जवाहरलाल अन्त में गान्धीजी की पद्धति को स्वीकार करके उनके निर्णयों को शिरोधार्य करते रहे । किसी श्रन्धविश्वास तथा भक्ति से प्रेरित होकर वह गान्धीजी के सम्पुख नतमस्तक नहीं हुए थे। देश की राजनीति से पृथक हो जाने ग्रथना प्रपाना प्रभाव खो देने के डर से भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने विश्वासों में जवाहरलाल हमेशा से निर्भीक रहे हैं। गान्धीजी के निर्णय को स्वीकार करने के लिए उन्हें उनके इस सहज विश्वास ने प्रेरित ग्रीर वाधित किया कि गान्धीजी की बात ग्रन्त में सही साबित होगी, क्योंकि दूसरों की ग्रपेक्षा उनका बोध ग्रधिक विकसित है। वह यह भी मानते थे कि व्याव-हारिक मसलों में गान्धीजी चाहे सही हों अथवा गलत, पर अन्याय का पक्ष वह कभी नहीं लेंगे । राष्ट्र की बड़ाई उसकी नैतिकता में है, यह जवाहरलालजी जानते थे, और वह अनुभव करते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा इस महान् नैतिक नेता में यह नैतिकता अधिक घनी होकर मूर्तिमती थी। अपने संस्मरणों में मार्ले ने डीन चर्च की एक उक्ति उद्-धृत की है: "प्रधिकाश मानवी व्यापारों की भाँति शिष्य-वृत्ति में भी अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ दोनों है, इसके मजबूत पक्ष के साथ-साथ कमजोर तथा खतरनाक पहलू भी है। किन्तु इसका एक पक्ष वास्तव में अच्छा तथा मजबूत है; वह है उसकी बुद्धिसंगत ग्रीर पुरुषोचित नम्रता; एक महान् गुरु को पाने तथा धारण करने का, उसके इच्छानुसार कार्य सम्पन्न करने का उत्साह।" जवाहरलाल साधारण अर्थ में शिष्य नहीं थे। कुछ वर्ष पूर्व तो उनका विवेकशील मस्तिष्क 'गुरु' यथवा 'दीक्षा' के नाम से विद्रोह करता । किन्तु गान्धीजी के प्रति उनका विख्वास केवल बौद्धिक प्रथवा राष्ट्रीय श्रनुशासन की भावना से श्रधिक गहरा था, यह उनके विश्वास के विकास की प्रतिकिया से ही प्रमाणित होता है जिसके कारण वह इधर इस महान् नेता को 'हमारे गुरु' कहने लगे थे।

इसलिए गान्धीजी ने जवाहरलाल को अपना वास्तिवक उत्तराधिकारी चुनकर कोई पक्षपात नहीं किया। सन्त होकर भी गान्धीजी में मनुष्यों/को परखने की शिवत थी। वह जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। वह जानते थे कि जवाहरलाल भावुक हैं, कि आदर्शवाद के पीछे वह राजनीति के ज्यवहार पक्ष के प्रति उदासीन भी हो सकते हैं, कि जवाहरलाल के लिए और लोगों के साथ काम करना आसान नहीं, और प्रायः उनके सहयोगी तथा अनुयायी उनसे हताश भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का अभाव नहीं था जो राजनीतिक-चेतना और सूभ-बूभ में तथा संगठन करने की योग्यता और तत्परता में उनसे अच्छे थे। किन्तु जवाहरलाल में एक विशेषता ऐसी थी जिसने गान्धीजी को सबसे अधिक आकर्षित किया: वह थी उनकी आत्मिक उदात्त वृत्ति तथा शालीनता, उनका नैतिक दृष्टिकोण और बौद्धिक खरापन तथा शुद्ध निःस्वार्थता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में शुद्ध गुण

समान थे। सच्चाई के प्रति श्रगाध प्रेम, तथा नैतिक मान्यताश्रों की गहरी श्रनुभृति; भारत की स्वतन्त्रता के लिए श्रदम्य उत्साह; निर्भीकता; त्याग की क्षमता; दलित लोगों के लिए सहानुभृति श्रौर साम्प्रदायिक तथा जातीय भावनाश्रों से परे एक मानवीय भावना, दोनों व्यक्तियों में समान रूप से थीं। गान्धीजी को मालूम था कि जवाहरलाल

> 'धूपघड़ी के चेहरे की भांति सूर्योन्मुख— भले ही सूर्य की धूप उस पर न पड़े'

वाली उक्ति को चरितार्थं करते हैं।

\*

यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि जवाहरलाल का दृष्टिकोण मुख्यतः "बौद्धिक" है। उवाहरणार्थ उनके 'समाज-वाद' का ग्राधार ग़रीबों के प्रति करणा नहीं बल्कि एक सिद्धान्त हैं। इसी प्रकार उनके ग्रसाम्प्रदायिक दृष्टिकोण की नीव किसी स्थायी भावना पर नहीं, इस युक्ति पर टिकी है कि इस प्रकार के कृत्रिम विभाजन ग्रसंगत तथा बेहूदा है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य के मनोगठन में युक्ति ग्रौर भावना को सम्पूर्णत्या पृथक् करना ग्रासान काम नहीं, ग्रौर व्यक्ति जितना ही महान् हो उतना ही यह कार्य ग्रौर भी दुस्तर होता है वयोंकि महान् व्यक्तियों की वेदना तथा चिन्तना साथ-साथ चलती हैं। किन्तु फिर भी यह सच है कि गान्धी जी के लिए जो बातें विश्वास तथा भावना का विषय थीं, उन्हें जवाहरलाल युक्ति तथा बुद्धि के ग्राधार पर ग्रपनाते हैं।

श्रीर श्राज कौन यह कह सकता है कि गान्धी जी का यह चुनाव सही नहीं सावित हुआ ? स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के पद को कौन दूसरा व्यक्ति इस योग्यता, शालीनता, उत्साह तथा कर्तव्य-परायणता और ईमानदारी के साथ निवाह सकता था ? दक्षिणी तथा पूर्वी ग्रफ़ीका में, ग्रौर न्यून मात्रा में लंका तथा वर्मा में जो घटनाएँ घटी हैं, उनके वावजूद पिछले तीन वर्षों से ग्रौर विशेषकर पिछले एक वर्ष मे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़ी हैं। निश्चित रूप से नेहरू के नेतृत्व में भारतवर्ष एशियायी जनता की श्राकांक्षाश्रों का केन्द्र बन गया है। हिन्देशिया-सम्मेलन के ग्रामन्त्रण में उन्होंने जो तत्परता दिखायी तथा इसके संचालन में जिस संयम तथा राजनीतिक विवेक से काम लिया उससे विश्व भर के समभदार लोग प्रभावित हुए हैं। निस्सन्देह जैसा कि सबसे पहले पंडित नेहरू स्वयं स्वीकार करेंगे, सरदार वल्लभभाई पटेल के सहयोग तथा कुशल और दृढ़ कार्य-संचालन के बिना वे शासन-सूत्र नहीं चला सकते। कई दृष्टियों से दोनों की जोड़ी श्रादर्श है: उसमें ग्रन्तराष्ट्रीयता ग्रौर राष्ट्रीयता का, श्रादर्शवादिता ग्रौर व्यावहारिकता का, चिन्तन ग्रौर संगठन का, उदार भावनाग्रों ग्रौर कठोर वास्तविकताग्रों का सुन्दर योग है। सभी मनुष्यों की मौति दोनों के ग्रपने-श्रपने गुण-दोष हैं—बिल कभी-कभी गुण ही दोषों के ग्राधार वन जाते हैं; जैसे निष्पक्ष बुद्धि कभी द्विधा का रूप ले सकती है, ग्रौर निर्मम दृढ़ता तानाशाही बन सकती है। किन्तु साथ मिल कर इन दोनों व्यक्तियों की जोड़ी भारतवर्ष ग्रौर ग्रराजकता के बीच चट्टान-सी खड़ी है।

\* \* \*

प्रायः पत्रकार लोग नेहरू की ग्रात्मकथा तथा श्रन्य लेखों से उद्धरण देकर उनमें विरोधाभास दिखाने का प्रयत्न करते हैं, या यह साबित करना चाहते हैं कि पद-ग्रहण के बाद से उनका दृष्टिकोण तथा दृष्टि-परम्परा बदल गयी है। मानों श्राजीवन परिवर्त्तनहीनता अथवा वैचारिक जड़ता वांछनीय हो, या कि सम्भव भी हो। जड़ नियमनिष्ठता तो शुष्क तथा अनुर्वर बुद्धि की परिचायक है। जीवित व्यक्ति में परिवर्त्तन होता ही है। नहीं तो, जैसा कि ए० जी० गार्डिनर ने कहा है, कोई इस बात पर भी गर्व कर सकता है कि पाँच वर्ष की ग्रायु से उसका जरा भी विकास नहीं हुग्रा। श्रगर जीवन के समूचे अनुभव के बाद भी हमें किसी भी विषय पर श्रपना मतं बदलना न पड़े, तो समभना चाहिए कि वह मत ही इस योग्य नहीं था और स्फिक्स की भाँति हम भी एक स्थिर तथा श्रपरिवर्तनीय विकृति लेकर जनमे थे! अपने पूर्वजों तथा शिक्षकों से हमने कई पूर्व ग्रह पाये होंगे। वास्तव में परिवर्त्तन का श्रपने श्राप में उतना महत्त्व नहीं है, महत्त्व की बात यह है कि क्या इस परिवर्त्तन के पीछे किसी विशासतर ध्येय के प्रति श्रिष्ठण निष्ठा है या नहीं। श्रांस्कर वाइल्ड के इस कथन में कि 'अपनी श्रस्थिरता में ही श्रपने प्रति सबसे श्रिष्ठक निष्ठावान् रहता हूँ' एक विरोधाभास दिखाई दे सकता है, पर श्रसल बात यह है कि स्थिरता तथा श्रस्थिरता का विचार केवल मत को लेकर तहीं बिल्क नैतिक सिद्धान्तों को लेकर होना चाहिए। सर्वथा भिन्न परिस्थितियों में व्यक्त किये गये किसी भी

व्यक्ति के मतों का उद्धरण देकर उस पर 'श्रस्थिरता' का श्रारोप हमेशा लगाया जा सकता है। जिस समय वह एक विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, परिस्थितियाँ भिन्न थीं, श्राज जब शासन का उत्तरदायित्व सँभाल रहे हैं तो दूसरी हैं। बाह्य परिस्थितियों ने श्राकाक्षाश्रों की पूर्ति की सीमा निर्धारित कर दी है। यों इस सम्बन्ध में यह स्मरण करना भी उचित होगा कि समाजवादी इँग्लैंड के साथ सहयोग की सम्भावना उन्होंने पहले से देखी थी।

"उस समय यह भी हो सकता है कि मुक्त जैसे व्यक्ति, जो म्राज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के तथा बितानी सम्बन्ध-विच्छेद के समर्थक हैं, भ्रपनी राय बदल दें भीर समाजवादी ब्रितान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध वांछनीय समक्षने लगें। हममें से निश्चय ही कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ब्रितानी जनता के सहयोग में म्रापत्ति हो, हम तो उनके साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और एक बार जब वे इसे त्याग देंगे तो पारस्परिक सहयोग का द्वार खुल जायगा।" (— भरी कहानी')

कोई भविष्यवाणी शायद ही कभी इतनी सही साबित हुई हो। श्रौर इससे भी खास बात यह है कि इस सम्भावना की कल्पना करने वाला व्यक्ति ही श्राज नाटक का प्रमुख श्रभिनेता है।

\*

जैसा कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, जवाहरलाल का विकास निरन्तर होता रहा है:

मैंने हमेशा जीवन को एक अत्यन्त रोचक उद्योग के रूप में देखा है जिसमें सीखने और करने को बहुत कुछ है। मुभे सदैव जान पड़ता रहा है कि मेरा विकास हो रहा है, और आज भी जान पड़ता है। यह भावना मुभे कर्म की और अध्ययन की स्फूर्ति देती है और साधारणतया जीवन को ही रुचिकर बनाती है।

(--'मेरी कहानी')

उन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, समाजवाद, श्रन्तर्राष्ट्रीयता तथा विश्व की दलित जातियों के उद्धार के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों को निर्धारित किया था। ग्राज जब एक राष्ट्र का शासन-सूत्र उनके हाथ में है तो उन विचारों को कार्यान्वित करने का, ग्रपने विस्तृत लक्ष्यों को एक स्पष्ट नीति का रूप देने का दुस्तर कार्य उन्हें करना है। कोई भी व्यक्ति, जिस पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व ग्रा पड़ता है, कम या ग्रधिक मात्रा में ग्रपने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर सकता है। जैसा कि विलियम वाट्सन ने ग्लैडस्टन के विषय में सुन्दर ढंग से कहा था,

'संगमर्गर से कहीं श्रेष्ठतर पदार्थ के हे शिल्पी ! जो द्रव और लचीले 'ग्राज' से 'कल' का निर्माण कर रहा है त निश्चय ही उसे सुन्दर बनाना चाहेगा!'

ग्राधुनिक भारत के ग्रन्य निर्माताओं की भाँति जवाहरलाल को भी 'ग्राज' से 'कल' का निर्माण ऐसी स्थिति में करना है जब कि उपकरण विशेष द्रव श्रीर लचीले नहीं हैं। उनका निर्माण-कार्य राष्ट्रीय संघर्ष की व्यवस्था के बीच हुग्रा है। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ देना पड़ा है: अपने जीवन का श्रेष्ठ भाग, गाहंस्थ्य जीवन का मुख, अपनी सम्पत्त तथा पेशे की सफलता (जिसका महत्त्व उनके लिए सबसे कम था) ग्राँर अपने सांस्कृतिक व्यापार तथा ग्रान्तरिक शान्ति (जो वास्तव में बहुमूल्य थी), सब देश की स्वतन्त्रता के लिए उत्सर्ग हुए हैं। जैसा कि गोखले प्रायः कहा करते थे, 'हमें अपनी ग्रसफलताओं के द्वारा भारत की सेवा करनी है'। हममें से सबसे घाशावादी तथा दृढ़ लोगों पर भी निराशा तथा कुंठा का कुहासा छा जाता रहा है। स्वतन्त्रता-संग्राम में रत किसी जाति का जीवन उन्बी ग्रंधेरी रात्रि की उस दुस्तर यात्रा के समान है जिसका पथ कंटकाकीण तथा शत्रुओं से घरा हुग्रा है, श्रीर जिसमें मंजिल तक पहुँचने की ग्राशा इने-गिने भाग्यवान ही कर सकते हैं। किन्तु जवाहरलाल उन्हीं भाग्यवानों में से हैं श्रीर श्राज उन्हें यह सुयोग भीर दायित्व मिला है कि वह 'ग्राज' के परिश्रम तथा प्रयास से एक स्वतन्त्र जाति के 'कल' का निर्माण करें। कार्य जितना दुस्तर होता है, सेवा उतनी ही महान् होती है। जवाहरलाल कदाचित् बार-बार चाह उठते होंगे कि राजनीति का पचड़ा छोड़ कर पुनः शान्त तथा विवेक-संगत बौद्धिक व्यापारों की ग्रोर यह कहते हुए लौड़ आमें कि

'नहीं, कामवेल, नहीं, यह बोभ बहुत भारी हैं उसके लिए जो स्वर्ग की आकाक्षा रखता है।'

यद्यपि जवाहरलाल ऐसे परम्परागत स्वर्ग की आकाक्षा नहीं रखते जो पृण्यवानों के लिए एक प्रकार की खिनत ही हैं।

फिर भी उनकी जिज्ञासु, संवेदनशील आत्मा भी विसंगतियों के बीच में—किसी सामंजस्य के संघर्ष के बीच में— सन्तुलन के लिए व्यग्र हो उठती होगी। घनी रात में वह अपनी खिड़की के बाहर देखते हुए

'तारों भरे आकाश का मौन, निर्जन पहाड़ियों में बसी शान्ति' के लिए अधीर हो उठते होंगे।

\* \*

किन्तु वह जानते हैं कि श्रव पीछे लौटना सम्भव नहीं। श्रविकार की लालसा या हकूमत की तड़क-भड़क नहीं, उन्हें उस दायित्व की भावना रोकती है जो उनके श्रद्धा-पात्र गुरु उन्हें सौंप गये हैं। राष्ट्र की नौका को कर्णधार के दृढ़ हाथों की ही नहीं, एक विस्तृत मानचित्र की भी श्रावश्यकता होती है जिससे पथ-प्रदर्शन हो सके। वह मानचित्र जवाहरलाल नेहरू ही श्रपनी निस्स्वार्थता श्रौर श्रविकार के प्रति श्रनासिक्त के कारण सफलतापूर्वक बना सकते हैं। विश्व के राजनीतिज्ञों में सम्भवतः एक वहीं हैं जो राजनीति के यन्त्र, संगठन, की कला के प्रति उदासीन हैं। लॉयड जॉर्ज प्रायः जोसेफ़ चेम्बरलेन के इस कथन को दुहराया करते थे कि 'राजनीति में चाहे जो कुछ करना चाहो, इसका हमेशा ध्यान रखो कि पार्टी का संगठन तुम्हारी पीठ पर रहे।' इस समभदारी के परामर्श की जवाहरलाल ने लगा-तार उपेक्षा की है। उन्होंने न तो किसी राजनीतिक यन्त्र का संगठन किया है, श्रौर न ऐसे व्यक्तिगत श्रनुयायियों का दल बनाया है जो श्राड़े समय में उनका साथ दे। फिर भी कांग्रेस में श्रौर उसके बाहर हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो उन्हें श्रपना नेता मानते हैं श्रौर उनसे स्नेह करते हैं। वे जानते हैं कि वह गलती कर सकते हैं, कभी जोश में उन्हें नाराज भी कर सकते हैं, पर इसके साथ वे यह भी महसूस करते है कि उनका दिल स्वच्छ है, श्रौर उनके श्रभिप्राय की पवित्रता सन्देह के परे है। यह उनकी विशेष प्रतिमा है कि वह न सिर्फ़ स्वयं ईमानदार हैं, बल्क उनकी ईमानदारी पर जन-साधारण को भी पूरा विश्वास है। यह दुर्लभ सौभाग्य है। श्रन्य देशों में राष्ट्रीय नेता श्रातंक-मिश्रित प्रशंसा पाते हैं; हमारे यहाँ गान्धीजी श्रद्धा तथा प्रेम के पात्र थे, जबाहरलाल भी सम्मान श्रौर स्नेह के पात्र हैं।

जैसा कि एक बार सर तेज बहादुर सप्नू ने कहा था, जवाहरलाल एक 'मानवी डायनेमो' हैं। वह बौद्धिक शिक्त तथा शारीरिक तेज के पुज हैं। वर्षों तक दिन प्रतिदिन इतने मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम को वे किस प्रकार वर्दास्त करते हैं, यह एक रहस्य है। बचपन में प्राप्त घर की और इँग्लैंड की शारीरिक शिक्षा, तथा कड़े आत्मानुशासन से उन्हें बड़ी सहायता मिली हैं। वायुयान, मोटर, तांगे, ग्रथवा बैलगाड़ी से वह लगातार यात्रा कर तकते हैं, घोड़े पर ग्रथवा पैदल वह विना थकान अनुभव किये हुए मीलों जा सकते हैं और एक दिन में बीसियों सभाओं में भाषण दे सकते हैं। ग्रसमय परिश्रम करके बिना सोये हुए भी वे ताजे तथा फुर्तीले रह सकते हैं। इसलिए, ग्रवस्य ही उनमें अज्ञात तथा प्रक्षय ग्रात्मिक बल का स्रोत होगा। वास्तव में वह रूढ़ प्रर्थ में धार्मिक न होते हुए भी ग्राध्यात्मिक है, उनका दृष्टिकोण शुद्धिवादी न होकर भी मूलत: नैतिक है, यद्यपि उनमें वह नैतिक ग्रहम्मन्यता नहीं है जो नीतिवादी प्राय: प्रवित्त किया करते हैं।

\* \*

जवाहरलाल का लेखन उत्कृष्ट हैं। वह न केवल अपने देश के भ्राधे दर्जन श्रेष्ठ लेखकों में से हैं वरन् भ्राज के अंग्रेजी गद्य के सर्वोत्कृष्ट लेखकों में उनका स्थान है। उनमें किवता का समावेश है और कलात्मकता का विज्ञान-प्रेम के साथ आश्चर्यजनक सिम्मश्रण है: विज्ञान-प्रेम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है। वक्ता के रूप में वह सर्देव प्रभावशाली नहीं हो पाते: वह रुक-रुक कर और भिभक के साथ बोलते हैं: वाक्यों को दुहराने तथा प्रसंगान्तर करने की भी उनकी आदत है। कुछ शब्दों का उन्हें मोह है। साथ-साथ नीरस उक्तियों की भ्रोर भी उनका भुकाव रहता है। किन्तु महान् अवसरों पर, जब वह गहरी अनुभूति से बोलते हैं, तब वह जिस ऊँचाई पर पहुँचते है वहाँ भारत का कोई और वक्ता नहीं पहुँच सकता। और इसके लिए वह अलंकारों की शरण नहीं जाते। विधान-परिष्द् में स्वतन्त्रता के प्रस्ताव पर उनका प्रथम भाषण, तथा राष्ट्रीय भंडे के विषय पर दिया गया व्याख्यान, और ३० जनवरी १६४६ को रेडियो पर और बाद में भारतसंघ की व्यवस्थापिका में गान्धीजी के प्रति श्रद्धांजिलयाँ, न केवल राजनीतिक साहिस्य में स्थान पायेंगी वरन् विद्य की अमर रचनाओं में इनका स्थान होगा। एषियाई-सम्मेलन में भी

उनका व्याख्यान श्रीमती सरोजिनी नायडू के चमत्कारपूर्ण भाषण से श्रेष्ठ था। तथापि यह सभी अनुभव करते हैं कि ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर, और विशेषतया जब वह भारत के प्रधान मन्त्री की हैसियत से बोलते हैं, ग्रच्छा होता यदि वे ग्रपने वक्तव्य पहले से लिख लिया करते—-ग्रौर नहीं तो इसी कारण कि उनके पूर्व लिखित वक्तव्य साहित्यिक रत्न होते हैं।

ग्रन्य बहुत-से महान् पुरुषों की भाँति जवाहरलाल में भी ग्रनेक ग्रन्तिवरोध मिलते हैं। उनका व्यक्तित्व परस्पर भिन्न ग्रीर विरोधी शिक्तियों के मेल से बना है। ग्रास्था रखते हुए भी वह सन्देह करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ उनमें दुविधा भी पायी जाती है, समभौते के विरुद्ध होते हुए भी उन्हें जीवन भर समभौता करना पड़ा, ग्रीर स्वाभाविक नम्रता के साथ उनमें ग्रीभमान भी है। लोग उन्हें छोटी-मोटी कमजोरियों तथा दोषों के बावजूद—बिल्क उनके कारण—पसन्द करते हैं, क्योंिक वह साधारण जनता से ग्रलग, सबसे यन्त्रवत् व्यवहार करने ग्रीर ईश्वर-प्रदत्त ग्रिधकार का दावा करने वाले किसी राजनीतिक दल के 'प्रभु' नहीं हैं। वह लौकिक हैं, लोक के हैं। वह हँसते हैं, बिगड़ते हैं, जनता से ठेलाठेली करते हैं ग्रीर किसी की पीठ भी ठोकते हैं। वह हम में से हैं, हमीं जैसे हैं यद्यपि डील में ग्रीर गुणों में हमसे बहुत-बहुत ऊँचे भी हैं।

हम स्नेह भ्रौर गौरव के साथ उनकी अभ्यर्थना करते हैं।

श्रप्रैल १६४६



## गान्धी और नेहरू

#### फ़ेनर बॉकवे

गान्धी और नेहरू का ३० वर्ष से अधिक का सम्बन्ध मानवीय सहयोग की एक भन्य गाथा है। भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास में उन दोनों के नाम अलग नहीं हो सकते। गान्धी का नाम पहले आता है, क्योंकि वह न केवल अपने युग के संसार के प्रमुख व्यक्तियों में थे बल्कि समूचे मानव जाति के इतिहास में भी। उनके नाम के साथ एक दूसरा नाम जोड़ा जाय, यह अपने आप में नेहरू के महत्त्व की स्वीकृति है। जब तक इतिहास लिखा और पढ़ा जायगा, दोनों को साथ-साथ स्मरण किया जायगा।

लेकिन कई दिष्टियों से गान्धी और नेहरू परस्पर प्रतिकृत है।

यद्यपि गान्धी ने इतिहास की सबसे बड़ी महान् प्रगति की एक घटना पर — इंग्लेंड द्वारा भारत के स्वाधीनताधिकार की स्वीकृति पर—सबसे अधिक प्रभाव डाला है तथापि गान्धी मूलतः स्थितवादी थे। पिछली शताब्दी में विज्ञान का जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है और उसके परिणाम में जो श्रीद्योगिक कान्ति हुई, मशीन युग श्रीर नया अणु-युग स्राया, यह सब उन्हें प्रीतिकर नहीं था। उनका श्रादर्श सरल देहाती जीवन श्रीर देहाती गृह-शिल्प का ही था।

इसके विपरीत नेहरू हमेशा मूलतः प्रगतिवादी रहे हैं। वे इतिहास से लड़ाई नहीं मोल लेते। विज्ञान का जो दुरुप-योग हुआ है उससे उन्हें घृणा है; लेकिन मानव की विकसित होती हुई शक्तियाँ उन्हें ग्रानन्द देती हैं। उनका विश्वास है कि इन शक्तियों को मानव जाति के उद्धार में लगाया जा सकता है ग्रीर इस कार्य में योग देना वह ग्रपना कर्तव्य समभते है।

यह कैसे हुम्रा कि दो मुलतः भिन्न समाज-दर्शन वाले ये दो व्यक्ति इतना घनिष्ठ राजनीतिक सहयोग स्थापित कर सके ?

उनके सम्पर्क का श्रारम्भ तो इस बात से हुआ कि दोनों भारत की स्वाधीनता के लिए यत्नवान् थे, जवानी में ही नेहरू ने दक्षिणी अफ़ीका के जातीय भेद-भाव के विरोध में गान्धी के श्रान्दोलन की बातें पढ़ीं और उनसे स्फूर्ति और प्रेरणा पायी। गान्धीजी के नेतृत्व में नेटाल और ट्रांसवाल को भारतीय न केवल प्रस्तावों और भाषणों द्वारा बिल्क गत्यात्मक कर्म द्वारा मानवीय समानता का दावा कर रहे थे। उनका दल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बिना वह परिमट लिये जाता जो कि 'काले' श्रादमी के लिए श्रावश्यक था; सैंकड़ों भारतीय खिनक मज़दूरों ने हड़तालें कीं; बन्दी भारतीयों से जेल भर गये। उस समय नेहरू ने गान्धी के समाज-दर्शन का विवेचन और परीक्षण नहीं किया; यों उस समय महात्माजी के मूल सिद्धान्त बनने की किया में ही थे। नेहरू ने इस समस्या पर विचार नहीं किया कि श्रान्दोलन हिंसात्मक हो या श्रहिसात्मक। उन्होंने यही देखा कि श्रफ़ीका में श्रन्याय को चुनौती दी जा रही है और साहसिक कर्म किये जा रहे हैं और उनका श्रसर पड़ रहा है। गान्धी उनके लिए एक श्रादर्श बन गये।

जब इस ग्रादर्श पुरुप से नेहरू की भेंट हुई तब उस भव्य व्यक्तित्व का, जिसमें सन्त ग्रौर राजनीतिक का सिम्मश्रण था, नेहरू पर गहरा प्रभाव पड़ा । गान्धी के ग्रादितीय चिरत्र पर नेहरू की व्यक्तिगत श्रद्धा ही मुख्यतया वह शिवत थी जिसने सामाजिक वृष्टिकोण में इतने भेद के वावजूद नेहरू को महात्माजी के साथ रक्खा । महात्मा गान्धी की सम्पूर्ण निःस्वार्थता, सम्पूर्ण निभंयता, निर्धन किसान ग्रौर उपेक्षित 'श्रख्रुत' के साथ उनकी सम्पूर्ण ग्रात्मीयता, उनके जीवन की सुन्दरता, सरलता ग्रौर करणा—इन सब ने नेहरू की श्रद्धा प्राप्त की । फलस्वरूप उनके सम्बन्ध में उनके जीवन-दर्शन का महत्त्व व्यक्तित्व के महत्त्व के श्रागे गौण हो गया । सामाजिक प्रगति पर गान्धीजी के विचार क्या हैं, इस प्रश्न का महत्त्व इस प्रत्यक्ष सत्य के सामने कम हो गया कि वह भारत की स्वाधीनता के लिए ग्रामरण ग्रनशन करने को तैयार हैं ।

नेहरू ने यह भी पाया कि गान्धी के भ्रौर उनके मानवीय मूल्य या भानवंडों में कोई भ्रन्तर नहीं है, यद्यपि महात्माजी उनकी बौद्धिक श्रभिव्यक्ति दूसरे ढंग से करते हैं। किसान पर गान्धीजी का विश्वास नेहरू का भी विश्वास बन गया जब उन्होंने देखा कि किसान का जीवन किन परिस्थितियों में गुजरता है। गान्धी का हिन्दू-मुस्लिम एकता पर शाग्रह था; उस

श्रादर्श की प्राप्ति नेहरू के जीवन का ध्येय वन गयी जब उन्होंने देखा कि दोनों ही विदेशी शासन से श्रपमानित श्रीर श्राधिक संगठन से शोधित हो रहे हैं। गान्धी का दावा था कि सब मनुष्य समान हैं, चाहे जिस जाति के हों; इस दावे पर नेहरू का श्राग्रह कम नहीं था। सामाजिक उन्नति की दोनों की परिकल्पना चाहे जितनी भिन्न रही हो, इन मूल सिद्धान्तों में दोनों में कोई भेद नहीं था।

किन्तु इन व्यक्तिगत समानताग्रों के अलावा गान्धी और नेहरू की राजनीतिक साभेदारी का ऐतिहासिक कारण भी था। भारत का राजनीतिक संघर्ष जिस स्थित पर पहुँचा था, गान्धी का राजनीतिक दर्शन उसके अनुकूल था और नेहरू इस बात को समभते थे। गान्धी के अहिंसा के सिद्धान्त को वह सम्पूर्णतया स्वीकार करें या न करें, इतना वह जानते थे कि भारत में कोई दूसरी नीति सफल नहीं हो सकती। राजनीतिक समस्याग्रों पर गान्धीजी के आत्मवादी दृष्टिकोण से उनका चाहे जितना मतभेद हो, वह जानते थे कि इस बात में गान्धीजी भारत की लाखों किसान जनता के मन और आदर्श को प्रतिबिम्बत करते हैं। गान्धी का सन्त चरित्र, उनके विचार और जीवन की परिपाटी, उनका साहस और त्याग का उदाहरण, उनका अपरिग्रह, उनकी धर्म-निष्ठा—ये सब चीजें भारत की आत्मा के साथ मिली दीखती थीं, और भारत में राजनीतिक कान्ति से पहले जैसी आध्यात्मक कान्ति की आवश्यकता थी, उसे गान्धी ही निष्पन्न कर सकते थे। नेहरू ने इस बात को समभा और अपने को उस व्यक्ति के अनुसरण के प्रति निष्ठा-पूर्वक समर्पित कर दिया जिसे कि विधि ने, घुटने टेके हुए, भारत को उठाकर सीधा खड़ा होने का और आत्म-गौरव का अनुभव करने का साहस देने के लिए चुना था।

श्रीर श्रव भारत उस स्थिति से धागे निकल भाया है । वह न केवल धात्म-विश्वास श्रीर गौरव के साथ उठ खड़ा हुग्रा है बल्कि श्रागे भी बढ़ रहा है । श्रीर इस स्थिति में नेहरू के गुणों की उसे श्रावश्यकता है ।

नेहरू की आधुनिक रचनात्मक बुद्धि, संसार के प्रत्येक भाग में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों पर उनकी पकड़, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी सूभ और पहुँच, भारत के स्वाधीनता-संग्राम में नेहरू के ये गुण मानो धरोहर रखे हुए थे और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब भारत की उनकी आवश्यकता होगी। तब भी जब-तब ऐसे अवसर आते थे जब इन गुणों का उपयोग होता था, लेकिन तब यह पनप रहे और पुष्ट हो रहे थे उस दिन के लिए जब उनकी चरम आवश्यकता होगी।

श्रीर वह दिन श्राज श्रा गया है।

मार्च १६४६



# वुद्धि, भक्ति श्रीर कर्म का सुमेल

#### किञोरलाल घ० मश्रङ्वाला

पंडित जवाहरलालजी के बारे में लिखना यों ही मेरे लिए मुक्किल बात है। बात यह है कि पंडित जी के बहुत निकट सम्पर्क में खाने का मुक्ते मौका नहीं मिला। में उन्हें पहचानता हूँ, वे मुक्ते पहचानते हैं। बापू के पास कभी-कभी दोनों साथ में बैठे हैं, कभी-कभी दो-चार वाक्य भी एक दूसरे से बोले हैं, और कार्यपरत्व पत्रव्यवहार भी हुआ है। जो उन्हें और मुक्ते दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, उनके द्वारा मैने उनके बारे में सुना है। उन्हें मेरे विषय में सुनने का कितना मौका आया होगा, में नहीं जानता। बहुत मुमिकन है कि बहुत ही कम। और आक्चर्य है कि उनके ज्यादा सम्पर्क में आऊँ, ऐसी दिल में हमेशा खाहिश रही है, फिर भी इसमें मेरा अपना स्वभाव ही कारण है। सिर्फ़ पंडितजी के बारे में ही ऐसी बात है सो नहीं। पू० बापू के पास बीसों बड़े-बड़े नेता और देश-विदेश के प्रतिष्ठित लोग आते थे, मैं पास ही बैठा रहता, या काम करता। फिर भी बहुत ही कम लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ। किसी कार्य के सिलसिले में जब निकट पहुँचना हुआ, तभी मैं किसी से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकता हैं।

में पुस्तक पढ़ने में भी सदा सुस्त रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता कि मैने उनके बहुत ग्रन्थ ग्रौर विविध लेख पढ़े हैं, बिल्क इनका कुछ-कुछ ग्रंश ही पढ़ा है। फिर भी मैं उनका जीवन कम से कम १६३१ से देखता ग्राया हूँ। पू० बापूजी, श्री महादेव भाई, श्री जमनालाल जी बजाज ग्रादि द्वारा कुछ-कुछ सुना है, उनके कोई-कोई पत्र भी देखे हैं। उनके प्रेमिववश होते हुए देखने का तो मौक़ा नहीं मिला, परन्तु चिढ़ते हुए देखा है, ग्रौर देखा है कि जब वह चिढ़ते हैं, तब ग्रासपास के लोगों का उनपर गुस्सा नहीं उलटता, बिल्क वे उनको ग्रीधक प्यार करने लगते हैं।

सन् १६३२ के लगभग की एक घटना याद आती हैं, जो मुफे उसके साक्षी बने हुए मेरे एक छोटे भतीजे ने बतायी थी। पू० वापूजी उन दिनों बम्बई में गामदेवी पर मिणभुवन में उतरा करते थे। पंडित जवाहरलालजी वहाँ जा रहे थे या वहाँ से वापिस लौट रहे थे। वह मोटर पर सवार थे। पर सामने भी मोटरों की क़तार थी और रास्ते पर दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। पंडितजी की मोटर का रास्ता रुक गया था, और उन्हें जाने की उतावली थी। बगल में एक मोट एथी जिसमें मेरा भतीजा और दूसरे लोग थे। उसे भी हिलने के लिए रास्ता नहीं था, पंडितजी की मोटर के लिए रास्ता कसे करे ? पंडितजी चिढ़े और मोटर में खड़े हो गये। आगे की मोटर वालों को, पड़ोस की मोटर वालों को, रास्ते पर की भीड़ को डाँटने लगे। मेरे भतीजे ने घर लौटने पर मुफे कहा: "पंडित जवाहरलालजी को आज गुस्सा करते देख बड़ा मजा आया। में समभता था कि मेरे जैसे लड़के को ही ऐसे वक़्त गुस्सा आता है, बड़ों को नहीं आता! परन्तु पंडितजी की पिढ़ते देखकर संतोष हुआ, वे बहत सुन्दर लगते थे।"

गुस्सा और सौन्दर्य ! कैसी जोड़ी ? फिर भी पंडितजी के विषय में यह बात किसी तरह हमेशा रही है। वे बहुत गम्भीरतापूर्वक भविष्य के महान् आदर्श और भव्य कल्पनाओं का चित्र खींचते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें समभाते हैं। तब विद्वान्, राजनीतिज्ञ और तष्ण मुग्ध होते हैं और उनके प्रति आदर अनुभव करते हैं। लेकिन जब वे गुंस्से में आकर कहीं दौड़ जाते हैं, किसी को डाँटते हैं, तो साधारण जनता को उनमें ज्यादा रस आता है मानो तब उन्हें लगता है कि यह तो हम-सा आदमी है, बड़ा साफ आदमी है। दिल में आता है, वही बोल और कर डालता है। किसी की परवाह नहीं करता। बहादुर है।

सम्भव है कि उनके इस प्रियकर गुस्से में जनता उस प्रकार का भाव अनुभव करती हो जो इकलौते बेटे की माँ में होता है, और जिसका वर्णन कृष्ण की बाललीला में पाया जाता है। और सम्भव है कि पंडितजी के इस स्वभाव का कारण भी यहीं हो कि वे इकलौते बेटे रहे। लेकिन यह मनोविज्ञान के जानकारों का विषय है। उसमें मैं अधिकार-पूर्वक नहीं बोल सकता।

i=j

पंडितजी की राजनीति श्रौर ग्रर्थनीति हमें कहाँ ले जायगी ? मैं जानता हूँ कि इस विषय पर कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है। न सब समाजवादी उनसे सन्तुष्ट हैं, न पूँजीवादी, न गान्धीवादी। गान्धीजी ने उन्हें ग्रपना वारिस जाहिर किया ग्रौर वह सन्तोष ग्रौर गर्व के साथ किया। परन्तु जो खुद को गान्धीवादी मानते ग्राये हैं उन्होंने पंडितजी को ग्रपना बड़ा भाई मानने से क़रीब-क़रीब इनकार कर दिया है। वे खुद को समाजवाद में मानते हैं, परन्तु समाजवादी या मानर्सवादी उन्हें ग्रपने में का एक मानने के लिए तैयार नहीं। पूँजीवादी भला उन्हें ग्रपना ग्रादमी कैसे मानें?

तब वे कौन हैं ? यही सवाल पूज्य बापू के विषय में भी था। वे खुद को हमेशा सनातनी हिन्दू बतलाते श्राये; लेकिन सनातिनयों ने उन्हें कभी श्रपना समभा नहीं, बिल्क हिन्दुत्व का दुश्मन ही समभा, श्रीर वैसा समभकर उनका खून किया। जैनी पंडितों को उनकी श्राहिसा में कुछ कज्चापन मालूम होता रहा। वे मानते थे कि वह जैन धर्म को पूरा श्रपनाते तो उनमें रही मिथ्यात्व दृष्टि निकल जाती। ईसाइयों श्रीर मुसलमानों की दृष्टि में वही उनकी कमी रही कि उन्होंने (ईसाई की दृष्टि से) ईसा मसीह को श्रीर (मुसलमान की दृष्टि से) पैग्रम्बर मुहम्मद को स्वीकारा नहीं।

पंडितजी के विषय में ऊपर लिखा विचार और उसकी बापू के साथ तुलना इसी क्षण मन में उठी, और लिखता हूँ तो काँप उठता हूँ। क्या गान्धीवादी उनका त्याग कर देंगे और क्या सनातनी हिन्दू की तरह समाजवादी ही उन्हें अपना दुश्मन तो नहीं समभ बैठेंगे ? परन्तु दिल को आश्वासन देता हूँ कि यह सिर्फ "स्नेहः पापशंकी" का परिणाम है।

लेकिन फिर पंडितजी कौन वादी हैं ? श्रौर बापू ने उनमें कौनसी विशेषता पायी जिससे उन्हें ही अपने वारिस के तौर पर स्वीकार करने में उन्हें सन्तोष मालूम हुआ ?

में मानता हूँ कि बापू ने जैसी ख़ुद में निष्कपटता श्रौर जनसेवा थी वैसी ही उनमें पायी, श्रौर उससे वे प्रसन्न हुए। बुद्धि, भिवत श्रौर कर्म का सुमेल उन्हें मालूम हुशा। श्रौर जहाँ ये एकत्र होते हैं, वह श्राखिर में कोई वादी नहीं बन सकता, सिर्फ़ सत्य का उपासक ही बन सकता है। श्रथवा सत्य की उपासना में श्रद्धा को 'वाद' कहें तो वे बापू की तरह सत्यवादी ही बनकर रह जायँगे।

भगवान् उन्हें चिरायु करें।

मार्च १६४६



## एक व्यक्ति-चित्र

### लोलावती मुंशी

जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्मदिन पर बधाई देना बहुत ग्रासान है, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय बिना किसी रांकोच के कर सकता है। महात्मा गान्धी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति भारत के प्रधान मन्त्री-सा लोकप्रिय नहीं है।

पंडित नेहरू पर श्रद्धा रखना एक बात है, उनके व्यक्तित्व को समभाना दूसरी बात। हम उनके साहस, उनकी स्पष्टवादिता, उनके उदार हृदय के लिए उन पर श्रद्धा कर सकते हैं। वह एक नहीं, दो पीढ़ियों के प्रतिनिधि रहें हैं। पंडित नेहरू भावुक हैं और उनकी कई भावनाएँ उन्हें जनता के निकट लाती हैं। उनके श्रावेश में किये गये कर्म भी प्रजंसा पाते हैं, क्योंकि लोग समभाते हैं, यह उनकी श्रधीरता, बुराई के प्रति श्रसहिष्णुता का परिणाम हैं। वह हँसते हैं तो जनता मुदित होती हैं; उनकी त्यौरी चढ़ती हैं तो लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रावुर हो उठते हैं।

पंडित नेहरू वड़े भाग्यशाली है, जन्म से ही वह भाग्य के लाड़ले रहे। स्नेही पिता ने उन्हें सब कुछ दिया भीर उनके राजनीतिक जीवन के निर्माण में मदद की। गान्धीजी ने भी वड़े स्नेह से रखा भीर नेहरू-परम्परा को भागे बढ़ाने में उनकी सहायता की। जनाहरलाल इन दोनो महान् व्यवितयों के उत्तराधिकारी है जिन्होंने उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। इसमें सन्देह नहीं कि इन भ्रमुकूल परिस्थितियों के भ्रताबा उनमें प्रपने सनेक गुण भीर सहज प्रतिभा थी जो इन परिस्थितियों में विकास पा सकी।

पंडित नेहरू स्पष्टवादी है। वह अपने मन की बात निर्मीक होकर कहते हैं,; जनता की भावनाओं के प्रति सजग भी रहते हैं। निजी तौर पर भेंट करते समय उनमें एक गम्भीरता लक्षित होती है, लेकिन मानव-जाति से उन्हें प्रेम हैं और मानव की उन्नति उन्हें रचती हैं। व्यक्तियों के सामने वह भले ही कम शब्द बोलते हों; जनता से बात करना उन्हें हर समय रचता है। वह स्वभावतः अधीर हैं, लेकिन उनकी अधीरता में भी एक ढंग हैं। वह एक आकस्मिक बादल की तरह आकर बरस कर चले जाते हैं; उसके बाद निखरी हुई धूप-सी उनकी मुस्कान सारी कटुता और मालिन्य दूर कर देती है।

पंडित नेहरू बीर है, उन्हें जोखम उठाना अच्छा लगता है—शारीरिक भी और अन्य प्रकार की भी। कायरता से उन्हें बहुत घृणा है। उनका विश्वास है कि जीवन का पूरा रस लेकर जीना चाहिए और जोखम-भरा जीवन ही सम्पूर्ण जीवन है। वह दूसरों को कोई ऐसी जोखम उठाने के लिए नहीं कहते जो वह स्वयं नही उठाते। वह निर्माता भी है और कत्तां भी। इसलिए वह जनता के लाड़ने है।

वह स्वप्न-द्रष्टा है; उनके स्वप्न विराट् हैं और कई स्वप्नों को पूरा करने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ है। उनकी सहानुभूति गर्म विचार वाले लोगों के साथ हैं, लेकिन ठीक प्रतिकूल विचार रखने वालों के साथ भी वह काम कर सकते हैं। वह प्रजातन्त्रवादी हैं और जनता की राय से चलते हैं; लेकिन उनकी राजनीतिक कुशलता ऐसी है कि जनमत के और स्वयं अपने मत के विरुद्ध कर्म करके भी वह उसके उत्तरवायित्व से बच सकते हैं।

वह उदार और महान् हृदय रखते है; बच्चों से ग्रौर खेल से उन्हें दिलचस्पी है; बहस-मुबाहिसे से उन्हें रिच है ग्रौर हर निषय पर उनके पास कहने के लिए कुछ है। कला और कलाकार के वह पारखी हैं ग्रौर उनकी उन्नति के लिए हर तरह का उद्योग करते हैं।

पंडित नेहरू प्रजातन्त्रवादी भी हैं, ग्रौर —यद्यपि इसमें विरोधाभास है—नौकरशाही भी। उनमें पूर्वग्रह बहुत

थोड़े हैं, लेकिन जो हैं उनसे वह वच नहीं सकते। उनका दारीर स्वस्थ ग्रौर सुगठित है; स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति हैं जिससे वह जैसा चाहते हैं वैसा करा के ही रहते हैं।

केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी प्रशंसा है, क्योंकि संसार में स्थायित्व के लिए उनकी ग्रावश्यकता है। परमात्मा उनको चिरायु करे ग्रौर भारत उनके ग्रधीन उन्नति कर सके।

मह १६४६



# अन्तर्राष्ट्रवादी नेहरू

#### कालिदास नाग

महात्मा गान्धी के बीस वर्ष बाद श्रीर सरोजिनी नायडू के दस ताल बाद जनमे पंडित नेहरू की महात्माजी की ग्राध्यात्मिक सन्तान ग्रीर सरोजिनी देवी का भाई कहा जा सकता है । वह ग्राध्यात्मिक ग्रीर सांस्कृतिक शिष्य-परम्परा मे है। और इसलिए नये भारत में अन्तर्राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से पंडित नेहरू के विश्वराजनीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण की परीक्षा करना उपयोगी समभता हैं। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ कि १६वी शती में राष्ट्रवाद ही मुख्य था और पाश्चात्य दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए कोई रथान ही नहीं था, वहाँ अन्तर्राष्ट्रवाद की चर्चा व्यर्थ है। यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पाने के ग्रपने लग्बे और बृढ प्रयत्नों के बावजूद भारतीय जाति राजनीतिविज्ञान शोर अन्तर्राष्ट्रीय कानुन की दुष्टि से राष्ट्र का पद नहीं पा सकती थी । १५ ग्रगस्त १६४७ तक भारत एक राष्ट्र नहीं था। तब राष्ट्रिमाण की इस मविध में भारतीय नेताम्रों के प्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सवाल ही नहीं उठता । लेकिन इस प्रका पर भारत का राष्ट्रवाद के पश्चिमी सैद्धान्तिकों से मतभेद रहा है, जिन्होंने कि राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा की है जिससे वह सम्पूर्णतया राजनीतिक आत्म-निर्भरता और सैनिक शक्ति पर आधारित हो गया है। ऐसी परिभाषा के बुरे परिणामी का भंडाफोड रवीन्द्रनाथ ठाक्र ने सन् १६१५ मे प्रकाशित ग्रपने महान् ग्रन्थ 'राष्ट्रीयता' में किया था। कवि होते हुए भी रवीन्द्रनाथ ने ही राष्ट्रीयता के पाइचात्य सिद्धान्तों की पहली रचनात्मक यालोचना की और एक नयी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का निरूपण किया जिसका ग्राधार ग्राध्यात्मिक है। एशिया के कविगृह ने भारतीय मनीषियों की विश्व-परिकल्पना के साथ एशिया के राप्टों के ग्राध्यात्मिक श्रनुभव का सामंजस्य स्थापित करने की भी कोशिश की । हम देखते है कि १६वी शताब्दी के भाराभ में राजा राममोहन राय श्रौर श्रन्त में स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त-दर्शन की श्रपनी व्याख्याओं से मानव जाति की ग्राध्यात्मिक एकता का प्रचार किया था। इस धार्मिक-दार्शनिक अद्वैत का प्रभाव श्राध्यात्मिक भारत में राजनीतिक श्रोर सांस्कृतिक जीवन पर, जिसका प्रतीक पडित नेहरू का जीवन ग्रौर उनके विचार है, श्रवश्य ही पड़ा होगा। यद्यपि विधि ने उनको हमारे देश की राजनीति में प्रमुख भाग लेने के लिए वरण किया है, तथापि वह एक छिपे हुए दार्शनिक हैं और ठाकुर तथा गान्धी के योग्य अनुयायी। यह हम सब की जानी हुई बात है कि इन दोनों के जीवन श्रीर कर्म के प्रति जवाहरलाल में गहरा सम्मान का भाव रहा है।

लेकिन पंडितजी के अपने जीवन और कर्म का क्षेत्र १६वी शती के अन्तिम दशाब्द और २०वीं के पूर्वार्ध में रहा है। इस महत्त्वपूर्ण काल में, जैसा कि हम सब जानते है, विक्टोरिया युग के रोमानी आदर्शवाद को हमारे राजनीतिक और आधिक जीवन की कटु यथार्थता का सामना करना पड़ा जिसके आणे सब भविष्यवाणी बेकार हो गयी। इस युग में यान्त्रिक उद्योग सभी 'अधिकतम संख्या के अधिकतम हित' के आदर्श से स्खिलत हो गया है। ऐडम स्मिथ के 'वैल्थ आफ नेशन्स' के प्रकाशन के सो वर्ष के भीतर ही यह परिस्थित उत्पन्न हो गयी कि थोड़े-से सफल राष्ट्र, अधिकांश कम भाग्यशाली राष्ट्रों पर अपने साम्राज्य और उपनिवेशों को कायम रखने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। इसके साथ ही 'गोरी जातियों के उत्तर-वायित्व' के जाति-द्रेष पर आधारित और मिथ्या सिद्धान्त का भी प्रचार हुआ, जिसकी निष्पत्ति हिटलर के 'श्रेष्ठ जाति' के सिद्धान्त और दूसरे महायुद्ध में हुई।

जवाहरलाल जब स्कूल में पढ़ते थे, उन दिनों थोड़ी-सी यूरोपीय शिक्तयों द्वारा श्रफ़ीका के स्वार्थपूर्ण विभाजन के परि-णाम-स्वरूप वहाँ बोश्रर युद्ध हुआ था। जिन दिनों जवाहरलाल श्रपनी भूगोल की पढ़ाई के सिलसिले में दुनियाँ का नव़शा देख रहे होंगे उस समय रवीन्द्रनाथ ने अपनी अमर कविता 'शताब्दी का सूर्यास्त' में पश्चिम के विषय मे श्रपनी भविष्यवाणी कर दी थी। यह कविता ३१ दिसम्बर १८६६ को लिखी गयी थी। यह समय था (सन् १८६३ से) जब कि मोहनदास करम-चन्द गान्धी साउथ अफ़ीका में देलित मानवता के उद्धार के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। सन् १८६६ में गान्धीजी कांग्रेस में कलकत्ते आये। वहाँ उन्होने अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के विषय में पहना प्रस्ताव पेश किया। वहाँ उनका हमारे राजनीतिक नेताओं से परिचय हुया। कलकत्ते में वह एक महीने गोखले के साथ रहे, जिनके साथ फिर उन्होने लगभग २० वर्ष (१८६६-१६१) तक काम किया। इसके बाद उन्होने विदेशी सत्ता की शस्त-अवित के विरुद्ध आहिसा-युद्ध आरम्भ कर दिया। गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन ने, जो कि वग-भग के स्वदेशी आन्दोलन के लगभग साथ ही साथ आरम्भ हुआ, उस आन्दोलन को निरे राष्ट्रीय सघर्ष के प्रश्न से कही ऊँचा उठा दिया, नयोंकि उन्ही दिनो हम महारमा जी को टालस्टाय के साथ पत्र-व्यवहार करते हुए पाते है। टालस्टाय का, जो पाश्चात्य जगत् में अन्तिम ऋषि थे, सन् १६१० में देहान्त हुआ। गान्धी जी सन् १६१४ में दक्षिण अफीका से भारत लौटे। उस वर्ष जवाहरसाल जी इँग्लैण्ड में अपनी वकारत की दीक्षा पूरी कर रहे थे। हेरों में इतिहास और भूगोल, केम्ब्रिज में विज्ञान और अर्थशास्त्र और लन्दन में कानून पढते समय जवाहरलाल सरीखे सवेदनशील युवक ने बहुत-से नये विचार अपनाये होगे। इतिहासकार जवाहरलात ने प्रपनी प्रात्मकथा में ऐसे कई विचारों का उल्लेख किया है जिनसे वह प्रभावित हुए। विचार अपनाये हो विचारों का उल्लेख किया है जिनसे वह प्रभावित हुए।

सन् १८८६ में जनमें जवाहरलाल ने रूस-जापान-युद्ध (१६०४-५) के अपने मन पर पड़े प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह युद्ध की ताजी खबरों के लिए प्रखबार की उत्कट प्रतीक्षा किया करते थे; उन्होंने जापान के वारे में कुछ पुस्तके भी खरीदी थी, उदाहरणतया लेपकाडियों हुने की वर्णन-पुस्तके। कत्पना में वह खड़ाहस्त होकर योरोपीय प्रभाव से एशिया को मुक्त करने के तिए और भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध किया करते थे। जापान की विजय से उन्होंने एक यूरोपीय राष्ट्र रूस पर एक पूर्वीय शिवत की विजय देखी और इसने इन्हें बहुत प्रभावित किया। उस समय उनके मन से वही आकामक राष्ट्रवाद छाया हुमा था जो कि लाई कर्जन के दसनपूर्ण शासन में, जिसमें वग-भग हुमा और स्वदेशी प्रान्दोलन का जागरण हुमा, सारे तरुण भारत को उत्तेजित कर रहा था। मई १६०५ में जवाहरलाल अपने माता-पिता और शिशु बहन के साथ इँग्लैण्ड गये। सन् १६०६ के ब्रारम्भ में उन्होंने कैम्पबैल-बैनरमैंत के पूरे मिन्त्रमंडरा के नाम याद से सुनाकर सपने अध्यापकों को चिकत किया था। उड्डयन विज्ञान में तभी से उन्हें रुचि हो गयी थी और इँग्लैंड के राइट बन्धुमों तथा पेरिस के ब्लेरियों की प्रभावोत्पादक उडानों से वह बडी दिलनस्पी लें रहे थे। पडित मोतीलाल नेहरू के नाम प्राज रो चालीस वर्ष पहले लिखे गये एक पत्र में उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की थी कि वह कदाचित् निकट भविष्य में

'रवीन्य्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१), स्वासी वियेकानन्द (१८६३-१६०१) ग्रीर महात्मा गान्धी (१८६६-१६४८) तीनों ने राष्ट्र के पुनक्रयान के प्रकान-प्रकाग कीन में काम किया लेकिन तीनों ही भावना ग्रीर वृष्टिकोण के ह्याल है अपूर्व थे। तीनों ने अपने-प्रपने हंग से हमारे पहले अन्तर्राष्ट्रीयवादी राजा राममीहन राय (१७७४-१८३३) के एकाकी उद्योग को पुट किया। राजा राममीहन राय न केवल पहले विच्च-धर्म के चर्च के संस्थापक थे (१८८८) बल्कि हमारे पहले सांस्कृतिक राजनीतिक भी थे। उन्होंने फारसी, कँगला ग्रीर श्रंग्रेजी में ग्रायरलैंड, इटली ग्रीर तुर्की के प्रति, भारत की किसान प्रजा के प्रति, दक्षिणी ग्रायरीका ग्रीर श्रंग्रेजी को स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों के प्रति ग्रापनी सहानुभूति प्रकट की। इसीलिए जेरेमी बेंटहम ने "मानव जाति की सेवा में रत हमारी ग्रत्यत्त प्रशंसा ग्रीर स्नेह के पात्र सहयोगी" कहकर उनका ग्राभिनन्दन किया है। श्रंभी हाल में राजा रामभीहन राय का फ़ांस के परराष्ट्र सचिव के नाम लिखा हुग्रा सन् १८२० का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने 'लीग श्राफ़ नेज्ञास' के बारे में कल्पना की है। उन्होंने 'राष्ट्रीय संस्कृतियों के संघ' की बात की है। पाञ्चात्य राष्ट्रों से उन्होंने ग्रंपील की कि 'मानवीय ग्रादान-प्रवान को सब तरह से सुविधा दें। यथा-सम्भव उसकी सब बाधाएँ दूर करें, ताकि समूची मानव जाति के कल्याण ग्रीर ग्रादान-प्रवान तथा श्रानन्व की वृद्ध हो।

राममोहन राय से लेकर सहात्मा गान्धी तक के युग में भारत के राष्ट्रीय आत्वीलन को विश्व-मैत्री और स्वातन्त्र्य का यह आवर्श अनुआणित करता रहा है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय, बल्कि आध्यात्मिक, रूप देता रहा है: न कि संघर्ष और विरोध के केवल नकारात्मक पहलू। राममोहन राय में यही आवर्श अभिव्यक्त हुआ था; पंडित नेहरू उस परम्परा को वीसवीं शती के उत्तरार्थ के आरम्भ तक ले आये है, जब कि हम एक तीलरे विश्व-महायुद्ध और मानव जाति के नये विभाजन के किनारे खड़े जान पड़ते हैं।

1

h (

हेरो से भारत प्रति सप्ताह हवाई जहाज मे या सबेगे। सन् १८०६-७ मे वह स्वदेशी योर बहिष्कार के यान्दोलनो का श्रोर तिलक, लाजपतराय, ग्रजितसिह यादि गर्म दल के नेताप्रों के विचारों का प्रध्ययन कर रहे थे। यही दिन थे जब सन् १६०६ की कलकत्ता- काग्रेस में सर्व-सम्मानित नेता दादाभाई गोरोजों ने पहले-पहल स्वराज के श्रादेश का निरूपण किया था। तभी से जवाहरलाल हेरो स्कूरा की चार-दिवारी फॉदकर इटली के देशभक्त गेरीवाल्डी की ट्रेवेलियन-लिखित जीवनी से उलक्क रहे थे। स्वतन्त्र इटली के निर्माण में गेरीवाल्डी की वीरता जवाहरलाल के मन में भारत की स्वाधीनता का स्वप्न जगा रही थी जब कि उन्होंने सन् १६०७ में ट्रिनिटी कालेज केम्ब्रिज में प्रवेश किया। यहाँ तीन वर्ष में उन्होंने ग्रपनी भौतिक विज्ञान की विक्षा सम्पन्न की—रसायन, वनस्पति-शास्त्र ग्रीर मूगर्म-विज्ञान उनके विशेष विषय रहे। श्रनन्तर जवाहरलाल हमारे पहले निज्ञान-विद् राजनीतिक हुए ग्रीर राष्ट्रीय निर्माण-श्रायोजन समिति के प्रधान बने, यह कोई ग्राकस्मिक घटना नहीं थी। कालेज के दिनों में वर्नर्ड शा, लोजिडिकिन्सन, नीत्शे, कापट-एबिग, हेवेलक ऐतिस ग्रादि उनकी विशेष हिन के लेखक थे—ग्रपात् भीतिक विज्ञान के साथ-साथ वह मानस-शास्त्र ग्रीर नीति-राास्त्र का भी प्रध्ययन कर रहे थे। इन्ही दिनो हम पाते है कि पूर्व ग्रीर पश्चिग के सघर्षों का जवाहरलाल पर गटरा प्रभाव पड़ा श्रीर मेरेडिंग टाउनकेड के ग्रन 'एलिया ग्रीर यूरोप' ने उन्हे विशेष रूप से प्रभावित किया। सन् १६४७ की पहली ग्राखल एतिया कानफरेन्स की पूर्व गुचना यहाँ से मित्राती है।

सन् १६०७ से ग्रागे, 'गदर'—हमारे पहते रवाधीनता-सगाम—गी ५० वी वर्षगाँठ के समय से हमारे देश गे सपर्ष की जो लहर उठी छोर जिसने सूरत मे काँग्रेस के पुराने सगठन को तोड दिया, वह जवाहरलाल को ग्रच्छी तरह सगरण है। इन्हीं दिनो प्रसिद्ध प्रग्रेज पत्रकार नैविनसन, जो भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में लिखते थे, पिडत मोतीलाल नेहरू के ग्रतिथि रहे। केंग्बिज से दूमरी श्रेणी में ससम्मान उत्तीर्ण होकर जवाहरलात ने तडन में दो वर्ष और वितागे। इसमें वह कानून का अध्ययन करते रहे और राजनीति तथा फेवियन छार अन्य प्रकार के समाजवादी विचारो और आदर्शों का अध्ययन विवेचन करते रहे। यूरोपीय गहाद्वीप से उनका पहला सम्पर्ध तथ हुगा जब वह अपने पिता के साथ सन् १६०६ में वर्लन गये, जिस समय काउट जेपितन ने अपने आविष्कृत अनूठे वायुवान को उडाया था। अनन्तर पेरिस में सन् १६१६ में जवाहरलाल ने काउट लेविये को ईफेल मीनार के ऊपर से अपना वायुवान उजते देखा। सन् १६१२ की गर्मियो में अपनी कानून की शिक्षा सम्पन्न करके जवाहरलाल कुछ दिनों के लिए नार्ये ग्रीर फिर सात वर्ष के प्रवास के बाद, २३ वर्ष की आयु में, बेरिस्टर बनकर भारत लौटे। "

सन् १९१६ मे जवाहरलाल जी का विवाह हुग्रा। उनकी पत्नी कमलाजी का श्रकाल देहान्त सन् १९३६ मे हो गया। इन्दिरा उनकी एक मात्र सन्तान है स्रोर उनको जवाहरलाल जी ने जेल से सन् १९३०-३३ मे एक सुन्दर पत्रमाला

'सन् १६१२ में जब जवाहरलाल भारत लौट रहे थे तब उनकी आत्मा उस पीढ़ी की आजाओं और आशंकाओं से व्यस्त थी जो कि पहले महायुद्ध का सामना कर रही थी। सन् १६०७ के हेंग के दूसरे महासम्मेलन ग्रीर सन् १६१० की लग्दन की घोषणा से वह परिवित थे। यूरोप के ग्रन्तिम ज्ञान्तियाची वार्जानिक टाल्सटाय दिवंगत हो चुके थे; महात्मा गान्ची, गोखले के सहयोग से, स्मद्स-गान्धी समस्रौते की तैयारी कर रहे थे और ग्राज्ञा कर रहे थे कि बीस वर्ष (१८६३-१६१२) से चले ग्राये विकास ग्रह्मों सरकार ग्रीर भारतीय प्रवासियों के संघर्ष का ग्रन्त हो जायगा। लग्दन में विव्वा-जाति-सम्मेलन में जाति-हेव की दारण समस्या का विवेचन हो रहा था। इस सम्मेलन की प्रशंसा स्पामी विवेकानन्द, सिस्टर निवेदिता और बिहान् भारतीय वार्जानिक ग्राचार्य दिजेन्द्रनाथ ज्ञील ने की थी। राष्ट्रवाद ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रवाद के संघर्ष का चित्रण रवीन्द्रनाथ टाकुर श्रपने उपन्यास 'गोरा' में कर ही चुके थे। सन् १६१२ में टाकुर लन्दन में ही थे और उनकी 'गीतांजित' के ग्रंगेची श्रनुवाद का प्रकाशन हो रहा था—जिस पर उन्हें ग्रगले वर्ष नोवेल पुरस्कार मिला। कि श्र की श्रमाधारण भविष्यकल्पना इस बीच नाटक 'प्रायिवचत' में रात के भावी ग्रसहयोग श्रान्वोलन का श्राभास दे चुकी थी। 'डाकघर' श्रीर 'अचलायतन' दो ग्रीर नाटकों में इसका विकास भी हो चुका था। मानवीय यातना की उमड़ती हुई लहर के सामने कोई भी चीज अविग होने का दावा नहीं कर सकती थी—कितानी साम्राज्य भी नहीं। ठाकुर की काव्य-बीणा ग्रीर गान्धी की सन्तवाणी ने इस मानवीय यातना का उन्नयन किया। यह एशिया की जागृति का युग था जिसमें चीन से सांचू ज्ञासन का पतन हुगा, जीनी प्रजातन्त्र की नीव पढ़ी, भारतीय कांग्रेस का रूपान्तर हुगा।

लिखी जो कि ग्रनन्तर 'विश्वइतिहास की सलक' नाम से प्रकाशित हुई। केम्ब्रिज से शिक्षित वैज्ञानिक के नाते नेहरू सहज ही किसी विश्वविद्यालय में विज्ञान के ग्रध्यापक ग्रीर ग्रन्वेषक हो सकते थे। विज्ञान के प्रति उनकी लगन उन्हें सहज ही उस क्षेत्र में ग्रग्रणी बना देती। इसी तरह वैरिस्टर होने के ग्रीर भारत के वकीलों में प्रमुख पंडित मोतीलाल की एक मात्र सन्तान होने के नाते जवाहरलाल थोड़े-से परिश्रम से सहज ही वकालत के क्षेत्र में नाम ग्रीर धन कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने दो में से किसी को नहीं चुना ग्रीर राष्ट्रीय राजनीति का कंटकाकीण पथ ही चुना। इससे उनका लाभ हुआ या हानि, इसका उत्तर समकालीन इतिहास ही देता है। ग्राज यह ग्रसंदिग्ध है कि उन्होंने उचित निर्णय किया, ग्रीर वह हमारी राजनीति में ऐसा तथ्य लाने में सफल हए जो कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व रखता है।

सन् १६१२ के जाड़ों में उन्होंने पहली बार काँग्रेस के ग्रधिवेशन में भाग लिया। यह ग्रधिवेशन बाँकीपुर-पटना में हुआ। उन्होंने पाया कि यह एक लगभग सामाजिक अवसर है। केवल गोखले की प्रतिभा ग्रीर शक्ति ने उन्हों प्रभावित किया, बिल्क वह यह भी सोचने लगे कि वकालत छोड़कर 'सर्वेन्ट्स ग्राफ़ इंडिया सोसायटी' के सदस्य बन जायें। नरम दल का युग समाप्त हो रहा था, पहले महायुद्ध के ग्रारम्भ होते ही तिलक ग्रीर एनी वेसेंट के नेतृत्व में होमरूल ग्रान्दोलन ग्रारम्भ हो गया। सरकार के कान खड़े हुए ग्रीर एनी वेसेंट को बन्द कर दिया गया, क्योंकि होमरूल ग्रान्दोलन से सैनिक उद्योग में बाधा पड़ने की ग्राश्वंका थी। इससे होमरूल लीग का विस्तार ग्रीर भी वढ़ गया ग्रीर तेज बहादुर सप्नू, मोतीलाल नेहरू ग्रादि नेता भी उसमें सम्मिलित हो गये। इलाहाबाद में सन् १९१४ में जब जवाहरलाल पहली बार एक राजनीतिक वक्ता के रूप में मंच पर ग्राये ग्रीर उन्होंने ग्राडिनेन्स द्वारा भाषण ग्रीर प्रकाशन का दमन करने की सरकार की नीति का जोरदार विरोध किया तब डाक्टर सप्नू ने मंच पर ही जवाहरलाल को गले से लगाकर बधाई दी। सन् १९१६ में लखनऊ काँग्रेस ने काँग्रेस ग्रीर मुस्लिम लीग के सहयोग की नीति को स्वीकार किया।

इसी बीच मांटेगू साहब भारत पधारें। मांटेगू-चेम्सफ़ोर्ड योजना ने भारत की तरवक़ी के लिए तो विशेष कुछ नहीं किया लेकिन हिन्दू और मुस्लिम नेताओं के बीच में फूट अवश्य डाल दी और सन् १६१८ में दोनों के बीच में खाई स्पष्ट नजर आने लगी।

पहला महायुद्ध समाप्त हुआ। मित्रराष्ट्रों की जय हुई। भारत ने युद्ध में जन ग्रौर धन की बहुत बड़ी क्षित उठायी थी ग्रौर इसलिए भारतीयों को पूरी ग्राशा थी कि उनकी परिस्थित में कुछ सुधार होगा। लेकिन हुआ ठीक उलटा। जनता के दमन के लिए रीलट क़ानून जारी हुआ ग्रौर सन् १६१६ में ग्रमृतसर का हत्याकांड हुआ। नरम दल के नेताओं से मोतीलाल जी ग्रधीर हो रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद से 'इंडिपेंडेंट' का प्रकाशन ग्रारम्भ किया ग्रौर कुछ समय के लिए जवाहरलाल जी को उसका संचालन-भार ग्रहण करने के लिए कहा। सन् १६१६ के जाड़ों में काँग्रेस ग्रमृतसर में हुई ग्रौर इस ग्रधिवेशन को पहला सम्पूर्ण गान्धी-ग्रधिवेशन कहा जा सकता है। गान्धी जी ने हाल ही में छूटे हुए ग्रली-वन्धुशों को गले लगाया ग्रौर जनवरी १६२० में खिलाफ़त ग्रान्दोलन का नया परिच्छेद ग्रारम्भ किया। १ ग्रमस्त १६२० को गान्धी जी का ग्रसहयोग ग्रान्दोलन ग्रारम्भ हुआ।

जिस समय भारत की राजनीति में ये महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, उस समय जवाहरलाल अवध के किसानों की शोचनीय परिस्थित का पहले-पहल अध्ययन कर रहे थे। रूस में सोवियत शासन की स्थापना के तीन वर्ष वाद ही हम पाते हैं कि जवाहरलाल भारत के औसत राजनीतिक को 'बूर्जुआ राजनीति का शिकार' कहकर उसकी निन्दा कर रहे हैं। उन्होंने यह समभा कि प्रतापगढ़, रायवरेली और फ्रैजाबाद के जिलों में एक किसान कान्ति ही हो रही थी। गान्धी जी ने चम्पारन और केरा में किसान आन्दोलन को जो नया रूप दिया उससे जवाहरलाल जी को यह अनुभव हुआ कि भारत की द० प्रतिशत किसान प्रजा की वास्तविक परिस्थिति से वह परिचित नहीं हैं, और इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करने में लग गये। सन् १६२० से ही हम यह भी देखते हैं कि जवाहरलाल भारत के कारखानों के मजदूरों की अवस्था की और भी ध्यान देने लगे। यह मजदूर वर्ग विदेशी पूँजीपतियों अथवा उनके भारतीय पिद्ठुओं द्वारा दिलत हो रहा था। इस प्रकार समाजवादी जवाहरलाल पहले-पहल

' इसी लखनऊ कांग्रेस में जवाहरलाल की पहले-पहल महात्मा गान्धी से भेंट हुई थी घोट कुछ दिन बाद ही इलाहाबाद में सरोजिनी नाग्रड के भाषण ने उन्हें प्रभावित किया । भारत के किसानो और मजदूरों की समस्यायों का प्रध्ययन, प्रन्तर्राष्ट्रीय मजदूर प्रान्दोलनों के परिपार्श्व में, करने लगे । आर्थिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की समस्यायों को, जो कि न प्रादेशिक है ग्रोर न राष्ट्रीय, जवाहरलाल प्रच्छी तरह समभने लगे । उनकी प्रात्मकथा ग्रोर ग्रन्य रचनाग्रों से लक्षित होता है कि उनके भीतर राजनीतिक राष्ट्रवाद ग्रोर प्राथिक सामाजिक ग्रन्तर्राष्ट्रवाद का संघर्ष वहत दिलों तक चलता रहा । र

सन् १६२१-२२ में, जब धनेक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताच्यो के साथ महात्मा गान्वी भी जेल भेजे गये, तब इलाहाबाद के जिलाधीश के सामने जवाहरलाल ने एक वयान दिया था जो उद्धृत करने के योग्य है: "इंग्लैंड में लम्बे प्रवास के बाद, दस वर्ष से कम हुए, में भारत लोटा था। हेरो ग्रोर केम्ब्रिज की मानवताएं ग्रौर पूर्वग्रह सभी मैने अपना लिये थे श्रोर मेरी रुचियाँ कदाचित् भारतीय से श्रीधक श्रग्नेजो की-सी थी।" विदेशी संस्कृतिवाला यह युवक भारतीय ही एक दिन विदेशी शासकों के हाथ में से स्वाधीन भारत का शासन-सत्र लेने को था। बत्तीस वर्ष की भ्राय में जवाहरलाल ने प्रपने आदर्श की घोषणा करते हुए कहा था: "दुनिया जानती है कि हमारी शक्ति, हमारी जनता के सहयोग और देशवासियों की सद्भावना में हैं। हमारे ग्रस्त्र बल और हिसा के पुराने ग्रस्त्र नहीं है। हमारे महान् नेता गान्धी जी ने हमे जो नथा अस्त्र दिया है उसका नाम है प्रेम ग्रोर ग्रहिसा। हम कथ्ट सहकर ग्रपने धैर्य से ही ग्रपने प्रतिद्वन्द्वी का हृदय परिवर्तन करवाना चाहते हैं।....ग्राज किसी भारतवासी के लिए इससे वड़ा श्रीर वया सोभाग्य हो सकता है.... यादर्श के लिए जीवनदान या श्रपने गौरवमय स्वप्न की साक्षाल् प्राप्ति !'' भारतीय राष्ट्रवाद के इस अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को महात्मा गान्धी ने श्रहमदाबाद में अपने सक़दमे के समय श्रभियुक्त के रूप में बयान देते हुए एक श्राध्यात्मिक रूप दे दिया। गान्धी-नीति के इस पहलू का विवेचन करने का सौभाग्य मुक्ते सन् १६२२ में स्विट्जरलेड में भिला, जब 'बीमेन्स इंटरनेशनल लीग फ़ार पीस एन्ड फीडम' से व्याख्यान देने के लिए मुफ्ने निमन्त्रित किया गया था। त्रापने विख्यात भाई रोमें रोलॉ के साथ कुमारी रोलॉ वहा उपरिथत थी; रोमें रोलॉ ने प्राग्रह किया कि महात्मा गान्धी की पहली यूरोपीय जीवनी लिखने में में उनकी सहायता करूँ। यह जीवनी यूरोप की सभी भाषायों में अनूदित हुई। उस समय से गान्धीवाद एक विश्व-आन्दोलन हे, और जवाहरलाल के जीवन और भाषणों को इसी परिपादर्व में देखना चाहिए। सन् १६२६-२७ में श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी के कारण, उनके इलाज के लिए, उन्हें लगभग दो वर्ष योरोप में रहना पड़ा। उसका उन्होंने भरपूर उपयोग किया । इन्ही दिनों वह प्रारम्भिक युग के भारतीय क्रान्तिकारियों के भी सम्पर्क में भ्राये—र्यामजी कृष्ण वर्मा, महेन्द्र प्रताप, श्रीमती कामा, लाला हरदयाल, वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय ग्रादि से उनका परिचय तभी हुन्ना । इन्ही दिनो एक धर्मान्ध मुसलमान के हाथो स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या का दारुण समाचार उन्हे मिला ग्रीर वह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए साम्प्रदायिक हेण के खतरे को समभकर चितित हुए। फ़रवरी १६२७ में जवाहरलाल ने बूसेल्स के 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन' में भाग लिया। उन्होंने स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए चीनी राष्ट्रवादियों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे भारतीय कांग्रेस भी ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत में स्वाधीनता-ग्रान्दोलन को संगठित कर रही है। ब्रितानी ग्रीर भारतीय पूँजीपतियों के खतरनाक गठबन्धन का भी उन्होंने उल्लेख किया । कोलोन में भी उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन से भाग लिया और नवम्बर १६२७

ै इस प्रसंग में १४ ग्रगस्त १६४७ की रात को दिये गये उनके भाषण के कुछ वाक्य उल्लेखनीय है:

"वर्षों पहले हमने विधि के साथ एक समभौता किया था, और अब समय आ रहा है कि हम अपना बचन पूरा करें। आधी रात की, जब सारी दुनिया सो रही होगी, बारह के घंटे के साथ हिन्दुस्तान में जीवन और स्वातन्त्र्य का नया जागरण होगा। हमें उचित है कि इस गौरवपूर्ण क्षण में हम हिन्दुस्तान और उसकी जनता की तेपा का, उसके प्रति और उससे भी बड़े मानवता के आवर्ष के प्रति समर्पण का व्रत लें।..... विवेशी प्रभुता उखाड़ फेकना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक प्रत्येक भारतवासी स्वतन्त्रता की साँस नहीं लेता, जब तक उसका दुख दूर नहीं होता और उसकी कठिन परिस्थित नहीं सुधरती, तब तक हमारा काम अधूरा है..... कहा गया है कि शान्ति अविभाज्य है: स्वतन्त्रता और प्रगति भी अविभाज्य है। और आज जब कि दुनिया को अलग-अलग खंडों में विभाजित करके नहीं रक्खा जा सकता, तब पराजय की दुर्घटना भी अविभाज्य है।"

में कुछ दिन के लिए मॉरको गये जहाँ सोवियत जनतन्त्र की दसवी वर्षगाँठ मनायी जा रही थी। भारत लोटकर काँग्रेस के मद्रास-ग्रधिवेशन में उन्होंने वह युग-परिवर्तनकारी प्रस्ताव उपस्थित किया जिसके श्रनुसार काँग्रेस ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता को भारतीय जनता का ध्येय घोषित किया, श्रीर इस प्रस्ताव के समर्थन मे एक स्मरणीय भाषण दिया । अन्दूबर १८२८ में भॉसी-सभ्मेलन में जवाहरलाल ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक स्वतन्त्रता ही काफी नही है और उसके साथ साथ भारत की करोड़ो जनता के लिए सामाजिक न्याय स्रोर प्रार्थिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार वह न केवल नये विचार देश में फैरा। रहे थे बल्कि भारत में एक नये युवक-आन्दोलन का भी सूत्रपात कर रहे थे जिसका इसी तरह के राजनीतिक आन्दोलनो के साथ सम्बन्ध हो। सन् १६२८ के जाड़ों में कलकत्ता-कांग्रेस के दिनों मुक्ते पडित नेहरू से मिलने का सीभाग्य प्राप्त हमा। जवाहरलाल तब भ्रपना चालीसवाँ वर्ष पुरा कर रहे थे तभी मैंने अनुभव किया कि वह न केवल एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता है बल्कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त कर लिया है। रोमै रोलॉ से मैं सुन ही चुका था कि यूरोप में अन्तर्राष्ट्र-वाद के लिए प्रयत्न करनेवाले लोगो पर उनका कितना गहरा प्रभाव पडा है और किस प्रकार उन्होंने जवाहरलाल को भविष्य का नेता मान लिया है। सन् १६३०-३१ में जेनेवा में राष्ट्रसघ की बैठक में योरोपीय नेताग्रो से बातचीत करके मेरी यह घारणा और भी पृष्ट हो गयी। सन् १९२६ मे अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस ने पडित नेहरू को सभापति चुना, सन् १६३० मे लाहोर-काँग्रेस मे उन्होने एक साथ ही साम्राज्यवाद श्रीर पुँजीवाद को चुनौती दी श्रीर सम्पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करते हुए हमे यह भी याद दिलाया कि समुनी मानव जाति को तत्कालीन दासता से मुक्त कराने का यहान प्रश्न भी हमारे सामने है। सन् १६३०-३१ मे असहयोग आन्दोलन दूसरी बार शिखर पर पहुँचा और दमन-चक्र जोरो से चला। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल प्रोर उनके साथी वार-बार जेल गये। कमला जी का स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया श्रोर उन्हे यूरोप ले जाना पडा जहाँ सन्१६३६ में उनका देहान्त हो गया। बीस वर्षो के विवाहित जीवन में कमलाजी के त्याग और तपस्या से जवाहरलालजी में भारतीय नारी के प्रति नया सम्मान जाग्रत हुमा, ग्रीर किसी नेता की श्रपेक्षा ग्रधिक तीव्रता से जवाहरलाल ने मनुभव किया कि भारत की स्वाधीनता केवल पुरुषो द्वारा नही प्राप्त होगी ग्रौर सम्पूर्ण स्वाधीनता के लिए भारत की सेवावृत्ति नारी का सहयोग ग्रनिवार्य है। बाडेनवेलर ग्रीर लीसान के ग्रस्पताल में बीते हुए सन् १९३५-३६ के उन दिनों का दु खद इतिहास जवाहरलालजी ने बहत दिनो बाद ग्रपनी 'हिन्द्स्तान की कहानी' में ही लिखा।

भावों की गहराई और भावनात्रो की तीवता ने मानो जवाहरलाल को बिल्कुल ही बदल दिया, और त्रात्मकथा या दूसरी रचनाम्रों में वर्णित उनके निजी जीवन की कहानी एक निजी कहानी न रहकर एक समुची पीढ़ी की कहानी हो गयी। जवाहरलाल की म्रात्मकथा के बहुत-से विदेशी पाठक उनके जीवन की भौर भारत के म्राप्निक इति-हास की अनेक घटनाओं को ठीक-ठीक नहीं समभते, लेकिन में निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जवा-हरलाल ने ऋपने निजी ऋथवा सार्वजनिक जीवन में जिन मौलिक सत्यों की प्रतिष्ठापना की उन्हें जवाहरलाल के सभी पाठक श्रच्छी तरह समभते है, श्रीर जवाहरलाल का भारत मानव की आजादी का प्रतीक है। फरवरी १६३६ मे लन्दन के 'इडियन कसिलिएशन ग्रुप' के सभापित कार्ल हीथ के प्रक्तों का उत्तर देते हुए जवाहरलालजी ने भारतीय राजनीति ग्रीर समाज की कुछ मौलिक समस्याग्री का स्पष्टीकरण किया था। सन् १६३८ में जवाहरलाल इस्पानी गृहयुद्ध के गोर्चे पर गये। उसी वर्ष सितम्बर मे वह जेनेवा से म्युनिक-सम्मेलन की ग्रालोचना कर रहे थे। पश्चिम के लोग पिडतजी की इस्पानी साहस-यात्रा को एक सनक समभ सकते हैं; भारत ने न्याय और मानवता के नाम पर इस साहसिक कर्म का ग्रीभनन्दन किया। पश्चिमी ग्रन्तर्राष्ट्रवाद के समभवार नेता इनके ग्रादशी की बार-बार उपेक्षा कर जाते हैं। इस लम्बे अनुभव ने जवाहरलाल के राष्ट्रवाद को एक अनुठा अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया जिसे समक्षने में बाहर के लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो राममोहन राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के म्राध्यात्मिक मनुवर्ती के सर्वथा अनुकूल थी। दक्षिणी अमरीका के इस्पानी उपनिवेश ने जब इस्पानी साम्राज्य से मुक्ति पायी तब रामनीहन राय ने अपने यूरोपीय और भारतीय मित्रों को भोज दिया था। जवाहरलाल ने इस्पानी लोकतन्त्रवाद के संबर्ध की अपने अन्तर्राष्ट्रवाद की परिधि के बाहर नहीं समभा। इसी मौलिक सम्बन्ध के नाते उन्होंने जापानी आक्रमण से पीड़ित चीनियों की सेवा के लिए चिकित्सक-मंडल भेजा। भारत के प्रति चीन की कृतज्ञता मार्शल चांग काई शेंक घीर श्रीमती

3

चाग ने सन् १६४२ में ग्रपनी भारत-यात्रा के समय प्रकट की । चीन में ओर अन्यत्र शासनों के उत्थान-पतन के बीच हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरे महायुद्ध के किठन समय में भी जवाहरलाल ने ग्रपनी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि को संकीण राष्ट्रनीति से धूँधला नहीं होने दिया बल्कि किसी भी जाति या धर्म के मानवों के कष्ट को अपना कष्ट समक्षा। उनके चिरत्र की इस विशेषता और उनके विचारों की इस उच्चता की प्रशंसा गहात्मा गान्धी ने अपनी सरलतम भाषा में की थी: 'यह स्वीकार किया जाय कि वह (जवाहरलाल) इसे ग्रपनी शान के खिलाफ़ समक्षते हैं कि किसी दूसरे देश की बिल देकर अपनी स्वाधीनता प्राप्त की जाय। उनका राष्ट्रवाद और उनका अन्तर्राष्ट्रवाद एक ही। तल पर है।'

सन् १६२७-२ में साइमन कमीशन के बहिष्कार से लेकर सन् १६४२ के किप्स प्रस्ताव की प्रस्वीकृति तक के पन्द्रह वर्षों में भारत ने जितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जिसकी चरमावस्था में जनता का नृशंसता-पूर्ण दमन हुन्या ग्रीर सभी नेता जेल में डाल दिये गये; ये सब तो हमारे निजी इतिहास की बातें हैं। उनमें से कुछ ने श्रनन्तर एशिया-व्यापी महत्त्व प्राप्त किया। किन्तु जवाहरलाल के कारावास से हमें दो ग्रप्तत्याशित लाभ हुए: एक तो उन्होंने जो ग्रात्मकथा लिखी ग्रीर दूसरे उनकी हाल ही में प्रकाशित इतिहास-व्याप्या 'हिन्दुस्तान की कहानी'। ये दोनों ग्रन्थ राष्ट्रवाद के भी ग्रीर अन्तर्राष्ट्रवाद के भी विकास की महत्त्वपूर्ण सीढ़ियां है, यद्यपि उनकी विवेचना का यह स्थान नहीं है। इन पुस्तकों का ग्रध्ययन करते हुए हम बार-बार ग्रमुभव करते हैं कि यद्यपि घटनापक ने उन्हें राजनीतिक ही बनाया, तथापि वह दार्शनिक या इतिहासकार—विश्व-ग्रान्दोलनों का समन्वय करने वाले—भी हो सकते थे। उनकी ग्रात्मा की महत्ता ग्रीर उनकी ऐतिहासिक सूभ उन्हीं के शब्दों में ग्रभिव्यक्त हो सकती है:

"मानव की यात्मा भी कैसी ग्रद्भुत वस्तु है! ग्रसंख्य युटियों के रहते हुए भी मानव युगों-युगों से श्रपने जीवन और ग्रपने प्रिय सव कुछ को एक ग्रादर्श के लिए बिलदान करते ग्राये है—सत्य के लिए, विश्वास के लिए, देश के लिए, ग्रीर धर्म के लिए। वह ग्रादर्श बदल सकता है, लेकिन ग्रात्मत्याग की वह क्षमता बनी रहती है; ग्रीर इसी के कारण वह क्षमा का पात्र है और उससे निराश होना ग्रसम्भव है। विनाश के बीच में खड़ा होकर भी उसने ग्रात्म-सम्मान नहीं खोया है ग्रीर उसके प्रिय ग्रादर्शों में उसका विश्वास नहीं डिगा है। प्रकृति की महान् शक्तियों के खिलौने, इस महान् विश्व में एक धूलिकण से भी कम होकर भी, मानव ने भौतिक शक्तियों को चुनौती दी है ग्रीर ग्रपने कान्तद्रप्टा मन के सहारे उन पर विजय पाने का यत्न किया है। देवता चाहे जो या जैसे रहें हों, मानव में देवत्व का ग्रंश ग्रवश्य है—जैसा कि उसमे ग्रसर का भी ग्रंश है।

"भविष्य ग्रँथेरा ग्रौर ग्रनिश्चित हैं। लेकिन हम उसकी ग्रोर बढ़ते हुए रास्ते का कुछ भाग देख सकते हैं, ग्रोर उस पर दृढ़ पैर रखते हुए बढ़ सकते है; यह विश्वास लिये हुए कि ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जो मानव की ग्रात्मा को परास्त कर दे—मानव की ग्रात्मा को जो इतनी दुर्घटनाग्रों पर विजयी होती ग्रायी है...."

भ्रप्रैल १६४६



दिल्ली-विश्वविद्यालय के विज्ञानावार्य (डाक्टर्) आफ् सायन्स)



**जन्मदिवस पर** यह फोटों पिछले जन्मदिवस पर लिया गया था।

### हाएक । ताथ

## सियारामशरण गुप्त

जगमग जगमग यह हीरक तिथि युक्त जवाहर जिसमें;
सुचिर काल की उज्ज्वल ग्राभा है उज्ज्वलतर इसमें।
ग्राज ग्रनुज कवि का स्वर ऊँचा ग्रग्रज की व्वित लेकर,
जियो जवाहर, जियो, जगत को चिर-संजीवन देकर।
जितना कंटकपूर्ण कृटिल पथ चल ग्राये तुम निर्भय,

चलना है आगे उतना ही कठिन विलष्ट संकटमय। श्रविकृत-वदन निरन्तर तुमने पिया श्रमृत-सम विष जो, हुआ नहीं नि:शेष सभी वह, तुम्हीं पियोगे इसको।

तुम जन-गण के मंगल यात्री, बढ़े जा रहे अविरत, आँधी पानी तिमिर बीच के होंगे सभी पराहत। देख रहे हम यहाँ हृदय के प्रेम-प्रदीप जगाये, मानव, तुम सौ-सौ विष्नों को जय करते ही आये।

स्राभनित्त हैं स्वयं तुम्हारे जय-स्राभनन्दन-कारी, जयी, तुम्हारे गुण-कोर्तन में कीर्तित कीर्ति हमारी। स्राज बन्धुजन भेंट करेंगे जिसका जो गन भाया, पूछ रहा हूँ में निज किन से, किन हे, तू क्या लाया?

लाया है निज शब्दांजिल में वह बापू की वाणी, "हिंसाग्रसित नाश के पथ पर हैं भूतल के प्राणी। जीना है तुमको उनके हित अभय अहिंसा लेकर, जियो जवाहर, होकर सबके, भार बहुत है तुम पर!"

# पष्टिपूर्तिमहोत्सवाभिन-दनम्

डिम्भानामिव निर्मलं मुद्रतरं योषिन्मणीनामिव। प्रोद्यत्साहसवि भ्रमं युधिचरद्योधाग्रगानामिव । निलिप्तं वरयोगिनामिव मुहुर्नानारसं दृश्यते। चित्तं पण्डितराङ्जवाहरविभोस्तत्तित्रियासम्प्लवे ॥१॥ यदि विश्वसिति स्वचेतसा निशितेन प्रविमुख्य कार्यवित्। क्रते करणीयमञ्जसा न च युक्ति न च तर्कमीक्षते ॥२॥ निहत्य कौरवान्सर्वान् सङ्गरे पाण्डवाग्रजः । श्रजातशात्रवप्रख्यां रूढ्या केवलमन्वभूत् ॥३॥ प्रेमावर्जितशात्रवः । **ग्रजानशत्रुरेवासौ** जातो वा जायमानो वा नास्य शत्रुजीनध्यते ॥४॥ द्वेष्टि दुर्वेत्तिमेवासी जाति व्यक्ति न वा क्वचित् । श्रचिन्तयन्नात्मसुखं खिद्यते लोकहेतुना ॥५॥ श्राड्ग्लेयहस्तान्त्रिजराज्यलक्ष्मीमरवतपातं जगुहे सूयोगै: । प्रसौ महात्माभिमतानुयायी शार्द्लवक्त्रादिव मांसखण्डम् ॥६॥ नीचैर्गति भुवि निरस्य निजप्रजानामुच्यैर्गति सगुपबंहयतोऽस्य शिवतः। प्राचीननव्यतरसंस्कृतिसाम्ययोगं सम्पाद्य सर्वजनविस्मयमातनोति ॥७॥ सर्वप्रपञ्चजनतासमताप्रपत्तिसौहार्वशान्तिसुखजीवनसाधनेन तद्रामराज्यमिचरादिव संविधाय गान्धेर्मनोरथमसौ सफलीकरोति ॥।।। खण्डान्तरोज्ज्वलमहापुरुषप्रशंसासम्भावितात्मगुणसम्पद्दीर्णकीतिः । क्षेमाय सर्वजगतामुदयाय भूयात् पूर्णायुषा श्रुतिहितेन जवाहरेन्द्रः ॥६॥ सर्वं सहां निजकुटुम्बिमवाभिपश्यन् प्रेमावतार इव यः परमेश्वरस्य। श्रीषष्ठिपूर्तिसहसम्भृतभन्यलक्ष्मीः सोऽयं पुनर्विजयतां परषष्टिपत्या ॥१०॥ अपूर्वी सङ्गतिर्भ्यादनपाया गिरां श्रियाम्। सत्यं धर्मः समेधेतां पण्डितेन्द्रे प्रशासति ॥११॥

—वासा सूर्यनारायण शास्त्री

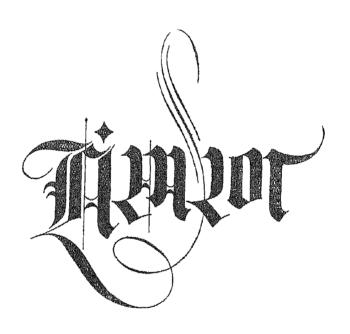

## संस्मरण

#### तरेन्द्र देव

जहाँ तक मुभे स्मरण है, पंडितजी से मेरी सब से पहिली मुलाक़ात सन् १६१६ या, १७ में हुई जब वह प्रान्तीय होम रूल लीग के सेक्नेटरी थे। उस समय मैं फ़ैजाबाद शाखा का मन्त्री था। जब श्रसहयोग श्रान्दोलन ब्रारम्भ हुश्रा तब पंडितजी फ़ैजाबाद श्राये । उस समय श्रकबरपुर श्रीर टाँडा तहसील में किसान-श्रान्दोलन का बड़ा जोर था ग्रीर श्रकवरपुर में गोहन्ना का मैदान ग्रपनी ऐतिहासिक सभाग्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका था। मैं उस समय वकालत छोड़ चुका था। पंडितजी पर ग्रसहयोग ग्रान्दोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। यदि यह कहा जाय कि उस समय उनका नृतन ग्राध्यात्मिक जन्म हुग्रा तो कोई ग्रत्युक्ति न होगी। इसने उनके सारे जीवन पर गहरी छाप डाल दी। पंडितजी वातावरण से बहुत कुछ प्रभावित होते हैं। उनका रहन-सहन बिल्कुल बदल गया । पुराने ग्रानन्द भवन का नक्शा ही कुछ और हो गया । विलायती कपड़ों की होली की गयी । पंडितजी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया ग्रौर उसके स्थान में सुपारी, इलायची का व्यवहार शुरू किया। उन दिनों उनके पास सदा एक बटुवा रहा करता था। वह छोटे से छोटे ग्रादमी के यहाँ ठहर जाते थे और जीवन में एक बड़ी सादगी ग्रा गयी थी। गान्धीजी के व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी कारण वह उन दिनों गीता पढ़ा करते थे। उनके घर में लड़कियाँ संस्कृत पढ़ती थीं। पंडित मोतीलालजी की यह विशेषता थी कि जिस काम में वह पड़ जाते थे उसमें पूरे दिल से लग जाते थे। जब असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए तो पूरी ताक़त लगा दी। वकालत तो उन्होंने छोड़ ही दी, साथ ही अपना रहन-सहन भी बदल दिया। कहा जाता है कि जवाहरलालजी के कारण उन्होंने ग्रसहयोग ग्रान्दोलन में शिरकत की थी। यह बात ग्रंशतः ही ठीक है। वह कोई भावक व्यक्ति नहीं थे; जिस वात को बुद्धि ग्रहण करती थी उसी को स्वीकार करते थे। किन्तु यह भी सच है कि अपने परिवार से, विशेषकर जवाहरलालजी से, उनको विशेष स्नेह था। जवाहरलालजी इस आन्दोलन में आ गये, इसका भी थोड़ा-बहुत प्रभाव उन पर पड़ा। किन्तु स्वतन्त्र रीति से उन्होंने ग्रपना निर्णय किया था। पंजाब की घटनाग्नी का उनपर विशेष प्रभाव पड़ा और यह भी सच है कि गान्धीजी के अनोखे व्यक्तित्व का जादू भी उन पर चल गया। मोतीलालजी अन्य पुराने नेताओं की अपेक्षा कछ पहले आन्दोलन में आये।सी० आर० दास नागपुर में ही अपना निर्णय कर सके। उनके सामने केवल यह समस्या थी कि यदि में वकालत छोड़ दूँगा तो सार्वजनिक कार्य के लिए घन कहाँ से ग्रायेगा। मुफे अच्छी तरह स्मरण है कि नागपुर अधिवेशन (सन्१६२०) में मेरे सम्मुख कुछ बंगाली कार्यकर्ताओं ने उन्हें घर लिया और उनसे आन्दोलन का नेतृत्व करने की प्रार्थना की। उन्होंने यही समस्या उनके सामने रखी और कुछ विचार-विनिमय के बाद तथा नवयुवकों द्वारा यह ग्राश्वासन प्राप्त करने पर कि धन की कमी नहीं रहेगी, उन्होंने ग्रपना ग्रन्तिम निर्णय ग्रसहयोग ने पक्ष में किया।

जवाहरलालजी का सारा परिवार ग्रसह्योग ग्रान्दोलन में शरीक हो गया। इसलिए उनको ग्रपने घर में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा। हम जानते हैं कि कितने ही राजनीतिक कार्यकर्तायों को घरवालों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रपने माता-पिता तथा पत्नी का विरोध होते हुए भी राजनीतिक काम करना कोई ग्रासान बात नहीं है। इनका ग्राशीर्वाद ग्रीर सहयोग बिरलों को ही मिलता है। जवाहरलालजी जी-जान से ग्रान्दोलन में पड़ गये। ग्रव वह पुराने जवाहरलाल न रहे। यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में न उत्तरते तो ज्यादा से ज्यादा ग्रन्छे बैरिस्टर ही हो सकते थे। वह थोड़े ही दिन वकालत कर पाये थे, किन्तु मोतीलालजी का सहारा पाकर भी उन्होंने वकालत में कोई नाम पैदा नहीं किया था। यह भी कहना कठिन है कि वह श्रपने पिता के समान कभी नामी वकील हो पाते या नहीं। मध्यम श्रेणी के जैसे ग्राम्य भगीरों के लड़के होते हैं वैसे ही वह भी थे। उसी प्रकार का जीवन था। बड़े लाड़-प्यार से पाले गये थें। छोटी श्रवस्था में ही इंगलैंड भेज दिये गये थे। उनका रहन-सहन विदेशी था। इंगलैंड में वह प्रायः राजनीति से ग्रन रहे। उस जमाने में श्री श्यामणी कृष्ण वर्मा के प्रभाव में ग्राकर कई भारतीय विद्यार्थी कान्तिकारी हो गये थें। उन्होंने इसी काम के लिए स्वराज हाउसे खोला था। सावरकर ग्रीर हरदयाल उन्हों के प्रभाव में श्राकर कान्तिकारी बन गये। हरदयाल तो ग्रवर्गेंट से मिली खाश-

वित्त छोडकर राजनीतिक कार्य करने हिन्द्स्तान लौट ग्राये। इस केन्द्र का प्रभाव जवाहरलालजी पर नहीं पड़ा। वह लोक-मान्य तिलक से प्रभावित अवश्य हुए थे। लोकमान्य को सन् १६०५ में छ: वर्ष का कठोर दंड हुमा था। उस समय नवयुवकों पर तिलक का बड़ा असर था। फ़ेबियन सोसायटी के काम का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव उनपर पड़ा था। किन्तु यह प्रभाव ऐसा नहीं था जो उनके जीवन की दिशा को मोड़ देता । वह जब भारत लौटे तो अन्य वकीलों की भाँति कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक होने लगे। पर उस समय की कांग्रेस कोई कियाशील संस्था न थी। तिलक दल के निकल जाने के बाद से उसका प्रभाव बहुत घट गया था। सन १९१६ में जब दोनों दलों में मेल हुआ तब फिर धीरे-धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। होम रूल लीग में जवाहरलालजी ने काफ़ी दिलचस्पी दिखायी, पर इससे भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किन्तु गान्धीजी के व्यक्तित्व ग्रौर ग्रसहयोग ग्रान्दोलन ने उनकी काया पलट कर दी । में कई ऐसे सज्जनों को जानता हुँ जिनमें इस प्रकार का परिवर्त्तन घटित हुआ। एक सज्जन हैं जो असहयोग के पहिले शराब पिया करते थे और जुवा खेला करते थे। घर के रईस थे, कोई कामकाज नहीं करते थे। बजगों की कमायी दौलत उड़ाते थे। राजनीति की गन्ध भी उन तक न पहुँची थी। किन्तु श्रसहयोग ग्रान्दोलन ने उनपर जादू का-सा श्रसर किया । वह राजनीति में श्रा गये श्रीर श्रपनी पुरानी सब श्रादतें छोड़ दीं । तारीफ़ यह कि उस दिन से भाज तक शराब नहीं छुई। इसे कहते हैं काया-पलट। जवाहरलालजी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह स्वयं इसे स्वीकार करते हैं। जब हम लोग म्रहमदनगर के क़िले में बन्द थे तब एक दिन मुफसे उन्होंने कहा कि जेल ने मुक्ते श्रादमी बना दिया। श्रीर यह बिलकुल सच है। यदि वह श्रसहयोग में भाग न लेते श्रीर उनकी जिन्दगी में उसके कारण एक गहरी तबदीली न म्राती तो उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे होता भीर वह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति कैसे बनते ? यरोप के सन् १६२५-२७ के प्रवास तथा बार-बार जेल-यात्रा ने उन्हें पढ़ने श्रौर विचार करने का ग्रवसर प्रदान किया । जेल में उन्होंने काफ़ी ग्रध्ययन किया ग्रीर लिखा । लिखते भी हैं बहुत तेज ग्रीर सुन्दर । मुफे याद है कि सन् १६३६ में चुनाव-घोषणा का मसविदा तैयार करने का काम ग्रॉल इंडिया पालियामेंटरी बोर्ड के सुपूर्व हुआ था। मैं भी उसका सदस्य था। बैठक बंबई में हुई थी। मसविदा मुक्ते बहुत नापसन्द ग्राया। कुछ संशोधनों के साथ वह मंजूर भी हो गया। भाषा में कोई ग्रोज नथा--दिल को हिलाने वाली कोई बात न थी। भैं उस रात को जवाहरलालजी से मिला और एक मसविदा तैयार करने की उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, 'कोशिश करूँगा'। दूसरे दिन सुबह उस पर विकांग कमेटी और भाँ० इं० कां० क० में विचार होने वाला था। सुबह फिर उनसे मिला और देखा कि मसविदा तैयार है। मसविदा पढ़कर बड़ी ख़ुशी हुई। वही मसविदा स्वीकृत हुआ। मालग हमा कि वह रात को २-३ वजे तक उसे लिखते रहे। वर्किंग कमेटी में प्रस्तावों के मसविदे ज्यादातर महात्माजी श्रीर जवाहरलालजी तैयार करते थे। कोई-कोई मसविदा श्रीरों के सुपूर्व हो जाता था। मसविदे में काट-छाँट नहीं होती थी।

सन् १६२१ के ब्रारम्भ में जब जवाहरलालजी फ़ैंबाबाद ब्राये तब उन्होंने मुभसे काशी-विद्यापीठ का जिन्न किया ब्रीर कहा कि उसके श्रिविकारी चाहते हैं कि में वहाँ श्रध्यापन का काम कहें। विद्यापीठ की नींव १० फरवरी १६२१ को महात्माजी ने डाली थी। इसके पहले ही विद्यापीठ की निरीक्षक-सभा का गठन हो चुका था। मेरा नाम भी उसमें रक्षा गया था। पर उस समय तक मेरे वहाँ काम करने की कोई बात न थी। किन्तु जवाहरलालजी का ऐसा ही ख्याल था कि वे लोग मुभे ब्रध्यापन के लिए चाहते हैं। मुभे उनकी बात पसंद ब्रायी और मैंने, उनके कहने पर, श्री शिवप्रसादजी को लिख विद्या कि मैं तैयार हूँ। उन्होंने मुभे बुला लिया और मैं वहाँ काम करने लगा। किन्तु यदि जवाहरलालजी ने मुभसे वहाँ जाने को न कहा होता तो वह सवाल ही न पैदा होता, श्रीर यदि मैं विद्यापीठ न जाता तो मेरा भविष्य कैसा होता यह मैं नहीं कह सकता। उस समय जवाहरलालजी से मेरी साधारण ही जान-पहचान थी। विद्यापीठ के कारण विन्छता धीरे-धीरें बढ़ी श्रीर जब वह सन् १६२७ में यूरोप से लौटे तो विचार-साम्य के कारण यह विन्छता और भी बढ़ गयी। सन् १६२२ में कौंसिल-प्रवेश के प्रकृत को लेकर कांग्रेस में दो दल हो गये थे। जो ब्रसहयोग के कार्यक्रम को बदलना नहीं चाहते थे, वह अपरि-वर्तनवादी कहलाते थे। इनके अगुवा राजाजी थे। दूसरी श्रीर पंडित मोतीलालजी श्रीर श्री सी० श्रार० दास थे जो कौंसिल-प्रवेश के पक्ष में थे। महारमाजी उस समय जल में थे। वाद-विवाद ने बड़ा उग्र रूप घारण किया। जवाहरलालजी दोनों दलों से श्राय रहे। वह हृदय से श्रपरिवर्तनवादी थे किन्तु इस विषय को लेकर फ़गड़ा करना नहीं चाहते थे। उस जमाने में विकान कोनेटी से श्राये दिन इस्तीफ़े होते थे। स्वराज पार्टी बनी, पर जवाहरलालजी उससे तथा चुनाव से ग्रंतगर रहे। विश्व में श्रियिलता श्रा गरी श्रीर जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम फ़साद होने लगे। जवाहरलालजी, कमाजो के साथ, यूरोप चले विद्या मही श्रियिलता श्रा गरी की साथ, यूरोप चले विद्या मित्री श्रीपलता श्री गरी आप, पुरोप चले विद्या मित्री श्रीपलता श्री गरी श्रीर जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम फ़साद होने लगे। जवाहरलालजी, कमाजो के साथ, यूरोप चले विद्या स्थान श्रीर श्रियेण स्था ने श्रीर चले साथ स्थान होने साथ, यूरोप चले विद्या स्था साथ स्था सिंक स्था स्थान स्थान स्था स्थान स्थान

गये । प्रवास मे उन्होने काफी प्रध्ययन किया ग्रोर युरोप से समाजवादी हो कर लौटे । ग्राते ही मद्रास मे उन्होने काग्रेस से पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास कराया । महात्माजी को यह बात पसन्द न ग्रायी । तव जवाहरलालजी ने 'इडिपेटेस ग्रॉफ इंडिया तीग' की स्थापना की। में भी उसका सदस्य था। यरोग से लौटने के बाद जवाहरलालजी का मतभेद पहित सोती-लालजी से बढ़ने लगा । भो गन के समय भ्रवसर गरम बहस हो जाया करती थी । सन् १६२८ में कलकत्ते में काग्रेस का ग्रिविवेशन हुमा । वहाँ काग्रेस के तक्ष्य के बारे में बड़ी बहस हुई । एक दिन जवाहरलालजी ग्रीर श्रीप्रकाश जी के साथ मे कलकत्ते में पेदल जा रहा था। थोडी दूर पर सुभाप बाब, ग्रपने साथियों के साथ, आगे-आगे जा रहे थे। उन्हें देख कर जपाहरलालजी ने कहा कि सुभाष बाबू में यह बड़ा गुण है कि वह ग्रपने सहयोगियों के साथ समानता का व्यवहार करते है ग्रोर बजाय इसके कि खुद मोटर से चले, सबके साथ सभा-भवन में पैदल ही जाते हैं। उन्होने यह भी सकेत किया कि हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। उस समय प्रार्थिक ग्रीर सामाजिक प्रश्नों को लेकर उनके मन में बडी हलचल यची थी श्रोर इस विषय में उनका गान्धीजी तथा मोतीलालजी से गहरा मतभेद हो गया था। इससे वह बहुत दु खी थे। मेरा ख्याल है कि यदि अगले वर्ष लाहोर में उनके सभापितत्व में काग्रेस का लक्ष्य पर्ण स्वराज्य न निर्धारित हमा होता मोर उसके बाद ही प्रान्दोलन न खिड़ जाता, जो ४-५ वर्ष चलता रहा, तो जवाहरलालजी की जिन्दगी में एक प्रोर परिवर्त्तन हुम्रा होता । वह काग्रेस के भीतर एक दल के नेता हो जाते । मेरा यह ग्रनमान मात्र है, किन्तू सन् १६२ ५-२६ में मेने जैसी उनकी मनोवृत्ति देखी, उसके ग्राधार पर यह कह रहा हूँ। जब काग्रेस के महार्थियों से मौलिक वातों को लेकर तीव्र मतभेद हो जाये और किसी बात में भी समकौता न हो सके तब दूसरा चारा ही क्या है। किन्तु ऐसी नोबत न माने पायी। महात्माजी जवाहरलालजी की क़ीमत को समभते थे ग्रोर जवाहरलालजी भी यह जानते थे कि गान्धी-यग में महात्माजी को साथ लेकर ही कुछ हो सकता है। इसीलिए वह जो कुछ मनवा सकते थे उसे मनवा कर सन्तृष्ट हो जाते थे। इसके लिए यह कभी-कभी जिद भी कर बैठते थे ग्रोर फल्ला भी जाते थे। गान्धीजी प्रायः शान्ति के साथ उनकी सल्त बात भी बरदाश्त कर लेते थे। कभी-कभी गान्धीजी भी ग्रपनी राय का स्पष्ट इजहार कर देते थे ग्रीर उनका यह सकेत होता था कि ग्रमुक बात नही होने पावेगी । सन् १९४२ में जब सत्याग्रह के सम्बन्ध में गान्धीजी से जवाहरलालजी का मत भिन्न था तब एक दिन वह सेवाग्राम, महात्माजी से इस विषय में बातचीत करने, गये थे। उस समय में सेवाग्राम में था। जवाहरलालजी ने मुक्तसे कहा कि गान्बीजी स्पर्य वस्त्रस्थिति (याब्जेक्टिव सिच्एशन) के मुख्य श्रग है; इस बात का वडा महत्त्व है कि वह क्या सोचते है भ्रोर वया करना चाहते हैं। जब उन्होंने देख लिया कि गान्धीजी टस से मस नही होने वाले है तब गुद्ध, बातो को गान्धीजी रो साफ कराके उन्होने अपनी मज़री दे दी। गान्धीजी ने उनके आने के पहले मुक्से एक दिन पूछा कि जवाहरलाल क्या करेगे। मेने उत्तर दिया कि जब ग्राप सत्याग्रह का निश्चय कर लेगे तब वह पीछे नहीं रहेगे। गान्धीजी ने कहा कि मैं भी यही समभता है। गान्धीजी को उन्ही की फ़िक्र थी। जब जवाहरलालजी साथ ग्रा गये तब वह बेफ़िक हो गये। परन्तू जवाहरलालजी के दिसाग़ ने कभी नही क़बल किया कि यह काम ठीक हुमा। म्रहमदनगर किले मे बातचीत में उन्होंने एक-दो बार यह कहा कि यगर जल्दबाज़ी से काम न लिया जाता तो श्रमरीका के दबाव से इंग्लैंड रो समभौता हो जाता।

सन् १६२६ में लाहौर मे काग्रेस हुई। जवाहरलालजी सभापित थे। मोतीलालजी ने ग्रपनी गद्दी उनकी दी श्रीर कहा कि जो काम बाप न कर सका उसे लड़का पूरा करेगा। श्रजीब समा था। शायद ही कोई ऐसे नेता होते हो जिनके लड़के बाप से भी बढ़-चढ कर निकले। उल्टे प्रायः देखा जाता है कि बड़े-बड़े नेताश्रो के लड़के निकम्मे निकलते हैं। इसकी कई मिसाले श्रपने देश में ही मिलेगी। मोतीलालजी की मुराद पूरी हुई; उनका श्रासीर्वाद सार्थक हुआ। उस समय जवाहरलालजी की माता बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ती थीं। श्रीर क्यों न होती?—काग्रेस के सभापित का पद सब से ऊँचा पद रहा है। राष्ट्र द्वारा इससे बढ़ कर श्रीर क्या सम्मान हो सकता है श्राज भले ही इस पद का गौरव बहुत कम हो गया हो, किन्तु श्राजाद होने के पहले ऐसा न था। जवाहरलालजी बड़े खुश किस्मत हैं। उन्ही के सभापितत्व में 'पूर्ण स्वराज्य' का ध्येय स्वीकार किया गया। जिस दिन प्रस्ताव पास हुआ उस रात को प्रतिनिधियों के कैम्प में बह बहुत देर तक नाचते रहे। पंजाबियों पर मोतीलालजी श्रीर जवाहरलालजी का बड़ा प्रभाव था। मार्शन जो के दिनों में मोतीलालजी ने पंजाब में जो काम किया था उसी का यह परिणाम था। जवाहरलालजी नवयुवकों के हुदय-सम्माद हो गये थे। श्रतः पंजाब में उनका खूब स्वागत हुआ।

सन् '४२ में मैं उनके साथ पकड़ा गया ग्रौर ग्रहमदनगर किले में रखा गया । हम लोग निरन्तर साध रहे । जब ग्रहमदनगर का कैम्प टूटा तब भी मै जनके साथ वरेली सेट्ल जेल भेजा गया। वहाँ से हग लोगों का तबादला ग्रलमोड़ा हो गया, श्रौर एक ही दिन हम लोग वहाँ से छटे। जेल में रात-दिन का साथ होता है, कोई श्रपना गुण-दोष छिपा नहीं सकता। लगभग तीन साल के जेल-जीवन में उनको वहत नजदीक से देखने का मभको भ्रवसर मिला। उनका जीवन बड़ा संयत है। नियम से वह कसरत करते थे, स्नान कर चाय पीते थे ग्रौर तब टेबूल पर बंठ जाते थे। भोजन के बाद तुरंत काम करने लगते श्रौर लगभग ३ वजे श्रगर कभी नीद ग्रायी तो थोड़ा सो जाते थे। जेल में शाम को बैडिमिटन खेलते थे ग्रौर थोड़ा टहलते थे। रात को ६ बजे से ११ बजे तक फिर काम करते थे। ज्यादातर पस्तकें ग्रौर ग्रखवार पढ़ते थे। पुस्तकों के नोट भी लेते थे। देशी-विदेशी प्रखबार खब ग्राते थे ग्रौर नयी-नयी पस्तकों भी ग्राया करती थीं। वह प्रपने मित्रों ग्रीर साथियों से वड़ा स्नेह करते हैं। यदि कोई साथी बीमार पड़ जाय तो उसकी शुश्रुषा वड़ी सापधानी से करते है । एक बार डाक्टर महमूद बहुत बीमार पड़ गये थे । रात को बारह बजे तक जवाहरलालजी उनके पास बैठे रहते थे और कई वार देखने आते थे। मैं गुरू में लगभग एक साल तक बीमार रहा। हर तीसरे सप्ताह दौरा आ जाता था। इससे काफ़ी कमजोर हो गया था। सर्व को वड़ी चिन्ता हुई। जवाहरलालजी ने मुफ्त से सलाह की श्रीर उनकी राय से मैने 'हैं लिवरोल' लेना शुरू किया। इससे काफ़ी लाभ हुग्रा ग्रीर सांस के दोरे बन्द हो गये। 'मेस' का इन्तजाम हम लोग बारी-वारी से करते थे। जवाहरलालजी ग्रंडा ग्रोर चाय बनाना कैदियों को सिख लाते थे। हम लोग खास-खास दिन श्रीर त्यीहार भी मनाते थे। उस दिन खाने का कमरा सजाया जाता था। इसमें जवाहरलालजी का विशेष हाथ रहता था। हम जहाँ रखे गये थे वहाँ एक बड़ा भारी ग्रांगन था। उसमे जवाहरलालजी ने फूल-पत्तियाँ लगायी थीं। इससे स्थान सुन्दर हो गया था । उनको सफ़ाई श्रीर व्यवस्था बहुत पसन्द है । जब जेल के वाहर रहते है तब भी उनका जीवन नियमित रहता है। केवल खेलने का मौक़ा नहीं मिलता और पुस्तक पढ़ने का भी समय कम मिलता है। तिस पर भी सफ़र में वह इसके लिए मोक़ा निकाल लेते हैं। जहाँ रात-दिन का साथ हो वहाँ सटपट हो ही जाती है। ऐसे दो-एक अवसर आये पर जल्दी ही लोग शान्त हो गये। कभी-कभी बहस में गर्मी आ जाती थी। हमारा एक काफ़ी बलब था। उसमें किसी न किसी विषय पर वहस होती थी, या लोग किस्से सुनाते थे। डाक्टर महमूद बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते थे। बहस में कभी-कभी फड़प हो जाती थी। राजनीतिक कार्यकर्ताभ्रों में भ्रापसी बहस में कभी-कभी फगड़े भी हो जाते हैं। हर एक अपनी बात पर अड़ा रहता है, अपने मत के लिए उसका विशेष आग्रह होता है। उसका मत बन गया है। दूसरे की युक्तियाँ चाहे कितनी ही ठीक वयों न हों, उसकी राय को नहीं बदल सकतीं। मेरी समक में ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। जवाहरलालजी दूसरे के पक्ष को समभने की कोशिश करते हैं। हर सवाल के दो पहलू होते हैं ग्रीर दोनों में कुछ सचाई होती है। जिनका ऐसा विचार होता है उनको एक निश्चित मत बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। जवाहरलालजी इसी विचार के हैं थ्रौर इसी लिए वह कभी-कभी निर्णय नहीं कर पाते। इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि उनका किसी बात पर कोई निश्चित मत ही नहीं है। जिस विषय में उनका मत निश्चित हो चुका है उस पर वह दृढ़ रहते है। किन्तु कई विषयों में उनको आन्तग निर्णय करने में दिक्कत होती है।

जवाहरलालजी जनता से शक्ति लिया करते हैं। बड़े-बड़े मजमे उनको अच्छे लगते हैं। अपनी लोकप्रियता देखकर उनको यह विश्वास होता है कि मेरे प्रबन्ध से जनता सन्तुष्ट है। इसमें कभी-कभी धोखा भी हो जाता है। वह जिन लोगों से चिरे रहते हैं उनका विशेष रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है। उनकी यूरोपीय शिक्षा-दीक्षा होने के कारण वह इस वर्ग के लोगों के साथ अधिक आत्मीयता का अनुभव करते हैं। परन्तु पिछले १५ साल में प्राचीन भारतीय सभ्यता का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। श्री आर० एरा० पंडित ने उनकी अभिरुचि इस विषय में उत्पन्न की थी जो निरन्तर बढ़ती गयी। एक वार उन्होंने मुफसे कहा था कि मुभे यदि यह विश्वास हो जाय कि भारत के लोग निकम्मे हैं तो मैं उसके लिए क्यों काम कहाँ, लेकिन मेरे देश का प्राचीन इतिहास बताता है कि भारत एक महान् देश था, उसने इतिहास का ऊँच-नीच देखा है और उसने बड़े-बड़े आदमी पैदा किये हैं। मध्यम श्रेणी से उनको आशा नहीं थी—उसको वह पतनोन्मुख समफते थे। किन्तु उनको यहाँ की साधारण जनता में जीवन दिखाई पड़ता है। उसी के आधार पर वह देश का भविष्य उज्जवल मानते हैं।



जवाहरलाल नेहरू, एक वर्ष को आयु में



माता स्वरूपरानी देवी के साथ (१८६१)

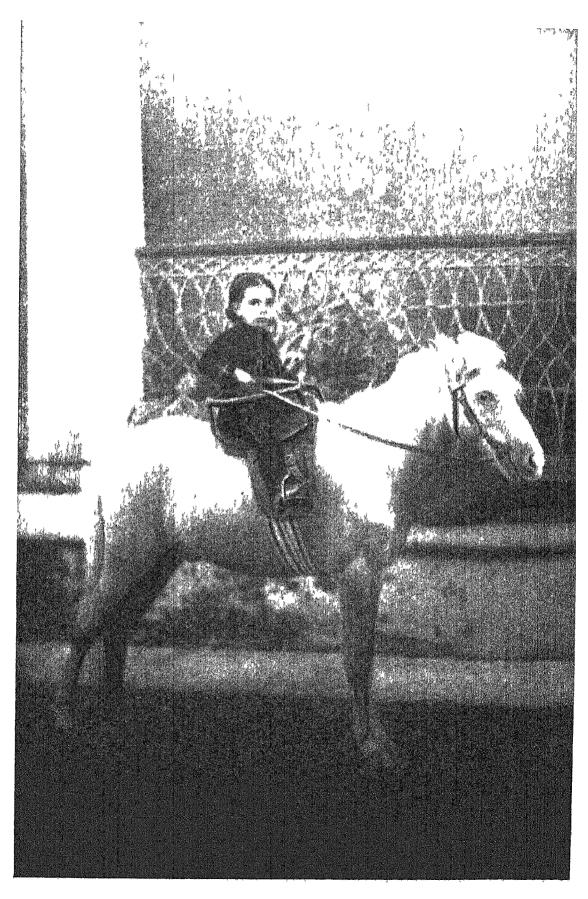

१८६२









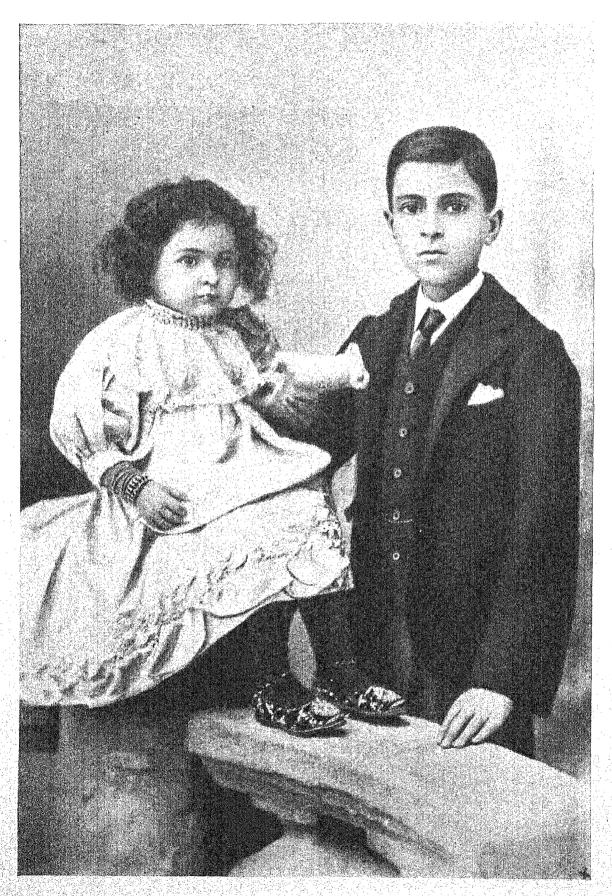

बहुन विजयालक्ष्मी के साथ

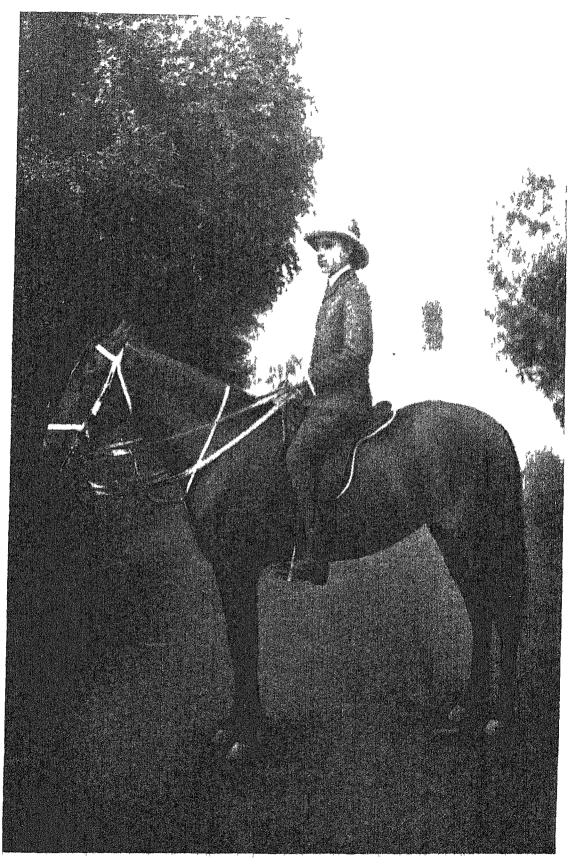

आनन्द भवन के बगीचे में



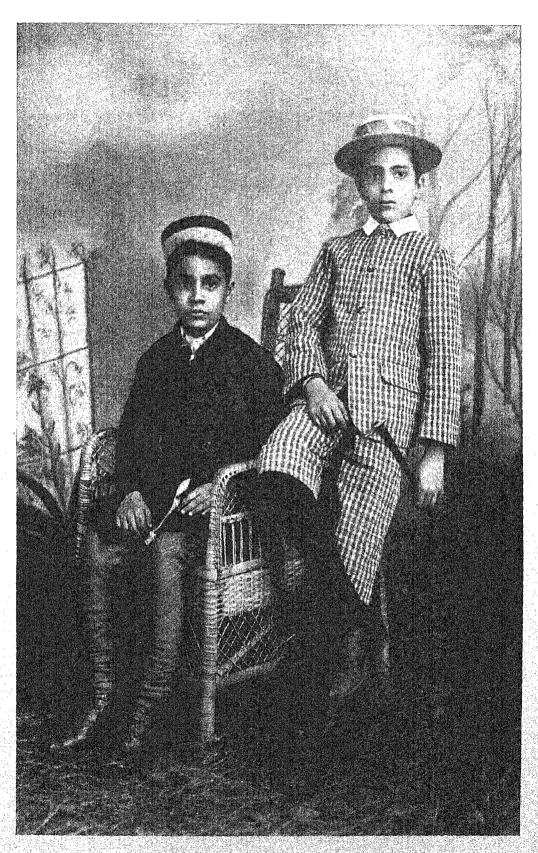

जवाहरलाल—भाई के साथ

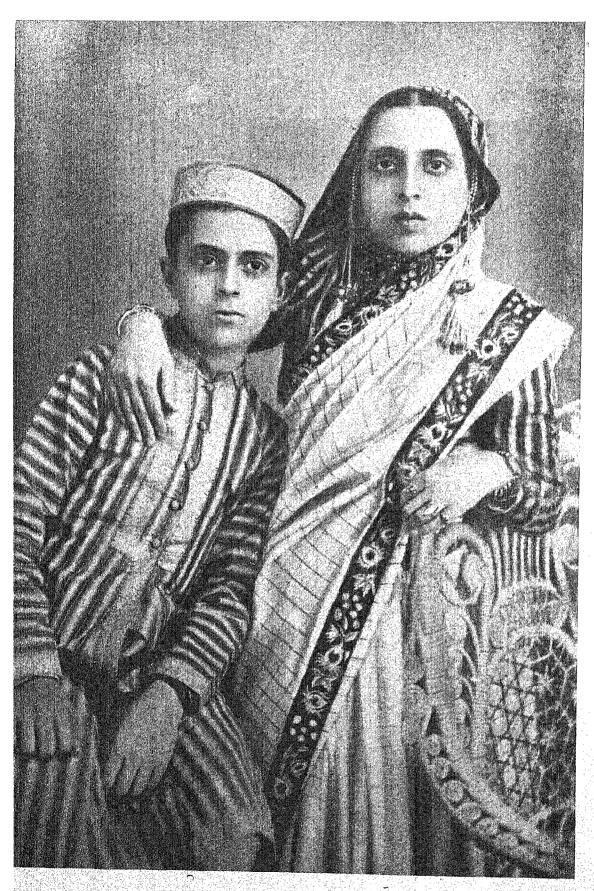

माता के साथ

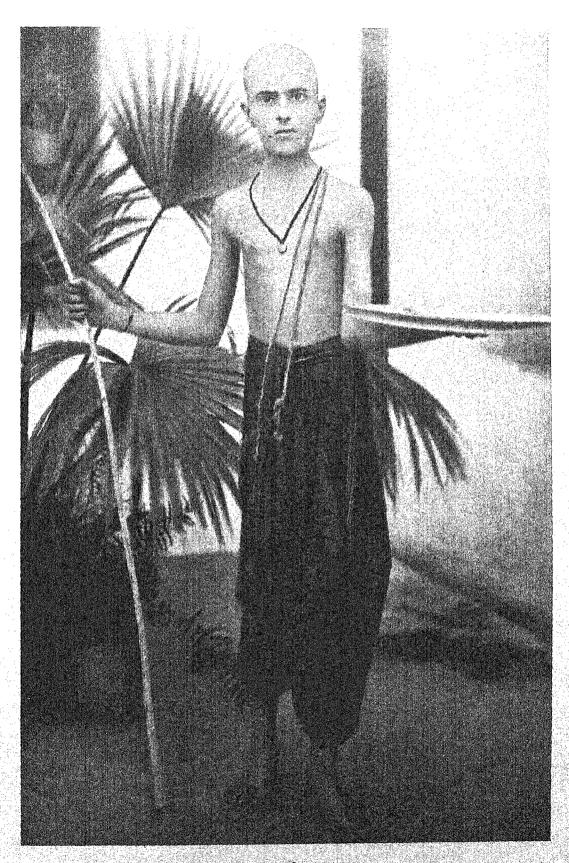

यज्ञोपचीत के पश्चात्



हैरों में सैनिक स्वयंसेवक के रूप में



गौरखा सैनिक वेश में

इलाहाबाद की पहली मीटर में पं॰ मीतीलाल नेहरू

# 'सब से निराले'

### घनत्यामदास बिड्ला

पंडितजी को दूर से तो में वैसे कई सालों से देखता आ रहा था, पर पहले-पहल मेरी मुलाक़ात उन से १६२४ में हुई। गांधीजी धपने अपेंडिक्स के आपरेशन के बाद जेल से छूट कर आये थे और स्वास्थ्य-लाभ के लिए जूह टहरे हुए थे। एक रोज में गांधीजी से मिलने को जूह गया तो वातों ही बातों में उन्होंने मुक्ससे पूछा, "क्या जवाहरलाल को जानते हो?" "दूर से ही देखा है, कभी मिला नहीं हूँ;" मैंने कहा। "तो मिल लो और मैत्री करने की कोशिश करो।" मैं गांधीजी के पास से उठ कर पंडितजी के पास गया। वह बरामदे के एक कोने में बैठे थे। वह दृश्य मुक्ते स्पष्ट याद है। उनके चेहरे पर ताजगी थी, सौन्दर्य था और जवानी थी। मुक्ते ऐसा भी स्मरण है कि उनके हाथ में गीता की पुस्तक थी जिसका वह अध्ययन कर रहे थे। उस समय जो पहली छाप मुक्त पर पड़ी उससे मुक्ते लगा कि मैं उनके हृदय में शायद ही कभी प्रवेश कर सकूँ। मेरी वह प्रथम धारणा आज भी मुक्ते सही ही लगती है।

मैं स्वनामधन्य पंडित मोतीलालजी के पास काफ़ी उठा-बैठा हूँ। लाला लाजपतराय और पंडित सालवीयजी की भी सेवा मैंने की। बापू के चरणों में ३२ साल तक रहा। पर पंडित जवाहरलालजी इन सब से मुफे निराले दिखे हैं। मालवीयजी एक निर्मल जल के सरोवर जैसे लगते थे जिसमें प्रवेश करने में मुफे कभी फिफक नहीं होती थी। वापू ऐसे लगते थे जैसे गंगा की पवित्र धारा। इसमें स्नान करने से सुख और शान्ति मिलती थी और पाप और परिताप से मुक्ति मिलती थी। दोनों ही इन जलों में गोता लगाना मुफे ग्रासान मालूम देता था। पर पंडितजी मेरी दृष्टि में सदा एक ग्रगाध समुद्र रहे हैं जो विशाल है, बृहत् है, ग्रपनी ग्रोर खींचता है, श्रपने लिए श्रद्धा पैदा करता है, और प्रभावान्वित भी करता है, पर जिसका श्रवगहन भयप्रद है।

सन् १६२४ के बाद मैं पंडितजी के काफ़ी परिचय में श्राया। उनका काफ़ी श्रध्ययन किया। उनके साहित्य को पढ़ा। पर मैं नहीं कह सकता कि मैं श्राज भी उन्हें जान पाया हूँ। पंडितजी मेरे लिए सदा ही समुद्र की तरह 'श्रनवधा-रणीयमीदनतया रूपमियत्तया वा' रहे हैं।

एक बार मैंने स्वर्गीय महादेव भाई देसाई से पूछा था, "महादेव भाई, जवाहरलालजी को जानते हो ? जानते हो तो बतायों वे क्या हैं।" उन्होंने कहा, "जवाहर ग्रीक फ़िलासफ़र है। वह सौन्दर्य का उपासक है। वह कभी सौन्दर्य-हीन काम नहीं कर सकता।"

गोल्डस्मिथ ने कहा है, ''सुन्दर वह है जो सुन्दर करता है ।'' सम्भव है, महादेव भाई का तात्पर्य सत्यं शिवं सुन्दरम् से रहा हो । जो सुन्दर है वह सत्य भी होना चाहिए, कल्याणकारी भी होना चाहिए ।

मैंने समालोचक बन कर पंडितजी का ग्राध्ययन किया है श्रीर मुफ्ते लगता है कि पंडितजी के सम्बन्ध में महादेव भाई का चित्रण शक्षरताः सही है। पंडितजी चाहे एक क्षण के लिए श्रावेश में श्रा जाय पर उनकी न्याय-बुद्धि उन्हें कभी नहीं छोड़ती। एक विशिष्ट पुरुष ने मुफ्ते एक मर्तबा कहा था, "जवाहरलाल क्रांतिकारी नहीं, एक उच्च कोटि का लिबरल है, जो हर चीज के दोनों पहलुओं को महेनजर रख कर निर्णय करता है श्रीर कभी-कभी दोनों पहलुओं को इतना तौलता और मापता है कि स्पष्ट निर्णय में भी कठिनाई पाता है।" इन सब वर्णनों के बाद मुफ्ते श्राहचर्य नहीं हुआ जब गांधीजी ने श्रपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले मुफ्त से एक बार कहा 'जवाहर विचारक है, सरदार कारक है।"

पंडितजी के भीतर जो मंथन और संघर्ष चलता रहता है उसकी छाप हर बारीकी से अध्ययन करने वाले पर पड़ें बिना नहीं रहती। हर चीज के स्पष्ट निर्णय में जो एक विचारक को कठिनाई पड़ती है उसका आभास उसकी भावभंगी से मिलता है। पंडितजी हुँसते हैं तो भी एक तरह की उदासी उनके चेहरे पर से कभी नहीं हटती। दिलीप के बारे में कालिदास ने कहा है कि उसमें 'बृद्धत्वं जरसा विना' था। पंडितजी में 'बृद्धत्वं जरसा विना' और 'बिना बाल्येन चापल्यं' दोनो है। नम्नता है तो ग्रावेश भी है। उत्साह हे तो थकान भी है। दिल गरीव हे तो तिबयत रईसाना भी है। हठ है पर समन्वय है। बहादुर है तो लोकमत के सामने भुकते हे। कुशाग्रबुद्धि है पर उनमें सीधापन भी है। यह सब द्वन्द्व इस तरह से भीतर संग्राम करते हैं कि इसका प्रतिबिब पिडतजी के चेहरे पर ग्रा ही जाता है।

साधारण मान्यता है कि पिडतजी को धर्म में कोई श्रद्धा नहीं है, न उन्हें ईश्वर मान्य है । कभी-कभी पिडतजी के सार्वजित उद्गारों से इस कथन का समर्थन भी होता है। पर इस में भी मतभेद की काफी गुजायश लगती है। धर्म क्या है ग्रोर ईश्वर क्या है, इसकी सम्पूर्ण व्याख्या के बाद ही यह निर्णय हो सकता है कि पिडतजी के ईश्वर सम्बन्धी मन्तव्य क्या है। पर गान्धीजी इस कथन का भी विरोध करते थे। बहस में एक बार उन्होंने मुक्त से कहा, "जवाहर नास्तिक नहीं है। जो मनुष्य कहता है, ग्राजादी ग्रवश्य मिलेगी उसके इस कथन का ग्राधार विज्ञान नहीं, श्रद्धा है। श्रीर श्रद्धा ग्रास्तिकता का प्रदर्शन है, नास्तिकता का नहीं।" यह सही है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद साइस काग्रेस में व्याख्यान देते समय पंडितजी ने कहा "में पन्तजी से सहमत नहीं हूँ जब वह कहते हैं कि कुदरत का कानून श्रस्थायी है। ग्रसल में तो कुदरत का कानून श्रटल श्रीर ग्रजय है। मनुष्य उसे समक्तने में श्रीर उस पर विजय पाने गे ग्रय तक निष्फल रहा है। जो कुछ हुग्रा है वह इतना ही कि मनुष्य कुदरत से सहयोग करके उसका उपयोग करता रहा है।" यह नास्ति-कता नहीं, परले सिरे की ग्रास्तिकता है।

साधन ग्रीर साध्य में सामंजस्य को गान्धीजी ने ग्रयने प्रवचनों में काफी महत्त्व दिया है। श्रच्छे ध्येय के लिए भी बुरे साधनों का प्रयोग त्याज्य है, इस पर गान्धीजी ने जितना भार दिया है उतना हमारे प्रावीन लोगों ने शायद ही दिया हो।

राजनीतिक दावपेच हर युग में चलते रहे ग्रीर हमारे पूर्वज भी इन दावपेचो से वंचित न थे। देव-दानवो के संघर्ष में देवों की गिरती श्रायी तो वामन ने बिल को घोखा दिया। इस के पहले भी विष्णु ने मोहिनी वन कर दैत्यों से ग्रमृत चुराया। राम ने छिप कर बालि को मारा। ऐसे ग्रनेक उदाहरण मिलते हैं। भारत की भविष्य की पर-राष्ट्र-गीति इन दावपेंचो का तिरस्कार करेगी, ऐसा मानने की भी कोई गुंजायश नहीं। पर गान्धीजी इस पैतरेवाजी से परे थे ग्रीर उस नीति का जवाहरलालजी पर भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा उनके ग्रनेक उद्गारों से पता चलता है। गान्धीजी का यह सुवर्ण नियम स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कभी कसौटी पर नहीं चढ़ा। जवाहरलालजी यदि इसको व्यावहारिक रूप में सफल कर दिखायेंगे तो ग्रवश्य ही हमारी एक ग्रद्भुत विजय होगी।

जवाहरलालजी एक महान् व्यक्ति है। उनमें महत्ता क्या है, इसका विश्लेषण कष्टसाध्य है। सोना या हीरा महज अपने बुनियादी तत्त्वों के कारण ही कीमती नहीं होता। कहते हैं, जो तत्त्व हीरे में हैं वह कोयले में भी है। पर कोयला कोयला ही है और हीरा हीरा ही । पिटतजी में ग्रमय है, न्यायबुद्धि है, कुशाग्रता है, तेजस्विता है, विदत्ता है और ऊँचे दरजे की साहित्यिक कला-कुशलता है। पर उन्हें किम चीज ने बड़ा बनाया, यह बताना ग्रसम्भव है। वात यह है कि वह बड़े है और इस देश को उनकी सेवा की अत्यंत आवश्यकता है।

वह साठ साल के हो चले, यह घटना किसी को श्राह्मादित नहीं कर सकती। पर घड़ी की सुई पीछे नहीं घूम सकती। इस तरह हमारे चाहने पर भी पचास के हो जाने की बात ही क्या, जवाहरलालजी साठ में से एक क्षण भी पीछे नहीं जा सकते। इसलिए हम इतने से ही संतोष करे कि ईश्वर उन्हें लग्बी श्रायु दे।

फ़रवरी १६४६

# स्फूर्ति का रहस्य-हठयोग !

#### श्रायन स्टीफ़ेन्स

शिमले की बात है, सन् '३१ मे गर्मियो की। केम्ब्रिज से निकल कर हिन्दुस्तान आये हुए मुक्ते एक बरस हो गया था। लेकिन असहयोग यान्दोलन चल रहा था और लोग जेलो मे भरे जा रहे थे, इसलिए यभी तक किसी काग्रेसी से भेट नहीं हुई थी।

काग्रेसी केसे होते है, इस बारे में मेरी क्या धारणा थी यह तो याद नही स्राता। इतना कह सकता हूँ कि जिस पहले उल्लेखनीय काग्रेमी से मेरी भेट हुई, स्रोर जो प्राज भारत का प्रधान मन्त्री हे, काग्रेसियो के वैसा होने की प्रपेक्षा मैने नहीं की थी।

उस समय में नहीं जानता था कि वह कौन है। तब में सरकारी नौकर था। ग्राज पत्रकार हो कर जितनी मेहनत करता हूँ उससे बहुत कम मेहनत करता था। गाँटन कैसल के ग्रपने कमरे से उठ कर उस एक भारतीय सहयोगी के पास गपशप करने के लिए चल दिया। उस समय लड़न गोलमेज कानफरेस करने की बातचीत चल रही थी। गान्धी-ग्रार्विन समभौते से काग्रेस के प्रतिनिधित्व की बात पक्की हो गयी थी, ग्रौर सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कौन चुना जायेगा।

पहुँच कर देखा, मेरे मित्र के यहाँ कोई मिलने वाले ग्राये हुए थे । मित्र ने परिचय तो कराया, लेकिन मैने नाम ठीक से नहीं सुना।

नवागन्तुक शान्त, विनयी व्यक्ति जान पड़ा । बातचीत होने लगी । लेकिन थोडी देर मे ही बातावरण में भ्रद्भुत परिवर्तन भ्रा गया । गैने पाया कि मै कागजो के श्रम्बार, टेलीफोन, खँखारते हुए लाल वर्दी वाले चपरासियों म्रादि से भरे हुए गॉर्टन कैसल मे नही हूँ--मै भारत मे भी नही हूँ। म्रजननी की मुक्त, विद्वत्तापूर्ण, जिज्ञासा-प्रेरक बातचीत मुभे छ हजार मील दूर उड़ा ले गयी है--मै फिर केम्ब्रिज में बैठा हूँ, नौकरशाही का एक ग्रधिकारी नही बल्कि एक विद्यार्थी, जो एक युवा प्रोफेसर के साथ प्रत्यन्त स्फूर्तिप्रद विचार-विनिमय कर रहा है।

उसके चले जाने पर मैने बड़े उत्साह के साथ अपने सहयोगी से पूछा, "यह कौन घादमी था? मुक्ते बहुत श्रच्छा लगा। उससे बातचीत करते-करते मैं फिर इंग्लैंड के विद्यार्थी-जीवन के दिनों मे पहुँच गया था।"

"अरे--मै तो समभता था कि आप पहिचान गये है। जवाहरलाल नेहरू थे।"

दिल्ली, सन् '४६ की गर्मियो के दिन । ब्रितानी मंत्रिमंडल का प्रतिनिधि दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ऊँची राजनीति मे व्यस्त थे । मानसिक उत्तेजना चरम बिन्दू पर थी।

प्रमुख व्यक्तियों से भेंट करने में मुक्ते बहुत उलक्षन मालूम होती है। इसे मैं अपने पेशे के कम प्रीतिकर कामों में से एक मानता हैं।

इच्छा से नहीं बल्कि कर्त्तव्य की भावना से मैंने पंडित नेहरू से भेंट की ग्रनुमति चाही। दिन ग्रीर समय भी निश्चित हो गया। लेकिन निश्चय श्रीर भेट के श्रन्तराल में वार्ताश्रों ने एक श्रप्रत्याशित नया रूप लिया-जैसा कि उन दिनों अनसर होता था। इससे मैं जिस राजनीतिक स्थिति की बातचीत करना चाहता था वह तेजी से और बिल्कुल बदल गयी। वातिलाप में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी पत्रकार से खुल कर बातचीत करना उस परिस्थिति में बिलकुल असम्भव था।

यह एक नयी उलभन थी। दो-एक इधर-उधर की बातें करके मैंने अपनी कठिताई सार्क-सार्क जवाहरलाल

जी के सामने रख दी। कोई उत्तरदायी पत्रकार ऐसी परिस्थिति में खुश नहीं होता ग्रौर एक कार्य-व्यस्त ग्रादमी का मैं व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करूँ, इस विचार से मैने उट जाना उचित समका।

"नहीं नहीं, श्राप जाइए नहीं, यह मुलाकात तो हम लोगों ने पहले से पक्की कर रक्खी थीं !" पंडित जी ने सहानुभृति के स्वर में कहा । "राजनीति न सहीं, ग्रीर कुछ वात की जाय । बताइए, किस विषय पर बात की जाय ?"

मैने कुछ डरते-डरते कहा, "ग्रापके हठयोग के श्रभ्यास की बात की जाय—" यह बताने का साहस मैने नहीं किया कि मैं भी यौगिक व्यायाम करता हूँ।

वह राजी हो गये। ग्रौर इसी का फल हुग्रा कि थोडी देर वाद ही, ब्रितानी प्रतिनिधि-मंडत की बातचीत के उस सूक्ष्म काल में, दिल्ली के उन चिन्ता-भरे दिनों में रो शायद गर्मी के सबसे गर्म एक दिन, मैंने पाया कि भारत के भावी प्रधान मन्त्री के साथ एक ड्राइंग रूम के तख्त पर बैठा हुग्रा शान्त ग्रौर स्थिर हो कर प्राणायाम का ग्रभ्यास कर रहा हूँ।

राजनीति से यह बातचीत कही ग्रधिक रोचक थी। हम लोग, उड्डियान ग्रोर नौलि, पूर्वोत्तान ग्रौर पिंच-मोत्तान की बातचीत करते रहे। यहाँ तक कि ग्रगर एक ग्रोर मुलाकाती के ग्रा पहुँचने से बाधा न पड़ी होती, तो ग्रोर थोड़ी देर में जवाहरलाल जी शीर्पासन करके दिला रहे होते ग्रौर मैं प्रशसापूर्वक देख रहा होता।

तब से एक महान् सार्वजिनक नेता के श्रोर प्रधान मन्त्री के रूप मे इतना कठिन परिश्रम करते हुए भी, जो श्रीर किसी की कमर तोड़ देता, में देखता हूँ कि जवाहरलाल जी एक ग्राश्चर्यजनक, बल्कि बच्चों की-शी फुर्ती बनाये रख सके हैं। मेरी धारणा है कि इसका रहस्य यह है कि इस महान् सार्वजिनक व्यक्ति का शरीर एकान्त के रामय में नियमित रूप से कुछ मिनटों का यौगिक व्यायाम करता रहा है।

यह भी सम्भव है—में परिहास नहीं कर रहा हूँ—िक उनके सर्वश्रेष्ठ भाषण, उनके शासन के सबसे कठिन निर्णय स्नादि भी सिर के बल खड़े-खड़े ही तैयार किये गये हो। एक बहुत हीनतर उदाहरण इस विचित्र स्नुमान की प्रेरणा देता है—में स्वीकार करता हूँ कि स्टेट्सभेन के कुछ सम्पादकीय इसी मूदा में सोचे गये है!

फ़रवरी १६४६



# पंडित नेहरू-जेल में और बाहर

### जर्टूड एक्सन सेन

नेहरू की महत्ता को ग्रालोकित करने के लिए मेरी छोटी-सी मशाल की जरूरत नहीं है, न मैं उन थोड़े-से भाग्य-शालियों में हूँ जो कह सकते हैं कि वे उनको जानते हैं। ऐसे कितने ही होंगे जिनके पास नेहरू के छोटे-छोटे निजी संस्मरण होंगे जो भुलाये नहीं जा सकते। लाखों नहीं तो हजारों व्यक्ति उनके निजी सम्पर्क में ग्राये होंगे, ग्रार भारत का प्रधान मन्त्री बन जाने के बाद भी उनकी ग्रादतें बदली नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या ग्रीर किसी देश का प्रधान मंत्री भी हर किसी के लिए इतना सुलभ होगा? बच्चे उन्हें मालाएँ पहना ग्राते हैं—यद्यपि अवकाश के समय, ग्रवसर मिलने पर, नेहरू उनके साथ खेलना ही ग्रधिक पसन्द करते हैं। किसान बिना फटकार के उर के उनकी मोटर रोक कर उन्हें डाली भेंट करते हैं। विद्यार्थी तो मोटर पर ही चढ़ जाते हैं। उनके निवासस्थान के रास्ते में दोनों ग्रोर शरणार्थी खेमा डाल लेते हैं। नेहरू के निजी सहकारी भरसक सुरक्षा करते हैं यद्यपि बहुत सफल नहीं होते। जवाहरलाल ग्रनुभव करते हैं कि वह जनता के प्रधान सेवक हैं तब फिर वह ग्रलग कैसे रह सकते हैं। इसीलिए वह ग्रसंख्य ग्राधार-शिलाएँ रखते हैं, ग्रसंख्य सभाग्रों में जाते हैं, ग्रसंख्य भाषण देते हैं—उनके समय, शिक्त, ग्रीर धैर्य पर जो तकाजा ग्राता रहता है उनकी क्षति-पूर्ति करने के लिए रात को देर तक जागते हैं ग्रीर सबेरे बहुत जल्द उठ जाते हैं। वह कहा करते हैं कि 'एकान्त दस हजार फुट से कम ऊँचाई पर नहीं मिल सकता', लेकिन नेहरू जैसे व्यक्ति के लिए क्या वहाँ भी वह मिल सकेगा?

मेरी उनसे पहली भेंट पन्द्रह वर्ष पूर्व हुई थी। जनवरी १६३४ में वह कमलाजी के साथ कलकत्ते याये थे। दो जेल-यात्राओं के बीच वह एक छोटा-सा अन्तराल था। वह डाक्टरों से पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में परामर्श करना चाहते थे और, जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा है, बंगालियों के यसाधारण त्याग और स्वाधीनता-आन्दोलन में भेले गये कष्टों का अभिनन्दन भी करना चाहते थे। मैं उस समय कलकत्ते में थी; और 'एशिया' नामक पत्र की—जो अब बन्द हो गया है—भारतीय प्रतिनिधि होने के कारण तथा अच्छी रचना की तलाश में रहने के कारण यह स्वाभाविक था कि जवाहरलालजी से मिलना चाहूँ। मेरी प्रार्थना पर मुक्ते उसी शाम नौ बजे मिटी पार्क में, उनके निवास स्थान पर, जाने का निमन्त्रण मिला।

मेरे पित ग्रौर में बोनों ठीक समय पर पहुँच गये। हमें एक तंग ड्राइंगरूम में बैठा दिया गया। मालूम हुग्रा कि पंडितजी एक सार्वजिनक सभा से देर करके लौटे ग्रौर भोजन करने जा रहे हैं। लेकिन तत्काल ही वह ग्रपनी परिचित सफ़ेव खहर की पोशाक में बाहर निकल ग्राये। पहले उन्होंने हमें नमस्कार किया ग्रौर फिर पाश्चात्य ढंग से हाथ मिलाये। थोड़ा मुस्कराते हुए उन्होंने हम से क्षमा माँगी कि हमें १०-१५ मिनट ग्रौर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी—इसलिए नहीं कि उन्हों भोजन करना है वरन् इसलिए कि कई श्रितिथ ग्राये हुए हैं। लेकिन इतने समय के श्रन्दर ही वह फिर ग्रा गये ग्रौर उनकी भावभंगी से यह बिल्कुल नहीं जान पड़ता था कि उन्होंने कुछ जल्दी की है या कि अब श्रनन्त ग्रवकाश लेकर नहीं बैठे हैं। एक-एक करके ग्रौर लोग भी ग्राकर ड्राइंगरूम में बैठ गये ग्रौर उनमें मैंने दुबली-पत्नी किन्तु ग्रत्यन्त सजीव कमलाजी को भी पहचाना। उनकी ग्राँखों के नीचे गड्ढे पड़ गये थे ग्रौर वह ग्रस्वस्थ दील रहीं थीं। हम लोगों का परिचय तो नहीं कराया गया लेकिन कमरे के दूसरी ग्रीर से वह बीच-बीच में बातें करती रहीं। उनको दोबारा देखने का भाग्य मेरा नहीं था लेकिन उस एक की स्मृति मेरे मन में स्पष्ट है।

नेहरू ने कई विषयों पर प्रक्तों के उत्तर दिये। मैंने पाया कि मैं न केवल उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, बल्कि उतनी ही दिलचस्पी से उनका संवेदनकील और गतियुक्त चेहरा भी देख रही हूँ। उनका चेहरा वैसा ही था जैसी मैंने कल्पना की थी। लेकिन पीले चेहरे में से काली मैंने थीर आँखें मानों नाटकीय ढंग से उभर ऋती थीं—अभी ही आये पके वालों से उनका मेल नहीं था। मैं उनके चेहरे की सूक्ष्म रेखाएँ देख रही थी। चेहरा प्रमुखतथा गम्भीर और

4 1 1 1

विचारमय था, लेकिन कभी-कभी ग्राचानक क्षणरथायी हॅसी की एक दमक से दीप्त हो उठता था। प्राच्य चित्रकला में ——चीनी, पारसी, मुगल शेलियो मे—बहुधा रेखाप्रो की ऐसी सूक्ष्मता देखने मे प्राती है, लेकिन एक जीवित चेहरे की ये रेखाएँ जो प्रपूर्व ग्राभिप्राय दे देती है, वह मैंने तभी देखा। उन रेखाग्रो मे, ग्रीर साथ ही उस मधुर वाणी में ग्रीर गुस्तापूर्ण ढंग मे स्पष्ट भलकता था कि यह व्यक्ति ग्राभिजात, शालीन ग्रीर सस्कृत है।

एक लोकप्रिय राजनीतिक नेता में, कम से कम प्रमरीका में, बातचीत करने के ढग की जो विशेषताएँ पायी जाती हैं, नेहरू में उनमें से कोई नहीं थी। ग्रौर में सोचती रहीं कि जनता में उनके प्रभाव का ग्राधार क्या है। प्रपनी स्पष्टतया विदेशी शिक्षा के बावजूद क्या वह जनता की भाषा बोल भी सकते हैं?— श्रवश्य बोल सकते होंगे, नहीं तो उनके हृदयों में गान्धीजी के बाद का स्थान कैसे पा सकते ? मुभ्ने लगा कि यह जनता के ही मूलत संस्कृत होने का प्रमाण है कि चारित्रिक गुणों को पहचानने के लिए उनमें शिक्षा की प्रपेक्षा नहीं है। सच्चाई, निष्ठा, ईमानदारी, प्रात्मसम्मान, साहस ग्रोर ग्रात्मत्याग इत्यादि गुणों का वह ग्रादर करती है। दूसरी ग्रोर बिना किसी प्रकार की भावुकता के नेहरू उसके हितों का हर बक्त ध्यान रखते हैं। तब दोनों के बीच ऐसा लगाव क्यों न हो?

उन्होंने एक बार कहा था, "भारतीय जनता का यह मूल स्वभाव है कि वह हर बात ऊपर से किये जाने की प्रतीक्षा करती है। इसलिए शायद सुधार ऊपर से श्रायेगे। लेकिन हमारे उद्योग यही रहेगे कि हम जनता को स्वय श्रपना हित सोचना सिखाये। ग्राम ग्रीर ग्राम-पचायत से ही हम ग्रारम्भ करेगे।" बातचीत के सिलिसले में वह फिर इसी विपय पर पहुँचे। "जनता का संगठन उनकी जरूरतो ग्रीर शिकायतों के ग्राधार पर हो सकता है। जनता से भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात की जाय तो वह घवड़ा जाते है—यह विचार ही उनकी बुद्धि में नहीं समाता। लेकिन ग्रार किसानों से कहा जाय कि जमीन उसकी है जो उस पर खेती करता है, तो वह समभते हैं ग्रोर सहमत होते है।"

उनकी बातचीत से उनकी विश्लेषक बुद्धि स्पष्ट भलकती थी। वह एक ग्रोर ग्रपनी, ग्रोर दूसरी ग्रोर ग्रपने प्रतिपक्षी की शक्ति ग्रीर दुर्बलता का ग्रध्ययन ग्रीर विवेचन कर रहे थे, कुछ-कुछ वैसे ही जैसे कि कुशल सेनापित लड़ाई से पहले दोनो पक्ष के सैन्य का ग्रध्ययन कर के लड़ाई का नवशा तैयार करता है। "भारत को मुट्ठी भर ग्रग्रेजो ने हथिया रक्खा है, ऐसा नहीं हैं। इन मुट्ठी भर ग्रंग्रेजो के पीछे समूचे जितानी साम्राज्य का बल है।" लेकिन, उन्होंने कहा, भारत की शक्ति भी ग्रपना महत्त्व रखती है, ऊपरी दृष्टि से चाहे वैसा नही जान पड़ता हो। हिन्दुस्तानी फौज के भारतीय मुख्यतया देहातियों में से होते थे—सिपाही के हित किसानों के हित से ग्रलग नहीं थे। पड़ितजी ने कहा, "करबन्दी ग्रान्दोलन के दिनों में सिपाही प्रायः चुपके-चुपके गाँव वालो से कहा करते थे कि कर मत दो ग्रीर चिन्ता मत करो, हम तुम पर गोली नहीं चलायेगे।" मजदूर ग्रौर किसानों में भी इतना ग्रन्तर नहीं था। शहरों के बहुत-से मजदूर कटनी के समय ग्रपने गाँवों में लौटते थे ग्रौर यद्यपि उनके लिए मजदूरी की दर ग्रौर उसकी शर्तों का प्रश्न ही प्रमुख रहता था, फिर भी उनके ग्रौर किसानों के मौलिक हितों में कोई विरोध नहीं था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद ग्रवश्य ही ग्राधिक संगठन में भी ग्रौर समाज-सुधार के मामलों में भी कान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे।

यह स्पप्ट दीखता था कि नेहरू की दृष्टि दूर भविष्य पर है और वह उसके लिए योजनाएँ बनाने वाले है। तत्काल के लिए उनके दूसरे कार्यक्रम थे। उन्होंने सहज भाव से कहा, "मैं तो श्राक्रमण की नीति में विश्वास रखता हूँ। श्रापर सरकार के डराने-धमकाने से हम चुप होकर न बैठ जायँ तो सरकार को हमें जेल में डाल देने के पहले काफी सोच-विचार करना पड़ेगा और परिणामों का ख्याल रखना होगा।"

श्राज पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो विगत पन्द्रह वर्षों में नेहरू की एकरूप प्रगति साफ़ दीखती है: सब से पहले राष्ट्र-हित; भावी भारत की श्राधारशिला भारतीय किसान के हितों को प्रमुख स्थान; दूरवृष्टि श्रौर योजना; व्यक्तिगत साहस; श्रपनी सुरक्षा श्रौर श्राराम की उपेक्षा।....

भेंट समाप्त करने से पहले मैंने उनके सामने यह सुभाव रक्खा कि श्रव के जब जेल जायेँ ग्रीर उनके पास साहि-ित्यक काम के लिए समय हो तो वह ग्रपनी ग्रात्मकथा के रूप मे भारत के स्वाधीनता-ग्रान्दोलन का इतिहास लिखें। उन्होंने टालते हुए कहा, "में इस पर विवार करूँगा।"

इसका अवसर भी श्रप्रत्याशित रूप से जल्दी ही मिला। उसी शाम को जो भाषण देकर वह प्राये थे, उसके लिए तीन सप्ताह बाद इलाहाबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह कलकत्ते लाये गये ग्रीर सातवीं बार जेल भेजे गये, इस बार दो वर्ष के लिए। लेकिन ग्रात्मकथा उन्होंने लिखी, ग्रौर संसार के साहित्य ने कारावास में लिखी गयी एक ग्रौर महान् रचना पायी। यह कहानी कई जेलों में लिखी गयी, क्योंकि जवाहरलालजी की बदली होती रही मानों ग्रिधिकारी यह नहीं तय कर पाते हों कि इस क़ैंदी का क्या किया जाय।

संयोगवश नवस्वर में वह ग्रल्मोड़ा जिला जेल में ले ग्राये गये। यहाँ हम उनसे फिर मेंट कर सके। ग्रल्मोड़ा हमारा घर है; वहाँ मेरे पित ने वनस्पित-रचना की खोज करने के लिए एक छोटी-सी प्रयोगशाला भी बना रक्खी है। पंडितजी के ग्रल्मोड़ा ग्राने पर हमें उनसे मिलने की उत्कंटा तो हुई लेकिन उसकी ग्रनुमित माँगने में संकोच भी होता था, क्योंकि उनसे भेंट करने के कड़े नियम थे ग्रीर हमारे जाने से उसके एवज उनकी लड़की इन्दिरा या परिवार के किसी ग्रीर व्यक्ति की उनसे एक भेंट काट दी जाती। इस बीच कमलाजी को भी भुवाली के स्वास्थ्य-भवन में ले ग्राया गया था, ग्रीर नियमित पाक्षिक भेंट के लिए वहाँ से कोई मोटर द्वारा सहज ही ग्रा सकता था। परन्तु एक दिन स्थानापन्न सिविल सर्जन ने एक बहुत ग्रनुकूल प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जेल देखने तो जा ही सकते हैं ग्रीर उनके साथ चक्कर लगा सकते हैं। ग्रपने निरीक्षण के दौरान में वह नेहरू को भी देखेंगे ही ग्रीर उस समय हमें उनसे दो-चार बातें करने का ग्रवसर मिल ही सकेगा। यह योजना कार्यान्वित हुई ग्रीर हम उस 'शाही बारक' तक जा पहुँचे, जिसका वर्णन जवाहरलालजी ने ग्रनन्तर ग्रपनी ग्रात्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है यह बारक ५१ फुट लम्बी ग्रीर १७ फुट चौड़ी थी। उसकी सीखचों से भरी पन्द्रह खिड़कियाँ पुराने टाट से ढकी रहती थीं लेकिन जाड़ों की रात में बादल उनसे भीतर घुस ग्राते थे ग्रीर सारी बारक घुन्च की नमी से भर जाती थी। ग्रनन्तर इस बारक को दो हिस्सों में कर दिया गया, जिसमें से एक में हमें कुछ वर्षों बाद पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा।

हमें देख कर पंडितजी को श्रचम्भा तो हुआ ही, वह कुछ प्रसन्न भी दीखे; लेकिन जेल के अधिकारियों की भीड़ के बीच में वातावरण अनिवार्यतया कुंठित हो गया और बातचीत भी खुल कर नहीं हो सकी। हम लोग अभी खड़े ही थे कि कमलाजी के स्वास्थ्य के बारे में वैनिक सूचना वहाँ आ पहुँची और यह काग़ज जेल के एक अधिकारी के हाथ से दूसरे के हाथ में जाकर और प्रत्येक द्वारा पढ़ा जाता हुआ अन्त में पंडितजी को दिया गया। रोष और विरक्ति उनके चेहरे पर फलक गयी, लेकिन उन्होंने बिना देखे ही वह परचा जेब में डाल लिया। इन लोगों को क्या अधिकार है कि उनकी पत्नी की स्वास्थ्य-सूचना को पहले पढ़ें और स्वयं उन्हें बाद में अनुमित मिले ? और कदाचित् अपनी सहज विनय के कारण वह हमें उस समय अपना 'अतिथि' भी समक रहे थे! हम लोगों ने तत्काल बिदा ली। मैंने जाते-जाते लक्ष्य कि अपनी कोठरी के दरवाजे पर पहुँचते ही उन्होंने जल्दी से जेब से काग़ज निकाला। जैसा कि सिविल सर्जन ने हमें बाद में बताया, उसमें यह सूचना थी कि कमलाजी का स्वास्थ्य गिर रहा है। इससे अगली मई में ही उन्हों यूरोप भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य के सुधार की आज्ञा विकल हुई और सितम्बर में, अल्मोड़ा जेल में, एक वर्ष काटने के बाद और सजा पूरी होने से साढ़ पाँच महीने पहले पंडितजी को रिहा कर दिया गया ताकि वह उनसे मिल सके।

इसके बाद उन अन्तरालों में जब वह जेल से बाहर रहते थे, उनसे कई बार भेंट हुई—कभी-कभी अच्छे वातावरण में, जैसे आनन्द भवन में या लखनऊ में या दिल्ली में। एक बार तो वह अल्मोड़ा में एक रात हम लोगों के साथ रहे। किन्तु ये तूफानी दिन थे, जिनमें जेल की छाया नेताओं से कभी बहुत दूर नहीं होती थी और कड़ी सजाएँ सभी की प्रतीक्षा कर रही थीं। लार्ड लिनलियगों की सरकार, (जिसके पीछे चिंचल और एमरी की छाया मेंडरा रही थीं) नेहरू पर प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उसके पास उनकी इस न्याय्य माँग का कोई जवाब नहीं था कि अगर जैसा कि वह कहती है, महायुद्ध पीड़ित राष्ट्रों की स्वाधीनता और लोकतन्त्र के लिए लड़ा जा रहा है, तो भारत को भी आववासन मिलना चाहिए कि युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त होने पर वह भी स्वतन्त्र होगा। अन्त में अगस्त १६४२ में मामला बढ़ गया और महात्मा गान्धी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्य जेल में भेज दिये गये—गान्धीजी और सरोजिनी नाइडू पूना के आगा खाँ महल के सुनहरे पिंजड़े में और बाक़ी सब अहमदनगर किले में। उनकी खबर बाहर मिलनी बन्द हो गयी और बाहर की भीषण घटनाओं की खबर उन तक न पहुँचने दी गयी। नेताओं के पीछे हजारों और लीग जेलों में और कैमपों में टूरेसे जाने लगे। लेकिन जैसा कि नेहरू ने कलकत्त्रे वाली भेंट में कहा था, लोग योजनाएँ बनाते हैं और भूल जाते हैं कि बाक़ी दुनिया निश्चल खड़ी नहीं रहेगी। ' मित्र राष्ट्रों की विजय दुई, लार्ड लिनलियगों की जगह लार्ड वेवेल आगे, इंग्लैंड में कंजुर्बेटियों की जगह मज़दूर दल की सरकार बनी और तीन आदिमियों का केंबिनट सिशन

भारत भेजा गया ताकि यहाँ की विकट परिस्थिति का कोई हल निकाला जा सके। समफोते का वातावरण पैदा करने के लिए वन्दी नेताग्रों को रिहा करने की माँग की गयी।

गई १६४५ के आरम्भ में अल्मोड़ के जंगलात विभाग के अधिकारी की ग्रंग्रेज पत्नी दौड़ी हुई हमारे यहाँ आयी। उन्होंने सूचना दी कि ग्रल्मोड़ा जेल में ग्रभी-ग्रगी 'कोई बड़ा नेता' लाया गया है। जो पुलिरा अधिकारी उन्हों लेकर आया था वह इन भद्र महिला के यहाँ ठहरा था और इसलिए उन्हें तत्काल सूचना मिल गयी थी। स्पष्ट ही यह नेहरू थे, जो कि ग्राचार्य नरेन्द्रदेव के साथ वहाँ रिहाई के लिए लाये गये थे—ग्रल्मोड़े जैसी छोटी जगह में उस बड़े प्रदर्शन की संभावना नहीं थी जो कि ग्रन्यत्र होता। ग्रभी तक पंडितजी की रिहाई की कोई बात अधिकारियों की तरफ़ से नहीं हुई थी, लेकिन हमें इसका इतना पवका निश्चय था कि हमने उन्हें चिट्ठी जिस भेजी कि उनकी रिहाई पर ग्रगर हम उन्हें रात भर ग्रपने यहाँ ठहरा सकें या और किसी प्रकार उनका ग्रातिथ्य कर सके तो हम इसको ग्रपना गौरव रामभेगे। उसी रात रेडियो पर सूचना मिली कि कार्यकारिणी के सब सदस्य दूसरे दिन प्रातःकाल ग्राठ बजे छोड़ दिये जायेंगे।

ग्रत्मोड़े में बहुत रेडियो नहीं हैं इसलिए शायद सूचना थोड़े ही लोगों को हुई होगी। जो हो, दूसरे दिन सबेरे ही हम लोगों ने इस ग्राशा में जेल का रास्ता पकड़ा कि पंडितजी हमें रारते में ही प्रवश्य मिल जायंगे। मोटर के ग्रहें के पास ही हमने लगभग सी ग्रादमियों का एक छोटा-सा जलूस देखा जिसके ग्रागे-ग्रागे नेहरू ग्रौर नरेन्द्रदेव थे! उन्होंने हमें हमारी चिट्टी के लिए धन्यवाद दिया ग्रौर वताया कि उस समय तो वह कहीं पर चाय पीने के लिए ले जाये जा रहे थे लेकिन ग्रनन्तर दिन में वह अवश्य हगारे यहाँ ग्रायेंगे यद्यपि ग्रभी नहीं कह सकते कि किस समय। लेकिन रात को वह ग्रत्मोड़े नहीं रहेंगे। उन्हों तत्काल नैनीताल चले जाना चाहिए, लेकिन वह रात भर के लिए 'खाली' जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कारण नहीं वताया, लेकिन हम तत्काल समफ गये कि वह स्वर्गीय रणजीत पंडित की बात सोच रहे थे जिनका देहान्त नेहरू के जेल में रहते हुए ही हो गया था।

दोपहर के लगभग एक वाहक पंडितजी के हाथ की लिखी हुई परची लेकर प्राया कि वह १५ मिगट में हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, ग्रीर दोपहर का भोजन वहीं करेंगे। हमें कुछ हड़वड़ी हुई, क्योंकि उस दिन दोपहर के भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ विशेष रूप से अपर्याप्त थी। भोजन से पहले मुभे याद ग्राया कि जंगलात अफ़सर की स्त्री ने अनुरोध किया था कि ग्रगर कोई भी सम्भावना हो तो वह ग्रीर उनके पति पंडितजी से एक बार मिलना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े ही दिन में वह हिन्दुस्तान छोड़ कर चले जाने वाले हैं। मैंने उन्हें चिट्ठी लिख भेजी कि ग्रगर वह दोनों तत्काल ग्रा जायें ग्रीर दस मिनट से ग्रीधक न ठहरें तो भेट हो सकती है। यों तो यह पंडित नेहरू के साथ जबदंस्ती ही थी, लेकिन में जानती थी कि उन लोगों की कामना सच्ची है ग्रीर दोनों भारत के हित्ति है। संयोगवश जंगलात ग्रफ़सर तो काम पर गये हुए थे ग्रीर उनको इतनी जल्दी खबर नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उनकी पत्नी दोड़ी हुई ग्रायों। मै इस छोटीसी बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि इस बात से हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशाल गहराई का कुछ परिचय मिलता है जो कि शीझ ही प्रधान मन्त्री होने वाला था। उनके व्यवहार में जरा भी कटुता या ग्रशचि नहीं थी, यद्यपि जिस व्यक्ति से वह बातजीत कर रहे थे वह उसी जाति की प्रतिनिध थी जिसके हाथों उनके जीवन के इतन वर्ष जेल में कटे थे। वह एक शालीन मधुरता के साथ बातचीत करते रहे ग्रीर जब वह भद्र महिला जाने लगीं तो उन्होंने ग्राग्रहपूर्वक उनके साथ कुछ ग्राम भी दिये जो कि उनके पास उसी दिन इलाहाबाद से उनके बगीचे से पहुँचे थे ग्रीर जिन्हें वह जेल से ग्रपने साथ ले ग्राये थे।

श्रत्मोड़े के डिप्टी किमश्नर साहब विल्कुल दूसरी कोटि के थे। पंडित नेहरू जब अत्मोड़ा जेल लाये गये तब वह दौरे पर थे; उनके लौटने तक वह रिहा होकर चले भी गये थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद वह हमारे यहाँ यह घोषणा करने के लिए आये कि हमने क्यों नेहरू को अपने यहाँ निमिन्त्रत किया था इसलिए उनसे हमारा मिलना-जुलना अब नहीं होगा और साक्षात् कभी अचानक किसी सार्वजिनक स्थान में हो तो हो। चेहरा गुस्से से लाल करते हुए उन्होंने बात यह कह कर समाप्त की कि नेहरू समाज का सबसे बड़ा शत्रु है! मेरे पित ने चुपचाप उठ कर दरवाजा खोल दिया कि डिप्टी किमश्नर साहब हमारे घर से चले जायें। केवल इतना ही कहा कि आपकी राय आपकी राय है तो हमारी राय भी हमारी राय हैं। कहना न होगा कि कांग्रेस मिन्त्रमंडल स्थापित होने पर यह साहब इस्तीफ़ा देकर चले गयें, और 'समाज-शत्रु नम्बर १' लार्ड बेवेल के निमन्त्रण पर अन्तरिम सरकार के प्रधान बने।

उस दिन भोजन के बाद हम लोगों ने एक बड़ी तपस्या की—हमने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछे थ्रोर इच्छानुसार बात करने दी। उन्हें थोड़ा-सा ज्वर था श्रोर वे वड़े दुबले दीख रहे थे। जेल के ग्रानिवार्य एकान्त से वह विश्रान्त भी दीखते थे, उनकी ग्रांखे कमरे के चारों ग्रोर दोड़ती रही ग्रोर छोटी से छोटी बात को तक्ष्य करती रही। शान्त स्वर से उन्होंने कहा, "रिहा होना भी ग्रजीव मालूग होता है—शारीरिक दृष्टि से नहीं, मनोवेज्ञानिक दृष्टि से।" हम बैठे सोच रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को कैसे जेल भेज दिया जा सकता है जिसका एकमात्र अपराव देश-प्रेम श्रीर देश की श्राजादी की चाह थो। कैसी ग्रकल्पनीय मूर्खता है। लेकिन गान्धीजी तक को जेल भेज दिया गया था। जो हो, श्रव तो वह सदा के लिए जेल से बाहर ग्रा गये थे। उनसे हमने कहा, "नीचे जाते ही ग्रापको बहुत ग्रधिक काम करना पड़ेगा, ग्रभी थोड़ा-सा विश्राम कर लीजिए।" ग्रोर उन्हें ग्रतिथिगृह की श्रोर ले गये ग्रीर प्राग्रह किया कि वे थोड़ा सो जायँ। उन्होंने कहा, "ठीक तीन बजे मुभे बुला दे।" लेकिन तीन बजे मैं उन्हें बुताने की बात सोच ही रही थी कि वह स्वय ही तैयार होकर वाहर ग्रा गये। उनका कार्यक्रम ग्रीर मार्ग निश्वित था—वहाँ से खाली, ग्रोर खाली से ग्रपने नये उत्तर-दाियत की श्रीर जिसमे यह भारत की ग्राजादी की पतवार सँभालेगे।

383 BERE



# एशियाई आकारा का स्वर्गा-गरुड़

### सुधीर कुमार रुद्र

मुभ जैसे साधारण व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखने के लिए निमन्त्रित करना किसी कीट-पतंग को स्वर्णगरुड़ के विषय में ग्रपना ग्रनुमान व्यक्त करने के लिए कहने के समान है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सचमुच एशियाई ग्राकाश के स्वर्णगरुड़ हैं। उनका निर्भीक साहस, उनकी पारदर्शक प्रामाणिकता, उनका ज्वलन्त देशप्रेम, उनका ग्रद्भुत दिक्काल ज्ञान, उनकी सर्वोपरि मानवता ग्रादि उनकी मेधा ग्रीर चरित्र के ऐसे गुण हैं जिनके कारण भारतीय ग्रीर एशियाई क्षेत्रों में उनके प्रभाव ग्रीर प्रतिष्टा का ग्रासन इतना ऊँवा है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेरा सम्पर्क राजनीति के नाने नहीं हुम्रा। मेरे पिताजी का दीनबन्धु एंड्रूज़ मौर महात्मा गान्धी से जो निकट सम्बन्ध था उसी के कारण हम नेहरू-परिवार के भी सम्पर्क में म्राये। सत्ताईस वर्ष पूर्व जब देहली के सेंट स्टीफ़ेन्स कालेज के प्रिसिपल-पद से मेरे पिता सेवानिवृत्त हुए ग्रौर इलाहाबाद में म्राकर मेरे यहाँ रहने लगे, तब पंडित नेहरू छुपा करके उनसे मिलने ग्राये। इस प्रकार हमारा सम्पर्क बढ़ा। लाहौर के फ़ार्मन किश्चियन कालेज के डावटर एस० के० दत्त की मारफ़त हमारी मित्रता बढ़ी। इन दो व्यक्तियों में बहुत-से समान गुण थे। डा० दत्त का कार्य उन्हें जेनेवा ले गया था, जहाँ कई ईसाई संस्थायों के ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय है ग्रौर जब भी वह भारत में ग्राते, जवाहरलाल नेहरू से मिले बिना नहीं रहते। मेरा सीभाग्य था कि जब तक वे दोनों मिलते ग्रौर भारत, त्रितान ग्रौर समूचे विश्व के सम्बन्ध में वाद-विवाद करते तब मैं भी वहाँ उपस्थित रहता। मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुग्रा कि घटनाग्रों के प्रति दोनों का दृष्टिकोण कैसा समान था ग्रौर उन घटनाग्रों को वे ऐतिहासिक परिपार्श्व की विद्वत्तापूर्ण बुद्धि से देखते थे।

चार्ली एंड्रूज से संलाप साधारणतया भारतीय स्थिति श्रीर प्रवासी भारतीयों की समस्याश्रों तक सीमित था। किन्तु इन दोनों व्यक्तियों के बीच ये विषय बहुत गम्भीर रूप ग्रहण करते। एक के लिए जातीय ग्रन्याय का प्रक्त श्रीर दूसरे के लिए नैतिक मूल्यों का प्रक्रन राजनीतिक समस्याश्रों से श्रधिक महत्त्वपूर्ण हो उठता था श्रीर बातचीत इन्हीं पर केन्द्रित हो जाती थी। श्राज जवाहरलाल जी को हम जिस रूप में जानते हैं, उसके, निर्माण में ऐसी मित्रताश्रों का बड़ा हिस्सा रहा है। उनकी मित्रता की प्रतिभा श्रभी भी शेष है। यह उनके गुणों से प्रधान है। देश के परराब्द्र-सम्बन्धों में यह गुण एक श्रतुल या श्रपरिमेय निधि है।

पंडित नेहरू के बारे में कुछ भी लिखना, उनके पितृ-श्री के विषय में दो-चार शब्द कहे बिना, ग्रसम्भवप्राय है। पंडित मोतीलाल नेहरू निस्सन्देह पितृदेव थे। उनका डील-डौल खासा रीबदार था। उनका बौद्धिक तेज ग्रीर सभा-चातुर्य तो ऐसा महनीय था कि जो भी स्त्री या पृष्ण उनके निकट सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य पाता, वह मन्त्र-मुग्ध हो जाता था। पिता-पुत्र का प्रेम घनिष्ठ था। परन्तु वह कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं प्रदिशित किया गया। फिर भी वह प्रेम समुद्र-तल की भाँति गहरा ग्रीर पक्का था। मुभे ग्राज भी बराबर याद ग्राता है कि कैसे एक दिन मैने पंडित मोतीलाल नेहरू को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बहुत परेशान स्थिति में देखा। उन्हें वहाँ देख कर मुभे ग्राइचर्य हुग्रा ग्रीर मैंने उनसे पूछा भी कि ग्राप यहाँ कैसे ग्राये हैं। ग्रांखों में कुछ विचित्र भाव लिये, कुछ गदगद स्वर से उन्होंने कहा कि वे जवाहर के पीछे-पीछे बम्बई जा रहे हैं। जवाहर उसी सबेरे कोई महत्त्वपूर्ण निश्चय करके बम्बई रवाना हो गये थे। मोतीलाल जी के उस स्वर ग्रीर दृष्टि में, जिसकी याद इतने वर्षों तक वराबर मुभे हैं, पिता की चिन्ता-कृतता ग्रीर देशभक्त का ग्रीभमान-गौरव मिश्रित था। मुभे मोतीलाल जी के ग्रन्तिम दिन भी याद ग्राते हैं। वे मानों एक घिरे संकटापन्न सिंह से दिखाई देते थे। उनका परिवार उनके ग्रासपास था ग्रीर तत्परता से उनकी सेवा कर रहा था। जवाहरलाल ने उस सेवा का ग्रीधकांश ग्रुपने ऊपर लिया था। पंडित मोतीलाल ग्रुपने इस लाइके

to to the first of the second

बेटे के बचपन के कई किस्से सुनाते। वह निश्चित रूप से निश्वास करते थे कि सावधानी से दी गयी ग्रारम्भिक गृहशिक्षा ग्रीर वाद में ग्रंग्रेजी पाठशाला की शिक्षा के कारण ही जवाहरलाल की मेधा का ऐसा विकास हुग्रा। वस्तुतः उन्हीं ग्रंग्रेजी पाठशालाग्रों की तरह एक हिन्दुस्तानी सार्वजिनिक शाला स्थापित करने की कल्पना पर विचार-विनिमय करने के लिए एक बार उन्होंने डा० ताराचन्द को, जो ग्रंब भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव हैं, ग्रीर मुफे चाय पीने को बुलाया था। वह सारी कल्पना योजना के रूप में ही रही, उसने ग्राकार नहीं ग्रहण किया, परन्तु मुफे वह सुखद शाम ग्रीर वह चाय सदा याद रहेगी।

श्रीर माँ, उनके बेटे श्रीर बेटियों ने उनके बारे में क्या-क्या कहा है वह हम जानते हैं। परन्तु हस सभी, विज्ञोषतः इलाहाबाद के निवासी, हमारे राजनीतिक या धार्मिक मत-विज्ञ्वास चाहे जो रहे हों, सदा उन्हें श्रपनी माँ मानते थे। उनसे मिलना स्वयमेव एक आशीर्वाद था संघर्ष के उन कठिन दिनों में जब उनके सभी प्रियजन उनसे छिन कर कारागृह में बन्दी थे, तब मैं श्रीर मेरी पत्नी उनके घर प्रायः प्रतिदिन जाया करते थे। उस विज्ञाल सुन्दर भवन में उनका एकाकीपन श्रत्यन्त करणोत्पादक था। वह प्रायः याद किया करती थीं कि पंडित मोतीलाल कैसे उनकी प्रत्येक इच्छा को यत्नपूर्वक पूरा करते रहे थे। उनका टाठबाट राजसी था श्रीर श्रव वह नीचे सख्त, ठंडे फर्ज पर सोने लगी थीं। इस प्रकार, वन्धु-बान्धवों के समफाने पर भी, वे जेल में श्रपने प्रियजन के कष्टों की सहभागिनी होने की चेष्टा कर रही थीं। उनकी नातिनें ही, विशेषतः इन्दु, उनके जीवन की सान्त्वना-सम्बल थीं।

कमला जी के सम्बन्ध में कोई भी बिना भाव-विवश हुए कुछ नहीं कह सकता। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की गाथा में जहाँ तक देशभिक्त स्त्रीर निरे स्नात्मार्पणमय स्वार्थत्याग का सम्बन्ध है, उनकी तुलना में शायद ही सन्य कोई देवी हों। ग्रपने पति के जीवनादर्श श्रीर कार्य में उन्होंने पूरा हाथ बँटाया। ग्रत्यन्त सुकुमार श्रीर पृष्पवत कोमल कमलाजी में देशभिनत कुट-कुट कर भरी थी। उनकी शक्ति श्रीर उनके त्याग की सीमा नहीं थी, वह लाखों के लिए प्रेरणास्त्रोत थीं। जो भी उन्हें जानता था, ग्राश्चर्य करता था कि वह इतनी शक्ति कैसे ग्रीर कहाँ से प्राप्त करती हैं। मैंने उन्हें कभी भी पर्ण स्वस्थ नहीं देखा। मुभे भ्रमी भी जाड़े की वे रातें याद भाती है जब एल्वर्ट रोड पर मोची लगाये पुलिस पड़ी रहती, कि जिलाहाकिम की निषेधाज्ञा के विरुद्ध कांग्रेस का जुलूस सिविल लाइन विभाग में न घुस सके । हर रात यह संघर्ष चलता । कमलाजी उस संघर्ष की नेत्री थीं । स्वास्थ्य गिर रहा था, रोज ज्वर रहता था मगर मामूली हल्के कपड़े पहिने वह कठोर ठंडी सड़क पर जुलूस की अगुग्रा के नाते घरना दिये बैठी रहती, ग्रीर घर में रहने या ग्राराम करने की बात नहीं सुनती थीं। एक दिन, उन्हें इस प्रकार पालथी मारे बैठे देख कर, मैंने निश्चय किया कि पास की गजदर कम्पनी से एक कम्बल ले आऊँ, और उन्हें नीचे बिछाने को दे दूँ: उन्होंने वचन भी दिया कि वह उसे काम में लायेंगी। कुछ समय बाद में उस राह से गुजरा। कम्बल काम में लाया गया था, परन्तु उस प्रकार नहीं जैसा कि मैंने श्राग्रह किया था। कमलाजी तो वहीं सड़क पर बैठी थीं, परन्तु स्वयंसेवकों में से एक बुढ़िया का बदन उस कम्बल से पूरी तरह ढँका हुआ था। कमलाजी ने ऊपर देखा श्रौर मुस्करा दीं। श्रन्तिम बार मेरी पत्नी श्रौर में उनसे भोवाली के सैनेटोरियम में मिले। उनकी दशा ग्रच्छी नहीं थी तो भी वे प्रसन्न थीं श्रीर हिम्मत से बोल रही थीं। दूसरे दिन उनके पति श्रल्मोड़ा जेल से मिलने ग्राने वाले थे, इस विचार से वे बहुत उत्साह में थीं। ऐसी मेंट के ग्रवसर विरले ही होते थे। यह तिश्चय होने वाला था कि वे इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जायें या नहीं। उसके बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा।

श्रभी हाल में, जब इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल के बेगम श्राजाद-कक्ष का उद्घाटन हुआ तब हम देख रहे थे कि उनके पित कितने श्रधिक उद्देशित थे। यह श्रस्पताल भारतवासियों ने कमला जी की श्रमर स्मृति में इतज्ञतापूर्वक स्थापित किया है। इलाहाबाद में, हम जानते हैं कि, जवाहरलाल जी में कितनी चिन्ता श्रीर ग्रथक परिश्रमशीनता से स्वयं इस श्रस्पताल की योजना और निर्माण में भाग लिया है। यह श्रस्पताल उनके लिए बहुत निजी वस्तु रहा है। इस विशाल भवन की श्रत्येक रेखा श्रीर श्राकृति पर उन्होंने व्यक्तिगत ध्यान दिया है, यहाँ तक कि श्रस्पताल के सेवकों के लिए एक श्रामोद गृह (कॉमन रूम) उन्होंने विशेष श्राग्रह करके बनवाया श्रीर सजाया था। इस प्रकार इस श्रस्पताल में जिससे कि उनका

नाम सम्बद्ध है, वह समूचा श्रान्तरिक प्रेम उँड़ेला गया है, जिसकी श्रभिव्यक्ति के लिए वर्षों के राष्ट्रीय संघर्ष और समाज-सेवा की व्यस्तताश्रों के बीच में, इस दम्पति को श्रवकाश ही नहीं मिला।

जीवन के प्रति कठोर वैज्ञानिक और सर्वथा बौद्धिक दृष्टिकोण के वावजूद पंडित नेहरू गहरी संवेदना श्रीर भावनाओं के व्यक्ति हैं। अपने परिवार से उनका गहरा लगाव है। उदाहरणार्थ पुत्री के प्रति उनका प्रेम बहुत भावनामय और सुन्दर है। उनकी बार-बार की लम्बी जेल-यात्राओं में उन्हें अपनी पुत्री इन्दिरा के विछोह से ग्रिधिक दु:खदायी कोई घटना नहीं जान पड़ी होगी। उन एकाकी वर्षों के नीरव दु:खों की कोई माप नहीं। उनका रिक्त कभी भी नहीं भरा जा सकता। अपनी दो बहनों के प्रति उनका स्नेह तो सर्वविश्रुत है। अपने बड़े बहनोई, स्वर्गीय श्री आर० एस० पंडित के प्रति भी उनका स्नेह और आदर बहुत ग्रिधिक था। अनुशीलन, सांस्कृतिक सौन्दर्य और साहित्य की मर्मजता में दोनों समान-शील-व्यसनी थे। प्रतिभाज्ञाली बहनोई के स्रसामयिक निधन से उन्हें कितनी व्यक्तिगत क्षति का अनुभव हुसा होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार नेहरू परिवार में एक दूसरे के प्रति स्नेह-ममता हमारी लम्बी परम्परा में परिवार के स्थान का एक उत्तम उदाहरण है। इस युग में जब कि हमारी सब प्राचीन परम्पराएँ टूट रही हैं, इस विख्यात कुल में पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध का ऐसा सुन्दर निर्वाह क्लाधनीय है भीर एक महान आदर्श उपस्थित करता है।

उनकी सम्पूर्ण निर्भयता और मौलिक प्रामाणिकता आदि गुण तो भारतवासियों को आक्षित करते ही है, इनके अलावा उनमें एक प्रकार की कीड़ा-वृत्ति भी है। वे सदा जीवनोत्साह से भरे रहते हैं। खुली हवा के प्रति, पहाड की ऊँची चोटियों के प्रति, जंगल और फुलों, तारों, बादलों और बहती नदियों के प्रति उनका प्रेम सभी को आकर्षित करता है। वे सच्चे अर्थ में प्रकृति के बालक है और प्रकृति के बड़े प्रेमी है। उनमें चिर-साहस भरा है। वे सदैव लोगों को चुनौती देते रहते हैं कुछ तो उन्हें चौकाने के लिए और कुछ, उन्हें अपनी बँधी हुई लीकों से निकल कर साहसपूर्वक कुछ करने की प्रेरणा देने के लिए। यही जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का सार है। वह स्वयमेव एक महान चुनौती हैं। यही उनकी हमेशा ताजा रहने वाली जवानी का रहस्य है। केवल शारीरिक नहीं, वरन मान-सिक और नैतिक क्षेत्र में भी वे सबको अनपेक्षित ढंग से, अनपेक्षित समय चुनौती देना चाहते हैं। जवानों में उनके प्रति जो प्रेम और आकर्षण है वह उनकी इसी मौलिक विशेषता के कारण। शारीरिक दृष्टि से वे समर्थ ग्रीर फुर्तीले हैं। उन्होंने शरीर-स्वास्थ्य का उत्तम उदाहरण प्रस्तृत किया है। हममें से जो लोग खेल-कृद में भाग लेते रहे हैं, या वॉयस्काउट परम्परा में पले हैं, भ्रौर जो सामृहिक व्यायाम ग्रौर कीडा के ग्रादर्श मानते हैं, उनके लिए पंडित नेहरू एक ग्रादर्श नेता है। उनकी भंगिमाएँ, उनकी चाल-ढाल, मुँहजोर घोडे पर उनकी सवारी स्वयमेव एक सन्तोषप्रद दश्य हैं। उनकी चाल सीबी लेकिन लचीली है। उन्होंने मुभे बताया था कि वे नियमित व्यायाम और शीर्षासन करते हैं। ग्रपने शरीर की वह उतनी ही सँभाल रखते हैं जितनी कपड़ों की। उनकी पोशाक सादा होती है, मगर ढीली-ढाली या बेढंगी नहीं । इसमें भी वह हमारे लीडर-सम्प्रदाय से अनुठे हैं । उनमें संन्यासीपन के कोई लक्षण नहीं है । जहाँ तक कोई उन्हें समक्ष सका है, वह अपरिग्रह के दर्शन से बँधे नहीं हैं। वह दैन्य-भाव, जो कि हमारी परम्परा में अनावश्यक रूप से अति प्रशंसित है, उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन वह दूसरे छोर तक भी नहीं जा पहुँचते । कोमल विलासिता के जीवन से उन्हें घणा है यद्यपि वह चाहते तो ऐसा जीवन उन्हें सूलभ हो सकता था ।

उनका जीवन एक सैनिक और श्रध्येता का कठोर श्रनुशासनबद्ध जीवन है। तरुण पीढ़ी की कल्पना पर वह ऐसे छाये हुए हैं जैसे अन्य कोई नेता श्रव तक नहीं छा सकता। क्योंकि विद्यार्थी-जगत् में क्रान्तिकारी या वाम-पक्षीय वादों के बहुत फैले होने पर भी नेहरू पर उनकी श्रास्था है। उनमें जो शारीरिक साहस श्रीर मानसिक चुनौती का मिथण है, वह विद्यार्थी-मन को रुवता है। यह है तो विरोधाभास परन्तु फिर भी उल्लेखनीय है कि नेहरू विद्यार्थियों को मीठे मीठे उपदेश नहीं देते, और न उन्हें बहुलाते परचाते हैं; बहिक उनसे व्यवहार करते हुए वह कठोर भी हो उठते हैं। कभी-कभी वह विद्यार्थियों पर भल्ला उठते हैं, शायद यह बढ़ती हुई उम्र के लक्षण हों। विद्यार्थि ऐसी बातों को सरोब श्रवज्ञा से सुनते हैं। वह बढ़े योद्धा हैं श्रीर इस प्रकार लड़ने में व्यस्त हो कर ही वह श्रपने सही रूप में प्रकट होते हैं। विद्यार्थियों की सभा में वह किस प्रकार उनसे पेश श्राते हैं, यह तो उन सभाशों में जाकर ही देखा जा सकता

हैं। वह अपने श्रोताओं को पहचानते हैं। वह एक कुशल कलाकार की भाँति तीक्ष्ण, प्रक्त-भरें और विद्रोही ढंग से श्रोताओं से मिलते हैं। अपनी शान्त, स्पष्ट, विश्लेषण-भरी, कुछ लम्बी-सी वक्तृता द्वारा वह अन्ततः उनकी सहमित प्राप्त कर लेते हैं। वह उन्हें नीत्युपदेश नहीं देते। उनमें हमारे अन्य कई नेताओं में पायी जाने वाली उपदेश-प्रियता नहीं है। वह तो अपने श्रोताओं को चुनौती देते जाते हैं; उनसे मानों कहते हैं, आश्रो, देश के सुधार और दिमागी आजादी के इस वड़े भारी काम में हमारे साथी और सहकर्मी बनो।

सभी कृषिप्रधान देशों की भाँति, भारत की जनता भी वह सुदृढ़ नींव है, जिस पर देश के विद्या-विलास, काव्य-दर्शन, विभव और प्रदर्शन की इमारत खड़ी रहती है। वे किसान तो मानों किसी महापरातन जराहीन पश की भाँति निरंतर मेहनत और मशक़कत ही करते रहते हैं। वे अपनी भुकी पीठ पर शहराती जनता का बोभ लादे चलते हैं। चाहे वे मध्यकालीन सामन्ती शासन में रहते हों चाहे श्रीद्योगिक पूँजी के शासन में, ग्रन्ततः किसान ही लाखों करोडों को ग्रन्न ग्रीर वस्त्र देने वाले ग्रनाज ग्रीर कपास की फ़सलें उगाता है, ग्रीर इस प्रकार सभ्यता को सम्भव बनाता है। विज्ञान और उद्योग में इतनी बड़ी अभृतपूर्व प्रगति करने के बाद भी, देशों का स्थायित्व तो अभी भी जुमीन गोडने वाले किसान के पसीने पर ग्राधारित है। मानव-समाज का मूल-पुरुष ग्रभी भी वही चिरन्तन कृषक ही है। महात्मा गान्वी के बाद इधर जवाहरलाल नेहरू का ही देश की कृषक जनता पर सबसे गहरा और पक्का प्रभाव है। गान्धी जी देहाती जनता के मन में बस गये, यह तो सहज समक्त में आने वाली बात है। नेहरू की वह बात नहीं है। नेहरू तो उन्हें सन्तों जैसे नहीं प्रतीत होते। सच बात तो यह है कि गाँव की जनता साध्यों से भी उतनी ही ऊबी हुई है जितनी बन्दरों से जो उनके परिश्रम के फलों पर मोटे होना चाहते हैं। नेहरू न तो देहातियों की जबान बोलते हैं, श्रीर न उनकी काम श्रीर उनकी दैनिक जीवन-पद्धति से उतने परिचित हैं। शहर के श्रीमक या मिल-मज़दूर को वे अच्छी तरह पहचानते श्रीर समभते हैं; वर्धोंकि वे सुख्यतः नागरिक हैं। फिर भी, किसान जनता भी उनकी प्रशंसा करती है। इसका कारण खोज पाना सरल नहीं। यह तो है ही कि वे गान्धी जी के सबसे निकट और प्रिय रहे हैं, परन्तू उनकी विचारधारा में जो चीज किसानों को सबसे श्रधिक श्रच्छी लगती है वह उनका सीधा श्रीर खरा, दो टक ढंग है। नेहरू जो किसानों के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त करते हैं उसमें कोई अन्य भाव, कोई बनावट नहीं होती। किसान श्रपने श्रादमी को तुरन्त पहचान लेते हैं। कृषि-कर्म में पशु ग्रीर श्रादमी को देख कर पहचानने का अभ्यास हो ही जाता है। श्रीर शहरियों से किसान कतराते हैं। जवाहरलाल भी देखने में तो स्पष्टतया शहरी हैं, मगर उनका खरापन पारदर्शी है; किसान पहचान लेते हैं कि वह अपने आदमी हैं, शोषकों के नहीं। यह कोई बात नहीं कि नेहरू उनके पास मटमैले कपडे पहन कर या दाढ़ी बढ़ाये या बाल विखेरे नहीं याता। ऐसी गरीबी यब उन्हें बेवकुफ़ नहीं बना सकती । वे इतना जानते हैं कि नेहरू उनकी ही तरह कठोर और परिश्रमशील हैं। उन्हें पता है कि नेहरू को उनकी ही तरह कठोर भूमि से जुभना है। उनमें उन्हें एक मानवीयता मिलती है, जो उन्हें प्रिय है। मुभे याद है, एक दिन में भ्रानन्द भवन में उनसे मिलने गया था; न्योंकि वह नुछ ग्रस्वस्य थे, किसी लम्बी थका देने वाली चुनाव-यात्रा से लीटे थे। मुभ्रे ग्रारचर्य हुआ कि वह पूर्ववत् ताजगी श्रीर स्फूर्ति लिये हुए थे। स्वास्थ्य की बात पूछने पर वह मुस्कुराये। उन्होंने बताया कि कई रातों तक बराबर सोना नहीं मिला था ग्रीर ग्रनगिनती सभाओं में बोलना पड़ा था, फिर भी उन्हें बहुत स्फूर्ति हो रही थी। मैंने उनसे इसका रहस्य पूछा। सहसा वे गम्भीर और कुछ कट भी हो उठे। कहने लगे, हम शहर में रहने वाले, खास तौर से युनिवर्सिटी वाले, देहातों को, वहाँ की सच्ची जनता को क्या जान सकते हैं। हम तो अपने घरों में आराम से रहते हैं, और अपनी वहीं लीक पीटते रहते हैं। हम तो परोपजीवी हैं, ग्रस्वस्थ ग्रौर ग्रस्वास्थ्यकारक। यह देहाती जनता के बीच में प्रवास कर रहे थें: देहातियों से बोले थे, देहाती उनसे बोले थे। यही तो वे कई दिनों तक, बिना किसी विश्राम के करते आ रहे थे। नेहरू ने उन देहातियों के चेहरे देखे थे, उनकी ग्रांखें देखी थीं। यह कुछ ऐसा था जो कि उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था, उन दुकुर-दुकुर ताकने वाले चेहरों में भ्रीर उन चमकीली भांकों में उन्होंने ऐसी लाखों भाँकें देखी भी जो उन्हें देख रही थीं। उन्हें जैसे एक नया अनुभव हुमा था। उन किसानों की लाखों मौखों से जैसे उन्हें शक्ति मिली थी। उन किसानों से, जिनकी जड़ें खमीन में थी। इस प्रकार वे घीर नाज़ा और प्राणमय ही गये थे। भारत में उनसे पूर्व किसने किसानों की मौद्धों की ऐसे देखा, जाना, प्रनुभव किया और उसके सम्बन्ध में ऐसी बात

की ? लाखों करोड़ों किसानों की उन आँखों में ही इस व्यक्ति की चिरन्तन ताजगी, यौवन और शिवत का स्रोत है, जो धरती के पुत्रों से प्रेम करता और उनके लिए कष्ट भेलता है।

उनके जीवन के कई पहलुम्रों के विषय में यों इस प्रकार न जाने कितना लिखा जा सकता है। इतने कम समय में भीर ऐसी अभूतपूर्व ग्रङ्चनों के बावजूद, उन्होंने सब प्रकार की वैज्ञानिक शोध-शालाम्रों, सांस्कृतिक सस्थामों, साहित्यिक भीर श्रन्य विद्वत्परिषदों के संस्थापन के सम्बन्ध में जो कार्य किया है उन पर एक यूनिविस्टी-शिक्षक के नाते बहुत कुछ कहने का लोभ भी मुभे होता है। इनसे जो जीवन-समृद्धि इस देश में प्रवाहित होगी, उसका ग्रनुमान इस पीढी में हम नहीं कर सकते, परन्तु वह हमारी परम्परा को नयी शक्ति भीर गौरव देगी। भारत सरकार उनकी जोरदार प्रेरणा के कारण इतने कम समय में, इतना ग्रधिक निर्माण-कार्य कर सकी है।

पंडित नेहरू के कार्य के दो पहलुओं पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूँ। पहला श्रल्पसंख्यकों की समस्या का क्षेत्र है। मैं स्वयं एक ग्रल्पसंख्यक समाज का हैं, इस कारण मभी इस विषय पर कुछ, कहते संकोच होता है। साग्प्र-दायिक या जातीय आधार पर 'अल्पसंख्यक' और 'बहसंख्यक' का भेद हम जितनी जल्दी भुला दे सकेंगे, उतना ही हमारे देश का हित होगा। परन्तु पीढियों से संचित डर श्रीर सन्देह इस प्रकार एक दिन में नहीं मिट सकते। राज्य को सम्प्रदाय की भावना से परे और लौकिक घोषित करना एक बात है और उसे वैसा बना देना दूसरी। सम्प्रदाय भीर जात-पाँत की भावना से ग्रस्त देश में ऐसा लौकिक राज्य स्थापित करने की दिष्ट भीर साहस रखना स्वयमेव एक महान् घटना है। उस परिस्थिति में यह और भी श्रेयस्कर तथा महनीय हो जाती है, जब कि हमारे पड़ोस में ही, हमारे ही रक्त-मांस से काट कर अलग किये गये, एक राज्य को शुद्ध साम्प्रदायिक मतवादों और सिद्धान्तों पर श्राधारित किया गया है। यदि भारत को एक, संघटित, स्थायी राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित करना है तो उसे लौकिक सिद्धान्तों से शासित एक श्राधनिक राज्य बनाना होगा, श्रल्पसंख्यक समाजों के मन में विश्वास जमाना होगा। हाल में मुक्ते स्थानीय मुस्लिम कालेज के विद्यार्थियों में बोलने का सीभाग्य प्राप्त हुया था। अपने विद्यार्थी श्रोताग्रों के मन में मै चिन्ता ग्रीर ग्राशंका की भावना ग्रनुभव किये बिना न रह सका। इस संस्था के विद्यार्थियों की परानी बेपरवाही का मैने सर्वथा श्रभाव पाया। श्रलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में भी जब-जब गया है, वही भाव-नाएँ मैने देखी हैं। यह उत्तर दे देना काफ़ी नहीं होगा कि ऐसी ही हिन्दू या सिख संस्थाओं का पाकिस्तान में अस्तित्व ही ग्रसम्भव है। भारतीय ईसाई भी, सच कहा जाय तो, ग्रपने भविष्य के विषय में कुछ चिन्तित है। उनके प्रति परा न्याय होगा, इस वात में उनके विश्वास के ग्राधार बहुत पक्के नही हैं। उनकी ग्रपनी कठिनाइयाँ हैं। यह सब ग्राइंका और सन्देह चाहे निराधार ही हों, वे है अवस्य । निस्सन्देह स्थिति का सुधार किसी हद तक स्वयं अल्पसंख्यकों के हाथ में है, यदि उनका रवैया सर्वथा राष्ट्रनिष्ठ होगा तो शासन-सत्ता भी उनके प्रति न्याय करेगी। किन्तू बहसंस्यकों के भी कुछ कर्त्तव्य हैं। विशेषतः राज्य के शासन-प्रबन्ध में उन्हें बहुत सावधानी से इस प्रकार कार्य करना होगा जिससे ग्रत्पसंख्यक ग्राव्यस्त हो सकें। केवल ऊपरी छोर पर ही नहीं, परन्तु शासन-यन्त्र की हर सीढ़ी पर 'न्याय्य व्यवहार' श्रावश्यक है। हमारी जनतन्त्रात्मकता की यही सच्ची कसौटी होगी। सम्पूर्ण समानता के सिद्धान्त के प्रति पुरी निष्ठा जिस त्रिमृति ने दिखलायी, वह थी महात्मा गान्धी, सरोजिनी नायडू तथा जवाहरलाल नेहरू। इतने भयानक वर्बर, ग्रमानुषी रक्तपात के बाद भी ये नेता ग्रहिंग दृढ़ खड़े रहे और सब को ग्राश्वासन देते रहे। महात्मा गान्थी से भी प्रधिक यदि किसी व्यक्ति में इस सम्पूर्ण न्याय्य व्यवहार के दर्शन हुए तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू में। उनमें भ्रत्पसंख्यकों को पूरा विश्वास है और उनके पीछे वे चलने को राजी हैं। फिर भी उनका काम सरल नहीं है। उन्हें सब ओर से सहायता मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की निष्ठा और सहायता की उन्हें जितनी ग्रावक्य-कता है उतनी शायद ही और किसी दल की हो। भौर ग्रपने समाज को ग्रन्छी तरह जानता हुआ मैं कह सकता हूँ कि यह उन्हें मिलेगी।

दूसरी बात जो उल्लेखनीय है वह जवाहरलाल का अन्तर्राष्ट्रीयवाद नहीं, यद्यपि भारत में इस क्षेत्र में उनका स्थान अद्वितीय है। एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ जवाहरलाल ही कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसका उल्लेख करने से पहले मैं अपने सुदूर पूर्व के एक अनुभव का उल्लेख करना चाहता हूँ। युद्धारम्भ से कुछ दिन पहले मैं विदेशों में, ब्रह्मदेश से कोरिया, मंनूरिया तक घूमा था। एशिया के युवकों के, विशेषतः विश्वविद्यालयों के युवकों के मन और

Reflection of the second of th

कल्पना पर यदि किसी व्यक्ति की गहरी छाप थी तो वह महात्मा गान्धी की इतनी नहीं जितनी पंडित नेहरू की। विशेषतः चीनी जनता में, चाहे चीन की भ्रौर चाहे मलय की, पंडित नेहरू के लिए ग्रसीम उत्साह था। सुदूर पूर्व की एशियाई जनता के मन में नेहरू का स्थान कितना ऊँचा था, यह देखकर मैं पुलकित हो उठा। इसी की पुष्टि एक दूसरे क्षेत्र से भी हाल में मिली। जितानी विश्वविद्यालयों से एक दल वाद-विवाद-प्रतियोगिता में भाग लेने ग्राया था। उसके नेता ने मुक्ते बताया कि श्रावसफ़ोर्ड श्रौर केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों के छात्रों में पंडित नेहरू के प्रति महान् श्रद्धा की भावना है। यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ग्रपने कई नेताओं की ग्रपेक्षा वे पंडित नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहेंगे। ग्रस्तु, हमारे ग्रौर समूचे विश्व के ऊपर जो संकट मेंडरा रहा है, वह है कम्युनिस्ट ग्राकमण का खतरा। यह तथ्य कि कम्युनिस्टों द्वारा प्रेरित हमारी रेलों और डाक-तार विभागों की हड़तालें ग्राज सफल नहीं होतीं और सरकार उन्हें रोकने में सफल हो भी गयी है, इस बात का ग्राश्वासन नहीं है कि संकट टल गया है। मेरा ऐसा मत नहीं है। भेरी समक्त में कम्यूनिस्ट खतरा वास्तविक ही नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। मतवादों की बात छोड़ें. वे तो केवल ऊपर के तल के नेता समभते हैं। पर नीचे की जनता और प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति भी, स्थिति के दबाव से विवश हो उठे हैं। याज के सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में किसी भी यन्य तत्त्व से याथिक परिस्थिति का प्रभाव सर्वाधिक है। जनसाधारण की निराशा ग्रधैर्य की सीमा पर पहुँच गयी है। ग्रावश्यक वस्तुज्ञों की दर बराबर बढ़ती जा रही है और चीजें दुर्लभ भी होती जाती हैं, रहन-सहन का खर्चा बढ़ रहा है, चीर बाजार तेजी पर है, पैसे वाले भ्राय-कर देने से बच रहे हैं और अनपेक्षित क्षेत्रों में अब्टाचार, रिश्वतक्षोरी और सिफ़ारिशवाजी बढती जा रही है। यह सब रामराज के अरुणोदय से एकदम विपरीत है। इस कारण जनता की सहनशीलता की सीमा पार हो गयी है और वह हतारा और ग्रधीर हो गयी है। स्थिति विशेषतः कछ बड़े शहरों में, इससे ग्रधिक विकट श्रीर भयानक कभी नहीं थी। जनता में यह समभने का धैर्य या विवेक नहीं है कि युद्धोत्तर संकटों की चोट केवल, हमीं पर नहीं, कई देशों पर पड़ी है। सचमूच में यदि विभिन्न राजनैतिक मतों के नेता न्यायपूर्वक विचार करते ग्रीर केवल सत्ता की खींच-तान में येन केन प्रकारेण श्रपनी स्थिति मजबत बनाने में न लगे रहते तो यह स्वीकार करने को बाध्य होते कि शासन ने ग्राश्चर्यजनक योग्यता का ही परिचय दिया है। देश के विभाजन ग्रीर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जो महान् दायित्व सँभालने पड़े उनके भार से दूसरे किसी देश की कमर टूट जाती। उन सबमें से इस प्रकार कशलपर्वक निकल श्राना शीर मैदान न छोडना वल्कि कई दिशाओं में श्रागे बढ़ जाना, कोई छोटी मोटी बात नहीं। इस सबका श्रेय न्यायतः हमारे राजनीतिज्ञों को देना चाहिए। यह ग्राशा की जाती है कि जो भी उपाय किये जा रहे हैं उनसे, जनता पर, विशेषतः निम्न तथा मध्यवित्त श्रीणयों पर, जो श्राधिक भार पड़ रहा है वह हल्का होगा। सरकार द्वारा योजित कई दूरव्यापी योजनाओं से जो लाभ होंगे उनकी तो कोई उपेक्षा कर ही नहीं सकता । किन्त निकट वर्तमान का महत्त्व ग्राधिक होता है। वर्तमान स्थिति से लड़ते समय, केवल भौतिक देश में शीघ फलदायी उपायों की योजना ही पर्याप्त नहीं; यह देखना भी जरूरी है कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर कोई विस्फोट न हो जाय। श्रीर भी दो-एक वर्ष ग्राज की सी परिस्थितियाँ रहीं तो परिणाम भयानक होंगे। भौतिक विभिन्नता ही नहीं परन्त मानसिक विकृति भी जनता पर छा जायगी। असन्तुष्ट व्यक्ति ऐसी दुःस्थिति से लाभ उठाने से नहीं चूकेंगे। क्रान्ति द्वारा सुधार का सिद्धान्त लोकप्रिय हो जा सकता है और उसे बुद्धि से अधिक जोश का समर्थन मिल सकता है। इस भावनात्मक ग्रौर मानसिक विकृति से उबारने वाला एक ही व्यक्ति है। वही इस स्थिति का सामना कर सकता है; वही इस व्यूह की भेद सकता है, स्थिति की बदल कर प्राज्ञापूर्ण बना सकता है। श्रीर वह व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता।

इस प्रकार यह अकिचन कीट-पतंग भी प्रार्थना कर सकता है कि एशियाई आकाश के स्वर्ण-गरुड़ की दीर्घायु लाभ हो, जिससे वह जनता का सही नेतृत्व कर सके—उसे अपने आदर्श तक ले जा सके जिससे जनसाधारण भय और अभाव से मुक्त होकर जी सकें, क्षम कर सकें और प्रेम कर सकें।

## 'गान्धी जी की जय!'

#### हिकमत बयुर

सन् १६३० का प्रारम्भ था। मै उस समय श्रफ़ग़ानिस्तान में तुर्क राजदूत था श्रीर भारत की सैर कर रहा था। गान्धी जी श्रीर पंडित नेहरू उस समय जेल में थे श्रीर जनता की उत्तेजना बहुत ऊँचे बिन्दु पर पहुँच चुकी थी। गंगा के मैदानों के एक नगर में रहने वाले एक मुसलमान सज्जन ने मुक्ते चाय पर ग्रामन्त्रित किया, मैंने ख़ुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे मेजवान मुक्ते लिवाने के लिए होटल श्राये श्रीर ग्रपने घर ले गये। कुछ ही देर वाद मुक्ते मालूम हुश्रा कि ये जेल के सुपरिटेंडेंट है श्रीर जेल के बग़ल में ही रहते हैं।

में ही अकेला अतिथि नही था, और लोग भी थे। बगीचे में चाय-पानी हो रहा था और पिश्चम में सूरज डूबने को था। अकस्मात् हम लोगों ने एक जोर का हल्ला सुना। में चौक उठा, मगर लोगों ने बताया कि राज-नीतिक क़ैंदियों की आदत है कि वे 'गान्धी जी की जय' के नारे के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को विदा देते हैं।

जयनाद से मालूम होता था कि भीड़ काफ़ी बड़ी रही होगी, इसलिए मैने पूछा, "कितने राजनीतिक क़ैदी होंगे?" लोगों ने आठ से नौ हजार के बीच की संख्या बतायी। मैने फिर पूछा, "ऐसा ही आन्दोलन सन् '२०-'२२ में भी तो हुआ था न? उस समय कितने राजनीतिक क़ैदी रहे होंगे?" लोगों ने बताया, "लगभग एक हजार।"

"ग्रौर ग्रापके ख्याल से दस साल बाद कितने राजनीतिक क़ैदी जेलों में होंगे ?"

वे हैंसे। सुपरिटेंडेंट की ग्रोर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "तब--तब जेल में ये होंगे!"

सार्च १६४६



केस्ब्रिज का नाविक दळ, १६०८ (-जनहरूळळ टाग्री ओर भीन पर हे? 😤 🗀



हेरो में, १६०७



केम्ब्रिज में, १६०८





केम्ब्रिज में, १६१०



केम्ब्रिज में, १६१०



केम्बिज के स्नातक, १६१०



# 'भारत को सब से संस्कृत आवाज़'

### धूर्जटिप्रसाद मुकर्जी

कहानी का एक रूप यह भी है कि प्रधान ग्रमात्य ने राजकिव को राजवंश की प्रशस्ति लिखने का ग्रादेश दिया ग्रीर उसने, बाणभट्ट की शैली मे, विरुदाविल लिख डाली। उसे सुनने के लिए सभा बुलायी गयी। सुनने वाले ग्रानन्द से पुलिकत हो रहे थे। किन्तु ग्रनेक सग्राम जीत कर उपराम हुए राजा निश्चल बैठे रहे। सारा दरबार किकर्तव्यविमूढ था, किय निराश हो रहा था। श्रचानक एक जोर की श्रावाज ने शान्ति भंग की। श्रावाज राजमहल के बाहर से ग्रा रही थी। राजा ने प्रहरी को कारण का पता लगाने का ग्रादेश दिया। उसने लीट कर निवेदन किया, "महाराज, नीच जाति की बरात जा रही है।" किन्तु शोर कम न हुग्रा। राजा ने एक दरबारी को भेजा। वह दौड़ता हुश्रा बाहर गया ग्रीर लौट कर उसने बताया, "महाराज, लोग श्रापकी पिछली विजय के उपलक्ष्य मे खुशी मना रहे है।" दरबारी मुदित हुए; राजा ने फिर वृद्ध श्रमात्य की ग्रोर इशारा किया कि वह बाहर जाकर देखे। उसने लौट कर गम्भीर मुद्रा से बताया, "महाराज, किसी की ग्रर्थी जा रही है।" राजा ने किव की ग्रोर देखा, सभा को विसर्जित किया, ग्रीर उठ कर उस नये मन्दिर की ग्रोर चला गया जो उद्यान के कोने मे बन रहा था। गल्प-रचना की कला पर यह एक टीका थी। श्राज यह इतिहास तथा जीवनी लेखन पर लागू हो सकती है। ग्रगर प्रत्यक्ष देखने वालो मे मतभेद हो सकता है, तो स्मृति का क्या भरोसा?

किन्तु, ग्रगर भावनाग्रों को नियन्त्रित रखा जा सके, तो स्मृति पर विश्वास किया जा सकता है। इतिहास में तो शोध के ढंग को इतना परिष्कृत किया गया है कि कभी-कभी विधि के नाम पर वस्तु की हत्या ही हो जाती है, जीवनी-लेखन में ऐसा ग्रभी कम होता है। लेकिन व्यवितगत संस्मरण तथा वृत्तान्त जो इतिहास ग्रौर जीवनी दोनों की सामग्री है, इस प्रकार के कड़े निरीक्षण से ग्रभी बिल्कुल बचे हुए हैं। उनका मौन्दर्य भी शायद इसी साहित्यिक निवंन्धता में है। ग्रगर फ़ैक हैरिस-जैसा सुनाने वाला हो, तो सच्चाई से स्खलन भी क्षम्य हो सकता है; किन्तु प्रस्तुत लेखक ऐसा कलाकार नहीं है। उसने तो प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनुष्य मान कर ही उनसे भेट की है—भेट की परिधि के बाहर वे भले ही कितने ही विख्यात हो। ऐसे ग्रवसरों को भी उसने जान-बूभ कर कम ही रक्खा है, क्योंकि उसकी धारणा है कि प्रसिद्ध लोग विरले ग्रवसरो पर ही ग्रपने स्वाभाविक मानवीय स्तर पर रहते हैं। यह ग्रात्मत्याग पूर्णत्या निष्फल भी नहीं रहा। सेजेन के चित्रों की भौति ऐसे ग्रवसरों की स्मृति ने प्रभावों के एक ग्रपूर्व तथा समृद्ध पैटर्न का रूप ग्रहण कर लिया है। लेखक यह दावा तो नहीं कर सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को वह ग्रच्छी तरह जानता है। यह भी हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल को इस घटना का स्मरण भी न हो। किन्तु उससे क्या? स्थायी वस्तु तो मिलने वाले पर पड़ी ग्रतीत छाप है ग्रीर उस छाप का वह व्यापक ग्रव्यं जो व्यक्ति की सीमा से बँधा नहीं है।

दस वर्ष से कुछ ग्रधिक हुए होंगे। मैं ग्रस्थायी रूप से युक्त-प्रान्त की प्रथम राष्ट्रीय सरकार के ग्रधीन काम कर रहा था। उस सम्बन्ध में मुक्ते जनता तथा राज्य के बहुत-से सेवकों के सहयोग का सुग्रवसर मिला। यद्यपि, मैं अनेक ग्रधिकारियों में से एक था, तथापि हमारे सम्पर्क मानवीय रहे। उन्होंने एक विश्व-विद्यालय का ग्रध्यापक समक्त कर मेरा यथोचित सम्मान किया और मैंने ग्रपने ग्रनुभव को विस्तृत तथा गहरा बनाने के श्रवसर का उपयोग किया। मैंने बड़ी मेहनत से काम किया, और काफ़ी सीखा। मित्रमंडल का बौद्धिक खरापन तथा नैतिक गृज्य मुक्ते प्रायः ग्रीभ्यूत कर देता। किन्तु इसके साथ ही उसने मेरे विचारों तथा कार्यों के मानवंडों को पुष्ट और परिष्कृत किया। कुछ ग्रसाधारण कांग्रेस-जनों तथा थोग्य कर्मचारियों से तो मुक्ते प्रायः दैनिक सम्पर्क में श्राना पड़ा, श्रौर उन्होंने अनेकों ढंग से मुक्ते भेरा काम सिखाया। इन सब में सब से श्रधिक मानवीयता, मुक्ते श्रीमती, पंडित में मिली। मैं जनसे

सहज-भाव से मिल सकूँ, इसकी ग्रनुग्रहपूर्ण अनुमित उन्होंने दी थी। राजनीति की मारधाड़ से उनकी तटस्थता मुभे प्रिय लगती थी, यद्यपि लोगों में कभी-कभी उसके बारे में ग़लतफ़हमी भी रहती थी जो क्लेशकर होती थी। एक बार तो जब वे बिल्कुल सही थीं ग्रीर उनके ग्रालोचक ग़लत थे, मुभे हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। मामला ग्रिधिक नहीं बढ़ा था। जवाहरलाल जी उन्हों के यहाँ बँदिरयाबाग्र में टिके थे। उनसे मेरा परिचय पहले से था; उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं दूसरे दिन उनके साथ भोजन कहूँ ग्रीर शान्ति से कुछ बातचीत हो।

ग्रतः मै गया। जाड़ों की शाम थी। पंडित जी ग्रकेले न थे। मैंने तो सोचा कि यह मुलाक़ात भी रफ़ी साह्य की मुलाक़ात की तरह होगी, जिनका एक क्षण भी अपना नहीं होता। किन्तु एक-एक करके सभी चले गये श्रीर केवल हम लोग रह गये। श्रीमती पंडित ने दूरदिशता के साथ एक बगल की मेज पर बढ़िया सिगरेट के टिन का प्रबन्ध कर रखा था। ग्रेंगीठी में लकड़ी चटख रही थी, कमरा गर्म था। श्रीमती पंडित घर को सादगी से सजाने का रहस्य खूब जानती हैं। वे सोफ़े पर सिमट कर बैठ गयीं ग्रीर हम लोगों को बात करने दिया। मैने पंडित जी से एक सीधा-सीधा प्रश्न पूछा, "लोगों को नेहरुग्रों से शिकायत क्या है ?" वे सिगरेट की कश लेते रहे; मुस्करा कर उन्होंने कहा, "हम लोग ठीक अपने नहीं हैं।" उनकी ग्रात्मकहानी के बहुत-से ग्रंश मेरे मस्तिष्क में घूम गये। 'हम लोग अपने नहीं हैं'--लेकिन किसके अपने नहीं हैं ? क्या भारत के ? लेकिन भारत को वह प्रेम करते हैं, श्रौर सदैव उसके निर्माण में लगे हुए हैं। ग्रौर भारत तो उनका है ग्रौर इस विनिमय में कोई दोष भी नहीं है। तो फिर वया शिक्षा-दीक्षा, दिष्ट-कोण तथा जीवन-परिपाटी के भ्राभिजात्य के कारण ही वह पराये हैं ? सामाजिक दूरी ही मानसिक दूरी की है। तो क्या, यह अपने को वर्ग-चेतना से मुक्त करने की उनकी असफलता है, या ईर्ष्यालू प्रशंसकों की शुद्रता या यह सब उनके उस विस्तृत दृष्टिकोण तथा भविष्य परिकल्पना के कारण ही है जो जनता को साधारणतया नही रुवता ? प्रायः लोगों ने उन्हें स्वप्न-दशीं, काल्पनिक तथा अन्तर्राष्ट्रीयवादी कह कर उनकी आलो-चना की है। परन्तु यह कारण तो पर्याप्त नहीं है। तब क्या इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि प्रेम मुलतः उभय-मखी होता है, उसमें आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं....ऐसे प्रश्न उस शाम मेरे मन में घूमते रहे। अब भी मेरे पास उनका कोई उत्तर नहीं है। तथ्य वही रह जाता है कि यद्यपि वह जनता को ग्राकिषत तो करते हैं, फिर भी गान्धी जी की भाँति जनता के नहीं हैं। जन-समूह में गान्धी जी उसका एक अंग हो जाते थे, उससे अलग नहीं पहचाने जाते थे। जवाहरलाल न केवल जन-समृह में विशिष्ट रहते हैं, वरन छोटी-छोटी समितियों में भी पृथक रह जाते हैं। बच्चों के समृह को छोड़ किसी समृह के वह अपने नहीं होते। कितना एकाकीपन है यह ! मेने उनको लाखों की भीड़ से श्रांखें मिलाते हुए देखा है; उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है, जैसे कि वह स्वयं उसको प्रेरणा देते हैं। लेकिन यह सम्पर्क वैसा प्रगाढ़, रहस्यमय नहीं है जैसा गान्धी जी का था। जवाहरलाल का प्रभाव ग्रादान-प्रदान के व्यापार पर आधारित है। वह वाणी के द्वारा परस्परता स्थापित करते हैं। एकप्राणता, ग्रभिन्नता उसमें कदाचित् नहीं होती ।

राजनीति से हम लोगों की बातचीत साहित्य के क्षेत्र में चली गयी। उन्होंने इस्पानी किव लोकों का जित्र किया। उन्होंने किसानों तथा सैनिकों को उसके गीत गाते हुए सुना था। "हमारे ब्रान्दोलनों से ऐसे जन-गीत नहीं विकसे।" मैंने स्वदेशी-आन्दोलन के दिनों का उल्लेख किया। वह बोले, "हो सकता है कि राजनीति में ही अधिक उलक्त जाने का हमें यह दंड मिला, मगर और चारा नहीं था।" अन्तिम वाक्य कहते समय उनकी आवाज में जो विषाद था, मुक्ते आज भी याद है। उनकी आवाज कदाचित् भारत की सबसे संस्कृत आवाज है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की आवाज कुछ बारीक थी और प्रायः तीखी हो जाती थी। गान्धी जी की स्पष्ट आवाज अपनी सीधी सादगी से असर डालती थी। श्रीमती बेसेंट की आवाज में स्त्रीजनोचित गोलाई थी; सरोजिनी नायडू की निर्मल और संगीत-मय थी। श्रीनिवास शास्त्री के स्वर में चास्ता थी और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के स्वर में कड़क, मालवीय जी की वाणी मधुर थी, किन्तु जवाहरलाल की वाणी में संस्कृत स्वर की एक अर्थ-गर्भ धुँधली गूँज रहती है जो दमकती नहीं। उसमें विचारमयता का संवेदनाशील संकोच हैं, एक ईषत् विलासिता जो सम्पूर्णतया पौरुषी न होकर भी कदाचित् नारी के लिए अत्यन्त आकर्षक होगी। रोष में भी उस पर विषाद की गहरी छाप रहती है। ऐसी आवाज बायरन की ही रही होगी। जो हो, उस साँक को उस वाणी में मैंने एक ऐसी आत्मा के अन्तर्हन्द्र की कांकी देखी, जो न तो अतीत से एकतान

है, न वर्तमान से; जो उस भविष्य से तादातम्य चाहती है जिसे वह कुछ भावना के और कुछ बुद्धि के सहारे मूर्त करती है। 'और चारा नहीं था'——अगर होता तो अच्छा रहता। जवाहरलाल घटनाओं के सम्मुख भुक कर भी अपना मस्तक ऊँचा ही रखते हैं और अपनी अभिलाषापूर्ण दृष्टि उस भविष्य पर जमाये रखते हैं जब भारत की पुनर्जागृत आतमा अपनी राजनीति की केंचुल को उतार फेंकेगी। जवाहरलाल इस्पानी दृष्यों की, वहाँ की प्रादेशिक संस्कृतियों तथा लोगों के कठोर व्यक्तिवाद की वातें करने लगे। उनकी सहानुभूति प्रजातिन्त्रयों के साथ थी, किन्तु इसकी अभिव्यक्ति केवल उनकी आवाज से होती थी।

खाना बहुत श्रन्छा था। फिर गान्धी जी की बात होने लगी। मैंने पूछा, "क्या गान्धी जी इस्पानी गृह-युद्ध के न्यापक प्रभावों से परिचित हैं? आपने जो कुछ बताया है उसके श्रलावा?"

"कह नहीं सकता। उनका ध्यान भारत पर ही केन्द्रित है। मगर यह क्यों पूछते हैं?"

"कारण तो स्पष्ट हैं : इसलिए कि हमारा भाग्य विश्व के घटना-चक्र से बँधा है। मैं नहीं समफता कि गान्धी जी में वह गुण है जिसे स्राज 'इतिहास का बोध' कहते हैं।"

"कदाचित् नहीं। किन्तु भ्रगर श्राप यह सोचते हैं कि उनके ऋान्तिकारी प्रभाव का युग समाप्त हो गया है तो श्राप भूल करते हैं। भारतीय समस्याओं को वह बहुत श्रच्छी तरह समक्कते हैं, श्रीर उनकी दृष्टि सबसे भ्रधिक पैनी है।"

"किन्तु यह इस देश से बाहर की अनेक बातों पर निर्भर है।"

"िकसी हद तक । अजीव बात है कि चारों ग्रोर से विश्व-शिवतयाँ हमें ग्राकान्त कर रही हैं लेकिन हम वैसे ही क्षुद्र हैं।"

जवाहरलाल भारतवर्ष की बृहत्तर पीठिका के प्रति अत्यधिक सचेत हैं; किन्तु इससे भी अधिक सचेत वह हैं इस बृहत् पीठिका से उत्पन्न होने वाले हमारे उत्तरदायित्व के प्रति । उनके उस शान्त वाक्य में मुक्ते एक करण व्यथा का आभास मिला जो साधारणतया उनसे सम्बद्ध नहीं होती । उनके आवेशों में बहुत-से लोगों को आहंकार दिखाई देता है । मैंने भी उन्हें देखा है । पर इतिहास के सम्मुख वह नम्न हो जाते हैं । इसमें जवाहरलाल चिंचल के समान हैं । चिंचल की भांति जवाहरलाल भी देश-काल की भावना से प्रभावित होते हैं । दोनों में नाटकीय कर्म के प्रति सहज आकर्षण है । किन्तु परिणाम दोनों के भिन्न हैं । जवाहरलाल प्राचीन की रक्षा करना चाहते हैं पर प्राचीनतावादी नहीं है । वह लिबरल परम्परा की अन्तिम सीढ़ी पर हैं, यद्यपि पहले समाजवादी अभी नहीं । उनमें केवल समाजवादी भुकाव है, जो कि सामाजिक बीमे के समर्थक चिंचल में नहीं है । भविष्य की परिस्थितयों के दबाव पर पंडित जी उसे छोड़ने को तैयार हो जायेंगे जिसे आज वह पकड़ते हैं, पर एक दर्व के साथ, जिसके कारण वह उससे अधिक रोमांटिक प्रतीत होने लगते हैं जितने कि वह वास्तव में हैं । आज की परिस्थितयाँ जब विगत कल के मानदंडों से शासित होती हैं, तभी वह रूमानी दर्व पैदा होता है; लेकन पंडित जी आज की परिस्थित से भागते नहीं ।

हम लोग फिर बैठक में लौटे। उन्होंने मुक्ते श्रीर रुकने को कहा। श्रीर उसके बाद के एक घंटे की स्मृति मेरे दिमाग में श्राज भी ताजी है। श्रलमारी में कुछ किवता की पुस्तकें थीं; जहाँ तक मुक्ते थाद है, श्रांडेन, वास्टर इन्ला-मेयर, स्पेंडर, एलियट, श्रीर येट्स की। वह श्रनुराग-भरी जँगलियों से कभी एक को निकालते; कभी दूसरी के पन्ने उलटते; कभी एक पर जरा रुके तो कभी दूसरी से कुछ पंक्तियाँ पढ़ सुनायों। मैंने कितने ही किवयों को किवता-पाठ करते हुए सुना है, परन्तु पंडितजी का किवता पढ़ने का ढंग उन सबसे श्रन्छा है। कहीं श्रनावश्यक जोर, कृत्रिम भावुकता, नाटकीयता या श्रीभनय नहीं; एक शान्त, संवेदनिशील, श्रन्तरंग श्रलगाव; उचित गुरुता लेकिन भारीपन कहीं नहीं, मानों बात्तिचेली द्वारा श्रंकित फ़रिश्तों की भाति गुरुत्वाकर्षण से परे। वास्टर इन्ला-मेयर के एक गीत को पढ़ते समय उनका स्वर जरा-सा उद्वेलित हो उठा था। किवता-पाठ एक घंटे से श्रीक चला। हमारे कितने राजनीतिक किवता पढ़ते होंगें सन् १६१४ की ३ श्रगस्त को क्लेमेंसो गीतांजिल की एक प्रति लेकर पेरिस के बाहर एकान्तवास करने के लिए चले गये थे। श्राजा खाँ महल, पूना में बन्दी गान्धी जी से सरोजिती नायंडू ने श्राग्रह किया था कि वह 'हाउंड श्राफ़ हेवन' (फ़्रांसिस टॉमसन की एक प्रसिद्ध किवता) पढ़ें; श्री श्रणे ने देखा कि वह 'कुत्तों के बारे में एक पुस्तक' पढ़ रहे हैं! श्रीमती नायंडू श्रवस्य श्रपवाद थी, किन्तु वे स्वयं कवियिती शीं। मौताना श्राजाद, 'कुत्तों के बारे में एक पुस्तक' पढ़ रहे हैं! श्रीमती नायंडू श्रवस्य श्रपवाद थी, किन्तु वे स्वयं कवियिती शीं। मौताना श्राजाद,

सुना है, अन्य ग्रच्छी वस्तुग्रों के ग्रितिश्त कविता के भी पारखी हैं। जवाहरलाल किव नहीं हैं, पर मैं समभता हूँ कि इतिहास के बाद उन्हें किवता ही ग्रिधक प्रिय है, जो कि देश के लिए सौभाग्य की बात है। ग्रध्यापक होने के नाते, मैं ग्राधुनिक किवता पर उनके विचार जानना चाहता था। पर शायद वह मेरी जिज्ञासा टाल गये। केवल एलियट के वारे में उन्होंने कहा कि वह 'व्यथित जीव' है। वह ''प्रूफ़ॉक', 'स्वीनी' तथा 'वेस्ट लेंड' का जमाना था। टाकुर ने ग्रपने को ये किवताएँ पसन्द करने के लिए वाध्य किया था। जवाहरलाल ने भी ऐसा ही किया होगा। जवाहरलाल ने क्या 'क्वाटेंट' न पढ़ी होंगी? ग्रवश्य पढ़ी होंगी। मेरा ग्रनुमान है कि वे उन्हें बहुत ग्रधिक ग्राध्यात्मक लगी होंगी। उन्हें उत्तरकालीन येट्स भी न रुचता होगा—उसमें ऐन्द्रियक चेतना का इतना शैथिल्य है। ग्राधुनिक हिन्दी या उर्दू किवता वह पढ़ते होंगे, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उनका काव्यबोध मुख्यतया ग्रंग्रेजी है। सोचता हूँ, ग्रगर कहीं वे बँगला जानते होते,—रवीन्द्रनाथ ठाकुर का काव्य मूल में पढ़ सकते! पर यह तो होने को नहीं—जवाहरलाल गान्धी नहीं है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जवाहरलाल की कल्पना मूलतः ऐतिहासिक ग्रथवा काव्यात्मक शक्तियों से प्रेरित होती है, गान्धीजी की भाँति नैतिक शक्तियों से नहीं।

ग्रर्ध रात्रि वीत चुकी थी। मैं उठना चाहता था। किन्तु कमरे में मानों कुछ सजीव मॅड़रा रहा था। वे पढ़ते गये। श्रीमती पंडित विश्राम करने चली गयी थीं। मैं सुनता रहा।

"ग्रापने विज्ञान क्यों लिया था ? ग्रापका ग्रसल क्षेत्र तो साहित्य है भ"

वास्तव में जवाहरलाल एक सृजनशील कलाकार हैं। उनकी आत्म-कहानी या उनके लेखों के कुछ श्रंशों को पढ़ते हुए सदैव मेरा गला भर आया है; मैं रोमांचित हो उठा हूँ। कला के प्रभाव के बारे में इससे श्रधिक और क्या कहा जा सकता है? उनके व्याख्यान प्राय: मुफ्ते श्राकृष्ट नहीं करते; मेरी श्रध्यापक बुद्धि ऐसी विना तैयारी की चीज को स्वीकार नहीं करती। किन्तु इसी प्रत्युत्पन्न-भाव में उनके लेखन का सौन्दर्य है। उनकी शैली वींजिनिया वुल्फ, एलिजाबेथ बाँवेन या टी० ई० लारेंस की-सी नहीं। उनकी लेखनी से वाक्य वैसे ही अनायास निःसृत होते हैं जैसे उस रात उनके मुख से दूसरों के शब्द निःसृत हो रहे थे।

मेरे प्रक्त का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। हम लोग बरामदे में आ गये। "विश्वविद्यालय में आपकी अनुप-स्थिति हमें खटकती है। आपको तो हम लोगों में होना चाहिए था।"

"मुभे मन्देह है।"

क्यों ? क्या मुक्तसे चूक हो गयी ? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बारे में उनकी घारणा में जानता था। लेकिन मेरा अपना ख्याल था कि उन पर वे अधिक कठोर हो गये थे। मैंने बात पलट कर कहा, "आप कभी मेरे यहाँ आवें तो मैं आपको युवकों के ऐसे दलों से मिलाऊँ जो सोचने का प्रयास करते हैं।" वह ठिठक गये। दो-एक चक्कर इघर-उघर लगा कर फिर मेरे सामने आकर रुके; मेरी बाँह पकड़ कर उन्होंने कहा, "हाँ, और मेरे भीतर जो अनेक दल हैं सो ?" अलिन्द तक मुक्ते पहुँचा कर उन्होंने बिदा ली।

तब से वह बात मेरे मन में बार-बार गूँज जाती है। 'मेरे भीतर जो अनेक दल हैं सो ?''—जिनमें प्रत्येक अपने अलग-अलग ढंग से चीजों के बारे में निर्णय करना चाहता है। आरा-विश्लेषण का यह उत्कृष्ट नमूना था, जिसे कोई चाणस्य ही कर सकता था। प्रत्येक सचेत व्यक्ति बहुवादी है। और यही सापेक्ष्यवाद की सबसे वड़ी किटनाई है। परन्तु साथ ही साथ चेतना किसी न किसी प्रकार की एकता भी चाहती है। कुछ लोग इसे एक पद्धित में खोजते हैं, दूसरे कमें में अपीर अधिकांच अद्धा के द्वारा ही एकता प्राप्त करते हैं। जवाहरलाल इन सबसे निराले हैं। फिर भी उनमें एक प्रकार की निष्ठा है। उनके भीतर के दल एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। और उन्हें बाँध रखने बाला सिद्धान्त कभी तो भारतवर्ष के भविष्य में उनको आस्था है, कभी उनका इतिहास का बोध; पर अधिकतर यह उनका व्यक्तिगत खरापन ही है जो कि आत्म-विश्वास का दूसरा नाम है। यह आतम-विश्वास कुछ तो उनकी निरन्तर सौभाग्यशीलता का फल है; किन्तु इसके अधिक भाग को उन्होंने स्वयं देश के ऐतिहासिक विकास के साथ स्वेच्छ्या तादातम्य स्थापित करके स्वयं प्राप्त किया है। जो लोग केवल उनका सौभाग्य ही देखते हैं, वे नेहरू पर, उनके सहज रोष पर तथा

<sup>ं</sup> एलियट की चार लम्बी कविताएँ जो सन् १६३५ ग्रौर उसके बाद लिखी गयीं।—सं०

अनकी नाटकीयता पर आपत्ति करते हैं। किन्तु जिनमें इतनी कल्पनाशक्ति है कि वे दूसरी बात को समफ सके. वे इस व्यक्ति के व्यवहार में अनिवार्यत एक गतिशील पूर्णता देखते हैं, जिसमें मनोभावो और विचारों के समृह विलीन हो जाते है, ग्रोर उनकी परम्पराएँ तथा पूर्वग्रह स्थिगत रहते है एक परिवर्त्तनशील सन्तुलन मे, जो कि भारत के वनते इतिहास की गति है। ग्रगर सामाजिक विकास के नियमों में उनका विश्वास श्रधिक मताग्रही होता, या विश्वास की पूर्णतया कमी होती, तो वे ग्रधिक सरल व्यक्ति हो सकते थे, ग्रौर उस दशा में वे कदाचित ग्रधिक प्रभावशाली. निर्द्धन्द्व तथा कर्मठ भी होते । किन्तु विकासकील क्षितयो तथा प्रेरणाम्रो की प्रनन्त परिवर्त्तनकीलता उनके भीतर एक सशय उत्पन्न कर देती है। यही भिभक उनकी यावाज में है, उनके प्रटक-ग्रटक कर बोलने में है, उनके उन व्याख्यानों में है जो वास्तव में स्वगत-भाषण ही होते हैं। सहज भाव से प्रगले कदम के बारे में प्रपना प्रज्ञान प्रकट करना तथा ग्रपनी गलतियो को स्वीकार करना भी इसी ग्रनाग्रही संशय के कारण सम्भव होता है। विश्व का कोई भी राज-नीतिक प्रपना पतन श्रामिन्त्रत किये विना इस प्रकार ग्रपनी गलतियों को स्वीकार नही कर सकता, पर जवाहरलाल की प्रतिष्ठा इसमे और वढ़ जाती है। जवाहरलाल अपनी किसी भी बात को ग्रन्तिम अथवा अकाट्य नहीं भानते; कोई भी राच्चा तथा गतिशील व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। सौर मंडल का सकमण ग्रभी रुक नहीं गया है, न सत्याचरण की किया समाप्त हो गयी है। यह तो है कि निर्णय स्थिगित रखने की योग्यता, महान् कलाकार की यह निकारात्मक क्षमता', साधारणतया राजनीतिक गुणो में नहीं गिनी जाती; लेकिन यह क्या आवश्यक है कि राजनीतिज्ञ निरा राज-नीतिक ही हो; कि वह असंख्य विकल्पो के बीच प्रतिक्षण निर्णय करने के गुरुतम दायित्व से आतंकित एक सच्चा कलाकार भी न हो ? वया स्राज की सावश्यकताएँ इतनी स्रविलम्ब्य है कि वे कल की स्राशासों और सम्भावनास्रों को क्चल दें ?

#### मार्च १६४६



# वरें और अहिंसा

### म्यूरिएल लेखर

जब नया 'किंग्सले हाल' बन कर तैयार हो गया तो मैंने वापूजी को उसका उद्घाटन करने के लिए लिखा। सन् १६२८ की बात है; उन्होंने लिखा कि वे उस समय भारत नहीं छोड़ सकते लेकिन वे चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि पंडित नेहरू के हाथों, जो उस समय यूरोप में ही थे, यह समारोह सम्पन्न हो। मैंने जवाहरलालजी को फ़ौरन लिखा। वे तत्काल स्विट्जरलेंड छोड़ कर नहीं श्रा सकते थे; किन्तु यदि हग उद्घाटन तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दें तो वे प्रसन्नता से ग्राने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने सूचित किया। लेकिन पहले ही से हमारी कमेटी ने इतने लोगों को लिख दिया था और इतने कार्यंक्रम निश्चित कर लिये थे कि वह उद्घाटन स्थगित करने में ग्रसमर्थ थी। ग्रन्त में उनके स्थान पर मानिवस ग्राफ़ केनिल्वर्थ उद्घाटन करने के लिए ग्राये।

मैं पाँच बार भारत गयी। इसमें से एक बार जवाहरलालजी जेल में थे। मैंने वहाँ श्राघे घंटे के लिए उनसे मुला-कात की। बहुत गर्मी थी और वे बहुत विवर्ण दीख पड़ते थे। मैंने उनसे पूछा कि बया चारों ओर भनभनाती हुई वरीं से उन्हें परेशानी नहीं होती? वे मानो कुछ याद करके मुस्कराये ग्रीर बोले, "हाँ, शुरू-शुरू में इन्होंने बड़ा तंग किया। हमेशा खिड़की में भरी रहती थीं। मैं उन्हें निरन्तर मारता रहता था, मगर उनकी जगह पर हमेशा नयी वरेँ ग्रा जाती थीं। कई दिनों के युद्ध के बाद फिर मैंने ग्राहंसा की शरण ली। मैंने एक समभौता कर लिया कि मैं ग्रीर वरेँ न मारूँगा ग्रीर वे कोठरी के ग्रपने वाले इलाक़े, यानी खिड़की, की हद के भीतर रहें। उसके बाद से मुफ्ते कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी।"

मार्च १६४६



## भद्र आचरपा के मानदंड

#### माघव श्रीहरि अणे

जहाँ तक लोक-व्यवहार में शिष्ठ श्राचरण का प्रश्न है, पंडित नेहरू ग्रीचित्य ग्रीर भद्रता का बहुत ध्यान रखते है। काग्रेस के गया-ग्रधिवेशन के कुछ समय बाद ग्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की एक बैठक बम्बई मे हुई। स्वर्गीय देशवन्ध दास उसके प्रध्यक्ष थे। किसी खास विषय पर, जिसका श्रव मभ्रे ठीक स्मरण नहीं, गरमा-गरम बहस हो रही थी। मैं भी उसमे शरीक था। बहस करते समय मेरे एक हाथ में पगड़ी थी ग्रीर दूसरे हाथ में पान का बट्या। यनसर बोलते-बोलते मेरे हाथ हिलाने-डुलाने पर साथ-साथ पगड़ी ग्रौर बट्या भी अपर-नीचे ग्रा जा रहे थे। मेरे बोलने के बीच में कुछ लोगों को हँसी ग्रा रही थी, यह मैंने लक्ष्य किया था; लेकिन मुक्ते यह सन्देह नहीं हुया कि उनकी हँसी का कोई सम्बन्ध मुक्ते हो सकता है। मैं मुश्किल से दो या तीन मिनट बोला होऊँगा कि जवाहरलाल जी, जो उस समय कांग्रेस के गन्त्री थे, बहुत भूँभा कर ग्रीर उत्तेजित होकर उठे। मेरे बोलने के श्रनोखे ढंग की ग्रोर सभापति का ध्यान ग्राकांषत करके उन्होंने पूछा कि नथा कमेटी के सदस्यों के सामने बोलते समय किसी सदस्य को ग्रामाजिक विष्टता के नियमों का ऐसे उल्लंघन करना उनित है ? उनके बोलने के बाद ही मैने अपनी ओर देखा और अपने हास्यास्पद रूप पर सचमुच गुभे बड़ी ही ग्लानि हुई। मैने तत्काल सहज प्रेरणा से पगडी ग्रपने सिर पर धर ली ग्रौर बटुग्रा नीचे जमीन पर रख दिया, श्रौर ग्रपने 'ग्रभद्रजनोचित, ग्रशिष्ट श्रौर कमेटी की प्रतिष्ठा के प्रतिकृत 'भ्राचरण' के लिए खेद प्रकट किया। इस पर कमेटी के सभी सदस्यों ने तालियाँ पीटीं, प्रौर मै समभता हुँ, पंडित नेहरू भी उसमें सम्मिलित हुए। अध्यक्ष देशबन्धु दास ने कहा कि मन्त्री द्वारा उठाये गये प्रश्न पर निर्णय देने की ग्रावश्यकता नहीं, क्योंकि उसका मतलब पूरा हो गया है; श्रौर फिर उन्होंने मुक्तसे भाषण जारी रखने को कहा। भाषण समाप्त करके जब मैं बैठा तो मेरे मित्र, 'नवा काल' के राम्पादक स्वर्गीय कृष्णाजी पन्त खाडिलकर ने, जो मेरे बराल में बैठे थे, परिहास में कहा, "कहिए वापूजी ! ग्राप भव समऋ लीजिए कि पुराना जमाना लद गया श्रीर जो नया जमाना श्रा रहा है उसके प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू की तरह के लोग है।"

"बड़ी अच्छी बात है," मैने कहा; श्रीर काका साहब खाडिलकर ने भी सिर हिला कर सहमित प्रकट की।

श्रप्रैल १६४६



## मनसा वाचा कर्मगा लौकिक

#### निरंजन सिंह गिल

श्राज 'नेहरू' नाम महत्ता का प्रतीक बन गया है—महत्ता केवल सांसारिक ख्याति की दृष्टि रो नहीं बल्कि उदात्त ग्रौर सुन्दर गुणों की दृष्टि से । सन् १६२८ में, इलाहाबाद में स्थित भारतीय सेना के एक दस्ते में काम करते हुए मैं इस उज्ज्वल कुल के सम्पर्क में ग्राया। बाद में सन् '३० में, मैने ग्रपने एक परिचित की राहायता से जो कि नैनी जेल के सुपिरटेंडेंट थे, पंडितजी से जेल में भेंट की । वह वहाँ भी वैसे ही शान्त ग्रीर ग्रिविनित थे जैसे वे ग्रपने विशाल पितृ- गृह 'ग्रानन्द भवन' में, जो ग्राज राष्ट्र का 'स्वराज्य भवन' हैं।

जीवन की गित सन् १६३० से भारत, मलय, जापान, चीन, स्याम, ब्रह्मवेश, ब्राजाद हिन्द फ़ौज ब्रौर लाल किले के प्रसंगों को पार करती हुई मुक्ते अप्रैल १६४६ तक ले ब्राती है, जब मैं लाल किले से मुक्त हुआ ब्रौर पंडित जी से दुवारा भेंट कर सका। श्रव तक पंडितजी से भेरा सम्बन्ध प्रायः निर्वेयिक्तिक माना जा सकता है, पर उस काल की दो घटनाशों ने, यद्यपि श्रप्रत्यक्ष रूप से ही मुक्त पर गहरा प्रभाव डाला था, अतः उनका उल्लेख यहाँ कर दूँ। सन् '३० के जगाने में नेहरू का नाम भी फ़ौजी क्षेत्रों में विजत था। तब सन् १६३१ में बनारस में एक बार फ़ौजी 'मेस' में यह कहने पर कि नेहरू की प्रामाणिकता सन्देह से परे हैं, मैं क़रीब-क़रीब पदच्युत ही होने वाला था। श्राज वही विजत नेहरू शासन का सिरमौर हो कर इस बात का साक्ष्य दे रहा है कि 'सत्यमेय जयते नानृतम्' श्रीर नयी पीढ़ी को निर्मयता ग्रौर खरेपन का पाठ सिखा रहा है। दूसरा श्रनुभव था जापान की फ़ौज के उन उच्च श्रिधकारियों का, जिनके सम्पर्क में में श्राया, पंटित जी के प्रति रख। वे नेहरू का सम्मान तो करते थे, पर साथ ही नेहरू के नाम से इतने सशंक भी हो उठते थे कि उसे बिरोध ही कहा जा सकता है। वे जापानी श्रफ्तर एक फ़ासिस्ट यन्त्र के ग्रंग थे; श्रीर नेहरू के फ़ासिस्ट-विरोधी विनारों को जानते थे कि नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इनकार किया था, क्योंकि वह सिद्धान्तों के मामले में फ़ुकने या समफौता करने को तैयार नहीं, ग्रीर यह नहीं मानते कि श्रच्छे साध्य के लिए बुरे साधन क्षम्य हैं। सच्चे श्रादमी दूरी पर भी निम्नतर गनो-वृत्ति या कर्म वालों से सदा समादत होते हैं श्रीर उनके भय का कारण बनते हैं।

इसके बाद से मैं इस महान् विमूत्ति के निकटतर सम्पर्क में ग्राने लगा । ग्रप्रैल-जून १९४६ के काल में, मैं उनरों कई बार मिला ग्रीर प्रत्येक मुलाक़ात में उनके पुष्ट चरित्र से ग्रीर ग्रधिक प्रभावित हुगा । जून १९४६ में संयुवत सिख प्रतिनिधि पन्थिक बोर्ड का श्रध्यक्ष बनने के बाद तो मैं पंडितजी के निकटतम सम्पर्क में ग्राया । जून १९४६ में मौलाना ग्राजाद के यहाँ उनसे जो मेंट हुई उसे मैं कभी नहीं मूलूँगा । उनके खुले ग्रीर उत्साहपूर्ण स्वागत से मैं ग्रभिभूत हो गया श्रीर मैंने उनसे ग्रनुरोध किया कि मुभे श्रपना छोटा भाई समभें ग्रीर सिर्फ 'निरंजन' नाम से पुकारें । यह स्वागत किसी व्यक्ति का नहीं था, वरन् राष्ट्रसेवा में लगे एक नये साथी का था; एक सच्चे नेता का यही रास्ता था ग्रीर यही उसका ग्राकर्षण था ।

एक और घटना को ब्यौरेवार कहना होगा, क्योंिक उसका प्रभाव अब भी है। सन् १९४६ में कांग्रेस न लाई पैथिक लारेंस द्वारा लायी गयी बितानी कैंबिनेट मिशन की योजना को मान लिया था जिसमें मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को बहुत दूर तक मानते हुए भी भारत को अबंड रखा गया था। कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इच्छुक थी कि सिख भी उसकी बात गान लें; इसलिए और भी कि मुस्लिम लीग का रख कुछ डावाँडोल था। सिखों का बहुमत इन प्रस्तावों को मान लेने के विरोध में था, क्योंिक मुस्लिमों को केन्द्रीय मामलों में जो विशेष मताधिकार दिया गया था, वैसा अधिकार पंजाब में सिखों को नहीं दिया जा रहा था। योजनानुसार विधान-परिषद् में चार सिख जा सकते थे, तीन अकाली और चौथे सरदार प्रतापसिंह जो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। सिख बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं सिखों की न्याय्य माँग को स्वीकार कराना चाहता था, और साथ ही यह भी चाहता था कि सब सिख सब मागलों में कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेसी के नाते सरदार प्रतापसिंह का कर्तव्य था कि कांग्रेस की आजाओं को मानकर वे विधान-परिषद् का बहिज्कार न करें और उसमें शामिल हों। मैं यह मानता

था कि इससे रिखों में फूट पड़ेगी श्रीर उनकी माँग पर भी इसका उलटा ग्रसर पड़ेगा। इसलिए मैंने कांग्रेस के तत्कालीन सभापित पंडितजी से प्रार्थना की कि वे सरदार प्रतापिसह को बिहिष्कार करने की स्वतन्त्रता दें। न्याय की तीग्र भावना से उन्होंने यह प्रनुमित दें भी दी। सब सिखों ने केबिनेट मिशान योजना का बिहिष्कार किया; सिखों की ग्रावाज का ग्रसर हुग्रा, कांग्रेस ने सिखों की माँग के समर्थन का प्रस्ताव पास किया; बिह्ष्कार उठा दिया गया ग्रीर सब सिख कांग्रेस के साथ ग्रा गये। मेरे लिए यह तब भी ग्रीर ग्रब भी इस बात का प्रमाण था कि पंडितजी कभी भी किसी समूह या व्यक्ति के विचार-स्वातन्त्र्य ग्रीर कर्म-स्वातन्त्र्य में बाधक नहीं होगे—जो कि भावी भारत के लिए एक ग्राशा का विह्न है। इतना ही नहीं, इसका प्रयं यह भी होता है कि पंडितजी भारत माता की सभी सन्तानों की न्याय्य इच्छाग्रों-ग्राकांक्षाग्रों को खुशी से मानेगे; ग्रीर यिद सिखों को कभी शिकायत का मौका ग्रावेगा तो वह पंडितजी के विनारों या कर्म के कारण नहीं।

एक ग्रीर घटना जरा मनोरजक ढंग की याद ग्राती है। जुलाई १६४६ मे वर्धा में काग्रेस कार्यकारिणी के निकट जो सिख प्रतिनिधि-मंडल मेरे नेतृत्व गे गया था; उसके एक सदस्य ने—में मानता हूँ कि ग्रनपेक्षित ग्रीर प्रसंगत ढंग से—यह प्रका कर डाला कि वया काग्रेस भी विग्रह द्वारा शासन की ब्रितानी नीति का ग्रनुसरण करने वाली है ग्रीर क्या उसका प्रयोग किखी पर करने जा रही है? पिडतजी ने एक दम तमक कर उत्तर दिया, "जी हाँ, यही हमारी नीति है। हम विग्रह द्वारा ही शासन करेगे।" में सन्न रह गया। ग्रीर सब भी चुप थे। पर गान्धीजी की ग्राँखों में मेने शान्त मुस्कराहट की चमक देखी। एक मिनिट बाद पंडितजी भी मुस्कराये। बात समाप्त हो गयी। स्पष्ट था कि पंडितजी, ग्रपने खरेपन ग्रीर सबेदनशीलता के कारण नीयत पर ऐसे ग़लत ग्रारोपों ग्रीर असंगत बातों को सह नहीं सकते। परन्तु यह क्षणिक ग्रावेश तत्काल ग्राकर्पक मुक्कराहट में बदल गया, जिसमें से पारदर्शक ग्रात्मा साफ़ फलकने लगी।

उन दिनों में अक्सर पंडितजी के पास १७ यार्क रोड पर जाया करता था, और उन्हें प्रायः घर से वाहर मोटर तक किसी न किसी को पहुँचाने आते हुए देखता था। वह यह सब इतने सहज विनय के साथ करते थे, कि मैं प्रव भी अपने को दोष दिया करता हूँ कि मैंने उन्हें अपना मूल्यवान् समय इस प्रकार न खोने के लिए क्यों नहीं कहा। कुछ भी हो, इससे उनके चरित्र पर प्रकाश पड़ता है।

प्रव तो समूचा भारत ग्रौर पाकिस्तान भी जान गया है कि पंडितजी मनसा वाचा कर्मणा लौकिक शासन के समर्थंक हैं, फिर भी में व्यक्तिगत साक्ष्य से बतलाता हूँ कि जनवरी १६४७ में जब में गान्धीजी के साथ नोवाखाली में था, तब गान्धीजी ग्रौर पंडितजी दोनों का प्राग्रह था कि में बिहार के पीड़ित मुस्लिमों की सेवा के लिए वहाँ जाऊँ। जुनका १६ फरवरी १६४७ का एक पत्र ग्रब भी मेरे पास है जिसका एक ग्रंश है: "मुफे खुशी है कि तुग बिहार गये हो। तुम्हारा वहाँ जाना जपयोगी होगा। जैसा तुमने लिखा है, सत्य मधुर नहीं होता, परन्तु जसे बलात् लाना सबैव ग्रन्छा होता है। बादशाह खान के निकट सम्पर्क में रहो ग्रौर उनसे पूरा सहयोग करो। साथ ही, जैसे बापूजी कहते हैं, तुम्हें मन्त्रियों से भी सम्पर्क रखना चाहिए। मुफे ग्राशा है कि तुम्हारा कार्य सफल होगा। "सन् १६४७ के पंजाब के बंगों के बाद जब में उनसे मिला, तब उनमें ग्रौर उन व्यक्तियों में जो उन प्रदेशों से ग्रा रहे थे जहाँ कि गुस्लिमों को लंग किया गया था, एक खाई-सी नजर ग्राती थी। उनकी न्याय भावना, जो कि सदा उच्चादशों की ग्रोर बढ़ती है, राह्ज ही यह मानने को तैयार नहीं होती थी कि यह हत्याकांड मुस्लिम लीग के प्रचार ग्रौर पृणा ग्रौर हिंसा के ग्रत्यों के सीधे परिणाम-स्वरूप उठने वाली सामूहिक ग्रात्मरक्षा की नैर्सांक भावना का ही विग्रत रूप खुन करते हैं। यद्यपि ग्रभी दुनिया बापू के ग्रमर संदेश के योग्य नहीं बनी है, फिर भी सभी महापुरुष उस ग्रादर्श को ग्रपने हृदय के निकट रखते हैं। ग्रौर उस तक पहुँचने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। इसी लिए महापुरुषों का एक विशिष्ट वर्ग होता है।

नेहरू जैसे ग्रादमी इतिहास बनाते है ग्रीर इतिहास के ग्रंग होते हैं। ग्रीर इतिहास ही अन्ततः उनका मूल्यांकन करेगा। फिर भी उनके समकालीन ग्रंपना यह ग्रधिकार क्यों छोड़ें कि ऐसे विराट् मानव के साथ रहने ग्रीर कार्य करने का उन्हें जो गौरव मिला है, उसकी भौकियाँ वे ग्राने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जायेँ । गान्धी जैसे बुद्ध ग्रीर नानक के स्वाणाविक उत्तरा- धिकारी थे, नेहरू ग्राज के ग्रशोक ग्रीर ग्रंकवर हैं। वे सारी मानव जाति के हैं। ऐसे व्यक्तियों का ग्राविभिव सभ्यता की गति को सार्थक बनाता है। भारत का सौभाग्य है कि उसे ऐसे समय में यह नेता मिला है, जब समूचा एशिया महादीप भारत की ग्रोर उसी प्रकार देख रहा है जैसे भारत सन् १६०४ में, इस पर विजय पाने के बाद, जापान की ग्रीर वैखता था। जापान

इस गौरव के ग्रयोग्य ठहरा, क्योंकि उसका दर्शन श्रौर कर्म बल के सिद्धान्त पर श्राधारित था। परन्तु भारत को हमारे परम गुरु महात्मा गान्धी, जिनकी छाया हम पर से उठे वर्ष भर ही हुग्रा है, एक दूसरे ही पथ पर डाल गये, प्रेम श्रौर न्याय की साधना ही जिसका लक्ष्य है। श्रौर हमारे प्रधान मंत्री में भारत को इस गौरवज्ञाली पथ पर ले जाने की योग्यता श्रौर नैतिक साहस है। परमात्मा उन्हें अवश्य इसका श्रवसर भी देगा कि एशिया श्रौर मानव जाति को व्यापक शान्ति श्रौर परस्पर सद्भावना के ध्येय तक ले जावें।

### जनवरी १६४६



# दिल्ली और मानसिक स्वारथ्य

#### लायनेल फील्डेन

पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में ग्रपनी सद्भावनाएँ ग्रांपत करना एक हर्ष की बात है जिसका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता, लेकिन एक गुरु गम्भीर ग्रीर विशाल ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के उपयुक्त कुछ लिखना दूसरी बात है। मुफे ग्रपनी पात्रता ग्रीर योग्यता पर विश्वास नहीं है। में केवल इतना ही कर सकता हूँ कि ग्रपने ग्रनुशोचनीय ग्रतीत पर स्मृति की मशाल से रोशनी डाल सकूँ। देखूँ, शायद कहीं कुछ छापने के लायक निकल ग्राये। इसकी बहुत ग्रधिक सम्भावना नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल से मेरा परिचय उतना चिनष्ठ नहीं हो सका जितना में चाहता। भारत सरकार रूपी एक बहुत मोटे ग्रौर ग्रघाये हुए सफ़ेद की बे ने मेरे सौहार्द-स्थापन का सब प्रयत्न व्यर्थ कर दिया। ग्रौर कभी-कभी मुभे ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं जवाहरलाल ने ही उन प्रयत्नों पर पानी फरे दिया। जो हो, उन घटनाग्रों पर मेरी स्मृति की मशाल नहीं ग्रटकती। हाँ, उसके प्रकाश में तीन ग्रौर छोटी-छोटी घटनाएँ ग्रालोकित हो उठी हैं—तीन नहीं, बल्क चार।

सन् १६३६ या उसके ग्रासपास एक रात लगभग १० बजे में भगवानदास रोड, नयी दिल्ली में ग्रपने कुछ बेढंगे तौर पर बड़े मकान में अकेला बैठा हुआ था जब टेलीफोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन पर बोलने वाला स्वर जवाहर- लाल का था। मुक्ते श्रपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। में सरकारी नौकर, वह सरकार के विरोधी कांग्रेसी दल के एक खतरनाक व्यक्ति! उस स्वर ने कहा, "सुनो जी, हम लोग अभी-ग्रभी इस बेहूदे कैम्प में पहुँचे हैं और यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, ग्रगर हम तुम्हारे यहाँ ग्रा जायँ तो खाने को कुछ दे सकोगे?"

यह कहना कि मैं इस से पुलकित हो उठा, बात का बहुत घटाकर वर्णन करना होगा। मैं मानों उछल कर सीधे सातवें स्वर्ग में जा पहुँचा, यह सोच कर कि मेरा सद्भावनापूर्ण व्यवहार अन्ततीगत्वा जवाहरलाल को छू सका। मैंने कुछ संकोच के साथ कहा, "नौकर-चाकर तो सब सो गये हैं लेकिन मुक्ते आशा है कि अंडे वगैरह हाजिर कर सकता हूँ।"

जवाहरलाल बोले, "बहुत ठीक है; लेकिन ध्यान रहे, राजनीति की बात बिल्कुल नहीं होगी।"

मेंने कुछ निराश होकर कहा, "खैर", और रसोई की तरफ़ चल दिया। थोड़ी देर में जवाहरलाल और उनकी बहन दोनों श्रा पहुँचे। मैंने उन्हें श्रपने लम्बे सफ़ेद ड्राइंगरूम में बैठाया और पूछा, "कहिये मेरे घर के वारे में ग्रापका क्या ख्याल है ?"

जवाहरलाल ने नजर चारों श्रोर दौड़ायी, फिर छत की श्रोर देखा जिसमें छोटे-छोटे रोशनदान—जिनमें से मेरा श्रनुमान है कि सर जान इवर्ट के जासूस श्रांखें फाड़-फाड़ कर श्रीर कानों पर हथेली लगाये भाँक रहे होंगे कि नीचे कहीं राजद्रोह की बात न हो रही हो।—छत की श्रोर खुलते थे; फिर बोले, "हूँ, श्रारामदेह तो नहीं, शानदार ही कहना चाहिए।" बात बिल्कुल ठीक थी। जो हो, हमारा समय श्रत्यन्त रोचक, ग्रद्धिप राजनीति से दूर की, बातचीत में बीता। याद करने को यह कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए में उसे नहीं भूला।

मेरी मधाल एक और कोने के सामने प्राकर रकती है। मैं देखता हूँ, जवाहरलाल मेरे उस समय के अजीबोगरीज छोटे-से रेडियो स्टेशन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं—उस समय रेडियो-स्टेशन पुरानी दिल्ली में अलीपुर रोड पर था। उन्हें वहाँ तक आने के लिए राजी करने में मुभे भारी परिश्रम करना पड़ा था। उनका आना भी अत्यन्त गोपन रूप से हुआ था। उनकी घारणा थी, और किसी हद तक ठीक ही। थी, कि यह इलाका दुश्मन का इलाका है। मेरे उन्हें स्टेशन की सैर

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> केन्द्रोय गृह विभाग के 'इंटेलिजेंस ब्यूरो'के तत्कालीन अध्यक्ष ।

कराते समय वह बहुत कम बोले , ग्रौर मैं उनकी रुचि ग्राकृष्ट करने के लिए ग्रवश्य इधर-उधर की बहुत-सी बातें करता रहा हूँगा । पूरा घूम कर मुभे इस बात की तीखी भावना हुई कि मैं उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं पैदा कर सका । ग्रन्त में मैंने कहा, "लीजिए, यह सामने माइक रक्खा है : उसे उठा लीजिए, ग्रौर भारत को जो सन्देश देना चाहें दे डालिए"।

जवाहरलाल जी बाहर धूप में निकल श्राये श्रौर सीढ़ियों पर खड़े सिर हिलाते हुए वोले, "नहीं, मैं तुग्हें तबाह करना नहीं चाहता श्रौर फिर में कहूँगा भी क्या ?" मैने कहा, "सरकार मुभ्ने कल ही बरखास्त कर दे, मुभ्ने इसकी परवाह नहीं; बिल्क श्रगर ग्रापसे रेडियो भाषण करवा सकूँ तो मैं इतने पर भी इसे मुनाफ़े का सौदा ही समभूँगा।" लेकिन बह सिर हिलाते हुए सीढ़ियाँ उतरते गये, श्रौर में खड़ा-खड़ा हजार बार श्रपनी घोर श्रग्रीतिकर परिस्थिति को कोसता रहा।

स्मृति की मशाल फिर रुकती है—सन् १६४० का एक दिन । सर एंड्रू क्लो, जिनकी ग्रधीनता में नौकरी करने का मेरा दुर्भाग्य था, ग्रचानक, लेकिन कुछ फिफकते हुए मुफसे बोले, "मैं—मै सोचता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला जाय; क्या ख़याल है, तुम ऐसा प्रवन्ध कर सकते हो?" मैं भौचक्का रह गया—ग्रौर क्यों न रह जाता? क्लो से मेरी पटती न थी, लेकिन उन्हें शायद कोई दूसरा दूत नहीं मिल रहा था। मै जवाहरलाल जी को ले तो गया ही; लॉन में बैठ कर सामाजिक ढंग की बातचीत भी हुई। श्रीमती एरिएड्नी क्लो चाँदी के चाय के बर्त्तनों से चाय, ग्रौर नीरस बातचीत बाँटती रहीं। वह बीमत्स दृश्य कभी नहीं मूलूँगा; मेज के एक ग्रोर क्लो ग्रपनी निरर्थक ग्रीपचारिक बातचीत की फड़ी लगा रही हैं, ग्रोर दूसरी ग्रोर जवाहरलाल एक बहुत पुरानी ग्रौर जर्जर काली ग्रचकन में ग्रपना पीला चेहरा लिये रिमटे हुए बैठे हैं—ग्रौर उधर महायुद्ध भारत की सीमाग्रों पर मँड़रा रहा है। फिर क्लो उन्हें 'दफ़्तर में शान्ति से बातचीत करने के लिए' ले गये ग्रीर वहाँ से जवाहरलाल लीटे तो उनका चेहरा पहले से भी ग्रधिक पीला जान पड़ रहा था। मैंने समफ लिया कि ग्रनुल्लंघनीय खाइयों को लाँघने के लिए मेरे दूसरे प्रयत्नों की तरह यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया है।

श्रीर श्रन्त में मेरी मशाल की रोशनी जवाहरलाल की सुन्दर लिपि में लिखी हुई एक चिट्ठी पर धाकर रुक जाती है। इस चिट्ठी में दूसरी बातों के सिलसिले में उन्होंने लिखा है:

"मुफ्ते ऐसा बहुत-कुछ सहना पड़ा है जिससे कि इन्सान का मन खट्टा हो जाय ग्रीर घृणा से भर जाय लेकिन फिर भी में बच गया हूँ। ऐसे ग्रवसर तो बहुत ग्राते हैं जब कि ग्रपने को बहुत ग्रकेला महसूस करता हूँ, लेकिन किसी के प्रति कटुता मेरे मन में नहीं है। तुम क्यों इस कटुता ग्रीर घृणा के शिकार होते हो? मैं सम-भता हूँ कि दिल्ली—शाही दिल्ली—भी इसका कारण है; वहाँ रह कर स्वस्थ-चित्त रहना ग्रासान नहीं है ग्रीर मैं भी उसे बहुत देर तक नहीं सह सकता हूँ।"

जो ही, ग्रब तो जवाहरलाल खुद वहीं हैं, उसी दिल्ली में ; श्रीर यद्यपि परिवर्त्तन बहुत हो गये हैं, फिर भी में कह सकता हूँ कि ग्रब भी वहाँ रहकर स्वस्थ-चित्त रहना बहुत स्रासान नहीं है। लेकिन भारत श्रीर दुनिया के सौभाग्य से श्रभी तक मानसिक अस्वास्थ्य का कोई लक्षण नहीं दीख रहा है। श्रीर यह दूरवासी श्रीर श्रिकंचन प्रशंसक जवाहरलाल को ग्रीर उनके स्निग्ध स्पर्श के नीचे पनपते हुए भारतवर्ष को श्रपनी हार्दिक सद्भावनाएँ भेजते हुए उनकी इष्ट-कामना करता है।

ग्रप्रेल १६४६

## अर्धा भावता

### कैनिक्कर कुमार पिल्लय

यह प्रट्ठारह वर्ष पूर्व की घटना है, फिर भी मेरी स्मृति में वह ऐसी ताजी है मानो कल घटी हो। तब में मध्य तिरुवंकूर में समुद्रतट के एक गाँव करूवत्त के अंग्रेजी हाईस्कूल का मुख्याध्यापक था। करूवत्त क्विलन से अलप्पी जाने वाली सड़क पर पड़ता है।

मई १६३१ के अन्तिम दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी और पुत्री के साथ तिरुवंकूर आये। जब हमने सुना कि वे करूवत्त के बीच रो गुजरने वाले हैं तो हमने अपने स्कूल में उनके सार्वजनिक स्वागत-समारोह का आयोजन किया और इस उत्सव को उनकी यात्रा के कार्यक्रम में रखवा लिया। हमें कहा गया कि वह वहाँ १५ मिनट ठहरेंगे।

सहज ही इस आयोजन की बात बड़ी दूर तक फैल गयी; दूर और पास के नर-नारी और बच्चे हजारों की संख्या में स्कूल में जमा हो गये। जो नेहरू उनके लिए केवल एक उज्ज्वल कहानी था उसी को वे प्रत्यक्ष सजीव देखने वाले थे; और स्वयं उन्हीं के मुँह से उनकी वाणी सुनने वाले थे!

हमारे गाँव में एक वन्दूक चलाने वाला था जिसे हम प्रायः उत्सव-प्रसंगों पर बुला लिया करते थे। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह उस महान् अवसर पर कुछ अपना करतव विखाये और गोले छोड़े। मैंने भी न जाने किस दुर्बल क्षण में उसकी बिनती मान ली।

उसके उत्साह का क्या किहिये। उस नीरव ग्राम प्रान्त में बुधवार २७ मई १६३१ का सबेरा ग्रक्षरकाः विस्फोट-पूर्वक हुग्रा। भोर होते ही उसने सारा ग्रड़ोस-पड़ोस ग्रपने गोलों से गुँजा दिया। वह एक क्षण भर के लिए भी किसी को भूलने देना नहीं चाहता था कि यह विशेष गौरव का दिन है।

क़रीब १० बजे सबेरे, नियत समय पर पंडित जी और उनकी टोली आ पहुँची। सबको खुलें में ही बनाये गये ऊँचे मंच पर लें जाया गया। इस विचार से कि जो पन्द्रह मिनट पंडित जी वहाँ देने वाले थे, उसमें प्रधिकांश समय स्वयं वहीं बोलते रहें, कार्यक्रम में सब अनावश्यक वातें छोड़ दी गयी थीं। और मैंने निर्ममतापूर्वक कुछ आवश्यक वातें भी काट डाली थीं—हमारा यह आत्मत्याग सर्वथा स्वार्थपूर्ण था। मेरा स्वागत-भाषण संक्षेप की इति था। एक मिनट भी उसमें नहीं लगा। फिर हिन्दी में एक छोटा हस्तलिखित मानपत्र पंडित जी को मेट किया गया। इसमें भी एक मिनट से अधिक समय न लगा।

इस मानपत्र के बारे में भी एक शब्द कह वूँ, क्योंकि मुभे सन्देह है कि जो कुछ आगे घटित हुआ उसके कारणों में उस मानपत्र का भी कुछ स्थान रहा होगा। मेंने वह मलयालम में लिखा था और अनुवाद किया था हमारे हिन्दी-पंडित ने। मेरा हिन्दी-ज्ञान तब अल्प था, (अब भी है,) अतः अनुवाद की सफलता के बारे में न तो में कुछ कह सकता था, न उसके लिए कुछ कर सकता था। यो मैंने उसमें बहुत ऊँची काव्यात्मक बातें कहने का यत्न किया था: जो कि सभी मानेंगे ऐसी स्थिति में स्वाभाविक और क्षम्य था, क्योंकि कौन नहीं ज्ञानता कि मानपत्र का उद्देश्य और उद्दिष्ट लोगों को अना-यास ही काव्य की उत्तेजना दे देता है। जो हो, अनुवादक का कार्य निस्सन्देह इस कारण बहुत कठिन हो गया होगा। मेंने जो कुछ कहना चाहा था वह सब अनुवाद में सही-सही ढंग से व्यक्त हुआ या नहीं, मैं नहीं कह सकता। पर इतना जरूर कह सकता है कि वह पंडित जी को कम मनोरंजक नहीं जान पड़ा। और मैरा ख्याल है कि यहीं से बाकी दुर्घटना का सूत्रपात हुआ।

श्रव पंडित जी जवाब देने उठे। याद रहे कि उनके पास प्रभी तेरह मिनट का समय शेष था। विशाल भीड़ पर एक घनी उत्सुक नीरवता छा गयी। हवा की स्तब्धता में उनका स्वर ऊपर उठा, मर्मस्पर्शी और गूँजता हुया और साथ ही एक मधुर, मसुण, वेदनामय भारीपन लिये हुए। उन्होंने ग्रारम्भ में ही स्वीकार किया कि जो मानपत्र उन्हें दिया गया वह पूरी तरह उनकी सगभ में नहीं ग्राया। यहाँ पर उस गूढ़ साहित्य के रचिता ग्रीर ग्रनुवादक ने परस्पर कनिसयों से देखा। फिर पंडित जी ने देश में चल रहें संघर्ष का उल्लेख करके देश की एकता के लिए हिन्दी के महत्त्व पर जोर दिया। तीन मिनट भी न हुए होंगे, ग्रीर पंडित जी जरा जम कर बात करने ही लगे थे कि सहसा एक वड़े जोर के धगाके ने वातावरण को कँपा दिया; ववता ग्रीर श्रोता दोनों चौंक उठे। हमारा गोलन्दाज चूप नहीं बैठा था!

पंडित जी का जो वाक्य ग्रधूरा रह गया था, वह भी शायद उन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं रुक कर मेरी ग्रोर सहसा मुझ्कर बोले "यह मुभे चुप कराने का संकेत है शायद!" मुभे ग्रपने गोलन्दाज के करतव से इतना धक्का नहीं लगा था जितना पंडित जी के इस वाक्य से। मैंने लपक कर कहा "नहीं, पंडितजी!" परन्तु वह बोले, "जरूर मेरे बोलने का समय पूरा हो गया है।" मेरे बार-बार जोर देकर नहीं-नहीं कहने का कोई ग्रसर नहीं हुआ। वह कहते ही गये, "हाँ, हाँ, जरूर हो गया है।" उनके ग्रोठों के चारों ग्रोर जो मुस्कराहट खेल रही थी, उन चमकीली बड़ी ग्राँखों गें जो विनोदी चमक नाच रही थी, उसे लक्ष्य करके मेरा दिल बैठ गया। स्पष्ट ही उन्हें ग्रब कुछ शरारत सुभ रही थी!

उनका समय-बोध इतना ग़लत नहीं हो सकता था कि वह तीन मिनट और तेरह मिनट के अन्तर को न पहिचान सकें। वात यह थी कि उनकी परिहास-बुद्धि जो मानपत्र की किसी बात से पहले ही जाग उठी थी, इस भयानक धमाके से और जोरों से सजग हो उठी थी। वह इस सारी घटना को एक श्रच्छा खासा मजाक़ समक्ष कर उसका मजा ले रहे थे।

मेरे सब अनुनय-विनय को नम्रता से परन्तु दृढ़ता से टाल कर वह उठे और मंच को पार कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। उनकी कर्तव्य-परायणा पत्नी और पुत्री भी पीछे-पीछे चलीं। फाटक तक जाते-जाते मैंने उनसे फिर कहा कि उनके इस प्रकार चले जाने से हमें कितनी निराशा हो रही है। उन्होंने हँसकर कहा "कोई बात नहीं: सब ठीक है।" और चले गये।

लेकिन कोई बात नहीं कैसे ? ग्रीर जहाँ तक प्रतीक्षा में बैठे हुए हजारों श्रोताग्रों का सवाल था, सब ठीक भी नहीं था। परन्तु एक ग्रीर हमारे गोलन्दाज की भोली मूर्खता ग्रीर दूसरी ग्रीर पंडित जी की विलक्षण परिहास-बुद्धि के जबरदस्त योग के विरुद्ध हम लोग कर ही क्या सकते थे ?

में इसे अपने देश की जनता की मूलतः अहिंसक प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हूँ कि उस दिन उस विराट् सगूह को यह सूक्ता भी नहीं कि उस गोलन्दाज को मार-मार कर ठंडा कर दिया जाय, या कि भून ही डाला जाय जो उत्तेजित परिस्थिति में अकल्पनीय नहीं था !

उस गोलन्दाज के प्रति मेरी भावनाएँ सदा दो तरह की रहीं। जहाँ उसने मुफे जीवन की सबसे बड़ी निराशाश्रों में से एक का श्रनुभव कराया, वहाँ उसने जीवन का सबसे मधुर सुखद श्राक्चर्य भी दिया—पंडित जी को मैंने एक फ्रीडाप्रिय बिल्क शरारतभरी भंगिमा में देख लिया! वह देखना एक प्रकार का साक्षात्कार था, यद्यपि उसकी क़ीमत हमें बहुत देनी पड़ी, फिर भी सौदा घाटे का नहीं रहा।

उसके छः वर्षं बाद, मैंने संसार की श्रेष्ठ ग्रात्मकथाश्रों में से एक में जब उस किशोर की बात पढ़ी जो सर तेज बहा-दुर सप्रू जैसे जलभीर व्यक्तियों को ग्रानन्द भवन के तैरने के जलाशय में धकेल कर या गिराने की धमकी देकर प्रसन्न होता था, तब मुक्ते श्रपने गाँव के ग्रध्रे भाषण वाली घटना की याद ग्रा गयी।

मुक्ते विश्वास है कि ग्राज भी हमारे प्रधान मंत्री की व्यस्त, ग्रपार व्यापकता में वह किशोर कहीं न कहीं छिपा हुग्रा श्रौर की इमार श्रवस्य विद्यमान है श्रौर ग्रव भी सुयोग ग्रौर उचित प्रेरणा गिलते ही जाग पड़ सकता है। गेरी कामना है कि ऐसे सुयोग उन्हें मिलते रहें, ताकि ग्रतिचिन्तित ग्रौर कार्यभार-ग्रस्त प्रधान मंत्री के जीवन गें ग्रावश्यक विश्राम उन्हें मिल सके, ग्रौर साथ ही उनके ग्रासपास के लोगों को भी कुछ ग्राकस्मिक कौतूहल ग्रौर दिलचस्पी की सामग्री प्राप्त होती रहे। मैं ग्राचा करता हूँ कि उनका नाती, छोटा गान्धी, श्रवश्य इस ग्रोर ध्यान देता रहेगा!

# 'बर् का असा!'

### नायूराम हिवेदी

इस छोटे-से श्रद्भुत संस्मरण की घटना बुन्देलखंड के भूतपूर्व "चरखारी राज" की राजधानी चरखारी में हुई थी जो कि उस समय सामन्तशाही का एक गढ़ था।

सन् १६३७ के जाड़ों में चरखारी से १५ मील दूर गहरीली गाँव में एक राजनीतिक सम्मेलन हमीरपुर जिला काँग्रेस कमेटी की श्रोर से हुगा था। पंडित जी जसका जद्घाटन करने वाले थे। इसके लिए महोबे का स्टेशन ही सबसे निकट पड़ता था ग्रीर वहीं से मोटर का रास्ता चरखारी से होकर गुजरता था। उन दिनों केन्द्रीय सरकार के संचालन में काँग्रेस का हाथ नहीं था, श्रीर प्रान्तों का शासन स्वतन्त्र था ही। हमीरपुर जिले के माननीय नेता दीवान शत्रुघ्नसिंह, जो तब प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्य थे, सन् १६३० से हमारे सम्पर्क में थे श्रीर जब कभी किसी काम में चरखारी वालों को मदद की जरूरत होती तो हमें श्रवश्य कहते थे। कहना न होगा कि सन् १६३१ में श्रसहयोग-श्रान्दोलन में चरखारी हमीरपुर जिले की हलचलों का मुख्य केन्द्र रहा था।

एक दिन सहसा रात को दीवान साहब ने आकर सूचना दी कि पंडितजी वरखारी होकर गहरौली जायेंगे और रास्ते को उनके जाने के लायक बनाने के लिए बहुत-से मज़दूरों की तत्काल आवश्यकता होगी। हम लोगों ने तब तक पंडितजी के दशेंन नहीं किये थे, इसलिए हमारे आग्रह करने पर दीवान साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर हम लोग उस रात महोबे पहुँच सकों जहाँ पंडित जी रात भर टिकने वाले थे तो उनको भोजन कराने का प्रबन्ध वह हमें सौंप दे सकते हैं।

उन दिनों चरखारी के दीवान मेजर पाँडे थे जो पहले मयूरभंज राज्य में भी दीवान रह चुके थे। में उनके ग्रधीन एक साधारण कर्मचारी था। तीसरे पहर वह काम में व्यस्त ग्रपने दफ़्तर में बैठे हुए थे तब पंडित जी की गाड़ी दो ग्रौर गाड़ियों के साथ चरखारी से गुजरी। गाड़ियाँ एक फ़लाँग भी न गयी होंगी कि पुराने महल के पास ग्रौर भूतपूर्व राजाग्रों की समाधियों के सामने महल के एक ग्रोर के फाटक के सन्तरी ने, जिसे हम सब "वरबाद श्रली" के नाम से पुकारते थे, पंडितजी की गाड़ी को रोक दिया वयोंकि उस पर तिरंगा भंडा फहरा रहा था। जिले के नेताग्रों ने तत्काल उत्तर कर उसे समभाया कि वह किस के विरुद्ध यह बदतमीजी कर रहा है ग्रौर यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम उसके लिए बुरा हो सकता है लेकिन वह ग्रपनी हठ पर ग्रड़ा ही रहा। कदाचित् वह समभ रहा था कि वह कोई बड़ा बहादुरी का काम कर रहा है जिसके लिए महाराज उस पर प्रसन्न होंगे। यहाँ तक कि श्रन्त में स्वयं पंडितजी से उसकी दो-दो बातें हुईं। बहुत डाँट-फटकार के ग्रौर बहस के बाद ही उसने मोटरों को गुजरने दिया लेकिन मोटरों के जाते ही वह ग्रपनी बहादुरी की सूचना देने के लिए दौड़ा हुग्रा दीवान साहब की कचहरी में हाजिर हुग्रा। किन्तु उसको कितना ग्रचम्भा ग्रौर निराहा हुई जब उसे प्रशंसा के बदले में फटकारें ही मिलीं! भेजर पाँड ने इतना ही कहा, "क्यों तुम बर्र के छत्ते में हाथ देते हो? उन्हें जाने दो।"

पंडितजी ने कस्बे के बाजार में से गुजरते हुए अपने भाषण में कहा कि श्रव समय शा गया है कि रजवाड़े अपनी नींद से जागें। कस्बे के दूसरे छोर पर जनता ने उन्हें मालाएँ पहनायीं। किन्तु गहरौली से पंडितजी फिर चरखारी होतें हुए नहीं लौटे। दूसरे रास्ते से लौट गये। महोबे का कार्यक्रम उन्होंने छोड़ दिया। और हम लोग महोबे में रात भर उनकी प्रतीक्षा ही करते रहे। हमें दूसरे दिन श्रखवारों से ही ज्ञात हुआ कि वह नहीं श्रा रहे हैं।

# 'मुके बड़ी-बड़ी भीड़ों से वास्ता पड़ा है'

#### होरालाल देसाई

"मुभे इस सलून गाड़ी में बन्द कर देने का क्या मतलब है ?" पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रपने सुप्रसिद्ध गुस्रो का थोड़ा-सा परिचय देते हुए पृछा ।

"पंडितजी, सिंहल में बैसाख की घूप वहुत कड़ी होती है, उससे ग्रापकी ग्रीर परिवार की रक्षा करने के लिए ही स्वागत समिति ने सल्न गाड़ी का प्रवन्य किया है।"मेने ग्रत्यन्त विनीत भाव से उत्तर दिया।

"यह तो ठीक है और मै श्रापकी समिति का कृतज्ञ हूँ, लेकिन यह भी सोचिये कि सलन गाड़ी में बन्द होने से न तो यह इकट्ठी हुई भीड़ मुभे देख राकरी है और न में ही उनके स्वागत का कुछ उत्तर दे सकता हैं।" पंडितजी का स्वर भ्रव भी उतना ही उत्तेजित था । यह कहते-कहते उन्होंने भटके से फुलों से सजी हुई गाड़ी का दरवाजा खोला भ्रोर फुर्ती से कद कर भीड़ में आ रहे।

मैंने मन ही मन सोचा कि भारतीय जेलों के जीवन से ऊब कर ही पंडितजी बन्द गाड़ी पर इतने रुप्ट हुए हैं। जो हो, सन् १६३१ की अपनी सिंहल-यात्रा में पंडितजी बराबर खुली हुई गाड़ी ही पसन्द करते रहे ।

पंडितजी को देखते ही श्राकाश "जवाहरलाल नेहरू की जय" से गूँज उठा।

ग्रप्रैल १६३१ में पंडित मोतीलाल नेहरू के देहावसान के बाद ही गान्धीजी ने पंडितजी को एक महीना विश्राम लेने की राय दी थी। पंडितजी ने इसके लिए "स्वर्ण लंका" ग्रीर वहाँ के सुन्दर पहाड़ी स्थान गुवारा एलिया को पसन्द किया। वम्बई से लायडिंद्रस्टीनों के एक जहाज पर सवार होकर पंडितजी सपरिवार कोलम्बो पहुँच गये।

उनके इरादे की सूचना मिलते ही न केवल सिंहलवासी भारतवासियों में बल्कि राजनीतिक चेतना रखने वाले सिंह-लियों में भी उत्साह की लहर दौड़ गयी, एक स्वागत समिति बनायी गयी जिसके सभापति तत्कालीन सिंहल धारा-सभा के प्रधान स्वर्गीय सर जय तिलक हुए। सदस्यों में कोलम्बो के सभी प्रमुख नागरिक थे। भारत के महान् देशभवत का समुचित अभिनन्दन करने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाया गया।

स्वागत समिति ने मुभ्ते श्रादेश दिया कि छः श्रीर सदस्यों के साथ समय पर जहाज पर पहुँच कर पंडितजी की अगवानी करूँ और उन्हें सपरिवार साथ लिवा लाऊँ। तदन्सार में जहाज पर पहुँचा श्रौर सिन्दिया कम्पनी की मोटर-नौका 'जल-सन्धु' में, जो तिरंगे से सजायी गयी थी, उन्हें लिवा लाया। कीलम्बो बन्दर की गोदी दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी।

ये वे दिन थे जब काँग्रेस के नेता भारत सरकार को काँटों-से चुभते थे ग्रौर विद्रोही समभ्ते जाते थे। जरा जरा-सी बात पर उन पर राजद्रोह के प्रचार का अभियोग लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता था। सिंहल की सरकार भी पंडित नेहरू के म्राने से बहुत खुश नहीं थी यद्यपि सिंहली राजनीतिकों ने उनका सुन्दर स्वागत किया। बन्दरगाह पर पुलिस कम थी और जो भीड़ गोदी तक पहुँच गयी थी उसने बड़ी अव्यवस्था कर रखी थी। जिस क्रम से मुक्ते स्वागत समिति के प्रधान और दूसरों का परिचय कराना उचित था उस कम की रक्षा श्रसम्भव थी। पंडितजी की लोकप्रियता ऐसी थी कि जनता के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी और ठेलमठेल में कोई भी काम व्यवस्थापूर्वक कर पाना सम्भव नहीं हो रहा था। मुक्ते याद है कि स्वागतकारिणी के सम्माननीय सदस्य श्रप्रसन्न होकर लौट गये। मेरे लिए पंडितजी के साथ चलना भी कठिन हो रहा था, क्योंकि भीड़ में घुसने भ्रौर बढ़ निकलने के मामलें में पंडितजी की फूर्ती विख्यात है। भीड़ पंडितजी के गुजरने के लिए तो रास्ता छोड़ देती थी लेकिन उनके साथ चलनेवाले पिस जाते थे। पंडितजी एक विजेता की तरह सिर ऊँचा उठाये श्रीर डग भरते हुए बढ़ें चलें जा रहें थे श्रीर मेरे तथा मेरे साथियों के लिए श्रपने पैरों पर खड़े रह सकना





१६११





स्वराज्य भवन यह भवन पहले आतन्द भवन था, किन्तु राष्ट को अपित किये जाने पर इसका नाम बदल दिया गया।

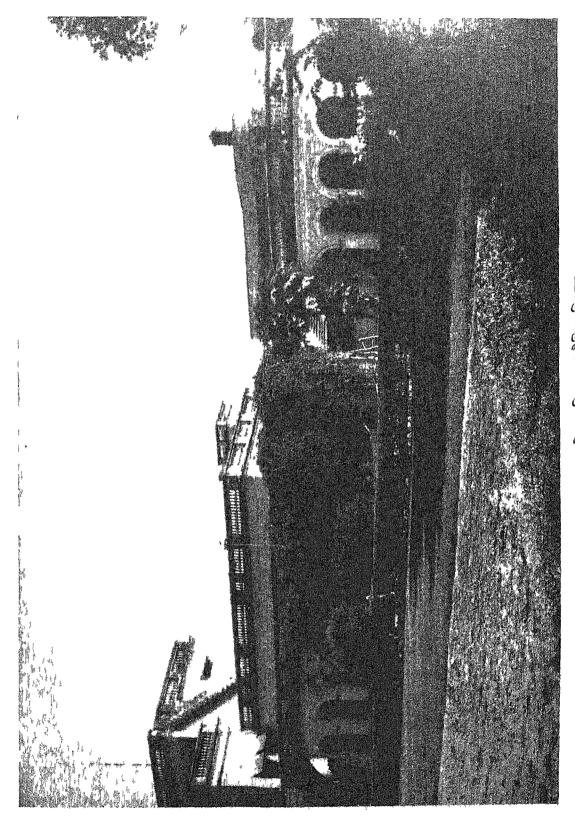

आनन्द भवन-नेहरू-परिवार का पैत्रिक निवास वतेमान आनन्द भवन को यह नाम तब दिया गया था जब पिछठे की सराज्य भवन नाम सिछ गया।



माता स्वरूपरानी दैवी

श्री नागेस्वर राव के सौजन्य रो



क्षमला जी, १६३०

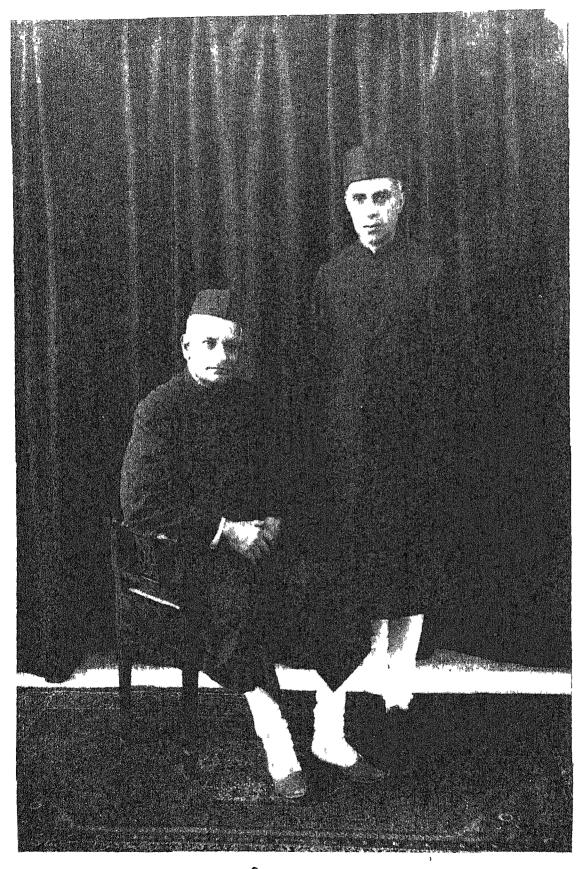

पिता-पुत्र, १६२६

श्री नागेखर राव के सौजन्य से

भी मुक्तिल हो रहा था। स्वागत समिति ने कोलम्बों के मुख्य रास्तों से पिंडतजी का जुतूरा ले जाने के लिए दो सलन गाडियाँ फूलों से सजाकर तैयार की थी। लेकिन जैसा कि मेंने ग्रारम्भ में बताया है, पिंडत जो ने सलून गाडी में बन्द विये जाने का विरोध किया। जब मेंने उन्हें बताया कि स्वागत समिति ने एक निर्धारित मार्ग से उनका जुलूस ले जाने का प्रबन्ध किया है, तब वह सारे रास्ते पेदन चलने के लिए राजी हो गये तोकिन सेलून गाडी में सवार नहीं हुए।

जब एक प्रग्रेज सार्जन्ट, सर रत्नज्योति सखमुय्यु, स प्रोर दो स्वयरोवको ने मिलकर पिडत जी को घेरे मे तो लिया प्रार इस तरह हम लोग पूर्व निर्पारित रास्ते से गये। पिडत जी सिह-जायक की भाति फुर्तिले थे प्रोर मार्ग के दोनो ग्रोर जुटी हुई जनता उनकी यह भव्य गित देखकर चिकत रह गयी। जब जब हमने धूप से बचने के तिए उनसे मोटर में सवार होने के लिए कहा, उन्होंने हगारे सुभाव को हॅसी में उटा दिया ग्रोर एक ग्राध बार तो फल्ला भी पड़े। अन्त में जब हम उस बंगलें पर पहुचे जिसमें उनके ठहराने का प्रवन्ध किया गया था तब वह एक प्राराम कुर्सी पर बंध गये। लेकिन ग्रहाते के फाटक के बाहर फिर भीड जुट गयी। फाटक हमने बन्द करवा दिया था। पिडत जी भीड देखकर उठे ग्रोर लगक फर फाटक तक जा पहुचे। फाटक पर चढकर उन्होंने हिन्दी में भाषण देना ग्रारम्भ कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तोग उनका भाषण नहीं समभ रहे है तब उन्होंने अग्रेजी में बोतना श्रारम्भ कर दिया। मुक्ते तिमल में ग्रनुवाद करने के लिए कहा। यह गेरे लिए तो सम्भव नहीं था तोक्तिन ग्रोर किसी ने यह कर दिया।

दो घटो के लम्बे कार्यज्ञम के बाद हम तोगो को यकावट सालूम हो रही थी, लेकिन पंडित जी जरा भी यके नहीं जान पडते थे। मुक्ससे उन्होंने बहुत मीठे स्रोर प्रपनापे से भरे हुए स्वर में हिन्दी स कहा, "देशाई जी, मुक्ते उम्मीद है कि प्राप मेरी किसी बात से नाराज नहीं हुए होगे।" वह शायद अपने गुस्सा होने की बात को लेकर चिन्तित थे। बोले, बात यह है कि मुक्ते कई बार बडी बडी भीडो से वास्ता पड़ा है स्रोर में जानता हूँ कि उनके सँमालने के लिए यही एक उपाय है, नहीं तो वे मेरा जीना मुस्सल कर दे।" दोषमार्जन के इस निइद्धल ढग से मैं बहुत प्रभावित हुआ।

तिहरा में प्रपने एक महीने के प्रवास में पिता जी १५ दिन नुवाराएितया में रहे, ग्रोर शेप पन्द्रह दिन वह कालुतारा, गाले, केन्टी, जापना, उसलम श्रोर ग्रन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों का दोरा फरते रहें। इस तूफानी दोरें में उन्होंने श्रनेक
सभाशों में भाषण दिये, सस्थायों या उद्घाटन श्रोर शिलान्यास श्रादि किया। बड़ी घडी सभायों में भाषण देने का उनका
ग्रभ्यास इतना लम्बा है कि उनके स्वभाव में शामित हो गया है श्रोर उसरों उन पर जरा भी जोर नहीं पडता। वह बहुत
परिश्रम कर सकते हैं। सन् १६३६ म वह जत दोवारा सिंहल ग्रापे तब गैने उनको रोज बीस घटें काम करते भी देखा है।
एक दिन उन्होंने हमें भेट के लिए रात साढ़ें दस बजें का समय दिया था। हगारी बातजीत डेढ बजे तक होती रहीं। हममें
से कई थक गये थे लेकिन पडित जी बैसे ही प्रशस्त ग्रीर स्फृतियुवत दीख रहें थे।

हमारी वातचीत समाप्त होते ही पिंडत जी प्रपने शयनकक्ष में गये, और मुँह-हाथ घो टोपी पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकल प्राये । हमें श्रचम्भा हुप्रा । गेरे पूछ्ने पर उन्होंने गताया कि उन्हें किसी पत्र के कार्यालय में जाने गोर उसके सम्पादक से भेट करने का बचन दे रखा है, वहां जा रहे हैं । उनका स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा है और यह स्वस्थ रहने के लिए रातत यत्नशील हैं । यह देश का सौभाग्य हैं कि बन्दी-जीवन ने उन्हें कोई शारीरिक व्याध नहीं देश जब कि श्रन्य राजनीतिक नेता प्रायः जेल से अपना स्वास्थ्य चौपट करके ही धारों रहे है । सन् १६३१ में नुवाराएलिया में वह पैदल बहुत घूमते थे थोर गाफ भी खेलते थे । मुक्ते मालूम है कि वह शीतकालीन खेलों के भी शौकीन है थौर समय होने पर तैरने में भी रिच रखते हैं ।

एक रात लोग के जी भील के किनारे होटल स्वीस के बाहर चबूतरे पर वैठे हुए थे। सामने भील पन्नों के फूल में जड़े हुए हीरे-सी चमक रही थी, ऐसे सुन्दर दृश्यों का पिड़त जी पर गहराश्रसर होता है। उन्होंने तरह तरह के विषयों पर बात चीत करना श्रारम्भ कर दिया। उनकी बातचीत कमशाः श्रधिक रोचक होने लगी और हम सब बड़े ध्यान से सुनने लगें। बातचीत के सिलिशिले में उन्होंने हमें बताया कि सन् '३० के श्रसहयोग-श्रान्दोलन के लिए कैसे स्वयसेवक दल बनाया गया था श्रीर कैसे श्रान्दोलन समाप्त होने पर वह संगठन तोड़ दिया गया। बम्बई में स्वयसेवकों ने सगठन तोड़ने पर श्राप्ति की श्रीर उन्होंने प्रान्दोलन के तत्कालीन श्रध्यक्ष श्री निरमन को तग करना शुक्र कर दिया। उनकी मीटर पर पत्थर फेके गये श्रीर उनको श्रनुशासन में रखना श्रसम्भव हो गया। पंडित जी उन दिनो बम्बई ही में थे श्रीर वह श्री निरमन की सहायता करने गये। पंडित जी ने हमें बताया कि उन्होंने स्वयसेवकों को समभाया श्रीर कहा कि वह श्रमने पाँच प्रतिनिधि

1

चुन कर उनसे बातचीत करने के लिए भेजें; ग्रीर उन्हें ग्राश्वासन दिया कि उनकी उचित गाँगों पर पूरा ध्यान दिया जायगा। अन्त में पंडित जी ने तीखे स्वर में यह भी कहा कि "श्रगर श्राप चाहते हैं कि मैं ग्रापकी कठिनाइयाँ दूर करने में श्रापकी मदद कहाँ तो ग्रापके लिए यह रास्ता खुला है। लेकिन श्रगर ग्रापका यह निश्चय है कि ग्राप ग्रवैध तरीक़े ही श्रस्तियार करेंगे जैसा कि ग्राप ग्रभी कर रहे हैं, तो याद रखिये कि मैं भी उरपोक गुजराती बनियाँ नहीं हूँ।"

श्रीर हमें यह बात सुनाते सुनाते पंडित जी कैन्डी होटल में बैठे होने पर भी श्रपनी श्रास्तीनें ऐसे चढ़ाने लगे मानो बम्बई में स्वयंसेवकों का मुझाबिला करने को तैयार हो रहे हैं। तभी उन्होंने मेरी श्रोर देखा। उनको सहसा ध्यान श्राया कि मैं भी गुजराती बिनया हूँ श्रौर वह श्रनकहनी कह गये हैं। चेहरे पर क्षमा-याचना का भाव लाते हुए उन्होंने मुस्कराकर कहा, ''देसाई जी, माफ कीजिएगा'', मेरे साथ श्रौर जो सिहली उपस्थित थे न समफ सके कि पंडित जी क्यों क्षमा याचना कर रहे हैं। यह बताये जाने पर कि मैं भी गुजराती बिनया हूँ, सब खिलखिला कर हँस पड़े लेकिन मुफे सन्तोष नहीं हुश्रा श्रौर मैंने कहा, कोई बात नहीं, पंडितजी, श्राखिर श्राप भी तो एक गुजराती बिनये के—महात्मा गान्धी के—सनु-यायी हैं श्रौर उन्हें श्राप डरपोक नहीं कहेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।'' इस पर फिर हँसी का ठहाका।

जन्म से ग्रभिजात होकर स्वभाव से पंडितजी कट्टर जनतन्त्रवादी हैं। इसका एक उदाहरण विया जा सकता है। कोलम्बो में बहुत-सी संस्थाओं ने मिल कर टाउन हाल में पंडितजी को ग्रभिनन्दन देने की व्यवस्था की। कमेटी ने यह निक्चय किया कि प्रवेश टिकट द्वारा होगा, क्योंकि सभी को ग्राने देना तो ग्रसम्भव होगा। जनतन्त्रवादी पंडितजी यह सूचना पाकर खिस हुए। वह टाउन हाल जाकर ग्रभिनन्दन स्वीकार करने को इसी शर्त पर राजी हुए कि भैदान में एक दूसरी सभा भी की जायेगी जिसमें सर्वसाधारण बिना किसी रोक के ग्रा सकेंगे।

धर्म श्रीर कर्मकांड के लिए पंडितजी को कोई दिलचस्पी नहीं है, यह जानी हुई बात है। श्रपनी पिछली पुस्तक 'हिन्दुस्तान की कहानी' में भी हिन्दू धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण कट्टर हिन्दुश्रों को रुचने वाला नहीं है।

मन्दिरों से उन्हें चिढ़ है। एक बार सन् १९३९ में मैंने कोलम्बो में पंडितजी को मोजन पर निमन्त्रित किया था आर उस अवसर पर कई एक प्रमुख व्यक्तियों को भी बुलाया था जिनमें कुछ मन्त्री और शासन-परिषद् के कुछ सदस्य भी थे क्योंकि मोजन बुद्ध निरामिष था और प्राच्य ढंग से केले के पत्तों पर परोसा जाने वाला था इसलिए किसी अच्छे होटल में प्रबच्च नहीं हो सका था और मुभे वेलवती के मन्दिर के चैत्य में व्यवस्था करनी पड़ी। मैं जब पंडितजी को लिवाने गया तो मैंने उनसे कहा, "पंडितजी, चिलये मन्दिर वलें।" पंडितजी ने उत्तेजित होकर कहा "कैसा मन्दिर, क्यों"? मेरे बताने पर कि भोजन की व्यवस्था वहीं की गयी है, उन्होंने भोजन में शामिल होने से भी इन्कार कर दिया। मेरे बहुत समभाने पर कि उन्हें वहाँ पूजा के लिए नहीं ले जाया जा रहा है बल्कि मन्दिर के साथ लगे हुए भवन में केवल भोजन के लिए ले जाया जा रहा है, वह जाने को राजी हुए।

भीड़ को सँभालने के यपने अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार महात्माजी एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में पंजाब की यात्रा कर रहे थे तो स्टेशन के प्लेटफ़ामों पर दर्शनाधियों की बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। एक जगह रात को गान्धीजी सोना चाह रहे थे मगर लोग जबरदस्ती खिड़कियाँ खोल कर टार्च की रोशनी डाल कर गान्धीजी के दर्शन प्राप्त कर रहे थे। स्वर्गीय श्री महादेव देसाई भीड़ को बहुत समभा रहे थे कि गान्धीजी अस्वस्थ है और उन्हें कष्ट न दिया जाय, लेकिन भीड़ नहीं मानती थी। इसी भीड़में से एक व्यक्ति ने पुकार कर कहा, "तो क्या वह हमें दर्शन भी नहीं देंगे ? हम लोग मीलों से पैदल चल कर आये हैं सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए। वह इन्कार कैसे कर सकते हैं, उन्हें दर्शन नहीं देना था तो फिर महात्मा क्यों बने!"

दूसरे डिब्बे में पंडितजी ने यह बात सुन ली। इतनी उत्तेजना काफी थी। वह कूद कर ग्रपने डिब्बे से वाहर निकले और गान्धीजों के डिब्बे पर पहुँच गये। दर्शनाधियों में से कुछ एक को पकड़ कर डाँट फटकार कर उन्हें डिब्बे के पास से खदेड़ दिया। ऐसी घटनायों का वर्णन स्वयं पंडितजी के मुँह से सुनते ही बनता है।

जनवरी १६४६

## 'शुष्क, परिश्रमी, महान्'

#### गोविन्ददास

पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने पहले-पहल सन् १६२० में देखा, जब वह अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू और अपने कुटम्ब के साथ नागपुर काँग्रेस में जाते हुए कुछ समय के लिए जबलपुर ठहरें थे। वह अपने पिता और कुटम्ब के साथ हमारे ही मेहमान थे। मेरे पितामह राजा गोकुलदास के समय जब नर्मदा-स्नान को कई कट्टरे सनातन-धर्मी पंडित और साधु तथा राजा-महराजा आते थे तब भी गेरा कुटुम्ब ही उनका मेजबान होता था और राजनीतिक हल-चलों के बढ़ने के बाद नेताओं के सम्बन्ध में भी यही हुआ। फिर पंडित मोतीलाल जी तो हमारे कुटम्ब के बकील भी थे और भेरे पिता के प्रमित्रों में से एक।

पंडित मोतीलाल जी के दर्शन भी मैंने पहले-पहल उसी समय किये। प्रथम दर्शन में ही कितना स्नेह पाया मैंने जनसे! ग्रीर जवाहरलाल जी से? लोग कहते हैं कि जवाहरलाल जी वड़े भावुक हैं, उनके ग्रपने कुटुम्बियों से उनका जो सम्बन्ध है वह बड़ा प्रेममय है, परन्तु पंडित मोतीलाल जी के श्रत्यिक समीप रहने पर भी और पंडित जवाहरलाल जी से १६२० से ग्राज तक लगातार तीस वर्ष का सम्बन्ध होते भी मैंने न उन में मोतीलालजी वाला वह स्नेह देखा और न वह भावुकता। शायद में स्वयं ही इसका दोषी होऊँ, क्योंकि बिना दूसरी श्रोर के प्रोत्साहन के उस श्रोर बढ़ने में में संकोची स्वभाय का हूँ। परन्तु मोतीलाल जी के सिवा गान्धी जी, मालवीय जी, लाला जाजपतराय और देश-कुछ दास से भी मेरा सम्बन्ध रहा है। किसी में भी मैंने जवाहरलाल जी वाली शुष्कता नहीं पायी। जवाहरलाल जी से किसी का भी वापू श्रथवा मोतीलाल जी के सदृश व्यक्तिगत सम्बन्ध है, यह मैंने सुना भी नहीं। जवाहरलाल जी के बड़प्पन का शायद यह एक कारण भी हैं। सार्वभीम नेता से किसी का व्यक्तिगत सम्बन्ध कैसा? नेता को तो सारे श्रनुयायियों श्रीर जनता को एक ही दृष्टि से देखना जाहिए। इसी लिए कदाचित् जवाहरलाल जी का न भ्रपना कोई दल है श्रीर न श्रपना कोई व्यक्ति। वह किसी तल के दलदल में नहीं हैं श्रीर जो उन पर कभी-कभी यह शाक्षेप होता है कि वह विदेशों आदि में अपने किन्हीं सम्बन्धियों इत्यदि को भेजते हैं, इसे मैं सर्वथा श्रमपूर्ण मानता हूँ। व्यक्तिगत सम्पन्ध से सर्वथा श्राल्प रहना नेतृत्व का शायद एक बहुत बड़ा गुण है। श्रीर यह विरक्षों में ही हो सकता है।

सन् १६२० से ही काँग्रेस क्षेत्र में मैं भी काम करता रहा। इन तीस वर्षों में क्या-क्या देखा मैंने उन में ?

सन् १६२० के काँग्रेस-अधिवेशन ग्रीर २१ की प्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठकों श्रादि में वह एक शब्द नहीं बोलते थे, इतने चुप जितना शायद कोई नेता नहीं था। श्रपने संयुक्त प्रान्त के काँग्रेस-संगठन में वह चुप रहते थे या नहीं, में नहीं जानता, ज्योंकि उनका श्रीर मेरा मिलने का क्षेत्र ग्रिखल भारतीय ही था। श्रिखल भारतीय क्षेत्र में उन्होंने बोलना श्रारम्भ किया हमारे स्वराजिस्ट होकर असेम्बलियों में जाने ग्रीर उन के जेल से निकलने के बाद श्रीर फिर तो यह बढ़ता ही गया। श्रब जितना वह बोलते हैं उतना शायद कोई नेता न बोला है ग्रीर न बोलता है। वर्तमान परिस्थिति में कदाचित यह शावश्यक भी है।

उनका कोध सब से पहले मैंने देखा सन् १६२६ में लखनऊ के सर्वदल-सम्मेलन के समय, जब मोतीलाल जी की अध्य-कता वाली 'नेहरू रिपोर्ट' की उस धारा पर विवाद हो रहा था जिसमें यह कहा गया था कि सम्मित वालों को उनके अधि-बारों से बंचित न किया जायगा। जवाहरलाल जी का उस समय कहा हुआ एक वाक्य मुफ्ते अभी तक कई बार स्मरण हो आता है। इस धारा का विरोध करते हुए हाथ-पैर पटकते और फुँमलाती हुई अपनी उस मुद्रा में, जिससे अब हम सब अभ्यस्त हो गये हैं, उन्होंने कहा था, 'आई एम सर्पाहरूट एट माई श्रोन माडरेशन'!

सन् १६२८ में जब वही ''नेहरू रिपोर्ट'' काँग्रेस के कलकत्ते के श्रिष्ठियान में श्रायी तब ''डोमिनियन स्टेटस्'' शीर ''इंडिपेंडेंस'' का अगड़ा खड़ा हो गया । जवाहरलाल जी में पूरी शक्ति के साथ मोतीलाल जी का विरोध किया । जब तक नेहरू रिपोर्ट कॉग्रेस में स्वीकृत नहीं हो। गयी तब तक मोतीलाल जी बेचेन अवस्य रहे, पर कॉग्रेस-प्रधिवेशन के अन्तिम दिन उन्होंने जवाहरताल जी। के सम्बन्ध में जो कुछ कहा वह भी में कभी न भूतूँगा। उनका। कथन था, "गुफे अगर किसी। बात का सबसे बड़ा फंसर है तो इस बात का। कि मैं जवाहरलाल का नाप हूँ।"

पिंडत जी को लाहोर-कॉग्रेस में मैंने जितना पसन्न देखा उतना कभी नही। जब वह भारत वर्ष के प्रधान मन्त्री हुए उस समय भी नहीं। जब सभापित के जुलूस के समय लाहोर म माता स्वस्त्य रानी ने उन पर पुष्प-वर्षा की उस रामय का उनका चेहरा मुफ्ते अभी भी स्मरण है। पिंडत जी की ग्रान्तरिक शुष्कता का लोप मैंने केवल उसी समय कुछ क्षणों के लिए देखा था।

सन् १९३६ के त्रिपुरी कॉग्रेस-अधिवेशन के समय मने उनका कार्य देखा। मै इस अधिवेशन की स्थागत-समिति का अध्यक्ष था अत मुक्त से उस अधिवेशन की सारी कार्रवाई का निकट का सम्बन्ध था। अधिवेशन के सभापित सुभाष धाबू की बीमारी के कारण मेरा उत्तरदायित्व और भी बढ गया था। कॉग्रेस के समस्त प्रस्तावों के मसौदों की प्रधान जिम्मेदारी पडित जी पर थी। कितनी मेहनत करते थे वह, प्रोर इतने पर भी कितने स्वस्थ ।

उनके प्रधान मन्त्री होने के बाद, मेरे कॉग्रेस दल की कार्यकारिणी का एक सदस्य ग्रोर कीषाध्यक्ष होने के कारण यद्यपि जित्य ही मेरा उनसे मिलने का काम पड़ता है, परन्तु उनके ग्रोर मेरे बीच दूरी उतनी है जितनी प्रथम दर्शन के समय थी। काँग्रेस दल की कार्यकारिणी की ग्रोर दल की बैठक में भी सबसे ग्रधिक प्रभाव उन्हीं का रहता है, पर यदि कोई उनकी ग्रावाज से भी ऊँची ग्रावाज ग्रोर उनके बल से भी ग्रधिक बलपूर्वक किसी बात का प्रतिपादन करे तो फिर पड़ित जी च्यं भी हो जाते हैं।

पडित जी कई बार हमारे मेहमान हुए परन्तु गृह-जीवन में मैंने उनमें कभी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं देखा, साथ ही किसी प्रकार का सौहार्द भी नहीं। उन्हें किसी विशेष प्रकार की वस्तु की प्रावश्यकता नहीं पडती, पर यदि कोई उनके भ्राराम इत्यादि की श्रच्छी से श्रच्छी व्यवस्था भी करे तो भी वह उसकी सराहना नहीं करते, यहां तक कि उनसे धन्यवाद तक की श्राशा नहीं। इस प्रकार वह कदाचित सदा निर्मित्र श्राकाश में ही विचरण करते हैं।

जवाहरलाल जी को मैं प्राधुनिक भारत का ही नहीं, इस सगय के ससार का एक महान् पुरुष मानता हूँ। उनका यह व्यक्तित्व उनके प्रनेक प्रसाधारण गुणों से बना है। इतिहास में चाहे वह महान् विचारकों में न बैठाये जा सके, पर सर्वोच्च कर्मठ व्यक्तियों में वह एक हैं, इस में सन्देह नहीं हो सकता। परित्र की हर प्रकार की श्रत्यियक द्युद्धता श्रोर श्रसीम त्याग उनके जीवन-रूपी रथ के दो चक है। पह एक राष्ट्र के नहीं, श्रन्तर्राष्ट्रीय है। 'टिस्कवरी श्राफ़ इंडिया' सब्दा पुस्तक लिखने के पश्चात् भी में उन्हें भारतीय नहीं मानता। सस्कृति श्रोर सोन्दर्य के वे पूजक है, इस में सन्देह नहीं, पर पिरुचमी सस्कृति श्रोर वहाँ का सोन्दर्य ही उनकी श्रांखों पर प्रधिक चढ़ा है। हर पिरुचमी वस्तु से उन्हें श्रेम है, यहा तक कि श्रावसफोर्ड प्रौर केम्ब्रिज के सर्टींफिकेट-याफ्ता नवयुवको तक का श्रनजाने उन पर बड़े से बड़े भारतीय विद्यानों श्रोर साहित्यकों से श्रधिक प्रभाव पड़ता है। लखनऊ-काँग्रेस के उन के भाषण पर एक श्रग्रेजी पत्र ने लिखा था, ''एन इंग्लिशमेन स्पीक्स''। शायद वह ठीक था।

व्यलाई १९४६





पंडित मोतीलाल नेहरू, १६२६

सी० नागेझर राव के सौजन्य से



जवाहरळाळ नेहरू १६२६

## , इंड्यं ने गाविब-,

#### राय क्रणवास

घाम का एक प्रशस्त मेदान जिसमे दूव के प्रतिरित्त दूसरे तृण उगने भी न पाते—हरा-भरा प्रोर कटा-छूँटा। गलमली गतीचे की उपमा उसके लिए पुरानी पड बुकी है। चारो प्रोर सुन्दर विस्तृन गगीचा जिसकी देखभाल श्रोर रखवाली में कोई कोर-कसर नहीं रहने पाती।

मैदान में एक पिता ग्रापने लड़ के लिए गुड़ी उड़ाने का प्रयत्न कर रहा हे, किन्तु गुड़ी कुछ-नुछ उठ कर गिर-गिर पड़ती हें — उसके लिए जितनी हवा की पावश्यकता है उतनी यहाँ नहीं मिलती। वह विलायती गुड़ी हैं, यहां की गुड़ियों से सर्वथा भिन्न। मानो किसी वनस में से अगल-वगल के पटरे निकाल दिये गये हो कि उसमें से हवा गुजर सके।

बालक जवाहरलाल के लिए जो उपहार पिडत मोतीलालजी विलायत से लाये थें, उनमे यह गुड़ी भी थी। किन्तु जितान की सगुद्री हवा में उड़ने वाली नह भारी गुड़ी, भला श्रानन्दभवन में कहाँ उडती । पास ही ग्रपने पिता से लगा हुया में भी खडा था, जवाहर भाई से दो बरस छोटा। उन दिनों वें जितने वार्गीलें ये उससे प्रधिक में .

हम लोग ग्रानन्दभवन के नित्य जानेवालों में से ये , िकसी दिन पिडतजी उन्हें टेनिस खिलाते, िकसी दिन किकेट, िकसी दिन कोई श्रीर मैदानी खेत । तोन बरस की नन्ही-िनजयालक्ष्मी-भी श्रासपास खेला करती थीं । भूत्यवर्ग उन्हें कहता 'नन्हीं बीबी रानी' तो वह धपने नाम के साथ जवाहर भाई को भी सम्मिलित करके और उसका गीत बना कर गाने लगती, 'नन्हीं बीबी रानी-ी-ी, नन्हां भेगा राना-ा-।'।

समय की पावन्दी के कारण पित्रजी अपने व्यरत प्रकालती जीवन में से बाल-विनोद के लिए भी समय निकाल लेते। ग्रेष समय के लिए जवाहर भाई का कार्यक्रम घड़ी की तरह निश्चित था। उनके कमरे ग्रलग थे, जहां उनके शिक्षक पढ़ाया करते। उनके पाठचक्रम में सरकृत भी थी। उन पुरतकों में सामवेद की एक बड़ी सुन्दर छभी हुई प्रति ग्राज भी विस्मृत नहीं होती।

उन्हीं विनो की याद में, नालीस बरस बाद १६४१ के अन्त में, एक चायपानी में जब एक मित्र ने जनाहर भाई से मेरा परिचय कराना चाहा, 'श्राप कृष्णदाय को जानते हें ?' तो उन्होंने उत्तर दिया था, 'प्राय शैशव से'। इस बात पर, स्वभावत उनकी असागारण रमृतिक्षित की और ध्यान चला जाता है। सभी महान् व्यक्तियों की भांति उनके मस्तिष्क में पहुच कर कोई भी विषय शुक्त नहीं हो सकता।

सन् १९४२ के प्रारिश्यक महीनो में वह तीसरी बार 'भारत कलाभवन' देख गये थे। उसके कुछ ही महीनो बाद देश में भयकर ग्रन्थकारमय समय उपस्थित हुग्रा. . जेल से छूटने पर १९४५ में जब उनका तूफानी दौरा शुरू हुग्रा तो वह काशी भी ग्राये ग्रौर सर्देव की भांति कलाभवन में भी उनका ग्रागमन रक्खा गया। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद टाउनहाल की विराट् सभा में लग्बा भाषण समाप्त करके जब वह कार से कलाभवन की ग्रोर बढ़े तो उन्होंने पाया कि कुछ महिलाएँ भीड़ में पड़ गयी है। श्रपने स्वभावानुसार, उन्हें बचाने के लिए वह कार से कूद पड़े ग्रौर कार खाली ही कलाभवन पहुँची।

लपक कर में कार के फुटबोर्ड पर चढ गया और पूछा, "जबाहर भाई, ग्राप मुभे के मिनट देगे ?" "आपके जवाहर भाई अभी पीछे हैं", कार में से एक अन्य परिचित ने उत्तर दिया। में उनकी प्रतीक्षा में, पुनः अपार भीड़ में मिल गया। कुछ मिनट बाद वह भी लपके हुए आ पहुँचे। उन्हें जिस प्रकार ऐसी भीड़ में असता आता है, उसी प्रकार उसमें से निकलना भी। डाँटते-फटकारते तीर की तरह अपना रास्ता करते वह चले आ रहे में कि मैंने अपना सवाल दोहराया। पहले तो बिना देखे वही तीव बाणी, किन्तु उसी क्षण ममतापूर्ण एक दूसरा स्वार उनके कुछ से बहिर्गत हुआ। 'ग्ररे, तुम हो ?' और एक ग्रादेश से भीड़ को भेड़ बना कर वह कलाभवन के भीत्र पहुँचे। हुआ है।

i de la companya de l

कई लम्बे टेबुलो पर कलाभवन की सर्वोत्कृष्ट वस्तुएँ सजा दी गयी थी कि वह कम से कम समय में पूरा प्रास्वा-दन कर ले। उनके पास समय न था किन्तु निगाह थी और थी अद्भुत स्मृतिश्चवित। मे अवाक् रह गया कि सन् '४२ के आरम्भ में वह जो कुछ देख गये थे वह सय इतनी गरमी-सरदी के बाद भी, उन्हें ज्यो का त्यो याद था। उन्होने प्रये ह उत्तम वस्तु को तो देखा ही, साथ ही जो कुछ पहले देख गये थे उसे बताते भी गये। ऐसी वस्तुओं को उन्होने इस प्रकार देखा जैसे पठनीय पस्तकों के दोहराने का आनन्द लिया जाता है।

सौन्दर्य-प्रेक्षण ग्रोर श्रास्वादन उनके स्वभाव का एक विशिष्ट पहलू है। कलाभवन के मूर्तिमन्दिर की भारतृत वाली यक्षणी को, जो शुंग काल का सचगुच एक ग्रप्रतिम उदाहरण है, उन्होंने पहुँचते ही लक्ष्य किया श्रोर जब वह वहाँ से ग्रपनी सहज फुर्ती के साथ वाहर लौटने लगे तो उन्होंने गरदन मोड़ कर जिस प्रकार उसे पुनः भर ग्रांख देखा, उनकी वह मूर्ति स्वयं दर्शनीय थी।

वस्तुतः जवाहर भाई ने भावुक प्रकृति पायी है ग्राँर उनकी सबसे बड़ी साधना है उस स्वभाव को बदल डालना। फिर भी, यद्यपि यह कुसुमादिप मृदुल स्वभाव वजादिप कठोर बना गया है, परन्तु है यह उत्तुग नगाधिराज हिम-निर्मित ही। जो व्यवित यदि उत्कृष्ट किव या कलाकार नहीं तो श्रद्धितीय साहित्य-ग्रालोचक या कला-भर्मेश अवस्य होता, वह इतने कंटकाकीण पथ का कितना सफल पिथक हुग्रा, यह देखकर चिकत रह जाना पड़ता है। गत वर्ष उन्होंने दिल्ली की एक प्रदर्शनी में भारतीय दूतावासों के लिए ग्राठ-दस चित्र चुने थे। किसी ननु-नच के बिना यह यात कहीं जा सकती है कि उससे श्रेष्ठ चुनाव किसी भी कलाविद् के लिए ग्रासम्भव था। उनका लिखना श्रमसाध्य नहीं रहता। उनके प्रवहमान भाव ग्रापसे ग्राप पंवितयों के रूप में मुखरित होते जाते है। वे सुन्दरता से कमबद्ध रहते है। यदि कहीं कोई बात ग्रागे-पीछे हो भी जाती है तो ग्राण्ये वाक्य उसे इस प्रकार संभाल लेते हैं कि वह ग्रपने स्थान पर ही फब उठती है ग्रौर घारा में कहीं-कहीं उच्छत तरंग की भाँति बहुत रुचती है।

उनका एक अपना वृष्टिकोण और मानदंड है। पहला उनके उच्च घरातल के अनुरूप है और दूसरा उनके प्रकांड व्यक्तित्व के। इसी असाधारण वृष्टिकोण और मानदंड से वह व्यक्तियों और घटनाओं का निरख-नाप करते हैं। सन् १६४२ वाले आन्दोलन के बाद जेल से छूटने पर जहाँ बड़े से बड़े नेताओं ने उस कांड को ग्रैरिज़म्मेदारी वतलाया और पराभव-मनोवृत्ति से उसकी नाप करते रहे वहाँ जवाहर भाई का ही हिस्सा था कि उसकी सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार हो गये और उस आन्दोलन को शानदार विजय प्रभाणित करके ही रहे।

यदि उन्होंने यह मनोवैज्ञानिक साथ ही तथ्यपूर्ण परिवर्तन उपस्थित न किया होता तो हमारे स्वतन्त्रता-संग्राग में फिर रोड़ा श्रटक गया होता श्रीर दो ही बरस के भीतर यहाँ से श्रंग्रेज विदा न हुए होते। किन्तु इन बड़ी बातों तक ही नहीं, छोटें-छोटें-से विषयों में भी उनकी यही नाप-जोख है।

स्वतन्त्र सरकार बन जाने पर मैने उनके सामने कलाभवन के लिए बीस लाख की गाँग रखी। कहने लगे, "बीरा लाख से तो मैं बीस विद्यार्थियों को विदेश भेज सकता हूँ। मैं उसे जरूरी समभता हूँ।"

"मैं तो अपने काम को जरूरी समभता हूँ।" किसी दूसरे को मैंने ऐसा उत्तर विया होता तो बहस छिड़ जाती परन्तु जवाहर भाई के दृष्टिकोण को इसकी आवश्यकता न थी। उत्तर मिला, 'समभता भी चाहिए।" एकनिष्ठा का मरम वह जानते हैं।

बाजाब्तगी और धनुशासन का अडिंग पालन करता हुमा भी उनका अंतस उन्मुक्तता के लिए छट्टपटाया करता है। ग्रामी उस दिन लखनऊ में उन्होंने पुरा-वनस्पित-विज्ञान-परिषद् का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के लिए जो करनी बनायी गयी थी। संस्कार पूरा करके जवाहर भाई ने परिषद् के संस्थापक (अब स्वर्गीय और चिर-परिशोच्य) डा॰ वीरवल साहनी से कहा, "साहनी, इस करनी को तुम यहीं रख लो, अन्यथा यह मेरे यहाँ से ग्रायव हो जायगी।" मैं भी वहीं खड़ा था। मेरी और इंगित करके कहने लगे, "एक यही हजरत हैं।" संयोग से उनके हाथ में एक छोटा-सा इंडा था। मैंने कहा, "और कुछ नहीं तो मै यह इंडा तराट् करने की फ़िक में था। अभी जब आपने भाषण देते हुए उसे जमीन पर रख दिया था तब मैं तजबीज रहा था कि कहीं आप भूल जायें तो मैं इसे तराट् कर दूँ।" "जी हाँ-ाँ-ाँ, बड़े तराट् करने वाले आये!" मेरे पेट में वह लकड़ी गड़ातें

51 ,

हुए उन्होंने कहा, "ग्रभी तो मैसूर से किसी ने भेजा है इसे।" उनकी हार्दिकता ग्रौर श्रात्मीयता के मार्ग में कभी रोड़ा नहीं ग्रटकता।

किसी ग्रच्छी उक्ति को सुनकर वे विभोर हो जाते हैं। पंजाब वाले नारकीय प्रलय पर बातचीत करते हुए भाई सैथिलीशरण का यह वाक्य मैंने उन्हें सुनाया कि "मनुष्य का इतिहास राक्षसों का इतिहास है'। मर्माहत जवाहर भाई एक लम्बी साँस में इस वाक्य को दोहरा गये। जो भी उक्ति उनके गन में घर कर जाती है, उसे वह इसी प्रकार दूहराते हैं।

एक मित्र के यहाँ उनकी दावत थी। भोजनोत्तर सितार का प्रबन्ध था। उनका वह दिन बहुत ही व्यस्त बीता था, ग्रतएव उनके ग्रातियेय ने उनसे कहा, "जवाहरलाल सो जाग्रो; बहुत थक गर्य होगे।"

"नहीं, ग्रभी सितार सुनूँगा, बहुत दिनों से नहीं सुना है," उनकी प्रयत्न भावुकता ने उत्तर दिया। उसी को लक्ष्य करके मैंने कहा,

'इरक ने गालिब निकम्मा कर दिया, वर्ना हम भी आदमी थे काम के।'' श्रीर, वे भी श्रपनी उसी एक लम्बी साँस में दोहरा गये 'इरक ने गालिब...

अगस्त १६४६



# जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति

### सुधीर खास्तगीर

सन् १६४६ के अन्तिम दिनों में, पिंडत जवाहरलाल नेहरू के नयी दित्ली में पद-प्रहण करने के कुछ दिन नाद, मैंने उनके मस्तर की, मिट्टी की, मूर्ति बनाने के तिए अनुगति चाही। यह स्प्रभावत बहुत यस्त 'ये आर मूर्ति बनाने के तिए अनुगति चाही। यह स्प्रभावत बहुत यस्त 'ये आर मूर्ति बनाने के लिए बेंडने की फुरसत उन्हें नहीं थी, रोकिन शीमती विजया तक्ष्मी पिंडत के शाग्रह पर उन्होंने वैठना स्कीतार कर लिया। श्रीमती पिंडत ने उन्ह समभा दिया कि वह पढना-लिखना जारी रख राकेंगे, ग्रोर मेरे बाम से वह ऊप नहीं जायेंगे।

जनवरी १६४७ के एक ठिठुरते प्रात कारा में पिडतजी के यार्क रोड वाले बँगले में पहुंचा और उनके दफ्तर के कमरे में मिट्टी गौर मूर्ति का फ्राधार जमा कर वेठ गया। गस्तक की गूर्ति के तिए पीठिता जमाने का काम मेने ग्रारम कर दिया। ६ वर्ज के तमभग पिडतजी ग्रामें ग्रोर सिक्षप्त ग्राभिवादन के बाद अपने काम पर घेठ गये। इस तोगों की बातचीत बहुत कम होती, में ग्रपनी मिट्टी के साथ उतना ही व्यस्त था जितना वह अपने कामजों के साथ। तमाणि में वरावर बीच-बीच में उनके वहें तेजी से बदलते हुए बेहरें को देख रोता था। उनका सबेदनाशील स्वभाव उनके चेहरें पर प्णातः प्रतिबिध्वित होता रहता है ग्रोर इरालिए शिल्पी के लिए उनकी प्रतिमूर्ति बनाना एक बडी कठिन परीक्षा है।

उनके चेहरे को देखते हुए विश्वास करना किन हो जाता था कि वह एक महान् राजनीतिक नेता, और करोजों का भाग्य-सूत्र सँभावने वाले तगभग प्रधिनायक है। उनका चेहरा किसी दार्भिनक गा प्रध्येता का ही है, बिल्क जब वह विचारों में लीन होते हैं तब तो यती-सन्यासी से दीख पड़ते हैं। में यद्यपि इस बात का ध्यान रखता था कि मेरे र्धर- उधर में, विभिन्न दृष्टिकोणों से उनके चेहरे का ग्रध्यनन करने से उनके काम में बाधा न पड़े, तथापि बार-बार यह स्पाट हो जाता था कि वह मेरी उपरियति के बारे में सजग है। कभी-कभी यह सहसा ग्रोर भी सजग ग्रोर सायधान हो जाते थे ग्रौर उनके चेहरे पर एक तटस्य दूरी का भाव ग्रा जाता था।

लेकिन मोके पर पिंडतजी अत्यन्त अपनापे का बर्ताव कर सकते हैं। एक दिन नियमानुसार काम करने पहुँचा तो मुक्ते मूचना मिली कि पिंडतजी बार गये हैं। मैं धैर्यपूर्वे प्रतीक्षा करता हुआ मूर्ति के आधार पर बाग करता रहा। पिंडतजी लगभग १२ वर्जे लोटे। श्रीमती पिंडत उनके साथ थो। पिंडतजी ने खेद अकट करते हुए तत्काल मेरे लिए दफ्तर में श्रा बंटने की रजामन्दी प्रकट की; लेकिन श्रीमती पिंडत को मूख लगी थी श्रोर उन्होंने प्रस्ताव किया कि बेटक अपराह्म में हो। मैंने उटते हुए कहा, "श्रच्छी बात है, श्राप लोग मोजन करे, तब तक मैं भी भोजन करके श्राता हूँ।" लेकिन पिंडतजी ने तत्काल मेरी वॉह पकडते हुए कहा, "बया फिजूल बात हैं। चलो, हमारे यहां जो कुछ रूखा-सूखा हे उनी में तुम भी शामिल हो जाना।"

मेरा अनुभव मनोरजक था और उसकी याद अब तक आनन्द देती हैं। हाँ, इतना अवहय कहूँगा कि पहितजी के निजी सहकारियों पर मुभे बटी भल्लाहट होती थी जो बार-बार यह आग्रह करते थे कि मैं पिटतजी के मरतक पर टोपी अवहय दिखाऊँ। और मुभे यह भी याद आता है कि यार्क रोड के बँगले में निरन्तर आने-जाने वालो गाजियों का शोर सुन कर मैं प्राय सोचा करता था—और अब भी सोचता हूँ—कि इतनी चहल-पहल के बीच कोई पागल हुए बिना कैसे रह सकता हैं! यो पिडत नेहरू 'सबसे सुलग प्रधान मन्त्री' प्रसिद्ध हैं और कोई भी सहज ही उनसे यिल सकता है, लेकिन मुभे तो अपनी शान्ति अधिक प्यारी होती!

जुलाई १६४६

लाहीर कांत्रे स १६२६ के सभापति



सन् १६३६ में

## जवहिर का जीहर

### हरिभाऊ उपाध्याय

१६३० में जेल में मैंने लार्ड बाइस की जनतन्त्र पर एक पुस्तक पढ़ी थी। उसका नाम था शायद 'मार्डन डिमाकेसीज'। उसमें श्रादर्श जनतन्त्री व्यक्ति का उत्तम नमुना पेश किया गया था। उसके लक्षण लगभग स्थितप्रज्ञ, गुणातीत या साधु या भादर्श मनुष्य के जैसे थे। उसे पढ़कर पहले तो मेरे सामने गान्धीजी की मूर्ति खड़ी हुई। परन्तू वह तो मुक्ते अहिंसा के अवलार अधिक दिखाई दिये। आधुनिक जनतन्त्र के सिद्धान्त में उन्होंने यह संशोधन भी पेश किया था कि सच्चे जनतन्त्र का श्राचार शहिसा ही हो सकती है। इस संबोधन के साथ ही वह जनतन्त्री की पंतित में बैठेंगे। श्रतः उनके बाद जब मैं दूसरे जनतन्त्री की खोज में निकला तो हमारे हँसमुख जवाहर सामने आये। गान्धी जी की अहिंसा तो इन्हें मान्य है, परन्तु ये मौजूबा हिसा-ग्रापेक्षित जनतन्त्र के साथ भी अच्छी तरह चल सकते हैं बल्कि परी तरह फ़िट होते हैं। बाप केवल सिद्धान्त में ही नहीं, तफ़सील में भी बहुत बार श्राग्रह रखते थे । किन्तु जनतन्त्र की माँग है—सिद्धान्त में श्राग्रह, तफ़सील में निरा-ग्रह, बल्कि ग्रपने मत के खिलाफ़ भी पूर्ण सहयोग । यह गुण ग्राज के हिन्दस्तान में जितना जवाहर पर घटता है उतना श्रीर किसी पर नहीं । वे मन्त्रणा के समय कमेटी में श्रपने विचारों, सुभावों के लिए खब लड़ लेंगे लेकिन एक बार फ़ैसला हो जाने के बाद, भले ही वह उनके खिलाफ़ हों, उसे पूरा करने के लिए जवाहर जितना तन-मन-अन फोंक देते हैं उतना और कोई नहीं। इस गुण में वे सबसे आगे और सबसे ऊपर साफ़ शौर पर उठे हुए विखाई देते हैं। धारा सभाओं में जाने और फिर मन्त्रिमंडल बनाने के बह घोर विरोधी थे, फिन्तू कार्य समिति के या काँग्रेस के प्रस्ताव पास करते ही वे उनकी पुति में ऐसे जुट पड़े कि लोग दंग रह गये। बल्कि धारा सभाक्षों की सफलता तो एक मात्र जवाहर की ही ऋणी हो सकती है। सारा भारत इस सत्य को जानता है। अपने विचारों को इसना भूल कर, दूसरे के विचारों और योजनाओं की पूर्ति में इसना लवलीन हो जाना मामुली सावना नहीं है, बल्कि एक प्रकार से समर्पण की पराकाष्ट्रा है, जो ऊँने दर्जे के योगियों और बहा-ज्ञानियों में ही पायी जाती है। इसी तरह एक ही क्षण में बड़े जोर से मल्ला कर दूसरे ही क्षण में हुँस पड़ना भी ऐसी ही विकट साधना है । जब मेने "मेरी कहानी" का हिन्दी अनुवाद किया था, तो सारी किताब खत्म कर चुकने पर मैंने बाप को लिखा था कि जवाहरलांच जी तो भूमें श्रापके सच्चे कददाँ गालुम होते हैं। श्रापके उन कई श्रनुयाधियों से सत्य श्रीर श्राहिसा के ज्यादा भक्त दिखाई देते हैं, जो सत्य और श्राहिसा की दहाई तो बहुत दिया करते हैं पर इनकी तारीफ यह कि ये कभी भूले-सटके ही सत्य और अहिंसा का नाम लेते हैं, किन्तु आचरण में उनके पालन का बड़ा प्यान रखते मालूम होते हैं। बापू ने मेरे इस विचार का समर्थन किया था। वापू ने उन्हें भले ही ग्रपना राजनीतिक उत्तराधिकारी ही घोषित किया हो। परन्तु उनके इस चुनाव में प्रवीवत सत्य ने भी प्रवश्य प्रपना काम किया है।

जवाहरलाल जी राजनीतिज्ञ भी ऊँसे दर्जों के हैं। चुपचाप ग्राद्भुत संगठन करने में जो कमाल हमारे सरदार को हासिल है उससे जवाहर वंचित हैं, किन्तु राजनीतिक सुभन्धुभ, विश्व-हृदयता, बीद्धिक और चारित्रिक ऊँचाई, पारदर्शक सच्चाई, गृद्ध-हृदयता, व्यापक ग्रीर जनताई दृष्टिबिन्दु, कूट-कपट ग्रीर षड्यन्त्रों से परे रहने की उनकी वृत्ति, जनता के हृदय पर ग्राधिकार कर लेने की घाक्ति, सुरुचि, सुसंस्कृति ग्रादि ग्रानेक हृदय, बुद्धि, ग्रीर ग्राटमा के गुणों के कारण वे ग्राकले भारत के ही नहीं, सारे संसार के छत्र ग्रीर मुक्ट-मणि होने के योग्य हैं। इन सब गुणों में उनसे बढ़कर संसार में ग्राज कोई व्यक्ति नहीं है।

मेरा पहला परिचय भारत के जवाहर से कब हुआ, यह याद नहीं पड़ता । पुरानी से पुरानी याद यह है कि वह सन् १९२३ में शायद साबरमती आश्रम के विद्यार्थियों के साथ कुछ खेत क्द कर रहे थे। में भी इत्तफाक से पहुँचे गया था। मेरी किसी बात पर खश होकर वे मुफसे लिपट पड़े थे। यह उनके मुक्त-हृदय और खुले व्यवहार का अत्यक्ष और पहुँका अनुभव मुक्ते था। बच्चों और साथियों में घुल-भित्त कर वे एक-जीव हो जाते थे। आत्मविकास की पहुँ पहुँकी मिजिल है। दूसरा स्मरण मुफ्ते होता है एक रेल-यात्रा का, जिसमे यहगदाबाद से ग्रजमेर तक मरा साथ हो गया था । उस समय में ग्रजमेर प्रा० काँ० क्मेटी का प्रधान मत्री था ग्रीर काँग्रेस-सम्बन्धी प्रक्रनो की ही चर्चा करनी थी । किन्तु ओर भी बहुत-राी बाले चल पड़ी । वे कांग्रेस के प्रध्यक्ष थे । मगर पुफ्ते यह बिल्कुल नहीं प्रतीत होता था कि कोई बड़ा ग्रादमी बहुत मामूली ग्यदमी रो बातचीत कर रहा है । समान ग्रोर खुला व्यवहार उनके जीवन का ग्राभिक्ष श्रग तन गया है । प्रावू स्टेशन पर तो उनकी सादगी एव सरलता की हद हो गयी । मैं तो बाता ग्रोर विचारों में ही डूबा हुमा था कि स्टेशन ग्रा गया । वह तुरन्त दरपाजा खोतकर 'लेटफार्म पर उत्तर गये, ग्रोर हम दोनों के लिए मिठाई-पूरी ले ग्राये । मैं बड़ा शर्मिंदा हुमा । मैंने कहा, "यह ग्रापने क्या किया?" उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "क्या में खरीदना नहीं जानता ?"

उनकी भूँभलाहट और नाराजगी के भी कुछ नमूने लीजिए। मोजूदा धारा सभा के चुनाव के पहले काग्रेस-सदर की हैसियत से वे अजमेर आये। स्थानीय म्युनिसिपेलिटी ने उन्हें मानपत्र देने का आयोजन किया था। भीड का क्या पूछना। पडित जी हाल में घुस गये और में पीछे रह गया। वे भट धक्कामुक्की करके पीछे लौटे, एक वालटियर या दर्शक को चाँटा रसीद किया और मुभे हाथ पकड कर अन्दर ने गये। थोडी देर बाद भीड कॉच तोड कर हाल में दाखिल होने लगी। बस जवाहर ने हनुमान का रूप धारण कर लिया, जैसा कि वे ऐसे मोको पर अक्सर कर लिया करते हैं। हाल में चारो तरफ कूद फाँद कर भीड को रोकने गे जूट पडे।

इसी यात्रा में मुक्त पर खीक्त पड़े। व्यावर के नागरिकों ने बड़े उत्साह से पिंडतजी के स्वागत के लिए शहर को सजाया। वे उत्सुक थे कि शहर की सड़कों पर पिंडत जी का जुलूस निकाला जाय। रात के कोई ११ बजे होंगे। मेरे द्वारा उन्होंने यह प्रस्ताव उनके सामने रखवाया। पिंडत जी वैसे जुलूस ग्रोर भीड़ भाड़ के बड़े शोकीन हैं, किन्तु उस दिन एकाएक उबल पड़े। 'जुलूस नहीं निकलेगा, वरना में व्यावर का प्रोग्राम रद कर दूँगा।' ग्रोर न जाने क्या-क्या कह गये। ऐसी डाट सुनने का मुक्ते वह पहला ही मौका था। मुक्ते इतना नुरा लगा कि यदि वह पिंडत जी न होते या में उनके स्वभाव से वाकिफ न होता तो में कभी फिर उनसे बात न करता। जुलूस स्थैंगित कर दिया गगा। लेकिन जब रात को उन्होंने प्यावर शहर की सजावट भीर शोभा देखी तो शायद मन में पछताये। फिर तो भरी सभा में उसकी प्रशसा की ग्रीर जुलूस के अपने विरोध की अपने ढग से माजरत भी की।

जवाहर के "वन्दरपन" का एक किस्सा उनके पिता के ही मुँह से मुनिए। पूना-प्रस्पताल मे महात्मा जी का आपरेशन हुआ था। स्व० प० मोतीलाल जी उनसे मिलने गये। उस समय मे बापू पर पक्षा भल रहा था। ग्रोर बातों के साथ ग्रपने लाइने बेटे की करतूनों का बयान वह महात्मा जी से करने लगे—"मै जानता हूँ, राजनीतिक विषयों पर तो श्राप राय नहीं देगे। परन्तु जवाहर से एक दो बाते तो श्रापकों कहनी ही होगी।" बापू ने कहा, "हाँ, इसमें श्रापकों पूरा सतोष दूँगा।" पडित जी कहने लगे, "एक तो यह कि वह हमारा तो कहना मानता नहीं। चना-चनेना खा लेता है, भरी गर्मी में भी थर्ड क्लास में सफर करता है। यह हमसे कैंसे देखा श्रीर सहा जा सकता है? प्रापका कहना मानता हे तो ग्राप उससे जरूर कहे। त्याग श्रोर कट को मैं भी परान्द करता हूँ, पर यह जहानत है। इससे मुफे काफी दु ख होता है। दूसरे, उमके चन्दरपन की एक हरकत सुनिए—ग्रापने सुनी भी होगी। माघ मेले पर सगम के किनारे इन्तजाम के लिए पुलिस ने विल्लियों से रोक लगा रखी थी, मालवीय जी ने इसका विरोध करने को सत्याग्रह की ग्रावाज उठायी। बरा, जवाहर भी वहाँ जा पहुँचा, श्रीर वन्दर की तरह उछल कर बिल्लियों के पार सगम में बूद पड़ा। तब से मैं इन्दु से कहने लगा, तेरा बाप तो वन्दर है। इस तरह वह ग्राव देखता हैन ताव, वन्दरपन कर बैठता है। इन दो बातों के लिए ग्राप उससे जरूर कहिए।" बापू ने वहुत विश्वास के साथ उस वत्सल पिता को श्राश्वासन देकर बिदा किया।

चायद गोरखपुर की एक सभा का भी जिक्र पिंद जी ने बापू से किया था जिसमें जवाहर ने अपना श्रद्भुत जौहर विखाया था। जन-हृदय पर वह कितना स्रविकार कर जेते हैं, यह पिंदत जी उन्हें बता रहें थे। बेटे के प्रभाव का वर्णन करते-करते पिंदत जी कभी गद्गद भी हो जाते थे। उस सभा में पहले तो जवाहरलाल ने लोगों को त्रितानी सरकार के खिलाफ उभाड़ा थ्रौर यदि हथियार हो तो उनसे लड़कर भी इस सरकार को उखाड़ फेकने के पक्ष में हाथ उठवा लिया; फिर तलवार प्रौर हथियार के श्रभाव तथा गान्धी जी की प्रहिसात्मक नीति का महत्व समभाकर पहले मत के विरुद्ध, इस राय पर सबके हाथ उठवा लिये कि यदि तलवार हो तब भी हम उसे फेक कर निहत्थे सत्याग्रह करके स्वराज्य पाना पसन्द करेंगे। बापू भी जवाहर की इस शक्ति पर मुग्ध हए।

श्रव न मोतीलाल जी हैं, न गान्धी जी, न सरोजिनी, न जमनालाल जी, जिनसे जवाहर को प्यार, मार्गदर्शन, नेक सलाह मिला करती थी ग्रीर जवाहर जिनके कन्धों पर श्रपना भार बोभ डाल कर ग्राराम कर लिया करते थे। परन्तु जवाहर की श्रदम्य ग्रात्मा इससे थकी ग्रीर हारी नहीं। उसने राजा जी ग्रीर सरदार के रूप में इस शिवत की ग्रांशिक पूर्ति कर ली है। इनके बावजूद भी जवाहर ग्रपनी जगह पर निराली ग्रान व शान से खड़े हैं ग्रीर बेदाग खड़े हैं। भग-वान् भारत की इस शान को सौ-सौ साल बनाथे रक्खे ग्रीर सारी दुनियाँ को इसे ग्रपना कहने दे।

अई १९४६



# कुछ संरसतियाँ

### श्रीप्रकाश

'जवाहरताल नेहरू' नाम के कोई व्यक्ति है, इसका पता मुफे प्रथम बार जनवरी सन् १६०६ में लगा था। मेरी प्रवस्था उस समय सोतह वर्ष से कुछ कम की थी प्रोर में अपने जन्मस्थान काशी की पाठशाला में पढता था। प्रयाग में कुम्भ मेला तगा हुन्ना था। बड़े प्राचीन बाल से हर बारह वर्ष पर यह मेला होता चला प्रा रहा है प्रोर इस कारण जगन्-पिसिद्ध है। उस समय काशी में श्रीमती एनी बेसेट सेट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना कर उसे सुदृढ करने में लगी हुई थी। मेरे पिता का उनसे अन्यधिक स्नेह भ्रोर सहयोग था। उनके साथ प्राग्ल-देश से कई नर-नारी आकर उनके काम में सहायक थे। मिस वित्सन भ्रोर मिस डेविस नाम की दो महिलाए उन्हीं के साथ रहती भी थी। इन्हें एकाएफ यह इन्छा हुई कि हम दस मेले को देखे। पिताजी ने मुफ्ते कहा कि तुम इनके साथ चले जाग्रो। उधर श्रीमती एनी बेसेट ने पिता मोतीलाल नेहरू को तार दिया कि भ्राप इन लोगों को अपने यहाँ ठहरा ले। पिता मोतीलाल की भी श्रीमती एनी बेसेट से बड़ी मित्रता थी। इलाहाबाद स्टेशन पर उनके आदमी और उनकी शानदार गाड़ी हगे मिली भीर हम सब उनके प्रसिद्ध वासस्थान 'शानन्द भवन' गये। उस समय में यह नहीं सोच सकता था कि बारह वर्ष बाद में फिर यहाँ याऊँगा और उसके बाद सदा के लिए में यहाँ उसी प्रकार प्रा सकूँगा जैसे यह मेरा ही घर हो।

तायकाल में हम सब पिंडत मोतीलाल नेहरू से उनके गोल कमरें में मिले। श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू श्रोर उनकी बेटी रवरपकुमारी, जो श्रब विजयालक्ष्मी के गाम से प्रसिद्ध है, उनके साथ थी। काशी में उसी के ठीक पहले श्री गोपाल कृष्ण गोलले के सभापित्व में काग्रेस का प्रिविश्वन हो चुका था। मेंने काग्रेस को प्रधम बार देखा था। वार्तालाप में पिंडत मोतीलालजी ने काग्रेस में सिमिलित प्रतिवादियों की मर्त्सना की। मुक्ते यह प्रच्छा नहीं लगा। में बात्यावस्था से ही ग्रितिवादी हो चुका था। पर जो ग्रिग्रेस मिलित प्रतिवादियों की मर्त्सना की। मुक्ते यह प्रच्छा नहीं लगा। में बात्यावस्था से ही ग्रितिवादी हो चुका था। पर जो ग्रिग्रेस मिलिए मेरे साथ थी, उन्होंने उनका सगर्थण किया। श्रीमती स्वरूपरानी ने ग्रपनी बेटी को मेरा परिचय देते हुए कहा—"ये तुम्हारे वह भाई है, ये जवाहरलाल के गित्र है।" बडे प्रेम के साथ गातृभाव से उन्होंने यह कहा। यह उनका नेसर्गिक प्रकार सदा रहा। मैंने जवाहरलाल का गाम उस समय प्रथम वार सुना ग्रोर पिंडत मोतीलालजी ने हम सब से कहा कि जवाहरलाल उनके पुत्र है जिन्हे उन्होंने हात्र में ही इंग्लंड के प्रसिद्ध स्कूल हैरों में भरती किया है। सारा स्थान श्रेजी प्रकार से सुसिज्जित था ग्रीर मैंने प्रथम बार ऐसा मकाग देशा था, क्योंकि जिन श्रेणों को में काशी में जानता था—श्रीमती एनी वेसेट ग्रादि—से सब पुरातनवादी हिन्दुओं की ही तरह प्राय रहती थी श्रीर थियाँसॉफिकल सोसायटी श्रीर हिन्दू कालेज के लिए काम करती थी। पिंडत मोतीलाश जी ने हम राब को बतलाया कि वह स्वय भी पहले थियाँसॉफिस्ट थे। सोसायटी की जन्मदात्री महाम ब्लेवाट्स्की ने स्थि उन्हों के कारण उन्होंने ग्रामिष का प्रयोग फिर ग्रारम्भ कर दिया था।

\* \*

विसम्बर सन् १६११ का महीना था। मैं उसी के पहले 'गिकेलमस' सत्र में केम्ब्रिज विश्वियद्यालय में भरती हो चुका था और लड़न में अपने पहले 'किसमस' की छुट्टियाँ बिता रहा था। श्रीमती बेसेट और उनके सहयोगियों ने हम्प्स्टेड में एक मकान बना रखा था जहाँ निरामिषभोजी ठहर सकते थे। वहीं में भी ठहरता था। उसके पास ही प्रयाग के श्री भगवानवीन दूबे भी सपत्नीक रहते थे। दूबेजी वहाँ वकालत करते थे श्रीर दूबे दम्पती से मेरी कई स्थानों पर मुलाक़ात मी हो चुकी थी। वे भी निरामिषभोजी थे श्रीर मेरी दशा से उन्हें पूरी सहानुभूति थी। श्रीमती रामदुलारी दूबे मुक्ते एक दिन सड़क पर मिल गयी और भोजन के लिए निमन्त्रित किया। किन्तु वह इसे भूल गयी, क्योंकि जब निर्धारित समय पर में उनके यहाँ पहुँचा तो वे लोग भोजन कर चुके थे और श्रीनद से वार्तालाप करते हुए श्रपने गोल कमरे में बैठे हुए

1 1 12 1

थे। मैं भी वही बुला लिया गया श्रोर उनसे बात करने लगा यद्यि। मुभ्ने भूख तगी हुई थी ग्रौर उस रिथित पर में ग्रस-मजस में पढ़ गया था।

थोडी ही देर वाद जवाहरताल ग्रा गये। वह उच्च श्रेणी के ग्राग्त-देशीय सज्जनोचित वस्त्र पहने हुए थे। वस्त्र सादे थे, महंगे थे ग्रोर उनके शरीर पर उपयुक्त रूप से फबते थे। परस्पर का परिचय दिया गया। वे बराबर ग्राग की तरफ ग्रपनी पीठ किये हुए खटे ही रहे। ग्रॅगरेजी घरो मे पाग तापने के तिए विशेष प्रकार का ग्रायोजन रहता हे ग्रोर उनकी सामाजिक ग्रौर कोटुम्विक परम्परा मे इसकी बडी महिमा है। रामक्ता जाता है कि जब गालिक-मकान ग्राग की तरफ ग्रपनी पीठ कर खडा होता है तो वह ग्रपने गोरव को विशेष रूप से प्रविश्त करना चाहता है। उस समय के दृश्य को याद कर मुक्ते ऐसा मालूम होता है कि बाल्यावस्था से ही जहाँ भी जवाहरलात जाते थे, प्रथम स्थान ग्रहण कर लेते थे। हम सबने बहुत-सी बातो की चर्चा की ग्रोर मुक्ते ग्राज स्मरण प्राता है कि 'सुख' की परिणाषा करने का भी प्रयत्न किया गया, ग्रोर जब मैने यह कहा कि 'दुख का न होना ही सुख है' तो जवाहरलात ने उसका समर्थन करते हुए फासीसी गाषा की एतत्सम्बन्धी उतित बा उद्धरण किया। इतने मे जेसे मेरे ग्राप्यायन के लिए उन्होंने कहा—"मुक्ते भूख लगी है, बया थोडा खाने को नहीं मिल सकता ?" इतने पर ग्रवस्य ही कुछ गोजन का ग्रवन्ध किया गया ग्रोर मेरी भी तृष्ति हुई। वहाँ से हम दोनो ग्रद्ध-रात्र के बाद निकले। यातायात का सब प्रवन्ध वन्द हो चुका था ग्रीर कोई दैवसी या किराये की गाडी भी नहीं दीख पड रही थी। मैने जवाहरलाल से कहा—"मेरा घर तो बहुत पास ही है, पर तुम कैसे जाग्रोगें?" उस समय भी उन्होंने वही उत्तर दिया जो ऐसी स्थिति में नह ग्राज भी देते, बयोकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा है—"भेरी फिकर मत करों। मैं चता जाऊँगा।"

**k** \* 3

सन् १६१५ की ग्रीष्म ऋतु का समय था। युक्तप्रान्त के राजनीतिक क्षेत्र मे बडी हलचल मची हुई थी। यह प्राय निश्चित हो चुका था कि युक्तप्रान्त में भी 'लेफिटनेट गवर्नर' के साथ-साथ 'एक्जेक्यूटिव कोसिल' (प्रबन्ध परिषद्) का ग्रायोजन किया जायगा ग्रौर इसमें एक भारतवासी की नियुक्ति होगी। उन दिनों ऐसे स्थानों पर ऐसी नियुक्ति बहुत बडी बात समभी जाती थी। यह प्राय निर्णय हो चुका था कि प्रयाग के प्रसिद्ध बकीय सर सुन्दरलाल इस रचान को पावेगे। उन्हें सभी लोग पसन्द करते थे ग्रौर हगमें से ग्रधिकतर नवयुवक उनके व्यक्तित्व को समभ ही नहीं पाते थे। इसी बीच कुछ एसी घटना घटी कि सारा प्रस्ताव रह गया ग्रौर प्रयाग के मेथो हाल में, महमूदाबाद के महाराज के सभापित्व में, सम्मेलन किया गया जिसमें क्षोगी राजनीतिकों ने इस प्रस्ताव के कार्योग्वित न होने का घोर पिरोध किया। काशी के राजनीतिकों के साथ में भी इस सम्मेलन में सम्मिलत होने के तिए गया। बडी गर्मी पड़ रहीं थी ग्रोर जब मैं सभास्थान पर पहुँचा तो मैने देखा कि गरे केम्ब्रिज के साथी हरकरणनाथ गिश्च ग्रौर जयकरणनाथ मिश्च के साथ-साथ जवाहरलाल भी सम्मेलन के रवयसेवक थे ग्रौर सम्मिलत प्रतिनिधयों को ठडा पानी, शर्वत ग्रीद स्वय ही दोड़ दौड कर पहुँचा रहें थे। मेरे केम्ब्रिज जाने के एक वर्ष पहले ही जवाहरलाल वहां रो चले गये थे ग्रौर लडत से बैरिस्टरी पास कर भागत लौट ग्राये थे। जयकरण ग्रौर हरकरण से यथोचित ग्रभिवादन हुम्रा ग्रौर फिर जवाहरलाल से मेरा परिचय कराया गया। उन्होंने मुफ्ते कहा—"ग्रवह्य ही मेरी तुम्हारी मुलाकात कही हुई है। मुफ्ते याद नहीं पड़ रहा है।" तब मैने उन्हें लडन की मुलाकात की याद दिलायी।

ak ar

इँग्लैंड से लौटने के बाद क़रीब तीन वर्षों तक मैने कानून और शिक्षा विभागों से खेल खेला। मेरे घर के कुछ लोग चाहते थे कि मै वकालत करूँ, पर मै इसे पसन्द नहीं करता था और शिक्षा के कार्य में प्रेम रखता हुआ भी मै उसके सामयिक प्रकार में अपने को समाविष्ट नहीं कर सका। इसके बाद में पत्रकारी और राजनीति मे चला गया जिसकी तरफ मेरा स्वाभाविक आकर्षण रहा। १६१७ के ग्रीष्म काल मे जब मेरे पास कोई निश्चित काम नही था, मैने 'लीडर' के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री सी० वाई० चिन्तामणि को लिखा कि यदि श्राप अनुमति दे तो मैं प्रयाग में आकर आपसे पत्रकार-कला सीखूँ। उनकी मेरे कुटुम्ब के साथ पुरानी मैत्री थी। मैने उन्हे विद्यास दिलाया कि मै उनके ऊपर किसी प्रकार को भार न दूँगा। अपना खर्च मैं स्वयं उठाऊँगा पर में कार्य, करने का अवसर अवस्य खोज रहा हूँ। उन्होंने क्रुपा कर मुक्ते बुता लिया और में आठ महीने तक ''लीडर''-कार्यालय में बड़ी प्रसन्तता से कार्य करता रहा जिसके लिए मै उनके प्रति कृतज हूँ। उन दिनों 'लीडर'

t start to

पत्र में में प्रतिदिन बहुत लिखा करता था। कितने ही सम्पादकीय लेख ग्रौर पुस्तकों की ग्रालोचना मेरी लिखी होती थी। मेरा नाम नहीं छपता था पर श्री चिन्तामणि उन लोगों में नहीं थे जो दूसरे के कार्य की ग्रवहेलना करते हों, ग्रौर उन्होंने मेरा बहुत-से लोगों से परिचय कराया जिन्हें मालूम हो गया कि इन सब लेखों का लेखक में हूँ। 'लीडर' के कार्यालय में उस सगय बहुत-से स्थानीय प्रमुख राजनीतिज्ञ श्राया करते थे श्रौर पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्र ग्रादि प्रसिद्ध वकील हाइकोर्ट के कार्य के बाद श्री चिन्तामणि से मिलने के लिए श्रा जाया करते थे ग्रौर वही चाय भी पीते थे। पंडित मदन-मोहन मालवीय ग्रौर श्री पुरुपोत्तमदास टंडन भी कभी-कभी श्रा जाते थे। जवाहरलाल तो ग्रवसर ही ग्राते थे ग्रौर सायंकाल में बहत देर तक ठहर कर श्री चिन्तामणि, पंडित कृष्णाराम ग्रौर सुभसे वार्तालाप किया करते थे।

उन दिनो श्रीमती एनी बेसेट के होमरूल का बृहत् श्रान्दोलन हो रहा था। जब वे श्रपने सहायक श्री ऐरंडेल श्रोर श्री वाडिया के साथ उटकमंड में नजरबन्द कर दी गयी तो चारो तरफ़ बड़ा जोश फैला। सारे देश में स्थान-स्थान पर विरोध-सभाएँ हुई और 'लीडर' मे प्रायः प्रति दिन ही किसी न किसी रूप में लेख लिखा जाता था श्रीर मॉग पेश की जाती थी कि उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाय। उस समय पंजाब के लेपिटनेंट गवर्नर सर माइकेल भ्रो-ड्वायर थे ग्रार भारत-विरोधी भाषणों श्रौर कार्रवाइयों के कारण बड़े कुप्रसिद्ध हो रहे थे। प्रयाग में भी पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में बृहत् सार्वजनिक सभा हुई । स्थानीय अधिकारी इससे काफ़ी अप्रसन्न थे और ऐसा समभा जाता था कि इसकी मनाही कर दी जायगी । जो प्रस्ताव वहाँ स्वीकृत हमा, उसके सम्बन्ध में यह निर्णय हुमा कि इसकी एक प्रति ग्रन्य श्रधिकारियों के साथ-साथ सर माइकेल श्रो-ड्वायर के पास भी भेजी जाय। मुफ्ते इसमे विशेष रस श्राया और मेने श्री चिन्तामणि को घर पर पीछे एक दस रुपये का नोट दिया और प्रार्थना की कि सर गाइकेल के पास जो तार भेजा जाय उसका मृत्य इन रुपयों में से दिया जाय। स्थानीय होमरूल लीग के मन्त्री जवाहरलाल थे ग्रौर मुफ्ते बिना वतलाये यह रुपया उन्हीं के पास भेज दिया गया । दूसरे दिन मुफ्ते उनकी एक चिट्ठी मिली जिसमें इस 'दान' के लिए धन्यनाद देते हुए जवाहरलाल ने लिखा कि यदि तुम्हारी ही तरह और लोग भी 'उदार' होते तो मेरा काम बहुत सरल हो जाता। यह उनकी मेरे पास भेजी हुई पहली चिट्ठी थी। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को सहस्रों पत्र लिखे होगे पर इराकी स्मृति विशेष प्रकार से बनी हुई है। हम दोनो ही बहुत पत्र लिखते रहते हैं भीर मेरे तो प्रायः सभी पत्रों का उन्होंने उत्तर दिया है, चाहे वह कितने ही व्यस्त क्यों न रहे हो । एक बार उन्होंने 'निराश' होकर परस्पर के एक मित्र से कहा कि पत्र को डाक में डालने के पहले ही श्रीप्रकाश के यहां से उत्तर था जाता है। खेद है, यब मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि गैं सब मित्रों के पत्रों का उत्तर तत्काल दे सर्कुं। एक तो प्रयस्था अधिक हो गयी है प्रौर कार्य का भार भी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में मुभ्ते पत्र लिखने का बहुत ही शोक रहा है। पत्रों द्वारा दूसरों से सापर्क स्थापित किये रहने में मुभ्ते पर्याप्त आगन्द मिलता है। मैं जब प्रयाग में था तो मेरे मित्र श्री शिवप्रसाद गप्त वहाँ यक्सर ग्राया करते थे। वह राजनीति में ग्रिति-वादियों से भी अधिक अतिवादी थे। उनके साथ मै भी कितनी ही बार जवाहरलाल से मिलने आनन्दभवन गया।

सन् १६१७ से ग्राज तक जो कितने ही वर्ष बीते हैं, इनमें जवाहरलाल से मेरा निकटतम सम्पर्क रहा है। यद्यपि ग्राज में उनके सम्बन्ध में ग्रपनी स्मृतियाँ लिख रहा हूँ तथापि यह उचित न होगा कि ग्रपनी परस्पर की मैंत्री की पिवत्रता को मैं सबके सामने उपस्थित कहाँ। में उन सब बातों को यहाँ नहीं बतला सकता जो मैंने उनसे की हैं ग्रौर जिनमें उन्होंने व्यक्तिगत, कौटुम्बिक ग्रथवा ग्राधिक मामलों में मुक्ते ग्रपना विश्वास दिया है। मेरे उनके क्षणड़े भी बार-बार हुए है। उनकी उदारता की मैं प्रशंसा कहाँगा, क्योंकि उन्होंने कगड़ों को कभी ग्रधिक बढ़ने नहीं दिया ग्रौर बड़े सुन्दर ग्रौर स्नेहपूर्ण प्रकार से उसे शीघ्र ही समाप्त कर दिया। परन्तु यह ग्राक्चर्य की बात रही है कि जब कभी उन्हों किसी कारण किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलने में कठिनाई हुई है तो वह मुक्ते निमन्त्रित करते रहे है। मुक्ते इसके कारण ग्रसमंजस में भी पड़ना पड़ा है पर मैं कदापि उनसे 'नहीं' न कह सका। उन्होंने जैसे मुक्ते सवा ग्रपने कार्य के लिए सुरक्षित रखा। यह मेरे लिए सराहना की बात हो सकती है पर इस स्थित से मुक्ते सन्तोष नहीं हुग्रा, क्योंकि मुक्ते कभी भी यह नहीं मालूम हो सकता था कि कब ग्रौर कैसे काम के लिए मैं ग्रामन्त्रित किया जाऊँगा ग्रौर कब पूर्व निर्धारित मेरा सब कार्यक्रम ग्रस्त-व्यस्त हो जायगा।

दिसम्बर सन् १६२२ में गया में जो काँग्रेस का ग्रधिवेशन देशवन्धु चित्तरंजन दास के सभापितत्व में हुग्रा था उसमें वड़ा तूफ़ान मचा। व्यवस्थापक सभा में जाने न जाने के पक्ष में नेताग्रों में घोर मतभेद था। यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी ग्रपनी मानिसक विलक्षण स्फूर्ति के कारण बराबर जीतते ही चले गयें। सर्वसाधारण उनके ही साथ हो गया। काँग्रेस के बाद सर्वभारतीय काँग्रेस कमेटी के श्रधिवेशन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगे। ग्रसन्तुष्ट सदस्यगण एक श्रधिवेशन के निर्णयों पर पुनिवचार करने श्रौर उन्हें रह कराने की ही इच्छा से ये श्रधिवेशन कराते थे। गया में श्री राजेन्द्रप्रसाद काँग्रेस के प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए। इसके बाद श्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का जो श्रधिवेशन वम्बई में हुग्रा उसमें बड़ी कटुता थी। श्री राजेन्द्रप्रसाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं सरदारगृह होटल में ग्रन्य प्रतिनिधियों के साथ ठहरा हुग्रा था। राजेन्द्रप्रसाद जी पीछे वहाँ श्राये श्रौर कहने लगे कि जिम्मेदारी से मुक्त होकर मुफे बड़ा सन्तोष हो रहा है। जवाहरलाल प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए। बहु गया में नहीं थे। जेल से वह पीछे छोड़े गये थे। थोड़े ही दिनों बाद सदस्यों के न्नाग्रह के कारण नागपुर में ग्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का श्रधिवेशन फिर निमन्त्रित हुग्रा। बड़े जोश के वातावरण में कार्य होता रहा श्रीर हम सदस्यगण सभा-स्थान में ही रात-रात भर बैठे रह जाते थे जिसमें यदि श्रसमय पर एकाएक मत लिया जाय तो भी हम ग्रपना मत देने के लिए तैयार रहें। इस ग्रधिवेशन में जवाहरलाल ने इस्तीफ़ा दे दिया ग्रौर मुफे स्मरण है कि दु:खभरे शब्दों में उन्होंने कहा—"ग्रच्छा होता यदि हम लोग एक दूसरे का हृदय वार-वार इस प्रकार से बिना कुछ सोचे समभें न तोड़ते रहते"।

वे स्वयं घोर से घोर विरोध ग्रीर संग्राम के समय ग्रायोंचित सद्भाव रखते हैं ग्रीर यद्यपि उनकी ग्रातुरता ग्रथवा ग्रविवेक के कारण कभी-कभी दूसरों को बुरा लग जाता है पर यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसे किसी व्यक्ति का हृदय वह जानबूफ कर दुखी करते हैं जो सच्ची लोकसेवा में लगा हुग्रा है। वह हमारे देश के उन थोड़े-से प्रमुख लोगों में हैं जो नवयुवकों को कार्य सीखने में सदा उत्साहित करते रहते हैं, जो सार्वजिनक जीवन में इनकी उन्नति में ग्रीर श्रपने कार्यकों को विस्तृत बनाने में सहायक होते हैं। मेरे परिचय के लोगों में वह उन वहुत ही थोड़े लोगों में हैं जो दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराई ग्रथवा उनपर ग्राक्षेप करते रहने का ग्रभ्यास नहीं रखते। इन तीस वर्षों से ग्रधिक के निकट सम्पर्क में मैंने उन्हें दूसरों की निन्दा करते नहीं सुना। कभी-कभी वह मजाक में ग्रथवा फुँफलाकर दूसरों पर कुछ व्यंग्य ग्रथवा ग्राक्षेप के शब्द कह देते हों, पर वह इनका यही रूप देते हैं कि ग्रमुक व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है या ठीक प्रकार से विचार नहीं कर रहा है या स्थिति को नहीं समफ रहा है। साथ ही साथ वह सदा इस पर दुःख भी प्रकट करते हैं कि ऐसा सच्चा ग्रीर योग्य व्यक्ति क्यों इतना ग्रदूरदर्शी हो रहा है, क्यों गलत मार्ग पर चल रहा है। विरोध करते हुए भी वे किसी की नीयत पर ग्राक्षेप नहीं करते ।

st . The second of the sec

सन् १६२८ में वे युक्तप्रान्त की प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष हुए । ग्रिश्विशन लखनऊ में हुया था ग्रीर में उसमें उपस्थित नहीं था । लखनऊ से प्रयाग लौटते हुए उन्होंने रेल पर से मुफे चिट्ठी लिखी कि तुम कमेटी के प्रधान मन्त्री बनाये गये हो ग्रीर यद्यपि में जानता हूँ कि तुम इस काम को पसन्द न करोगे तथापि में ग्राशा करता हूँ कि तुम 'नहीं' न कहोगे । मैं तुम्हें 'नहीं' कहने भी न बूँगा । ग्राखिर मैं 'नहीं' कहता ही कैसे, पर उनकी अनुमति से में प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी का दफ़्तर, जो उस समय बहुत ही ग्रस्त-व्यस्त हो गया था, प्रयाग से काशी लाया । उसे ठीक करने में मुफे भारी परिश्रम करना पड़ा । जवाहरलाल कोई विश्राम-प्रिय ग्रध्यक्ष नहीं थे । चिट्ठी, तार ग्रीर टेलीफ़ोन द्वारा उनका मेरा प्रतिदिन सम्बन्ध रहता था ग्रीर मुफे उनसे हर बात में हर समय सहायता मिलती थी।

सन् १६२६ में प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का श्रिधिवेशन फ़र्रुखाबाद में हुआ। गणेशशंकर विद्यार्थी इसके सभापित थे। हम सब वहाँ से लौट रहे थे। रास्ते में रेल बदलने के लिए चन्द घंटों के लिए कानपुर ठहरे। स्टेशन से हम सीधे गणेशशंकर के यहाँ गये। गणेशशंकर एक महान् श्रीर विशेष नररूप में विभूति थे। जब उनकी नगरी कानपुर में सन् १६३१ में भयंकर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे उस समय श्रपने हृदय में उच्चतम आदर्श रखते हुए उन्होंने घीर विप्लव के बीच में अपने को फेंक दिया श्रीर श्रपने प्राणों की श्राहुति दे दी। उस समय कराची में काँग्रेस का श्रिविवेशन हो रहा था श्रीर उसी समय वह जेल से छोड़े गये थे। वह प्रसिद्ध पत्रकार थे, प्रवलन्त देशभक्त ये श्रीर उनकी, मेरी समभ में, जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह यह थी कि वह कुशल कार्य-कर्ताशों के निर्माता थे। हमारे प्रान्त का यह दुर्भाग्य है

कि उनकी सच्चाई ने उन्हें बीरोचित पर ग्रसामयिक मृत्यु दी। ग्राज की विषम स्थिति में वह सच्चे पथ-प्रदर्शक ग्रौर सहायक होते। वह हमारे लिए बड़ा भारी उदाहरण छोड़ गये हैं यदि हम उसका ग्रनुसरण कर सकें।

जब हम उनके छापेखाने में पहुँचे, जहाँ वह रहते भी थे तो हमने देखा कि उनके दफ़्तर का टेबुल विलक्षल ग्रस्तव्यस्त पड़ा हुग्रा है, उस पर धूल लदी है ग्रीर सब पत्रादि बिखरे हुए हैं। जब गणेश जी ग्रपने ग्रतिथियों के प्रबन्ध के लिए भीतर गये तब जबाहरलाल ने टेबुल के पास जाकर उसे साफ़ किया ग्रीर सब वस्तुग्रों को ठीक प्रकार से ग्रुसज्जित किया। जब गणेश जी लौटे तो ग्रवश्य ही वह ग्रसमंजस में पड़े ग्रीर चिरपरिचित प्रकार से क्षमा-याचना करने लगे। उन्होंने ग्रपनी भीर ग्रपने सहायकों की लापरवाही की भी भर्त्सना की, जिसके कारण उनके दफ़्तर की ऐसी दुर्दशा रहती थी। जबाहरलाल स्वयं बड़े साफ़-सुथरे पुरुष हैं ग्रीर यद्यपि उनके रहन-सहन में व्यय बहुत होता होगा, पर वे स्वयं बहुत सीधे-सादे पुरुष हैं। किसी भी प्रकार की ग्रव्यवस्थितता ग्रथवा मिलनता उन्हें मार्मिक कष्ट देती है। स्वयं स्वच्छ ग्रीर सुव्यवस्थित होते हुए उन्हें ऐसा विश्वास है कि मुक्से भी उन्हीं की तरह सब वस्तुग्रों को निश्चित स्थान पर रखने का ग्रभ्यास है, जो विचार ठीक नहीं है।

जो नुछ हो, वह यह अवश्य जानते हैं कि किस स्थान पर में अपना कई फल का चाक़ू रखता हूँ, क्योंकि आज कितने ही वर्षों से वह मेरी 'वास्कट' की वायों तरफ़ की नीचे की जेब में पड़ा रहा है। अंग्रेजी 'वास्कट' का थोड़ा रूपान्तर कर जवाहरलाल ने इस नये वस्त्र का प्रचार किया था और इसे "जवाहर बंडी" के नाम से सभी दर्जी जानते हैं। उनकी ही नक़ल करते हुए हम सभी उसे अपने कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। मैंने कितनी ही बार काँग्रेस समितियों के अधिवेशनों में देखा है कि जब उन्हें छुरी की आवश्यकता हुई है वह धीरे से मेरे पीछे आकर उसी जेब में हाथ डाल कर इस छुरी को निकाल लेते थे। उन्हें वह सदा मिल भी जाती थी। वह स्वयं सब काम उचित प्रकार से, सावधानी के साथ और ठीक समय से करते हैं और यद्यपि वह दूसरों की कमजोरियों को तरह देते हैं, वह पसन्द यही करते हैं कि सब लोग उन्हीं की तरह सुव्यवस्थित रूप से कार्य करें। वह दयालु और स्नेही पुरुष हैं और मित्रता अच्छी तरह निवाहते हैं। आज वह संसार की इनी-गिनी विशिष्ट विभूतियों में हैं पर चाहे भीड़ में हों, चाहे किसी वड़े जाब्ते के शानदार भवन में हों, वह मित्र को मित्र की हप में पहचानते हैं और अपने भाव को प्रदर्शित करने में उन्हें न संकोच होता है, न असमंजस।

\* \* \*

श्रवट्वर सन् १६२६ में जब महात्मा गान्धी युक्तप्रान्त में कड़ा दौरा कर रहे थे, हम सब लोगों ने यह उचित समक्षा कि मसूरी में उन्हें एक सप्ताह का विधान दिया जाय, यद्यपि उनके जीवन में वैसे विश्राम का कोई स्थान नहीं था जिसे हम विश्राम समक्षते हैं। मुक्ते ऐसा मालूम पड़ता है कि महात्माजी की कार्य-प्रणाली का यह ग्रंग था कि जब कभी वह कोई श्रान्दोलन ग्रारम्भ करना चाहते थे तो अपने प्रति जन-साधारण के भाव को परखने के लिए देश का विस्तृत दौरा करते थे। उन्होंने ऐसा ही सन् १६२०-२१ में किया था और फिर १६२६-३० में किया। सन् १६२१ में अंग्रेज राजकुमार के विहिष्कार और १६३० में नमक सत्याग्रह की कथा हमें याद है। सन् १६२४ में भी जेल से लीट कर उन्होंने थोड़ा-वहुत दौरा किया था। वह काशी भी ग्राये थे। पर लोगों की तरफ़ से उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। सम्भव है कि वह किसी बृहत् ग्रान्दोलन का विचार उस समय भी कर रहे थे, पर उन्होंने किसी ग्रान्दोलन का उस समय ग्रारम्भ नहीं किया। हो सकता है, जन साधारण से समर्थन न पाकर उन्होंने विचार छोड़ दिया हो। सम्भव यह भी है कि मैं वस्तुस्थिति का ठीक निदर्शन नहीं कर रहा हूँ।

मसूरी में जवाहरलाल और में होटल के एक ही कमरें में ठहरे थे। मुफे सिर के दर्द की शिकायत छोटी अवस्था से हैं और एक रात्रि को—दस बजे से कम का समय न रहा होगा—में बड़ी पीड़ा में अपने बिस्तर पर करवटें ले रहा था और मेरा नौकर नागेंश्वरिसह मेरे सिर को दबाने का अयत्न कर रहा था। इतने में जवाहरलाल कमरें में आये और इस अवस्था में मुफे देख कर फ़ौरन ही बाहर चले गये और थोड़ी देर बाद 'वेरामन' नाम की औषधि की एक शीशी लेकर लौटे। इकान से उसे लानें के लिए उस ठंडी रात में वह अवश्य ही तीन मील चले होंगे। जो लोग उन्हें जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि बह अपने पास के लोगों का कितना विचार रखते हैं बाहे वह घर पर हों, जेल में हों, सभा में हों या रेल में सफ़र करते हों। मैंनें इसके पहले 'वेरामन' का नाम भी नहीं मुना था, यद्यपि सिर का दर्द मुफें कितने ही वर्षों से होता था। सन् १६११ में उसके दौरे की मुफें पहली याद आती है। इस 'वेरामन' से मुफे थोड़ी ही देर में शान्ति मिली और तब से



वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की वैठक, १६३७ खान अन्दुल गफ्पार, जमनालाल बजाज और जवाहरलाल नेहरू



मधुरा के प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेछन में जवारछाल नेहरू और तरेन्द्रदेव का सम्मान, १६३६



कांत्र स स्वयंसेवक सिम्मलन, कानपुर १६४० स्वयंसेवक की वदीं पहने जवाहरलाल जो का जुलूस निकाला जा रहा है



त्रिपुरी कांग्रेस के ग्रिविर में, १६३६ दाहिनी ओर सेठ गोविन्ददास, पं॰ जवाहरस्राल नेहरू, श्रो श्रीनिवास आयङ्गर

मैंने सदा उसे अपने पास रखा है। श्राज भी मेरा नौकर, जो अब भी मेरे साथ है, इस दवा को मेरे बेग में बरावर रख देता है चाहे मैं बहुत छोटे ही सफर पर क्यों न जाऊँ। बीस वर्षों से लगातार भुक्ते इससे आराम पहुँचा है और इससे मेरा परिचय कराने के लिए मैं जवाहरलाल का चिरऋणी हूँ।

\* \* \*

पहली जनवरी सन् १६३० का प्रात:काल था। पिछली मध्यरात्रि के ठीक पल पर जवाहरलाल के सभापतित्व में लाहौर की काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया था। बाक़ी रात बड़े जोश और प्रदर्शन में बीती थी। उस समय किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं ग्रा सकता था कि जिस स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की पवित्र प्रतिज्ञा की गयी है, वह ग्रठारह वर्ष पीछे भारत का भाग ही न रह जायगा। उसी स्थान पर जो कुछ मैंने ग्रगस्त ग्रौर सितम्बर सन् १६४७ में देखा, वह मैं कभी भी नहीं भूल सकता। भारत का विभाजन कर उसके एक खंड में जो पाकिस्तान का नव-निर्मित स्वतन्त्र राज स्थापित हुग्रा उसमें मैं उस समय 'हाइ किमश्नर' (राजदूत) का काम कर रहा था। सन् १६२६ के दिसम्बर के काँग्रेस के श्रधिवेशन के जोश श्रीर दृब्य का रूप श्रवस्य ही कुछ दूसरा ही था। मैं श्राराम के साथ उस दिन प्रात:काल हजामत बना रहा था भीर मैंने यह विचार कर रखा था कि कुछ मित्रों से लाहीर के शहर में मिल कर बनारस वापस चला जाऊँगा । इतने में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के एक सहायक एकाएक मेरे तम्ब में आये और उन्होंने मुभसे कहा-"चिलिये, जवाहरलाल बुलाते हैं।" मैंने उत्तर दिया-"कृपाकर उनसे कह दीजिये कि मुभे दूसरी जगह जाना है भीर में उनसे फिर मिल लुँगा।" सन्वेशवाहक ने कहा---"सब लोग भ्रापके लिए ठहरे हैं। चलिये, जल्दी चलिये।" मुफ्ते बड़ा ग्रारचर्य हुग्रा ग्रीर जब मैं महात्मा गान्धी के तम्बू में पहुँचा तो मैंने देखा कि कार्य समिति बैठी हई है ग्रीर हर प्रकार से, मेरे विरोध करते हुए भी, मैं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रधान मन्त्री के स्थान पर जबरदस्ती बैठा ही दिया गया। सभापति को अपने प्रधान मन्त्री के चनने का अधिकार रहता है और जवाहरलाल ने मुफ्ते चता। जब से वह यक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के ग्रध्यक्ष हए थे, मैं उसका प्रधान मन्त्री था। सम्भव है, उन्होंने समक्ता हो कि सर्वभारतीय क्षेत्र में भी सैं अच्छी तरह काम कर सक्ँगा पर वास्तव में मैं अधिक न कर सका।

वे दिन आत्यधिक किठनाइयों के थे। नमक-सत्याग्रह शीघ्र ही ध्रारम्भ हुआ और संघर्ष किसी न किसी रूप में कई वर्षों तक चलता रहा। काँग्रेस के प्रधान मन्त्री की हैसियत से सन् १६३१ के ध्रारम्भ में में दिल्ली में मौजूद था जब महात्मा गान्धी और वायसराय लार्ड अरिवन में समभौते की बातचीत हो रहीं थी। अर्द्धरात्रि के वे दृश्य मुसे याद हैं जब वार्तालाप के रुख के विवरण को महात्मा जी से भुनकर जवाहरलाल दुःखी होते थे। पंडित मोतीलाल का देहावसान कुछ ही दिन पहले हुआ था ध्रार वातावरण में शोक फैला हुआ था। एक अवसर पर तो जवाहरलाल की आँखों में आँसू या गये जब उनका यह विचार हुआ कि समभौते की बातचीत हमें पथभ्रष्ट कर रही है और वह स्वयं एकाकी-से हो गये हैं। महात्माजी ने बड़े प्रेम से उनका ध्राप्यायन किया और विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जायगा। जब अन्तिम निर्णय हो गया तब उसे श्रद्धा से स्वीकार करने में और उसके उद्देशों के पालन में उन्होंने जितनी तत्परता दिखलायी उतनी किसी ने न दिखलायी होगी, यद्यपि जवाहरलाल पहले उसका विरोध कर रहे थे और दूसरे उसके समर्थक थे। कराची में उसके बाद ही सरदार वल्लभभाई पटेल की ग्रध्यक्षता में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसकी समाप्ति पर श्री जयरामदास दौलतराम को प्रधान मन्त्री का कार्य सुपुर्द कर मैं घर वापस श्राया।

मेरी अनुपस्थित में जवाहरलाल ने मुभे 'मौलिक अधिकार समिति' का संयोजक बनाया। उसके कार्य की भी मुभे बहुत-सी स्मृतियाँ हैं और श्राज की स्थित में उन दिनों के अपने कार्य और अपने सहयोगियों के भाव को स्मरण कर हुँसी भी आती हैं। आज कराची भी भारत में नहीं है और भारत के राजदूत की हैसियत से मुभे वहाँ करीब डेड वर्ष रहना पड़ा। अपने दूतावास के आसपास उस स्थान पर में अक्सर घूमा करता था जहाँ १६३१ की काँग्रेस हुई थी, जहाँ महात्मा गान्धी की कुटिया का स्मारक चिह्न अब भी मौजूद है, और जहाँ कितने ही छोटे-बड़े सुन्दर भवन बन गये हैं। जिन्होंने इन्हें अपने लिए बनाया वे वहाँ से निष्कासित हो चुके हैं और जिन्हों लोगों ने श्राधुनिक कराची का निर्माण किया है और सामाजिक और आर्थिक जगत् में उसे विशेष पद प्रदान किया है, वे ही वहाँ ग्राज अपरिचित और बाहरी हो गये हैं। संसार में मनुष्य बहुत-सी दु:खद घटनाओं को देखता है पर भारत के विभाजन की दुर्घटना ऐसी संकटाकीण है जो कोई भी देखना नहीं चाहेगा। स्वतन्त्रता के आन्दोलन में कराची और लाहीर दोनों का ही बहुत बड़ा भाग रहा है शीर

कांग्रेसजन की हैसियत से मेरा भी इन गगरो से सम्बन्ध रहा है । भारत का राजदूत होकर, उन्हे विदेश मानकर, वहाँ रहते हुए मेरा हृदय खंड-खंड होता रहा ।

दिसम्बर सन् १६३१ में युवतप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन इटावा में होनेवाला था । मैं उसका निर्वाचित सभापति था । प्रान्तीय समिति के अध्यक्ष उस समय तसदद्क कोरवानी थे । प्रान्तीय गवर्नमेंट के तार आये कि विशेष शर्तो पर ही राम्मेलन होने पावेगा। कितनी ही महत्त्वपूर्ण बैठकों के केन्द्र, चिरपरिचित, श्रानन्द भवन में स्थिति पर यिचार करने के लिए प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। जवाहरलाल उस समय बंबई में थे। इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए वह विशेष प्रकार से था रहे थे ग्रीर फ़ौरन ही लौटकर बम्बई में गोलगेज कान्फ़रेंस से लौटने पर महात्मा जी से भेट करनेवाले थे। जैसा कि ऐसे सगय ग्रनिवार्य है, हगारी कार्य-कारिणी में मतभेद था कि गदर्नमेंट के भाव को देखते हुए सम्मेलन होना चाहिए कि नहीं। तसद्दुक शेरवानी ने कहा--- "श्रीप्रकाश पर निर्णय छोड़ दिया जाय, क्योंकि वे ही सभापति होनेवाले हैं।" मेने कहा कि "मे कदापि श्रपने ऊपर निर्णय छोड़ने न दूँगा। मै इटावा में जेल जाने को तैयार होकर श्राया हूँ। एक महीने में मेरी कन्या का विवाह होनेवाला है। उसके लिए मै सब प्रवन्ध करके श्राया हूँ। मुभे श्राशा है कि सब काम ठीक तरह हो जायगा । पर यदि आप निर्णय मेरे ऊपर छोड़ेगे तो, मनुष्य के नाते, सम्भव है मेरी राय पर व्यक्तिगत भावों और द्यावस्यकतात्रो का प्रभाव पड़े। निर्णय ग्राप स्वयं कीजिये। जो कुछ निर्णय होगा, मै ग्राप के साथ हैं।" मेरी समक में मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो विशेष प्रशंसा के योग्य हो पर पीछे एक सदस्य ने भेरी वड़ी सराहना की ग्रीर कहा कि मैने किसी सार्वजनिक पुरुष को ऐसी स्थिति में ऐसी सफ़ाई से बात करते नहीं सुना था। अवस्य ही मेरे हृदग को इससे सन्तोप हुआ पर में अपने को ऐसी बढाई के योग्य नहीं समभता। दूसरे दिन प्रातःकाल जवाहरलाल आ गरो। उन दिनों वम्बई से प्रयाग ग्रानेवाले यात्रियों को छिउकी स्टेशन पर रेल बदलनी पडती थी। श्रर्द्धराधि पर जब रेल से जवाहरलाल उतर ही रहे थे श्रौर उनका एक पैर श्रभी गाडी के भीतर ही था, उनको जिला मजिस्ट्रेट का श्राज्ञापत्र दिया गया कि श्राप श्रमुक समय तक प्रयाग के बाहर नहीं जा सकते। ऐसी ही सूचना तसद्दुक शेरवानी को भी दी गयी।

मुफ्ते नहीं मालूम कि पहले दिन की कार्रवाई की कोई सूचना जवाहरलाल को दी गयी थी या नहीं, पर जब प्रबन्ध-कारिणी की फिर बैठक हुई ग्रौर युवतप्रान्त की गवांमेट का तार फिर पढ़ा गया तो जवाहरलाल ने कहा कि इस स्थित में मेरी राय है कि सम्मेलन नहीं होना चाहिए। प्रबन्ध-कारिणी ने भी तब तदनुसार ही निर्णय किया। मेरे हृदय को सन्तोष नहीं हुग्या, क्योंकि मुफ्ते ऐसा ही प्रतीत हुग्रा कि सम्भवतः मेरी व्यवितगत सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं विचार तो यही करना चाहता हूं कि सम्मेलन स्थिगत इसी कारण किया गया कि महात्मा जी की राय मालूम हो जाय, क्योंकि सर्वभारतीय नेताओं के कार्यक्रम को प्रान्तीय सम्मेलन पहले से नहीं जान सकता था श्रीर जब तक केन्द्र से कोई ग्रादेश नहीं मिलता तब तक उस विशेष स्थित में इटाया-सम्मेलन के सामने कोई कार्य भी नहीं था। श्रवस्य ही मेरे श्रसमंजस को देखकर जवाहरलाल ने मुफ्ते राहायता देकर स्वागत समिति को पत्र लिखवाया जिसमें दिये हुए सम्मान के लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, स्थिति वतलायी श्रीर यह ग्राशा प्रकट की कि ग्रागे चलकर सम्मेलन समुचित वातावरण में हो सकेगा। उस समय सम्मेलन को न करने का दुःख बहुतों के हृदयों में रहा। ग्रागे चलकर दिसम्बर सन् १६३४ में यह सम्मेलन श्राखिर हुग्रा जिसका में ग्राध्यक्ष रहा पर जवाहरलाल उस समय भी जेल में ही थे।

प्रयाग की इस बैठक की एक बात मुफ्ते बहुत ग्रच्छी तरह याद है। जवाहरलाल ने इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को, उनकी सूचना के उत्तर में, बहुत ही कीध-पूर्ण पत्र लिखा था। उत्तर में जवाहरलाल ने ग्रधिकारियों को सूचना दी कि मैं ग्राज ही रात को महात्माजी के स्वागतार्थ बम्बई जा रहा हूँ ग्रीर मुफ्ते ग्रापकी निषेधाज्ञा की कोई परवाह नहीं है। उन्हें विशेष कर इस बात पर रोष हुग्रा कि उनके नाम के हिज्जे ठीक तरह नहीं किये गये थे। उनको इसका बड़ा ग्राग्रह है कि मेरे नाम के हिज्जे सदा ठीक तरह किये जायें। वह श्रपना नाम 'जवाहर' लिखते हैं यद्यपि 'जवाहर' ही शुद्ध है, ग्रीर वह यह भी चाहते हैं कि 'लाल' शब्द 'जवाहर' से पृथक् कर न लिखा जाय पर उससे संयुक्त कर ही लिखा जाय यद्यपि इस प्रकार उसे पृथक् करने में कोई दोष नहीं समक्ता जा सकता। तथापि वह यही चाहते हैं कि उनका नाम उसी प्रकार लिखा जाय जैसा वह स्वयं लिखते हैं। इसके लिए उन्हें कोई दोष भी नहीं दे सकता। जिला मजिस्ट्रेट ने उनका नाम ठीक

į

तरह नहीं लिखा या और इस नारण उन्हें काफी फटकार सुननी पड़ी और उनसे यह भी कह दिया गया कि ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए। प्रबन्ध-काणि सिमित की प्रनुपति के लिए उसे उन्होंने पत्र सुनाया। उसकी तीन्न भाषा से किसी को भी सन्तोष नहीं हुआ, पर जवाहरताल प्रपनी भाषा में किसी को ग्रन्तर भी नहीं करने देते। मेने उनसे वहा कि गदि यह पत्र प्रभी भेजा जाता है तो ग्राप प्राज रात्ति को तो बम्बई नहीं ही जा सकेंगे। पर उनके हृदय में कोई शका नहीं भी ग्रीर उन्होंने यही उत्तर दिया कि में अवस्य जाऊँगा और मुफ्ते कोई भी नहीं रोक सकेंगा। बात यहाँ समाप्त हुई। गुफ्ते यह निश्चय था कि वे नहीं जा सकेंगे। उन्होंने चलते समय यहीं कहा—"तुम देखना, में अवस्य जा सकूँगा"। खेद है कि मेरा ही श्रनुमान ठीक निकला और खिउकी से चलने के थोड़ी ही दूर बाद इलाहाबाद जिला कीसीमा पर गाड़ी रोकी गयी और शेरवानी और वह गिरफ्तार कर वापस इलाहाबाद लाये गये और राजाज्ञा भग करने का गुकदमा उन पर चलाया गया। ग्रदारात में उनका पत्र पेश किया गया और उन्हों दो वर्ष का और शेरतानी को छ महीने काराबास का दढ़ दिया गया। मजिस्ट्रेट ने प्रपनी तजयीज में पत्र की भाषा के प्रनोचित्र की चर्चा की श्रीर बेचारे शेरवानी ने खद से कहा—"क्या इन तजवीजों में भी साम्प्रदायिक प्राधार पर विवेक किया जाता है, जिससे मुफ्ते केवल छ महीने का दढ़ दिया जा रहा है प्रोर मेरे साथी को दो वर्ष का ?"

मेरे बहुत-रो गित्रों का ऐसा विचार है कि मैं सगय का बहुत पाबन्द हूँ ग्रोर ग्रवश्य ही बहुतों को ऐसा भी विचार होता होगा कि मैं व्यपं उन्हें कब्द देता हूं, पर वारतव में उन्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, वयोकि मैं इतना 'खराब' नहीं हूँ। जवाहरलाल को भी ऐसा ल्याल है कि समय की पाबन्दी मेरा निशेष खब्त हैं। दो नार एक-सी ही घटना घटी—एक बार प्रयाग में प्रौर एक बार नयी दित्लों में जब श्रपने प्रधान मन्तित्व के प्राथमिक दिनों में बहु १७ यार्क रोड पर रहते थे। दोनों ही समय प्रपने गोता कमरे से उन्होंने देखा कि मैं निर्धारित समय से एक मिनट पहले बरसाती में उत्तर रहा हूँ। उन्होंने जोर से पुकारा—'देखों प्रकाश, तुम बिलकुल ही समय की पाबन्दी नहीं करते। समय से एक मिनट पहले पहुंचे हो।" मेने भी उतने ही जोर से उत्तर दिया—"तुम्हारे पास तक पहुँचने में ठीक एक मिनट लगेगा।" एक बार ग्रानन्द भवन में अपने कगरे से वह बड़े जोर से दौड़े श्रीर ग्रपनी ग्रांखों को श्रपनी कलाई की घड़ी पर गडाये हुए उन्होंने कहा, जैसे ही में गाड़ी से उत्तर रहा था—"देखों, तुम दो मिनट देर कर पहुँचे हो।" घड़ियों को मिलाने पर पता लगा कि उनकी ही घड़ी दो मिनट तेज थी।

एक प्रतसर पर जब वह बनारस भाये थीर मेरे यहां ही ठहरने वाले थे, उनकी गाड़ी निर्धारित समय से पाँच मिगट पहले ही पहुँच गयी और जब में उन्हें लेने के लिए स्टेशन की ढाल पर चढ रहा था तो मुक्ते उनकी उधर से म्राते हुए वेस कर बडा आश्वर्य हुआ। मैने अपनी पड़ी देखी तब वह हूंस पड़े और जो मित्रगण उनके साथ थे और जो उनके स्वागत के लिए पहले तो गये हुए थे, उनसे ये कठने लगे—"देखों, ये घड़ी देख रहे हैं।" मुक्तसे उन्होंने पुकार कर कहा—"चिन्ता मत करों, रेल ही समय से पहले आ गयी।" मेरे गित्रों को मेरे देर कर आने पर अवश्य ही मजा आ रहा था। उनकी इच्छा यही थी कि मुक्ते यह न बतलाया जाय कि रेल समय से पहले आ गयी जिससे कि मेरी या मेरी घड़ी की 'बदनामी' हो। जवाहरलाल ने स्वय ही मेरी 'इज्जात' की रक्षा की।

\* \* \*

सन् १६३६ के प्रारम्भ के दिन थे। जवाहरलाल थोड़े ही दिन पहले यूरोप से लौटे थे। प्रपनी स्त्री की प्रन्तिम बीमारी में उनकी चिकित्सा श्रीर क्षुश्रुषा के लिए वे वहाँ गये थे। गयनंमेट ने उन्हें वहाँ इस विषम स्थित में जाने के लिए जेल से गुक्त कर दिया था। इस समय की रोग-शय्या को कमलाजी ने ग्रपने शरीर को त्याम कर ही छोड़ा। जब वह अपने घर से श्रन्तिम बार विदेश के लिए चली थी श्रीर उपयुक्त चिकित्सा करा कर रोग से उनके मुक्त होने की सब को ही श्राशा थी, उस समय प्रयाम के स्टेशन पर उन्हें विदा करने के लिए में भी मौजूद था। जवाहरलाल स्वयं उस समय भी जेल में ही थे। सन् १९३६ में लखनऊ में काग्रेस का जो श्रिविशन होने वाला था, उसके श्रध्यक्ष जवाहरलाल ही निर्वाचित किये गये थे। स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों में घोर संघर्ष चल रहा था। दलबन्दी चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। हमारे प्रान्त की इज्जत जैसे लुप्त ही होने वाली थी। श्रीर जवाहरलाल को स्वयं युक्तप्रान्त की ख्याति श्रीर नेकनामी का बहुत ख्याल रहता है। कश्मीर से भी श्रीवक्ष युक्तप्रान्त से उन्हें प्रेम है। स्वागतकारिणी सिमिति के एक श्रीविशन का सभापित में हो चुका था जब पदाधिकारी चुने जाने वाले थे। ऐसी तूंकानी समा के संचालन का कार्य

मुक्ते पहले कभी नहीं करना पड़ा था। बड़े क्रोध स्रीर स्नावेश में सभा भंग हुई। मत लेना स्रसम्भग हो गया। बोट कें परचे स्रीर बक्स सब तितर-वितर हो गये।

चारों तरफ ग्लानि फैली थी ग्रोर सब को ही यह चिन्ता थी कि क्या होने वाला है। ग्रधिवेशन के दिन शीघता से निकट ग्राने लगे। उस समय केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की बैठकों हो रही थी। उसके सदस्य के नाते गे दिल्ली में ही था। जवाहरलाल किसी कार्य के राम्बन्ध में दिल्ली ग्राये ग्रीर मुभसे भी मिलने ग्राये। उनके पत्नी-वियोग के बाद यह मेरी उनसे पहली मुलाक़ात थी ग्रोर मेरा हृदय ग्रवश्य ही दुःखी था। पर इसकी चर्चा उन्होंने मुभे नही बरने दी ग्रीर मुभसे तत्काल कहा कि लखनऊ कांग्रेस की स्वागतकारिणी समिति का तुम्हें ग्रध्यक्ष होना होगा। जब मैने उन्हें स्थिति की कठिनाइयाँ बतलायी ग्रीर कहा कि विरोधी लोगों के नियन्त्रण की शवित मुभमें नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना ग्रीर यद्यपि लखनऊ के कार्य में मैं बहुत ही कम समय दे सकता था तथापि कांग्रेस की स्वागतकारिणी का ग्रध्यक्ष में हो ही गया ग्रीर दिल्ली ग्रीर लखनऊ के बीच लगातार ग्राता जाता रहा जब तक कि कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त नहीं हो गया। उसकी भीतर की कहानी न कहना ही ग्रच्छा होगा ग्रीर यह सन्तोष का विषय है कि किसी न किसी तरह सब कार्य हो ही गया। साधारण प्रकार से ग्रधिवेशन सफल ही रहा। सब प्रतिनिधगण ग्रीर ग्रन्य ग्रागन्तुक लोग हमारी कठिनाइयों को जानते थे ग्रीर इस कारण उन्होंने ग्रपनी-ग्रपनी फिन्न स्वयं ही कर ली।

यद्यपि इतने भीषण दुःख और वियोग का सामना जवाहरलाल उस समय कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कच्टों का प्रभाव किचित् भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया और देश के कार्य में इस प्रकार लग गये जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस का उनका प्रेम अतुलनीय है पर वह कदापि दलवन्दी में पड़ने को नहीं तैयार हैं। वह सब के ही भिन्न हे श्रीर जब कांग्रेस के भीतर छोटे-छोटे समुदाय बनने लगते हैं तो उसका तीन्न विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सारी रांस्था की हानि होती है। वह अपने प्रति भी किसी प्रकार की भिन्नत की प्रवृत्ति को उत्साह नहीं देते, क्योंकि सम्भवतः पह जानते हैं कि इससे देश के प्रति अध्या कांग्रेस के प्रति जो अविच्छिन्न भिन्तत होनी चाहिये, उसमें अन्तर पड़ सकता है और यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमें अपनी श्रद्धा अपित करनी है तो वह महात्मा जी को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वही सारे देश के प्रतीक हैं और देश के हार्दिक भाव और भावी अवदर्श जैसे शरीर धारण किये हए उन्हीं में व्यक्त हो रहे हैं।

यद्यपि जनाहरलाल के लिए यह बहुत सरल था कि वह अपना एक दल निर्माण कर लेते पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और यद्यपि हजारों और लाखों स्त्री-पुरुष उन्हें पसन्द करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी आराधना तक करते हैं, पर यह सब वे दूर से ही कर पाते हैं। देश के अन्य श्रेष्ठ सभी नेताओं के पास ऐसे लोग रहते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति श्रद्धा और भिन्त की श्रृंखला में वेंचे है, पर जहाँ तक में जानता हूँ, जनाहरलाल के पास ऐसी कोई गोष्ठी नहीं है। वह ऐसे मानों की उत्पत्ति ही नहीं होने देते जिसके कारण ऐसे समुदाय संघटित होते हैं। वह उन लोगों में हैं जो व्यक्तिगत सेना की आवश्यकता ही नहीं मन्त्री किसके कारण ऐसे समुदाय संघटित होते हैं। वह उन लोगों में हैं जो व्यक्तिगत सेना की आवश्यकता ही नहीं मन्त्री करते, क्योंकि अवश्य ही जब अपनी शिवत शिथिल होती है तभी दूसरों की प्रायक्यकता पड़ती है, तभी भक्तों को अवसर भी मिलता है कि आराध्य पुरुष के पास जायँ, अपने प्रेम का प्रदर्शन करें और यथाशिवत उनकी सेना करें। युम्से तो ऐसा मालूय हुआ कि वह अपने सेवकों की ही स्वयं सेना करते हैं। सेनकों को उनकी सेना करने की जैसे आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के यासपास ऐसी किसी गोष्ठी का निर्माण नहीं हो सकता जो उनकी कही जाय, और जहाँ तक मुम्हे गालूम है यदि में गलती नहीं कर रहा हूँ, तो उनके गास ऐसे लोगे नहीं है जो इस प्रकार से उनके कहे जा सकें। में चाहता तो यही हूं कि मेरा निष्कर्ष ग्रलत हो, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह उनकी भी अवस्था अधिक ही होती पली जा रही है और उन्हें भी अपने एकाकी जीवन में ऐसे सहायकों, पोषकों और रक्षकों की आवश्य करता होगी ही जो अन्तरंग भाव से उनकी सेना कर सकें, जिसकी अब तक उन्हें शावश्यकता नेहीं रही और जिसकी अब तक उन्होंने चिन्ता भी नहीं की।

\* \*

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सामाजिक और बौद्धिक सम्पर्कों में साधारणतः — ग्रौर सम्भवतः विवश होकर— वह ऐसे ही समुदायों में जीवन व्यतीत करते है जो लोकाचार ग्रौर परम्परा के श्रनुरूप समभा जा सकता है ग्रौर जो उनके कुल ग्रौर उनकी शिक्षा के श्रनुकूल है, तथापि जवाहरलाल स्वयं इसके इच्छुक रहे हैं कि हर श्रेणी के ग्रपने सहकारियों से उनका सदा सम्बन्ध बना रहे। दूसरों की तरह उन्हें भी इसका दुःख रहा है कि गान्धीयुग के हमारे स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन

में संसार की विचार-धाराओं और समस्याओं के प्रध्ययन के प्रति हम सब प्रायः उदासीन रहे हैं। मुभे इस समय ठीक तिथि समरण नहीं था रही है, पर मुफे अच्छी तरह याद है कि एक अवसर पर जेल की लम्बी यात्रा से वापस आकर उन्होंने प्रयाग के अपने वासस्थान पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया जिसमें प्रान्त के सब स्थानों से कांग्रेस-कार्यकर्ताणण आवें और लाभ उठावें। बहुत-से हमारे भाई उस समय आये और हमारे विद्वानों ने लाभदायक भाषण किये। वह समय ऐसा था जब कम्यूनवादी शास्त्र बड़ा लोकप्रिय हो रहा था और आधुनिक रूस की विचारधाराएँ हमारे वातावरण को छाये हुए थीं। हमारे सुधिक्षित उच्च श्रेणी के कांग्रेसजनों ने नाक्स और एंगेल्स और उनके समर्थक साहित्य का अपने पिछले कारावास में विशेष प्रकार से अध्ययन किया था। में ही एक अपवाद स्वरूप था। सम्भव है, में उतना विद्याव्यसनी नहीं हूँ जितना भेरे कुछ मित्र हैं। जवाहरलाल द्वारा आयोजित इन सभाओं में सभी लोग, जहाँ तक में समभ सका, इस उद्देश्य से आये थे कि मार्क्सवाद का प्रचार और प्रतिपादन हो और हमारा राजनीतिक विचार और कार्यकम नये मार्ग पर प्रवाहित किया जाय। जिन लोगों को भाषण देने का कार्य सुपूर्व किया गया था, उनमें से सब से कम विद्या से परिचय रखने वाला में ही था; और सम्भव है इसी कारण व्याख्यानमाला का आरम्भ करने का कार्य मुफे दिया गया और मेरे भाषण का विषय समाजवाद ही रखा गया। मैंने इसके बहुत प्राथमिक सिद्धान्तों और आधारों की चर्चा की और अवस्य ही जो विद्वान् लोग मेरे सामने वैठे हुए थे, उन्हें मेरी वातें बड़ी ही प्रारम्भिक-सी मालूम पड़ी होंगी यद्यपि मेरे अन्य श्रोताओं को, जिन्हें उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिला था, समाजवाद के मूल सिद्धान्तों को समभने में कुछ सहायता भी मिली हो।

भाषण के बाद जवाहरलाल ने मुभसे बड़े दुराग्रह से पूछा कि तुम किस प्रकार के समाजवादी हो। वहाँ पर सभी लोग मार्क्समतानुसार समाजवादी थे। में ऐसा नहीं था ग्रीर मुभे यह कहना पड़ा कि में केवल फ़ेबियन मतानुसार समाजवादी हूँ। जवाहरलाल मेरे ऊपर हुँसे ग्रीर साथ ही साथ उन्होंने फ़ेबियन सोसाइटी के संस्थापकों—वर्नाड शा, सिडनी वेब, मिसेज बेसेंट ग्रादि—का मजाक उड़ाया जिन्होंने इस समाजवाद का प्रचार इंग्लैंड में किया था। मेरे मिस्तब्क का विकास जैसे एक गया है ग्रीर ग्रपने जीवन ग्रीर विचार में में बहुत कुछ स्थिर-सा हो गया हूँ। बाल्यावस्था ग्रीर युवावस्था में जिन विशेष स्थानों में में पड़ गया, वहीं पड़ा हुग्रा हूँ। उन दिनों जो कुछ मैंने पढ़ा था, उसका ग्रपरिहार्य प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा हुग्रा है ग्रीर ग्राधुनिक पुस्तकों का श्रध्ययन उन पुराने संस्कारों से मुभे नहीं हटा पाता। में उन्हीं को बार-बार स्मरण करता हूँ और मेरी घारणा है कि पुराने विद्वानों ने सत्य का रूप श्रिषक स्पष्टता ग्रीर उत्तमता से देखा था। भाषण के बाद मेरी जो स्थित हुई उसे मैंने शान्ति से बर्वाश्त किया। बड़े-बड़े विद्वानों के सामने में विद्या की दृष्टि से सम्भव है छोटा प्रतीत हुग्रा, पर नैतिक दृष्टि से मेरी समभ में मेरा पद सुदृढ़ ग्रीर सुरक्षित रहा।

मुफ्ते मार्क्षवाद में विश्वास नहीं है। में इतिहास की विवेचना केवल भौतिक ग्राधार पर नहीं करता, न में श्रमजीवियों के ग्रनन्याधिकार के सिद्धान्त को ही उचित सममता हूँ क्योंकि इससे तो वर्ग-विशेष का ही राज्य हो जायगा। उन्नित का एकमात्र साधन भी में संघर्ष को नहीं मानता और न में यही समभता हूँ कि कभी भी ऐसा समय ग्रा सकता है जब राज की ग्रावश्यकता ही न रहेगी। ग्राज भी मेरा यही विश्वास है कि सब समस्याग्रों का विचारपूर्वक श्रध्ययन होना चाहिए ग्रीर सार्वजिनक शिक्षा ग्रीर निर्वाचित व्यवस्थापक परिषदों द्वारा मनुष्य के नैस्गिक विकास का समुचित रूप से प्रवन्ध होना चाहिए। में ग्राज भी फ़ेबियन मतानुसार ही समाजवादी हूँ। मुफ्ते जवाहरलाल से तो इस सम्बन्ध में बात करने का ग्रवकाश नहीं मिला, पर नरेन्द्रवेव जी से मैंने श्रवश्य बातें कीं। मेरी समफ्त से, मेरी पीढ़ी के हममें से सबसे बड़े विद्वान् वही हैं। व्याख्यानमाला के दिनों से लेकर ग्राज तक जो घटनाएँ घटी हैं और कम्यूनवाद ने जो उग्र रूप ग्राज धारण किया है, उन सब को देखते हुए उनका विचार ग्रवश्य हैं कि सम्भव हैं जो कुछ मैने कहा था वही ठीक हो। ग्रन्य बातों के सम्बन्ध में जवाहरलाल ग्राज भी मुफ्ते और सारे संसार से यही कहते हैं कि उन्नित का एकमात्र प्रकार कान्ति है। पर क्रान्ति का वह अपना विशेष ग्रयं लगाते हैं ग्रीर सम्भव है कि उनकी राय ठीक हो, विशेष कर जब मैं यह देखता हूँ कि विशेष स्थित में जिन घटनाग्रों को मैं नैसर्गिक विकास का दोतक समभता हूँ, उन्हें वह सच्ची क्रान्ति मानते हैं। मैं तो ग्रवसर ग्रसमजस में पड़ जाता हूँ, जब में देखता हूँ कि ग्रान्धीवाद में जो साधारण तौर से स्थिर हितबाद ग्रयवा क्रमोकितिबाद ही नहीं साबित हुमा पर उसने घोर क्रान्तिवाद का रूप धारण कर लिया।

इस प्रकार से जवाहरलाल सदा चिन्ता में तो रहतें ही थे कि सहकारियों से बौद्धिक विनिमय होता रहें, साथ ही

उनको इसकी भी वड़ी फ़िकर थी कि हम उचित नियन्त्रण ग्रीर श्रात्म-संयम में ग्रपने जीवन को विताने का श्रम्यास करें और साथ ही समुचित शारीरिक शिक्षा भी पावें। नैनी (इलाहावाद) में उन्होंने सेवा-दल शिक्षा-शिविर का ग्रायोजन किया ग्रीर इसमें विभिन्न जिलों के स्थानीय नायकों को सिम्मिलित होने के लिए ग्रामिन्यत किया गया। मुक्ते खेद हैं कि इसमें बहुत थोड़े लोग ग्राये। मेरे हृदय में स्वयं उस सप्ताह की बड़ी मधुर स्मृतियाँ वनी हुई हैं जब अपने कितने ही सहयोगियों का रात-दिन का निकटतम साथ रहा जिसके कारण हमें एक दूसरे को समभने में सहायता मिली और परस्पर का भ्रातृभाव फैला। जवाहरलाल उन लोगों में नहीं हैं जो दूसरों से कोई ऐसा काम करने को कहते हैं जो वह स्वयं करने को तैयार नहीं हैं। दूसरों की ही तरह वह भी इस शिविर के नियन्त्रण में रहते थे, निर्धारित वर्दी में कवायद करते थे, खेल खेलते थे ग्रीर निव्चित समय पर विभिन्न कक्षाग्रों में प्राथमिक चिकिरसा की शिक्षा लेते थे तथा सूत कातते थे, और सार्यकाल के समय जब मन बहलाब का ग्रायोजन होता था तो स्काटलैंड का नाच नाचकर सब को प्रसन्न करते थे। मेरी तो बड़ी इच्छा थी ग्रीर है कि परस्पर के भ्रातृभाव के प्रचार के ऐसे बहुत-से ग्रायोजन हुग्रा करते जहाँ सब कृतिमता को छोड कर हम वास्तविक स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सकते।

\* \*

सन् १६४०-४१ का व्यक्तिगत सत्याग्रह नामक भ्रान्दोलन समाप्त हो चुका था। इस प्रकार के विरोध का विचार महात्मा जी के लिए कोई नयी बात नहीं थी। सन् १६३३ में जब १६३२ का आन्दोलन समाप्त हुआ था और जब पूना में बापूसाहब श्री माधव अप ने सम्मेलन आमन्त्रित किया था, तब भी महात्मा जी ने इस प्रकार के आन्दोलन की चर्चा की थी। उस समय इसके समर्थक नहीं मिले, पर सन् १६४० में बहुत-से शेष्ठ राजनीतिज्ञों के शंका उपस्थित करने पर भी यह आरम्भ किया ही गया। साल भर में इसका बेग जाता रहा और जैसा हर आन्दोलन के बाद हुआ करता था, हम युक्तप्रान्त के कार्यकर्तागण स्थित पर विचार करने के लिए लखनऊ में एकत्र हुए। जैसा कि हमारा अनुचित अभ्यास है, कार्यकारिणी की बैठक में कितने ही सदस्यों ने बहुत-से काग्रेसजनों की निन्दा करना श्रारम्भ किया और वे यह दर्शने लगे कि अमुक ने अमुक अनुचित काम किया अथवा अमुक ने अमुक उचित काम नहीं किया। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन विशेष प्रकार से विचित्र-सा था और किसी को यह ठीक तरह से नहीं मालूम हो रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। मेरा तो यही विचार था और है कि यदि गवर्नमेंट ने ही हमें सहायता न दी होती और हमारे ही आदेशानुसार हमें गिरफतार न करती तो सम्भवतः यह आन्दोलन कुछ भी न चल सकता।

जो कुछ हो, इस ग्रान्दोलन के बाद का वातावरण बहुत-से परस्पर-विरोधी विचारों से ग्राच्छादित था ग्रीर इन सब का प्रदर्शन इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ जब जोरों से यह प्रस्ताव पेश ही रहा था कि बहुत-से कांग्रेसजनों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जवाहरलाल के चेहरे से देख रहा था कि वह इन सब बातों को दुःल से सुन रहे थे। मुभे तो बड़ा कोध श्रा रहा था। मेरा विचार सदा ऐसा रहा है कि ग्रापने श्रान्दोलन के विशेष रूप ग्रीर प्रकार को वेखते हुए ग्रीर साथ ही ग्रापने कौटुम्बिक ग्रीर सामाजिक जीवन पर भी ध्यान रखते हुए, हमें ग्रापने भाइयों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का सदा स्मरण रखना चाहिए ग्रीर उनसे हर प्रकार से सहानुभूति करनी चाहिए। हमारे कितने ही बड़े भाइयों ने उतनी समस्वारी नहीं दिखलायी जितनी उन्हें दिखलानी चाहिए थी; ग्रीर हमारे छोटे भाइयों को इस कारण बहुत कच्ट उठाना पड़ा है, क्योंकि इनके थोड़े दोष भी वेखे जाते थे ग्रीर बड़ों के बड़े दोष को भी तरह दे दिया जाता था। मैं ग्रापने छोटे भाइयों की प्रशंसा मुक्तकंठ से करता हूँ, क्योंकि ये ही वास्तव में हमारे ग्रान्दोलन के ग्राधारस्तम्भ रहे हैं ग्रीर हर प्रकार का संकट सहते हुए, सदा ग्रामें कर्तव्यों का दढ़ता से पालन करते रहे हैं।

जब कई सदस्य भाषण दे चुके तो मैंने सभापित से कहा—जहाँ तक मुभे स्मरण श्राता है, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल उस समय श्रध्यक्ष थे—िक में भी कुछ कहना चाहता हूँ। सम्भव है, भेरे पित्रों ने समभा हो कि कुछ कड़वी बात यब कही जायगी क्योंकि सभी ने मेरी बातें सुनने के लिए अपने कान ग्रागे बढ़ाये। मैंने भी बड़ी सफ़ाई से बातें कहना शुरू किया थाँर कहा कि यदि मेरे मित्र ऐसे सूक्ष्मदर्शी है तो में भी अपने लोगों के ही सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूँगा। अपनी बात स्वयं पहले कहकर एक उपस्थित सदस्य की चर्चा करूँगा। सम्भव है, मैने ग्रपनी आतुरता में बहुत श्रधिक कह डाला, क्योंकि में कह ही क्या सकता था। जवाहरलाल ने मेरी भौर सभी की रक्षा की ग्रीर बीच में ही उन्होंने कहा—''जाने दीजिए। ये सब बातें समाप्त कीजिए। देसरी बात पर ध्यान दीजिए। श्रीप्रकाश से छेड़-छाड़ मत कीजिए। ये हम सब को जानते



इन्दिरा नेहरू की विदेश यात्रा, १६३७ चित्र[में कृष्णा[हठीसिह, इन्दिरा, शान्ता[मानधी, जवाहरलाल नेहरू और हठीसिह हैं



त्रिपुरी कांग्रेस से पहले १६३६ दिल्ली में डा॰ अन्सारी के बंगले पर सहकर्मियों के साथ जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें महात्मा गान्धी ने विशेष परामर्श के लिये बुलाया था



कार्यकारिणी की वैठक, वर्धा १६३८ पट्टामि सीतारमैय्या, सुभाष बे.स और जवाहरठाठ नेहरू



हैं और सब के ही पत्र उनके पास मौजूद हैं। ये ऐसी बात कहेंगे जो हम सुनना न चाहेंगे। हम सब लोगों की बातें प्रकट हो जायँगी।" इन वाक्यों ने आकाशवाणी का काम किया और मामला वहीं समाप्त हुआ और उन सब भाइयों की रक्षा हुई जो नियन्त्रण समिति की कसौटी पर कसे जाते। वे असामयिक राजनीतिक मृत्यु से बच्चे और आगे चलकर उन लोगों ने उस कंटकाकीण समय में देश की सेवा की जो शीघ्र ही आनेवाला था।

\* \* \* \*

हमारे लिए स्थिति विषम थी। सन् १६४२ के ग्रारम्भ का समय था। लखनऊ के हमारे 'नेज्ञनल हेरल्ड' समाचार-पत्र से बारह हजार रुपये की जमानत माँगी गयी। गवर्नमेंट का श्रादेश था कि थोड़े ही दिनों में यह जमा हो जानी चाहिए, नहीं तो पत्र प्रकाशित न हो सकेगा। संचालकों की बैठक जल्दी से लखनऊ में बुलायी गयी। सभी चिन्तित थे, क्योंकि कोई भी पत्र बन्द करना नहीं चाहते थे। साथ ही इतनी रक्षम पाने का कोई साधन भी सामने नहीं देख पड़ता था। बैठक समाप्त होने पर जवाहरलाल ने मुक्से कहा कि जब तक कुछ हो नहीं जाता, तब तक हम दोनों को लखनऊ में ही ठहरे रहना चाहिए। मैं श्री कृष्ण नारायण के यहाँ श्रीर वह डाक्टर ग्रटल के यहाँ ठहरे हुए थे। सभी लोग बड़ी ग्रातुरता से चारों तरफ़ सहायता की खोज में दौड़-धूप कर रहे थे। दस बजे रात्रि के क़रीब एक मित्र मेरे पास दस हज़ार रुपये के नोट लेकर पहुँचे ग्रीर उन्होंने मुक्से कहा कि ग्रमुक सज्जन का यह गुप्त दान है। वह ग्रपना नाम प्रकट नहीं होने देना चाहते। मुक्से ग्रारचर्य हुग्रा, प्रसन्नता भी हुई, ग्रीर मेरा यह पूछना स्वाभाविक था कि इस दान के साथ कोई शर्त तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि पत्र की नीति में कोई ग्रन्तर करने के लिए हम तैयार नहीं थे।

मुक्ते यह विश्वास विलाया गया कि दान देने वाले की तरफ़ से कोई शर्त नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की सहायता ग्रथवा समर्थन की ग्रभिलाखा भी नहीं है। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक एक ग्रच्छे काम में मदद देनी चाही है। उनकी इच्छा केवल इतनी ही है कि उनका नाम किसी को न मालूम हो। रात बहुत हो चुकी थी जब मैं जवाहरलाल के यहाँ पहुँचा ग्रीर उनको यह सुखद समाचार दिया कि इस प्रकार से दस हजार मिल गया है। मैंने यह भी कहा कि बाक़ी दो हजार में से एक वह दे दें और एक में दे दूँगा। ग्रब हम शान्ति से घर जा सकते हैं। हमारे प्रवन्धक संचालक श्री कृष्ण नारायण थे जिनके पास यह रुपया जमा कर दिया गया। वास्तव में इसकी ग्रावश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि "नेशनल हेरल्ड" में सहा-यता के लिए जो प्रार्थना प्रकाशित की गयी उसके उत्तर में बारह हजार की जमानत देने के लिए पचास हजार से ग्रधिक रुपया मिल गया। जब मैंने जवाहरलाल को सूचना दी श्री तो उन्होंने मुक्तसे पूछा कि जो नोट मिले हैं वे कितने कितने के हैं? प्रश्त ग्राह्म पड़ा, पर इससे यह भी प्रतीत होता है कि सब छोटी-बड़ी बातों में उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र है। जब मैंने बतलाया कि सब नोट दस-दस रुपये के हैं, तो वह हँसे ग्रीर कहने लगे कि पुलिन्दा तो बहुत बड़ा होगा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं सबको ग्रच्छी तरह ग्रपने बेग में रखकर ग्राया हूँ और के सुरक्षित हैं। विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त दान छोटे-छोटे नोटों में ही देना उचित है। बड़े नोटों के मालिकों का पता लग सकता है।

बड़े दु:ख और अन्धकार के दिन आये। फिर मेघाच्छन्न ग्राकाश की फाइकर सूर्य निकला। हमें स्वराज मिला पर उसके साथ-साथ नाना प्रकार की कठिनाइयाँ और जिम्मेदारियाँ भी ग्रा गर्यी। जवाहरलाल हमारे प्रधान मन्त्री बनें। सन् १६४७ के ग्रीष्मकाल में मुक्ते उनका तार और पत्र मिला और मसूरी से टेलीफ़ोन ग्राया—सब जल्दी-जल्दी एक के बाद एक ग्राये—जिनमें मुक्ते कहा गया कि में नेपाल चला जाऊँ और वहाँ के विधान को बनाने में सहायता दूँ, क्योंकि वहाँ के प्रधान मन्त्री श्री ३ महाराज बहादुर यह नाहते हैं कि हमारे देश की भी वैधानिक जन्नति हो। इस प्रकार में नेपाल पहुँचा और जिस भूमि का नाम गात्र ही मैंने सुना था, उससे और उसके धासक राणाओं से मेरा सम्पर्क हुआ। श्री ५ महाराज से भी मेरी मुलाकात हुई। उनके विचित्र विधान को भी मैंने देखा जो वह बड़ी सतर्कता के साथ ग्राज सी वर्षों से ग्रीधिक से चलाये जा रहे हैं। मैंने उस तलवार को भी देखा जिसका लोहा ऐसा अद्भुत प्रकार से कमाया गय था कि उसकी दोनों नोकें सरलता से मिल जाती हैं और जिसके सम्बन्ध की दन्तकथा है कि नेपाल के प्रधान मन्त्री श्रीर वास्तिक शासक के वंश के प्रवर्त राणा जंग बहादुर को मेरे उस समय के पूर्व-पुरुष ने इसे प्रवान किया था। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के प्रभु होने के पहले राणा जंग बहादुर का मेरी जन्मनगरी काशी से बहुत सम्बन्ध था और इस तलवार के सम्बन्ध में यह परम्परा है कि मेरे पूर्व-पुरुष ने सन् १७६६ में ग्री ग्रीर इस पाया था। ईस्ट इंडिया

कम्पनी के वह उस समय महाजन (खजानची) और कमसरियट एजेंट थे और जब टीपू सुल्तान मारे गये तो उनके बदन पर यह तलवार थी।

मैंने ग्रपना विवरण ग्रौर प्रस्तावित विधान का मसविदा काशी से प्रधान मन्त्री के पास भेज दिया ग्रौर कुछ ही दिन वाद जब जुलाई सन् १९४७ में विधान परिषद् का ग्रधिवेशन दिल्ली में हुग्रा तब मैं उनके यहाँ भोजन पर गया ग्रौर नेपाल के सम्बन्ध में उनसे ग्रौर बातें कीं। बहुत देर कर रात्रि में जब मैं चला तो वह दरवाजे तक मुफ्ते पहुँचाने ग्राये भीर जाते समय उन्होंने मुभसे पूछा-- 'क्या तुम हमारे प्रथम राजदूत बनकर नेपाल जा सकते हो ?' मैं इस प्रकार की जिम्मेदारियों से इतना घबड़ाता हूँ कि ऐसे निमन्त्रण के उत्तर में "नहीं" ही कह देता हूँ स्रौर ऐसा ही मैंने उनसे कहा भी। जब उन्होंने मुक्त से यह पूछा कि 'क्या किसी का नाम बतला सकते हो ?' तो मैंने वादा किया कि मैं भ्रवश्य कोई नाम देंगा। दो दिन पीछे मैंने एक नाम का प्रस्ताव करते उन्हें पत्र लिखा ग्रौर धन्यवाद दिया कि ग्राप मुफ पर इतना विश्वास रखते हैं और यह भी कहा, जो उस समय मैंने समभा था कि केवल मजाक़ है, कि पाकिस्तान के स्थापित होने पर यदि ग्राप मुभे वहाँ भेजना चाहेंगे तो में विचार करूँगा। सच्ची बात तो यह है कि मुभे उस समय भी विश्वास नहीं था कि देश का विभाजन होगा। मेरे लिए यह मज़ाक़. कड़वा निकला ग्रीर ग्रगस्त के ग्रारम्भ में दिल्ली से टेलीफ़ोन ग्राया जब मुक्ते मेरे पत्र की याद दिलायी गयी और मुक्त से कहा गया कि स्वतन्त्रता के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कराची जायो और भारत के राजदूत (हाइ किमश्नर) होकर वहीं रहो। जब मैं दिल्ली में जवाहरलाल से मिला धीर ग्रपनी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ बतलायीं तो उन्होंने मुफसे ऐसे स्वर में कहा जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता—'यदि इस विषम स्थिति में मेरे मित्र ही मेरी सहायता नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा ?' इस पर न मैं कुछ कह सकता था, न मैंने कहा ही । पर उसके बाद डेढ़ वर्ष तक मुभे ऐसे ऐसे दृश्य देखने पड़े और ऐसे ऐसे ग्रनुभव हुए जिनके वर्णन का यह स्थान नहीं है, पर जिनका मुफ़े स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो सकता था और कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी आशंका नहीं की थी कि मुफ्ते यह सब देखना और सहना पड़ेगा।

\* \*

स्वराज—देश-विभाजन—पािकस्तान—के बाद जो दिन बीते हैं वे बड़े ही कठिन थे। ग्रगस्त के ग्राखिर में ग्रौर सितम्बर के ग्रारम्भ में में पंजाब में था और जलते हुए ग्रामों को ग्रौर बरणािंघयों से भरे हुए शिविरों को मैंने देखा और उन निर्दोष स्त्री-पुरुषों ग्रौर बच्चों के संकटों पर दुःख किया जो इन नये परिवर्तनों के शिकार हो रहे थे। नव-स्थापित पािकस्तान में मैंने लाहीर, गुजराँवाला ग्रौर स्थालकोट जिलों का दौरा किया ग्रौर भारत में ही ग्रब भी सिम्मिलित पूर्वी पंजाब में फ़ीरोजपुर, लुिधयाना ग्रौर जलन्वर देखा। जलन्वर में गर्वार के बास-स्थान पर मेरा दौरा समाप्त हुग्रा। सब कुछ देख सुन कर हृदय भारी था, शरीर थक गया था। दोनों ही तरफ़ के मन्त्री ग्रौर सेनानायक दौरे में भेरे साथ थे। इतने में ही भारत ग्रौर पािकस्तान के प्रघान मन्त्री—जवाहरलाल ग्रौर लियाक़त ग्रली—भी दौरा करते हुए वहीं पहुँचे। जनके साथ पत्रकारों का भी बड़ा दल था। मैं बहुत दुःखी था ग्रौर मुफ़में उस समय कुछ बोलने की शिवत नहीं थी। प्रारम्भिक ग्रिमवादन के बाद में एक कोने में एक सोफ़ पर चुपचाप बैठा रहा। जवाहरलाल मुफ़से कुछ दूर पर बैठे। थोड़ी ही देर बाद वह मेरे पास ग्राये। में नहीं कह सकता वह क्यों ग्राये। सम्भव है मेरे दुःख से वह भी दुःखी हुए। मेरे पास बहुत श्रेम से बैठ कर बोले—"श्रकाश, इस स्वराज ग्रौर पािकस्तान के बारे में तुम्हारी क्या राय है?" में कुछ उत्तर न दे सका। मेरे विचार कुछ दूसरी ही जगह चक्कर खा रहे थे। तब उन्होंने कहा—"हमारे सामने दो ही मार्ग हैं—या तो हम हार मान जायें, या स्थिति को क़ाबू में लावें, ग्रौर हम हार नहीं ही मान सकते।" यह जवाहरलाल के ही उपयुक्त था। इससे मुफ़को भी कुछ बल मिला। मेरे गिरते हुए हृदय में कुछ दम ग्राया ग्रौर हम एक दूसरे से पृथक् हुए।

कुछ महीने पीछे, मुभसे गवर्नर-जनरल लार्ड माउन्टबैटन से कराची में मुलाक़ात हुई। ग्रंग्रेज राजकुमारी के विवाह के बाद वे भारत लौट रहे थे। में हवाई श्रड्डे पर उनसे मिला श्रौर बहुत देर तक धूम-धूम कर विभिन्न विषयों पर उनसे बातें करता रहा। कोई ग्राश्चर्य नहीं कि जवाहरलाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा— "सत्पुरुष के रूप में में जवाहरलाल को कुछ दिनों से जानता था पर उनकी वास्तविक विभूति मेने पन्द्रह श्रगस्त के बाद ही देखी।" वास्तव में जवाहरलाल सदा से विशिष्ट पुरुष रहे हैं। क्या बड़ी वातें श्रौर क्या छोटी बातें, सब में ही वह बड़ी दृढ़ता, बड़ी

तत्परता थोर चरित्र की स्वच्छता रखते है। कर्त्तव्य ग्रोर सत्य के वह अविचल उपासक रहे हैं। श्रत्यधिक परिश्रम ग्रोर मस्तिष्क की एकाग्रता की शक्ति उनकी वेसी ही हेजो ससार के सब समय के वास्तिविक विशिष्ट पुरुषो की होती है। ससार उनके इन गुणो को अच्छी तरह जानता है। मैं उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, यद्यपि उनको देख कर मैं अक्सर ग्राश्चर्यान्वित हुग्रा हूँ। जब जब मेने उनसे इनके सम्बन्ध में बाते की है तो उन्होंने मजाक में उन्हें उड़ा दिया।

सन् १६४६ की २७ जनवरी का प्रात काल था। सबेरे से ही ग्रपने टेबुल पर बेठा हुआ कराची में मैं मिसलों ग्रीर पत्रों को देरा रहा था और हृदय में यही ग्रभिलाषा रखे हुए था कि यह सकट शीघ्र ही समाप्त हो। इतने में मेरी बगल में रखे हुए टेलीफोन की घटी बजी। मेने टेलीफोन उठाया। टेलीफोन-सचालक ने कहा—"दिल्ली से बात की जिए।" थकी हुई ग्रावाज में मैंने उत्तर दिया—"ग्रच्छा लगा दी जिए", क्यों कि दिल्ली से रोज ही मुफे बार-बार बाते करनी पडती थी, ग्रीर मेंने यही समभा कि विदेश मन्त्री के कार्यालय से कुछ नये ग्रादेश मुभे मिलेगे।

"प्रकाश ?"--उधर से आवाज आयी।

"जवाहरताता, वया तुम बोल रहे हो ?"

"वया बात है ?" (वास्तव में मैं कुछ भयभीत हुम्रा। मेंने समभ्रा, कोई कठिन समस्या उपरिथत हो गयी है।)

"शिताग जाम्रोगे ?" (वे हिन्दी में ही बात कर रहे थे )

"नही, शिलाग में बयो जाऊँ ? यहा मुक्ते काफी काम है।"

"गवर्नर होकर।"

ì

1

"तुम जानते हो कि मै यहाँ का काम समाप्त कर घर जाना चाहता हूँ। बहुत हो चुका। मुक्ते गवर्नर नही होना है।"

"शिलाग बडी सुन्दर जगह है। तुम्हे पसन्द ग्रावेगी।"

"वया तुम्हारा ऐसा विचार है कि मै इस उमर में सुन्दर स्थानों की खोज में हूँ। मैं बहुत बूढा हो गया हूं स्रोर प्रव विधाम स्रोर शान्ति चाहता हूँ।"

"पर मैं तो तुमसे स्रधिक बूढा हूँ। (जवाहरलाल मुक्तसे ठीक दस महीने बडे है) काम तो करना ही होगा। उसे छोडा नहीं जा सकता।"

इसके बाद मैं और क्या कहता। मैंने इतना ही उत्तर दिया—"मैं तुम्हारे साथ बत्तीस वर्ष से बरा-बर रहा हूँ। श्रव मैं तुम्हें छोड नहीं सकता। जहाँ कहोंगे वहाँ जाऊँगा। पर तुम्हें मेरी कठिनाइयाँ मालूम है। में अपने पृद्ध माता-पिता के लिए चिन्तित रहता हूँ और उन्हीं के पास रहना भी चाहता हूँ। इन बातों को तुम ग्रवश्य ही सदा याद रखोंगे।"

"मै विश्वास दिलाता हूँ कि मै अनश्य याद रखूँगा।"

"पर यह सकट कब तक मेरे ऊपर रहेगा ?" मैने पूला।

"वया तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हे वहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा ? मेरी समभ में जब तक नया विधान कार्यान्वित नहीं होता।"

"पर वह न जाने कब होगा। जो हो, मैं एक साल श्रीर सेवा कर सकूँगा। इतना क्या पर्याप्त होगा?"

उन्होंने कहा--''ठीक है, एक साल ही सही पर किसी से अभी कहना मत।'' (क्योंकि मैं अपने पिता के पास तार देकर उनकी इच्छा जानना चाहता था।)

मैं ऐसी अवस्था में घर कोई सूचना नहीं भेज सका। मैं स्वय चुप था पर मालूम पड़ता है कि देलीफोन की बात सुन ली गंबी और शाम तक बहुत-से लोगों ने पूछताछ की। कुछ ने बधाइयाँ देना आरम्भ किया। कुछ खेद के साथ कहने लगे कि समाचार गलत हो तो अच्छा हो। मुफे उस समय जितनी बार बात सुनी-अनसुनी करनी पड़ी, उतनी पहले अपने जीवन में कभी नहीं करनी पड़ी थी। पर प्रधान मन्त्री की इच्छा का पालन करना मेरे लिए आवश्यक था। अधिक समय बीतने नहीं पाया। दो दिन पछि २६ जनवरी को ठीक मध्यरात्रि के समय, जब मैं दिन भर का कार्य समप्त कर

सोने जा ही रहा था, मेरे दण्तर और मोने के कमरे के बीच मे दौड़ कर मेरे हाथ मे गुप्त तारों का अर्थ लगाने वाले मेरे सहायक ने मुफे प्रधान गर्ना का "गत्यिनक प्रावश्यक" अकित तार दिया जिसमे मुफे प्रादेश दिया गया कि में १४ फ़रवरी तक शिताग पहुँच कर वहाँ का शासन-भार सँगातूँ और जाते हुए रात्ते में दिर्ली में आवश्यक बाते करने के लिए जनके साथ ठहरता जाऊँ। इस प्रवार में यहाँ पहुँचा हूँ। नयी-मधी मिरले रट रहा हूँ। नयी-नयी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ आर हृदय में सदा यही प्रार्थना और गाशा करता रहता हूँ कि भ इस प्रकार काम कर सकूँ जिससे कि मेरे ऊपर जो विश्वास रखा गया है, उसके योग्य गपने को सावित कर सकूँ और उन लोगों को भी सन्तोष और सुख दे सकूँ जो बिना जाने ही गेरे सुपुर्द कर दिये गये हैं।

\* \* \*

यहाँ पर मेरे वार्यभार उठाने के प्रायः तीन गहीने बाद गवर्नर-जेनरल राजाजी ने प्रान्तीय गवर्नरों का अपना पहला सम्मेलन ग्रामन्त्रित विया। तहरा-मे भोज हए ग्रार एक दिन सकेत हन्ना कि मे सायकाल के समय जवाहरलाल के यहाँ जाकर ग्रासाग की पर्वतीय जानियों के सम्बन्ध में वाते कहाँ। उनके सहायक मनत्री केसकर ने एक वनतन्य तैयार किया था जो प्रधान मन्त्री से बातचीत करने के निर्धारित समय से कुछ ही पहले हमे दिया गया था। प्रति दिन की तरह उस दिन भी प्रधान मन्त्री ग्रपने दफ्तर में बहुत देर तक एके रह गये और मैं उनके बड़े कमरे में एक कोने में बैठ कर उस वक्तव्य का अध्ययन करने लगा। अन्य बहुत-से गिलने वाले भी आये जो कमरे में बैठ गये। मैने पढना समाप्त नही किया था जब प्रधान मन्त्री या गये। ये सपका ही स्रिभवादन करते स्रोर सबसे ही एक-दो शब्द बोलते हुए मेरी तरफ ग्राये । उनके गस्मानार्थ सभी तोग राड़े हो गये । जब वे भेर पास उस दूर के कोने से पहुँचे जहाँ मै बेठा था तो उन्होने मभसे कहा--"तम बेठ वयो नहीं जाते ।" वास्तव में में कैसे बैठता, क्योंकि जब सब लोग खड़े थे तो में यह नहीं दर्शाना चाहता था कि मेरी इनकी वडी भैत्री है। इतने में ही प्रधान मन्त्री ने एकाएक मेरे पेट पर एक घुँसा मारा श्रीर कहा---"बैठ जान्नो।" मै प्रपने को सँभारा ही नहीं सका और विवसता की हालत में सोफे पर गिरा। पीछे मैने प्रपने सरकारी सलाहकार श्री रस्तमजी का, जो मेरे ही साथ शिलाग से दित्ती गये थे, प्रधान मन्त्री से परिचय कराया और उन्होंने भेरे दल के अन्य सदस्यों से पीछे कहा कि जब वह आरम्भ में कमरे में गये तो उन्हें कुछ विस्मय और भय-सा था वयों कि जगत्-प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री को वह पहली ही बार देखने वाले थे। उनको यह प्राशा कभी भी नही थी कि उनकी प्रकृति ग्रोर उनका व्यवहार ऐसा मानवोचित है और वह स्वय इतने सरल ओर स्नेही पुरुष है। जब उस घुँसे ने मुक्ते प्रपने स्थान पर बैठाया तो मैने भी ग्रपने गन में कहा कि चाहें कोई प्रवान मन्त्री हो, चाहें कोई गवर्नर हो, पुराने दिन श्रभी वने हुए है, पुरानी मैत्री ग्राभी जीवित है, पुराना बन्धन प्रभी भी हमें वॉधे हुए हें और चाहे कुछ ही हो, यही रूप हमें सदा बनाये रखना है।

कोई मुफरो पूछ सकते है कि जवाहरताल की तरफ तुम वये। आकिपत हुए ? साधारण तोर से मैं व्यक्तिवादी ही समफा जा सकता हूँ और 'किणी की कुछ परवाह नहीं' का रूप प्रायः धारण किये रहता हूं । जैसा कुछ में हूँ और जो कुछ मेरे पास है, उस सब से ही मैं सन्तुप्ट प्रतीत होता हूँ । मेरी तरफ से यह विचार हो सकता है कि यह किसी के प्रति अत्यधिक प्रेग नहीं रख सकता और प्रपन्न को किसी के पीछे पागल नहीं बनावेगा । बात तो ऐसी है कि कभी-कभी सम वस्तु एक दूसरे को आकिषत करनी हैं और कभी-कभी विरोधी प्रकृतियाँ एक दूसरे को परस्पर खीचती हैं । जो गुण प्रधान रूप से मुफे उनकी तरफ आकृष्ट करता रहा वह उनका प्रसीम साहरा है । भय किसे कहते हे इसका तो उन्हें जैसे पता ही नहीं है और मैने स्वय देखा है—और उनका जीवन इसका ज्वलन्त साक्षी भी हे—िक वह किसी भी स्थिति में पीछे हटना या हार मानना जानते ही नहीं । उनका बारीरिक, मानसिक और नेतिक साहस प्रतुलनीय है और जव वह यह निश्चय कर लेते है कि अमुक मार्ग ठीक हे, उचित हे, सच्चा है, तो उस पर चलते हुए उन्हें यदि कोई बाघा पहुँचाना चाहता है तो वह उसका बिना आगा-पीछा देखे, घोर विरोध करने को सदा प्रस्तुत रहते हैं । मुफ में यह गुण कित्रित् भी नहीं है और उनमें इसके इतने ग्रधिक मात्रा में होने के कारण श्रवश्य ही मेरा उनकी तरफ बड़ा ग्राकर्षण भी रहा है ।

दूसरी बात जो मुक्ते बड़ी प्रिय हैं, वह उनकी बाल्य-तुल्य प्रकृति है ग्रीर यद्यपि वह ग्राज साठ वर्ष के हो रहे है ग्रीर भारत राष्ट्र के मुखिया हैं, जिनके ऊपर संसार की ग्राँख सदा लगी हुई है ग्रीर जो जब भ्रमण करते हैं, वड़े-वड़े नगरों के सब ग्राबाल-वृद्ध-विनता को श्रपनी तरफ़ खीच लेते हैं, पर वास्तव में उनका हृदय बच्चे की तरह हैं। खेल-तमाशा करने को वह सदा तैयार रहते हैं, हँसी-मजाक में उन्हें बड़ा रस प्राता है, बच्नों से वह बड़ा प्रेम रसते हैं, हर प्रकार के खेल में भाग लेने को वे प्रस्तुत रहते हैं। अपने राम्बन्ध में वह किसी से बड़े या किसो से छोटे होने का भाव नहीं रखते और मरयिक चिन्ता के सभय भी नाच-गाने में सिगालित होने को उच्चत रहते हैं। व्यक्तिगत ग्रोर सार्वजिनक दोनों ही रूपों में उनकी राचाई का मानदड बहुत ही ऊँचा है प्रोर व्यक्तिगत राज्जन के रूप में तथा रार्विजिनक नेता के रूप में, उन पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। अपने मिनों अोर सहयोगियों वा सा। यह बड़ी बृढता से देते हैं प्रोर चाहे ग्रामी राय कुछ भी हानि बयों ग हो, उन्हें नहीं छोड़ते।

वह भावुक है, एकाएक ग्रकारण भोर ग्रनुचित कोध कर बेठते हे पर यह जुता देर तक नही ठहरता। वह उन लोगों में नहीं हे जो यह समक्षते हैं कि हम गलती कर ही नहीं सबते। उनम यह गर्व नहीं है कि मेंने जो कुछ किया या कहा वह सदा के लिए कर डाला या कह डाला, मुक्ते किमी बात को वापस तेने की या किसी के लिए खेद प्रकट करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। मेंने देखा है कि काग्रेस समितियों के किन्ही सदस्यों के विरुद्ध वे इस प्रकार से एकाएक रोषपूर्ण व्यवहार कर बैठते हैं जो उन्हें कीभा नहीं देता, जब उनकी सगक्ष में कोई व्यर्थ ही काम में रुकावट डाल रहा है या ग्रनुचित व्यवहार कर रहा है। मेंने यह भी देखा है कि वह फोरन ही ग्रपने ग्रानरण पर दुखी हो जाते हैं ग्रोर ग्राविवेक में कहें हुए शब्द या किये हुए कार्य के लिए क्षमा-यावना करने तगते है जिससे वातावरण तुरन्त मधुर हो जाता है ग्रोर सब कार्य शान्ति ग्रोर असकता से होने लगता है।

साराश यह कि वह मनुष्य है, मानवोचित ही उनका व्यवहार हे ओर वह अपने को गनुष्य के परे गही समभते । जय को अवस्य इतने ऊँचे पहुँच जाता है जितना वह पहुँच गये ह ओर तब भी अपने को साधारण मनुष्य ही बनाये
रहता है, तो वह अवस्य ही जो कुछ होना चाहिए वह सब है । वास्तय में इसभ पविच उनकी प्रशसा नहीं की जा सकती
कि वह मनुष्य है श्रोर जब भेने इतना कह दिया तो जो कुछ कहने को था सब कह उत्ता । उनकी प्रान्तिक मानयता ही श्राज
ससार को उनकी तरफ आछुट किये हुए है शोर जो खोग उन्हें जागते ह, उनके हृदय म गहीं अगूल्य समात्ति हे ग्रोर
यही मेरी समफ में ससार की विवार-धारा में श्रोर ससार के कार्यक्रम में उनकी देन है, जिसका जागे आने बाती पीढिया
स्मरण श्रोर अनुसरण करती रहेगी।

#### सितम्बर १६४६



## नेहरू-बरित

#### 'शंकर' को दिष्ट में

यहाँ भारत के प्रमुख व्यंग्य-चित्रकार 'शंकर' के कुछ चुने हुए व्यंग्य-चित्र दिये जा रहे है, जिनका चुनाव स्वयं 'शंकर' ने अपने पिछले कुछ वर्षों के चित्रों से किया है। जिन चित्रों पर सितम्बर १६४६ की तारीख़ है, वे विशेष रूप से प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए बनाये गये हे।

यह तो स्वाभाविक ही है कि इन चित्रों का केन्द्र पंडित नेहरू हों; किन्तु प्रस्तुत चित्र एक प्रकार से भारत के तथा एशिया के स्वाधीनता-संग्राम का भी प्रतिबिम्ब उपस्थित करते है।

'शंकर' के चित्रों की यह विशेषता है कि जिस व्यक्ति का वह चित्र बनाते है, उसके व्यक्तित्व के मानवी पहलू पर विशेष बल देते हैं. और प्रायः चित्रों का विषय स्वयं भी उनकी पैनी भ्रालोचना और सूफ पर दर्शक और चित्रकार के साथ हंस सकता है। ——सं०

#### सर्कस दुर्घटना



खिलाड़ी चूक गया !
किप्स प्रतिनिधि-मंडल की असफलता

(= अप्रैल १६४२)

#### उदासीन



माउंटबैटन काल का आरम्भ आधुनिक डेलाइला

(जून १६४७)



कॉमेनवेल्थ प्रधान-मन्त्री सम्मेलन (२४ श्रवसूबर १६४८) ६ [ सैम्सन ग्रीर डेलाइला की कथा में मोहिनी डेलाइला ने परम बली सैम्सन को उसके बाल काट कर पराभूत कराया था। ]

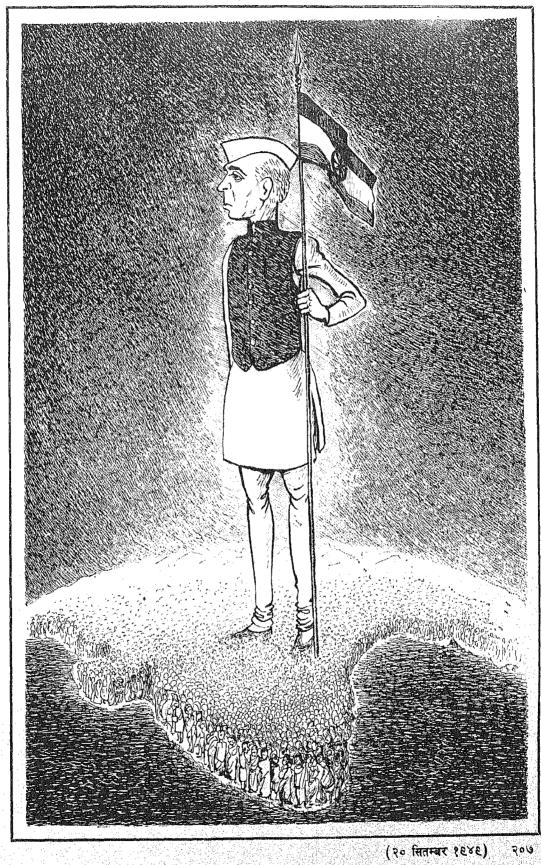



भारतीय विश्वविद्यालयों म नेताओं को डिग्नियाँ देने की होड़ लग गयी थी। (१२ दिसम्बर १६४८)



पंडित नेहरू के जीवन की तीन घटनाएँ जिन्हें शंकर ने स्वयं देखा था। (२० सितम्बर १६४८) २०६



अंग्रेज चित्रकार मिलै के एक चित्र की विडम्बना (१६ दिसम्बर १६४०)

### नेहरू बाबा के खेल



''पंडितजी अपने भवन के बग़ीचे में बच्चों का स्वागत करते हैं और उनके साथ खेल कर बहुत प्रसन्न होते हैं।'' (२३ जनवरी १६४७)

#### आँख-मिचौनी



डोमिनियन मन्त्रियों का सम्मेलन



(२० सितम्बर १६४६)



नानालाल चमनलाल मेहता

प्रस्तुत खंड में मैंने पंडित नेहरू के बहुमुखी जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं का ग्रध्ययन करने का प्रयत्न किया है। यह ग्रध्ययन निरी प्रशस्ति न होकर एक समालोचना हो, ऐसा मेरा उद्देश्य रहा है। इतने संक्षिप्त ग्रध्ययन में उनके विभिन्न कार्यों घौर प्रगति की सम्पूर्ण समीक्षा और मूल्यांकन तो सम्भव नहीं था; किन्तु इन पृष्ठों को लिखते समय पिछले तीस वर्षों के प्रत्यवलोकन में मैं बार-बार गान्धीजी के नेतृत्व में सम्पन्न किये गये ग्रपने देशवासियों के महान् कार्यों पर गर्व का ग्रनुभव कर सका हूँ। गान्धीजी के कार्य-भार को उनके दो महान् शिष्य—पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रीर सरदार वल्लभभाई पटेल योग्यतापूर्वक वहन कर रहे हैं।

---लेखव

सितम्बर १६४६

# सूची

|    |                             | ą s   |
|----|-----------------------------|-------|
| ۶. | प्रारम्भिक जीवन ग्रौर विवाह | २१८   |
| ₹. | गान्धीजी का प्रवेश          | र २ १ |
| ₹. | विभाजन ग्रौर स्वाधीनता      | २३!   |
| ٧, | साहित्यिक भ्रीर पत्रकार     | २४४   |
| ሂ. | वक्ता                       | २५१   |
| ξ. | विदेश-मन्त्री               | २५०   |
| 9. | प्रधान मन्त्री              | २६ ३  |

} <sub>1</sub>

## प्रारम्भिक जीवन श्रीर विवाह

भारत के ग्रन्य प्रमुख कश्मीरियों की माँति जवाहरलाल ने भी एक मध्यवर्गीय भद्र कुल में जन्म लिया। उनके पूर्वज पहले से हिमालय के कोड़ में अपना घर छोड़ कर दक्षिण की उर्वरा समतल भूमि की ग्रोर चले गये थे। विचित्र वात है कि कश्मीर के प्राचीन राज्य की लगभग एक सहस्र वर्ष की ग्रविच्छिन्न परम्परा, शासन की ग्रयोग्यता ग्रीर प्रव्यवस्था का इतिहास रही है। यद्यपि भारत के इस सुन्दर प्रदेश को सजाने में प्रकृति ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी, किन्तु वहों के ग्रभागे निवासियों ने सैकड़ों वर्षों से धैर्यपूर्वक केवल दैन्य ग्रीर दुःख ही सहा है, जिसमें भावी उन्नति की ग्राञा की एक किरण भी कभी नहीं दीखी। मुगल बादशाहों में विशेष रूप से जहाँगीर को कश्मीर की उपत्यका से बड़ा प्रेम था, ग्रीर वह बहुधा प्रवास के लिए यहाँ ग्राता था। जहाँगीर ने ग्रपनी ग्रात्मकथा 'तुजुक-इ-जहाँगीरी' में प्रकृति की इस लीला-भूमि के निर्भरों ग्रीर फूलों का रोचक वर्णन किया है। उसने ग्रपने दरवारी चित्रकारों को, जिनमें नादिर-उल-ग्रसर ग्रीर उस्ताद मंसूर मुख्य थे, इस सुन्दर प्रदेश के फूलों ग्रीर पिक्षयों का चित्रण करने की ग्राजा दी। इन चित्रों में से कुछ प्रव भी प्राप्य है। कश्मीर की जनता ग्रव भी सैलानियों से होने वाली ग्रामदनी पर ही मुख्यत्या निर्भर करती है, किन्तु जीविका का यह साधन ग्रगस्त सन् १६४७ में भारत के विभाजन के समय से बहुत क्षीण हो गया है। तभी से कश्मीर उत्कट संघर्ष ग्रीर वैमनस्य की रंगभूमि बना है। यह संघर्ष ग्रव भी चल रहा है ग्रीर कल तक जो एक था वह दो में बॅट कर भी उनकी शान्ति ग्रीर समृद्धि का शत्र हो रहा है।

राजतरंगिणी के किव कल्हण ने कश्मीर का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'यह देश म्रात्मबल से जीता जा सकता है, सैन्य-बल से नहीं; म्रातः यहाँ के निवासी केवल परलोक-भीरु हैं। यहाँ की निवासों जल-जन्तुमों के संकट से मुक्त है .... विद्या, ऊँचे प्रासाद, केसर, शीतल जल भीर द्राक्षा—स्वर्ग में भी दुर्लभ ये वस्तुएँ यहाँ सुलभ हैं।' शासन-कुशल न होने पर भी कश्मीर के राजा सदैव विद्याप्रेमी रहे श्रीर शताब्दियों से यह प्रदेश भारत के लिए एक तीर्थस्थान माना जाता रहा। कल्हण के शब्दों में 'यहाँ तिल भर भी भूमि ऐसी नहीं मिलती जहाँ तीर्थ न हो।'

कश्मीर के पंडित ग्रर्थात् आह्मण एक ग्रल्पसंख्यक समाज हैं। कश्मीरी पंडित सुरूप, सुसंस्कृत, शान्ति-प्रेमी ग्रीर मृदुभाषी होते हैं। इस समाज के जिन व्यक्तियों ने साहसपूर्वक ग्रपना सुन्दर किन्तु निर्धन देश छोड़ कर समतल भूमि में जीविका की लोज की, वे प्रायः सफल ही हुए ग्रौर विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उन्होंने नाम कमाया। भारत में कश्मीरी मुख्यतया पंजाब ग्रौर युक्तप्रान्त में ही बसे। उनका छोटा-सा प्रवासी समाज ग्रपनी ग्राविभूमि, ग्रपने शारीरिक सौन्दर्य ग्रौर ग्रपनी कृशाग्र वृद्धि पर उचित गर्व करता है। नेहरू भारत में १६वीं शती के ग्रारम्भ में ग्राये, जब धर्मान्य किन्तु कृशल शासक ग्रौरंगजेब की मृत्यु के साथ-साथ मुगल सम्राटों का भाग्य-सूर्य निश्चत रूप से ग्रस्त हो गया। नेहरूग्रों का प्राचीन नाम कौल था। ग्रन्तर यह बदल कर कौल-नेहरू हो गया, ग्रौर फिर केवल नेहरू। ग्रिधकांश कश्मीरियों की भाँति नेहरू भी सरकारी नौकरी ही करते थे, ग्रौर जवाहरलाल के पितामह पंडित गंगाघर दिल्ली के नगर-कोतवाल रहे। सन् १८६१ में, ३४ वर्ष की ग्रायु में, पं० गंगाघर का देहान्त हुग्रा। उनके परिवार की स्थिति बहुत तंग थी। ग्रतः वे दिल्ली छोड़ कर ग्रागरे जा बसे। जवाहरलाल के पिता पं० मोतीलाल ने ग्रपनी लगन, ग्रध्यवसाय ग्रौर कठिन परिश्रम के सहारे इतनी उन्नति की कि वनालत में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाने लगा। मोतीलालजी से मेरा परिचय दिसम्बर सन् १९६१ में हुग्रा; उस समय उनकी वनालत ग्रपने चरम उत्कर्ष पर थी ग्रौर उनका ग्रालीशान घर, ग्रानन्दभवन, मानों युक्तप्रान्त की एक प्रमुख संस्था थी। इलाहाबाद में उस समय कई उल्लेखनीय वकील थे जिनमें मोतीलालजी के ग्रलावा सर सुन्दरलाल, सतीश बनर्जी, ग्रालस्टन ग्रौर तेजबहादुर संप्रू का नाम लिया जा सकता है। मोतीलालजी ने किसी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं ली थी, ग्रपने प्रतिदृत्वी सुन्दरलाल की भाँति वह कानून के

विकारद नहीं थे। परन्तु उनके व्यक्तित्व, उनकी स्रद्भुत मेघाशिक्त ग्रीर सहनशीलता ने ग्रीर पेचीदा मामलों को ग्रासानी से समक्षते ग्रीर सुलभाने की शिक्त ने उन्हें देश के प्रमुख वकील का स्थान दे दिया था। मोतीलालजी का जन्म ग्रागरे में ६ मई सन् १८६१ को हुग्रा, जो कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भी जन्मदिन है। १४ नवम्बर सन् १८८६ को जब जवाहरलाल का जन्म हुग्रा तब बकालत में मोतीनालजी की धाक जम गयी थी।

उन दिनों का सफल वकील स्वभावतया पाश्चात्य रहन-सहन को ग्रपना लेता था। भारत पर इंग्लैंड ने सम्पूर्ण सामाजिक ग्राधिपत्य कायम कर लिया था, क्योंकि भारत के रूढ़िवादी जीवन ग्रौर विचार में भी पाक्चात्य रीति ने घर कर लिया था। तथापि भारतीय संस्कृति इतनी हल्की नहीं थी कि उसे पुरानी केंचुल की तरह दूर फेंका जा सके। यद्यपि ऊपरी इमारत पाश्चात्य ढंग की थी, तथापि उसकी ग्रवचेतन ग्राधार-शिला भारतीय ही रही। सफल ग्रीर सम्पन्न वकीलों, डाक्टरों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों की सन्तान प्रायः रोमन कैथलिक कान्वेंट या एंग्लो-इंडियन स्कूलों में भेजी जाती थी, और घर पर भी सम्भव हुम्रा तो यूरोपीय या एंग्ली-इंडियन शिक्षिकाम्रों की देखरेख में पढ़ती थी। भारतीयों के एक नये समाज का जन्म हो रहा था, जिसके सदस्य संस्कृति के लिए पश्चिम का मुँह जोहते थे ग्रीर श्रपने कम भाग्यवान बन्धुयों से कमशः ग्रलग होते जा रहे थे। यह समाज शासक-वर्ग के रहन-सहन की नक़ल करता था, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति का मानदंड यह हो गया था कि कौन कितनी अच्छी श्रंग्रेजी और किस हद तक श्रंग्रेजी लहजे से बोल सकता है। इस समाज की राजनीति का केन्द्र था वह घृणित और अखरने वाला भेदभाव जो कि क्लबों, नौकरियों भीर पेशों में उनके विरुद्ध उनके गोरे शासक वरतते थे। जो समाज इतनी लगन भीर श्रद्धा के साथ यूरोपीय रहन-सहन भीर संस्कृति को ग्रपनाने में लगा हो, उसी के विरुद्ध इस जातीय नीति का प्रयोग इन लोगों को बहुत भ्रधिक खलता था। देश के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक संगठन में यह सम्पूर्ण काल ग्रंग्रेजों के साथ समान सुविधा ग्रीर समान व्यव-हार की माँग का था; छोटे-से शासकवर्ग के ग्रासपास बनी हुई इस छोटी-सी और क्षुद्र दुनिया में जनता के लिए कोई स्थान नहीं था। यद्यपि सन् १८८५ में ऐलन ग्राक्टेनियन ह्याम नामक एक ग्रवकाशप्राप्त सिनिल सर्विस के ग्रधिकारी के हाथ कांग्रेस का सूत्रपात हो चुका था, तथापि स्वाधीन भारत की कल्पना उसे नहीं प्रेरित करती थी।

जैसा कि एक सम्पन्न और अगतिशील परिवार की सन्तान के लिए स्वामाविक था, जवाहरलाल नेहरू कभी किसी भारतीय स्कल में नहीं गये। उनकी शिक्षा एफ० टी० ब्रक्स नामक एक अंग्रेज टचटर के हाथ ग्रारम्भ हई। यह सौभाग्य था कि जुन्स थियाँसाँफ़िस्ट ये, क्योंकि थियाँसाँफ़िकल सोसायटी (जिसकी स्थापना सन् १८७५ में मडाम ब्लैवाट्स्की ने न्यूयार्क में की थी और जो सन् १८८२ में मद्रास में या गयी) उन इनी-गिनी संस्थाओं में से थी जो यरोपीय संचालकों द्वारा अनुशासित होने पर भी भारत के अतीत को महत्त्व देती थीं और प्रेरणा देने वाला मानती थी, और जिसमें भार-तीय भी सदस्य होकर गोरे सदस्यों के साथ समानता पाते थे। मोतीलालजी भी इस संस्था के सदस्य हो गये थे। जब श्रीमती एनी वेसेंट ने सोसायटी का ग्रध्यक्ष-पद ग्रहण किया तब से विशेष कर शहरी क्षेत्रों में थियाँसाँफ़ी का प्रभाव विशेष महत्त्व रखने लगा । स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने १३ वर्ष की श्राय में श्रीमती बेसेंट के द्वारा ही सदस्यला की दीक्षा पायी; कदाचित् यह एक मात्र प्राय धार्मिक संस्था थी जिसके सदस्य जवाहरलालजी हुए । ग्राज की पीढ़ी के लिए थियाँ-साँफी के श्रान्दोलन का महत्त्व याँकना कठिन है। वह यह भी ठीक-ठीक नहीं समक्ष सकती कि ग्रायलैंड से श्राकर भारत में वसी हुई इस अद्भुत स्त्री ने, जिसका समर्पित जीवन मद्रास में ग्रडचार नदी के तट पर शेष हो गया, भारत की कितनी सहत्त्वपूर्ण सेवा की। सन् १६१७ में श्रीमती बेसेंट द्वारा श्रारम्भ किया गया 'होमरूल' ग्रान्दोलन ही गान्धीवादी राजनीति के गतिशील युग का सन्देश-वाहक था। भारत में ब्रितानी साम्राज्य का विरोध करने के लिए नजरबन्द किया जाने-वाला पहला व्यक्ति श्रीमती एनी बेसेंट ही थीं । उन्होंने जो बीज बोया था वह गान्धीजी के एकनिष्ठ ग्रीर प्रेरणादायक संस्थण में पनपा और फूला-फला। सन् १६२१ में भारत के राजनीतिक ग्रान्दोलन ने ग्राक्चर्यजनक बल का संचय कर लिया था।

जबाहरलाल नेहरू के बचपन में कोई विशेषता नहीं थी। मई १६०५ में नेहरू परिवार इंग्लैंड चला गया। ग्रक्टू-बर १६०७ में जबाहरलाल जी हैरो स्कूल में दो वर्ष बिताने के बाद केम्ब्रिज के द्रिनिटी कालेज में भरती हुए। यहाँ से २१ वर्ष की ग्रायु में उन्होंने प्रकृति-विज्ञान की डिग्री दूसरी श्रेणी में प्राप्त की। रसायन, भूगर्भ, ग्रौर वनस्पति-शास्त्र उनके विषय रहे। मैं ग्राप्रैल १६०६ में केम्ब्रिज में भरती हुग्रा, ग्रौर जवाहरलाल सन् १६१० के मध्य तक वहाँ रहें, किन्तु उनसे भेट हुई हो इसका मुफे स्मरण नहीं । में सन् १६१५ के ग्रन्त तक केम्ब्रिज में रहा किन्तु जवाहरलाल जी का कोई विशेष प्रभाव विश्वविद्यालय के जीवन पर या वहाँ रहने वाले सो-एक भारतीय विद्यार्थियों पर भी न देखने में प्राया । केम्ब्रिज में भारतीयों का एक सगठन 'इडियन मजिलस' नाम का था जो कि उनका सामाजिक क्लब भी था ग्रीर राजनीतिक विवादों का केन्द्र भी, परन्तु जवाहरलाल इतने सकोची ग्रीर सभा-भीरु थे कि उन्होंने न तो कभी मजिलस में भाग लिया, न ग्रपने कालेज की विवाद-सभा 'मेंगपाई एड स्टम्प' में ही । यद्यपि जवाहरलाल ने ग्रपने को 'पिता की भाँति कुछ-कुछ जुए का शौकीन ' बताया है—पहले पैसे के जुए का, फिर जीवन के खेल में ग्रिधिक बड़े दाँव का—तथापि भारत लोटने के कुछ वर्ष बाद तक उन्होंने सार्वजिनक सभा में भाषण देने का साहस नहीं किया । जब वे सन् १६१५ में पहले-पहल इलाहाबाद की एक सभा में बोले तब स्वर्गीय सर तेजबहादुर सग्नू उनके इस ग्रसाधारण कृतित्व पर इतने चिकत हुए कि उन्होंने मच पर ही जवाहरलाल को गले से लगा कर चूम लिया।

वीरावी शती के पहले दसाब्द में केम्ब्रिज का जीवन सुखी मीर बोद्धिक जिज्ञासा से भरा हुमा होता था। योग्य विद्यार्था इवसन, स्ट्डिवर्ग, ब्योर्नसन, अनातील फ़ास, डास्टाएयस्की, टाल्स्टाय, तुर्गनेव, चेखोव, हार्डी, जार्ज मेरेडिथ, हेनरी जेम्स, गारसवर्दी, लोज डिफिन्सन, फार्स्टर, वेल्स, बर्नार्ड शा, सिडनी वेब, एक्टन, बर्गसी, बर्दैंड रसेल ग्रादि की रचनाएँ ग्रीर 'स्पेक्टेटर' प्रथवा 'नेशन ऐड ऐथीनियम' श्रादि पत्र पढते थे। विद्यालय के युनियन का पुस्तकालय नये से नये ग्रग्नेजी प्रकाशन और युरोपीय भाषाम्रो के पत्र-पत्रिकाम्रो से भरा रहता था। जवाहरलाल ने भी तरह-तरह की बहत-सी चीजे पढी लेकिन कोई प्रसाधारण रुचि उन्होंने नहीं दिखायी। विश्वविद्यालय का इनका जीवन साधारण ही रहा। लेकिन केम्ब्रिज का वातावरण नि सन्देह उन भारतीयों के लिए विशेष स्फ्रिंतप्रद रहा जो उन वर्षों में विश्वविद्यालय में रहे। भ्रागे चलकर इनमें से अनेक विद्यार्थियों ने जीवन के भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों में यश पाया । प्राकृतिक विज्ञान, ग्रर्थशास्त्र और दर्शन में केम्ब्रिज की विशेष प्रतिष्ठा थी। उन दिनो कैवेडिश प्रयोगशाला के ग्रध्यक्ष, प्रसिद्ध भौतिकशास्त्रविद् सर जे० जे० टॉमसन थे श्रीर रसायन के क्षेत्र में जेम्स डेवार ने हैड़ोजन को तरल रूप देने में नयी-नयी सफलता पायी थी। केम्ब्रिज अपने अध्ययनशील वातावरण के लिए प्रसिद्ध था और इसलिए सिविल सर्विस प्रतियोगिता की परीक्षा पास करने के इच्छक भारतीय विद्यार्थी, श्राक्सफ़ोर्ड या अन्य ब्रितानी विश्वविद्यालयो की अपेक्षा केम्ब्रिज मे ही जाते थे। उस समय के प्रतिभा-वाली भारतीय विद्यार्थी की सबसे बडी आकाक्षा इडियन सिविल सर्विस में नौकरी ही होती थी। तरुण जवाहरलाल ने भी सिविल सिवस प्रतियोगिता का विचार किया था, किन्तु डिग्री लेने के समय उनकी ग्रायु केवल २० वर्ष होने के कारण उन्हें परीक्षा के लिए श्रीर दो वर्ष रुकना पडता, श्रीर इसके ग्रलावा मोतीलाल जी भी स्वभावतः यह चाहते थे कि उनका इकलोता बेटा उन्ही का अनुसरण करे ग्रीर वफालत करें। फलत फ़ैराला कानुन-शिक्षा के पक्ष में हुन्ना, श्रीर जवाहरलाल बंरिरटर हो गये। वकालत के क्षेत्र में जवाहरलाल का प्रभाव विशेष नहीं पड़ा; इसका कारण चाहे यह रहा हो कि उनको इस पेशे में दिलचस्पी नही थी, चाहे यह कि उनके पिता के तेजस्वी व्यक्तित्व ने उन्हें छाया में डाल दिया । प्रसिद्ध वकीलो के वकील लटको को श्रपने पिता की-सी सफलता पाते हुए कम ही देखा जाता है श्रीर इसकी सम्भावना तभी हो सकती है जब कि वे अपने पिता के कार्यक्षेत्र से दूर कही जाकर वकालत करे। जवाहरलाल ने अपने पिता के सहयोगी के रूप में ही कुछ काम किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी रुचियाँ और उनके जीवन की परिपाटी ऐसी नहीं थी कि उन्हें सफल वकील बनाने में सहायक हो।

फरवरी १६१६ में वसन्त पचमी के दिन, २६ वर्ष की श्रायु में, जवाहरलाल का विवाह कर दिया गया। भोली वधू कमला की श्रायु केवल १७ वर्ष की थी। किन्तु वय, शिक्षा और दृष्टिकोण के भारी श्रन्तर के बावजूद विवाह बहुत सफल रहा। उन दिनों की प्रथा के श्रनुसार निर्वाचन माता-पिता ने ही किया था श्रीर विवाह भी पिता की प्रतिष्ठा के श्रनुकूल धूम धाम के साथ दिल्ली में सम्पन्न हुग्रा। विवाह के बाद जवाहरलाल सपत्नीक कश्मीर गये, जहाँ उन्होंने हिमालय की श्रिष्टितीय पर्वत-श्रेणियो और उपत्यकाओं की सैर की। जवाहरलाल जी साहसिक कमों के सदा शौकीन रहें है, और उनका बिवाह कदाचित् उनके पटना-बहुल जीवन का भी एक विशेष महत्त्वपूर्ण साहसिक कमें था। दोनों ही सर्वेदनादील और भवंड स्वभाव के थे; फिर भी उनमें गहरा स्नेह था। विवाह के लगभग दो वर्ष बाद उनकी एकमात्र सन्तान इन्दिरा प्रियद्यिनी का जन्म हुगा। किन्तु दाम्पत्य-सुख के ये प्रारम्भिक दिन जवाहरलाल के जीवन में दुबारा नहीं शाये, क्योंक सन् १६१६ के

मिन्तम दिनों में जवाहरलाल की भेट गान्धी जी से हो चुकी थी, ग्रौर उनके भीतर महान् परिवर्तन हो रहा था। उसके बाद से जवाहरलाल के ग्रौर समूचे नेहरू परिवार के जीवन में एक नयी ग्रौर ग्रसाधारण गित ग्रौर तीव्रता ग्रायी। जवाहरलाल के वैवाहिक जीवन का ग्रन्त २५ फरवरी १६३६ को हुग्रा, जब कमला जी ने स्विट्जरलेट के बाडेनवाइलर स्थान में शरीर छोड़ दिया। विवाहित जीवन के २० वर्ष बहुत जल्दी ही बीत गये, क्योंकि जवाहरलाल खेल की चिड़िया की तरह जेल के ग्रन्दर-बाहर ही होते रहे ग्रौर कमला जी का स्वास्थ्य कमशः गिरता रहा। सन् १६१७ के बाद से जवाहरलाल की राजनीतिक व्यस्तता के कारण उन्हें पारिवारिक मामलों को देखने का बहुत कम समय मिलता रहा, यहाँ तक कि ग्रपनी बेटी के कोमल ग्रौर सवेदनाशील मन के विकास का भी ध्यान वे न रख पाते। राजनीतिक हलचलों के कारण उनके पास दाम्पत्य सुख के लिए समय ही न रहा। यह तो निरन्तर जेल के लम्बे-लम्बे एकान्तवास के समय ही जवाहरलाल ने जाना ग्रौर ग्रनुभव किया कि उन्होंने क्या खोया है; ग्रौर किस प्रकार जो परिवर्तन सारे देश में ग्रौर विशेष रूप से नेहरू परिवार में हुग्रा उसने उनके सुखी जीवन के स्वप्न को बिल्कुल नष्ट कर डाला। जवाहरलाल ने मार्मिक ढंग से लिखा है:

"हमारे विवाह के साथ-साथ राजनीति में नयी हलचल शुरू हुई ग्रीर मेरा ध्यान प्रिष्काधिक उधर जाने लगा। वह होमरूल के दिन थे: शीघ्र ही पंजाब में मार्शल लॉ प्रौर फिर ग्रसहयोग का जमाना ग्रा गया, ग्रीर मैं सार्वजिनिक जीवन के संघर्ष में ग्रीर भी उलभता गया। ग्रौर इन कामों में मेरी एकाग्रता यहां तक पहुँची कि में ग्रनजाने ही उसकी (कमला की) उपेक्षा ठीक उस समय करने लगा जब कि उसे मेरे सहयोग की सबसे ग्रधिक जरूरत थी। फिर भी उसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता ही रहा, ग्रौर मुभ्ते यह सोचकर बहुत सन्तोष मिलता था कि वह अपने शीतल प्रभाव के साथ मेरी सहायता कर रही है। मुभ्ते उससे बल मिला, लेकिन उसे कष्ट ग्रवश्य हुग्रा होगा ग्रौर उपेक्षा का भी बोध हुग्रा होगा। बल्कि इस ग्रनमनेपन से तो स्पष्ट उपेक्षा ही कदाचित् कम कष्टकर होती।

"फिर उसकी लम्बी बीमारी श्रारम्भ हुई और मेरी जेल-यात्राएँ, जिनके दौरान में हम लोग केवल जेल की नियमित मुलाक़ात ही कर सकते थे। सिवनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन में मैंने भी प्रमुख रूप से भाग लिया, श्रीर जब उसे भी जेल भेजा गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। हम लोग एक दूसरे के श्रीर भी निकट श्रा गये। हम लोगों की दुर्लभ मुलाक़ाते श्रीर भी मूल्यवान् हो गयी श्रीर हम उनकी प्रतीक्षा करते हुए दिन गिनने लगे। श्रतः एक दूसरे से ऊबने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों की मुलाक़ातों श्रीर श्रत्पकालिक सहवास में सर्वदा एक नयापन रहता था। हम लोग मानो एक दूसरे के विषय में नया ग्राविष्कार करते रहते थे, भले ही वह श्राविष्कार सदैव रिवकर न होता हो! हम लोगों के वयस्क मतभेदों में भी कुछ बच्चों का-सा भाव रहता था। राष्ट्र की पुकार के उत्तर में कमला ने भी श्रपने पित का श्रनुसरण किया, यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। सन् १९३४ से वह और भी तेजी से गिरने लगा, श्रीर जवाहरलाल को उनसे भेंट करने के लिए देहरादून जेल से ११ दिन की मोहलत मिली।

"मेरी रिहाई के बाद का ग्यारहवाँ दिन था—अगस्त २३; पुलिस की मोटर आ पहुँची और पुलिस के अधिकारी ने मेरे पास आकर कहा कि मेरी अवधि पूरी हो चुकी और मुफ्तें उसके साथ नैनी जेल चलना होगा। मैंने परिवार के लोगों से बिदा ली। जब मैं पुलिस की गाडी पर सवार हो रहा था तो मेरी बीगार माँ फिर बाहे फैलाये दौड़ी हुई मेरी ओर आयी। उनका वह चेहरा बहुत दिनों तक मेरी आँखों के सामने घूमता रहा।"

वर्षों के वियोग ने जवाहरलाल ग्रौर कमला के सम्बन्ध को ग्रौर भी गहरा कर दिया था। ग्रपनी प्रिंग जीवन-संगिमी की कमशः बढ़ती हुई दुर्बलता से जवाहरलाल का भावुक हृदय दुश्चिन्ताग्रों से भरा रहता था। वह दिन पर दिन ग्रौर हफ़्ते पर हफ़्ते कमला जी के स्वास्थ्य की खबर की प्रतीक्षा करते रहते : "ग्रन्त में सितम्बर का महीना समाप्त हुग्रा; वे मेरे जीवन के सबसे लग्बे ग्रौर सबसे कष्टकर ३० दिन थे।" ग्रक्टूबर के ग्रारम्भ में उनसे फिर मेंट होने वाली थी ग्रौर यह निश्चय किया गया था कि कमला जी को भुवाली ले जाया जाय, जहाँ का नातावरण ग्रमुकूल होगा ग्रौर जहाँ यक्ष्मा का इलाज भी ग्रच्छा हो सकेगा। बन्दी जवाहरलाल को भी ग्रलमोड़ा भेज दिया गया ताकि वे कमला जी के निकटतर रह सकें।





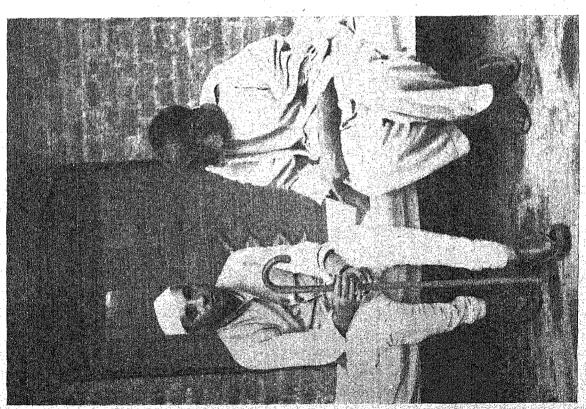



जवाहरत्यत सभा से फ्हले महात्मा जो से विशेष परामर्श के तिये उनके कमरे की ओर जा रहे हैं

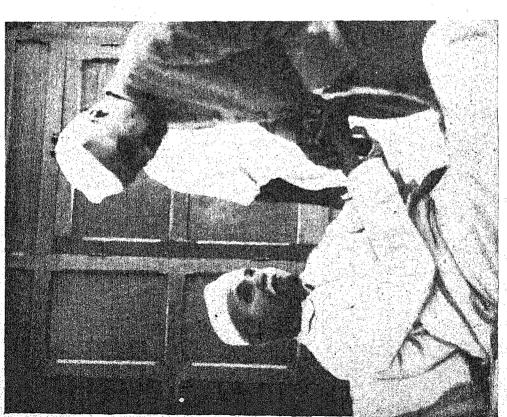

माछ्वीयजी की रोग शय्या के पास महात्माजी के द्वार पर

पहाड़ों में पहुँच कर उन्हें सान्त्वना श्रौर स्फूर्ति मिली। निरन्तर बदले हुए पर्वतीय दृश्य को, सूखे पहाड़ों श्रौर हरी-भरी वादियों को जवाहरलाल प्यासी ग्रॉखों से देखते रहते। जेल के उन श्रकेले दिनों में जवाहरलाल का सहज प्रकृतिप्रेम श्रौर भी बढ़ गया। बादलों, भरनों, बर्फ़, धूप, पिक्षयों, वनस्पितयों श्रौर फूलों में उनकी दिलचस्पी श्रोर भी तीन्न हो उठी श्रौर दैनिक जीवन के विरिक्तकर व्यापारों से श्रन्तर्मुख हो कर उन्होंने श्रपने भीतर शक्ति श्रौर श्रानन्द के चिरन्तन स्रोतों का ग्राविष्कार किया। श्रल्मों का छोटा-सा जेल एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुग्रा है, श्रौर उन्हे रहने के लिए एक "शानदार बैरक" मिली थी, ५१ फ़ुट लम्बी ग्रौर १७ फ़ुट चौड़ी, जिसमे १५ खिड़िकयाँ ग्रौर एक फाटक था। वह एक भव्य एकान्त में रह रहे थे। लेकिन श्रकेले नहीं, क्योंकि "कम से कम दो कोड़ी गौरैया चिड़ियों ने टूटी हुई छत में घोंसला बना रखा था। कभी-कभी कोई भटकता बादल भी मुक्त से भेट करने ग्राता था; उसके श्रसंख्य वाहु खिड़िकयों श्रौर दरारों में से धीरे-धीरे सरकते हुए भीतर श्राते श्रीर सारी बैरक को एक गीली धुन्ध से भर जाते।"

श्रलमोड़ा जेल में ग्रपने जीवन के बारे में उन्होने लिखा है:

"ग्रौर सूरज के उठने के साथ-साथ उसकी स्निग्ध गर्मी से पहाड़ मानो ग्रपनी दूरी खोकर सौहाद से उमड़ ग्राता था। िकन्तु दिन ढलते ही उसका रूप कैसे बदल जाता था! 'जब रात लम्बे-लम्बे डग भरती हुई छा जाती,' तब पहाड़ का रूप भी कैसा ठंडा ग्रौर रूखा हो ग्राता! सभी जानवर तब पहाड़ों की शरण लेते ग्रौर वन्य प्रकृति शिकार पर निकलती। चाँवनी ग्रथवा तारों के धुँधलके में पहाड़ रहस्यमय, डरावने, विराट् हो ग्राते; लेकिन साथ ही साथ मानो ग्रपार्थिव भी हो जाते, ग्रौर उपत्यकाग्रों मे हवा की ग्राहें सुनाई पड़ने लगतीं। पथ का ग्रकेला यात्री सहसा मानो वैमनस्य की कल्पना से सिहर उठता। हवा की ग्रावाज गानो उसे चिढ़ाती ग्रौर ललकारती। दूसरे श्रवसरों पर हवा निश्चल होती; ऐसी निस्तब्ध शान्ति फैल जाती कि उसके बोम्स से मानो दम घुटने लगता। केवल बिजलो के तार कभी-कभी कॉप जाते, ग्रौर तारे ग्रौर भी उज्ज्वल हो कर चमकने लगते। पहाड़ों की कठोर रुखाई देखकर जान पड़ता कि कोई ग्रातंककारी रहस्य सामने खड़ा है। पैस्काल की भाँति व्यक्ति कह उठता, 'विराट् शून्य का चिर-मौन कितना भयानक है!' समतल प्रदेश की राते कभी इतनी मौन नहीं होतीं, वहाँ फिर भी जीवन का स्वर सुना जा सकता हैं ग्रौर ग्रसंख्य पशुपक्षियों ग्रौर कीट-पतंगों की मुन-मुनाहट रात की शान्ति को भंग करती रहती है।"

जवाहरलाल का पारिवारिक जीवन उनके पिता के प्रवल व्यक्तित्व के भार से दबा हुग्रा था। मोतीलाल जी का व्यवितत्व भव्य ग्रीर तेजस्वी था ग्रीर उससे ग्रात्मिवश्वास मानो टपका पड़ता था। वह जैसे कमाते थे वैसे ही खुले हाथों लर्च भी करते थे। उनके स्वभाव में दब्बूपन या श्रिषक विनन्नता नहीं थी, ग्रीर ग्रपने सिवा किसी का नेतृत्व उन्हें मुक्किल से सहन होता था। वकीलों के तो वह निर्विवाद नेता ही थे। भारतीय धारासभाग्रों के विजयी काँग्रेस दल के भी वह नेता रहे ग्रीर उस क्षेत्र में उनके क़ानून ग्रीर विधान सम्बन्धी ज्ञान ग्रीर गहरी सूफ तथा उनकी समर्थ पैरवी का बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन यह सब होते हुए भी उनके व्यक्तित्व की निष्णत्ति इस क्षेत्र में न हुई। यह गान्धी जी का रूपान्तरकारी जादू ही था कि मोतीलाल नेहरू, ग्रीर कलकत्ते के वकीलों के ग्रग्रणी स्वर्गीय चित्तरंजन दास जैसे व्यक्ति, गान्धी जी के ग्रनुगामी ग्रीर सहकर्मी हो गये; ग्रीर सब तरह के ऐश्वर्य ग्रीर विलास का भोग करने वाले व्यक्ति उसे त्याग कर कठोर तपस्या ग्रीर निर्धन जनता के साथ एकप्राणता का जीवन बिताने लगे। मोतीलाल जी ने ग्रपने नये जीवन को भी उसी उत्साह ग्रीर तन्मयता के साथ स्वीकार किया जिसके साथ उन्होंने वकालत के क्षेत्र में इतना धन ग्रीर यश कमाया था। उन्होंने भी बिना शिकायत के हँसते-हँसते कारावास की यातनाएँ ग्रीर प्रियंजनों से वियोग सहा। मोतीलाल जी का देहान्त लखनऊ में हुगा। एक वीर ग्रीर ऐक्वर्यवान् व्यक्तित्व के उठ जाने पर देश में शोक की जो लहर फैली, ग्रीर दिवंगत मोतीलाल जी की शवयात्रा में जो लाखों की भीड़ गयी, उसका दृश्य मुफे ग्रव भी याद है। स्वतः ग्रामिन्त्रत कष्ट ग्रीर संघर्ष में ही मोतीलाल जी का चारित्रिक बल ग्रीर उत्कट जीवनप्रेम सम्पूर्ण निष्पत्ति पा सका।

अपने पिता के महान् व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव जवाहरलाल पर पड़ा। माता का प्रभाव, जैसे कि भारतीय परि-वार में होता है अधिक सूक्ष्म, गहरा और अबुह्य रहा। भारतीय माता एक अद्वितीय विभूति है। सन्तान के कृष्ट के समयं वह अपने आप को भूल कर उसकी सेवा में लीन हो जाती है। पित और सन्तित के साथ उसका लगाव और एकात्मता अवर्णनीय है। जवाहरलाल की माता स्वरूपरानी देवी, भारतीय नारी के त्याग और निःस्वार्थ सेवा के सुगन्यामी आदर्श का मूर्त रूप थी। उनका जीवन पित ग्रोर सन्तान के श्रित समिपित था। जब ग्रानन्द-भवन के जीवन की परिपाटी बदल गयी। श्रीर मोतीलाल तथा जवाहरलाल बार-बार जेल जाने लगे, तब स्वरूपरानी को ग्रपने नये समर्पण का एक ग्रीर ग्रवसर मिला। ग्रपने वय प्राप्त गौर दुर्बल शरीर की चिन्ता न करके उन्होंने ग्रपने को भी उसी महान् संघर्ष में ग्रीपित कर दिया जिसमें उनके प्रियंजन भाग ले रहे थे। एक ग्रादर्श के प्रति ऐसा सहज समर्पण ग्राज भी भारतीय नारी की विशेषता है।

परिवार के भीतर जवाहरलाल ग्रौर उनकी बहन विजयालक्ष्मी में स्नेह ग्रौर विचार-साम्य का एक सूक्ष्म तन्तु हैं। देगदूत विजयालक्ष्मी को अपने गनचले, भवकी, लापरवाह ग्रौर अत्यन्त परिश्रमी भाई का पर सँभालने में बहुत रस मिलता है। उनका ग्रातिथ्य प्रद्वितीय है, क्योंकि वह न केवल दक्ष ग्रौर सभा-चतुर है बिल्क अपने सम्पर्क में श्रागे वाले लोगों की एचियों को समभने की सहज क्षमता रखती है। बहन की उपस्थित में जवाहरलाल जी एक गहरे सन्तोष का अनुभव करते है, क्योंकि उसी में उन्हें उस पारिवारिक घनिष्ठता का रस मिलता है जिसकी उन्हें यदा-कदा भाकिया ही मिल सकी है।

भानन्द-भवन का वातावरण अनुलनीय था। परिवर्तित देश-काल में उसकी पुनः स्थापना असम्भव है। विलास अोर शालीनता का वह स्फूर्तिमय जीवन मानो किसी भूले हुए युग की चीज है। पिछली एक पीढ़ी में जीवन की गित कही अधिक प्रत्नर हो गयी है, त्रोर आज के जीवन की तीव्रता, संघर्ष और कटुता ने जीवन के सन्तुलन, भव्यता और शान्ति को सदा के लिए नष्ट कर दिया है।



#### गान्धीजी का प्रवेश

गान्धीजी से मेरी भेट पहले पहल सन् १६११ में लंडन के बेजवाटर नामक मुहल्ले के छोटे-से मकान में हुई। मैं सन्ध्या के समय वापू से भेट करन गया था—उस समय भी वह बापू कहलाने लगे थे—महात्माजी के दक्षिणी ब्रफ्तीका के शिष्य धी कालेनबाक ने मेरे लिए दरवाजा खोला। वह इस समय बगेर कोट के थे धौर हाथ में एक सेव लिये खा रहे थे। वह हमें उस कगरे में ले गये जहाँ पर गान्धीजी कम्बल चोढे भूमि पर बेठे थे। उन्होंने हमें कुर्सी दी, लेकिन हमने भी लीचे बैठना पसन्द किया। उस सगय की मुक्ते केवल इतनी ही याद है कि कारोनवाक ने महात्माजी से जिज्ञासा की थीं कि वैध साधनों से कभी कहीं राजनीतिक ग्राजादी नहीं प्राप्त की जा सकी, ग्रोर ग्राप्ती बलील के पक्ष में ग्रायरलैंड का उदाहरण दिया था। बापू ने केवल इतना ही कहा कि कारोनवाक के लिए यही जानना पर्याप्त होना चाहिए कि गान्धीजी का मत वेसा नहीं। मेरे युवा मस्तिष्क को यह कथन ग्राधिकार का बुक्पयोग जान पढ़ रहा था, लेकिन वास्तव में गान्थी जी की बात ही निराली होती थी।

मुक्ते उनका केरिब्रज-प्रागमन प्रच्छी तरह थाद है। उन दिनो गुजरात राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुप्रा था। वगाल, पजाय, धौर महाराष्ट्र बहुत ग्रागे थे। गुजराती केवल व्यापारी थे या कुछ साधारण कांटि के राजनीतिक; लेकिन कोई उल्लेंप्रानीय विद्वान, लेखक, वकील ना हाईकोर्ट के जज भी नहीं थे। इसिलए जब केम्ब्रिज की इडियन मजलिस ने गान्धी जी को भाषण देने के लिए निमन्त्रित किया तब मेरे प्रान्तीय गुजराती प्रिममान को उत्तेजना मिली, ग्रौर श्रौरो के साथ में भी भारत के राजनीतिक ग्राकाश के इस नये तारे का स्वागत करने गया। लेकिन स्टेशन पहुँच कर मुक्ते कितनी निरासा हुई जब मैंने देखा कि हमारे श्रितिथ एक दुबले-पतले ग्रौर प्रत्यन्त साधारण दीखने वाले व्यक्ति है जिन्होंने ग्रग्नेजी भद्र-समाज का परग्परागत वेश पहन रखा है। उनके साथ पारसी वेश में स्वर्गीय सोहरावजी थे ग्रौर एक प्रौढ़ मुसलमान सज्जन जो लाल तुर्की टोपी पहने हुए थे। यूरोपीय वेश में गान्धीजी ऐसे लगते थे मानो थैकरे के विनिटी फेयर' का कोई पात्र सामने ग्रा गया है। हमने उन्हे दोपहर के भोजन का निमन्त्रण दिया था, लेकिन खाने बैठने पर मालूम हुग्रा कि वह कट्टर शाकाहारी है, ग्रौर इसिलए उनके लिए जल्दी रो प्रालू और प्याज के चाप तैयार किये गये। ढाई बजे उन्हे भाषण देना था। सभा भी सर्वथा ग्रसाधारण थी। लच्छेदार प्रग्रेजी भाषणों के हम ग्रभ्यस्त थे, लेकिन उस दिन जेसी सभा हुई वह हमारे लिए एक विल्कुल नया ग्रनुभव था जिसकी स्मृत ग्राज भी बिल्कुल ताजी है। गान्धीजी के साथी, जो सब चलती हिन्दुस्तानी में बाते करते थे, गान्धीजी को 'वाप्' श्रीर कस्त्र बा को 'वा' कहते थे।

गान्धीजी बोलने उठे। उनका स्वर ग्रसाधारण था ग्रौर उसमें गहरे श्रातम-विश्वास की गूँज थी। उस पीढी के श्रोताग्रो के लिए उनके भाषण का ढंग ग्रपिरिचत था; क्योंकि उसमें वक्तृत्व-कौशल नहीं था बल्कि एक दुर्लभ शान्ति-मय व्यक्तित्व की ग्रन्त शक्ति का एक जलता हुआ प्रतिबिम्ब। दिक्षणी ग्रफ़ीका में जनरल स्मट्स की सरकार द्वारा जारी किये गये श्रन्यायपूर्ण क़ानूनों के विरुद्ध ग्रान्दोलन कर के महात्माजी बहुत काफी ख्याति पा चुके थे, तथापि भारत में उनका नाग उतना सर्व-विदित नहीं था ग्रौर स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गयी प्रशंसा तक ही सीमित था।

गोखले स्वयं एक ग्रसाधारण व्यक्ति थे। ग्राज के भारतवासी के लिए उनके महत्त्व को ठीक-ठीक समभाग और उनकी सेवाओं का मूल्य ग्राँकना कठिन है। उन्होंने ग्रत्यन्त विनीत और ग्रनाडम्बरपूर्ण ढंग से देश की सेवा की। तत्कालीन व्यवस्थापिका में वह ग्रग्रणी थे, गौर मुहम्मद ग्रली जिन्ना के निकट सहयोगी। एक उदार ग्रौर निभीक राजनीतिज्ञ तथा भारत की ग्राधिक समस्याओं के विशेषज्ञ के रूप में गोंखले की बहुत ख्याति थी। बीसवीं शती के ग्रारम्भ में करेंसी कमीशन के सामने उन्होंने जो बयान दिया था उसका उल्लेख के स्कूल ग्रांफ इंकनामिन्स में प्राय: होता था, व्योकि भारतीय ग्रथंशास्त्र के ग्रध्येता के लिए वह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। गोंखले सर्वथी नृपी-तुली बार्ते कहते थे ग्रौर कभी

भावुकता के प्रवाह में बह नहीं जाते थे। उन्होंने बम्बई के विल्सन कालेज में भाषण देते हुए गान्धीजी का परिचय यह कह कर दिया था कि 'संसार के एक सुदूर कोने में उन्होंने भारतवासियों के लिए वह काम किया है जिसकी उनके देशवासी कल्पना भी नहीं कर सकते; ग्रोर ग्रान्दोलन को ऐसे तल पर चलाया है जिस पर कोई बिरला ही राजनीतिक कार्यकर्ता पहुँच सके।'

इस भाषण ने बम्बई के एक ग्रसाधारण मेधावी ग्रौर प्रतिभावान् व्यक्ति का भविष्य निर्णय कर दिया। वह व्यक्ति थे गान्धीजी के ग्राजीवन सहयोगी, श्रेष्ठ ग्रनुयायी ग्रौर परम मित्र स्वर्गीय महादेव देसाई। महादेव भाई सन् १६४६ मे यरवदा जेल मे ग्रपनी मृत्यु तक गान्धीजी के साथ रहे, ग्रौर जिस गुरु के प्रति उन्होंने ग्रपने को सम्पूर्णतया समर्पित कर दिया था, उसी के हाथों दाह-कर्म का गौरव उन्होंने पाया।

गान्धीजी ने गोखले को भ्रपना गुरु कहा था, श्रौर गुरु ने शिष्य के विषय में कहा था कि वह 'साधारण मिट्टी से वीरों का निर्माण करता है।' दिसम्बर १६०६ में लाहौर में कांग्रेस के २४वें ग्रधिवेशन के समय गोखले ने गान्धीजी के विषय में कहा था:

"गान्धीजी उन लोगों में से है जो सत्य, न्याय और लोक-कल्याण के श्रादर्शों के प्रति समिप्ति होकर तपस्या का जीवन विताते हुए ग्रपने साधारणतर भाइयों को नयी दृष्टि देते हैं। वह उस कोटि के व्यवित है जिन्हें हम मानवों में मानववर, वीरों में वीरवर, देशभक्तों में शिरोमणि कह सकते हैं। हम यह भी कह सकते है कि उनमें भारतीय जाति ने प्रपने विकास का उच्चतम शिखर छू लिया है।"

फ़रवरी १६१५ में गोलले का देहान्त हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में उनके कट्टर विरोधी बाल गंगाधर तिलक ने उनको श्रद्धाजिल देते हुए कहा था:

"यह श्राँसू बहाने का अवसर नहीं है। भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र की यह मिण, राष्ट्रकींगयों का यह श्रग्रणी आज चिताभूमि पर श्रनन्त शयन कर रहा है। उनकी ओर देखें और उन जैसा बनने का ब्रत लें। श्राप में से अत्येक को उनका जीवन श्रादर्श के रूप में सामने रखना चाहिए, और उनकी मृत्य से जो स्थान रिक्त हो गया है उसे भरने का यित्कचित् प्रयत्न करना चाहिए। श्राप श्रगर निष्ठापूर्वक यह उद्योग करेंगे तो स्वर्ग में उनकी श्रात्मा को शान्ति मिलेगी।"

सन् १६१५ में भारत लौटने से पहले में श्रीर भी दो-एक बार गान्धीजी से मिला था, पर इन मुलाक़ातों का मुफ्ते ठीक-ठीक स्मरण नहीं हैं। सन् १६१५ में में अहमवाबाद लौटा तो मुफ्ते ज्ञात हुआ कि गान्धीजी नगर के बाहर कोचरब नाम की बस्ती में एक बँगले में रहते हैं। वहीं में उनसे भेंट करने गया। कस्तूर बा चवकी पीस रहीं थी, श्रीर गान्धीजी—जहाँ तक मुफ्ते याद हैं—कुछ हरिजन बच्चों को अक्षरज्ञान करा रहें थे। उन्होंने मुफ्ते बताया कि अछ्तों को घर में प्रवेश करने देने के गुरु अपराध पर मकान-मालिक ने उन्हें मकान छोड़ने का नोटिस दे रखा था। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले अहमवाबाद के प्रथम युवक के नाते मुफ्ते नगर के लोगों से स्रिमनन्दन-पत्र मिलने वाला था, श्रीर मेरे चचा ने तथा मैने गान्धीजी से सभा में सिम्मलित होने का अनुरोध किया। कदाचित् वही एक मात्र ऐसा उदाहरण था कि गान्धीजी किसी ऐसी सभा में गये हों जो किसी के सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए बुलायी गयी हो! जैसा कि दुर्भाग्य से झब भी ऐसे अवसरों पर प्रायः होता है, मेरे गुणों का लम्बा-चौड़ा बखान सभा में किया गया। मैने गान्धीजी से, जो काठियावाड़ी श्रॅगरखा और पगड़ी पहने मंच पर मेरे पास ही बैठे थे, अनुरोध किया कि बह इसके निराकरण में कुछ कहें। उन्होंने उठ कर कहा, और उचित ही कहा, कि अगर मेरे थारे में जो कुछ कहा गया उसका शतांश भी ठीक हो, तो अहमवाबाद के नागरिकों को दुःखी होना चाहिए कि में सरकारी नौकरी में चला गया! मुक्ते याद है कि सभापित सर चिनूभाई मोतीलाल ने 'दक्षिण अफ़्रीका के इस नवागन्तुक' की श्रिशब्दता की बात मुफ्ते कही थी। तब से गान्धीजी के देहान्त तक मेरा उनसे सम्पर्क रहता ही रहा।

गान्धीजी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव की मेरी पहली स्मृति सन् १९१८ की है, जब उन्होंने ग्रहमदाबाद के मजदूर संघ का, जिसे श्री श्रनुसूया साराभाई ने संगठित किया था, संचालन ग्रपने हाथों में ले लिया था। मजदूरों ने श्रनुशासन का नया पाठ श्रच्छी तरह सीखा था, और मुभे याद है कि गान्धीजी का निर्णय जब उनके विरुद्ध हुग्रा तब उन्होंने किस धैर्यपूर्ण मौन के साथ उसे सुन लिया। ऐसी ही थी दक्षिण ग्रफ़ीका से ग्राये हुए उस व्यक्ति की शक्ति—ऐसे समय में



कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास

सावल वर्मा के सौजन्य से



खान अब्दुल गप्रफार, जवाहरलाल नेहरू और पं॰ प्रदनमोहन मालवीय



आज़ाद हिन्द फीज के पैरवीकार कैलाशनाथ काटज्, तेजबहादुर सम् और जवाहरलाल नेहरू हाथ में इतिथ डाले लाल किले में प्रवेश कर रहे हैं।



परीछा में चेतवा के बाँध पर चिरगांव यात्रा के समय मैथिळीशरण गुप्त के साथ

जब कि भारतीय राजनीति मुख्यतया काग्रेस के वार्षिक ग्रिधवेशनो मे दिये गये भाषणों ग्रोर कोरे प्रस्तावों तक ही सीमित होती थी। जवाहरलाल की प्रतिभा उस समय इलाहाबाद बार में मोर्चा खा रही थी। वकील का चोग़ा पहन कर वह कभी पिता के सहकारी के ग्रीर कभी स्वतन्त्र रूप में हाईकोर्ट के चक्कर प्रवरय काटते थे, किन्तू जीविका, या नाम भी कमाने का प्रश्न मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे के लिए कोई महत्त्व नही रखता था। जवाहरलाल नये अन-भव और नये साहसिक कर्म के लिए ललक रहे थे। प्रचलित राजनीतिक ढरें मे उन्हे उतनी ही कम रुचि थी जितनी हाईकोर्ट की वकालत में । सन् १९१६ के जाड़ों में गान्धीजी से उनकी भेट हो चकी थी । सन १९१७ में गान्धीजी ने ग्रपनी नयी कार्य-परिपाटी के दो प्रयोग, यद्यपि छोटे पैमाने पर, कर लिये थे--एक चम्पारन जिले मे ग्रौर एक खेंडा (गुजरात) मे । किन्तु भारत के राजनीतिक विकास की साधारण गति मे ये दो घटनाएँ ग्रपवाद ही थी । सन् १६१७ में श्रीमती एनी बेसेट ने 'होमरूल लीग' की स्थापना करके सरकार की सत्ता को चुनौती दी। वृद्धा महिला को नजरबन्द कर दिया गया। राजनीतिक ग्रसन्तोष का पारा चढने लगा, ग्रौर कमश स्पष्ट होने लगा कि दक्षिण ग्रफीका से ग्राये हए एक बहुत साधारण दीखने वाले ग्रौर लगभग ग्रज्ञात व्यक्ति का भारत के राजनीतिक जीवन मे प्रमुख स्थान होने वाला है। सन् १६१६ में गान्धीजी बहुत बीमार हुए। सरकार तब राजनीतिक नेताओं और पत्रो का दमन करने वाले तथे क़ानन जारी करने का निरचय कर चुकी थी और ये क़ानन 'रीलट एक्ट' के नाम से विख्यात हो गये थे। गान्धीजी ने रोगशय्या से ही विरोध की आवाज उठायी, ग्रौर वायसराय से ग्रपील की कि वह इन ग्रापत्तिजनक कानुनों को ग्रपनी स्वीकृति न दे। देश के इतिहास में वह बड़े महत्त्व का क्षण था, क्योंकि वहाँ से राजनीति का दिशा-परिवर्तन हुआ। उस समय तक नेतृत्व सुशिक्षित ग्रीर प्रतिभाशाली वकीलों का था, जो नाप-तौल कर ऐसे ढंग से भाषण देते थे कि प्रभाव तो गहरा पडे पर उनकी निजी तरक्क़ी पर उसका कोई प्रतिकृत ग्रसर न पड़े। उस समय का राजनीतिक नेतृत्व लड़खड़ाता हुगा ग्रौर भीरु था, जोखिम उठाने से डरता था ग्रौर शहरी जनता के ऊपरी ग्रंश तक ही सीमित था। स्वतन्त्रता की प्यास ग्रौर कसक तो थी, पर उसे प्राप्त करने का निश्चय ग्रीर साहस नही था। परिणामतः देश के नौजवान काग्रेस के नेतृत्व से भीतर ही भीतर असन्तुष्ट होते जा रहे थे या विरोध की भी तैयारी कर रहे थे। जब गान्धीजी ने 'सत्याग्रह सभा' का धारम्भ किया और एक ऐसे कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक भरती करने शुरू किये जिराकी भ्रप्रीतिकर सम्भावनाएँ स्पष्ट दीखती थी, तब जवाहरलाल को मानों एक नया स्वर सुनाई पड़ा "जो कि दूसरे स्वरों से सर्वथा भिन्न था। वह शान्त ग्रौर धीमा था, मगर भीड़ की चिल्लाहट में भी सुना जा सकता था; मधुर श्रीर कोमल था, मगर उसमें कहीं इस्पात की कठोरता भी छिपी हुई थी; विनीत श्रीर द्रावक था पर साथ ही गम्भीर श्रीर ग्रातंकित कर देने वाला भी। प्रत्येक शब्द श्रर्थ-भरा ग्रीर दढता-सचक होता था। शान्ति ग्रीर मैत्री की भाषा के पीछे कर्म की ग्रीर ग्रन्याय न सहने के निश्चय की स्पन्दित छाया मॅड्राती थी। ग्राज हम उस स्वर को ग्रच्छी तरह पहचानते हैं; पिछले चौदह वर्षों में हमने उसे ग्रनेक बार सूना है। पर फ़रवरी-मार्च १९१६ में वह स्वर हमारे लिए नया था; हम नहीं जानते थे कि उसे कैसे लें किन्तु उससे हममें विजली की लहर दीड़ जाती थी। यह हमारी तब तक की राजनीति से कितना भिन्न था, जिसमें शोर श्रीर निन्दा के सिवा कुछ नहीं था, जिसमें लम्बे-लम्बे भाषणों के बाद विरोध के प्रभावहीन प्रस्ताव पास होते थे जिनकी कोई परवाह नहीं करता था। यह वचन की नहीं, कर्म की राजनीति का स्वर था।"

पंडित मोतीलाल नेहरू की राजनीति में दिलचस्पी थी, किन्तु प्रवृत्ति से वह नरम मत के थे, ग्रौर उस ग्रंग्रेज के लिए उनके गन में प्रशंसा का भाव था जिसकी भाषा ग्रौर जीवन-परिपाटी उन्होंने ग्रपना ली थी। मुक्ते याद है, सन् १६१५ में उन्होंने मुक्तसे कहा था कि इंडियन सिविल सिवस के भारतीय सदस्यों का ग्रादर करते हुए भी उनकी दृष्टि में उनमें ऐसे कम थे जो जिलाधीश होने की भी योग्यता रखते हों। यह मत उस समय काफ़ी प्रचलित था, क्योंकि यह प्रायः मान लिया जाता था कि भारतीयों में अंग्रेजों की-सी प्रवन्ध-पटुता ग्रौर संचालन-शक्ति नहीं है ग्रौर नहीं हो सकती। पंडित मोतीलाल मुख्य रूप से ग्रपनी वकालत में ही व्यस्त रहते थे; इस बात की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐश-ग्राराम में पला ग्रौर विलायत में शिक्षित उन्हीं का इकलौता बेटा, ऐसा कर्म-क्षेत्र चुनेगा जिसमें क्रदम-क्रदम पर जेल-जीवन की यन्त्रणाएँ मुंह बाये खड़ी होंगी। मोतीलालजी दृढ़, ग्रात्म-विश्वासी, श्रासन-प्रिय, तेजस्वी ग्रौर विनोदी स्वभाव के थे; ग्रानन्द-भवन में उनका ग्रखंड साम्राज्य था। मुक्ते याद है, एक बार सबेरे नाश्ते पर किसी कारण वह नौकर पर कुढ़ हो गये ग्रौर उसे उन्होंने वहीं खुव पीटा। मुक्त जैसे विलायत से सर्बः लौटे हुए व्यक्ति के लिए यह अनहोंनी जात थी;

इंग्लैड में नौकरो से बिल्कुल दूसरे ढंग का वर्त्ताव किया जाता है। लेकिन उन दिनों भारत से ग्रभी बेगार ग्रीर निर्धनों की दासता का जमाना गया नहीं था।

ग्रानन्द-भवन में प्रायः ग्रातिथि ग्राते रहते थे, ग्रौर भवन के पुस्तकालय, बैठक, या कभी बरामदे में सभा जुटा करती थी। कमरों की सजावट उस काल की रुफ्तान के ग्रनुसार बिल्कुल यूरोपीय होती थी, भारतीय उसमें कुछ न होता था। ऐदवर्य के लक्षण सर्वत्र दीखते थे, लेकिन भारतीय संस्कृति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था बिल्क भारतीय वस्तुओं की उपेक्षा ही होती थी, ग्रौर भारत की चित्रकला या मूर्तिकला के गौरव की तो कल्पना भी किसी को न थी। उन दिनों इंग्लंड के सस्ते छपे हुए चित्र ही भारत के सम्पन्न घरों की सजावट थे। घर की स्त्रियों का जीवन ग्रलग ही था। ग्रानन्द-भवन में भी जवाहरलाल की माता स्वरूपरानी का जीवन-क्षेत्र ग्रलग था। विजयालक्ष्मी फ़ाक पहनती थी ग्रौर एक गवर्नेस उनकी शिक्षा के लिए नियुक्त थी। जिस कर्त्तंच्य मात्र से वह पियानो पर संगीत के पाठ दुहराया करती थीं, वह मुफे श्रभी याद है।

संसार में सन्तों की कभी कमी नहीं रहीं, और भारत में तो उनकी विशिष्ट परम्परा है—गौतम बुद्ध, महावीर, कवीर, श्रीर श्रन्य कई सन्त यहाँ हुए हैं। श्रतः केवल सन्त-स्वभाव के कारण ही मोहनदास करमचन्द गान्धी उस उच्च शिखर पर न पहुँचते जिस पर वह पचीस वर्ष तक रहे। इस नये पैगम्बर की विशेषता यह थी कि जहाँ उसके पूर्वचर्ती मानव-जीवन की श्रसारता पर ही जोर देते थे, श्रीर उसके कप्ट-क्लेश से मुक्ति पाने के लिए भगवद्भजन का मार्ग वताते थे, वहां गान्धीजी के लिए किसी का भी दुःख-कलेश श्रसहा था श्रीर उन्होंने सहज श्रद्धा के साथ श्रपने जीवन श्रीर शिवतयों को जन-साधारण के कप्ट-निवारण के लिए समर्पित कर दिया था। प्राचीन सन्तों के लिए धर्म का प्रथ था ऐहिक जीवन श्रीर उसके काम-कोधादि विकारों से मुक्ति; किन्तु गान्धीजी की साधना श्रीर तपस्या भिन्न प्रकार की थी। उनका जीयन श्रत्यन्त सरल श्रीर स्वच्छ था। श्रपने श्रन्य देशवासियों के प्रतिकृत स्वच्छता, स्वास्थ्य श्रीर समय-पालन के विषय में उनके पिचार बिल्कुल श्राधुनिक थे। किन्तु उनकी करणा सर्वव्यापिनी थी, श्रीर वह इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि "एक भूखे राप्ट्र का न कोई धर्म होता है, न कला, न संगठन।" "लाख-लाख भूखी जनता के लिए जो उपयोगी है, वही मरी दृष्टि में सुन्दर है। श्राज पहले हम जीवन की श्रावक्यक वस्तुएँ देने का प्रयत्न करें; जीवन का सौन्दर्य श्रीर प्रसाधन श्रपने श्राप श्रा जायगा।....में वह कला श्रीर साहित्य चाहता हूँ जो लाखों को छू सकता है।....लाखों के लिए जीवन चिरन्तन चौकसी या चिरन्तन बेहोशी है।" गान्धीजी का उद्देश्य था कि प्रत्येक श्रांख का प्रत्येक श्रांसू पाँछ डालें।

यदि वह प्रपने कार्यक्षेत्र को ग्रपने प्रतिवेश या ग्रपने देश से बाहर नहीं फैला सके, तो इसका कारण मानवी उद्योग की सहज मर्यादा ही था। प्राचीन सन्तों से भिन्न गान्धीजी उन लोगों के लिए ग्राञा का सन्देश लाये जो न केवल श्रपनी सीमाओं के कारण कष्ट पा रहे थे बल्कि जो शासकों के प्रभुता-मद के कारण शोषित ग्रीर प्रपीड़ित थे। ग्रन्य सन्तों की तरह गान्धीजी ने परलोक में मुक्ति के ग्राश्वासन नहीं दिये। उनका सन्देश था कि हमें यहीं ग्रीर ग्रभी ग्रपने को स्वयं मुनत करना है। इसमें वह कदाचित् लेनिन के ही ग्रधिक निकट थे, जिसका उद्देश्य था साधारण जड़ की जीवनोन्नति में राज्य के सारे साधनों को लगा देना। लेनिन ग्रीर गान्धी में ग्रन्तर यहीं था कि गान्धीजी केवल साध्य पर ही नहीं, साधन पर भी बल देते थे। नैतिक जीवन के मानदंडों का उन्हें पूरा ज्ञान था, ग्रीर उनकी दृष्टि में सत्य ग्रीर परमात्मा पर्यायवाची शब्द थे। इसीलिए ग्रपने जीवनकाल में, ग्रपने सन्देश की सफलता के उतार-चढ़ावों में उन्होंने कभी सत्य पर ग्रपना ग्राग्रह नहीं छोड़ा; उनके लिए व्यक्ति के लिए भी ग्रीर राज्य के लिए भी सत्य ही एकमात्र व्यावहारिक नीति थी। उचित साध्य के लिए भी केवल नीति-सम्मत साधनों के उपयोग पर गान्धीजी का यह निष्कम्प ग्राग्रह ही उन्हें ग्रन्य राजनीतिक नेताग्रों से पृथक् करता है। महात्माजी के मन:संगठन की इस विशेषता को लक्ष्य करके ही गोपाल कृष्ण गोखले-जैसे पारखी ने कहा था कि गान्धीजी जिस तल पर हैं उस पर साधारण व्यक्ति की पहुँच नहीं है; ग्रीर यह उस समय कहा था जब गान्धीजी ग्रमी प्राय: ग्रज्ञात थे!

म्राज जनवरी १६१४ के उस काल का प्रत्यवलोकन करें जब गान्धीजी भारत लौटे थे, तो इन वर्षों में होने वाले परिवर्तन कल्पना में ही नहीं समाते। क्रान्ति के बीज निस्सन्देह उस समय भी मौजूद थे; किन्तु वे पहले-पहल बोये तब गये जब वायसराय द्वारा रौलट एक्ट की स्वीकृति को चुनौती मान कर उसका सामना करने के लिए सत्याग्रह सभा का निर्माण किया गया। रौलट एक्ट में कोई श्रसाधारण बात नहीं थी—सिवा इसके कि उसने गान्धीजी के नैतिक रोष

को भड़का दिया। गान्धीजी ने वायसराय से अपील की थी कि इस दमन क़ानून को स्वीकृति न दें, किन्तु जब उनकी बात की अनसुनी हुई तब कर्मवीर गान्धी मैदान में आये और उन्होंने जनता को, इस अपमानकारी क़ानून को ग्रमान्य करने की, प्रेरणा दी। निरे विरोध के प्रस्तावों की राजनीति में यह क़ान्तिजनक परिवर्त्तन था।

जवाहरलाल ने गान्धीजी का श्राह्वान सुना ग्रौर उससे पुलिकत हो उठे। वह तो तत्काल ही नये संगठन में भरती हो जाने के पक्ष में थे—जवानी परिणामों की बात नहीं सोचती, उसकी भावुकता नये साहिसक कर्म के ग्रवसर खोजती है। किन्तु मोतीलालजी क़ानून भंग करने ग्रौर साम्राज्य की शिक्त से लोहा लेने के इस ग्रान्दोलन के परिणामों को भली भाँति समभते थे। यह स्वाभाविक था कि वह ग्रपने एकमात्र सन्तान द्वारा ऐसे किसी काम का विरोध करें, जिससे न केवल उसकी वकालत की सम्भावनाएँ नष्ट होंगी बिल्क जेल, जब्ती ग्रौर घोर कष्ट का जीवन हर वज़्त मुंह बाये सामने खड़ा रहेगा। धन ग्रौर ऐस्वर्य सदैव साहसिकता के शत्रु होते हैं। किन्तु सौभाग्य से पिता-पुत्र दोनों ने गान्धी जी के कर्म-विश्वास का महत्त्व समभा; ग्रौर घटनाकम ने ही उन्हें कर्म की प्रेरणा दी। गान्धीजी ने बहुत ग्रनुकूल समय चुना था। ६ ग्रप्रैल को सत्याग्रह दिवस सारे देश में मनाया गया; हजारों ने उस दिन व्रत रखा ग्रौर लगभग सभी बड़े शहरों में हड़ताल रही। जनता के हृदय में एक नयी ज्योति जगमगा रही थी। ब्रितानी शासन-सत्ता ने ग्रपने खतरे को समभा। दिल्ली-ग्रमृतसर में गोलियाँ चलीं ग्रौर ग्रनेक हताहत हुए। गुजराँवाला, कसूर ग्रौर ग्रमृतसर में दंगा हुग्रा; १३ ग्रप्रैल को जिल्याँवाला बाग का हत्याकांड हुग्रा ग्रौर पंजाब में मार्शल लॉ का घोर दमन-चक्र चला। पंजाब को बाक़ी देश से बिल्कुल धलग कर दिया गया ग्रौर माइकेल ग्रोड्वायर को, नये ग्रान्दोलन को कुचलने के लिए, मनमानी करने की छूट दे दी गयी।

जब सैनिक शासन हटाया गया तब कांग्रेस ने, जिसने मार्शल लॉ के पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध कर लिया था, पंजाब की घटनाओं की जाँच के लिए कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को भेजा। उस समय तक पंजाब ख्रत्यन्त राजभक्त रहा था, और इँग्लैंड को भारत से जितनी सेना की आवश्यकता होती थी, सब पंजाब ही देता था। कांग्रेस की ओर से जाँच का संचालन मोतीलालजी और जित्तरंजन दास कर रहे थे। जवाहरलाल भी कानून के इन महारिथियों के साथ थे, और इस जाँच के दौरान में उन्हें जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी उन पर अमिट छाप पड़ी। जलियाँवाला में बहाये गये रक्त ने गान्धीजी के सत्याग्रह आन्दोलन की शपथ को पक्का कर दिया था। अपनी अजेयता का दावा करने में ही ब्रितानी सत्ता ने समाधिलेख भी तैयार कर दिया था।

सत्याग्रह श्रान्दोलन के कारण जो घटनाएँ घटीं, उनसे गान्धीजी को गहरा क्षोभ हुग्रा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने महान् भूल की है, जिसके कारण ऐसे लोगों को गड़बड़ फैलाने का ग्रवसर मिला जो वास्तव में सत्याग्रही नहीं थे। उन्होंने ग्रान्दोलन स्थगित कर दिया।

कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में ही होने को था। सभी पुराने नेता और लोकमान्य तिलक भी वहाँ उपस्थित हुए, लेकिन भारत के राजनीतिक आकाश पर एक नये सितारे का उदय हुआ था, और वातावरण 'गान्धीजी की जय' के उस नारे से गूँज रहा था जो कि सन् १६४८ में गान्धीजी के देहान्त तक भारत के राजनीतिक वायुमंडल में गूँजता रहने को था; बल्कि उसकी गूँज उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं बन्द हुई। उनकी आत्मा भारतीय जनता की विचार-परम्परा को प्रभावित कर रही है और कदाचित् आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी पूँजी वही है।

ग्रमृतसर-कांग्रेस के सभापति पंडित मोतीलाल नेहरू हुए। यहाँ का कार्यक्रम विशेष नहीं था, क्योंकि सारा देश हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर सकता था जो पंजाब की घटनाश्रों की जाँच के लिए नियुक्त हुई थी। दस वर्ष बाद लाहीर-कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल हुए; उस समय कांग्रेस ने पहलें-पहल सम्पूर्ण स्वाधीनता का श्रपना ध्येय घोषित किया। तब तक की राजनीतिक विचार-परम्परा ब्रितानी साम्राज्य के श्रन्तर्गत डोमिनियन पद को ही श्रपना इंस्ट मानती श्रायी थी।

जबाहरलाल चालीस वर्ष की आयु में कांग्रेस के सभापति हुए; कांग्रेस को इतना युवा सभापति पहले नहीं मिला था । दस प्रान्तों के मत गान्धीजों के पक्ष में थे, पाँच के वल्लभभाई पटेल के, ग्रौर तीन के जवाहरलाल जी के पक्ष में; किन्तु गान्धी जी की इच्छा थी कि सभापति कोई युवा श्रौर जोशीला व्यक्ति हो, ग्रौर वल्लभभाई जवाहरलाल के पक्ष में चुनाव से हट गये। कांग्रेस तब भी श्रभी डोमिनियन पद की बातें सोचती थी। जवाहरलाल ने ग्रंपने सभा- पति के अभिभाषण में स्पष्ट घोषित किया कि वह समाजवादी ग्रोर प्रजातन्त्रवादी है, ग्रीर राजो-रजवाडों में उन्हें ग्रास्था नहीं है। श्राहिसा में उन्हें श्रद्धा थी, क्योंकि देश के पास 'सगिठत हिसा के लिए न तो साधन ही है न शिक्षा ही, शौर व्यक्तिगत हिसा या ग्रातक निराशा का द्योतक है।' उनके लिए श्राहिसा सिद्धान्त की नहीं, राजनीति की बात थी। 'कोई भी महान् स्वाधीनता-उद्योग सगिठत विद्रोह की ग्रवस्था को छोड़ कर शान्तिपूर्ण ही होता है। ग्रसल बात शिक्ति पर श्रिधकार करने की है, उसे चाहे जो नाम दिया जाय।' काग्रेस के ध्येय ये जो ग्रामूल परिवर्तन हुन्ना, उसका परवर्ती नीति ग्रीर ग्रान्दोलन पर ग्रसर होना स्वाभाविक था। जवाहरलाल के ग्रनुसार देश की तीन प्रमुख समस्याएँ थीं ग्रन्थ-सरयक समाजों की समस्या, देशी राज्य, ग्रोर किसान-मजदूर।

हिन्दू-मुम्लिम-सम्बन्ध सन् १६२० के बाद ही बराबर बिगड़ते गये थे। उस समय यह सम्भव था कि स्वामी श्रद्धानन्द सरीया कट्टर हिन्दू दिल्ली की जुमा मस्जिद में सम्मिलित मुसलमान जनता के सामने भाषण दे सके, किन्तु राजनीति ने साम्प्रदायिक मेल के मूल-स्रोतों को ही विषानत कर दिया। सन् १६२६ विशेष रूप से साम्प्रदायिक देशों प्रोर श्रशान्ति का वर्ष रहा था, श्रोर ब्रितानी शासन-सत्ता की नीति यह थी कि राजनीतिक दृष्टि से जागृत हिन्दुश्रों के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध सदैव मुसलमानों को उभाड़ती रहे। पिड़त मोतीलाल नेहरू और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' पर श्रमण नहीं हो सवा था, श्रोर साम्प्रदायिक सम्बन्धों के प्रश्न पर नये विचार की ग्रावश्यकता थी। किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों मुर्य सम्प्रदायों के ग्रापसी भगड़े श्रनेक रियायतों के वावजूद भी नहीं मिटाये जा सके, श्रोर अन्त में बढ़ती हुई तनाननी का अन्त देश का विभाजन करा के ही रहा।

सन १६१५ में भारत भाने के बाद से गान्धी जी के विकास का अध्ययन अत्यन्त रोचक है। वह हमेशा इँग्रौड के मित्र रहे, स्रोर पिछले महायुद्ध में की गयी ग्रपनी सेवास्रो के लिए उन्होने तत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिज द्वारा प्रदत्त कैसर-इ-हिन्द पदक भी स्वोकार किया था । जनरल स्मट्स ने भी उन्हें एक पदक दिया था । राज-सेवा के ये दोनो प्रतीक उन्होने ग्रगस्त १६२० में लौटा दिये-जब जलियाँवाला बाग की घटनाम्रो पर हटर कमेटी की रिपोर्ट से उन्हें विरक्ति हुई। सन् १६२१ देश के जीवन मे विशेष महत्त्वपूर्ण रहा-वैसी हलचल पहले नहीं हुई थी। सर्वत्र 'गान्धी जी की जय' ग्रीर 'हिन्द-मस्लिम एकता की जय' के नारे गुँज रहे थे। मै उन दिनो म्रलीगढ मे नियुक्त था; मुफो स्मरण है कि स्कुल मोर कालेजों के लड़के भी किस धैर्य के साथ पुलिस की लाठियों और घुड़सवार पुलिस के धक्कों के सामने डटे रहते और नारे लगाते रहते थे। दोनो सम्प्रदायो में ऐसा मेल कभी नहीं देखा गया था। किन्तु खेद ! वह ग्रवस्था बहुत दिन नहीं रही। फिर भी उसने यह तो दिखा दिया कि जनता का विश्वास कर्म में है, केवल उपदेश में नहीं, श्रोर देश में त्याग की सामग्री प्रचुर है अगर कोई नेता उसका ठीक उपयोग करना जानता हो । यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कई लोग यह नहीं समभते थे कि भारत के स्वाधीनता-ग्रान्दोलन के साथ तुर्की के सुलतान की खिलाफत का प्रक्त गान्धी जी क्यो जोड रहे हैं, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि गान्धी जी की नीति ने देश में जागृति फैलायी श्रोर जनता को सिर ऊँचा उठाना सिखाया। उनकी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त थे भय का परित्याग, शराब का परित्याग, श्रष्ट्रतो का उद्धार, विदेशी माल श्रीर विशेषतया कपड़े का बहिष्कार, सरकारी पदवियो-उपाधियो, कचहरियो, मुकदमेबाजी श्रीर यहाँ तक कि वकालत तक का बहिष्कार । म्रन्तिम दो बाते वकील-समुदाय की परीक्षा के लिए एक कसोटी साबित हुईं, जो श्रव तक राजनीतिक नेतृत्व सँभाले हुए थे ग्रौर बिना किसी कष्ट या दड की श्राशंका के नेतृत्व की शोहरत पाते थे। गान्धी जी के इस प्रद्भत और निश्चित कार्य-क्रम से देश में बिजली दौड गयी। एटा जिलें भे विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए सरोजिनी नायडू का श्रागमन मुक्ते श्रभी तक स्मरण है। गान्धी जी ने भारतीय मानस में गहरे कही खरा सोना पहचान लिया था।

जवाहरलाल की बहुत विजयालक्ष्मी के विवाह का दिन भी सन् '५७ के विद्रोह की स्मृति में १० मई (१६२१) निश्चित किया गया था। देश की हलचल से सरकार सचमुच भयभीत हो गयी थी, और खास-खास भीको पर गोरी फ़ौजो का सचय किया जा रहा था। आवश्यकता पड़ने पर अग्रेजों को इलाहाबाद के किले में रखने का प्रबन्ध किया गया था। यद्यि गान्थी जी द्वारा राजनीति के साथ घमें के गठबन्धन से बहुत कम लोग सहमत थे, तथापि ऐसे व्यक्ति के प्रति सभी आकृष्ट थे जो वचन में नहीं, कमें में विश्वास रखता था। महात्मा जी का अग्निपूत नेतृत्व सबको अपने साथ बहा ले चला; और मानव की नैतिकता की उनकी अपील उनके अन्तिम क्षण तक कभी श्रकारथ नहीं गयी।

प्रत्यवलोकन में पिछले तीस वर्ष का इतिहास रग-बिरंगे ग्रौर स्फूर्तिप्रद दृश्यों का एक उलभा हुन्ना ग्रनुकम जान



नेहरू और स्टैफोर्ड किप्स, १६४६

तीन राष्ट्र नायक, नयी हिल्टी १६४७

10

पड़ता है जिसमें अर्थहीन और तुच्छ बातें बीच-बीच में किसी सारगर्भ सौन्दर्य से दीप्त हो उठती है। यह ग्राक्चर्य ही जान पड़ता है कि एक पददलित निर्धन देश, जिसमें सार्वजनिक सेवा की ग्रीर महान् तथा गतिशील नेतृत्व की ग्रात्यन्त कमी थी, एक पीढ़ी की ग्रत्य श्रवधि में मुक्ति-लाभ कर ले। ग्राज वे घटनाएँ गौण महत्त्व की जान पड़ती हैं जिन्होंने एक दिन इतनी उत्तेजना दी थी ग्रीर जिनके साथ इतनी यन्त्रणा ग्रीर कष्ट-क्लेश की कहानी गूँथी हुई है। नेताग्रों की वार-वार जेल-यात्रा, कचहरियों में न्याय-विचार की विखम्बना, जायदाद की जब्ती और क़र्क़ी, बेतों की मार, जन-सभाग्रों का भंग किया जाना, लाठी चार्ज-ये सब ग्राज की समस्यात्रों के ग्रागे छोटी वातें जान पड़ती हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों इतने दिनों का संघर्ष केवल ग्रपनी सवित ग्रीर कार्यशीलता के स्वतन्त्र उपयोग के लिए एक पासपार्ट लेने के निमित्त था: ग्रीर उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद उसके लिए की गयी भंभट और तपस्या का उतना महत्त्व नहीं रहा जितना तब जान पढ़ता था। श्रतएव जवाहरलाल की नौ जेल-यात्रायों का पुरा विवरण देना यहाँ स्नावश्यक जान पड़ता है। वैसे श्रपनी जेल-यात्राभों के बारे में जवाहरलाल ने स्वयं भी लिखा है। अन्तिम बार वह ग्रगस्त १९४२ में जेल गये, उनकी रिहाई १५ जन १९४५ को हुई। जवाहरलाल सन १९१८ से ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वर्षों तक उसके मन्त्री भी रहे; इस अवधि में कई बार अपने गुरु और नेता की कार्य-परिपाटी से उनका मतभेद हुआ लेकिन प्रत्येक अवसर पर अनुजासित सैनिक की भाँति उन्होंने गान्धीजी का अनुसरण किया। गान्धीजी के कार्यक्रम की एक अद्भुत विशेषता यह थी कि वह सदैव किसी छोटी-सी श्रीर नगण्य बात से शुरू करते थे जो अन्त में महान् श्रीर गुरूत्वपूर्ण निकलती थी। उनके लिए सदैव कर्म पहले और तर्क-संगति पीछे होती थी। गान्धीजी के जीवन में यह क्रम-विपर्यय बहुतों के लिए एक पहेली था: लोग इसे उनके मानसिक गठन का वैचित्र्य कह कर स्वीकार कर लेते थे।

राजनीति में गान्धी-युग की एक विशेषता यह थी कि एक व्यवित ने स्थायी रूप से अनेक ऐसे व्यवितयों को अपना अनुगत बना लिया था जो कि ज्ञान, बुद्धि, अनुभव अथवा राजनीतिक सूभ में बढ़े-वढ़े थे। मोतीलाल नेहरू और चित्त-रंजन दास जैसे प्रतिभाशाली व्यवितयों ने अपनी सफल वकालत छोड़ कर गान्धीजी का अनुसरण किया। महात्माजी वास्तव में भारतीय जनता की नाड़ी पहचानते थे; और ऐहिक साध्यों के लिए भी त्याग और तपस्या पर जोर देते थे। इसी लिए उनके अनुयायियों की प्रतिष्ठा भी उनके त्याग के अनुपात में ही होती थी। मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल के आसपास जो प्रभामंडल बन गया था, उसका प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने एक आदर्श के लिए तथा गान्धीजी का अनुसरण करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। नीति के किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर जवाहरलाल, बल्लभभाई या राजगोपालाचारी गान्धीजी को प्रभावित कर सके हों, ऐसा कदाचित् ही कोई अवसर हुआ होगा; गान्धीजी किसी अन्तर्दृिष्ट के सहारे चलते थे और अपनी आत्मा की प्रराणाओं पर उनका सम्पूर्ण विश्वास था, भले ही उसने 'हिमालय-सी बड़ी भूल' करायी हो! यह भारत के नेताओं के अनुशासन का ही नहीं, गान्धीजी के चरित्र का भी प्रमाण है कि लग-भग ३० साल तक सब एक ही ध्येय के लिए संगठित उद्योग कर सके।

जवाहरलाल कई बार गान्धीजी पर भल्लाते थे। उदाहरणतया फरवरी १६२२ में चौरीचौरा में एक उत्तेजित भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दिये जाने पर असहयोग आन्दोलन को ही स्थिगत कर देना जवाहरलाल को पसन्द नहीं था। वह पहला असहयोग आन्दोलन था, और दिसम्बर १६२१ तथा जनवरी १६२२ के दो महीनों में ही लगभग ३० हजार व्यक्ति जेल जा चुके थे। जेल स्वाधीनता के पुजारियों के लिए मन्दिर बन गया था; और देश सेवा तथा त्याग का यह नया मापदंड स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद तक भी व्यवहार में आता रहा है। मोतीनालजी भी, जो उस समय जेल में थे, इस निश्चय से अप्रसन्न हुए; पर ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर गान्धीजी औरों से राय कम ही लेते थे। गान्धीजी ने आद्वासन दिया कि उनकी सब शर्ते पूरी की जायगी तो एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायगा; किन्तु उस आरम्भ से आन्दीलन को निष्पत्ति तक पहुँचने में २५ वर्ष लग गये। इस अवधि में गान्धीजी के प्रति लोगों की श्रद्धा बराबर बढ़ती ही गयी।

जवाहरलाल पहले-पहल सन् १६२१ में हड़ताल के नोटिस बाँटने पर गिरफ्तार हुए। किन्तु किसी क्रान्ती हीं ले के कारण वह शीध्र ही छोड़ दिये गये; यद्यपि मोतीकालजी जेल ही में रहे। सन् १६२२ में वह हुनारा गिरफ्तार हुए। मोतीलालजी ने वकालत १६२० में ही छोड़ दी थी, भौर उसे पुन: आरम्भ करने का कोई प्रश्त ही नहीं था। चेहरू परि-वार सम्पूर्णतया गान्धीजी के साथ था। सभी ने प्रपत्ता श्रंश दान किया; मोतीलालजी के खलावा उनकी पत्ती, पुत्रियाँ और दागादों ने भी जेल काटी और स्वाधीनता-संग्राम में प्रमुख भाग लिया।

सन् १६२४ के स्नारम्भ में गान्धीजी सख्त बीमार हुए। ग्रपनी छः वर्ष की सजा के दो वर्ष वह काट चुके थे। नेहरू परिवार उनसे मिलने जुहू गया जहाँ वह स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। जुहू से बृद्धिवादी जवाहरलाल निराश लौटे, क्योंकि गान्धीजी उनकी शंकान्नों का निवारण नहीं कर सके थे। गान्धीजी के लिए प्राज्ञापना करना कोई प्रसाधारण बात नहीं थी, उनके राजनीतिक गठन का वह एक स्वाभाविक ग्रंग था जैसा कि उनके प्रनुयायियों ग्रीर मित्रों ने वर्षों के ग्रनुभव में क्रमगः जाना।

प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिक संघर्ष में उतार-चढाव हुया ही करता है। सन् १६२१ का उत्साह मन्दा पड़ गंथा ग्रीर देश फिर मूक ग्रसन्तोय से सुलगने लगा। साइमन कमीशन ग्राया ग्रीर चला गया। लाठी चार्ज हुए ग्रीर लोग जेल गये। युक्तप्रान्त के लिवरल मन्त्रिमंडल तक ने इसे श्रयमानजनक समक्ता कि भारत के भावी वैधानिक विकास की नीति निर्धारित करने वाले साइमन कमीशन (नवम्बर १६२७) में कोई भारतीय सदस्य न हो। जनता में भी वड़ी उत्तेजना थी, क्योंकि लाठी-चार्जीद उत्तेजना फैलाने वाली चीज ही थे, विशेष कर जब लाठियाँ खाने वाले प्रत्याघात न करने के लिए वचन-बद्ध हों। कम से कम परिश्रम से ग्रधिक से ग्रधिक जनमत संगठित करने का गान्धीजी ने उत्तम उपाय निकाला था। सन् १६२६ में गान्धीजी ने खादी-प्रचार के लिए युक्तप्रान्त का दौरा किया। जवाहरलाल उनके साथ नहीं गये, क्योंकि उनकी तर्कबृद्धि यह नही समक्त सकी कि गान्धीजी क्यों ग्रप्रधान बातों को इतना महत्त्व देते है, जैसे ग्रस्पृश्यता-निवारण, चरखा, हरिजनों का मन्दिर-प्रवेश ग्रादि। जवाहरलाल को भीड़ से कोई शिकायत न होती थी, पर उन्हें श्रकारण धक्के खाना पसन्द नहीं था जो कि गान्धीजी के साथ यात्रा करने वालों को साधारणतया मिलता था। गान्धीजी का यह दौरा ऊपरी दृष्टि से राजनीतिक नहीं था, पर इसके द्वारा वह सभी वर्गो का सहयोग प्राप्त कर सके, यहाँ तक कि ग्रधिकारियों का भी। ग्रंग्रेज ग्रफ्तरों की वीवियाँ भी उनकी सभाग्रों में ग्राती, ग्रीर गान्धीजी को जो मंजू-पाएँ ग्रादि भेंट की जाती थीं उनकी नीलामी में बोलियाँ बोलती। जन-मानस पर गान्धीजी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में सरकार सर्वथा ग्रसमर्थ थी। जहाँ भी गान्धीजी जाते, भीड़ों में ग्रनुशासन ग्राता, ग्रीर उनमें उत्साह, ग्राशावाद ग्रीर त्याग की तत्परता उदित होती। ऐसा दीख पड़ने लगा कि फिर संग्राम के शंखनाद का समग्र ग्रा गर्दी है।

प्रतीक्षा केवल उचित श्रवसर की थी। महात्माजी की श्रद्भुत सूभ ने सहसा नमक के प्रश्न को चुन लिया, शौर विना सरकारी रोकथाम के ग्रप्तनी श्रावश्यकतानुसार नमक बना सकते के हर व्यक्ति के ग्रधिकार को लेकर रांग्राम की तैयारी हो गयी। भारत के स्वाधीनता-संग्राम का यह एक महत्वपूर्ण परिच्छेद था, यद्यपि ऐसा जान पड़ सकता है कि यह केवल प्रसंगान्तर था। संग्राम छिड़ने से पहले वायसराय के साथ गान्धीजी के पत्र-व्यवहार की भूमिका यथाविषि रची गयी। ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी का ग्रधिवेशन ग्रहमदाबाद में बुलाया गया, किन्तु इससे पूर्व ही १२ मार्च १६३० को गान्धीजी ने ७६ साधियों को लेकर डांडी के लिए कूच कर दिया था। डांडी ग्रहमदाबाद से २०० मील समुद्रतट पर एक छोटा-सा गाँव है। जवाहरलाल ग्रपने पिता के साथ गान्धीजी से जम्बूसर में मिले; यहीं उनकी कुछ घंटे बातचीत हुई। ६ ग्रप्रैल को—जित्यांवाला वाग्र के स्मृति-दिवस पर महात्माजी ने पहले समुद्र में स्नान किया ग्रीर फिर नमक-कानून भंग किया। सारे देश में लोग इस ग्रवांछित कानून को तोड़ने का उपक्रम कर रहे थे। विदेशी कपड़े ग्रीर शराब की दुकानों पर पिकेटिंग का काम विशेष रूप से स्त्रियों ने ग्रपने हाथ में ले लिया था। हजारों ने सहर्ष पुलिस के लाठी-वार्ज सहे। शहादत का रास्ता खुला था। १ मई को महात्माजी गिरफ्तार हो गये। उनका डांडी-कूच भारत के स्वाधी-का-पान्दोलन का एक उज्ज्वल परिच्छेद रहेगा, क्योंकि वह पहला ग्रवसर था कि देश की स्त्रियाँ भी ग्रान्दोलन में सह-भागी होकर पुरुषों के साथ कन्धा मिला कर चली हों। ६ फरवरी १६३१ को लखनऊ मे मोतीलालजी का देहान्त हो गया। ग्रीमानी पिता ने पुत्र के ग्रवृशासन में चल कर ही कीर्ति पायी थी!

नमक सत्याग्रह से भारत के जेन लचाखच भर गये। कुल दंडितों की संख्या एक लाख से ग्रधिक थी—िजनमें १२ हजार मुसलमान थे। नवम्बर १६३० में गोलमेन कान्फ़ेंस हुई ग्रौर भारत को किस्तों में स्वराज्य देने का वचन दिया गया। ग्राम रिहाई घोषित हुई, ग्रौर गान्धीजी भी कुछ समय के लिए जेन से बाहर ग्राये। उन्होंने कुछ सप्ताह दिल्ली में वायसराय लार्ड ग्रविन से बातचीत करने में विताये। जवाहरलान ग्रौर कांग्रेस कार्यकारिणी के ग्रन्य सदस्यों को भी दिल्ली नुलाया गया। इस समय जवाहरलानजी को महात्माजी के मन की प्रक्रियाग्रों को समक्षने का पूरा ग्रवसर मिला। वह उचित ही इस परिणाम पर पहुँचे कि गान्धीजी 'दुनिया की साधारण घातु के नहीं, एक भिन्न ग्रौर दुर्लभ धातु के बने.

13

White has the second

है; श्रीर कई बार हमें उनकी ग्राँखों में से कुछ रहस्यमय भाँकना नजर ग्राता था। सन् १६३० ग्रसाधारण जागृति का वर्ष रहा था, ग्रीर पिता की मृत्यु के बाद से जवाहरलाल ग्रपने को गान्धीजी के निकटतर पाते थे। ४ मार्च की रात को विकास कमेटी वायसराय के भवन से महात्माजी के लौटने की प्रतिक्षा कर रही थी। वह रात के लगभग दो बजे लौटे, ग्रीर उन्होंने सूचित किया कि समभौता हो गया है। ५ मार्च १६३१ के दिल्ली-समभौते की दूसरी धारा पढ़ कर जवाहरलाल को गहरा ग्राधात पहुँचा, वयोंकि उससे ऐसा जान पड़ता था कि कांग्रेस ने ग्रपना स्वाधीनता का महदुद्देश्य छोड़ कर फिर डोमिनियन पद के ढंग का समभौता करने की स्वीकृति दे दी है। जवाहरलाल की प्रतिक्रिया को गान्धीजी समभते थे, क्योंकि सन् १६२६ में लाहौर-कांग्रेस ने जवाहरलाल के सभापितत्व में ही सम्पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय घोषित करके तिरंगा फहराया था। समभौते की शतों के ग्रीचित्य का प्रश्न तो था ही, जवाहरलाल ने गान्धीजी को यह भी कहा कि गान्धीजी का इस प्रकार पहले से निश्चय करके ग्रपने सहक्षीयों को सूचित करने का रवैया उन्हें शंकनीय जान पड़ता था, ग्रीर गान्धीजी के कामों की पूर्वकल्पना उनके निकटतम सहयोगी भी नही कर सकते थे। किन्तु विरोध की धृन्ध शीद्र ही घुल गयी। ग्रान्दीलन उठा लिया गया ग्रीर जेल खाली हो गये। गान्धी-ग्रिवन समभौता स्वाधीनता-पथ का एक मील का पत्थर था। सन् १६३२ की कराची-कांग्रेस के सभापित वल्लभभाई पटेल हुए, ग्रीर गान्धी-ग्रिविन समभौते के ग्रनुमोदन का प्रस्ताव जवाहरलाल ने ही पेश किया। इसी समभौते के ग्रवसर पर चिंल ने लिखा था:

"यह देख कर शंका होती है—-श्रीर ग्लानि भी—कि मिस्टर गान्धी, जो पहले मिडल टेम्पल के राजद्रोही वैरिस्टर थे श्रीर श्रव पूर्व के सुपरिचित नंगे फकीरों का भेष बनाये फिरते हैं, ग्रसहयोग श्रान्दोलन श्रीर लड़ाई का संगठन करते रहने पर भी सम्राट् के प्रतिनिधि के साथ समानता के पद पर समभौता करने नंगे बदन वायसराय के महल में घुस श्रा सकें!"

यही नंगा फ़क़ीर २७ ग्रगस्त १९३१ को यूरोप गया और ग्रपने इसी साधारण वेष में विकिगहम महल में बादशाह से तथा अन्य प्रमुख लोगों से मिला, केवल चिंचल से उसकी भेंट नहीं हुई।

गोलमेज कान्फ़रेन्स में महात्मा जी को भारत का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। यह कदाचित् भारी भूल थी, क्योंकि गान्धी जी राजनीतिक नहीं थे श्रीर सरदार पटेल अथवा स्वर्गीय सर नृपेन्द्रनाथ सरकार-जैसे व्यक्ति शायद राजनीतिकों के उस जमाव में श्रिधिक उपयोगी हो सकते। पैग़म्बर ग्रन्छा सिव्धकारक नहीं होता, श्रीर स्वयं जवाहरलाल ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि सौदा करने में वह सर्वथा अयोग्य नहीं तो अपटु श्रवक्य हैं। गान्धी जी २८ दिसम्बर १६३१ को बम्बई लौटे। नये वायसराय लार्ड विलिगडन गान्धी जी के प्रभाव के प्रसार को एकदम रोक देने के लिए कृतिनक्चय थे। ४ जनवरी १६३२ को गान्धी जी तथा सरदार पटेल फिर बन्दी कर लिये गये श्रीर यरवदा जेल भेज दिये गये। जनवरी में ही दंडितों की संख्या १४, ८०० हो गयी, और १६३२ के अन्त तक यह संख्या ७० हजार तक पहुँच गयी। मई १६३२ में ग्रल्पकाल के लिए श्रान्दोलन स्थिति किया गया। संघर्ष का दबाव कुछ मद्धम पड़ गया था; १५ जुलाई को सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर देने का निक्चय हुग्रा लेकिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जेल जाने की छूट दी गयी। यह एक प्रकार से ग्रान्दोलन का अन्त था; किन्तु ग्रगस्त १६३२ में रैम्से मैकडॉनल्ड ने साम्प्रदायिक बँटवारे का जो निर्णय किया था, और जिसके अनुसार परिगणित जातियाँ सवा के लिए हिन्दू जाति से पृथक् कर दी गयी थीं, गान्धी ने उसके विरुद्ध ग्रामरण उपवास करने का निक्चय घोषित किया। २० सितम्बर १६३२ को उन्होंने उपवास ग्रारम्भ किया; २६ सितम्बर को विभिन्न दलों के नेताग्रों ने—जिनमें डा० ग्रम्बेदकर भी थे—ग्रापस में समभौता कर लिया और गान्धी जी ने उपवास छोड़ दिया क्योंकि 'ग्रब हिन्दुओं में किसी को जन्म के कारण ग्रछ्त नहीं समभा जायगा'।

जवाहरलाल उस समय जेल में थे। गान्धी जी के उपवास की सूचना उन्हें वज्रपात-सी लगी। विवश क्रोध से वह सोच-सोचकर रह गये, पर कुछ निश्चय न कर पाये कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर किसी से वह भल्लाये रहते, श्रीर श्रपने ऊपर तो सबसे श्रधिक। वह लिखते हैं:—

"तब एक आश्चर्यजनक बात हुई। मेरी भावनाएँ चरम तनाव तक पहुँचकर सहसा शान्त हो गयी, और भविष्य उतना धँघेरा न रहा। बापू में ठीक समय पर ठीक काम करने की अद्भुत सूभ थी।.. और वापू न भी रहें तो भी हमारा स्वाधीनता-युद्ध चलता रहेगा।..यह निश्चय कर लेने पर मैं, गन्धी जी के निधन को



कोरीया को नारियों को ओर से अखिल एशिया सम्मेलन १९४७ में कोरोया को प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू को गुड़िया भंट कर रही है



सुस्तान शहरयार के साथ, १६४७

"इस प्रकार वीरे-धीरे भारत के इतिहास की दृश्यावली—उसके उत्थान-पतन, उसकी जय-पराजय— भेरे सागने उद्घाटित हुई। गुभे लगा कि पाँच हजार वर्षों के इतिहास मे, प्राक्रमणों ग्रोर उथल-पुथल मे, ग्राविच्छिन बहती रहनेवाली सास्कृतिक परम्परा में ग्रावश्य ही कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रौर ग्राविच्छिन परम्परा से देश की जनता प्रभावित ग्रौर ग्रानुप्राणित रही है। सास्कृतिक जीवन की ऐसी ग्राविच्छिन परम्परा केवल चीन में ग्रीर देखीं गर्या है।"

जवाहरलाल के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण प्रनुभव था, विशेषकर इसिलए कि वह बचपन से ही भारतीय जीवन के प्रेरणा-स्रोतो से दूर रहे थे। राजनीतिको को भारतवर्ष को समभने के लिए ग्रामो मे भेजना गान्धीवादी राजनीति का प्रधान ग्राम था, ग्रौर इसी के द्वारा देश का पुनरुज्जीवन हुग्रा। गान्धी जी वास्तव मे देश के लिए नया राजनीतिक सन्देश लाये थे, ग्रौर उन्होंने जीवन के उदाहरण द्वारा यह दिखाया कि सच्चा महत्व कर्म का है, न कि उसके परिणाम का। इतना ही नही, गान्धी जी ग्रपने ग्रसख्य ग्रनुयायियों को भी इसी उच्च नैतिक ग्रादर्श से न्यूनाधिक प्रेरित कर सके। जैसा कि जवाहरलाल जी ने लिखा है:

"हम लोगों के श्रादर्श ऊँचे थे श्रौर लक्ष्य दूर। श्रवसरवादी राजनीतिक दृष्टि से हम कदाचित् बड़ी-बड़ी भूल करते थे, लेकिन हम यह कभी नहीं भूले कि हमारा मुख्य उद्देश भारतीय जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा उठाना है, न केवल राजनीतिक श्रौर ग्राधिक दृष्टि से बल्कि मानसिक श्रौर श्राध्यात्मिक क्षेत्र में भी। हम जनता की सच्ची श्रान्तरिक शक्ति को ही दृढ करना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसी से श्रौर सब ध्येय भी प्राप्त होगे। हगे एक विदेशी शासन की दीन श्रौर लज्जाजनक दासता की कई पीढ़ियों का प्रभाव दूर करना था।"

जयाहरलाल ने थाँधी की तरह खैबर से लेकर कुमारी प्रन्तरीप तक सारे देश का दौरा किया । उन्होंने यह समभा कि भारत की जिस यथार्थता को वह पकड़ नहीं पा रहे थे, उसका रहस्य भारत के विस्तार में या उसके निवासियों की विविधता में नहीं, बल्कि किसी अथाह गहराई में छिपा हुन्या था, जिसको वह माप नहीं सके थे और जिसका उन्हें आभास-मात्र कभी-कभी मिल जाता था। जवाहरलाल में प्राध्यात्मिक प्रिवर्तन हो रहा था। भारत उनके लिए वौद्धिक अवधारणा नहीं रहा था, विल्कि एक गहरी रागात्मक अनुभूति का सजीव रूप ले रहा था। निस्सन्देह भारत की मानवाकार रूप-कल्पना मूर्खता-पूर्ण थी; लेकिन भारत-माता का जो कल्पना-रूप लाख-लाख सरल भारतीय जनता के लिए एक जीवित सत्य था, वह उसे अपने गौरवपूर्ण ग्रतीत और सीमाहीन भविष्य को समभने में सहायता देता था, यह वात भी भुलाई नहीं जा सकती थी।

सन् १६३७ का चुनाव-म्रान्दोलन जवाहरलाल की इस दिन-रात की दौड़-धूप का तात्कालिक कारण था। लेकिन फिर भी जवाहरलाल केवल एक सन्देशवाहक थे, श्रौर ग्रसली शिक्षा उनके गुरु की थी। निष्ठावान् शिष्य गुरु के ग्रादेश से प्रकाश श्रौर ग्राशा का सन्देश देश की कोटि-कोटि ग्रबोध जनता तक पहुँचा रहा था।

चुनावों में कांग्रेस को शानदार विजय प्राप्त हुई। ग्यारह में से पाँच प्रान्तों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था—
प्रश्नीत् मद्रास, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार और उड़ीसा में—श्रीर बम्बई, बंगाल, श्रासाम तथा पिक्चमोत्तर सीमाप्रान्त में
कांग्रेस दल श्रीर किसी भी दल से बड़ा था। केंबल सिन्ध श्रीर पजाब में कांग्रेसदल श्रल्पसंख्यक था। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने देश को इस निर्णय पर बधाई देकर उचित ही किया। कांग्रेस दल की इस विजय का श्रेय बहुत कुछ जवाहरलाल
को था। किन्तु दुर्भाग्य से शीद्र्य ही कठिनाइयाँ श्रारम्भ हो गयीं। जवाहरलाल किसी भी प्रान्त में श्रीर विशेषकर युक्तप्रान्त में कांग्रेस-लीग का संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने के विरुद्ध थे। एक महत्त्वपूर्ण श्रवसर हाथ से जाने दिया गया जो
कदाचित् देश के सारे इतिहास को बदल देता; श्रीर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच की खाई बराबर चौड़ी होती गयी।

प्रान्तों में कांग्रेसी मिन्त्रमंडलों की स्थापना से जनता के प्रतिनिधियों को पहले-पहल वास्तविक राजनीतिक शक्ति का श्रांशिक संचालन करने का श्रांधिकार मिला। किन्तु यूरोपीय क्षितिज पर युद्ध के बादल घिर रहे थे। मुस्लिम लीग शिक्तिच्युत होकर तिलिमिला उठी थी। विरोध-पक्ष राजनैतिक मत-भेद के बदले साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले रहा था। युद्ध श्रारम्भ होने पर जब कांग्रेसी मिन्त्रमंडलों ने पदस्याग कर दिया, तब जिन्ना साहब ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का श्रादेश दिया। उस दिन से कांग्रेस श्रीर पुस्लिमलीग के मार्ग समानान्तर रेखाग्रों की भाँति हो गये श्रीर फिर

कभी मिल नहीं सके । जिन्ना की प्रतिकूलता बढती गयी और उन्होंने लीग को काग्रेस के अधीन पद लेने देने से इनकार किया । वह भारत के जासन में पश्चिम लोकतन्त्र सिद्धान्त मानने को तैयार नहीं थे, और हिन्दू बहुमत का शासन उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। एक दक्ष अवसरग्राही सेनानी की तरह उन्होंने अनुकूल परिरिथतियों से लाभ उठाकर लीग की स्थित को मजबूत बनाया और त्रितानी सत्ता तथा काग्रेस के राजनीतिक संघर्ष में निर्णायक का पद उसे दिया। अर्थेल १६४० में लाहोर-अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान को अपना ध्येय घोषित कर दिया।

दूसरे महायुद्ध ने भारत के राजनीतिक ग्रान्दोलन को एक नया श्रीर स्पष्ट रूप दिया। ग्रव कमोन्नति का कोई प्रक्रन नहीं था। जनता में उत्तेजना बढ रही थी, ग्रीर ग्राजादी की हवा थी। ग्रारम्भ में ही एक मौलिक वैधानिक संघर्ष उठ खड़ा हुआ। देश भर में काग्रेसी-मन्त्रिमंडलों ने बितानी सरकार को विना गर्तों के योग-दान की प्रतिज्ञा लेने से इन्कार कर दिया, श्रीर घोषित किया कि उनका युद्ध में भाग लेना या न लेना सबसे पहले भारत के हितो पर ही निर्भर करेगा। इसका परिणाम पूर्व-निश्चित था। इंग्लैंड ऐसे किसी ग्रान्दोलन को सहन करने, या उन राजनीतिक भारतीयों से बातचीत करने के लिए, जो युद्ध के लिए देश के सम्पूर्ण साधनों को लगा देने में सहमत नहीं हो, बिलकुल तैयार नहीं था। गान्धी जी की इस घोषणा ने कि वह विश्व-युद्ध में भी ग्रहिसक ही रहेगे, ग्राग में घी का काम दिया। इससे इँग्लैंड की यह धारणा ग्रोर भी पक्की हो गयी कि महात्मा जी एक गहरी सूभवाले चतुर राजनीतिज्ञ भर है; यद्यपि गान्धी जी की घोषणा में जर्मनी के सैन्यवल के विरुद्ध एक ग्रात्गबल पर ग्राधारित ग्रहिसात्मक युद्ध की क़ल्पना की गयी थी।



## विभाजन और स्वाधीनता

सन १६२० मे देश में इतनी प्रबल जागृति की लहर उठी थी कि डोमिनियन पद की प्राप्ति बहुत निकट जान पड़ने लगी थी। लेकिन जैसे-जैसे साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, वैसे ही वैसे स्वाधीनता का स्वप्न दूर भविष्य की प्रोर सरकता गया। यहाँ तक कि जब सन १६३२ में अधिकांश प्रान्तों में काग्रेसी मन्त्र-मंडल स्थापित हो गये, तब भी लोग पहले की तरह याशा नहीं कर सके कि भारत शीघ्र ही स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा। लेकिन यन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ घटित हो रही थी जिन्होने भारत के राजनीतिकों के काम को ग्रासान कर दिया। सन् १६३८-३६ इँग्लैंड के लिए बड़े संकट का समय था। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि बिना सहायता के जर्मनी का सामना कर सके, श्रीर इसलिए उसे डोमि-नियनों, उपनिवेशो और भारत के पुरे सहयोग की सख्त जरूरत थी। सारे युरोप की जनता की आवाज बन्द कर दी गयी थी; और लोकतन्त्र के गढ़ एक-एक करके परास्त हो रहे थे। भारत की राजनीति उसी लीक पर चल रही थी जिस पर स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले देशों की राजनीति चलती है; ग्रर्थात् इँग्लैंड के साथ लड़ाई ग्रीर कटता के बावजूद कांग्रेस की सहानुभृति पश्चिमी लोकतन्त्रों के साथ थी। काग्रेस की कार्यकारिणी ने ११-१२ ग्रगस्त १८३६ को वर्धा में एक प्रस्ताव पास किया जिसका मसविदा जवाहरलाल ने तैयार किया था और जिसमें घोषणा की गयी थी कि 'भारत उन जातियों के साथ सहानुभूति रखता है जो लोकतन्त्र ग्रीर स्वाधीनता के लिए लड़ रही है, लेकिन साथ ही वह ग्रपनी स्वाधीनता का भी दावा करता है। इसके बाद घटना-क्रम तेजी से चलने लगा। ३ सितम्बर १९३९ को इँग्लैड ने जर्मनी के विरुद्ध सुद्ध की घोषणा कर दी, श्रीर फ़ौरन् ही तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने बिना भारत के नेताओं की सहमति के, या बिना सलाह तक लिये, भारत को युद्ध-रत देश घोषित कर दिया। यह एक बहत ही बड़ी भूल थी।

इसके बाद वायसराय ने गान्धीजी को बातचीत के लिए शिमले आमिन्तित किया। गान्धीजी को इँग्लैंड प्रौर फ़ांस से गहरी सहानुभूति थी। पालियामेंट के भवन तथा वेस्टिमिस्टर एबी के ध्वंस की कल्पना भी उन्हें दहला देती थी। वायसराय को यह बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह केवल भारत की स्वतन्त्रता की बात नहीं सोचते थे। "भारत की स्वतन्त्रता तो आयेगी ही, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा अगर इँग्लैंड और फ़ांस हार गये या कि उन्होंने विजयी होकर जर्मनी को कुचल दिया?" गान्धीजी सन् १६३४ से ही कांग्रेस की सदस्यता से अलग हो गये थे, लेकिन वास्तव में वह स्वयं ही कांग्रेस थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने जवाहरलालजी द्वारा तैयार किया हुआ एक प्रस्ताव पास किया जिसका आश्रय था कि

"सारा प्रश्न भारत की समस्या पर निर्भर है। भारत वैधानिक साम्राज्यवाद का प्रमुख उदाहरण है, श्रीर दुनिया का कोई पुनःसंगठन सफल नहीं हो सकता जो इस महत्त्वपूर्ण समस्या की उपेक्षा करता है। भारत इतना विशाल श्रीर साधन-सम्पन्न देश है कि विश्व के पुनःसंगठन की किसी भी योजना में वह महत्त्वपूर्ण भाग लेगा; लेकिन ऐसा वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप ही में कर सकता है जिसको इस महान् कार्य में श्रपनी शक्तियाँ लगाने के लिए मुक्ति दी गयी है।"

गान्धीजी पर यह आरोप लगाया गया कि वह राजनीतिक चाल चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह साधारण अर्थ में राजनीतिक थे ही नहीं। उनके लिए राजनीतिक चालों का बहुत कम महस्व था, और इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने तर्क पर हावी हो जाने दिया था। लेकिन शीघ्र ही वह भी कांग्रेस से सहमत होकर इस परिणाम पर पहुँचे कि 'कांग्रेस को फिर तपस्या का मार्ग पकड़ना होगा ताकि वह अपने ध्येय तक पहुँचने की शक्ति पा सके।' २२ अक्तुबर १६३६ को प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमंडल को आदेश दिया गया कि वे त्यागपत्र

देनर नायन ने अनग हो आयं। यह नदाचित् काग्रेस की बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि इसके कारण युद्ध की गरी ना कि न काग्रेस झामा-म=गरान ने अलग रही प्रोर त्रितानी सरकार के पास इसके सिवा दूसरा चारा नहीं रहा कि वह ्रिन्स लोग को पराने आर प्रसन्न करें। काग्रस कदाचित् भातर से मधिक सफलता के साथ स्वाधीनता का आत्यों न पाम साती, या कम से कम जिल्ला के बढ़ने हुए प्रभाग को तो रोक ही सकती। ज्यो-ज्यो युद्ध का दवाव निना काम अगर काग्रेस ना विसंघ उग्रनर हाता गया, त्यो-त्यों जिल्ला का प्रभाव आर सोवा करने की शिवत जन नहाती गयी।

जिल्ला ने परिचित्त का उनयोग करने की पूरी योग्यता विखायी और लीग की विदारी हुई सवितयों को सगिठत किया। दान्तव ने पाकिन्तान के आविर्माव का श्रेय जिल्ला के योग्य सवालन, गहरी लगन ग्रार वृढ नेतृत्व को ही है। वह एक सरल ग्रार सीथ समाज के नेता थे जिसकी विशेषता उसकी मेधा नहीं बल्कि उसका धर्म-श्राग्रह है। इस समाज में जिल्ला केवत ग्रपनी दृज्ता और नगन के कारण ही प्रिवृत्तीय पद पा सके। उनकी प्रतिभा साधारण थी, स्वभाव गम्भीर, तटस्थ ग्रीर नीरस। वातचीन में वह सिलनसार जान पडते थे, ग्रार ग्रपनी वकालत के उत्कर्ष के जमान में नये वकीलों में उनका बहुत श्रिष्ठक सम्नान था वयोकि वह सब की महायना करते थे।एक समय वह बम्बई की जनता के लाख ग्रोर श्रीमती सरोजिनी नायडू के गढ़ों में 'हिन्दू-मृस्तिम एकता के सदेशवाहक' थे।लेकिन वैचारिक क्षेत्र में उन्हें पश्चिमी लोकतन्त्र से बिल्कुल सहापुभूति नहीं थी। उनकी ग्रहन्ता ग्रसीम थी। इसी ने चारित्रिक दृढता ग्रोर राजनीतिक कटुता के साथ मिराकर उनकी निजी ग्रान्ताओं को वह सफलता दी जो कि बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होती है। दुर्भाग्य से उनकी व्यक्तिगत महत्त्वाकाका की ग्राप्त में न केवन देश का विभाजन शामिल था बरिक कई लाख मानव प्राणियों का बिल्वान भी। कटुता का जो दाय वह छोड गये उसके मिटाने में ग्रमी वरसों लगेगे। उन्होंने सन् १६२० में काग्रेस छोड़ी, १६२४ से १६२८ तक वह लजन में विरस्टरी करने रहे। सन् १६३६ में वह मुस्लिम लीग के प्रधान चुने गये, ग्रोर उत्त समय से मुस्लिम लीग उनकी पर्याय हो गयी। गान्वीजी ग्रोर जवाहरलाल ने वार-वार उनको मनाने की कोशिश की, उनकी माँगे जाननी चाही, उनको सयुवत भागत का शासन-पूत्र सोपने को राजी हुए, लेकिन जिल्ला साहब गान्धीजी के स्वभायत. प्रतिकृत थे, ग्रीर जवाहरलाल को वह कभी महत्त्व नहीं दे सके।

जनवरी १६४० में गान्धीजी ने एक बार फिर राप्ट्र-निर्माण के लिए उनका सहयोग पाने की कोशिश की । जिन्ना माहव ने उत्तर दिया, "ग्रापकी वात शुरू ही होती है भारतीय राप्ट्र के सिद्धान्त से जो कि कोई ग्रस्तित्व नही रखता।" गुन्धीजो ने ठीक ही उत्तर दिया था कि "एकता की प्रन्तिम ग्राशा भी नष्ट हो गयी।" २४ मार्च १६४० को प्रवभाव मस्लिम तींग ने ताहोर प्रधिवेशन में पहले-पहल यह दावा किया कि "भारत के जिन इलाको में मुस्लिम बहसल्य है, यथा उत्तर-पश्चिमी श्रार पूर्वी प्रदेशों में, उन्हें 'स्वाधीन राज्यो' के रूप में संगठित किया जाय जिनके प्रंग प्रान्तों के शारान भी स्वायत्त हो"। काग्रेस के राजनीतिक ग्रौर गाम्बीजी तथा जवाहरलाल वार-वार कोशिश करते रहे कि जिल्ला की माँग का ठीक-ठीक रूप श्रार विस्तार जान सके, लेकिन जिन्ना का रवैया बराबर नकारात्मक ही रहा । सम्भव है कि जिन्ना के जीवन की मुख्य प्रेरणा उनकी ग्रसीम महत्त्वाकाक्षा ही रही हो श्रीर उन्होने उसी के लिए श्रपने सम्प्रदाय की सरलता, सहज अनुशासन ग्रौर सगठन का फायदा जठाया हो । जिन्ना के पास गान्बीजी ग्रथना जवाहरलाल को बताने के लिए कुछ था ही नही, क्योंकि उनमें आपस में कोई समानता नहीं थी। जिन्ना के लिए तो यह व्यक्तिगत भाग्य-साधना का प्रश्न था। ऋतएव गान्धी जी स्रोर जवाहरलाल की समफोता करने की सब कोशिशे व्यर्थ गयी; किसी भी रियायत से जिल्ला को तुष्ट नहीं किया जा सका। किन्तु दुर्भाग्य से बार-बार की असफलता से भी अन्त तक कोई शिक्षा नहीं ग्रहण फी गयी। वास्तव में जिन्ना के राजनीतिक प्रतिपक्षी यह नहीं मानते थे कि वह ग्रपने उद्देश्य श्रर्थात् पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए इतने हृदयहीन साधन सचमुच बरतेगे। लेकिन जिन्ना जानते थे कि वह क्या चाहते हैं, और मानते थे कि उसके लिए जो मल्य चकाना पढ़े, थोड़ा है । इसीलिए जब शासनशक्ति के हस्तान्तरित करने का समय ग्रा गया, तब तक गवर्नर-जनरल या काग्रेस कार्य-कारिणी के सदस्य कोई यह नही समभ सके थे कि जिन्ना साहब ने बरावर जो रवैया रखा है उसका प्रन्तिम परिणाम क्या होगा। जब अगस्त १९४६ में साम्प्रवायिक विद्वेष और प्रतिहिंसा की आग देश में भभक उठी और कोने-कोने में फैल गयी, तब भी लोग ठीफ-ठीक कल्पना नहीं कर सके कि जिल्ला द्वारा प्रचारित दो पृथक् राष्ट्रों के सिद्धान्त का कैसा दारुण दुष्परिणाम निकलने वाला है।





मूर्ति और मूर्तिकार ऊपरः एष्टाइनः नीचेः सुधोरं खास्तगोर



बम्बई के शिशु-पक्षाघात चिकित्सालय में एक रोगी के साथ



करेंकुडो अनुसन्यान केंद्र का शिलाग्यास जुलाई १६४८

युद्ध के दौरान में कॉग्रेस के नेता यह सोच रहे थे कि सरकार को सकट में न डाला जाय। कॉग्रेस ने जो भी कदम उठाया वह केंचल प्रतीकात्मक विरोध का था। लेकिन इस प्रतीकात्मक विरोध के लिए भी सन् १६४०-४१ में तीस हजार नर-नारी जेल भेजे जा पुके थे। कॉग्रेस की नीति स्पप्टतया निष्क्रिय प्रार नकारात्मक थी, प्रोर उसके द्वारा राजनीतिक जोश या उत्साह नहीं पेदा किया जा सकता था। गान्ती जी निरन्तर इसी समस्या पर विचार करते रहे थे। ७-५ प्रगस्त १६४२ को प्रस्थिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने अपने बग्बई के अधिवेशन में 'भारत छोड़ों' का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में सरकार से माँग की गयी थी कि वह ऐसा प्रस्थायी मन्त्रिमडल कायम करें जो भारत का नया सघ-विधान तैयार करने के लिए एक विधान-परिषद् की योजना बनाये। यह ब्रितानी सरकार को एक चुनोती थी, प्रोर प्रस्ताव स्वीकृत होने के कुछ घटो के पन्दर ही, ६ प्रगस्त को गान्धी जी ग्रीर कार्यकारिणी के सब सदस्यों को गिरपतार कर लिया गया। महात्मा जी को ६ मई १६४४ को उनकी ग्रस्वस्थता के कारण ही रिहा विया गया।

गान्धी जी उस श्रवरोध की परिस्थित से यहुत श्रसन्तुष्ट थे। उनका मत था कि 'जितानी शासन की यह नियमित कानूगी श्रराजकता हटनी चाहिए, उसके परिणाम में यदि देश में सम्पूर्ण श्रराजकता भी फैले तो उसका जोखिम उठाने को मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ग्रहिसा की २२ वर्ष की शिक्षा व्यर्ध नहीं जायगी श्रोर श्रव्यवस्था में से देश निया श्रोर सच्ची जन-व्यवर्था का निर्माण कर सकेगा।' बम्बई में ७ श्रगस्त को ग्र० भा० काँग्रेस कमेटी के ग्रिधवेशन में गान्धीजी सवा घटे तिन्दी में भीर फिर बीस मिनट ग्रग्नेजी में बोलें, उन्होंने यह कहकर भाषण समाप्त किया

"प्रत्येक को प्रहिसा का पालन करते हुए हडताल ग्रौर दूसरे राब साधन वरतने की छट है। सत्या-पही मरणवतो होकर ही निकले । व्यक्ति जब मरने को तैयार होते है, तभी देश बचता है । करेगे या मरेगे ।" सन्कार की प्रतिक्रिया तत्काल हुई। जहाँ तक साधारण जनता का प्रश्न था, उसने श्रहिसा का बिटकल ध्यान नही रखा, प्रतेको की जाने गयी ग्रोर माल की क्षति भी हुई। परिस्थिति बिगडती ही गयी। ग्रपनी गिरफ्तारी के छ मास बाद गान्धी जी ने २१ दिन के उपवास की पोषणा की, पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देश में असन्तोष, विद्रोह भीर निराशा फेलती ही गयी। सन १६४३ के शरद में लाई वेवेल वायसराय नियुक्त हए, तब जनता को कछ-कछ ग्राशा होने लगी। लार्ड (तनलिथगो का शासन अरयन्त रूखा और वन्ध्य रहा था। गान्धी जी का इस बार का कारावास-पुना के आगा-खाँ भवन भे--प्रत्यन्त दू खमय रहा था। प्रगस्त १६४२ में ही उन्होने प्रपने जीवन-सहचर, बन्धु घोर सहायक महादेव देसाई को खो दिया, २ फरवरी १९४४ को प्रेम फ्रौर भिक्त की मूर्ति, गान्धी जी की जीवन-रागिनी कस्तुर बा ने भी इत-लीला सगाप्त कर दी। गान्धी जी ६ मई १९४४ को रिहा हए और रिहाई के बाद शीघ्र ही उन्होंने जिन्ना से पन-व्यवतार प्रारम्भ किया, लेकिन उससे कोई फल नहीं हुआ। जिल्ला साहब को प्रसन्न करने का प्रत्येक उद्योग उनकी हठ को ग्रीर बढ़ाता ही गया ग्रीर जनता की उत्तेजना भी बढ़ती गयी। सितम्बर १६४४ में गान्धी जी ने जिल्ला से भेट की। बातचीत दो सप्ताह तक चलती रही । गान्धी जी रोज जिल्ला के यहाँ जाते , लोगो ने रोष के साथ यह लक्ष्य किया कि जिल्ला ने एक बार भी गान्धी जी से भेट करने जाने की शिष्टता नहीं दिखायी। गान्धी जी जिल्ला की समक्त में ही नहीं स्नाते थे; लार्ड विलिगडन की भाँति जिल्ला भी गान्धी जी से डरते थे--विशेष कर उनके सन्त-राजनीतिक रूप से। जिल्ला के लिए भारत की एकता की करपना मात्र जहर थी, गान्धी जी के लिए वह जीवन की साध थी। यह दूर्भाग्य ही था कि गान्धी जी की, या जवाहरलाल को भी, जिल्ला से साम्प्रदायिक समभौते की बाते करनी पड़ी, क्योंकि इन के बीच ऐसी कोई समानता नही थी जिसके श्राधार पर बातचीत चल सके। इसीलिए, जैसा कि सबको अन्देशा था, वह निष्परिणाम ही रही भी।

विभाजन का एक गुख्य कारण यही था कि जिन्ना की मनोवृत्ति को ठीक-ठीक समस्रा गही गया और उनके कट्टर मताग्रह और असन्दिग्ध सगठन-शक्ति के भावी दुष्परिणामों की काट नहीं की गयी।

सन् १९४५ में, युद्ध का अन्त होने पर, घटनाचक और भी तेजी से चला। भारत के राजनीतिक समभने लगे थे कि इंग्लैंड सचमुच शासन-भार हस्तान्तरित करना चाहता है। इसिलए रचनात्मक दृष्टि से विचार करने का समय सामने आता जा रहा था। दोनो मुख्य सम्प्रदायों के आपसी सम्बन्ध विगडते जा रहे थे; जिल्ला के अहकार ने परिस्थिति को बहुत विगाड दिया था और दोनों दलो को निकट लाने के महात्मा जी के सारे उद्योग तनाव को और भी बढ़ाते ही जा रहे थे। जहाँ तक भारत-स्थित अग्रेज अधिकारियों की बात है, वे यह समभ ही नहीं सकते थे कि बितानी सरकार में कितना बड़ा परिचर्तन आ गया है। उन सब की सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी, क्योंकि आधी शताब्दी से हिन्दू ही बितानी

शासन के विरुद्ध विद्रोह करते रहे थे। इसके ग्रलावा ग्रंग्रेज श्रफ़सरों के राजनीतिक गठन के एक ग्रंग की यह धारणा थी कि दब्ब और शान्तिप्रेमी हिन्दुयों की अपेक्षा म् सलमान एक अधिक समर्थ और लड़ाकू जाति हैं और अगर कभी संघर्ष होगा ही तो मुसलमान ग्रुपनी ग्रल्पसख्या के बायजूद सारे देश पर ग्रुधिकार जमा लेंगे। जिन्ना को गान्धी जी से विशेष चिढ़ थी । ग्रोर जवाहरलाल को तो यह ग्रपने सहयोगी ग्रोर मित्र पंडित मोतीलाल का लड़का होने के कारण बच्चा समभते थे और उनसे समानता के तल पर बातचीत करने को तैयार न थे। मार्के की बात है कि भारत के निर्माता गान्धी भ्रौर पाकिस्तान के निर्माता जिल्ला दोनों काठियावाड़ी थे; दोनो गुजराती-भाषी थे और दोनों व्यापारी वर्ग की सन्तान थे। दोनों ने ख्याति पायी लेकिन उनके गुण सर्वथा भिन्न थे। किन्तु एक बात में दोनों समान थे--बुनियादी प्रश्नों पर एक बार निश्चय कर लेने पर फिर दोनों ही उस पर भ्रटल रहते थे । जिन्ना सन् १६२० से ही काँग्रेसी विचारधारा से भ्रलग होते जा रहे थे; उत्तर काल में तो उनके जीवन का राजनीतिक ध्येय ही मुसलमानो को हिन्दुस्रों से स्रलग करके उनका अलग देश स्थापित करना हो गया था। दो राष्ट्रों का सिद्धान्त उन पर छा गया था। धर्म की तरह राजनीति के क्षेत्र में भी किसी नारे की निरन्तर ब्रावित से वैसी ही मनोविकृति पैदा हो जाती है। ब्रारम्भ में यही समका जाता रहा कि पाकिस्तान का नारा केवल राजनीतिक मोल-तोल के उद्देश्य से लगाया जाता है। भारत को दो देशों में बाँटने के तर्क में त्रिट्याँ दिखाने पर जिल्ला और उनके अनुयायी बहुत बिगड़ते थे। यह स्पष्ट था कि स्वाधीन भारत में अगर धर्म या सम्प्रदाय के ग्राधार पर ही सत्ता का वितरण होगा तो मुसलमानों का ग्रल्पमत होगा; ब्रितानी शासन में उन्हें जो विशेषा-विकार मिले हए थे वे छिन जायंगे । यह य्वतप्रान्त के मुसलमानों को विशेष रूप से असह्य था, जहाँ के निवासी पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाक़त ग्रली खाँ हैं। युक्तप्रान्त में मुसलमान कुल जन-संख्या के १४ प्रतिशत होते हए भी शासन-व्यवस्था के हर विभाग में प्रमुख पदों पर आरूढ़ थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि मुस्लिम लीग को सबसे अधिक उत्साही अनुयायी और नेता भी या तो युन्तप्रान्त से मिले, या फिर बंगाल और मुख्यतया कलकत्ता से जहाँ मुसलमान हिन्दुओं की अपेक्षा अकिंचन थे, विशेष कर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ।

युद्ध के अन्तिम दिनों में यह स्पष्ट हो गया था कि पाँच वर्षों की निरन्तर लड़ाई के दबाव ने इंग्लैंड में भारी मानसिक परिवर्तन कर दिया था। ग्रंग्रेज जाति की मनोवृत्ति वैसी नहीं रही थी जिसकी कल्पना साम्राज्यवादी जाति के लिए की जाती है। अंग्रेज साम्राज्य की बातें नहीं सोच रहे थे। अंग्रेज नर-नारियों ने कन्धे से कन्धा भिड़ा कर अपनी स्वाधीनता और अपने अस्तित्व ही के लिए संग्राम किया था: अपने इतिहास की सबसे बडी परीक्षा उन्होंने दी थी और वर्षों के कप्ट-क्लेश ने उनके चरित्र के उत्तम गणों को निखार दिया था। इंग्लैड की ग्रात्मा कभी इतनी दीप्त नहीं हुई थी जितनी इस संकटकाल में । चर्चिल अब भी देश के कर्णधार थे और पार्लामेंट पर इस महान् नेता का, जिसकी दृढ़ता और तेज ने देश की खन-पसीने ग्रीर ग्राँस् के सागर से उवारा था, व्यक्तित्व छा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि चर्चिल के मन्त्रि-मंडल के मुख्य पदों पर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में शासन का अनुभव प्राप्त किया था, यथा जेम्स ग्रिग (युद्ध-मन्त्री) श्रीर सर जान एंडरसन (गृह-मन्त्री)। यद्धकालीन इंग्लैंड में भारत के श्रवकाश-प्राप्त शासकों की बड़ी माँग थी. वयोंकि उन्हें बड़े पैमाने की समस्यामों का अनुभव था। अच्छे सैनिकों भीर शासन-प्रबन्धकों की शिक्षा भीर ट्रेनिंग के लिए साम्राज्य को उपयोगी क्षेत्र पाया गया था । भारत-मन्त्री एमरी विचित्र व्यक्ति थे--स्वभाव से वह ग्रध्येता थे ग्रौर भारत तथा भारत की संस्कृति में उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी लेकिन उनका द्धिकोण ग्रत्यंत संकचित ग्रीर संवेदना-विहीन था। उनका ग्रध्ययन-कक्ष नीचे से ऊपर तक भारत ग्रौर पूर्वी देशों से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य से भरा पड़ा था, ग्रौर फ़ारसी चित्रकला से उनका घर विभूषित था पर भारत की स्वाधीन राष्ट्र के रूप में कल्पना उनके लिए ग्रसम्भव थी। वैधानिक बारीकियों, साम्प्रदायिक विभेद, रजवाड़ों के भविष्य ग्रौर भारत की सैनिक दुर्बलता के प्रश्न उन्हें उलभाये रहते, श्रौर उन्हें निस्तार का कोई मार्ग न दीखता। अजीव बात है कि राजनीतिक प्रतिक्रियावादियों को वैसे भारत से बहुत प्रेम रहा है, जैसा कि एमरी को भी था। श्रीर श्रीमती एमरी ने युद्धकाल में पुरोप-प्रवासी भारतीय सैनिकों के लिए जो उद्योग किया वह उल्लेखनीय है। चार वर्ष तक हजारों स्वयंसेविकाएँ इंडिया हाउस में श्रीमती एमरी की देखरेख में भारतीय सैनिकों की सहायता के लिए काम करती रहीं। मैंने एक बार स्वयं एमरी साहब से कहा था कि श्रगर उनके भाषणों के बदलें श्रीमती एमरी के कार्यों का ही विज्ञापन किया गया होता, तो कदाचित् त्रिटेन के प्रति भारत का रवैया भिन्न होता ! लेकिन एमरी में न तो इतनी उदारता थी, न इतनी शक्ति कि चिंचल पर प्रभाव डाल सकें। चर्चिल भारत के बारे में बिलकुल ग्रन्थे थे ग्रौर ग्रिग तथा एंडरसन, जिनके विचार उतने ही ग्रनुदार थे, चर्चिल का ग्रनुमोदन करते थे।

फ़रवरी-मार्च १६४५ में यद्यपि लंडन पर जर्मनी के भ्राविष्कृत 'वी-२' बरसाये जा रहे थे, तथापि युद्ध का परिणाम स्पष्ट दीखने लगा था। मैं उन दिनों कॉमनवेल्थ सम्मेलन के एक प्रतिनिधि की हैसियत से सर मुहम्मद जफ़रुल्ला, कुँवर महाराजसिंह ग्रौर सरदार पिणक्कर के साथ वहीं पर था। वह मेरे लिए एक महत्त्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि कॉमनवेल्थ के राजनीतिकों के सम्पर्क से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वाधीनता निश्चित है अगर भारतवासी सचमुच उसे चाहते हैं—कम से कम श्रास्ट्रेलिया, कैनाडा ग्रौर न्यूजीलैंड उसका विरोध नहीं करेंगे। बिल्क कैनाडी प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने यह प्रस्ताव भी किया था कि भारत के साथ प्रवासियों के सम्बन्ध में समानता की सिन्ध कर ली जाय, किन्तु इस प्रस्ताव को भारत की तत्कालीन सरकार ने ताक में रख दिया। इँग्लैंड के जनमत में गम्भीर परिवर्तन ग्रा गया था, ग्रौर लार्ड लेटन प्रभृति उत्तरदायी राजनीतिकों को यह सुनकर बड़ा क्लेश होता था कि युद्ध के बाद स्वाधीनता के वायदे पर भारत के नेताओं को विश्वास नहीं है। किन्तु इँग्लैंड के निवासियों में चार वर्षों के घोर युद्ध ग्रौर दारुण संकट की ग्रवधि में जो मानसिक कान्ति हुई थी, उसे प्रवासी ग्रंगोंने भी नहीं समभा था, तो इसमें कोई ग्रचम्भे की बात नहीं थी ग्रगर भारतीय नेता इँग्लैंड की नीयत के बारे में ग्रनाश्वस्त हों। हमारे सबसे दूरदर्शी नेता भी इँग्लैंड की नीयत पर विश्वास नहीं करते थे, ग्रौर यह कोई नहीं सोचता था कि भारत पर बित्तानी ग्राधिपत्य तीन वर्षों के ग्रन्दर ही ग्रतीत की बात हो जायगा ग्रौर भारत कार्मनवेल्थ के ग्रन्दर्गत स्वाधीन प्रजातन्त्र का पद प्राप्त कर लेगा।

सन् १९४६ भारत के इतिहास में प्रसाधारण उथल-पुथल ग्रौर क्लेश का वर्ष रहा। वर्ष के पूर्वार्ध में तो देश के केन्द्रीय शासन में द्रुत परिवर्तन हुए। २० फ़रवरी को ब्रितानी सरकार ने पार्लामेंट में घोषणा की कि लार्ड पेथिक-लारेन्स के नेतृत्व में एक मन्त्रिदल भारत भेजा जा रहा है जो सत्ता के हस्तान्तरण के सर्वोत्तम उपायों पर विचार करेगा। विचार-विनिमय के बाद भी यह दल काँग्रेस ग्रौर मुस्लिम लीग की विरोधी विचार-धाराग्रों को मिला न सका, ग्रौर ग्रन्त में १६ मई को उसने स्वयं ग्रपना फ़ैसला एक ग्रखिल भारतीय संघ के पक्ष में दे दिया। यह स्पष्ट घोषित किया गया कि सत्ता भारतीयों को सौंप दी जायगी, ग्रौर इसके लिए १४ सदस्यों की ग्रन्तिरम केन्द्रीय सरकार बनायी जायगी—६ प्रतिनिधि काँग्रेस के, ५ लीग के, ग्रौर तीन वायसराय द्वारा नियुक्त। मुस्लिम लीग ने ग्रनुभव किया कि ग्रब ब्रितानी सरकार या काँग्रेस या दोनों से सौदा करने का समय नहीं रहा, ग्रौर जिन्ना साहब को तत्काल ही यह निर्णय करना होगा कि वह सरकार की स्थापना में योग देंगे या एक नये देश पाकिस्तान के ग्रधिनायक बनेंगे। हिन्दू-मुस्लिम तनाव ग्रौर बढ़ रहा था। २६ जुलाई १६४६ को मुस्लिम लीग के विशेष ग्रधिवेशन में जिन्ना साहब ने घोषित किया:

"श्राज हमने ग्रपने इतिहास का सबसे ऐतिहासिक निर्णय किया है। लीग के इतिहास में हमने कभी वैधानिक उपायों को छोड़ कर दूसरे उपाय नहीं बरते थे। लेकिन ग्राज हम बाध्य हैं। ग्राज हम वैधानिक उपायों को बिदा देते हैं।"

दूसरे शब्दों में वैधानिक वक्तील मिस्टर जिन्ना, जो सदैव गान्धी जी के असहयोग का विरोध करते रहे थे, अब उसी पथ पर चलने जा रहे थे, जिसे वह बरसों से त्याज्य मानते आये थे। उस समय से घटनाएँ जल्दी-जल्दी घटित होने लगीं।

कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार अन्तिरम सरकार की स्थापना जुलाई १९४६ में हुई; जवाहरलाल उपाध्यक्ष हुए। लेकिन मुस्लिम लीग ने २६ अक्टूबर को जाकर शामिल होने का निश्चय किया, क्योंकि उसके नेताओं ने अनुभव किया कि विरोध बाहर की अपेक्षा शासन के भीतर से अधिक सफलतापूर्वक हो सकेगा। जिल्ला के मनोनीत प्रतिनिधि लियाकतअली खाँ हुए, जो अब पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री हैं। आँक्सफोर्ड के अजुएट, चतुर, मिलनसार, शौकीन, स्थूल और शिथिल लियाकतअली में ठोस व्यावहारिक समक यथेष्ट है। वर्षों तक युक्त-प्रान्तीय कौंसिल के उपाध्यक्ष रहकर उन्होंने पहले-पहल ख्याति तब पायी जब कानपुर के सन् १६३२ के दंगों की जाँच के लिए प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य की हैसियत से उन्होंने निर्भीक और स्वतन्त्र आलोचक बुद्धि का परिचय दिया। कानपुर के दंगे जिलाधिकारी मिस्टर सेल की कमजोरी और अत्यन्त संकृचित मनोवृत्ति के प्रान्तीय गवर्नेर सर जार्ज लैम्बर्ट के विचित्र अनुशासन के ही परिणाम थे। लैम्बर्ट भारतीयों को यह सबक सिखाना चाहते थे

कि स्वराज मिलने पर उनकी क्या गित होगी। लियाकृत झली की चारित्रिक दृढ़ता और साहस उल्लेखनीग था—इस-लिए प्रोर भी प्रधिक्ष कि तत्कालीन शासक-वर्ग की धारणा थी कि, जब प्रच्छी नौकरियों का या उपाधियों का प्रश्न प्राता है तब मुस्लिम राजनीतिक नेता काफी लचकीले साबित होते हैं। लियाकृत झली सहिष्णु, ग्रहणशील, उदार और दृढ़-चरित्र थे; उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था और धर्म के मामलों में—जिन्ना की ही भाँति—उनकी दिलचस्पी कम थी। लेकिन राजनीतिक स्थिति और व्यक्तिगत गहत्त्वाकांक्षा का भेल विस्फोटक हो जाता है। श्राज लियाकृत झली इस्लामी राष्ट्र की क्रसमें उठाते हैं; लेकिन कम से कम दो वर्ष पहले तक उनमां या उनकी गुणवती पत्नी दोनों में जरा भी मतान्धता नहीं दीखती थी—और में दोनों को वर्षों से घनिष्ठ रूप से जानता हूँ। देश के विभाजन ने ही गहरे बैमनस्य को जमाकर लाखों साधारण और उदार व्यक्तियों को साम्प्रदायिक विद्वेष और प्रतिहिसा की विनाशक आँधी की लपेट में ले लिया। सन् १९४६ के अन्तिम दिनों का खिचड़ी मन्त्रि-मडल सर्वथा श्रक्षम और श्रसमर्थ था; श्रापसी फूट ने उसे पंगु बना दिया था।

शासन में सिम्मिलित होने में लीग का स्पष्ट ग्रीर घोषित उद्देश्य यह था कि ग्रखंड भारत का संगठन तोड डाला जाय ग्रौर प्रत्येक सम्भव उपाय से पाकिस्तान के निर्माण का उद्योग किया जाय। १६ ग्रगस्त को दिल्ली के मुरिलम लीगी पत्र डॉन ने चार पष्ठ के एक कोडपत्र में घोषित किया कि प्रत्यक्ष कर्म ('डायरेवट एवशन') का समय ग्रा गया भ्रोर ग्रव मस्लिमों को बलपर्वक ग्रपने ग्रविकार प्राप्त करने होगे। लीग ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कर्म दिवस मनाने का आदेश अपने अनुवाधियों को दिया था। यह भारत के इतिहास के सबसे रक्तरंजित और लज्जाजनक अध्यायों में से था। साम्प्रदायिक द्वेष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, विशेष कर कलकत्ते में शाहिद सहरावर्दी के प्रधान-मन्त्रित्व में मुस्लिम लीगी सरकार ने नागरिक जीवन में अन्वेर मचा दिया। क़ानून श्रौर व्यवस्था कही नाम को न थी, ग्रौर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलवाला था। १६ ग्रगस्त को सार्वजनिक छड़ी घोषित कर दी गयी थी। दिन का श्रारम्भ ग्रत्यन्त न्यांसतापूर्ण हत्याची ग्रीर छ्रेवाजी के साथ हमा; घरों में ग्राम लगायी गयी ग्रीर ल्ट-पाट हुई। यह कम तीन-चार दिन तक रहा, लगभग ५००० मरे श्रीर १५००० घायल हुए। हताहतों में हिन्दू श्रीर मुसलमान प्रायः समान रहे। सरकार हाथ पर हाथ वरे वैठी रही, वयोंकि अधिकारियों के मन से अपनी शक्ति वढ़ करने का यही उपाय था कि अल्य-संस्थकों को बलातु कुबल डाला जाय! अराजकता और आत्रघात की नपटे कलकत्ते से देश भर में फैल गयीं: नोवाखाली और पूर्वी वंगाल के अन्य जिलों में भी ऐसे ही कांड हुए। बिहार में इसकी प्रतिकिया हुई। पहला वडा दंगा मुज्जफ्फरपुर के निकट बेनियाबाद में २७ सितम्बर को हुआ। २५ अक्टूबर तक दंगे सारे बिहार में फैल गये। प्रान्तीय सरकार की दृढ़ता ग्रीर सैनिक चित्रत के उपयोग से ही इस प्रतिहिंसा का दमन किया जा सका। बिहार में मुसलमानों की ही अधिक क्षति हुई। मर्माहत जवाहरलाल ने सारे बिहार का दौरा किया। पटने में उन्हें एक अत्यन्त उत्तेजित और असन्तृष्ट सभा का सामना करना पड़ा--उतेजित जनता विवेक और सिहण्णुता की बात सूनने को तैयार नहीं थी। कलकत्तें की हत्याओं के जो वृत्तान्त लोगों ने सुने थे, उससे वे कींध से पागल हो रहे थे। ६ नवम्बर को जवाहरलाल विहार में लौटे। हिंसा से प्रतिहिंसा उत्पन्न हुई थी ग्रौर ग्रविवेक ग्रीर व्यक्तिगत पापाकांक्षाग्री पर हजारों निर्दोष प्राणियों को वलिदान होना पड़ा था।

गान्धी जी सदैव विभाजन-योजना के विरोधी रहे थे। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के इस विधायक ने, जिसने सन् १६२० में अपनी आदर्श लगभग पा लिया था, अपने जीवन-भर के कार्य को अपनी आँखों के आगे मिट जाते देखा—एक सामूहिक उन्माद देश पर छा गया और हजारों को ले गया। नोवाखाली-कांड यद्यपि कलकत्ते जैसा विनाशक नहीं हुआ, तथापि देश पर साम्प्रदायिक उन्माद की जो लहर छा रही थी उसका वह सूचक था। दिल्ली, बम्बई और अन्य स्थानों से भी चिन्ताजनक समाचार आ रहे थे। अपनी महान् करुणा से ब्रवित, सरल और साहसी महात्मा ने नोवाखाली के गाँव-गाँव का वौरा करने का निश्चय किया और ६ नवम्बर १६४६ को वहाँ पहुँच गये। चार महीने वह नोवाखाली में ही रहे। उनकी उपस्थित ने एक गहरी मानसिक कान्ति पैदा की।

उधर पंजाब में तूफान उमड़ रहा था। पंजाब के लोग वीर, साहसी और परिश्रमी थे। जनसंख्या का ग्रधिकांश कृषिजीवी था; २ करोड़ ५४ लाख प्रजा में १ करोड़ ६० लाख मुस्लिम थे; ८५ लाख हिन्दू, और ३७ लाख सिख। यह पंजाब दो खंडों में बाँट दिया गया था—-पश्चिमी पंजाब, जिसका क्षेत्रफल ६२,००० वर्गमील था और श्राबादी १ करोड़

0.1



नेहरू-कानूनी पुस्तक संग्रह यह संग्रह जवाहरलाठजी ने अपने पिता तथा रणजीतसिंह पंडित की स्मृति में वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भेंट दिया था।



मैसूर के बनचारी आदिवासियों में दिसम्बर १९४८ में बनेले हाथियों को पकड़ने के उपक्रम ''खेदा'' के समय



इलाहाबाद में (१६४७)

५६ लाख; श्रौर पूर्वी पजाब—क्षेत्रफल २७,००० वर्गमील श्रोर ग्रावादी १ करोड २५ लाख। इसी प्रकार बगाल के भी दो टुकड़े कर दिये गये थे: पश्चिमी बगाल—क्षेत्रफल २६२१५ वर्गमील, श्रावादी २ करोड़ १२ लाख, पूर्वी बंगाल—क्षेत्रफल ४६४०० वर्गमील, श्रावादी ३ करोड़ ६१ लाख। श्रखड भारत की कुल श्रावादी के लगभग ३ प्रतिश्वत को विभाजन के दिनों देशान्तरित होना पडा। यनुमान किया जाता है कि सवा करोड प्राणी ग्रपने घरों से उत्पाटित होकर प्रवासी शरणार्थी बने। इन ग्रभागों को पुनरावासित करने की समस्या ने दोनों देशों की ग्रर्थ नीति पर भी ग्रौर मनोदशा पर भी गहरा प्रभाव डाला है, श्रौर परिस्थित को ग्राविक रूप से भी सुधारने में प्रभी वर्षों लगेंगे।

प्रजा में विभिन्न वर्गों के धर्म भिन्न-भिन्न रहते हुए भी उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध था। क्योंकि पजाब की दो मुख्य कृषिजीवी जातियो—जाट और गूजरो—में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे। पजाब की राजनीति में व्यावहारिक लेन-देन बराबर होता रहा था और इसलिए राजनीतिक दृष्टि से पजाब मत्यन्त शान्त और स्थिर प्रदेश था, और वहाँ काँग्रेस का प्रभाव भी बहुत कम हो सका था। दूरदर्शी नेतृत्व के कारण वह जिन्ना ग्रोर मुसलिम लीग के घातक प्रलोभनों से भी बचा रह सका था। मुसलमान राजपूत फ़जली हुसेन, और हिन्दू जाट छोटूराम, दोनों ने परस्पर सहानुभूति ग्रौर मेल-मिलाप की परम्परा स्थापित की थी। किन्तु दुर्भाग्य से हिसा की जो ग्राग कलकत्ते में फैली, उसने शीघ पंजाब को भी ग्रस लिया, और पंजाबियों में उसकी प्रतिक्रिया और भी घातक हुई। पजाब का गवर्नर जेकिन मुसलमानों के पक्ष में था, और उसने इस ग्रत्यन्त सकट की परिस्थित में भी सयुक्त मन्त्रि-मडल की सहायता के लिए कुछ नहीं किया। प्रधान मन्त्री खिजर हयात खाँ जागीरदार होने के बावजूद स्वयं ग्रपने सम्प्रदाय के विरोध और गवर्नर की तटस्थता के कारण निस्सहाय हो गये।

पंजाब में सम्प्रदायों का लास सन्तुलन था, लेकिन शासन-कर्मचारी प्रधानतया मुसलगान थे। एक बार साम्प्रदायिक विष के सरकारी प्रधिकारियों में श्रीर विशेष कर पुलिस में घुस जाने के बाद परिस्थित शीघ्र ही हाथ से बाहर हो गयी। सन् १६४७ के ग्रारम्भ में मुस्लिम लीग ने 'मुस्लिम नेशनल गार्ड' नामक एक सशस्त्र स्वयसेवी दल का संगठन किया। सरकार की ग्रोर से इन स्वयंसेवकों की क्रवायद पर जो मनाही थी उसकी उपेशा की गयी। नेशनल गार्ड ने मुर्तिलम पुलिस के साथ मिल कर पंजाब के इतिहास के सबसे लज्जाजनक काले कारनामें किये। पंजाब का हत्याकाड ४ मार्च १६४७ को श्रारम्भ हुन्ना ग्रीर कई महीने तक चला। हिसा, वर्बरता ग्रीर ध्वंस के इतने कूर उदाहरण भारत के इतिहास में दूसरे नही मिलों। राशस्त्र मुस्लिम पुलिस ग्रीर संगठित मुस्लिम जनता के सामने हिन्दू ग्रीर सिखों के लिए कोई रक्षा नहीं थी। जो पजाब उस समय तक देश का सबसे समृद्धिशाली प्रान्त रहा था, स्वयं ग्रपनी सन्तान के द्वारा नृशंसतापूर्वक उजाड़ दिया गया! पंजाबियों ने स्वयं उस घातक कटुता ग्रीर प्रतिहिंसा की कल्पना न की थी जिसके ये शिकार हुए। उनकी वीरता ग्रीर साहस ने ही साम्प्रदायिक प्रतिहिंसा की ग्राग को ग्रीर भड़काया। प्रान्तों का बितानी शासन, ग्रीर केन्द्र में वायसराय, ग्रपनी सारी सैनिक शक्ति लिये ताकते रह गये, ग्रीर पंजाब के सुन्दर प्रान्त में लहू की निदयाँ वह गयी। कदाचित् बितानी शासक यह सोचते थे कि भारतवासियों ने साम्राज्य-शक्ति की चुनौती देकर ग्रलग हो जाने की जो धृष्टता की है उसकी इतनी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए! उन्होंने मार-काट को चलने दिया। ग्रीर पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में जाने वाली लाखों जनता की सहायता ग्रीर रक्षा के लिए जो सीमा-रक्षक सेना (वाउंडरी फ़ोर्स) संगठित की गयी थी वह भी ग्रविक्वसनीय ग्रीर ग्रसफल सिद्ध हर्द।

सिख सम्प्रदाय ने मुग़लों के समय से ही विधिष्ट विकास किया था। वीर, व्यावहारिक ग्रौर परिश्रमी सिख, पंजाब की किसान जनता की रीढ़ थे। शेखूपुरा, लायलपुर, गुजराँवाला ग्रौर मांटगुमरी जिलों से, जो सब पश्चिमी पंजाब को दे दिये गये थे, उनका घना सम्बन्ध था क्योंकि उन्हीं के परिश्रम से यह प्रदेश उपजाऊ भीर समृद्ध बना था। किन्तु किसान सर्वत्र ग्रौर सदैव भगड़ालू ग्रौर संकृचित विचारों के होते हैं; छोटी-छोटी बातों पर भी वह हैंस नहीं सकते—खास कर जिनका सम्बन्ध भूमि से हो। पंजाब में भी राजनीतिक कटुता बढ़ती ही गयी, ग्रौर मतान्धता ने साम्प्रदायिक देख को ग्रौर भी भड़काया। पंजाब के विभाजन का क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी; ग्रौर प्रान्तों तथा केन्द्र की सरकार ग्रीपनी दीर्घसूत्रता की लपेट में ही फैंस गयी। पंजाब की सरकार तो स्वयं प्रपने ग्रिधकारियों पर भी भनुशासन रखने में ग्रसमर्थ हो गयी। ग्रीधकारी भी साधारण जनता की तरह तर्कहीन घृणा ग्रौर मानव जीवन के प्रति उपक्षा से भर गये थे।

पंजाब का गृह-युद्ध प्रगस्त १६४७ तक चला । लाहौर का दंगा ५ मार्च को ग्रारम्भ होकर १२ मार्च तक चला था; उसके साथ ही साथ ग्रमृतसर, रावलिपडी, ग्रटक, फेलम ग्रीर मुल्तान मे भी दंगे शुरू हो गये। अन्तरिम सरकार के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ग्रोर रक्षा-मन्त्री सरदार बलदेविसह लाहौर गये। लेकिन परिस्थिति डॉट-फटकार से सुधरने वाली अब नहीं रही थी और बारूद की जरूरत थी। लेकिन भाग्य से भारत का ब्रितानी शासन अपने अन्तिम दिनों मे ग्रसहाय ही नहीं हो गया था बल्कि घटनाग्रों को उपेक्षा से देखता था। दूसरी ग्रोर भारतीय मन्त्रिमंडल ग्रभी इतनी ग्रच्छी तरह स्थापित नहीं हो सका था कि सैन्य-शक्ति का ठीक-ठीक सचालन कर सके ग्रौर देश में फैली हुई गड़बड़ को कुचल दे सके । ग्रनोखी वात है कि ठीक उस समय, जब ग्रधिकार के निर्मम प्रयोग से एक बहुत बड़े राष्ट्र-संकट का निवारण किया जा सकता, तब गवर्नर-जनरल के मन में 'वैधानिक श्रौचित्य' के सूक्ष्म प्रश्न उठने लगे श्रौर उन्हें ध्यान हुम्रा कि क़ानन ग्रौर रक्षा की व्यवस्था तो प्रान्तों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र मे है ! कदाचित् उनके मन मे भी यह भावना छिपी रही हो कि ब्रितानियों की मदद के बिना भारतवासी ग्रपना शासन नही कर सकते । ग्रपने शासन की समाप्ति के समय भी जितानी अधिकारी पक्षपाती और अयोग्य साबित हए, और जिस देश के साथ उनका १५० वर्षों का सम्बन्ध रहा था उसके हितों के प्रति उन्होंने सम्पूर्ण उपेक्षा दिखलायी। १५ अप्रैल १६४७ को गान्धीजी और जिन्ना ने एक संयुक्त अपील निकाली कि जनता यह अकारण हत्या और वर्बरता बन्द करे। लेकिन दोनों नेताओं की यह पुकार भी व्यर्थ गयी। कछ ही दिनों पहले, २ अप्रैल को, पंजाव में हिन्दू-सिख नेतायों ने समफ लिया था कि वह मुसलमानों के साथ नही रह सकेंगे श्रीर हत्याकाड को वन्द करने का एक मात्र उपाय उनकी भूमि का विभाजन ही है। २२ जुलाई को लार्ड माउंट-बैटन लाहीर गये ग्रोर उन्होने पुर्वी पजाब की सरकार को शिमले चले जाने का ग्रादेश दिया । पंजाब के हिन्दू-सिख ग्रौर मसलमानों ने अलग हो जाने का निश्चय कर लिया था, और दोनों दिशाओं में बहत बड़े पैमाने पर शरणाथियों के कारवाँ म्राने-जाने लगे। मुसलमानों ने पूर्व से पश्चिमोत्तर को चलना शुरू किया भ्रौर हिन्दू तथा सिख उत्तर-पश्चिम से पूर्व को ग्राने लगे। लगभग ६० लाख हिन्दू ग्रीर सिख शरणार्थी पश्चिमी पंजाब में ग्रपना घर-बार छोड़ कर चले ग्राये। संसार के इतिहास में यह ग्रपने ढंग की एकमात्र घटना थी। ११ ग्रीर १२ ग्रगस्त को लाहीर का रेलवे स्टेशन मानों एक बहुत बड़ा पिंजड़ा बन गया था! लाहौर के लगभग ३ लाख मुस्लिमेतर निवासियों में से केवल १२ हजार वहाँ रह गये थे । महीने के अन्त तक उनकी संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती थी और ये भी निकल आने का मौक़ा ही देख रहे थे। कई जगह सामृहिक हत्याएँ हुई। अकेले शेखुपुरा में लगभग २०,००० आदमी मारे गये। भारत ग्रीर पाकिस्तान की जनता के इतिहास में यह घोर वर्बरता का ग्रत्यन्त लज्जाजनक ग्रध्याय है। जवाहरलाल नेहरू ग्रीर सरदार पटेल के शासन के लिए भी यह परीक्षा का समय था। भारतीय सेना ग्रीर उसके यवा श्रफ़सरों के साहस, संगठन, ग्रीर तत्परता की भी परीक्षा हो गयी। नेताचों के प्रोत्साहन से भारतीय सैनिकों ने अपने श्रेप्ठ गणों का परिचय दिया और अपने ग्रभागे भाइयों की भरपूर सहायता की। एक समय ऐसा ग्राया था कि जब जान पड़ता था कि स्वाधीनता हमें बहुत महँगी पड़ेगी ग्रोर हम उसका मूल्य नहीं चुका सकेंगे; लेकिन नयी सरकार की शक्ति, तत्परता ग्रौर लचीलापन इस गहरी चोट को भेल गया । ग्राज दो वर्ष के बाद उस बिभीषका की कल्पना करना भी कठिन है जिसमें से देश १६४६ के ग्रन्तिम दिनों में भीर १६४७ के अधिकांश में गुजर रहा था। इन अत्यन्त संकटपूर्ण महीनों में जवाहरलाल भ्रीर वल्लभभाई भ्रविचल भाव से अपने काम पर डटे रहे ग्रौर नये राष्ट्र के महान् संकट पर विजयी हो सके।

सन् १६४७ के ग्रारम्भ से स्पष्ट हो गया था कि भारत को ग्रपनी रक्षा के लिए विभाजन स्वीकार करना ही होगा। बितानी सरकार ने तो भारत की समस्या से पिंड छुड़ाने का निश्चय कर ही लिया था। फ़रवरी १६४७ में प्रधान मन्त्री एटली ने कामंस में बयान देते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया कि ग्रन्तरिम मन्त्रिमंडल में कांग्रेस ग्रौर मुस्लिम लीग, दोनों के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हिन्दू ग्रौर मुसलमानों का वैमनस्य दूर नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार ने जून १६४६ से पहले-पहले सत्ता भारत को सौंप देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार इस महान् देश के शासन के लिए ग्रबं बितानी सरकार की ज़रूरत नहीं रही थी ग्रौर ग्रपने भाग्य-निर्माण का भार भारतीय जनता के प्रतिनिधियों पर ग्रा पड़ा था। यह तो स्पष्ट था कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिन्ना साहब के हाथों में रहते हुए ग्रखंड भारत के पक्ष में कोई समभौता नहीं हो सकता। वर्षों के विषैले प्रचार के कारण लोग यह मानने लग गये थे कि केवल सम्प्रदाय के भेद से ही जीवन, संस्कृति ग्रौर राजनीतिक भविष्य में कोई मौलिक ग्रन्तर ग्रा जाता है। कांग्रेस

ने लम्बे ग्रौर कटु ग्रनुभव से सीख लिया था कि सबसे बडी ग्रावश्यकता तीसरे दल से छुटकारा पाने की है ग्रौर उसके लिए जो भी मूल्य देना पड़े, थोडा है। जब तक शासन विदेशी सत्ता के हाथ मे था तब तक यह स्वाभाविक ही था कि वह सारे राष्ट्र-विरोधी प्रतिकियावादी दलो को ग्रपने साथ रखे। इसिराए १६ ग्रगस्त १६४६ से देश के विभिन्न भागों में जो घटनाएँ होती रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए काग्रेस के ग्रागे इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं था कि जिसे प्रकृतिन एक बनाया था उसका विभाजन स्वीकार कर ले। ग्रगर विभाजन से ही दो खड़ो की, उसके निवासियों की इच्छानुसार, उन्नति हो सके तो विभाजन स्वीकार कर ही लेना चाहिए। ३ जून १६४७ को बितानी सरकार ने विभाजन की योजना घोषित कर दी ग्रोर यह भी घोषित किया कि जो विधान-परिषद् ६ दिसम्बर १६४६ को सम्मिलत हुई थी उसका काम जारी रहेगा।

१४ जून १६४७ को ग्र० भा० काग्रेस कमेटी ने नयी दिल्ली के प्रधिवेशन में विभाजन को स्वीकार कर लिया। नये गवर्नर-जनरल लार्ड माउटबेटन ने, जिनकी नियुक्ति २२ मार्च १६४७ को हुई थी, परिस्थिति को बहुत जल्दी समभ लिया था। यह स्पष्ट था कि निष्क्रियता की नीति से कुछ भी श्रच्छा था, क्योंकि उसका परिणाम सम्पूर्ण विनाश ही हो सकता था। बितानी सरकार ने भारतीय स्वाधीनता बिल का मसविदा तैयार किया ग्रोर १२ जुलाई को वह स्वीकृत भी हो गया। इस कानून वा सक्षेप ग्राश्चर्यजनक था—उसमें कुल २२ धाराएँ ग्रोर ३ परिगणनाएँ थी। भारत की ग्रन्ति रिम सरकार ने विभाजन-समिति नियुक्त की, ग्रोर १५ ग्रगस्त १६४७ तक कुछ ही बातो का फेसला बाकी रह गया।

१४ प्रगस्त १६४७ को स्वाधीनता के लम्बे सग्राम का ग्रन्त हो गया। भारत का नया भाग्योदय हुग्रा, यद्यिप मुक्ति का दाम उसे बहुत प्रधिक चुकाना पडा। अपने सारे ऐतिहासिक काल मे भारत प्रपनी भौगोलिक प्रौर सास्कृतिक एकता की रक्षा कर सका था। भाग्य के ग्रनेक उतार-चढाव उसने देखे थे। प्रनेक विदेशी ग्राक्रमण उसने भेल लिये थे प्रौर ग्राक्रमणकारियों को ग्रात्मसात् कर लिया था। उसकी सास्कृतिक एकता ज्यों की त्यों बनी रही थी। घमासान संघर्ष के लम्बे दिनों में भी नेतात्रों ने भारत की एकता का भड़ा सदा ऊँचा रखा था। लेकिन इतिहास की गित नहीं किती, ग्रोर मानवों के ग्रहकार ग्रोर मनोविकृतियों का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। जिस भारत को प्रकृति ने एक महान् ग्रखड़ इकाई बनाया था, उसी को ग्रसम्भव, प्रज्यावहारिक ग्रीर विरोधी टुकड़ों में बाँट दिया गया। राजनीति ग्रन्ततोगत्वा समभौते ग्रीर काम-चलाऊ उपायों का खेल हैं, ग्रोर भारत के नेताग्रों ने एक ग्रत्यन्त ग्रंशीतिकर, तर्कहीन, किन्तु ज्यावहारिक दृष्टि से ग्रनिवार्य सुलभाव को स्वीकार करके उचित ही किया। यह दूसरी बात है कि, साम्प्रदायिक द्वेष ग्रौर प्रतिहिसा को जान ग्रौर माल का इतना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, इसका ग्रनुमान किसी को नही था। सरकार, नेताचों ग्रोर स्वयं जनता की इस शिथिलता के कारण ही इतनी बड़ी ध्वस-लीला हुई।

सन् १९४६ के अन्तिम महीनो पर द ल और निराशा का जो परदा पड गया था, यह कम से कम कछ समय के लिए तो १४-१५ ग्रगस्त १६४७ को उठ गया। सारा देश श्रानन्द की घटा-ध्विन से निनादित हो उठा। बड़े शहरो ने बडी धमधाम से उस स्वाधीनता का प्रभिनन्दन किया जिसकी लालसा उन्होंने वर्षों से की थी लेकिन जिसकी भ्रपने जीवनकाल में देखने की ग्राशा बहुत कम लोगों को थीं। देश में प्रानन्द ग्रीर उत्साह की एक लहर दौड गयी भ्रीर यह स्पष्ट दीखा कि स्वाधीनता की भावना जनता की गहरी और स्थायी भावना थी, केवल राजनीतिक प्रचार से पैदा की गयी कृत्रिम उत्तेजना नहीं । भारतीय जनता ने स्वाधीनता का गर्व अनभव किया-ऐसी स्वाधीनता का जो कि उन्होंने स्वयं प्राप्त की थी, किसी विदेशी सत्ता से उपहार-स्वरूप नहीं पायी थी। यह स्वापीनता उनके पुरुषार्थ का फल थी, ग्रोर उनकी तपस्या ग्रौर ग्रात्म-बलिदान से उसकी रक्षा होगी। महात्माजी इस स्वाधीनता के निर्माता ग्रोर प्रतीक दोनो थे। उनके सरल शुद्ध चरित्र, उदात्त मानस ग्रीर दृढ प्रतिज्ञा ने भारत के सारे नर-नारियो को स्वाधीनता-सग्राम के वीर सिपाही बना दिया था। भारत की ग्रसस्य जनता ने राष्ट्र की एकता की पहचाना था, ग्रौर इस एकता का वैसा प्रदर्शन कभी नहीं हम्रा था जैसा १४ मगस्त १६४७ की रात को हम्रा। रात के ठीक १२ बजे भारत की स्वाधीनता का घटा बजा और भारत में एक नया युग श्रारम्भ हुन्ना। लेकिन गान्धीजी दूर नोन्नाखाली में बैठे थे, क्योंकि उनका हृदय भारत के दो महान् सम्प्रदायों के वैमनस्य के कूर परिणामों से ममिहत था। देश के विभाजन की बहुत गहरी छाप महात्माजी की चेतना पर पड़ी थी। जिस क्लान्त, दू.खी, भीर एकाकी व्यक्ति को 'राष्ट्र का पिता' घोषित किया गया था, वह उस राष्ट्र की स्वाधीनता के-जिसे उसी के उद्योग ने सम्भव बनाया था-उत्सव मे शामिल नही हुन्ना ! भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहरलालजी ने जनता के म्रानन्द की बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया।

जिस समय दोनो नये राष्ट्रो की जनता खुिकायाँ मना रही थी उस समय गान्धीजी को केवल अन्धकार दीख रहा था। वह जानते थे कि उन्होंने जिन्ना के साथ जो सयुक्त प्रपील १५ अप्रैल को निकाली थी वह व्यर्थ हुई थी। इस अपील में कहा गया था

"राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल-प्रयोग की हम सदा के लिए भर्त्सना करते हैं। श्रीर हम भारत के सब सम्प्रदायो श्रीर मतो के लोगों से श्रनुरोध करते है कि वे न केवल हिसा के काम छोड़े बल्कि ऐसा कोई शब्द भी न लिख या बोले जिससे ऐसे कामों को श्रोत्साहन मिले।"

जिस समय राजनीतिक लोग विभाजन की बाते करते थे, उस समय उन्होंने प्रान्तों के भी विभाजन की कल्पना नहीं की थी, रवय जिल्ला ने भी नहीं, क्यांकि ३० ग्रप्रैल १६४७ को उन्होंने पजाब ग्रोर बगाल के विभाजन का विरोध किया था। गानधीजी नोम्नाखाली जाते हुए कुछ दिनो के लिए कलकत्ते में रुके ग्रीर एक मुसलमान के घर रहे। कलकत्ते के लीगी पत्र "मानिंग न्यज" ने उस समय ठीक ही लिखा कि गान्धीजी "इसके लिए मरने को तैयार है कि वे (शहर के २३ प्रतिगत मुसलमान निवासी) ज्ञान्तिपूर्वक जी सके।" सितम्बर मे गान्धीजी दित्ली लोटे ग्रोर प्रक्तूबर मे उन्होने ७६वी वर्षगाँठ मनायी । लेकिन उनका हृदय व्यथित या, क्योंकि वातावरण मे प्रव भी हिसा भरी थी । वह पजाब जाना चाहते थे। जवाहरलाग यार उनके सहयोगी व्यवस्था के प्रश्नों से जुक्त रहे थे, लेबिन लाख-लाख सनस्त शरणारियों की श्रांखे विडलाभवन के द्वले-पतले श्रतिथि पर ही लगी थी। लोग जानते थे कि गान्धीजी मे प्रथाह करुणा श्रोर परद ख-कातरता है। गान्धीजी वरावर प्रार्थना-सभाग्रो में जाते स्रोर जनता को ज्ञान्ति स्रोर मेल के साथ रहने को कहते थे। साम्प्रदायिक वैमनस्य के कारण गान्धीजी के देनिक श्रोताम्रो की सल्या घट कर कुछ सो हो गयी थी; शरणाधियो मे इतनी कट्ता थी कि वे गान्धीजी की बाते सून कर धैर्य खो बैठते थे । क्रोधोन्मत्त होकर वे सोचते थे कि गान्धीजी केवल मुसलमानो को बढावा देते है और हिन्दुओं की यन्त्रणाम्रो की मोर नहीं देखते। सारे राजनीतिक भीर नेहरू भी इस कटता के श्रागे श्रसमर्थ थे, उनका वह प्रभाव नहीं था जो गान्धीजी का हो सकता था। गान्धीजी इस परिस्थित को श्रधिक नहीं सह सके ग्रीर १२ जनवरी १६४५ को उन्होंने ग्रामरण ग्रनशन करने का निश्चय कर लिया । भारत के मन्त्रिमडल के निर्णय स्रोर इच्छा के विरुद्ध ५० करोड रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। गान्धीजी के विचार-दर्शन में घुणा के लिए स्थान नहीं था ग्यौर जैसे को तसा की नीति उसके साथ निभ नहीं सकती थी। १३ जनवरी को ग्रनशन ग्रारम्भ हुमा ग्रोर १८ को समाप्त हो गया, नयोकि उन्हे ग्राश्वासन दिया गया कि सम्प्रदायों के मनोभाव बदल गये है । गे तब विडला-भवन में था । गान्धीजी के मित्र उनके इस उपवास की तर्क-सगति नहीं देख पाते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि बाधा देना या समभाना व्यर्थ है। गान्धीजी के प्रौर उनके उपवास के विरुद्ध जनता के एक वर्ग में क्टूता बढ़ रही थी, ग्रोर २० जनवरी को इसकी चेतावनी भी हो गयी जब प्रार्थना-सभा मे एक बम फेका गया । ३० जनवरी को सायकाल ५ ४५ पर जब महात्माजी बिङ्ला-भवन से प्रार्थना-मच की ग्रीर जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे ने भीड मे से निकल कर उनपर गोली चलायी। गान्धीजी ने राम-राम कहते हुए प्राण छोड दिये। में अपने देक्तर से सीधा विडला-भवन पहुँचा। गान्धीजी अपने ही कमरे में चिर-निद्रा में सोये थे, और उनके शान्त अविवल चेहरे के चारों ओर जुटी हुई भीड में सब रो रहे थे जिनमें गान्धीजी के नाती और जवाहरलाल भी थे। वल्लभभाई ग्रौर मणिवेन भी वही थी। वल्लभभाई भी दुख से वेवस हो रहे थे। देश की ज्योति बुक्त गयी थी और भ्रन्थकार हो गया था। थोड़ी देर में लार्ड माउटबैटन भी भ्रा गये, उन्ही ने दूसरे दिन की शवयात्रा का प्रवन्ध किया । जैसा कि ट्रू मैन ने लिखा, 'मानव-वन्धुत्व ग्रीर शान्ति का एक ग्रीर वीर रक्षक गिर गया'। ग्रमरीका के गृह-सचिव मार्शन ने गान्धी को 'मानव जाति की आत्मा का प्रतिनिधि' कहा, और लीगी पत्र 'डॉन' ने लिखा कि इस दारुण अन्त पर सारा मुस्लिम जगत् शोक-भार से भृक गया है। गान्धीजी का दाह-कर्म राजघाट में हुआ। सारे ससार में लोगो ने श्रनुभव किया कि गान्धीजी जीवन मे जितने महान् थे, मृत्यु मे उससे भी महान् हो गये है । १२ फ़रवरी को उनकी प्रस्थियाँ प्रयाग सगम में प्रवाहित कर दी गयी।

गान्धीजी की मृत्यु का जवाहरलालजी पर गहरा ग्रसर हुग्रा। उन्होने कहा है:

"उनकी मृत्यु भी महान् ग्रौर कलापूर्ण थी। प्रत्येक दृष्टि से वह उनके जीवन की समृत्रित निष्पत्ति थी। बित्त ऐसी मृत्यु ने उनके जीवन के सन्देश को ग्रौर भी बल दिया। वह ग्रपनी शक्ति के उत्कर्ष पर ग्रौर प्रार्थना के क्षण में मरे—जैसी मृत्यु उन्होंने चाही होगी। उन्होंने ग्रपने को एकता के लिए बलिदान कर दिया,

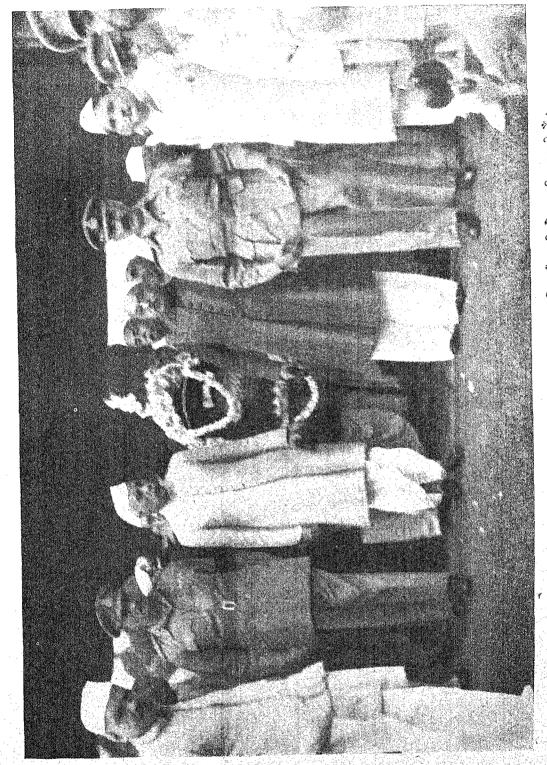

गान्धीजी के प्रयाण के बाद इलाहाबाद स्टेशन पर गान्धीजी की अस्थियाँ गाड़ी से उतारी जा रही हैं।



अस्थियां का विसर्जन दाहिनी और पंडित:जवाहरूकाल नेहरू; श्री रामदास भाग्वी अस्थियाँ क्रिये हुये हैं।

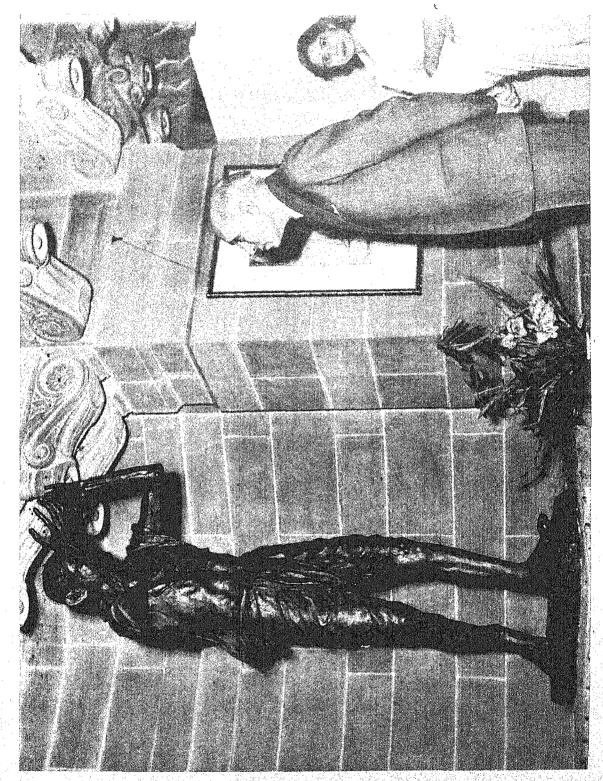

लन्दन को गान्धा प्रदशना में, १६४८ जनाहरलल्जी महात्मा गान्धी की एक मूर्ति का निरीक्षण कर रहे हैं।



संयुक्त राष्ट्रों के अधिवेशन में नवम्बर १९४८ में पंडित नेहरू ने संयुक्त राष्ट्रों को सभा में अभिभाषण किया था।

जिसके लिए वह जिये और निरन्तर कर्म करते रहे, विशेष कर ग्रपने जीवन के प्रन्तिम वर्ष में । मृत्यु उन्हें ग्रचानक ही ले गयी—जैसे चले जाने की कामना हर किसी को करनी चाहिए। उन्होंने शरीर को धीरे-धीरे जड़ होते नहीं देखा, लम्बी बीमारी नहीं भोगी, वह मानसिक दुवंलता नहीं जानी जो वय के साथ ग्राती है। हम उनके लिए दुख क्यों करें ? हम उन्हें उस गुरु की भाँति रमरण करेंगे जिसके कदम प्रन्त तक गतिमान रहें जिसकी मुस्कान सक्रामक थी, जिसकी प्रांखों में हॅसी थी। शरीर या मन की कोई दुवंलता हम उनके साथ नहीं जोड़ेंगे। वह ग्रानी शक्ति के उत्कर्ष पर ही जिये ग्रार मरें, ग्रीर हमारे तथा हमारे युग के मन पर एक छाप छोड़ गये जो कभी मिट नहीं सकती।

"वह छाप कभी नहीं मिटेगी। लेकिंग उनकी देन इससे बड़ी है। वह हमारे मन श्रीर श्रात्मा में प्रविष्ट हो गये, ग्रोर उनको बदल गये, नये ढाँचे में ढाल गये। गान्धी जी की पीढी गुजर जायगी, लेकिन गान्धी की देन बनी रहेगी ग्रौर परवर्ती पीढियों को भी बदलती रहेगी, क्योंकि वह भारत की श्रात्मा का श्रंग बन गयी है। ठीक उस समय, जब हमारी श्रात्माएँ क्षीण हो रही थी, बापू ने श्राकर हमें बल दिया, हमारी श्रात्मा को सगृद्ध बनाया, श्रौर उन्होंने हमें जो शक्ति दी वह क्षणों या दिनों या वर्षों की नहीं थी बल्कि हमारे राष्ट्रीय दाय का ग्रश बन गयी थी।"

नये राज्य का भार नेहरू श्रोर पटेल के कन्धो पर था। महात्माजी की उपस्थित का नैतिक प्रभाय ग्रज नहीं रहा था। भारत के सामने यह खतरा था कि वह भी दूसरे साधारण राज्यों की तरह एक हो जायगा, लेकिन मृत्यु के बाद भी गान्धीजी मानो एक दाय छोड़ गये हैं जिसे कम से कम उनके प्रनुयायी नहीं भूल सकते—विशेष कर जवाहरलात नेहरू ग्रौर वल्लभभाई पटेल तो कदापि नहीं। दोनों का शासन-प्रवन्ध के मामलों में गान्धीजी से कई बार मतभेद हुग्रा, कभी-कभी उन्होंने गान्धीजी के दृष्टिकोण में बड़ी कठिनाई देखी, क्योंकि व्यावहारिक गागलों पर नीति के ग्रारोप में सदा कठिनाई होती है। लेकिन गान्धीजी की बात सदा मान्य हुई, क्योंकि वह तात्कालिक लाभ या ग्रवसर की श्रोर नहीं बल्कि किसी उच्चतर तत्व की श्रोर देखते हुए चलते थे। यही कारण है कि ग्राज भी जनता का गैतिक स्तर उठाने के लिए गान्धीजी का नाम लिया जाता है। जवाहरलालजी ने गान्धीजी के प्रभाव को उनकी मृत्यु के बाद श्रीर भी श्राधक श्रनुभव किया है। दोनों सम्प्रदायों को मिलाने का, भारत को उसके निवासियों के लिए भूरवर्ग बनाने का उत्तरदायित्व श्रव इस महान् ग्रादर्शवादी के कन्धो पर ही है।

३० जनवरी १६४६—गान्धीजी की हत्या की पहली बरसी थी, ग्रोर सयोग से मैं फिर बिड़ला-भवन में ठहरा हुआ था। तउके तीन बजे में महात्माजी के प्रिय प्रार्थना-गीत सुन कर जागा। बिडला-भवन के पीछे की विस्तृत हरि-याली से, जिस स्थल पर महात्माजी उनकी महत्ता की समक्षने में ग्रसमर्थ एक देशवासी के हाथो गोशी खाकर गिरे थे ठीक उसी स्थल पर, भारत के प्रधान मन्त्री के साथ एक छोटी-सी भीड जमा थी। जिस रथान पर बैठ कर गान्धीजी नित्य प्रयचन किया करते थे, वह बत्तियों से जगमगा रहाथा, ग्रोर बीसियों जन वहाँ उस जाडे के भोर में उस महान् व्यक्ति को श्रद्धांजिल देने जुटे थे जो प्रेम ग्रीर सत्य का प्रतीक बन गया है ग्रीर जिसका समर्गित जीवन ग्रनकों को प्रेरणा देता है।

जवाहरलाल अत्यन्त सबेदनाशील व्यक्ति है, बिल्क भावुक भी। श्रौर कदाचित् उनमे श्रद्धा भी जितनी वह स्वीकार करते हैं उससे श्रीधक हैं। उन्होंने बार-बार लिखा है कि वह महात्माजी की धर्मंचर्चा श्रौर राजनीति के साथ श्राध्यात्मिकता के मिश्रण की चेंद्राप्रों को नहीं समक्ष पाते थे। किन्तु प्रार्थना-सभाश्रों म गीता का नियमित पाठ उन्हें प्रभावित करता था श्रौर धामिकता के निकटतर लाता था। ऐसी सभाश्रों में ही गान्धीजी का व्यक्तित्व श्रपने सच्चे रूप में सामने प्राता था। वहीं पर यह स्पष्ट लक्षित होता था कि उनके पैर घरती पर जमे होने पर भी उनका मन किसी दूर उच्चतर वायुमडल में विचरण करता है; वहीं पर दीखता था कि उनकी श्रशेष शक्ति, श्रसीम स्फूर्ति श्रौर श्रासावाद, श्रौर श्रनवरत कर्म की प्रेरणा का उद्भव कहाँ से होता है। जवाहरलाल ने ग्रनेक बार कहा है कि उनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ उनकी पाच्चात्य शिक्षा-दीक्षा के कारण गान्धीजी से मूलतः भिन्न थीं, किन्तु एक ही सांस्कृतिक भूमि पर पले हुए व्यक्तियों की रागात्मक प्रवृत्तियों में मौलिक समानता होना श्रीनवार्य है; श्रौर जवाहरलाल यद्यपि राजनीति के साथ धर्म की खिचड़ी से घवराते है तथापि हैं वह भी मूलतः श्रद्धालु श्रीर निष्ठावान् व्यक्ति, श्रौर इस निष्ठा ने ही उनके तूफानी जीवन के लम्बे वर्षों में उनको बल दिया है।

उस दिन तहके जो भजन गाये जा रहे थे उन्हें सुनते-सुनते जवाहरलाल विल्कल द्रवित हो गये थे; वयोंकि गान्धीजी के प्रभाव ने ही जवाहरलाल के जीवन को नये साँचे मे ढाला था। जवाहरताल ने उससे पूर्व कभी करपना न की होगी कि परम्परागत भारतीय राजनीति के मंच पर इस लघकाय व्यक्ति के ग्राते ही उनका बौद्धिक विलासिता का सग-प्रवाही जीवन इस प्रकार उव्छिन्न और ध्वस्त हो जायगा ! किन्तु उन्हें इस किसान-वेशी अजनबी सन्त की श्रद्धा ने नही अधि-भूत किया बल्कि उसके अन्दर छिपी एक अद्भुत और पवित्र सनातन दीप्ति ने, जिसकी दमक उसकी मृत्यु के बाद भी विडला-भवन की हरियाली पर जाड़े के इस भोर में भी, श्रनभव की जा सकती थी ! जवाहरलाल विचारों में खोये हए-से ग्रौर विषण्ण दीखते थे, ग्रीर भजनो का स्वर मानो उनके सवेदनाशील ग्रन्त करण मे पैठता जा रहा था। जवाहरलाल श्रेष्ठ शिष्य थं । उन्नीसवी गताब्दी के ग्रन्तिम दिनों में योग्य शिष्यत्व का एक श्रोर उदाहरण स्वामी विवेकानन्द में देखा गया था; किन्तू उनका अपने गुरु परमहस रामकृष्ण के साथ सम्बन्ध बिल्कुल आध्यात्मिक तल पर था, और महाग् शिष्य के कर्म-त्र्यापारों का सचालन करते हुए भी गुरु पृष्ठभूमि में ही रहते थे--जीवन के संघर्ष से ग्रलग ग्रोर उपासना मे लीन । गान्धीजी ग्रौर जवाहरलाल का सम्बन्ध सर्वथा भिन्न था । दोनों का जीवन कर्म-रत था ग्रौर दोनो कर्भ द्वारा साधना के पक्ष पर चल रहे थे। ६ जनवरी १६१५ को भारत ग्राने के दिन से ३० जनवरी १६४८ को देह त्याग के समय तक गान्धीजी का जीवन प्रनवरत कर्म का जीवन था, जिसके परिणामों के वारे में वह सर्वथा श्रनासक्त थे। हो सकता है कि भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर वह ग़कट हुए हों, जब देशवासी--कम से कम ग्रांशिक रूप से--उस व्यवित रो नयी ग्राशा का सन्देश सुनने के लिए तैयार हों जो कि जाति के श्रेष्ठ गुणो का साकार पूज था। गान्धीजी ने समुचे राष्ट्र के जीवन पर कई दिशाओं मे प्रभाव डाला और साधारण जीवों को भी वीर नायक बना दिया।

गान्धीजी की प्रतिभा ने भारतीयों को एक नये प्रकार की स्वाधीनता दिलायी जिसे उन्होंने ग्रपने लम्बे इतिहास में पहलें कभी नहीं जाना था। उनकी नयी ग्रान्दोलन-परिपाटी ने देश के ग़रीब से ग़रीब नर-नारियों को स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेंने की ग्रौर उसके साथ एकप्राण होने की शक्ति दी। एक समूची पीढ़ी पर उनका व्यक्तित्व छाया रहा—केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं विल्क जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। भारत में राजनीति कभी धर्म से बहुत दूर नहीं रहीं, क्योंक जनता के जीवन पर धर्म की गहरी छाप रही है, चाहे व्यवहार गें धर्म कितना ही क्षीण नयों न रहा हो। गान्धीजी ने भारत की समस्यात्रों को नयी दृष्टि से देखा। वह हमेशा किसी छोटी-सी बात को लेकर ग्रारम्भ करते थे। चम्पारन, खेड़ा, डांडी का नमक-सत्याग्रह, सब इसी के उदाहरण है। ग्राज यह देख कर ग्रचम्भा होता है कि ग्रतीत के जो विजेता डेढ़ सौ वर्ष से ग्रधिक इस देश पर शासन करते रहें, ग्रन्त में मित्रभाव से चले गये; इस ग्रास्चर्य को पटित करने का श्रेय मुख्यतया महात्मा गान्धी को ही है।

राजनीति साधारणतया मानव स्वभाव के श्रेष्ठ गुणों को नहीं उभारती; श्रौर राजनीतिक दलों में कालात्तर में फूट होती ही है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ श्रौर श्राकांक्षाश्रों में रांघर्ष होने लगता है जिसे मिटाना श्रादशों या सिद्धान्तों के विरोध दूर करने से भी श्रिषक दुष्कर होता है। भारतवासियों में भी दलवन्दी की प्रवृत्ति संसार की किसी श्रन्य जाति से कम नहीं है; किन्तु दक्षिण श्रफ़ीका से स्थानीय ख्यातिमात्र लेकर श्राये एक ग्रत्यत्त साधारण दीखने वाले व्यक्ति ने न केवल विभिन्न स्वार्थों के विरोध को शान्त कर दिया बल्कि सब को एकता के सूत्र में बाँध कर एक महान् राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया, जिसके बीर योद्धा उच्च या शिक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सर्व-साधारण से भरती किये हुए लोग थे। नि:स्यार्थ कर्म, उनित श्रौर कर्म के सम्पूर्ण सामंजस्य श्रौर सेवा के जीवन का देश पर इतना गहरा श्रौर व्यापक प्रभाय पड़ा जो कदाचित् विश्व के इतिहास में श्रतुलनीय है। राजनीति में गान्धीजी सूर्य की भाँति छायाहीन देदीप्यमान थे, या ग्रगर उनकी छाया थी भी तो नये स्वस्य जीवन के निवास में कभी बाधक नहीं थी। यह भारत का सौभाग्य है कि देश के स्वाधीन होने पर नये लोकतन्त्र को गान्धीजी जवाहरलाल श्रौर वल्लभभाई जैसे दो ग्रसाधारण योग्य नेता दे सके। इन दोनों ने देश की जो सेवा की है, उसके साथ श्राज की ग्रपेक्षा भावी पीढ़ियाँ ही समुच्चित न्याय कर सकेंगी। स्वाधीनता का दाय कम भारी नहीं था; लेकिन गान्धीजी के इन दोनों शिष्यों की लगन श्रौर दूरवृष्टि ने ही तूफ़ान में राष्ट्र-पोत को सँभाला ग्रौर शान्ति के नये तीर पर लगाया। स्वाधीनता-श्रान्दोलन का वास्तविक ग्रारम्भ ग्रगर जनवरी १९१५ में गान्धीजी के भारत श्रागरमन के साथ हुग्रा, तो उसका वास्तविक ग्रन्त भी जनवरी १९४६ में, गान्धीजी के कर्म-क्षेत्र से उठ जाने पर, हुग्रा। संग्राम का पूरा नृक्शा जन्ही का तैयार किया हुग्रा था, श्रीर उसकी प्रेरणा भी वही थे। महात्माजी के व्यक्तित्व की प्रवल शनित

ने ही उनके अनुयायियों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार ठीक पदो पर तैनात किया ! पिछले तीस वर्षों का इतिहास गान्धीजी के नेतृत्व का और उसके अनुवासन में उनके दो प्रमुख शिष्यों के विकास का, इतिहास है। महात्माजी की इहलीला के साथ-साथ देश के इतिहास का एक उज्ज्वल परिच्छेद भी समाप्त हुआ। गान्धीजी जैसे नेता बार-बार नहीं जन्मते, और निरी नैतिक प्रेरणा के सहारे एक समूचे राष्ट्र को लग्बे युद्ध और कठोर यातनाथों के पार विजय तक पहुँचा देने के दृश्य रोज नहीं देखे जाते। मागवता का एक साधारण साँचा है, और भारतवासी भी उसी में दते हैं। राजनीतिक दल प्राय. शक्ति-लाभ की सगठित लालसा मात्र होते हैं, जिनमें सिद्धान्तों और नीतियों की आड में व्यक्तिगत स्वार्थ पनपते हैं। महात्माजी के उठ जाने से जवाहरलालजी के कन्धों पर एक बहुत बड़ा दायित्व आ पड़ा हैं। गान्धीजी ने एक विशेष राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए जो विराट् राजनीतिक यन्त्र गढ़ा था, उसे उतना ही सुद्ध और गतिशील बनाये रखने के तिए जवाहरलाल को अपनी पूरी शक्ति और राजनीतिक प्रतिभा लगा देनी होगी। जैसा कि गान्धीजी सदैव कहते थे, जनता की रोवा ही असल चीज है और लोकतन्त्र के सिद्धान्त और व्यवहार उसी से सार्थक बनते हैं।



## साहित्यिक और पत्रकार

जवाहरलाल का साहित्यिक लेखन प्रायः विभिन्न जेलो में बितायी हुई लम्बी भ्रवधि में ही हुगा । उस श्रनिच्छित अवकाश में उनकी सहज जिज्ञासा और तीव बुद्धि को उत्तेजना मिली कि वह मानवी सभ्यता के लम्बे इतिहास का पर्य-वलोकन करे और साथ ही साथ ग्रपने तुफानी जीवन के उतार-चढाव का विश्लेषण भी ! एकाकी जीवन बहधा श्राध्या-त्मिक जिज्ञासा को उभारता है, ग्रौर मानव का मन वस्तुन्नो ग्रौर परिस्थितियों को एक तटस्थ दूरी से देखने लगता है। ऐसे प्रकाश के क्षणों मे चेतना मानो कही दूर से ग्रायी हुई विशद्ध ग्रौर प्रखर श्रन्तर्दिण्ट से प्रेरित होती है । प्रत्येक रचना-शील प्रतिभा को कभी न कभी ऐसा अनुभव होता है; और तब वह स्वय अपनी कृति को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह उसकी सारी सीमाओं के पार किसी ज्ञानातीत अपर सत्य से आयी हुई जान पड़ती है। एक अत्यन्त संवेदनाशील और सहज शब्द-कोनहल रखने वाले लेखक के रूप में जवाहरलाल जी ने भी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है। जनका लेखन मेंजा हुआ और बैंली प्रवाहमयी है; उसमे प्रसाद भी है भीर निष्ठा भी । कभी-कभी उनका लेखन ग्रत्यन्त भावना-सकुल हो उठता है। वह ग्रपने भीतर देखने से ग्रौर ग्रात्म-विश्लेषण करने से घबराते नहीं । इसलिए उनके बिना तैयारी के भाषणों से उनकी लिखित रचनाएँ सर्वथा भिन्न होती है ग्रोर साहित्यिक लालित्य से युक्त होती है। उनमे ग्रलंकार कम होता है ग्रौर शब्दों का श्रनायास प्रवाह उनके विचारों को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है। किसी दूसरे और श्रधिक श्रवकाश के युग में जवाहरलाल अंग्रेज़ी के लेखक के रूप में बहुत ऊँचा स्थान पा सकते, क्योंकि मानवी भावनाओं के नीचे जाकर मानव के कार्य-व्यापारों की मूल प्रेरणाश्रों का अध्ययन कर सकने के लिए उनके पास शिक्षा-दीक्षा भी है श्रीर संवेदना तथा श्रन्तर्दृष्टि भी। वह इन गुणों को वार-बार अपने ही आन्तरिक जीवन के विवेचन में लगाते हैं और उसका एक सुन्दर और सहज चित्र उपस्थित करते हैं।

जवाहरलाल बहुत पढते हैं, या कम से कम अपने नये पद का दायित्य-भार लेने के सगय तक पढ़ते थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का उनका ज्ञान विस्तीण भी है और गम्भीर भी। यूरोप तथा अमेरिका के मुख्य साहित्यिक या कलात्मक आन्दोलनों और हलचलों से वह प्रच्छी तरह परिचित है। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरिचन्द, गान्धी जी और अन्य अनेक राजनीतिक नेताओं की भाँति जवाहरलाल ने भी चिन्तन, विश्राम और गार्मिक लेखन के लिए जेल-जीवन का सदुपयोग किया है। वन्दी-जीवन के विषय में उन्होंने अपने विचारपूर्ण ढंग से लिखा है:

"जेल में मानों काल का स्वभाव बदल जाता है। वर्त्तमान मानो नहीं रहता, क्योंकि ऐसी कोई भावना या संवेदना ही नहीं रहती जो कि अतीत से अलग उसका बोध कराये। यहाँ तक कि बाहर के गतिशील, जीते और मरते जगत् के समाचारों में भी एक सपने की सी असारता, जड़ता और परिवर्तनहीनता आ जाती है। बाहर का निरपेक्ष काल अपना अस्तित्व खो देता है। व्यक्ति की चेतना ही बनी रहती है लेकिन वह भी एक निचले स्तर पर। केवल कभी-कभी विचार की तीव्रता उसे वर्त्तमान से ऊपर उठा कर अतीत में या भविष्य में एक वास्तविकता का बोध कराती है।

"ग्रतीत में एक स्थिरता ग्रीर स्थायित्व होता है, वह बदल नहीं सकता ग्रीर मानों शाश्यत होता है; जैसे कि कोई चित्र या कि पत्थर या काँसे की मूित । वर्त्तमान के तूफ़ान ग्रीर उथल-पुथल से श्रप्रभायित वह ग्रपनी शान्ति ग्रीर शालीनता बनाये रहता है, ग्रीर दुखी ग्रात्मा ग्रीर पीड़ित मानस को ग्रपनी चिर शान्तिमय समाधि-गुफा में शरण लेने के लिए ग्राकिवत करता है। वहाँ शान्ति है, सुरक्षा है, ग्रीर एक ग्राध्यात्मिक भाव का भी ग्राभास मिल सकता है।

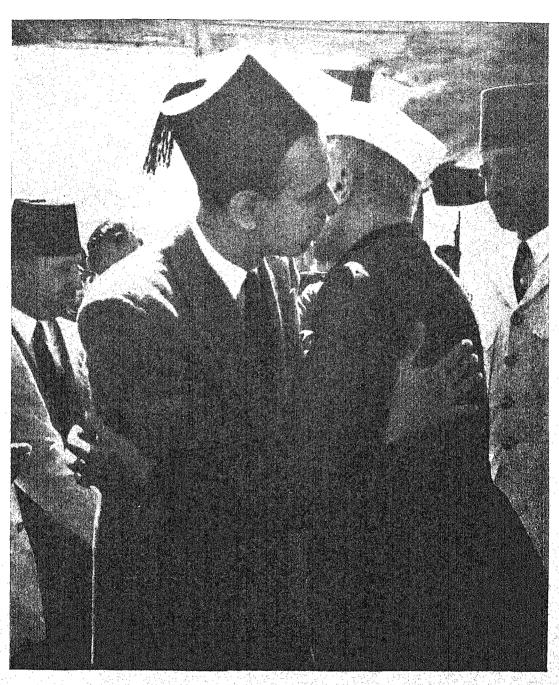

आज़म पाशा से भेंट पंडित नेहरू काहिरा में अरब लीग के प्रधानमन्त्री आजमपाशा से गले मिल रहे हैं।



मेरठ कांग्रेस में

श्री नारायण राव दुलकर्णी के सौजन्य से ७४

"लेकिन वह जीवन नहीं है, जब तक कि हम उसके और वर्तमान के संघर्ष और समस्याओं के बीच की आवश्यक कड़ी न खोज निकालें। वह मानों 'कला के लिए कला' है, जिसमें वह तीव्रता और कर्म-प्रेरणा नहीं है जो कि जीवन का सार है। उस तीव्रता और प्रेरणा के बिना आशा और जीवन धीरे-धीरे बूँद-बूँद वह जाता है, और व्यक्ति अनस्तित्व में लीन हो जाता है।"

जवाहरलाल मानों जीवन का प्रत्यवलोकन एक ऐसे दृष्टिकोण से कर रहे हों, जिसमें केवल भारत का ही नहीं विलक अपनी आत्मा का भी शोध है।

सन् १६१६ में जवाहरलाल की वरयात्रा की स्पेशल ट्रेन में इलाहाबाद से दिल्ली जाने का निमन्त्रण मुभे श्रव तक .याद श्राता है। विवाह प्रचलित रीति के श्रनुसार माता-पिता ने ही निच्चित किया था, और जवाहरलाल ने श्रपना दायित्व स्वीकार कर लिया था। यह वात उनकी कल्पना में नहीं श्रायी थी कि उनका विवाह कुछ श्रसाधारण होगा, क्योंकि उनका जीवन सदैव सूक्ष्म परिस्थितियों से ही गुजरता रहा। जेल में लिखी हुई श्रपनी श्रात्मकथा का समर्पण उन्होंने किया है "कमला को — जिसकी श्रव याद ही रह गयी है"। 'भारत का शोध' ('हिन्दुस्तान की कहानी') के एक मार्मिक परिच्छेद में जवाहरलाल ने विवाह के बीस वर्ष बाद बाडेनवाइलर के स्वास्थ्य-भवन में श्रन्तिम सांसें लेती हुई कमला जी के साथ श्रपनी श्रन्तिम भेंट का वर्णन किया है। ४ सितम्बर १९३५ को वह श्रत्मोड़ा जेल से रिहा किये गये, श्रीर रिहाई के पाँच दिनों के भीतर वह कमला जी के पास पहुँच गये। वह लिखते हैं:

"हमारे विवाह के लगभग बीस वर्ष बीत चुके थे, फिर भी न जाने कितनी बार में उसके मन ग्रौर ग्रात्मा के नये रूपों को देख कर ग्रचम्भे में ग्राया था।....मुफे श्रकसर सन्देह भी होता था कि मैंने उसे पहचाना भी या नहीं। उसमें परियों जैसी भेदभरी बातें थीं जो सच्ची होते हुए भी ऐसी थीं कि उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता। कभी-कभी उसकी ग्रांखों में भांकता हुग्रा मैं पाता कि मेरे सामने एक ग्रजनबी खड़ा है।"

जवाहरलाल जैसे गम्भीर भावना वाले व्यक्ति के लिए कमला जी के चले जाने से बन जाने वाला शून्य ग्रसहा होना ही स्वाभाविक है। विवाह के ग्रल्प काल बाद ही वह कियात्मक राजनीति के भँवर में श्रा गये, श्रौर विवाहित जीवन के बीस वर्ष ग्रानिवार्य वियोग के श्रन्तरालों से भरे हुए रहे। त्याग, निराशा, कष्ट ग्रौर खतरा गान्धी जी की राजनीति में निहित ही था। जवाहरलाल ने स्वयं कमला जी का चित्र इन शब्दों में खींचा है:

"कुछ थोड़ी-सी स्कूली तालीम के श्रलावा उसे कायदे से किक्षा नहीं मिली थी। उसका दिमाग किक्षा की पगडंडियों में से होकर नहीं गुजरा था। हमारे यहाँ वह एक भोली लड़की की तरह आयी और जाहिरा उसमें कोई ऐसी जिंदलताएँ नहीं थीं जो श्राजकल ग्राम तौर से मिलती हैं। चेहरा तो उसका लड़कियों जैसा बरावर बना रहा, लेकिन जब वह सयानी होकर औरत हुई तब उसकी ग्रांखों में एक गहराई, एक ज्योति, श्रा ग्रायी श्रीर इस बात की सूचक थी कि इन शान्त सरोवरों के पीछे तूफान चल रहा है। वह नयी रोशनी की लड़कियों जैसी न थी; न तो उसमें वे श्रादतें थीं न वह चंचलता थी। फिर भी नये तरीकों में वह काफी श्रासानी से घुल-मिल जाती थी। दरश्रस्त वह एक हिन्दुस्तानी और खास तौर पर कश्मीरी लड़की थी। चैतन्य श्रौर गर्वीली, बच्चों जैसी श्रौर बड़ों जैसी, बेवकूफ़ श्रौर चतुर। श्रजनबी लोगों से श्रौर उनसे जिन्हें वह पसन्द नहीं किया करती थी, यह संकोच करती, लेकिन जिन्हें वह जानती श्रौर पसन्द करती थी उनसे वह जी खोल कर मिलती श्रौर उनके सामने उसकी खुवी फूटी पड़ती थी। चाहे जो शख्स हो, उसके बारे में वह फट श्रपनी राय कायम कर लेती। यह राय उसकी हमेशा सही न होती, श्रौर न हमेशा वह इसाफ़ की नीव पर बनी होती, लेकिन श्रमनी इस सहज पसन्द या विरोध पर वह दृह रहती। उसमें कपट नाम को भी न था। श्रगर वह किसी व्यक्ति को नापसन्द करती श्रौर यह बात जाहिर हो जाती, तो वह उसे छिमाने की कोशिश न करती। कोशिश भी करती तो शायद वह इसमें कामयाव न होती। मुम्में ऐसे इनसान कम मिले हैं जिन्होंने मुमपर श्रमनी साफ़ दिली का वैसा प्रभाव डाला हो जैसा कि उसने डाला था।

"रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक की चित्रा की तरह वह मुफसे यह कहती जान पड़ती थीं 'मैं चित्रा' हूँ, देवी नहीं हूँ कि मेरी पूजा की जाय। अगर तुम खतरे और साहस के रास्ते में मुर्भ अपने साथ रखना मंजूर करते हो, तो तुम मेरे ग्रसनी ग्रात्मा को पहचानोगे।' लेकिन उसने यह वात मुफरो शब्दों से नही कही। धीरे-धीरे यह सन्देगा मै उसकी ग्रांखो गे पढ पाया।"

ऐसे अवतरणों में दीखता है कि जवाहरलाल अपने भाव-जगत् के सघषों का वर्णन किस कुंघलता ग्रोर वाक्-ानुर्य के साथ कर सकते हैं। अपने मन की चिर-परिवर्तित दशाओं का भी वह सुन्दर और सहज वर्णन कर सकते हैं। उनका लेखन बहुमुली होते हुए भी अनियमित रहा है। किवता के लिए स्थायी प्रेम रहते हुए भी उन्होंने उसे कभी लिखने का यत्न किया नहीं जान पड़ता। उन्होंने कर्म के द्वारा जात्म-दर्शन का मार्ग ही चुना था, और सन् १६१६ के प्रन्तिम दिनों में गान्धी जी से भेट होने पर उनमें जो गहरा आध्यात्मिक परिवर्त्तन हुमा उनके लिए वह अनजाने भीतर ही भीतर तैयारी करते रहे थे। गान्धी जी की भेट से उनकी अन्तरात्मा के बन्धन खुल गये, और वह अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह से दीप्त हो उठी। तब से उनका जीवन एक अपूर्व शोभा-यात्रा ही रहा है, चाहे लेखन के क्षेत्र में या राजनीति में, या स्वतन्त्रता-संगम के एक सैनिक के रूप में, या कि भारत के पहले प्रधान मन्त्री की हैसियत से एक गतिमान जन-नेता के रूप में। सन् १६२६ में काँग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर गान्धी जी ने ठीक ही कहा था कि वह स्फटिक की तरह शुद्ध है और उनकी सत्य-निग्ठा सन्देह से परे हे। यह सत्य-निग्ठा ही उनके लेखन और उनके जीवन का संवादी स्वर है।

श्रन्य राजनीतिकों की भाँति जवाहरलाल ने भी बहुत-सा ऐसा विविध लेखन किया है जो कि किसी विशेष साम-यिक उद्देश्य से प्रेरित रहा है।

मुक्ते इलाहाबाद के 'इंडिपेडेट' के दिन श्रच्छी तरह बाद है, जब जवाहरलाल, सम्पादक सैयद हुसेन श्रोर में रोज ज्ञाम को भोजन के बाद 'इंडिपेडेट' के दफ़्तर में जाया करते थे। तब मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर "श्रानन्द-भवन" में ठहरा था। 'इंडिपेडेट' नेहरू परिवार का पत्रकार-जगत् में पहला जोखिम था। इसका प्रारम्भ पंडित मोतीलाल नेहरू ने ६ फ़रवरी १६१६ को वसन्त पंचमी के दिन किया। उसका मुख्य उद्देश्य था उस समय के सर्वज्ञितमान् दैनिक 'लीडर' की नरम राजनीति का विरोध। 'लीडर' इलाहाबाद से स्वर्गीय श्री चिन्तामणि के तेजस्वी सम्पादन में निकलता था। चिन्तामणि कट्टर लिबरल थे। ग्रीर गोखले तथा श्रीनिवास जास्त्री की भाँति उनका यह मत था कि भारत का भाग्य त्रितानी संरक्षण में ही सुरक्षित रूप से चमकेगा। 'लीडर' ग्रसन्दिग्ध रूप से युक्तप्रान्त का सबसे प्रभावशाली पत्र था, ग्रीर श्री चिन्तामणि का देहाबसान होने तक उसकी धाक जमी रही। स्वर्गीय सैयद हुसेन के सम्पादन ग्रीर देख-रेख में 'इंडिपेडेंट' केवल दो वर्ष चला। सैयद हुसेन रूपवान्यों के बढ़ते हुए जुल्म के कारण 'इंडिपेडेंट' का प्रकाशन बन्द करना पड़ा।

जवाहरलाल सिद्धहस्त पत्रकार है और उन्होंने वर्षों तक नियमित रूप से अनेक प्रकार के पत्रों के लिए लिखा है। अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही वह पत्रों के प्रवर्तक, संचालक और व्यवस्थापक रहते आये है। लखनऊ के 'नेशनल हेरल्ड' ने पिछले कई वर्षों से उनका स्नेह और संरक्षण पाया है। किन्तु पत्रकारों का लेखन स्वभावतया अस्थायी होता है और गान्धी जी तथा जवाहरलाल का लेखन भी इसका अपवाद नहीं हो सका। जवाहरलाल का इस ढंग का लेखन मात्रा में प्रचुर और वस्तु की वृष्टि से सामयिक रहा; लेकिन न तो गान्धीजी की भाँति नियमित और लगातार रहा, न उस ऊँचे तल पर। गान्धी जी गुजराती, हिन्दी, और अंग्रेजी तीनों भाषात्रों के ग्रद्धितीय पत्रकार थे। मानवी जवोग के इस सीमित क्षेत्र में भी उन जैसा फिर कोई होगा, इसमें सन्देह है। गान्धी जी जो कुछ लिखते वह देश की हर भाषा में और हर प्रकार के पत्रों में अनूदित हो कर छपता। उनके जीवन की भाँति ही उनका लेखन भी अत्यन्त ईमानदारी का और सत्य-परायण रहा। वह अत्यन्त संक्षेप में केवल काम की बात कहते; शब्दाडम्बर की प्रचलित शैली के वह बिल्कुल अपवाद थे और अपने विभिन्न पत्रों का—अंग्रेजी के 'यंग इंडिया' गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी के 'नव जीवन' और 'हरिजन' का—संचालन उन्होंने जिस ढंग से और जिस स्तर पर किया वह उनके चरित्र का प्रतिबिम्ब है और उनके समय-यापन के कड़े नियम को सुचित करता है।

## वका

पंडित नेहरू का अग्रेजी शब्द-भड़ार बहुत बड़ा है। लेकिन बड़ी-बड़ी सभाक्षों में या रेडियो पर हिन्द्स्तानी में भाषण देते समय वह एक सक्चित भडार से ही काम लेटे हैं। उनकी वाणी मधर, कोमल और सम है, यद्यपि कभी-कभी वह तीव भावना का वर्णन करते है। उसमे उच्च कोटि की वस्तुत्व शक्ति के गुण नहीं है। इसके अलावा उनकी एक श्रीर भी कठिनाई है। वह यह कि जहाँ उनकी मातुभाषा फ़ारसी भुकाव वाली हिन्द्स्तानी यानी उर्द कही जा सकती है, वहाँ ग्राज भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञों से सस्कृतमयी हिन्दुस्तानी श्रर्थात् हिन्दी की श्रपेक्षा होती है। फलतः जवाहरलाल के हिन्दुस्तानी भाषणों में भाषा-प्रवाह समान ग्रोर सहज नहीं होता, ग्रौर उनका भाषण लम्बा ग्रीर विश्वंखल होता है। सरकृत के सीमित ज्ञान के बावजद हिन्दी पर उनका अधिकार उस कोटि का नहीं है जैसा कि अंग्रेजी पर, तथापि उनके व्यक्तित्व फ्रौर उनके विचारों के पारदर्शी खरेपन के कारण, तैयारी की कमी भ्रौर शब्द-चयन के ढीलेपन के दोपों का मार्जन हो जाता है। गान्धी जी का हिन्दी-ज्ञान भी सीमित था, लेकिन वह इस न्युनता का उपाय कर लेते थे बयोकि वह कम से कम शब्दो से काम लेते थे। इसके अलावा उनमे वचन और कर्म का वह सम्पर्ण सामजस्य था जो किसी भी उक्ति को वक्तत्व-कौशल के तल से ऊँवा उठा देता है। सरदार पटेल का भाषा-ज्ञान गान्धी जी या जवाहरलाल दोनों से कम है, लेकिन उत्तमे परिहास स्रोर व्यन्य का दुर्लभ गुण है। उनकी चलती हुई हिन्दी के वाक्य छोटे-छोटे और पैने होते है। वही एक जनता है जिनसे कि मरहम महम्मद अली जिन्ना सचमुच डरते थे, नयोंकि जिन्ना साहब जानते थे कि जहाँ तक दो-ट्क बात करने और लरी-खरी सनाने का प्रश्न है, वहाँ सरदार जब अपना सहज व्यंग्य और कटाक्ष का हथियार सँभालेगे तो जनके सामने कोई नहीं दिक सकता। लच्छेदार व्याख्यानों का जमाना गजर चका है, और भारत भी अपने वक्तत्व-प्रेम के बावजुद नये फैशनो का अभ्यस्त हो गया है । स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के लम्बे-लम्बे धंग्रेजी बाक्यों वाले वक्तत्व का जमाना इतिहास की बात हो गयी है। स्वर्गीय पडित मदनमोहन मालवीय के मधुर शब्दाडम्बर-भरे व्याख्यान श्राज का भारतीय श्रोता नही सूनना चाहेगा। स्वर्गीय श्रीनिवास शास्त्री के भँजे हुए साहित्यिक भाषण, श्री चिन्तामणि या तेजबहादूर सप्र के गक्तिपर्ण प्रयान श्रव कोई श्रसर नही रखते । श्राज जनता साधारण श्रावाज वाले और वक्तत्वशक्ति-रहित राजनीतिशो की वातें भी ध्यान से सुनती है, श्रगर उन्होंने स्वाधीनता-संग्राम में उल्लेखनीय भाग लिया हो ग्रीर ग्रगर उनके वचन ग्रीर कर्म में कुछ सामंजस्य रहा हो। स्वर्गीय सरोजिनी नायडु के कर्ण-मधुर भाषणों को उनकी मुललित पदावली का श्रेय तो दिया जायगा लेकिन उनसे जनता प्रभावित न होगी। श्रीमती एनी बिसेट का वक्तत्व भी गुभ्ते याद है। दिसम्बर १९१५ में जवाहरलाल के साथ भें एक जनसभा में उनका भाषण सुनने गया था। सभा-स्थान इलाहाबाद का थियेटर हाल था जो खचाखच भरा हुन्ना था। पं० मोतीलाल नेहरू श्रीर पं० मदनमोहन गालवीय भी मीजूद थे, लेकिन भीड़ तथा शोर इतना था कि ये दिग्गज भी कायरिस्भ नहीं कर पा रहे थे। भ्रन्त में शोर-गुल और अव्यवस्था के बीच में वृद्धा श्रीमती बिसेट खड़ी हुई। उन्होंने कुछ ही शब्द कहें होगे कि सभा में निःस्तब्यता छा गयी श्रीर एक घंटे तक लोग शान्ति से उनका भाषण सनते रहे। श्रीमती विसेंट का वाककौशल श्रद्भुत था, लेकिन वह दिन अब सदा के लिए चला गया। अब निरे वाक्-चातुर्य का कोई प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक कि लोग यह भी अनुभव न करें कि वक्ता उनके आदर्शों और आशास्त्रों का भी प्रतिनिधि है। गान्धी जी भारत की असंख्य जनता के चैतन भीर भवचेतन विचारों और आकांक्षाओं के ऐसे ही पुंज थे। इसलिए यद्यपि उनकी आवाज कमज़ीर थी भीर वह शायद ही कभी खड़े हो कर बोलते थे तथापि श्रीताओं पर उनके शब्दों का ऐसा श्रसर होता था जैसा कर्दानित ही किसी बड़े रो बड़े वनता का ग्रसर होता हो । उनके शब्दों में ग्रटल निष्ठा की ग्राग होती थी । गोन्धी जी का वक्तरव इसेलिए सर्वोच्च था कि उनकी उपस्थिति मात्र से लाखों जनता न केवल प्रभावित हो जाती थीं बल्कि अपना रवैया भी

नदल देती थी । यह श्रन्ततोगत्वा विचार श्रीर गहरे विश्वास की ही विजय है, विचार श्रोर कर्म के सामंजस्य की विजय । ऐसी दुर्लभ वक्तृत्व-शक्ति इतिहास में इने-गिने लोगों के भाग्य में ही रही है ।

श्रांताओं पर गान्धी जी के सम्मोहन का वर्णन जवाहरलाल ने इस प्रकार किया है:

"...क्यों िक यह जाहिर था कि इस दुक्ले-पतले श्रादमी में फौलाद का श्रंश है, कुछ चट्टान-सा श्रटल जो वज़ी से वज़ी भौतिक शिवत के प्रांग भी गहीं भुकता । प्रांग साधारण मुद्रा, लंगोटी श्रीर नंगे शरीर के बावजूद उनमें एक प्रहज आभिजात्य था जो कि वरवस दूसरों को श्रद्धा-विनत कर देता था। वह स्वयं नम्र श्रीर विनीत रहते थे, लेकिन उनमें गिवत श्रीर श्रविकार था, श्रीर वह इसे जानते हुए ऐसी श्राज्ञापना करते थे जिसे मानना ही पड़ता था। उनकी शान्त गहरी श्रांकों दूसरे व्यक्ति को बाँच कर उसकी गहराई टटोल लेती थी; उनके स्पष्ट स्वर दिल में वैठ जाते थे श्रीर भावना को छूकर जगा देते थे। उनका श्रोता एक व्यक्ति हो या हजार, उनका जादू-भरा शाक्षण सब को छू जाता था श्रीर प्रत्येक को श्रनुभव होता था कि विशेषतः उसी से बात की जा रही है। इस श्रनुभव का बुद्धि से कम सम्बन्ध है, यद्यपि बुद्धि के लिए भी वह मरााला देते थे। लेकिन बुद्धि श्रीर तर्क का स्थान गोण ही होता था। यह सम्मोहन वक्तृत्व के कौशल से या कि लच्छेदार फ़िक़रों के जादू से नहीं किया जाता था, वर्यों उनकी भाषा सर्वदा सीधी-सादी होती थी श्रीर वह सिर्फ़ काम की बात कहते थे; फ़ालतू शब्द का प्रयोग वह शायद ही कभी करते रहे हों। उनकी मोहिनी शक्ति उनके व्यक्तित्व में श्रीर उनके निश्चल खरेपन में ही थी। उनकी बात सुनते हुए हमेशा ऐसा जान पढ़ता था कि उनके भीतर शक्ति का विशाल भंडार भरा हुशा है।"

इस प्रसग में जवाहरलाल ने एल्सीबियाडिस का एक उद्धरण दिया है। ग्रपने गुरु सुकरात के भाषणों का प्रभाव बताते हुए वह कहता है:

"जब हम और किसी को बात करते हुए सुनते हैं, वह चाहे कितना अच्छा बोलने वाला हो पर उसकी वात की जरा भी परवाह नहीं करते । लेकिन जब हम आपकी वात सुनते हैं या जब और कोई पहले की कही हुई आपकी बात को बुहराता है—चाहे कितने ही अटपटे ढंग से, और चाहे सुनने वाले पुरुष या स्त्री या बच्चे हों,—हम विलकुल मुग्ध हो जाते हैं । और जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुभे यह डर न होता कि लोग मुभे पागल समभंगे तो में कसम खा कर कहता कि आपके शब्द मुभ पर कितना असर रखते हैं । . . जब से मैंने उनको बोलते सुना है तब से जैसे मुभे धर्मोन्माद-सा हो रहा है, दिल मुँह को आता है और आँखों से आँसू बहते हैं । और केवल मेरी ही नही, बहुतों की यही हालत है ।

"हाँ, मैंने पेरियलीज और दूसरे बड़े-बड़े बक्ताओं को भी बोलते मुना है, और निस्सन्देह उनके व्यक्तित्व बहुत प्रभावजाली थे, लेकिन मुक्त पर उनका ऐसा असर कभी नहीं हुआ। मुक्ते कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी म्रात्मा में उथल-पुथल मच गयी हो और मुक्ते दीनों से दीन बना गयी हो। लेकिन यह नये बक्ता मुक्ते बार-बार ऐसी मानसिक स्थिति में ले आते हैं जब मैं मनुभव करता हूँ कि अपने जीवन को बिलकूल बदले बिना में नहीं रह सकता।

"एक बात और भी है जो पहले कभी नहीं हुई और जो मेरे साथ स्वाभाविक भी नहीं है। वह है लज्जा की भावना। दुनिया में सुकरात ही एक ऐसा धादमी है जिसके सामने मैं लज्जित होता हूँ। लेकिन उनसे कोई खुटकारा नहीं है। में जानता हूँ कि मुक्ते वही करना चाहिए जो सुकरात कहते हैं, लेकिन उनकी आँखों की ग्रोट होते ही में औरों की तरह हो जाता हूँ। इसलिए मैं भागे हुए दास की तरह उनसे कतराता रहता हूँ। और फिर जब उनसे दुवारा भेंट होती है तब मुक्ते पिछली सब वातें याद था जाती हैं और मैं शर्मिन्दा हो जाता हूँ।....

"मुभी साँप से भी जहरीला कुछ काट गया है। बल्कि संसार का सबसे विषैला जन्तु, जो सीधे हृदय में काटता है या कि मन में—या उसे जो चाहे कह लो !"

सन् १६३० के आरम्भ में भारत में राजनीतिक मानदंडों में आमूल परिवर्तन हो गया था। नेतृत्व उस अंग्रेजी-भाषी प्रबुद्ध-वर्ग के हाथों से चला गया था जो कि कर्म की श्रपेक्षा शब्दों में श्रिष्ठिक विश्वास रखता था, आदर्श के लिए लड़ने की श्रपेक्षा मत-प्रकाशन पर जोर देता था श्रौर जिसकी दिलचस्पी गौण चीजों में ही थी। गान्धी-युग में ऐसे श्राराम-पसन्द राजनीतिकों के लिए कोई स्थान नहीं था।



अखिल एशिया विद्यार्थी सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ, १६४७



जम्मू में सेनिक अफसरा के मेस में



कामनवेत्थ्य के अन्य प्रधान मिन्त्रियों के साथ १० डाउनिंग स्ट्रीट में सामने (बायी आर सें) श्रो लियाकतअली खॉ, मि॰ एटली, डा॰ एवट और पिडत नेहरू

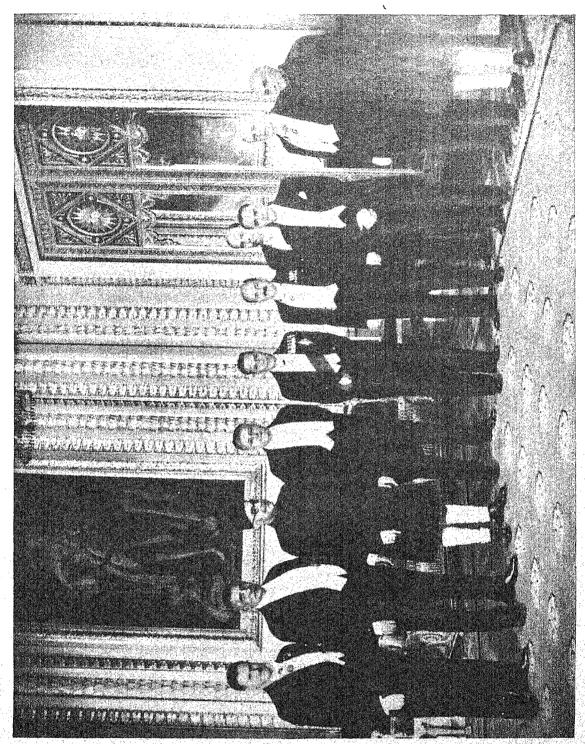

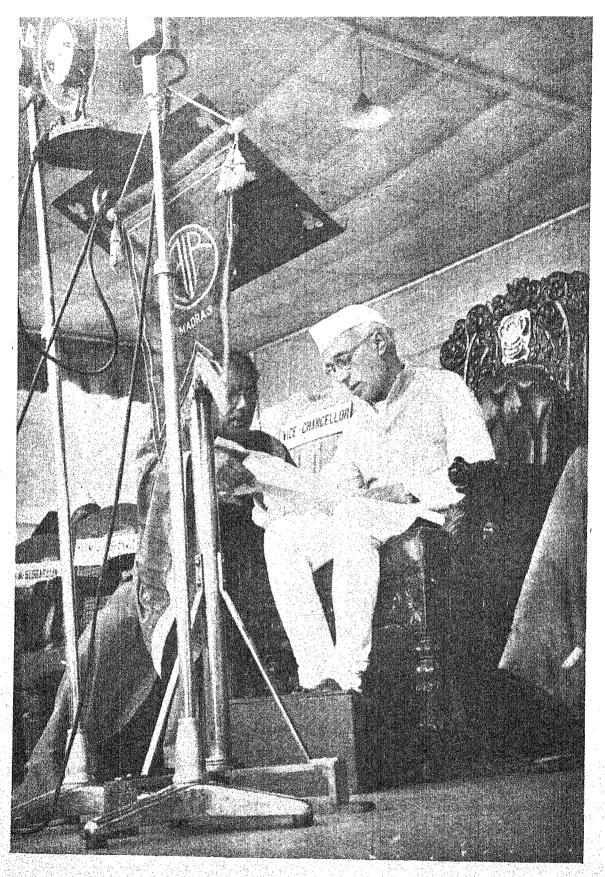

आन्ध्र विश्वविद्यालय में 'जल उपा' के सन्तरण के समय जवाहरलालजी विजगापट्टम पधारे थे। वित्र में उनकी दायों ओर उपकुरूपति डा॰ सी॰ आर॰ रेड्डी हैं। डा॰ टी॰ कामेश्वर राव के सौजन्य से

गानधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व ऐसे ढंग से किया जैसे कभी किसी ने नहीं किया था, ग्रीर जिसमें इस महान् प्राचीन ग्रीर पीड़ित देश की ग्रात्मा की ग्रिभिव्यक्ति होती थी। "वह मानों स्वयं हिन्दुस्तान थे। उनके दोष हिन्दुस्तान के दोष थे। उनकी ग्रवज्ञा कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, बल्कि समुचे राष्ट्र का ग्रापमान था।"

"इसमें ग्रचम्मे की कोई बात नहीं है कि इस ग्रद्भुत सजीव व्यक्ति ने, जिससे ग्रात्मिवश्वास ग्रीर ग्रसाधारण शिवत टपकी पड़ती थी, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता ग्रीर स्वाधीनता चाहता था लेकिन जो इसकी माप सबसे गरीब प्रजा के पैमाने से करता था, भारत के जन-साधारण को मुग्ध कर लिया ग्रीर चुम्बक की तरह ग्रपनी ग्रोर ग्राक्षित किया। उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति ग्रतीत का भविष्य के साथ सम्बन्ध जोड़ता था, ग्रीर दुःखद वर्तमान को जीवन ग्रीर ग्राज्ञा के उस उज्ज्वल भविष्य की केवल एक सीढ़ी बना देता था। ग्रीर ऐसा केवल साधारण जनता के लिए नहीं, बित्र प्रवृद्ध वर्ग के लोगों के लिए भी, यद्यपि उनका मन बहुधा ग्राज्ञित भी रहता था ग्रीर उनके लिए पीढ़ियों से बनी हुई ग्रादतों ग्रीर संस्कारों को बदलना ज्यादा मुश्किल था। इस प्रकार उन्होंने न केवल ग्रपने श्रनुयायियों में बित्र ग्रपने विरोधियों में ग्रीर ऐसे तटस्थ लोगों में भी एक मानसिक कान्ति उत्पन्न कर दी, जो तय न कर पाते थे कि क्या सोचें ग्रीर क्या करें।"

गान्धी जी ने जनता की नाड़ी को ठीक-ठीक पहचाना था। सन् १६१५ में भारत लौट कर उन्होंने चम्पारन श्रीर खेड़ा (वम्बई) के किसानों में सत्याग्रह का सफल प्रयोग भी किया था। जवाहरलाल स्वयं उस समय कर्मरत जीवन के लिए लाक रहे थे। क़ानूनी पेशे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। सन् १६१६ के श्रन्तिम दिनों में उनकी गान्धी जी से भेंट हुई। यह वर्ष हिन्दुओं श्रीर मुसल्मानों में पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र के ग्राधार पर किये गये दूरदिशता-हीन श्रीर घातक समभीते के लिए स्मरणीय रहेगा। इस तथा-कथित साम्प्रदायिक समभीते के दुष्परिणाम का निराकरण मई १६४६ में जाकर हुआ, जब भारतीय नागरिकता को नागरिक के धर्म या सम्प्रदाय से पृथक् श्रिधकार माना गया।

जवाहरलाल युक्त-प्रान्त के प्रतापगढ़ जिले के किसानों के सम्पर्क में आये। जमींदारों की लालच से कुचले हुए उन किसानों ने जवाहरलाल को ध्रपने सुख ग्रीर सुविधा के जीवन से निकाल कर दूखी ग्रीर पीड़ित देहातों की ग्रीर खींचा, जहाँ भारत का जन-साधारण रहता ग्रीर मेहनत करता था। गर्मियों की चिलचिलाती धृप में इस इलाक़ें में भटक कर जवाहरलाल ने ग्रपने देशवासियों की गरीबी श्रौर क्लेश को समभा। उन दिनों किसान हजारों की संख्या में बाबा रामचन्द्र नामक एक किसान नेता के भाषण सूनने के लिए जुटा करते थे। किसानों की तीव अशान्ति के उन दिनों में बाबा रामचन्द्र का नाम बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन जनता का नेतृत्व कभी-कभी बहुत अस्थायी होता है, और बीघ्न ही रामचन्द्र भी श्रपने उच्च पद से गिर गये। श्रवध के किसानों की माँगें काँग्रेस श्रान्दोलन का श्रंग बनीं। जनता के सामने प्रकट होने में जवाहरलाल का संकोच अमरा: मिट गया और शीघ्र ही वह भारत के सबसे श्रीधक बोलने वाले और व्या-ख्यान के लिए चिर-तरपर नेताओं में गिने जाने लगे। उनके संकोच श्रीर मौन के दिन चुक गये। इतना ही नहीं, उनके श्रीता लच्छेदार श्रंग्रेजी भाषा पर मग्ध होने वाले पढे-लिखे शहराती नहीं, बल्कि गरीब श्रनपढ़ किसान हुए, जो कि सीधी और बरी बात ही समक्त सकते थे। इघर सार्वजनिक भाषणों का नया युग भा रहा था, जिसमें गान्धी जी, जवाहरलाल, वल्लभभाई पटेल और अन्य नेता देश की लाख-लाख जनता की इसलिए प्रभावित करते थे कि उनके भाषणी में जनता के ही विचार ग्रौर जनता की माँग मुखर होती थी। देश में घुम-घुम कर ग्रौर निरन्तर भाषण देते हुए स्वयं जवाहरलाल ने 'भारत का शोध' किया, श्रीर देशवासियों पर उनका प्रभाव कालान्तर के साथ बढ़ता ही गया है। वह जनता पर अपने प्रभाव को जानते हैं, उनकी मनोदशा को समभते हैं और उनकी दिस्ता और बेबसी को महसूस करते हैं। वह कभी रुष्ट ग्रीर ग्रधीर भी हो उठते हैं, लेकिन जनता उनके स्वभाव को ग्रीर उनके स्नेह को जानती है। वह उनकी बात सदा न भी समभे तो भी उनके जोश से प्रभावित होती है और प्रेरणा पाती है। प्रबुद्ध वर्ग के लीग उनके भाषणों की बहुलता श्रीर तीखेपन से चिकत हो सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनमें श्रीर जनता में कैसा सूक्ष्म श्रीर गहरा सम्बन्ध है।

जवाहरलाल और जनता की यह सहज सहानुभूति एक आश्चर्यजनक चस्तु है और बहुत-से लोगों को श्रचम्भा होता है कि यह सुसंस्कृत और शालीन व्यक्ति कैसे गरीब और अशिक्षित लोगों की भीड़ में प्रसन्न रह सकता है। जवाहरलाल ने स्वयं इसका विवेचन करते हुए कहा है: "मुफ्तमें बहुत-सी वातों का श्रहंकार है ही, लेकिन सरल जनों की इस भीड़ के सामने श्रहंकार का कोई सवाल ही नहीं उठता । उनमें कोई दिखावा या बनावट नहीं होती, जैसे कि श्रपने को उनसे श्रच्छा समफने वाले मध्यवर्गीय लोगों में होती है। वे मूढ़ तो होते हैं, श्रीर व्यक्ति-रूप में दिलचस्प नहीं होते; लेकिन समूह के रूप में वे एक गहरी करणा श्रीर श्रासन दुर्घटना की भावना जगाते हैं।"

जनता से मिलने वाली प्रशंसा ग्रस्थायी होती है, ग्रीर बहुत जल्बी उबाने वाली भी। साघारण जन के प्रति गान्धी जी ग्रथवा जवाहरलाल के प्रेम का इस सार्वजिनक प्रशंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। जवाहरलाल के लिए जनता का सम्पर्क एक नया ग्रन्थान था ग्रीर प्रतापगढ़ के किसानों ने उनकी शिक्षा का एक नया ग्रध्याय ग्रारम्भ किया। इस शती के तीसरे दशाव्द में देश के राजनीतिक जीवन को गान्धी जी की सबसे बड़ी देन यह थी कि उन्होंने नेतृत्व के प्राकांधी सब लोगों को शिक्षाया कि थारत के सात लाख ग्रामों में जाकर जनता से सम्पर्क क़ायम करें। शहरों के पढ़े-लिखे लोग ग्रसल में इन देहातियों के उपजीवी थे। केम्ब्रिज का संकोची युवक भी ग्रपना संकोच छोड़कर देहात के लोगों से हिल-मिल गया ग्रीर दिन में दस-बारह देहाती सभाग्रों में भाषण देना उसके लिए साधारण बात हो गयी। उसने जन-सम्पर्क के मजे को, जनता को ग्रभावित करने की शवित को, पहचान लिया। जैसा कि जवाहरलाल ने लिखा है:

''में धीरे-धीर जन-मानस को, शहर के लोगों और देहातियों के भेद को समभने लगा। बड़ी-बड़ी सभाओं की धूल और बेब्रारामी और ठेलमठेल का मुस्ते अभ्यास हो गया, यद्यपि उनमें अनुशासन की कमी पर कभी-कभी मुभ्ते बहुत भूँ भलाहट होती थी। और तब से कभी-कभी मुभ्ते उत्तेजित और विरोधी भीड़ का भी सामना करना पड़ा है जिस में कभी-कभी उत्तेजना इतनी तीन्न होती थी कि जरा-सी चिनगारी से आग भड़क उठने का डर हो, लेकिन ऐसे अवसरों पर मेरे प्रारम्भिक अनुभव ने और उससे पाये हुए आत्म-विश्वास ने मेरी मदद की है। मैं सदा विश्वास-पूर्वक भीड़ में जा धुसता हूँ और अब तक मुभ्ते सदैव विनय और सम्मान ही मिला है, भले ही भीड़ मुभ्ते सहमत न रही हो। लेकिन भीड़ का स्वभाव अविश्वसनीय होता है और भविष्य में भिन्न अनुभव भी हो सकता है।

"में भीड़ की ग्रोर ग्रीर भीड़ मेरी ग्रोर श्राकृष्ट होती, लेकिन में कभी भीड़ में नहीं खोया ग्रीर हमेशा ग्राप्त पार्यवय को महसूस करता रहा। एक मानसिक दूरी से मैं उसे श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखता ग्रीर हमेशा श्रारचर्य करता कि ग्रपने ग्रास-पास की हजारों जनता से ग्रादतों, इच्छाग्रों ग्रीर दृष्टिकोण में सर्वथा भिन्न होकर भी मैं कैसे उनकी सद्भावना ग्रीर विश्वास प्राप्त कर सकता हूँ। क्या इसलिए कि वे गुफ्ते जो में हूँ, उससे भिन्न सम्भते हैं? ग्रार वे मुफ्ते ग्रिविक श्रच्छी तरह जानते तो भी क्या ऐसे ही रहते? क्या मैं घोले में उनकी सद्भावना पा रहा हूँ? मैं उनके प्रति सच्चा होने की पूरी कोशिश करता; कभी-कभी रूखे ढंग से पेश ग्राता ग्रीर उनके विश्वासों ग्रीर रीति-रस्मों की कटु ग्रालोचना भी करता, लेकिन वह मेरी हर बात सह लेते। लेकिन फिर भी मेरे मन से यह विचार न जाता कि उनका मेरे प्रति स्नेह, जैसा में हूँ वैसे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि मेरे एक किल्पत रूप के लिए है। यह मिथ्या कल्पना कब तक बनी रहेगी? ग्रीर क्यों बनी रहे ? ग्रीर जब वह खंडित होगी ग्रीर वे यथार्थ रूप देखेंगे, तब ?"

जन-यान्दोलनकारी के रूप में जवाहरलाल के कर्मों का श्रध्ययन करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि वह ऐसी भाषा ही बोलते थे कि जो देश में ग्रधिक से ग्रधिक लोग समक्ष सकें। गान्धी जी अथवा सरदार पटेल की अपेक्षा उनकी भाषा ग्रधिक मँजी हुई होती थी। उनके भाषण ग्रधिक लम्बे भी होते थे। नेता के रूप में या भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में जवाहरलाल सदैव बड़ी से बड़ी सभागों के सामने जाने को प्रस्तुत रहे हैं। लेकिन वह बकता नहीं हैं। उनके स्वर ग्रौर उनके बोलने का ढंग बातचीत का ही हैं। उनके भाषण का प्रभाव होता है तो उनकी ईमानदारी के कारण श्रौर छोटी-छोटी वातों को भी बौद्धिक विश्लेषण के तल पर उठा ले जाने के उनके ढंग के कारण। वह इतने ग्रधिक भाषण देते हैं, ग्रौर प्रायः बिना तैयारी या लिखित सामग्री के, कि आश्चर्य होता है वह कैसे ऐसी मार्मिक ग्रौर महत्त्व की वातें कह जाते हैं। उनके बोलने में एक ग्रौर भी विशेषता है। उनके विचार उनके शब्दों से बहुत ग्रधिक तेजी से चलते हैं, ग्रौर इसलिए उनके भाषणों के छपे हुए बृत्तान्त पढ़ने से उनमें श्रावृत्ति ग्रौर विष्णुखलता दीखती है। ऐसा जान पड़ता है कि वक्ता को बीच-बीच में नगी बातें याद श्राती जा रही हैं जिसे वह पहले भूल गये थे, ग्रौर इसी से भाषण में तारतम्य नहीं रहा है।

जन-सभायों में ही पंडित जी मानो यनुकूल वातावरण में होते हैं। जनता से बात करते हुए, उनके विचार पढ़ते हए श्रोर उनकी भावना को भाँपते हुए मानो उनकी प्रतिभा जाग उठती है। उनकी बढती हुई उत्तेजना से जान पडता है कि जनता के साथ उनके सम्बन्ध की एक नयी कडी तेयार हो रही है । मैने यह भी लक्ष्य किया है कि ऐसे गवसरी पर जवाहरलात शारीरिक क्लेश सौर पीडा को भूल जाते है। प्रधान गन्त्री के रूप मे वह प्रपने सम-पदस्थ दूसरे देश के गेताप्रो से क्वाचित् अधिक बोलते हैं। वह यह जानते है कि विशाल देश के प्रधान मन्त्री को प्रपनी बात तोलनी चाहिए। जेसा कि इतना अविक ग्रोर प्रत्युत्पन्न भाषण करने पर अधिक से अधिक प्रतिभावान् व्यक्ति के लिए भी सम्भव नहीं होता। लेकिन जनता के साथ उनका सम्बन्ध उनके राजनीतिक जीवन का ऐसा प्रभिन्न यग है कि वह भीड के बीच गे ही प्रधिक मुनत भौर सहज भाव से बातचीत कर सकते है । सार्वजनिक भाषणो में साहित्यिक बारीकियों के तिए कम गुजा-इश रहती है, लेकिन जवाहरलाल शब्द-संगीत के बारे में बहुत सजग रहते है। जब्दो पर उनका श्रधिकार उनके लेखन से प्रगाणित होता है। जिस व्यक्ति को बार-बार गम्भीर विचारपूर्ण भाषण देना पडता है उसके लिए भाषण सहज नहीं होता, भ्रोर जवाहरलाल पर इसका जोर पडता है। लेकिन ऐसे स्नायविक तनाव के विना वक्तुत्व निसरता भी नही। शब्द श्रीर वाक्य मन में दोड़ने लगते हैं प्रीर तनाव तभी दूर होता है जब भाषण समाप्त हो जाय। सुसगिठत वाक्यों के प्रवाह से उस तनाव से मनित होती है। उन इने-गिने अवसरो पर जब जनाहरलाल जी को लिखित भाषण देने पडते है, उनकी रचना में वह कलात्पकता और शालीनता प्रकट होती है जो जवाहरलाल के स्वभाव का एक अग है। ऐसे भाषणी का एक उदाहरण उनका वह भ्रभिभाषण है जो ३० जनवरी १८४८ को हिन्देशिया-सम्मेलन के सामने दिया गया था:

"हम पूर्व की प्राचीन सभ्यता के भी और पश्चिम की गतिशील सभ्यता के भी प्रतिनिधि है। राजनीति में हम विशेष एप से स्वाधीनता और लोकतन्त्र की उस भागना के प्रतीक है जो नये एशिया की एक महत्त्वपूर्ण निशेषता है। इतिहास का लम्बा विस्तार मेरी दृष्टि के सामने एशिया के विभिन्न देशों के उत्थान-पतन के दृश्य विछा देता है, वर्तमान के छोर पर खड़ा हुआ में उस भविष्य की ओर देखता हूँ जो कि धीरे-धीरे प्ररफुटित हो रहा है। हम इतिहास की लम्बी परम्परा के उत्तराधिकारी है, लेकिन साथ ही हग प्रागामी कल के निर्माता भी है। उस भविष्य का बोक्त हमें सहना है, और दिखाना है कि उस महान् उत्तरदायित्व के हम अधिकारी है। अगर यह सम्मेलन ग्राज महत्त्व रखता है तो कल इसका महत्त्व ग्रीर भी अधिक होगा। एशिया बहुत दिनो तक दूसरे देशों के श्रधीन श्रोर परमुखापेक्षी रह चुका, ग्रब वह श्रपनी स्वाधीनता में किसी का हस्तक्षेप नहीं सहेगा।" तीव्र भावना के तनाव में पड़ित नेहरू का वक्तृत्व अपने श्रेष्ठ साहित्यक रूप में प्रकट होता है। १४ ग्रगस्त १६४७

को विधान परिषद् के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था .

"वर्षों पूर्व हमने विधाता के साथ एक समभौता किया था, श्राज वह समय श्राया है कि हम श्रपने उस वचत को पूरा करे—श्रक्षरश. नहीं तो भी पर्याप्त मात्रा में । ठीक श्राधी रात के समय, जब ससार सोता होगा, भारत नये जीवन ग्रौर स्वातन्त्र्य के युग में प्रवेश करेगा। वह मुहूर्त श्रा रहा है, ऐसा मुहूर्त जो इतिहास में कभी-कभी ही श्राता है, जब हम प्राचीन युग से नवीन में प्रवेश करते हैं, जब युग-परिवर्तन होता है, जब एक राष्ट्र की शित्यों से कुचली हुई ग्रात्मा मुखर हो उठती है। यह उचित ही है कि इन गम्भीर श्रवसरों पर हम भारत की श्रीर भारत की जनता की—मानव-जाति मात्र की—सेवा के प्रति समर्पण की शपथ ले।

"इतिहास के उप.काल में भारत ने अपनी अन्तहीन खोज आरम्भ की थी; और उसकी साधना, उसकी विजय और असफलता की महत्ता धुँधली शताब्दियों तक व्याप्त हो रही है। सौभाग्य में और दुर्भाग्य में भारत कभी अपनी साधना को नहीं भूला; कभी उन आदशों को नहीं भूला जिनसे उसे शवित और प्रेरणा मिली है। आज हमारे दुर्भाग्य का एक युग समाप्त होता है और भारतवर्ष फिर अपने आप को पाता है। आज हम जिस सफलता का आनन्द मना रहे हैं वह केवल एक सीढ़ी है, एक अवसर है उस बृहत्तर कृतित्व और विजय का जो हमारे सामने हैं। उस अवसर को ग्रहण करने का, भविष्य की चुनौती को स्वीकार करने का, साह्य और विवेक क्या हममें हैं?"

१५ त्रगस्त के भाषण में उन्होंने फिर इन्हीं विचारी को बोहराया:

"ग्राज हम पहले-पहल इस स्वतन्त्रता के निर्माता, भारत के राष्ट्रिपता का स्मरण करते हैं, जो भारत की प्रात्मा के प्रतीक-पुरुष थे, जिन्होंने स्वाधीनता की ज्योति जगा कर हमारे चारो ग्रोर छाये हुए प्रन्थकार को दूर किया। उनके प्रनुसरण में हम बहुत प्रिमक प्रयोग्य सिद्ध हुए हे, ग्रोर उनके सन्देश की त्मने उपेक्षा भी की है, लेकिन हमी नहीं बित्क ग्रागामी पीढियाँ भी उस सन्देश को याद करेगी श्रौर ग्रपने हृदय पर भारत की इस महान् सन्तान की छाप धारण करेगी जिसका विश्वास भीर शक्ति स्रोर साहस ग्रौर विनय सभी भव्य था। स्वाधीनता की इस ज्योति को हम कभी नहीं बुक्तने देगे, चाहे कैसा ही ग्राधी-तूफान क्यों न ग्राये।"

किन्तु पडित नेहरू की व्यत्त्व-कला ग्रपने शिखर पर तब पहुँचती है जब वह शोकग्रस्त होते है। ग्रपने परम बन्धु ग्रीर गुरु का देहावसान एक ऐसा ही ग्रवसर था। ३० जनवरी १६४८ को गान्धीजी की हत्या के थोडी ही देर बाद मैं विडता-भवन पहुँचा था। सरदार पटेल को मैंने वैसा दीन ग्रीर शोक से टूटा हुग्रा कभी नहीं देखा था। उस समय उनसे कुछ भी पूछना व्यर्थ था, क्योंकि वह उस ग्राघात से बिल्कुल जड हो रहे थे। मानो एक ही बात उनके मन पर छायी हुई थी—िक इस ससार से एक साथ विदा होने के उनके समभौते को बापू ने तोड दिया है। सरदार पटेल ने कदाचित् जीवन में पहली बार ग्रपने को ग्रनाथ ग्रनुभव किया।

जवाहरलाल उस समय भी कियाशील थे, तथापि बडी कठिनाई के साथ में देश के लिए रेडियो पर उनके सन्देश के लिए समय निर्धारित करा सका। वापू ने सायकाल ५-४५ पर शरीर छोडा, श्रोर रेडियो भाषण का समय रात प वजे रखा गया। में चाहता था कि देश तक दोनो नेताश्रो का सन्देश जल्दी से जल्दी पहुँचे, लेकिन इसरे प्रधिक कुछ करना सम्भव नहीं था, क्योंकि विडला-भवन में जितने लोग पहुँचे थे—जिनमें सारे मन्त्री श्रौर सचिव श्रौर लार्ड माउट-बैटन भी थे—उस दुर्घटना से विल्कुल पराभूत हो गये थे। पडित नेहरू श्रीर सरदार पटेल को बिडला-भवन में निकरा कर, भीड पार करके, श्रपनी मोटर तक पहुँचने में काफी कठिनाई हुई। लेकिन रेडियो स्टेशन पर पहुँच कर जवाहर-लाल ने भावनाशों की तीव्रता से काँपते हुए स्वर में स्मरणीय भाषण दिया.

"वन्बुग्रो । हमारे जीवन का ग्रालोक बुफ गया है ग्रीर सर्वत्र ग्रन्थकार छा गया है। में यह नहीं जानता कि इस समय मै ग्राप से क्या कहूँ ग्रोर कैसे कहूँ। हमारे प्रिय नेता, हमारे बापू, हमारे राष्ट्र के पिता ग्रव नहीं है। लेकिन यह कहना कदाचित् ग्रनुचित हैं. भैने कहा कि ग्रालोक बुफ गया है, लेकिन वह मेरी भूल है। क्यों कि इस देश में जो ग्रालोक दीप्त हुग्रा था वह कोई साधारण प्रालोक नहीं था। पिछले कई वर्षों से जो ग्रालोक इस देश को ग्रालोकित कर रहा था वह ग्रभी बहुत वर्षों तक प्रकाश देता रहेगा। ग्राज से हज़ार वर्ष वाद भी वह ग्रालोक इस देश में दीखेगा, सारे विश्व मे दीखेगा ग्रीर ग्रसख्य हृदयों को सान्त्वना देगा। क्योंकि वह ग्रालोक केवल वर्तमान का नहीं था, वह चिग्न्तन जीवित शास्वत सत्य का ग्रालोक था, ग्रीर वह ग्रालोक इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रता के पथ पर ले जाते हुए ठीक रास्ता दिखाता था ग्रीर पथभ्रष्ट होने से हमारी रक्षा करता था।"

विधान परिषद् मे २ फरवरी १६४ न को उन्होने अधिक सयत और गम्भीर भाषण दिया। यहाँ भी वह मौखिक भाषण ही दे रहे थे, लेकिन परिषद् स्तब्ध हो कर उनके सुन्दर किन्तु शोक-सन्तप्त चेहरे को, उनके कुछ आगे भुके हुए शरीर को देखती रही। उन्होने कहा:

"एक विभूति हमारे बीच से उठ गयी है। जो सूर्य हमें ग्रालोक और रिनग्ध गर्मी देता था वह ग्रस्त हो गया है, और हम ग्रन्थकार में ठिठुर रहें हैं। लेकिन वह रचय न चाहते कि हम ऐसा महसूस करे। क्योंकि इतने वर्षों तक हमने जिस विभूति को देखा, हमारे बीच जो दिन्य ज्योति-सम्पन्न व्यक्ति रहा, उसने हमें भी वदल दिया। ग्राज हम जैसे भी हो, उन्हीं के वर्षों के परिश्रम से बनाये हुए हैं। उनकी उस दिन्य हुताग्नि में से हम में से कइयों ने एक-एक छोटी चिनगारी ली, जिसने हमें शक्ति दी भौर उन्हीं के बनाये हुए मार्ग पर कुछ दूर चलने की प्रेरणा दी। इसलिए ग्राज उनकी प्रशसा में कहे गये हमारे शब्द उनके सामने क्षुद्ध हो जाते हैं थौर हमारी प्रशंसा ग्रात्म-प्रशसा का रूप ले लेती है। महापुरुषों के स्मारक पत्थर ग्रीर धातु से निर्मित किये जाते हैं, लेकिन इस हुतात्मा ने अपने जीवन-काल में ही कोटि-कोटि हृदयों में ग्रपना स्थान बना लिया, यहाँ तक कि हममें से प्रत्येक उसका ग्रंश धारण किये हुए हैं। इस प्रकार वह सारे भारत में छा गया, केवल प्रासादों

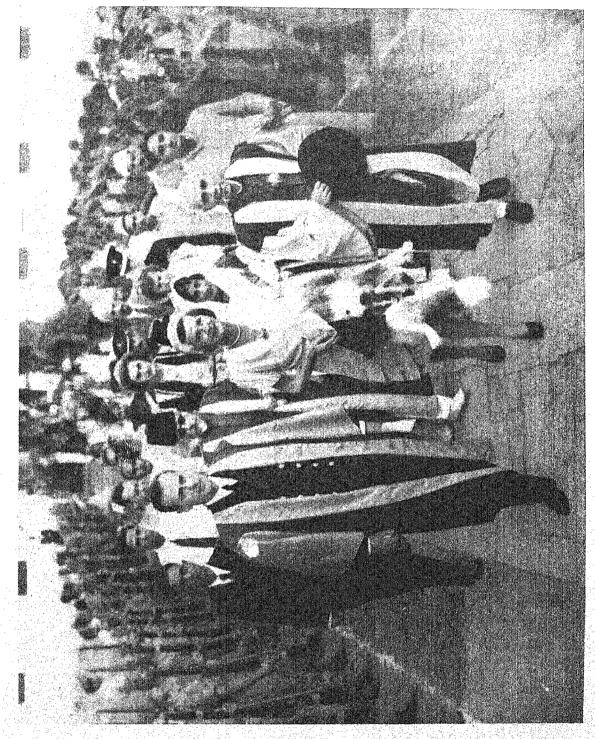

दिह्यी चिश्वविद्यालय से विज्ञानाचाय की उपाधि मिलने प्र पंडित नेहरू के साथ लाई और लेडी मार्टबेटन भी हैं।

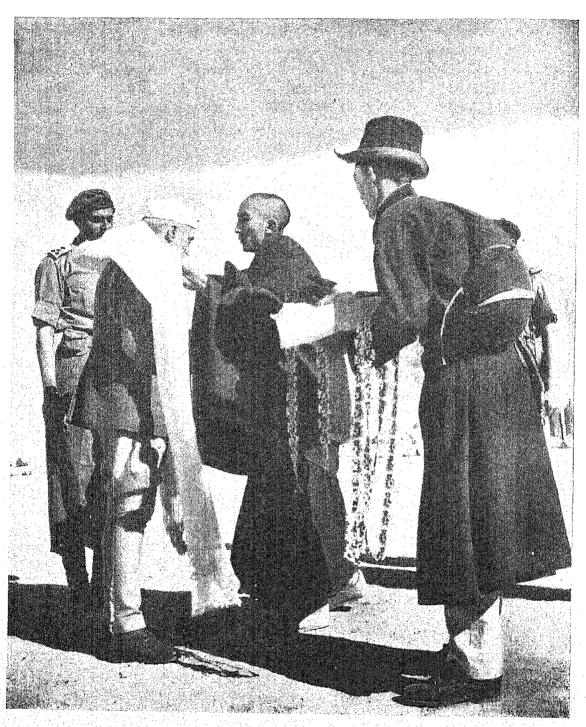

**छद्दाख में** छेह पहुँचने पर स्पोद्रक के लामा पंडित नेहरू को शाल भेट करके उनका खागत कर रहे हैं।

में नहीं, केवल विशिष्ट स्थानों में नहीं, बिल्क प्रत्येक गाँव भीर भोपड़ी में भीर दीनों भीर दुिखयों में। भाज वह कोटि-कोटि जनता के हृदय में जीवित हैं भीर युगों तक जीवित रहेंगे।

"श्रागामी युगों में इतिहास हमारे युग पर अपना निर्णय देगा, हमारी सफलता और असफलता का फ़ैसला करेगा। हम इतने निकट हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसका ठीक-ठीक विवेचन नहीं कर सकते। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे बीच एक विभूति थी, और वह अब नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि यह क्षण अँवेरा है—इतना बहुत अँघेरा भी नहीं, क्योंकि हम अपने हृदयों में फाँक कर देखते हैं कि उनकी जलायी हुई ज्योति वैसे ही जल रही, है। और अगर ये जीवित ज्योति-शिखाएँ बनी रहें तो हमारे देश में अन्धकार नहीं होगा, और उनको समरण रखते हुए और उनका अनुसरण करते हुए हम अपने उद्योगों से फिर देश को आलोकित करने में समर्थ हो सकेंगे—हम, जो क्षुद्र हैं, लेकिन अभी उस ज्योति को धारण किये हुए हैं जो उन्होंने हममें ज्वित की थी।"

गान्धीजी का स्मारक सचमुच श्रिद्धितीय है---मानवों के हृदय में, जहाँ उनकी कभी धुँधली न होने वाली स्मृति निरन्तर प्रेरणा देती रहती हैं। वह मानों देशवासियों के जीवन-सूत्र के साथ गुँथ गयी है।

बापू के प्रयाण के कुछ दिन बाद जवाहरलाल ने कहा था :

"लोग ताँबे या पत्थर की मूर्तियों या स्तम्भों के रूप में उनका स्मारक बनाने की वातें करके उनका अपमान करते हैं और उनके सन्देश की अबहेलना करते हैं। उन्हें ऐसी क्या श्रद्धांजिल हम चढ़ायें जो उन्हें भी रुचती ? उन्होंने हमें जीने का अौर मरने का ढंग सिखाया है; और अगर हमने वह पाठ नहीं सीखा तो यही अच्छा होगा कि हम उनका कोई स्मारक न बनायें, क्योंकि एक मात्र उपयुक्त स्मारक यही हो सकता है कि हम श्रद्धापूर्वक उनके दिखाये हुए मार्ग पर चलें और अपना कर्त्तव्य पूरा करें—जीवन में भी और मृत्यु में भी !" १२ फ़रवरी १६४८ को गान्धीजी की अस्थियाँ प्रयाग संगम में प्रवाहित की गयीं। उस अवसर पर जवाहरलाल

ने कहा :

"गान्धी जी सप्ताह में एक दिन मीन रखा करते थे और श्रव उनका स्वर सदा के लिए मीन हो गया है और मीन श्रनन्त है। फिर भी वह स्वर हमारे कानों में श्रीर हमारे ह्दय में गूँजता है, श्रीर भावी युगों में भी हमारे देशवासियों के मन श्रीर हृदय में, श्रीर भारत की सीमाश्रों के बाहर भी, गूँजता रहेगा। क्योंकि वह स्वर सत्य का स्वर है, श्रीर सत्य को यद्यपि कभी-कभी छिपाया जा सकता है पर सदा के लिए दबाया नहीं जा सकता।

"इस नदी-तट से हम लोग उदास और यकेले होकर लौटेंगे। लेकिन साथ ही हम प्रपने इस सौभाग्य पर गर्व भी करेंगे कि हमें प्रपने नेता, प्रप्रणी और बन्धु के रूप में इतना महान् व्यक्ति मिला, जो हमें सत्य और स्वाधीनता के उच्चतम शिखरों तक ले गया। और उसने हमें संघर्ष का जो मार्ग दिखाया, वह भी सत्य का मार्ग था। याद रखों कि उनका दिखाया हुआ मार्ग थसत् के विरुद्ध और सत् के लिए लड़ते रहने का मार्ग था, हिमालय की ऊँची चोटियों पर जाकर समाधि लगाये बैठे रहने का मार्ग नहीं। हमें अपना-अपना कर्तव्य करना है, भ्रौर उनको दिया हुआ अपना बचन निबाहना है। हम भी सत्य और धर्म के पथ पर चलें; हम भारत को एक महान् राष्ट्र बनायें जिसमें शान्ति और मैंत्री का साम्राज्य हो और जिसमें प्रत्येक पुरुष और स्त्री—बह चाहे जिस जाति या समाज की हो—स्वाधीन और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके।"

## विदेश-मन्त्री

पडित जवाहरलाल नेहरू की परराष्ट्र-नीति का विवेचन करते समय उनका वह वक्तव्य याद करना उपयोगी होगा जो उन्होंने २ सितम्बर १६४६ को ग्रन्तरिम शासन का सूत्र सँभालते हुए दिया था। ग्रन्तरिम शासन ही भारत की स्वाधीनता की भूमिका थी, किन्तु वह खुशी मनाने का समय नहीं था, वयोकि पराधीनता से निकल कर स्वाधीनता में प्रवेश का काल एक वडे पैमाने पर वर्वरता ग्रोर लूट की विकृतियों से कलकित हो गया था। ग्रन्तरिम सरकार की स्थापना के छ दिन बाद जवाहरलाल ने भाषण में कहा:

"कराकत्ते की भयानक दुर्घटना श्रीर भाई से भाई की लड़ाई के कारण हमारा दिल दुखी है। हमने जिस श्राजादी की कल्पना की थी, जिसके लिए हमारी कई पीढियों ने त्याग करके श्रीर कष्ट भेल कर परिश्रम किया था, वह श्राजादी सारी भारतीय जनता की श्राजादी है, न कि किसी एक फिरके या वर्ग या एक धर्म के मानने वालों की...."

उन्होने स्वाधीन भारत की वैदेशिक नीति का निरूपण इन शब्दों में किया :

"जहाँ तक सम्भव होगा, हमारा निश्चय है कि हम उन राजनीतिक गुटबन्दियों से दूर रहेगे जो परस्पर प्रतिद्वन्दी है, जो प्रतीत में विश्ववव्यापी युद्ध का कारण बनी है और जो आगे उससे भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। हमारा विश्वास है कि शान्ति और स्वतन्त्रता प्रविभाज्य है, और कही भी स्वतन्त्रता का दमन दूसरी जगहों की स्वतन्त्रता को खतरे में डाजता है और सघर्ष और भगड़ों का वायस बनता है....

"हमारे लम्बे संघर्ष के इतिहास के बावजूद भी हम प्राशा करते है कि स्वाधीन इँग्लैंट ग्रोर कोमनवेल्थ के ग्रन्य देशों से भारत का मैत्री प्रोर सहयोग का सम्बन्ध होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना उचित होगा कि कामनवेल्थ के एक हिस्से में प्राज क्या हो रहा है। दक्षिणी श्रफ़ीका में जातिवाद ही राष्ट्रीय नीति हो गया है, श्रीर एक श्रल्पसस्यक जाति के जुल्म के साथ हमारे भाई बड़ी बहादूरी के साथ लड़ रहे है।

"संयुक्त राष्ट्र ग्रमरीका की जनता का, जिसे भाग्य ने श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् मे एक विशेष उत्तरदायित्व दिया है, हम ग्रभिवादन करते हैं। ग्राधुनिक जगत् के उस दूसरे महान् राष्ट्र, सोवियत रूस का भी हम ग्रभिवादन करते हैं जिस पर भावी विश्व के निर्माण का भारी उत्तरदायित्व है....

"पुरानी परिपाटी बदल रही हैं। हम एशिया के हैं और एशिया के राष्ट्र औरों की अपेक्षा हमारे अधिक अपने हैं। भारत की स्थिति ऐसी हैं कि वह पश्चिमी, दक्षिणी, और दक्षिण-पूर्वी एशिया की धुरी हैं....चीन, उज्ज्वल अतीत वाला वह महान् पड़ोसी देश, युगो से हमारा मित्र रहा है और वह मैत्री आगे भी बनी रहेगी और बढेगी....

"भारत आगे बढ रहा है। पुरानी परिपाटी बदल रही है। बहुत दिनों तक हम कठिनाइयों के निष्क्रिय दर्शक और दूसरों के हाथो के खिलौने बने रहे। अब निर्णय हमारे हाथ में है और हम अपनी इच्छा के अनुसार इतिहास बनायेंगे।"

भारत की श्रसाधारण परराष्ट्र-नीति का महत्त्व श्रभी हाल में लंडन में हुए कॉमनवेल्थ प्रधान मन्त्री-सम्मेलन से श्रीर भी स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही था कि श्रव तक जो ब्रितानी कॉमनवेल्थ के नाम से प्रसिद्ध था, उसके साथ भारत का सम्बन्ध क्या होगा। जनता के सामने भाषण में दिये गये प्रपने वचन को व्यावहारिक रूप देने का मौका राजनीतिकों को कम ही मिलता है, लेकिन जवाहरलाल के सन् १९४६ में प्रधान मन्त्री श्रौर विदेश-मन्त्री का पद श्रहण करने के समय से भारत की परराष्ट्र-नीति भी उस नये श्रौर उच्चतर नैतिक तल पर विकसित हुई है जिस पर कि

महात्माजी के संचालन में भारत का स्वाधीनता-संग्राम चलता था। जवाहरलालजी की ईमानदारी ग्रीर सत्यनिष्ठा को कछ लोगों ने अनुभवहीनता या कूटनीति-निपुणता की कमी ही समक्त लिया है, जैसे कि उनके भारत को एक अलग इकाई न मान कर अन्तर्राष्ट्रीय पुष्ठभूमि में देखने के आग्रह को कोरे आदर्शवादी की वात समक्ता गया है। लंडन के प्रधान मन्त्री-सम्मेलन के सामने जो समस्या थी वह कॉमनवेल्थ के लिए ही नहीं, स्वयं भारत के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी। राजनीतिक स्वत-न्त्रता ने भारत को केवल सम्भाव्य शक्ति दी है, लेकिन उन सम्भावनाम्नों को प्रत्यक्ष रूप देकर भारत को राष्ट्रों की पंक्ति में उसके उचित स्थान पर बैठने के लिए समय चाहिए। स्वतन्त्रता के बाद कुछ महीनों में ही भारत को इतने बड़े ग्रीर गम्भीर प्रक्नों का सामना करना पड़ा जिनके ग्रागे बड़े-बड़े अनुभवी राष्ट्र भी काँप उठते। इन प्रक्नों का न केवल सफलतापर्वक सामना किया गया, बिलक नये राष्ट्र की नींव ऐसी दृढ़ता के साथ डाली गयी कि लोग विभाजन के वाद की दुर्घटनाओं और श्रंग्रेजों के सहसा चले जाने के बाद की धाशंकाओं को मूल गये। भारत के प्रधान मन्त्री इस वात पर जोर देते हुए नहीं थकते कि किसी एक गुट के साथ बँध जाने की नीति भारत की नहीं है, कि भारत शान्ति और ग्रन्त-र्राष्ट्रीय मैत्री के लिए यत्न करेगा, कि भारत की विदेश-नीति राष्ट्रिपता गान्धीजी के बताये हए सिद्धान्तों पर ही ग्राधित होगी। महात्माजी ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि व्यक्तियों के नैतिक स्राचरण के नियम, श्रीर राष्ट्रों के स्राचरण के नियम ग्रलग-ग्रलग होते हैं। कांग्रेस वर्षों पहले इस नतीजें पर पहुँच चुकी थी कि भारत कॉमनवेल्य के ग्रन्तर्गत डोसि-नियन होकर नहीं रह सकेगा। कैनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड श्रौर दक्षिणी ग्रफ़ीका भी, जातीय ग्रौर सांस्कृतिक एकता के कारण वैसा सम्बन्ध पर्याप्त समझते हैं। भारत की स्वतन्त्रता की माँग डोमिनियन पद से पूरी नहीं होती। उसका विशाल प्रसार, और सभ्यता के इतिहास में-विशेष कर एशिया में-उसका उच्च स्थान इसे अनिवार्य बना देते हैं कि वह ग्रपनी परम्परा ग्रीर सम्भाव्य शक्ति के ग्रनुकुल पद प्राप्त करने के लिए उससे भिन्न रास्ता पकड़े जो डोमिनियनौँ ने ग्रपनाया है।

कांग्रेस के नेताओं की घोषणा के यनुसार, श्रीर जनता के सामने जो श्रादर्श रखा गया था उसे परा करने के लिए, विधान-परिषद ने सबसे पहले ध्येय-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया । इसका ऋशिप्राय यह था कि स्वतन्त्र भारत एक प्रजातन्त्र राज्य होगा । इससे यह प्रश्न उठता था कि मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को, ग्रौर भारत की सम्भाव्य सैनिक-शक्ति के बावजूद उसकी तात्कालिक दुर्बलता की, देखते हुए क्या यह सम्भव होगा कि भारत अपने प्रजातन्त्र के आदर्श को भी प्राप्त कर सके, भ्रौर साथ-साथ बितानी कॉमनवेल्थ से वाहर हो जाने का जोखिम भी उठा सके ? यह विकट समस्या केवल भारत के प्रधान मन्त्री ग्रीर उनके साथियों के सामने ही नहीं थी जिन्होंने तेजी से बदलती हुई विश्व-परिस्थिति को ध्यान में रखा था, विल्क इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के लिए भी थी। इंग्लैंड की जनता ग्रीर ग्रन्य डोमिनियनों की श्रंग्रेजी-भाषी जनता इंग्लैंड के राजा के प्रति भिनत के प्रश्न को भी महत्त्व देती थी; ग्रीर वह उचित ही था, क्योंकि कान्तिकारी म्रान्दोलनों ग्रीर विचारों से भरे हुए जगत में इंग्लैंड का राजत्व एक स्थायी व्यवस्था ग्रीर राजनीतिक उन्नति का दढ भाषार बना रह सका था। लेकिन बितानी राजनीतिज्ञता की प्रीढता और प्रत्यत्पन्नमित का साक्षी इतिहास है। प्रत्येक सक्ष्म परिस्थिति में अंग्रेज जाति ने ऐसे साहस और उदार दृष्टि से काम लिया है जो राष्ट्रों के राजनीतिक इतिहास में अपना सानी नहीं रखता । अगर भारत से अग्रेजों का हट जाना ऊँची कोटि की राजनीति का उदाहरण है, तो अग्रेल १६४६ में प्रधान मन्त्री-सम्मेलन का निश्चय इस बात का प्रमाण था कि कॉमनवेल्थ के राजनीतिज्ञ एक बड़ी जटिल समस्या का सामना बड़ी योग्यता के साथ कर सकते हैं। लंडन में जुटे हुए राजनीतिज्ञों के सामने यह बात स्पष्ट थी कि पिछले १५० वर्षों के सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप भारत और इंग्लेंड के बीच मैत्री, और राजनीतिक दृष्टिकोण तथा परम्परास्रों की समानता पैदा हो गयी: और लम्बे स्वाधीनता-संग्राम तथा नीति और संस्कृति के भेदों के बावजुद समान उद्देखों श्रीर श्रादशों की बुनियाद ज्यों की त्यों है। इन सम्बन्धों को श्रीर भी पृष्ट करना वांछतीय था, न कि एक ऐसे प्रश्न के कारण तोड देना, जो वास्तव में शब्द श्रीर युक्ति से ही सम्बन्ध रखता है श्रीर जिसका व्यावहारिक प्रभाव उत्ता श्रिक नहीं था। स्वाधीन प्रजातन्त्र के पद पर भारत का प्राग्रह देख कर इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री राष्ट्रों के इस महान् संगठन के नाम से न केवल 'ब्रितानी' का विशेषण निकाल देने के लिए राजी हो गये, बरिक फ्रीर भी भागे बढ़ कर इसके लिए भी तैयार हो गये कि भारतीय प्रजातन्त्र जसी कॉमनवेल्य का ग्रंग बना रहे जिसके प्रत्यक्ष प्रतीक इंग्लैंड के वैध राजा रहते श्राये हैं। भारत से श्रंगेजों के हटने का ढंग, भारत के श्रन्तिम वाइसराय लार्ड माउटबैंटन का चरित्र सीर भारत

के प्रधान मन्त्री ग्रीर उप-प्रधान मन्त्री से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध, इन सब कारणों से इंग्लैंड ग्रीर भारत एक दूसरे के निकटतर ग्रा गये थे। इसलिए यह न केवल भारत के हित में ही था, बल्कि भारत चाहता भी था, िक दोनों देशों का पिछले कुछ महीनों में बढ़ा हुग्रा वन्धुभाव ग्रीर भी मजबूत होकर स्थायी रूप ले ले—बशत कि इससे भारत का स्वाधीन प्रजातन्त्र-पद जोखिम में न पड़े ग्रीर साथ ही राजभित्त की शर्त का ग्राग्रह न रहे। उप-प्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने १८ श्रप्रैल को ग्रेस कान्फ़रेंस में बयान देते हुए ठीक ही कहा था:

"हमें याद रखना चाहिए कि ग्रपने सारे इतिहास में कॉमनवेल्थ कभी एक नियम से जकड़ी हुई संस्था नहीं रही हैं। नये राष्ट्रों के वैचारिक विकास के साथ-साथ उसने भी ग्राश्चर्यजनक परिवर्तनशीलता दिखलायी है। इसमें उसकी सच्चाई ग्रौर ताक़त रही है, ग्रौर इतिहास की कई नाजुक परिस्थितियों में वह बची रह सकी है।

"इस महत्त्वपूर्ण प्रकृत पर हमारा जितना वाद-विवाद हुम्रा, उसमें ब्रितानी सरकार भौर भ्रन्य डोमि-नियनों की सरकारों ने वरावर हमारे दृष्टिकोण को समक्ता है। दूसरी डोमिनियनों से हमारा विचार-विनिमय पहले ही हो चुका है। हमारी विशेष वैधानिक परिस्थिति के अनुकूल फ़ैसला करने की इच्छा सबने प्रकृट की है। उन सबसे जो सहयोग मिलता रहा है उसके लिए मैं भ्राभार प्रदर्शन करता हूँ।

"प्रधान मन्त्री ने समय-समय पर इस मसले पर श्रपना मत प्रकट किया है, श्रौर इस पर हमारे दृष्टि-कोण के बुनियादी विचारों का खुलासा किया है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत छोड़ने से पहले उन्होंने हमारी स्थित का वर्णन किया था। मुभ्ने विश्वास है कि श्राप लोग यह जान कर खुश होंगे कि सम्मेलन में जो निर्णय हुश्रा है उसमें हमारे दृष्टिकोण की रक्षा हुई है....

"हमारी कॉमनवेल्थ की सदस्यता बनी रही है। हमारी सदस्यता दूसरे सदस्यों की भाँति स्वाधीन श्रीर समान पद वाली है....

"भारत श्रीर कॉमनवेल्थ के दूसरे राष्ट्रों ने एक साहस-भरा ग्रीर महत्त्वपूर्ण क़दम उठाया है....

"अन्त में इन निश्चयों तक पहुँचने में हमारे प्रधान मन्त्री ने जो भाग लिया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत हद तक यह सफलता उनकी निजी विजय है। इस प्रश्न पर भारत का रवैया समभाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उस निश्चय का स्वीकार हो जाना तथा उसमें भारत की वैधानिक परि-स्थिति की रक्षा होना इस बात का सचक है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उनका स्थान कितना ऊँचा है।"

सरदार पटेल ने अपनी स्वभावगत दक्षता से एक जटिल समस्या के मस्य सुत्रों को पकड़ लिया है। पंडित जवाहरलाल तथा कॉमनवेल्य के श्रन्य प्रधान मन्त्रियों की दूरदर्शी राजनीति श्रीर विवेक की उन्होंने उचित ही प्रशंसा की है। संसार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार राज्यों का ऐसा महान् संगठन हुमा है जो जातीय भ्रथवा सांस्कृतिक समानता पर नहीं बल्कि समान उद्देश्यों और दृष्टिकोण की बुनियाद पह आधारित है। यह राजनीतिक संगठन विश्व-शान्ति की रक्षा के लिए स्वेच्छा से गढ़ा हुआ एक महान् यन्त्र है, और इसका श्रेय बहुत कुछ ब्रितानी जनता के श्रदभत राजनीतिक यथार्थवाद और सुफ को ही मिलना चाहिए। प्रायः लक्ष्य किया गया है कि किसी भी सक्ष्म काल में इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ एक दूसरे के समीप आ जाते हैं; और इस अवसर पर भारत की आजादी के पुराने और कट्टर विरोधी विस्टन चर्चिल तक ने इस नयी व्यवस्था को ग्राशीवीद दिया है जिसके ग्रनुसार इंग्लैंड का राजा राज्यों के एक महान संगठन की एकता का प्रतीक हुआ है। इस प्रकार की मैत्री, शान्ति की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक सन्धि से अधिक शक्तिशाली साधन है, क्योंकि ऐसी सन्धियाँ प्रायः उसी समय तोड़ दी जाती है जब उनकी सबसे अधिक ग्रावश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध की रूस-जर्मन सन्धि ग्रीर उसके टूटने के बाद सोवियत रूस, इंग्लैंड ग्रीर श्रमरीका की सन्वि का स्मरण किया जा सकता है। रीतिगत कूटनीति में ईसानदारी और नैतिक सच्चाई की कभी रहती श्रायी हैं। किन्तु भारत का श्रीर दुनिया का सीभाग्य है कि एक ऐसा द्रष्टा पैदा हुग्रा जिसने व्यक्ति की नैतिकता श्रीर राष्ट्र की नैतिकता का भेद मिटा दिया। यह भी हमारा सौभाग्य है कि भारत के पहले प्रधान मन्त्री ग्रीर विदेश-मन्त्री ने साहस और निवेक के साथ 'शक्ति की राजनीति' की पुरानी परिपार्टी को छोड़ कर एक नयी तीति का प्रतिपादन किया हैं, जिसकी बुनियाद हैं सत्य और सब देशों के प्रति सद्भावना—विशेष कर उन देशों के प्रति जो श्रपनी श्राजादी के लिए लड़ रहे हैं।





ट्यहास्ती वेशामें यह पोषाक पंडित नेहरू को छेंह के बौद्ध संघ के प्रबान तथा उनके साई ने मेंट की थी।

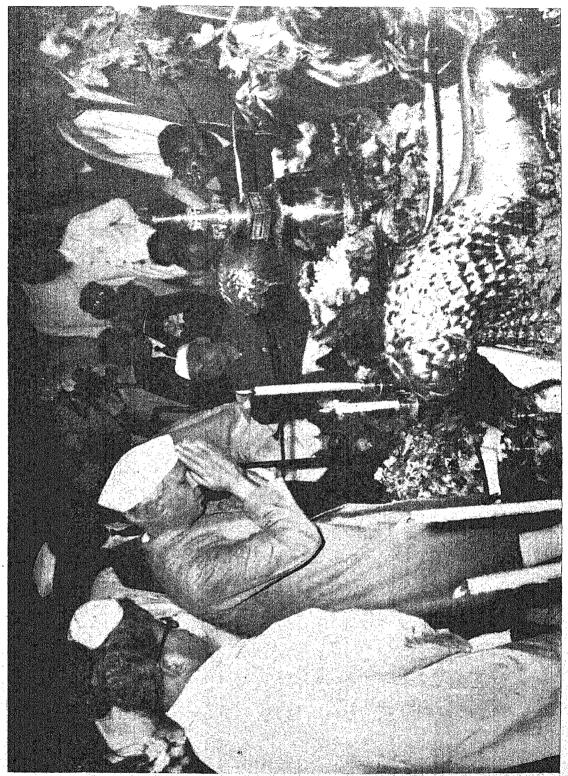



मिल्नसार प्रधान मन्त्री चेचोट, लहाख में दर्शनार्थ जुटी हुई भीड़ के साथ

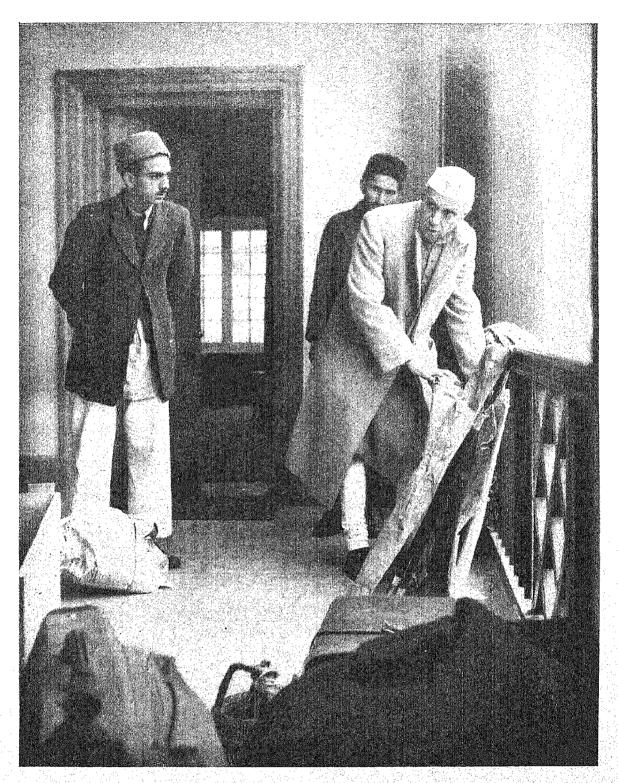

श्रीनगर की अतिथिशाला में जल्दी के कारण पंडितजी स्वयं अपना सामान बाँध रहे हैं।



नेद एण्ड संपनी के सौजन्य से 



पुत्री और पौत्रों के साथ

पब्लिकेशन डिवीजन, फोटो विमाग के सौजन्य से



घर पर "१६४६"

पब्लिकंशन्स डिवोज्न, फोटो विभाग के साजन्य से ८८

विदेश-मन्त्री २६१

भारत में घटनाम्रो की गति इतनी तीव रही है कि उन्हें ठीक-ठीक क्रम में देखना कठिन है। विशेष कर ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रसग में उनका महत्व श्रॉकना तो ग्रोर भी कठिन है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि एक स्वाधीन प्रजातन्त्र के रूप में भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य स्वीकार किया जाना पडित नेहरू की नीति की भारी विजय है। इस निर्णय का परिणाम महरवपूर्ण होगा ऐसी सम्भावना है, क्योंकि जातीय, सास्कृतिक स्रोर राजनीतिक भगडो का निप-टारा करने के लिए इससे प्रिविक शिवतशाली साधन ससार ने अभी तक नही देखा। प्राण कॉमनवेटथ केवल मित्र राष्ट्रो का एक ऐसा सगठन है जिसका कोई विशिष्ट कर्तच्य या ग्रधिकार नहीं है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब उसमें इतनी शिवत था जायेगी कि वह न केवरा अग राष्ट्रों के आपसी भगडों का बल्कि ससार के इतर राष्ट्रों के भगड़ों का भी निप-टारा कर सकेगा। बिन्क इस नवजात ग्रीर लचकीले सगठन मे भावी विक्व-शान्ति-सगठन के बीज पाये जा सकेगे. क्योंकि यह न केवल विश्व के कुछ सबसे अधिक बसे हुए प्रदेशों का पुज है बरिक इसमें विभिन्न महाद्वीपों के सबसे समर्थ इलाके भी सम्मिलित है। यह स्वाभाविक है कि इस ढग का कोई संगठन, जिसका प्रमरीका के थ्रोर पश्चिमी देशों के साथ गहरा सम्बन्ध है, सारे ससार के ग्राथिक ग्रोर राजनीतिक विकास में एक वडा शक्तिशाली सापन प्रमाणित हो। इसलिए विश्व के राजनीतिक इतिहास में इतनी महत्त्वपूर्ण पटना के सफल समापन पर भारत अपने आप को प्रोर अपने प्रधान मन्त्री को बधाई दे सकता है। यह अजीब बात है कि जहाँ भारत प्रोर बितान के सम्बन्ध इतने हार्दिक और घनिष्ठ हो गये हैं, वहाँ पाकिस्तान से भारत का सम्बन्ध प्रब भी याशका ग्रीर सन्देह की गुजाइश रखता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के विभाजन की परिस्थिति ही ऐसी थी कि अपने पीछे एक कटता छोड़ गयी है जिसको मिटाने में समय लगेगा। इसके भ्रलावा पाकिस्तान प्रपने राज्य-सगठन के इस्लामी रवभाव पर जोर देता रहा है। यह मध्यकालीन परिकल्पना मन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान प्रगति से बिल्कल मेल नहीं खाती। जहाँ तक भारत के प्रधान मन्त्री का प्रश्न है. उन्होंने बार-बार स्पष्ट कहा है कि प्रतीत में उनका मत चाहे जो रहा हो पर श्रव वह वर्तमान व्यवस्था को क्दापि नहीं बदलना चाहते। यह जाहिर है कि हिन्दुस्तान ग्रोर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञो के पास अपने-श्रपने क्षेत्र में बहत काम करने को पटा है प्रोर यह काम आपसी सद्भावना के द्वारा ही ठीक-ठीक सम्पन्न हो सकता है।

२७ प्रप्रैल १६४६ को १०, डाउनिंग स्ट्रीट से जो बयान प्रकाशित हुप्रा उसमे प्रधान मन्त्री-सम्मेलन के निर्णयों का खुलासा इस प्रकार दिया गया:

"युनाइटेड किंग्डम, केनाडा, ग्रारट्रेलिया, न्यूजीलैड, दक्षिणी ग्रफ़ीका, भारत, पाकिस्तान ग्रीर सिंहल की सरकारों ने, जिनके देश ब्रितानी कॉमनवेल्थ के सदस्य है ग्रीर भ्रपने स्वतन्त्र सहयोग के प्रतीक रूप में एक ही राजा के प्रति भक्ति रखते है, भारत में होने वाले वैधानिक परिवर्तनों पर विचार किया है।

"भारत सरकार ने कॉमनवेल्थ की दूसरी सरकारों को सूचित किया है कि बीझ स्थापित होने वाले नये विधान के प्रन्तर्गत भारतीय प्रजा की इच्छा है कि भारत एक स्वाधीन प्रजातन्त्र हो। लेकिन भारत सरकार ने भारत की यह इच्छा और निरुचय भी घोषित किया है कि यह कॉमनवेल्थ का पूरा सदस्य बना रहेगा, भीर उसके सदस्य स्वाधीन राष्ट्रों के सहयोग के प्रतीक, और इसलिए कॉमनवेल्थ के प्रमुख, के रूप मे राजा को स्वीकार करेगा।

"कॉमनवेल्य के अन्य देशों की सरकारे, कॉमनवेल्य की जिनकी सदस्यता में कोई अन्तर नहीं आया है, इस घोषणा के अनुसार भारत की सदस्यता का पूर्ववत् वने रहना स्वीकार करती हैं।

"तदनुसार युनाइटेड किंग्डम, केनाडा, ग्रारट्रेलिया, न्यूजीलैड, दक्षिणी ग्रफीका, भारत, पाकिस्तान ग्रौर सिहल यह घोषणा करते हैं कि वे कॉमनवेल्थ के समान ग्रौर स्वाधीन सदस्यों के रूप में सम्मिलित होकर शान्ति, स्वतन्त्रता ग्रौर प्रगति की साधना में सहयोग करेंगे।"

इस विनम्न पोषणा के द्वारा भारत के और कदाचित् दुनिया के इतिहास में एक परिवर्तन-काल का ग्रारम्भ होता है। यह निश्चय निस्सन्देह भारत के विदेश-मन्त्री के रूप में पंडित नेहरू के उल्लेखनीय कार्यों में से एक हैं; क्योंकि यह मुख्यतया उनकी नैतिकता, स्पष्ट विचार ग्रौर राजनीतिक यथार्थवाद का ही परिणाम है। यहाँ पर इस बात पर भी जोर देना उचित होगा कि महात्माजी का प्रभाव उनके दोनों प्रधान शिष्यों की नीति पर स्पष्ट है—वैदेशिक क्षेत्र में जवाहराला नेहरू के ग्रौर ग्रान्तरिक राजनीति में सरदार पटेल के नीति-संचालन पर। जहाँ पंडित नेहरू यह दीहराते हुए

नहीं थकते कि भारत को ग्रपनी सीमा से बाहर के प्रदेशों पर कोई लोभ नहीं है और वह ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में सब राष्ट्रों के, ग्रौर विशेष कर राजनीतिक ग्राजादी के लिए यत्न करने वाले देशों के, मित्र के रूप में ही खड़ा है; वहाँ वल्लभभाई पटेल बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत को एक संयुक्त इकाई बनाना है ग्रौर राजाग्रों तथा किसानों के सहयोग से उसे एक बली राष्ट्र का पद दिलाना है। दोनों नेताग्रों ने जन-साधारण की सरल नैतिकता से प्रेरणा ली है, न कि मेकिया-बेली, टेलीरांड, मोटरनिख, कैसलरे, बिस्मार्क, डिजराएली, या कि काव्र से भी।

एशियाई राष्ट्रों के लिए, या कि ग्रफ़ीका की जातियों के ग्रधिकारों के लिए, जवाहरलालजी की वकालत किसी ग्रब्याबहारिक ग्रावर्शवादी जोश का परिणाम नहीं है। वह एक गहरे विश्वास ग्रीर ग्रान्तरिक शिक्त का यृवित-संगत परिणाम है; क्यों कि महात्माजी की सीख यही थी कि अन्ततोगत्वा तोप की शिवत नहीं बिल्क मानव की ग्रजेय ग्रात्मा ही जयी होती है। दुर्भाग्यवश ग्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न तो इन्साफ़ का कुछ ग्रसर होता है, न परिस्थित की तर्क-संगित का; इसिलए संसार इतना कष्ट भोग रहा है ग्रीर ग्रभी भोगेगा। पिछले महायुद्ध के बाद भारत में जो नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है उसके ग्रनुकूल न तो फ़ांसीसी ग्रपने को ढाल सके है ग्रीर न पूर्वगाली। ये देश ग्रब भी भारतीय भूमि पर ग्रपने बीने साम्राज्य के खोखले ग्रीर ग्रसम्भव ग्रवशेषों से चिपटे हुए हैं ग्रीर वह सबक़ सीखने से इनकार करते है जो इंग्लैंड देता है। समय के परिवर्तन को समफने—भले ही कभी-कभी बहुत देर से!—ग्रीर उसके ग्रनुसार काम करने का राजनीतिक विवेक केवल ग्रंगेज जाति ने ही दिखाया है। भारत ग्रपनी भूमि पर विदेशी सत्ता के घरौदे कदापि नहीं सह सकता ग्रीर इन्हें ग्रीग्र ही विलीन हो जाना होगा। दूर ग्रतीत से लम्बी-लम्बी परम्परा लिये हुए ग्राने वाली बड़ी से बड़ी रियासतों को भी विलीन होना पड़ा है। बर्मा, सिहल ग्रीर पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत की नीति जवाहरलालजी ने स्पष्ट शब्दों में घोपित की है। भारत के कर्णधारों के सामने महान् ग्रीर जटिल समस्याएँ है। उनका ग्रादर्शवाद ग्रीर राजनीतिक यथार्थ-दर्शन भी परिपवव है। इसलिए वे देश की जनता की उन्नति में ग्रपनी सारी शिक्त केन्द्रित कर रहे हैं। ग्रपने पड़ोसियों के प्रदेशों की ग्रीर लोल्प दृष्ट डालने या उनके घरेलू भामलों में हस्तक्षेप करने की फ़ुरसत ही उन्हें नहीं है। यह भारत की परम्पर रही है—'सत्यमेव जयते'। यह वाक्य राष्ट्र की भावी नीति का निचोड़ है।

दक्षिणी अफ़ीक़ा के भारतवासियों का प्रश्न एक बहुत पुराने रोग का लक्षण है जिससे दुनिया सिंदयों से पीड़ित हैं। इस्लाम ने पहले-पहल अपने अनुयायियों में इस रोग पर विजय पायी, लेकिन दुर्माग्य से उसने विश्व की जातियों को मुस्लिम और काफ़िर की दो परस्पर-विरोधी श्रेणियों में बाँट कर एक नयी बीमारी फैलायी। आधुनिक काल में साम्यवाद (कम्युनिक्म) ने इस रोग को दबाने के लिए अपने विशेष ढंग से उद्योग किया है। यह स्पष्ट है कि अगर विश्व को शान्ति और सुरक्षा से रहना है तो जातीय समानता बहुत जरूरी है। गान्धीजी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिणी अफ़ीका में जातीय समानता के संघर्ष से ही शुरू किया। इस प्रश्न पर भारत का रवैया हमेशा विल्कुल स्पष्ट रहा है और वह समान मानवीय अधिकारों का कट्टर समर्थक है। ज्यावहारिक आदर्शवाद ही मानव जाति के लिए एकमात्र आशा की किरण है, और यह जवाहरलालजी द्वारा प्रतिपादित भारतीय परराष्ट्र-नीति की आधार-शिला है। 'सब की स्वतन्त्रता' ही जवाहरलालजी के हृदय की पुकार है।

## प्रधान सन्त्री

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पिडत नेहरू १४ नवम्बर १६४६ को साठ वर्ष के हो जायेगे, लेकिन वह अब भी युवा, सुदर्शन, भावुक, जोशीले ग्रीर फक्कड है, कभी प्रसन्न ग्रीर कभी चिन्तित, प्राय स्रकेले ग्रीर सदैव व्यस्त । बच्चो से उन्हें बहुत प्रेम है प्रोर भ्रपनी सरलता ग्रोर निष्कपटता में वह स्वय बच्चो-से हैं। उनका स्वभाव विनोदी है, लेकिन खेद की बात है कि उन्हें अपने पद के उत्तरदायित्व योर चिन्तायों से कभी इतना यवकाश ही नहीं मिलता कि वह स्वच्छन्द भाव से जीवन का ग्रोर प्रकृति का प्रानन्द ले सके। ग्रपने प्रिय स्वप्न देखने का ग्रवकाश भी उन्हें नहीं है। पक्षियो, फुतो स्रोर पर्वतो, फरनो स्रोर हिम-प्रदेशों से उन्हें प्रेम है, लेकिन उनकी पुकार सूनते हुए भी वह इस नये ग्रोर प्राचीन राज्य की प्रनेक विकट समस्याग्रों से प्रनवरत लडते रह जाते हैं। जीवन एक ग्रद्भुत व्यापार है श्रीर उसने जवाहरलालजी को बहुत भटकाया है। एक प्रतिभाशाली, तेजस्वी ग्रीर पचड स्वभाव के इकलोते वेटे जवाहरलाल का बाल्यकाल वहता सुरक्षित भ्रोर घटना-विहीन रहा। बहन विजयालक्ष्मी का भ्रागमन उनके जीवन मे काफी देर से हमा, श्रोर नेहरू परिवार जब सन् १६०५ में इँग्लंड गया तब विजयालक्ष्मी बहत छोटी थी। जवाहरलाल बडे सकोची युवक हुए । बच्चो से खेलना उन्हे बचपन मे तो गिला ही नही, ग्रपनी एकमात्र सन्तान के साथ कीडा करने का श्रवसर भी विवि ने उन्हें नही दिया, क्योंकि इन्दिरा की वात्यावस्था में जवाहरलाल अपनी राजनीतिक दीक्षा विभिन्न जेलों में पूरी कर रहे थे। ग्रत्यन्त भावुक स्वभाव के जवाहरलाल को कठोर एकाकी जीवन के लिए ध्रपने को तैयार करना पडा, और प्रपत्ती भावनाओं प्रोर रोमानी प्रवृत्तियों को मौन ग्रादर्श-कल्पना में, या लेखन में या कठिन परिश्रम में परिणत कर देना पडा । कभी-कभी जवाहरलाल उदास दिखाई देते है और तब उनके अन्तस की गहराई का कुछ-कुछ अनुमान हो सकता है। यह सुसयोग ही था कि सफल विवाह के बाद जब ऐसा दीख रहा था कि वह ग्रिभजात, संस्कृत ग्रीर ऐश-ग्राराम की जिन्दगी से सन्तुप्ट हो जायेगे, तब महात्माजी के ससर्ग से उनमे नयी स्फ्रिंत ग्रीर जागृति का उदय हुगा। गान्धीजी के लिए सत्य, ग्रनुशासन, तपस्या ग्रोर प्राचार-शुचिता स्वभावगत थे। विचारो का महत्त्व तभी तक या जय उन पर ग्रमत किया जाय। राजनीतिक सवर्ष के जीवन के श्रारम्भिक वर्षों की कठिनाइयों ने जवाहरलाल के चरित्र को फोलाद की दृढता दी श्रीर उनकी सहज ईमानदारी को ग्रीर भी निखार दिया। भविष्य की चिन्ता या सन्देह उन्हें कभी विचलित नही करता था, श्रौर लगभग एक पीढी के श्रनवरत श्रौर तीव्र सचर्ष श्रौर निराशास्रो के बाद भी जवाहरलाल का व्यक्तित्व वैसा ही अम्लान, अछुता और प्रज्वलित दीख पडा । जनकी अन्त.स्फूर्ति कभी कम न हुई । अपने गुरु की तरह वह कभी-कभी रोष कर सकते है, लेकिन कीना नहीं रखते ग्रीर प्रतिशोध की भावना उनमें कभी नहीं होती। भावक तो वह है ही, कभी-कभी ग्रधीर भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरों का सदा ध्यान रखते हैं ग्रीर सहज ही क्षमा भी कर देते है। काव्य से उन्हे प्रेम है, क्योंकि उनके तुफानी जीवन की भावनाएँ ग्रौर श्रनुभृतियाँ ही काव्यमयी है। ६० वर्षे के होकर भी उनका शरीर छरहरा, सुन्दर ग्रौर फुर्तीला है, यद्यपि कभी-कभी उन्हे अपने चेहरे की गहरी होती हुई रेखाग्रो ग्रीर खल्वाट कपाल का ध्यान हो भ्राता है। ग्रपने गम्भीर, तटस्थ ग्रीर श्रन्तर्मुखी स्वभाव के बावजूद वह विनोदिप्रिय है और कभी-कभी रूठते भी हैं। उनमे श्रिभजात व्यक्ति की सामाजिकता, श्रिभमान और विनय है। उनकी बातचीत ग्राकर्षक ग्रीर विचार-प्रेरक है। उनमे सरदार वल्लभभाई पटेल का-सा ग्रमिप्राय भरा मीन या तीखा व्यग्य नहीं है। उनके मनोभाव शरद के बादलो-से जल्दी ही बदल या गल जाने वाले है, भीर उनमे श्रीर उनकी बातों में डंक कभी नहीं होता। श्रपने गुरु की भाँति उनकी हुँसी उन्मुक्त होती हैं; उसमें एक निरुछ्ल उदारता और ऐसी गुँज होती है कि विरोधी को शान्त कर देती है और उनके खरेपन की साक्षी देती है। उनकी यह हँसी उनके मित्रों भीर सहयोगियों को बार-वार मुख कर देती है और उनके देशवासियों की

चिन्ता ग्रौर नाराज़ी को दूर कर देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति भेद नहीं रखता ग्रौर छल-कपट करना नहीं जानता।

स्त्रियां जवाहरलाल की ग्रोर स्वभावतः ग्राकुष्ट होती है, क्योंकि उनके रूप के ग्रलावा उनकी हॅसती हुई ग्राँखों में एक बारचर्यजनक ग्राकर्षण है। प्रसन्न भीर सुन्दर युवतियों भ्रोर हॅसगुख वच्चों के बीच जवाहरलाल बहुत प्रसन्न रहते हैं। गान्धीजी का भी स्त्रियों श्रीर बच्चों पर बहत स्नेह था। लेकिन दोनों का ही श्राकर्षण श्राध्यात्मिक श्रानन्द श्रोर नैतिक प्रेरणा के तल पर होता था। सरल, स्वल्प-भाषी ग्रीर सहनशील भारतीय नारी के कोमरा बाह्य के नीवे जो दुढ़-प्रतिज्ञ श्रात्मत्याग श्रौर गम्भीर विवेक है उसको दोनों ने समभा है। स्वतन्त्रता-पृद्ध में सहस्रों नारियो को भी सम्मि-लित कर लेना महात्माजी की बहुत भारी विजय थी। उन पर स्त्रियों को बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि वे जानती थीं कि महात्मा जी उनकी शवित और दुर्वलता को पहचानते है और उनके दु:ख और सुख के सहभागी है। जवाहरलाल का आकर्षण भी कुछ कम नहीं है श्रीर उनकी मुख-मुद्रा की प्रशंसा स्त्रियाँ निःसंकोच भाव से करती है। कोई-कोई प्रगल्भा तो यहाँ तक कहती है कि सन् १६३६ में कमला जी का देहान्त होने के बाद इतने दिनों तक अकेले रहने का उन्हें कोई हक नही था ! किन्त् इस प्रशंसा और ग्राग्रह के नीचे मातु-हृदय का यह गहरा सहज-ज्ञान भी है कि उनका लाड़ला एक महान संस्कृति के खादर्शों का प्रतीक है, और स्वच्छ, सुन्दर, सरल, निर्भय, भावक ग्रीर खरा है; कि वह एक स्रोही पति, पिता ग्रीर भाई रहा है। जवाहरलाल ने विभिन्न देशों के विभिन्न सामाजिक स्तरों के ग्रसंच्य लोगों को जाना है शौर ग्रपने मिलन-सार स्वभाव के कारण असंस्य बन्धु बनाये हैं, यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कितने स्थायी और अन्तरंग सखा बन सके हैं। उनका स्वभाव स्नेहाकांक्षी है और वह संस्कृत और संवेदनाशील व्यवितयों के प्रति सहज आकृष्ट होते है। जीवन में भी उन्हें रंगीनी पसन्द है। उनके लिखित या भाषित शब्दों का चयन उनके संवेदनाशील ग्रौर गस्भीर मानस को प्रतिविम्बित करता है। उनकी मुद्रा शान्त और स्थिर कदाचित् ही दिखाई देती है; वह प्राय: या तो विचारों में लीन दिखाई देते हैं या मानसिक उत्तेजना श्रीर तनाव की मुद्रा में । रवीन्द्रनाथ ठाक्र ने ठीक ही कहा था कि

"जवाहरलाल ने राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र में, जहाँ बहुधा छल ग्रीर ग्रात्म-प्रयंचना चरित्र को विकृत कर देते हैं, गुद्ध श्राचरण का श्रादर्श निवाहा है। उन्होंने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे उस में कितना ही खतरा रहा हो: न उन्होंने कभी भूठ के साथ समभौता किया है चाहे उसमें कितनी ही सुविधा रही हो। उनकी प्रतिभाशाली बद्धि सर्वेदा कूटनीति के उस रास्ते से मुखर अवज्ञापूर्वक हट जाती रही है जहाँ सफलता सस्ती और तच्छ होती है।" उनके जीवन की गति सितम्बर १६४६ में पद ग्रहण करने के बाद के घटना-संकुल काल में भी वैसी ही द्भुत रही हैं जैसी कि राजनीतिक संपर्ष के जीवन में थी। ग्रव भी उन्हें बहुत कम ग्रवकाश ग्रौर उससे भी कम एकान्त मिलता हैं। अपनी आरम्भिक शिक्षा से बने हुए संकोची स्वभाव को बदल कर ग्रव वह निर्वाध रूप से साधारण जनों से मिलते और वातचीत करते हैं, श्रौर श्राज जन-नेता के रूप में जवाहरलाल देश में ब्रहितीय हैं। राजनीतिश श्रौर प्रधान मन्त्री के रूप में उनके श्रासपास विभिन्न बौद्धिक स्तरों के ग्रौर विभिन्न स्वार्थों के लोगों की भीड़ जुटी रहती है। प्रवृत्ति ग्रौर बुद्धि से जवाहरलाल संकोची और तटस्थ हैं लेकिन जनता के निकट ग्राने का कोई ग्रवसर भी नहीं चूकते । किन्तु ऐसा सम्पर्क ऊपरी ही होता है, क्योंकि ग्रधिकारियों से मिलते समय लोग बिल्कुल दूसरी तरह पेश ग्राते हैं ग्रौर उनके चरित्र श्रौर योग्यताश्रों को ठीक-ठीक या समुचित रूप से नहीं नापा जा सकता। किन्तु कुछ लोगों में श्रपने सम्पर्क में श्राये हुए व्यक्तियों के चरित्र को भाँप लेने की ग्रसाधारण प्रतिभा होती है। उदाहरणतया गान्धीजी ग्रपने ग्रासपास के लोगों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए भी उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर और अपनी दुर्बलताओं से ऊपर उठ कर कर्म करने की प्रेरणा देते थे, जिससे साधारण जन भी ग्रसाधारण वीरत्व का परिचय दे जाता था। उनके व्यक्तित्व का जादू एक सूक्ष्म प्रेरणा की तरह काम करता था और भावी कर्म का रूप निश्चित करता रहता था। गान्धीजी के पास रहते हुए उनके प्रभाव को दूर कर सकना लगभग ग्रसम्भव था। सहस्रों साधारण नर-नारी उनके सामीप्य में ऐसा कर्म करते थे मानों साहस श्रीर सत्याचरण के किसी भारी लहर के ताल पर चल रहे हों। ऐसे ही प्रभावाविष्ट संघर्ष से स्वाधीनता-संग्राम में विजय मिली । फिर भी गान्धीजी कदाचित् राजनीतिक नेताओं में सबसे कठोर श्रनुशासक थे श्रीर जो लोग उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे, उन्हें दूर करने या निकाल फेंकने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। इस लघुकाय महामानव में अपनी शान्त ग्रौर करुण मुद्रा के बावजूद इस्पात का तत्त्व था; वह मानवों के निर्माता थे।

प्रधान मन्त्री २६५

सरदार पटेल इससे भिन्न है। यद्यपि भारत के मोजूदा नेताग्रो में से किसी में यह प्रतिभा नहीं है कि प्रपने सम्पर्क में प्राने वाले लोगों को ग्राविष्ट ग्रौर उन्नत कर दें, तथापि सरदार पटेल ग्रपने महान कार्य में योग देने वालों से भरपूर काम ले सकते हैं। वह बहुत कम बोलते है, लेकिन उनके मित्र जानते हैं कि वह हर परिस्थिति में उनका साथ देगे—केवल छल-पाणड नहीं सहेगे। ग्रपने सहकारियों को चुनने में उनकी दृष्टि ग्रचूक हैं, वह ग्रादमी पहचानते हैं ग्रोर काम जेना भी जानते हैं। वह उदार हैं, दूसरे की ग्रुवित सुनने को सदैव तत्पर हैं, सहिष्णु हैं ग्रोर दृढ हैं। निज्य करने में उन्हें कभी देर नहीं तगती ग्रोर छोटी-छोटी वालों से वह पराभृत नहीं होते। हर मागले में उनकी दृष्ट व्यावहारिक होती हैं ग्रोर तात्कालिक समस्या को देखती हैं। वह दूर ग्रोर अस्पट्ट भविष्य के दिवास्वप्न देखने वाले कोरे बोद्धिक नहीं हैं। वह मूलत व्यवस्थापक हैं, श्रेष्ठ सगठननारी ह, उनका कठोर निश्चय ग्रोर प्रत्युत्पन्न बृद्धि कभी विचलित नहीं होती। उनवा सहज साहस सकट-कारा में पोर भी वढ जाता है। उनके मोन शकनीय होते हैं ग्रोर उनका रोप या व्यग्य भयानक विरक्तीटनारी। पगर वह श्रद्धा जगाते हे तो उनसे डर भी होता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनसे सिलया नहीं किया जा सकता। महात्माजी के उठ जाने से उनका महत्त्व ग्रीर भी बढ गया है। इधर उनके कर्म ग्रीर वचन से ऐसी ध्वनि निकलती हैं कि वह उस महान उत्तरदायित्व को, जिसे उन्होंने उठाया था, जल्दी ही पूरा कर डालना चाहते हैं।

जवाहरलाल का साहस दुस्साहस की सीमा तक पहुँच जाता है। वह हमेशा घमासान के बीचो-बीच रहना चाहते हैं। ग्रमने सहकारियो पर वह स्नेह करते हैं ग्रोर उनकी उपस्थित हमेशा जनता को स्फूर्ति ग्रौर प्रेरणा देने वाली होती है। लेकिन लोगो का मोल ग्राँकने मे उनकी भावुकता ग्रोर उचारता कभी-कभी दोष भी बन जाती है ग्रोर उनकी मिन-भित्त कभी-कभी सीमोल्लघन भी कर जाती है। जिस उच्च ग्रागन पर नियित ने उन्हें बिठाया है, ग्रचग्भा नहीं कि उस पर से उनकी खुली उदारता का कुछ लोग लाग उठाये। स्वभाव ग्रोर शिक्षा से उनका स्थान बौद्धिको, राजनीतिज्ञो, वैज्ञानिको, कलाकारों ग्रोर साहित्यकों में हे। वह भारत की समस्या को देश-काल की परम्परा में देखते हैं ग्रोर किसी तरह की सकीणंता उन्हें ग्रग्नीतिकर है। बौद्धिक, सास्कृतिक, धार्मिक या प्रान्तिक, किसी भी क्षेत्र में सकुचित मताग्रह उनके रोष को जगाता है ग्रौर किसी तरह की क्षुद्रता ग्रोर ग्रोछापन उन्हें ग्रसाह है। उनकी चिन्तक प्रवृत्ति उन्हें प्रक्तों को तटस्थ-भाव से देखने की ग्रोर प्रेरित करती है ग्रौर किसी समस्या के विभिन्न पहलुग्रों का विमर्श कभी-कभी ग्रावश्यक तात्कालिक निर्णय में वाधक हो जाता है। राजनीति एक ग्रद्भृत खेल हैं ग्रौर खरे ईमानदार ग्रादिमयों के लिए उसकी स्थायी चुनोती है। यहाँ नीतिकता पर व्यावहारिकता ही बहुधा विजय पाती है। फिर भी एक विचलित दुनिया में पिडाजी ग्रसिधारण मानसिक सन्तुलन, विवेक ग्रौर विचार-स्पष्टता लाने में समर्थ हुए हैं। दो वर्षों से कम समय में भारत की वैदेशिक नीति के ग्रपने सचालन से उन्होंने उन गिने-चुने राजनीतिकों में ग्रपना स्थान बना लिया है जो कि विश्व की भावी ग्रगित में निर्णायक प्रमाव रखते हैं।

जवाहरलाल की बुद्धि और प्रवृत्ति चिन्तक ग्रौर प्रश्येता की है; वह स्वभावत ग्रग्शान्त है ग्रौर मानो हमेशा जत्दी में रहते हैं। उन पर फाम का बोभ बहुत ग्रधिक है ग्रोर कदाचित् उन्हें इस ग्रित-व्यस्तता में ही रस मिलता है। पर किसी देश के प्रधान मन्त्री के लिए, विशेषतया भारत के लिए जहाँ कि शिवत, वृष्टि, साहस ग्रौर निष्ठा वाले लोगों की बहुत कमी है, यह श्रन्छी बात नहीं है। वह प्राय रात को बहुत देर तक काम करते हैं ग्रौर बहुधा उनके चेहरे से दीखता है कि कुछ दिनों का निर्वाध विश्वाम ग्रोर नीद उनके लिए बहुत जरूरी हो रही हे। लेकिन उन्होने कभी ग्रपनी शिवत की किफायत नहीं की ग्रौर श्रपनी देह से भरपूर काम लेते रहे हैं। तथापि ग्रब समय ग्रा गया है कि उनके ग्रसीम उत्साह ग्रोर ग्रीमित शिवत को राष्ट्र के हितार्थ सँभाल कर रखा जाय। उनकी बहुमुखी प्रवृत्तियाँ, मिलनसार स्वभाव ग्रौर जनता से दैनिक सम्पर्क बनाये रखने की ग्रद्भुत तत्परता उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। भारतीय जनता ऐसे मामले में ग्रनुभवहीन है ग्रौर ग्रपने नेताग्रों की सुविधा-श्रमुविधा की बात बहुत कम सोचती है। गान्धीजी सप्ताह में एक दिन मौन रहते थे। जवाहरलालजी जैसे दायित्व वाले सभी लोगों को विश्राम ग्रौर चिन्तन के लिए समय निकालने के इस उपाय की सिफारिश की जा सकती है।

जवाहरलालजी पर काम का बोभ आवश्यक से कुछ अधिक ही जान पड़ता है। एक महान् देश के शासन-यन्त्र का प्रमुख समूचे राज्य-संचालन का भार अकेले नहीं वहन कर सकता और उसे योग्य सहकारी चुनने पड़ते हैं। काम को विकेन्द्रित कर के योग्य अधिकारियों को सौपना आवश्यक होता है। यह भारत का सौमाग्य है कि स्वाधीनता-आफ्ति के

1 7

समय से ही उसे जवाहरलालजी और सरदार पटेल जैसे दो योग्य सेवक मिले हैं। स्वभाव, दृष्टिकोण और आयु के भारी अन्तर के बावजूद (वल्लभभाई इसी अवतूबर ३१ को ७४ वर्ष के हो जायेंगे,) राज्य-संचालन में इन दोनों का सहयोग असाधारण रूप से फलप्रद और रचनात्मक हुआ है। जवाहरलाल ने भारत की परराष्ट्र-नीति की रूप-रेखा विवेक और दृढता के साथ निर्धारित की है, और सत्य और निष्काम सेवा के आदर्श में अपनी दृढ़ निष्ठा के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत का गौरव बढ़ाया है। वल्लभभाई ने अपनी दूरदिशता, एकान्त कर्त्तव्य-निष्ठा और मानव-स्वभाव के गहरे ज्ञान के द्वारा देशी राजाओं के हृदय में स्थान पाया है, और उन्हें अपनी पृथक् रियासतों को एक भारतीय राष्ट्र गें विलीन कर देने के महात्याग की ओर प्रेरित किया है। यह महत्त्वपूर्ण काम शान्ति और शीघ्रता के साथ और भारत सरकार तथा राजाओं के मैत्री-सम्बन्ध की रक्षा करते हुए पूरा किया गया है। भविष्य में भारत के नकशे का एक ही रंग होगा और उसके राजनीतिक भविष्य में जो भी आँधी-तूफान आयेगा उसका सामना वह एक राष्ट्र के रूप में ही करेगा। उसी की सन्तान का शौर्य, त्याग और विवेक उसके भाग्य का निर्माण करेगा। इस प्रसंग मे भूतपूर्व नरेन्द्र-मंडल के एक पिछले प्रमुख, स्वर्गीय वीकानेर-महाराज के कुछ शब्द याद आते है जो उन्होंने २२ नवम्बर १६३३ को, एक भाषण में, कहे थे और जिनका सन्दर्भ जवाहरलाल ने अपनी आत्मकथ। में दिया है:

"हम, भारत की रियासतों के शासक, दस्यु नहीं हैं। श्रौर में यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें, जिन्होंने सिंदयों के शासक के श्रनुभव का दाय पाया है श्रौर जिनमें शारान-प्रवृत्ति श्रौर राजनीतिज्ञता स्वभावगत हो गयी है, जल्दी या हड़वड़ी में कोई निरुचय कर लेने से सावधान रहना चाहिए....में विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय राजाश्रों को कोई नहीं मिटा सकता, श्रौर श्रगर कभी दैवयोग से ऐसा समय श्राया जब ब्रितानी सरकार श्रपनी सन्धियों के श्रनुसार भारतीय रियासतों की रक्षा करने में श्रसमर्थ हुई, तो राजा श्रौर रियासतों श्रपने श्रधिकारों के लिए श्राह्मिरी दम तक लड़ेंगी।"

ऐसी रियासतों के प्रक्त पर श्रपने विचार जवाहरलाल ने कभी ग्रस्पष्ट नहीं रखे, जैसा कि निग्नलिखित ग्रवतरण से सिद्ध होता है;

"देशी रियासतें धाज शायद संसार में निरंकुश शासन का एक द्यद्वितीय उदाहरण है। वे ब्रितानी द्याधिपत्य के अन्दर तो हैं, लेकिन ब्रितानी सरकार केवल ब्रितानी हितों की रक्षा या तरक़्क़ी के लिए हस्तक्षेप करती है। ये पुराने सामन्तवाद के गढ़ विना किसी परिवर्त्तन के वीसवीं सदी के बीच में कैसे थ्रा पहुँचे, यह श्राश्चर्य का विषय है। वहाँ का वायुमंडल निश्चल थ्रौर भारी है, वहाँ निदयाँ भी अनसायी हुई बहती है। गित का अभ्यस्त नवागन्तुक वहाँ आते ही मानों ऊँघने लगता है और विश्वान्ति का सोंघा आकर्षण उस पर छा जाता है। सब कुछ अयथार्थ जान पड़ने लगता है, मानों आँखों के सामने एक चित्र है, जिसका देश-काल कभी बदल ही नहीं सकता। अनजाने ही दर्शक अतीत की ओर मुड़ जाते है और बचपन के स्वप्न देखने लगते है। कवच-कृपाणधारी वीरों, सुन्दरी वीरांगनाओं और दुर्गों, साहस और शौर और अभिमान के अद्भुत विचारों से उसका मन छा जाता है। विशेषत्या राजपूताना में ऐसा होता है, जो ज्वलन्त वीरता और असम्भव पराक्ष्म की भूमि है।

"लेकिन शीझ ही ये दृश्य मिट जाते हैं श्रौर तिबयत भारी हो उठती है; दम घुटने लगता है कि मन्द-प्रवाहित श्रथवा खड़े पानी में सड़ाँघ श्रौर दुर्गन्ध है। श्रागन्तुक श्रपने को दबा हुआ, मन श्रौर देह से बॅधा हुआ अनुभव करता है। श्रौर वह देखता है कि राजमहल की निर्लंज्ज छाया में दीन जनता कराह रही है। राज्य की श्राय का कितना बड़ा भाग राजा के ऐश-श्राराम के लिए महल में चला जाता है श्रौर कितना कम श्रंस सेवा के रूप में जनता को वापस मिलता है हि हमारे राजाश्रों को तैयार करने श्रौर उनकी देख-भाल में बड़ा खर्च होता है; श्रौर इस खर्च के बदले में वह हमें क्या देते हैं?"

यव ये राजा-महाराजा शक्तिच्युत हो कर साधारण नागरिक हो गये हैं जिन्हें भारतीय राजकोष से वड़ी पेंशन मिलती है। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया है और उसमें यथेष्ट समभदारी भी दिखायी है। कुछ को उनकी योग्यता के कारण राष्ट्र की सेवा में उच्च और सम्मानित पद भी दिया गया है। इस मामले में भारत सरकार का कृतित्व आधुनिक राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय है और ४६२ छोटी-बड़ी रियासतों का फ़ैसला करने में सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो राजनीति-निपुणता दिखायी है वह जर्मनी और इटली का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क और कावूर की

प्रधान मन्त्री २६७

याद दिलाती है। सरदार पटेल का क़द तो नहीं लेकिन चेहरे की कठोर मुद्रा विस्मार्क से मिलती है जो 'ग्रायरन चांसलर' कहलाते थे। सरदार पटेल में वैसी ही दृढ़ता ग्रीर कड़ाई है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सरदार पटेल की ग्रसाधारण दूरदिशता ने संयुक्त भारत की नींव को विस्मार्क के जर्मनी की नींव से कहीं ग्रधिक मजबूत बनाया है।

जवाहरलालजी पर बहुधा श्रारोप लगाया जाता है कि वह श्रादमी नहीं पहचानते, लेकिन उनके सहयोगियों को देखने से यह श्रारोप पुष्ट नहीं होता । यह उनकी सफलता का प्रमाण है कि वह न केवल वल्लभभाई पटेल जैसे तेजस्वी व्यवितत्व का स्नेहपूर्ण सहयोग पा सकते हैं बल्कि डाक्टर ग्रम्बेडकर जैसे कुशल, व्यवहार-पट्, हठी ग्रीर स्वाधीन विचार के व्यक्ति की भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यह उचित ही है कि भारतीय लोकतन्त्र के विधान का संचालन कांग्रेस के इस विद्वान ग्रीर कट ग्रालोचक तथा दलित जातियों के निर्भीक समर्थक को सौंपा गया। जवाहरलालजी के मन्त्र-मंडल का निर्वाचन उनके उदार विचार, मनष्यों की पहचान, राजनीतिक सक्ष, श्रौर साथ मिलकर काम करने की शक्ति का प्रमाण है। प्रान्तों ग्रीर ग्रन्य राज्यसंघों की परस्पर-विरोधी ग्राकांक्षात्रों के बीच नेहरू मन्त्रिमंडल ने ग्रसाधारण भ्रान्तरिक शक्ति भीर सहयोग का परिचय दिया है, श्रीर विशेष कर राजनीतिक क्षेत्र में तथा देश में शान्ति-रक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। विदेश-मन्त्री के रूप में नेहरू का निजी कृतित्व भी विलक्षण है, क्योंकि भारत के परराष्ट-विभाग का देश-देशान्तर-व्यापी समुचा संगठन उन्हीं का बनाया हुआ है। श्रीर इस कार्य में उनका मार्ग-दर्शन करने के लिए न तो अनुभवी कर्मचारी ही थे न कोई पूर्व-परम्परा। उनकी कल्पना-शक्ति, उनके ज्वलन्त आदर्शवाद और अदम्य स्फर्ति के कारण ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज इस आसन पर पहुँचा है। यह हो सकता है कि भारत के परराष्ट्र-विभाग के कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या पर उनका व्यक्तित्व हावी हो, लेकिन यह भी सच है कि ग्राज वह भारत के उन इने-पिने राजनीतिज्ञों में हैं जिनकी नीति-निर्धारित करने में विभागीय उच्चाधिकारियों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इंडियन सिविल सिवस के बारे में उनकी धारणा बहुत श्रच्छी नहीं थी; विशेषतया प्रथम महायुद्ध में मेसोपोटेमिया श्रीर द्वितीय महायुद्ध में वर्मा के उनके कारनामों के बाद से। उन्हें हमेशा उन बड़ी-बड़ी मौलिक समस्याएँ सुलफाने की उसकी योग्यता पर सन्देह रहा है, जिनके लिए साहस, दायित्व-भावना, प्रेरणाशीलता ग्रीर लोक-मन को समऋने की शक्ति जरूरी होती है। इस कारण प्रधान मन्त्री का कार्य-भार बहुत बढ़ गया है और उन्हें बहुत ग्रधिक काम भी करना पड़ता है। जवाहरलालजी को शुरू से ही रात बहुत देर तक काम करने की ग्रादत रही है ग्रीर कदाचित उन्हें इस ग्रति-परिश्रम में रस भी मिलता है, क्योंकि वह एक आदर्श के लिए है और एक विशाल राष्ट्र के ऐतिहासिक भाग्य-निर्णय के लिए। स्वभावतया वह अपने ही ऊपर बहुत अधिक काम ले लेने वाले हैं। फलतः यह मानना कठिन है कि उनके उत्तर व्यक्तित्व की छाया में से कोई ग्रीर उल्लेखनीय व्यक्ति निकलेगा। 'बड़ा वक्ष ग्रपने ग्रासपास की मिट्टी का रस सीख लेता है।' तथापि लोकतन्त्र की सफलता, स्थिरता और गतिकीलता के लिए आवश्यक है कि उसे निरन्तर ऐसे योग्य और निःस्वार्थ सेवक मिलते रहें जिन्होंने राज्य-संचालन के उच्चतर दायित्व की शिक्षा पायी हो और जो नीति-निवहि करने में कुशल हों।

ग्राधुनिक भारत में योग्य, शिक्षित ग्रौर अनुभवी ग्रधिकारियों की बहुत कमी है ग्रौर प्रान्तों में ग्रव्यवस्था की शिकायतों के कारण ऐसे ग्रधिकारियों की माँग ग्रौर भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थित में, केन्द्र के कुछ एक ग्रधिकारियों के हाथ शिवत के केन्द्रीकरण में भी खतरा है। भारत जैसे विशाल देश में यह ग्रावश्यक है कि युवा ग्रौर उत्साही ग्रधिकारियों की भरती का क्षेत्र सारे देश में फैला हुग्रा हो ग्रौर भरती भी निरन्तर होती रहे। थोड़े-से ग्रनुभवी उच्चिधिकारियों को हर तरह के काम सौंपते रहना भूल होगी। ग्रौर भारत के प्रधान मन्त्री ने वैदेशिक विभाग के उच्चतर पदों पर बाहर से नये ग्रादमी बुला कर उचित ही किया है। निर्वाचन में भूलें हो सकती हैं लेकिन देश की राजनीति को विकसित करने का यह एक उपाय है। पिछले महायुद्ध में इँग्लैंड ग्रौर ग्रमरीका का ग्रनुभव जवाहरलालजी की विदेशी कुटनीतिक सेवा के लिए कर्मचारी चुनने की नीति का समर्थन करता है।

भारत जैसे नये राज्य के परराष्ट्र विभाग के काम की यह कह कर खालोचना करना बहुत सहल है कि उसका प्रसार बहुत श्रीधक या बहुत संकृचित है। दो विरोधी संगठनों में बँटे हुए संसार में भारत की जो परिस्थिति है, उसमें श्रीनवार्य है कि उसकी विदेशी नीति बहुत साबधानी से ग्रापने को बचाते हुए चले। और इतनी छोटी ग्रवधि में उसका कोई विशेष उल्लेखनीय परिणाम नहीं हो सकता। लेकिन श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ही जवाहरखाल के व्यक्तित्व की छाप सबसे ग्रीधक स्पष्ट दीख पड़ती है; ग्रद्यपि विदेश-मंत्री की हैसियत से किये गये उनके कुछ निर्णयों का

विरोध अपने देश में कहीं-कहीं हुआ है। जवाहरलाल साहसी और सिद्धान्त के गामलों में दृढ़प्रतिश्च हैं। वहानेवाजी और दम्भ से उन्हें घृणा है, यद्यपि बहुषा उन्हें ग्रिनच्छापूर्वक देश के प्रचिलत राजनीतिक मतवादों के सामने भुकना पड़ जाता है—विशेपतया सामाजिक सुवार के मामलो में। पुराने समाज ह्रास के लम्बे युगों के बाद अपने अतीत से और भी विपटने लगते हैं, और दुर्वलता और निराणा की स्थिति में उनका मताग्रह इसिलए और वढ़ जाता है कि अतीत के ज्यलन्त गोरव के कारण वर्तमान परिस्थिति और कृतित्व नगण्य जान पड़ते है। फलतः सत्ता हाथ में आते ही उनमें कुछ ऐसा अद्भुत और असाधारण करने की वाल्योचित इच्छा पैदा होती है जिसमें अधिक अनुभवी लोग प्रसफल हो चुके हे। या फिर ये समाज एक नैतिक श्रेण्टता का दावा करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उसका प्रसर जनता के हीन आर्थिक जीवन पर वया पड़ेगा। भारतीय लोकतन्त्र की गान्धीजी की परिकल्पना व्यावहारिक थी, जवाहरलाल जी द्वारा उसकी व्याख्या भी सर्वथा व्यावहारिक है। लोकतन्त्र का गर्थ केवल मत-गणना है, यह परिभाषा तो सर्वत्र खोखली सिद्ध हो चुकी है और यह सम्भव है कि जब सत्रह करोड़ ग्रिधकत्तर ग्रिधित मतदाताओं की राय से निर्वाचन किया जायगा तब यह और भी स्पष्ट लिक्षत होने लगेगा कि लोकतन्त्र को केवल बैलट-बक्स, दलगत प्रचार, बोटों के संगठन और गणना ग्रादि का यान्त्रिक प्रवन्ध भर मान लेना कितनी वड़ी भूल और कितना ग्रव्यवहारिक है। जवाहरलाल जी के अनुसार गान्धी जी की लोकतन्त्र की कल्पना कुछ-कुछ ग्राध्यातिमक थी ग्रीर संख्या, वहुमत या प्रतिनिधित्व से उराका सरोकार नहीं था। गान्धी जी ने लिखा थाः

"हमें यह समकता चाहिए कि काँग्रेस को लोकतन्त्रात्मक रूप का गौरव उसके वार्षिकोत्सव में ग्राने बाले प्रतिनिधियों ग्रौर दर्शकों की संख्या के कारण नहीं, विल्क उसकी निरन्तर बढ़ती हुई सेवाग्रों के कारण मिला है। पश्चिमी लोकतन्त्र ग्रगर ग्रसफल ही नहीं हो चुका तो भी ग्राज उसकी परीक्षा हो रही है। लोकतन्त्र के सच्चे विज्ञान का विकास भारतवर्ष ही, उसकी सफलता के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, करे।

"कोई कारण नही है कि लोकतन्त्र का ग्रानिवार्य परिणाम दुराचार और पाखंड हो, जैसा कि ग्राज होता है ग्रोर न बहुसंख्या लोकतन्त्र की कुंजी है। सच्चा लोकतन्त्र तभी हो सकता है ग्रगर थोड़े-से ब्यक्ति उन सबों की ग्राकांक्षाग्रों ग्रीर ग्राचाग्रों का प्रतिनिधित्व करें जिनके प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं। मेरी धारणा है कि लोकतन्त्र वल-प्रयोग से नहीं स्थापित किया जा सकता। लोकतन्त्र की भावना बाहर से नहीं लायी जा सकती, भीतर से ही उत्पन्न हो सकती है।"

यह रीतिगत पाश्चात्य लोकतन्त्र नहीं है, किन्तु जवाहरलाल जी जानते हैं कि गान्धी जी लोकतन्त्रवादी चाहे रहे हों चाहे नहीं, वह अपने करोड़ों देशवासियों के चेतन और अवचेतन आदर्श और आकांक्षा के प्रतीक अवश्य थे।

सिद्धान्तों और मतवादों के संघर्ष में लोग प्रायः भूल जाते हैं कि शासन का एक मात्र उद्देश्य होता है साधारण जन के हितों की रक्षा और उन्नित—शासन-यन्त्र के निर्माण और नियन्त्रण की परिपाटी चाहे जो हो; और भारत जैसे विशाल, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, और ग्रविकसित देश के लिए इसका महत्त्व और भी ग्रधिक है। राौभाग्य रे जवाहरलाल जी और सरदार पटेल दोनों ही भारत के उत्पादन को शीघ्र बढ़ाने की ग्रावश्यकता के बारे में सजग हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ग्रपने देशवासियों की कमजोरियों और विशेषतया उनमें ग्रगुशासन तथा लगातार परिथम की कमी को भली भाँति जानते हैं, लेकिन फिर भी देश के भविष्य में उनका दृढ़ विश्वास है। इसलिए जब वह संसार के सामने भारत की नीति की व्याख्या करते हैं तब उनकी युक्तियों में कल्पना की विश्वालता ग्रीर एक शान्त ग्रात्म-विश्वास भलकता है। किसी भी वैदेशिक नीति का ग्राधार ग्रन्ततोगत्वा सत्ता है—वह सत्ता चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे सम्भाव्य—इसे वह खूब जानते हैं। वह यह भी जानते हैं कि भारत की सत्ता ग्रभी मुख्यतया सम्भाव्य ही है। भारत की नीति की उनके द्वारा की गयी व्याख्या में सदैव गहरा विश्वास और उच्च ग्रादर्श प्रकट होता है, ग्रौर उस पर एक सजीव, उत्साही, कभी-कभी भावुक किन्तु सदैव वृद्ध-निश्चय व्यक्तित्व की छाप दीखती है। उनके कमें ग्रौर वचन में एक जोश ग्रौर रोबीला-पन रहता है, क्योंकि वह भारतवासियों की प्राचीन ग्राग को फिर से उत्तिजत करना चाहते हैं ग्रौर शितयों की जज़ता, ग्रज्ञान, ग्रन्थ-विश्वास ग्रौर दिव्रता से कूचली हुई उनकी ग्रात्माग्रों को जगाना चाहते हैं।

गान्वीजी के पट्ट शिष्य और सहकारी स्वर्गीय महादेव देसाई ने उनके बारे में लिखा था;

"उनके जटिल और गुथीले व्यक्तित्व में निश्चयात्मकता और सन्देह का, विश्वास और उसकी कमी का, धर्म और धर्म के प्रति असिहिष्णुता का अद्भुत मेल है। अविश्राम कर्म, तपस्या और दृ:ख से भरा



बृक्ष रोपण

पंजाब फ़ोटो सर्विस के सौजन्य से



"अधिक अन्न उपजाओ" प्रथान मन्नी अपने निवास की हरियाळी उपाट कर खेती करने क लिये टे क्टर, ज्वल रहे. हैं ।

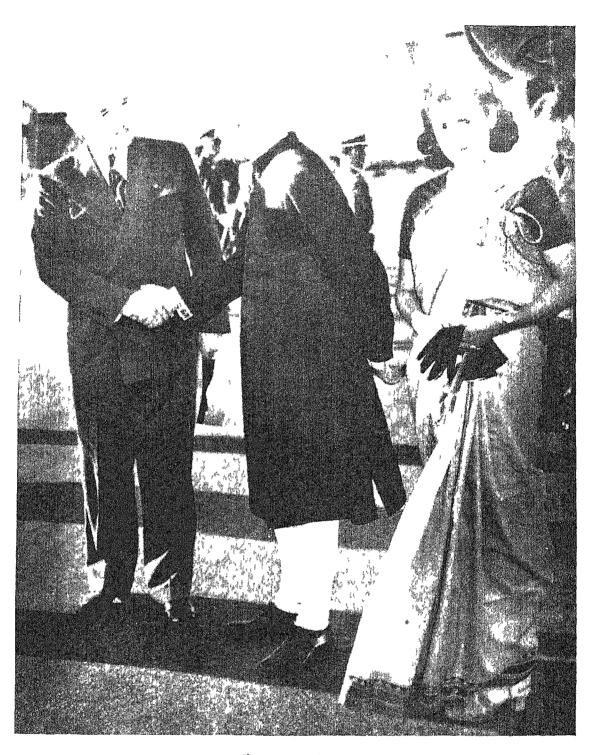

**वाशिगटन के हवाई बन्दर पर** प्रेसिडेण्ट ट्रमैन द्वारा पंडित नेहरू का स्वागत (अक्टबर १९४९)



चारिंगटन द्वारा अभिनन्दन पंडित जवाहरलाल ्र, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, प्रेसिडेण्ट ट्रमैन तथा डीन एचिसन के साथ वाशिंगटन के हवाई बन्दर से प्रस्थान कर रहे हैं।



नियागरा प्रपात के नीचे बायीं ओर से : श्रो एल॰ बी॰ पियर्सन, पंडित नेहरू, श्रो राबर्ट सैंडर्स और श्रीमती इन्दिस गान्धी।



वाशिंगटन की समाधि पर माउंट वर्नन में अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन तथा मार्था वाशिंगटन की समाधि पर पडित जवाहरलाल ने फूल चढ़ाये थे। १३



वारुडाफ़्र -एस्टोरिया, न्यूयार्क के भोज में बायों और से : श्रोमती इन्दिरा गान्धी, श्री रिचर्ड वाल्श, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती पर्ल वक, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित श्री लाय हेंडरसन और श्रीमतो कृष्णा हठीसिंह ( अक्टूचर १५, १९४९ )



न्यूयार्क नगर को ओर से अभिनन्दन के बाद



सोवियर विदेश-मंत्री वाइशिनस्की के साथ (न्यूयार्क, अक्टूबर, १९४९)



ंअमरोका के इंडिया लोग ओर इंस्टिट्यूट आक्ष्मारेन रिलेशन्स ने पंडित जबाहरलाल निहरू की भोज दिया था। चित्र में पंडितजी के साथ श्रोमतो कुनवेल्ट और श्री फिलिप जेसप हैं। ( अक्टूबर १९, १९४९ )

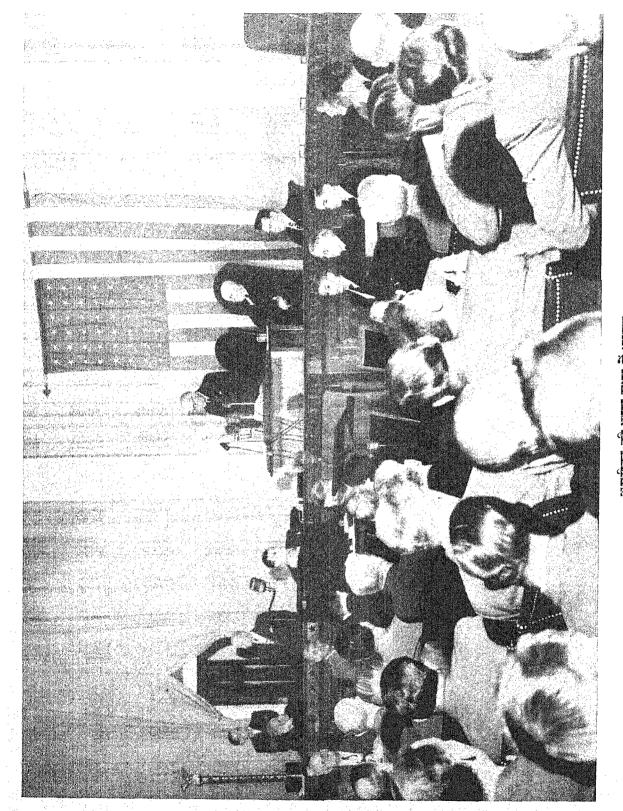

अमरीका की धारा-समा में भाषण पंडित जवाहरखाळ नेहहः ने अपने भाषण में भारत की ओर से 'स्वतन्त्रता ग्याय और शान्ति' की सेवा की प्रतिज्ञा को

जीवन ग्रन्यथा हो भी नही सकता था। ...जवाहरलाल जैसे गतिजील ग्रोर निरन्तर विकासशील व्यवित को ग्रामी धमिनयों में रक्त का प्रवाह शिथिल होने का कोई ग्रन्देशा नहीं है। लेकिन उनके लिए भी खतरे हैं जिनसे सतर्क रहना ग्रावश्यक हे।"

जवाहरलाल की शिक्षा मुरयतया पाच्चात्य थी और उनका मानसिक गठन श्रव भी यूरोपीय है यद्यपि संघपं श्रीर भ्रमण के लम्बे वपों, तथा देश की निर्धन और श्रपढ जनता के घनिष्ठ सम्पर्क ने उनको भारत के प्रति एक नयी श्रन्त- वृंग्टि वी हे। धर्म और दर्शन में उनकी रुचि मुर्यतया बौद्धिक है, यौर मारत के कलाशिल्प और वाड्मय का उनका ज्ञान एक रिसक का ही है। किन्तु मृलत वह तपस्वी है, बयोकि इसके बिना यह सम्भव नही था कि वह एक पीढ़ी तक प्रपने को सम्पूर्णतया गान्धी जी के प्रति समर्पित कर दे। किन्तु उनका शिष्यत्व वल्लभभाई पटेल से सर्वथा भिन्न था। जवाहरलाल जी को कई बार गान्धी जी की कार्य-परिपाटी के बारे में शंकाएँ होती थीं, और वह महात्मा जी की श्रात्मा की प्रेरणाओं को भी स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनका बुद्धिवाद बहुधा गुरु की सीख से विद्रोह कर उठता, क्योंकि उसमें उन्हें राजनीतिक वास्तविकता और तात्कालिक स्रावश्यकता की उपेक्षा नजर स्राती। किन्तु इन सामयिक शंकाओं, असन्तोध श्रीर स्रास्था की कमी के बावजूद जवाहरलाल श्रादर्श सैनिक रहे। श्रीर यह स्रनुशासन में रहने वाले सैनिक का रूप उनके दायित्व, चित्र श्रीर निःस्पृह सेवाभाव को जितनी श्रच्छी तरह प्रतिबिम्बित करता है उतना कदाचित् उनके प्रधान मन्त्रित्व का समय नहीं करता। भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में वह प्रायः चित्र-फलक के बीच में इसी लिए रहते हैं कि वह स्वयं ही चित्र है।

जवाहरलाल की परिहास-बृद्धि सदैव सजग रहती है। मुस्लिम संस्कृति की विशिष्टता के बारे में वह कहते है:

"जनता की श्रोर देखे तो मुस्लिम संस्कृति के मुख्य चिह्न मालूम होते है—एक खास किस्म का पैजामा जो
न बहुत लम्बा हो श्रौर न बहुत छोटा, दाढी रखते हुए मूँछों को सँवारने या काटने का एक खास ढंग, श्रौर एक टोंटीदार लोटा; जब कि इसके मुकाबले में हिन्दू संस्कृति के प्रतीक है घोती, चोटी श्रौर एक दूसरी किस्म का लोटा।"
केम्ब्रिज से लौटने गर, ऐसा उन्होने स्वयं कहा है, उनमे श्रहंकार बहुत था श्रौर खूबी कोई नही थी। श्रपने जीवन के
प्रत्येक काल मे वह श्रगने को बिल्कुल तटस्थ होकर देख सके है, श्रौर कुछ वर्ष पहले 'माडने रिव्यू' में 'चाणक्य' के छच नाम
से उन्होने श्रपना जो चित्र खीचा था, बड़ा मार्मिक है।

यह छद्म नाम भी सारगिंभत जान पड़ता है। चन्द्रगुप्त मौर्य के महामात्य चाणक्य को कभी-कभी भारत का मेकिया-वेली कहा जाता है। जवाहरलाल ग्रीर चाहे जो हों, चाणक्य या मेकियावेली नहीं है। उनमें चाणक्य का सा निःस्वार्थ-भाव तो है लेकिन न तो वैसी तटस्थता है ग्रीर न वैसी चतुराई; ग्रीर न कदाचित् शत्रुग्नों को परास्त करने की या फोड़ लेने की विशेष योग्यता, क्योंकि जवाहरलाल मूलतः सीचे ग्रीर खरे स्वभाव के हैं। उनके डिक्टेटर बनने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत की वर्तमान परिस्थिति में ग्रगर इसकी गुजायका भी होती तो भी उनकी बौद्धिकता ग्रीर विमर्श-शीलता ही इसके प्रतिकूल पड़ती। वास्तव में भारतीय जनमत भी ग्रन्य प्रजातन्त्री देशों की भाँति चंचल ग्रीर परि-वर्तनशील है ग्रीर उसे इच्छानुसार संचालित किया जा सकता है। ग्रसंस्य देवताग्रों को मानते रहने पर भी उसकी नैस-गिक प्रवृत्ति मूर्तिभंजक है; हाल का राजनीतिक इतिहास भी इस खंडनात्मक प्रवृत्ति का निदर्शन करता है। काँग्रेस के मौजदा संवालकों को भी ग्रपनी लोकप्रियता में श्रनपेक्षित परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारत की स्वाधीनता एक बहुत भारी उत्तराधिकार सावित हुई है। नेहरू और उनके सहक्षियों को बहुत कठिनाई और असाधारण रूप से उलभी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन दो वर्षों के समय में ही जवाहरलाल के नेतृत्व में भारतीय मन्त्रिमंडल ने श्वराजकता और ग्रव्यवस्था की विस्फोटक शक्तियों को इस हद तक वश में कर लिया है कि ग्रव सन् १६४७ के ग्रन्तिम दिनों की ग्रँधेरी निराशा और नर-हत्या की कल्पना करना भी कठिन हो गया है। शान्ति-स्थापना और देश-रक्षा करने, कश्मीर पर बढ़ते हुए पाकिस्तानी श्राक्रमण को रोकने, और देश कें हदय में हैवराबाद में चल रहे पड़्यन्त्र को कुचलने का उत्तरदायित्व पंडित जवाहरलाल और सरदार पटेल पर ही था। इन सब मामलों में उन्हें ग्राश्चर्यजनक सफलता मिली है। उतनी ही उल्लेखनीय सफलता रियासतों और रजवाड़ों का विलीनीकरण करके राजनीतिक गठन को दृढ़ करने के काम से मिली है।

ग्राधी शती से ग्राधिक समय से भारत राजनीति की संघर्ष-भूमि रहा है। ग्रीर ग्राधिक परिस्थिति या तो ज्यों की त्यों है या ग्रीर बिगड़ती रही हैं। ग्रीर ग्राधिक क्षेत्र में नारों से काम नहीं चलता—निर्धनता ग्रीर दुर्भिक्ष के संकंट को

484 hiters + 4 F

किसी भाड़-फूँक से दूर नहीं किया जा सकता। युद्ध के पाँच वर्षों के निर्मम शोषण ने भारत की श्रार्थिक नीति को चौपट कर दिया था। यद्ध का अन्त होते ही स्वाधीनता की देहरी पर खड़े भारतवर्ष ने पाया कि कृषि-प्रधान देश हो कर भी भ्रपनी करोड़ों जनता का पेट भरने के लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से स्रग्न खरीदना होगा, भले ही इसके लिए दाम भी वहत ग्रधिक देना पडे ग्रौर विदेशों से ग्रपने व्यापार को भी संकुचित करना पड़े। विभाजन के फलस्वरूप वह खादा पदार्थ ग्रोर ग्रपने दो मख्य उद्योगों---जट ग्रौर कपास--के कच्चे माल के लिए दूसरों का मुँह जोहने की लाचार हो गया। ग्रपनी प्राणरक्षा के लिए भारत को एक ग्रोर तो ग्रपनी ग्रावश्यकता-भर खाद्य वस्तु पैदा करने की समस्या हल करनी थी, और दूसरी स्रोर इतने तैयार माल की निकासी भी करनी थी जिससे कि वह संसार के श्रौद्योगिक राष्ट्रों की प्रति-योगिता में भी विदेशी पूँजी कमा सके। अपने भावी विकास के लिए उसे विदेश से जो माल ग्रौर यन्त्र खरीदना ग्रावश्यक है वह इसी पंजी के सहारे मिल सकता है। हमारे देश के दुर्भाग्य से स्वतन्त्रता-गुग से पहले की सरकार भाशिक क्षेत्र में बिल्कुल कोरी और निकम्मी रही थी। फलतः नयी सरकार के पास इन श्रत्यन्त जटिल समस्याओं को सुलभाने के लिए न तो यथेष्ट साधन थे ग्रीर न ग्रावश्यक ग्रनुभव। इनका सामना करने के लिए निरपेक्ष विश्लेषण, ग्रनुभव, मनोवैज्ञानिक सफ, लचीली बुद्धि योर देश के हित में अप्रीतिकर साधनों को बरतने का साहस ग्रावश्यक है। ग्रभी तक नयी सरकार की आर्थिक नीति की त्रुटियाँ ही स्पष्ट दीख पड़ती है और स्पष्टतर होती जाती हैं, जिससे जनता में असन्तोष फैलता है भ्रोर देश के मौजदा भ्रोद्योगिक संगठन की उत्पादक-शक्ति भ्रीर कम होती है। अर्थशास्त्र निरी भावना या सदृहेश्यों पर निर्भर नहीं करता ग्रौर फलतः श्राश्वासनों, नेक इरादों की घोषणाग्रों ग्रौर भावी विकास की बड़ी-बड़ी योजनाग्रों से जनता की बेचैनी और ग्रसन्तोष दूर नहीं हो सकता; न इन उपायों से वह जड़ता दूर की जा सकती है जो आज देश के व्यापार-क्षेत्र पर छायी हुई नजर भ्राती है।

जवाहरलाल जी का उदार दृष्टिकोण, श्रौर श्रमरीका जैसे उन्नत श्रौद्योगिक देश के श्रमुभवों से लाभ उठाने की तत्परता शायद वर्तमान दुर्वलता का सुधार करने में सफल हो सकेगी। प्रगर कैनाडा, जो सन् १६३६ में एक करोड़ श्रावादी का कृषि-प्रधान देश था, सन् १६४६ में सवा करोड़ श्रावादी का संसार का चौथा श्रौद्योगिक देश बन जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि भारत की ध्रसंख्य जनशित को विदेशी सहायता श्रौर स्वदेशी संकल्प के सहारे संगठित करके देश का श्रौद्योगिक विकास न किया जा सके। लेकिन यह तभी सम्भव है जब जनता श्रौर सरकार श्रपनी शिवत को राजनीतिक की श्रपेक्षा शार्थिक मोर्चे पर ही केन्द्रित करें। जवाहरलाल जी जानते है कि किसी राष्ट्र के राजनीतिक मामलों में विभिन्न, श्रौर यहाँ तक कि विरोधी, मतवादों के लिए भी गुंजाइश रह सकती है, जब उनका ध्येय एक ही हो—श्रथीत् जनता का कल्याण। लेकिन राजनीतिक लोग स्वभावतया बातून होते हैं श्रौर उनके चरम लक्ष्यों की बातचीत कभी-कभी हानिकर भी होती है, विशेषतया जब व्यापारिक जगत् में यों ही मन्दी श्रा रही है। इन प्रक्तों पर बहुत श्रिषक विचारियमर्श श्रौर दृढ संकल्प तथा कर्म की श्रावश्यकता है, क्योंकि इन्हीं समस्याश्रों के हल पर यह निर्भर करता है कि भारत एक सम्पन्न श्रौर शिवतशाली राष्ट्र होगा या कि केवल दुनियाँ के पिछड़े हुए श्रौर दिख इलाक़ों में से एक जो गरीबी, श्रकाल श्रौर मेंहगी के कारण निरन्तर लड़खड़ाते हुए वलता है।

श्रतः जवाहरलाल जी के सामने जो मुख्य काम है, श्रौर जिसे पूरा करने में साहस श्रौर दृढ़ता की जरूरत है, वह यह है कि जनता में प्रचलित मौन श्रसन्तोष श्रौर ग्रनिच्छापूर्ण सहमित, निराशापूर्ण उदासीनता या श्रबोध श्रालोचना को दूर करें।

प्रत्यवलोकन करने से दीखता है कि जवाहरलाल जी का भारत साधारण राष्ट्र-राज्य के रूढ़ ढाँचे में ही ढलता जा रहा है; लेकिन जब तक भारत के भाग्य-विकास पर महात्मा जी की छाया है तब तक सरकार की नीति गें न्याय, सज्चाई श्रीर सन्तुलन की रक्षा होती रहेगी। पंडित भोतीलाल नेहरू ने गान्धीवादी राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात् एक बार कहा था कि वह इसी में परम सन्तुष्ट होंगे कि उनकी श्रीर उनके प्रिय जनों की ग्रस्थियाँ स्वाधीन भारत की ग्राधार-भूमि में मिल जायँ। उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। नेहरूशों ने बहुत उदारता से ग्रपने को देश के लिए उत्सर्ग किया है, श्रीर यह उचित ही है कि श्राज जवाहरलाल भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक बनकर संसार के सामने खड़े हैं। वह श्रव भी युवा हैं, श्रीर यह ग्राशा करना उचित है कि उन सरीखा समर्पित सेवा-न्नती श्रीर प्रेरणाशील व्यक्तित्व भविष्य में भी इस देश के इतिहास के निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान रखेगा।



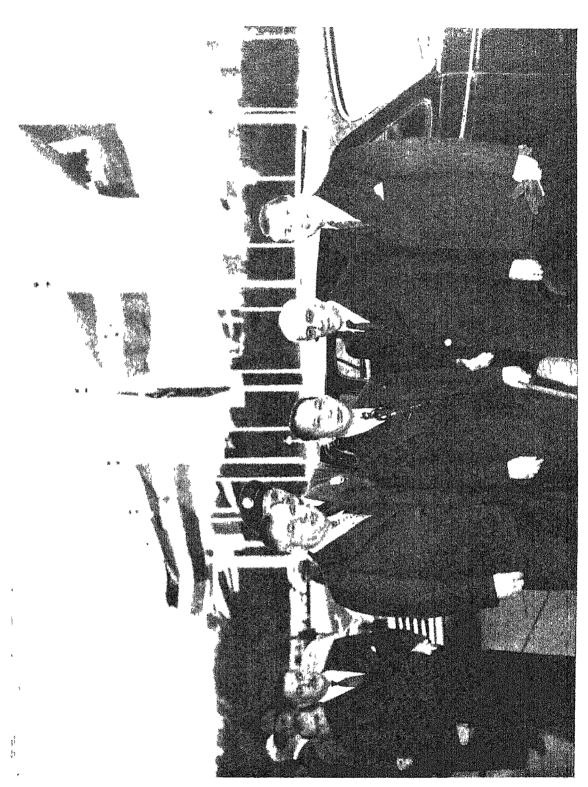



**रूज़चैत्ट की समाधि पर** श्रीमती इन्दिरा गान्धी, श्रोमती विजयाळ्य्मी पडित और श्रीमती एळिने रूजबेत्ट पंडितजी को समाधि पर फूल<sub>,</sub>चढ़ाते डेख रही हैं। ( अक्टबर १६, १९४९ )

W



# भारत तथा उसकी वैदेशिक नीति

#### ए० रामस्वामी मुदलियर

स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर भारतवर्ष के सम्मुख वैदेशिक नीति तथा पर-राष्ट्रों से सम्बन्ध का प्रश्न उपस्थित हो गया है। त्रितानी प्राधिपत्य से मुक्त होकर जितनी स्वतन्त्रता देश को वैदेशिक नीति के क्षेत्र में मिली है उतनी ग्रन्य किसी क्षेत्र में नहीं। किसी भी राष्ट्र के स्वतन्त्र होने का विशेष लक्षण यही है कि उसे अपनी वैदेशिक नीति निश्चित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रधिकार है।

ग्रब तक तो पुरानी व्यवस्था का स्वभाव ही ऐसा था कि भारत को वैदेशिक कार्यों के सम्पादन का न तो कोई अनुभव मिल सका और न मिल सकता ही था। इससे ग्राज देश तथा उसके राजनीतिज्ञों को हानि तथा लाभ दोनों हए हे । ग्राज हमारे राजनीतिज्ञो को वैदेशिक नीति की एक परम्परा का निर्माण करना है, उन्हे दूसरे राष्ट्रो के राजनीतिज्ञो के साथ नये सम्पर्क स्थापित करना है, विदेशी सरकारो के दुप्टिकोर्णो को भली भॉति समक्षना और उनकी वैदेशिक नीति की पष्ठभूमि का अध्ययन करना है। लाभ भी समान रूप से स्पष्ट है स्रोर सम्भवत वैदेशिक कार्यों में अनुभव की कगी। से होने वाली हानि से प्रधिक ही है। भारत को सौभाग्य से प्रछ्ता क्षेत्र मिल रहा है, वह नीतियो के बन्धन से मुक्त है, और युक्ति तथा आदर्शों के अनुकूल उचित मार्ग चुनने को स्वतन्त्र है। प्रेजिडेट रूजवेल्ट की बुद्धिमत्ता तथा राजनीति-कुशलता का एक महत्त्वपूर्ण फल यह था कि जुन १९४५ में विश्व के शान्ति-प्रेमी राष्ट्रों ने मिल कर सयुक्त राष्ट्रों के चार्टर पर हस्ताक्षर वियो, संयुक्त राष्ट्र-संगठन का जन्म हुआ। इसने विभिन्न देशों के वेदेशिक सम्बन्धों पर आये हुए जजाल को बहुत कुछ दूर कर दिया । यह सच है कि तीस-एक वर्ष पूर्व स्थापित राष्ट्र-सघ (लीग ग्रॉफ नेशन्स) के उद्देश्य भी समान थे। उसका भी सिद्धान्त था कि कोई सन्धि या सैनिक श्रथवा श्रन्य प्रकार का समभौता गुप्त रूप से नही किया जायगा, श्रीर किसी भी प्रकार का समभौता स्नात्मरक्षा स्रथवा स्नात्रमण के हेतु नहीं होगा जो कि विश्व के राष्ट्रों के सामने प्रकाश्य हो। किन्तु फिर भी, कुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय संघ के संगठन की त्रुटियों के कारण और बहुत कुछ विभिन्न राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों के व्यक्तिगत दोषों के कारण जिस ग्राधार पर तीग का निर्माण हुआ था वह स्थायी न रह सका ग्रीर जिन उद्देश्यों को लेकर इस संघ की स्थापना की गयी थी वे पर्ण न हो सके । समस्त राष्ट्रो को ग्राशा है कि लीग की ग्रपेक्षा संयुक्त राष्ट्र-सगठन उस कार्य को ग्रधिक मात्रा मे तथा ग्रच्छी तरह पुरा कर सकेगा।

भारत ने ग्रपने वैदेशिक मन्त्री के द्वारा कई बार यह घोषित किया है कि सयुक्त राष्ट्र-सगठन मे उसका पूर्ण विश्वास है, उसके चार्टर के श्रनुसार कार्य करने की उसकी श्रान्तरिक इच्छा है श्रीर सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर द्वारा सौपे गये उत्तरदायित्वो का पालन वह पूर्ण रूप से करेगा। उसकी वैदेशिक नीति पूर्णतया ग्रडिंग रूप से सयुक्त राष्ट्र-सगठन के चार्टर पर ग्राधारित है।

श्रत संयुक्त राष्ट्रों के चार्टर के श्राधारभूत सिद्धान्तों तथा उस सस्था की श्रव तक की कार्य-पद्धित को समस्तरा श्रावच्यक है। अपने जीवन के तीन वर्षों में यह संगठन प्रशास का, तथा दुर्भाग्यव्य उससे अधिक श्रालोचना का, विषय रहा है। राजनीतिक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कितने ही प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र-सगठन के कार्यसम्पादन तथा विच्व-शान्ति की रक्षा के महान् उत्तरदायित्व को वहन कर सकने की इसकी क्षमता के सम्बन्ध में गहरी निराशा प्रकट की है। किन्तु अगर यह स्मरण रखे कि अभी इस सस्था को बने कितना समय हुआ है और पिछले विच्वयुद्ध से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ कितनी विकट थी; साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्राधिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी इस संस्था द्वारा किये गये प्रयासों का पूर्ण श्रव्ययन करे, तो यह भरोसा होता है कि यह घोर निराशाचिता उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र-संगठन की प्रतिज्ञा है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति हो, जिसका अस्तित्व सात्र आक्रमणकारी देश को रोक दे। किन्तु इसकी कमजोरी उस मूल ग्राधार में ही है जिस पर इस अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण किया जायगा, और उस पद्धित में

है जिससे सुरक्षा सिमित अपने निर्णयों पर पहुंचती है। सैन फ़्रांसिस्को के वाद-विवाद में संयुक्त राष्ट्रों को आमन्त्रित करने वाले चार राष्ट्रों तथा फ़ांस का यह मत था कि सुरक्षा सम्वन्धी सभी विषयों पर पाँचों राष्ट्रो का एक-मत होना आवश्यक है। कई राष्ट्र, जिनमें भारत भी था, इस सर्व-सम्मति पर इतना जोर देने की बुद्धिमत्ता के बारे में अत्यन्त शंकित थे। किन्तु सैन फ़ांसिस्को कान्फ़्रेस के समय स्थिति यह थी, जैसा कि इन बड़े राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों ने साफ़-साफ़ कहा, कि अगर एक-मत होने की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया जाता तो कोई संगठन भी नहीं बन सकता। अन्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मुख इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के श्रतिरिवत कोई दूसरा मार्ग ही न था और उन्होने इसे स्वीकार कर लिया। किन्तु परवर्ती घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि जिन देशों ने एक-मत की आवश्यकता पर शंका प्रविश्तित की थी वे ठीक ही थे। और उपर हमने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र-संगठन की उपादेयता तथा सामर्थ्य के सम्बन्ध में जिस निराशार्वीदिता की चर्चा की है, उसका कारण मुख्यतया इन बड़े देशों का कमशः स्पष्ट होता हुआ पार-स्पिरक मतभेद ही है। इसी मतभेद के कारण प्रायः ऐसा होता रहा है कि सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित कितनी ही व्याव-हारिक योजनाओं को इन बड़े देशों में से कोई न कोई विफल कर देता रहा है। किन्तु इस प्रकार के गितरोधों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के वावजूद भी संयुक्त राष्ट्रों के खुले अधिवेशन (जनरल असेम्बली) की कार्यवाहियों से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि इस प्रकार की एक संस्था का होना आवश्यक है और उसने अब तक कितना महस्वपूर्ण कार्य भी किया है।

जनरल ग्रसेम्बली, सुरक्षा समिति, सामाजिक-ग्राथिक समिति ग्रौर ट्रस्टीशिप समिति के ग्रधिवेशन सर्व साधारण के लिए खुले होते हैं। सर्वोच्च पदों के राजनीतिशों से यह ग्राशा की जाती हैं कि वे वहाँ ग्रपने स्वतन्त्र विचारों को लोगों के सम्मुख रखें, ग्रौर वे ऐसा करते भी हैं। विचारों तथा सिद्धान्तों का यह स्पष्ट संघर्ष ही कदाचित् उस निराशावादिता को जन्म देता है जिसके कारण ग्रालोचक संयुक्त राष्ट्र-संघटन की बुराई करते हैं। किन्तु युद्ध के पूर्व वया परिस्थिति होती—विक थी? कल तक के कूटनीतिक जगत् की विशेषता यही थी कि विविध राष्ट्रों में गुप्त लिखा-पढ़ी तथा समभौते हुग्रा करते थे; गुप्त संधियों की ग्रफ्रवाहें कूटनीतिक क्षेत्रों से फैल कर यूरोप के शासकों के मन में ग्रातंक उत्पन्न कर देती थीं, ग्रौर जनता मिथ्या शान्ति तथा सुरक्षा का ग्राश्वासन लिये रहती थी। सुरक्षा कौंमिल तथा जनरल ग्रसेम्बली के विवादों में ग्राज के राजनीतिक कितने ही उत्तेजना भरे ग्रौर गरम व्याख्यान क्यों न दें, पर शब्दों तथा विचारों के इस खुले संघर्ष की ग्रपेक्षा पुरानी गुप्त सन्धियाँ, समभौते ग्रौर मनोमालिन्य कहीं ग्रधिक खतरनाक थे ग्रौर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्रों की सभाग्रों को वह 'वाल्व' कहा जा सकता है जिसके द्वारा विश्वशान्ति को भंग कर सकने वाली गरमी ग्रौर तेजी निकल जाती है। इसके ग्रलावा ग्राज संसार के लोगों को भी यह पता रहता है कि किन समस्याग्रों पर विचार हो रहा है ग्रौर किन प्रक्तों पर कितना गहरा मतभेद है।

संयुक्त राष्ट्र-संगठन की कार्यवाहियों की म्रालोचना करते समय प्रायः कहा जाता है कि विश्व के म्रधिकांश देश दो दलों में विभाजित हो गये हैं, एक सोवियत दल भीर दूसरा प्रजातान्त्रिक दल। यह म्रत्यत्त दुर्भाग्य की वात है कि इस प्रकार का विभाजन किया जाता है। सिद्धान्तों तथा मतवादों के संघर्ष से विश्वशान्ति को स्थापित करने में सहायता नहीं मिल सकती। गत युद्ध के दौरान में म्रमरीका तथा इँग्लेंड ने इस मत का खंडन किया था कि वे सैद्धान्तिक युद्ध में संजग्न हैं; युद्ध तो जर्मनी द्वारा किये गये उन व्यावहारिक कार्यों का फल था जिन्हें प्रजातन्त्री राष्ट्र चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनकी म्रत्तम परिणति स्पष्ट थी। प्रजातन्त्र विविध प्रकार का हो सकता है। प्रजातन्त्रता का दावा करने वाले तथा वास्तव में प्रजातन्त्र होने वाले देशों में प्रजातन्त्र के रूप म्रलग-मलग है। प्रजातन्त्र की मूल कसौटी यह है कि देश का शासन सर्व-साधारण की इच्छा पर म्राधारित हो, भीर उस इच्छा को जानने की समुचित व्यवस्था हो। प्रजातन्त्र-विरोधी होते हैं, उतनी सीधी बात नहीं जितनी ऊपर से मालूम पड़ती है। किसी देश के शासन का रूप मन्तितः प्रजातन्त्र-विरोधी होते हैं, उतनी सीधी बात नहीं जितनी ऊपर से मालूम पड़ती है। किसी देश के शासन का रूप मन्ति का का की प्रजात की पात्रता पर ही निर्भर होता है, जनता की राजनीतिक शिक्षा जितनी म्रधिक हो, राज्य की मान्तिरक व्यवस्था उतनी ही उन्नत होती है। दोषपूर्ण तथा म्रवाछनीय स्थिति तो तब पैदा होती है जब कोई देश मुप्त मथवा प्रकट साधनों से, प्रत्यक्ष म्रथवा म्रप्रत्यक्ष दबाव से, भ्रपनी विशेष शासन-प्रणाली को दूसरे किसी पर लादने का प्रयास करता है। भ्रपर कोई राज्य खुले प्रचार भीर भ्रपने सिद्धान्तों के स्पष्ट समर्थन को छोड़ गुप्त साधनों से या 'पांचवें

दस्ते' के उपयोग से दूसरे देशों की शासन-व्यवस्था को बलपूर्वक प्रभावित करने का और वहाँ की राजनीतिक प्रणाली को वदलने का प्रयत्न करता है, तो वह राज्य वास्तव मे विश्व-शान्ति तथा सुरक्षा के प्रति सबसे गम्भीर ग्रपराध का दोपी है। ग्रोर इस प्रकार के शान्ति-नाशक कार्यों को प्रत्येक सम्भव उपाय से तथा प्रत्येक ग्रवस्था पर रोक्ना चाहिए। दोषी देश चाहे कोई हो, यह निश्चित करने के लिए कि कोन-सा कार्य निन्दनीय है ग्रीर कोन नहीं, यह समभना ग्रावश्यक होगा कि किसी विशेष राज्य की ग्रान्तिक शासन-प्रणाली केसी है ग्रीर उसने वैदेशिक कार्य विस प्रकार उसके सिद्धान्तों का दबाव ग्रन्य देशों पर डालते हैं।

श्रत भारत ने ग्रपने को किसी भी दल में सम्मिलित न करके उचित मार्ग का श्रनुसरण किया है। जैसा कि यहाँ के प्रधान मन्त्री ने कई बार वहा है, भारत यह श्राशा करता है कि वह विरोधी दृष्टिकोणों के बीच मध्यस्थ का कार्य कर सकेगा ग्रोर दो विरोधी सिद्धान्तों को मिलाने में पुल का कार्य करेगा। जहाँ तक विरोधी सिद्धान्तों का प्रश्न है, ग्रगर इनके नार्यक्षेत्र भली भाँति निर्धारित है ग्रीर उनकों लोग ग्रच्छी तरह से समभते हैं तो उनसे किसी प्रकार की हानि न होगी ग्रीर किसी को कोई श्रापत्ति न होनी चाहिए। मध्यस्थता का वार्य सरल नहीं है ग्रीर इससे देश की सद्भावना पर प्राय सन्देह तथा शका होने की सम्भावना है। कहा जाता है कि स्पर्गीय जॉन मैसारिक से जब लोगों ने यह कहा कि उनका देश दो देशों को परस्पर मिलाने का कार्य कर सकता है तो उन्होंने उत्तर दिया था कि 'पुल को दोनों विनारों के लोग पैरो तले रोदते हैं।' यद्यपि चेकोस्लोवाकिया के विदेश-मन्त्री के इस कथन को शब्दश नहीं लेना चाहिए, तथापि भारत-वर्ष को यह जानते हुए भी ग्रपने कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि मित्र देश भी उसकी स्थित का गलत ग्रर्थ लगा सकते है।

एशिया तथा सुदूर पूर्व में भारत की स्थित ग्रहितीय है। भारत की वास्तिवक स्थित का सही वर्णन यही विशेषण करता है, भारत 'एशिया के देशो का नेता' अथवा इन देशो में सब से महत्त्वपूर्ण कहना उतना सार्थक नहीं हे। हाल हीं में रिवटजरलेड में हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि किसी देश की लग्बाई-चौडाई तथा वहाँ की जन-सख्या देश को महत्त्वपूर्ण नहीं वनाती, देश अपने निवासियों के कार्यों द्वारा ही गौरव पाता है — उनके कठिन परिश्रम से, देश के आद्योगिक विकास और सामाजिक स्थितों से, तथा विश्व-शान्ति की रक्षा के हेत् लोगों के दृढ मवरप से। भौगोलिक स्थिति के कारण तथा विश्व के इस भाग में शान्ति स्थापित करने और स्रासपास के देशों में शान्ति का सन्देश पहुँचाने की जो प्राशा भारतवर्ण से की जा रही है उसी से भारत का स्थान महितीय होता है। ग्रगर भारत को एशिया का नेतृत्व मिलता है तो वह अपने कहने से नहीं गिलेगा, नेतृत्व मिलने के लिए आवश्यक है कि इस विशेष क्षेत्र की तथा विश्व की शान्तिमय उन्नित के लिए भारत द्वारा श्राज तक की गयी अथवा भविष्य में भी की जाने वाली सेवाशों को अन्य देशों के लोग रवीचार करे। किसी भी देश की वैदेशिक नीति मुख्यतया वहाँ की श्रान्तिक शवित, उन्नित तथा सम्पन्नता पर आधारित होती है। विदेश में भारत के प्रतिनिधियों को देश के ग्रन्दर की व्यापक शान्ति तथा शक्ति से ही बल गिलता है। इस शान्ति का प्रमाण राष्ट्र की एकता तथा दृढता है, और शवित का पता समय पर एकत्र किये जा सकने वाले सैनिकों की सख्या की अपेक्षा देश की आर्थिक सम्पन्नता से ही ग्रधिक वलता है। अतएव विश्व-शान्ति तथा सुरक्षा का होना अत्यन्त में भारत, अथवा जो भी दूसरा देश योग देना चाहता है, उसमे भ्रान्तिक शान्ति तथा सुरक्षा का होना अत्यन्त शावश्यक है।

भारत के दो प्रमुख नेता हों ने, जो श्राज देश के प्रधान मन्त्री, तथा उप-प्रधान मन्त्री के पद को मुशोभित कर रहे हैं, जिस दृढ सकस्प तथा तत्परता से नये शासन के प्रथम कर्त्तं त्या को निभाया हैं श्रोर देश की शक्ति को सगठित करकें श्रान्ति रिक शान्ति की रक्षा की हैं उससे विश्व के राजनीतिज्ञ विशेष प्रभावित हुए हैं। इन नेता श्रो ने देश को फिर से एकता तथा समानता के सूत्र में बाँध दिया है। प्रारम्भ में देश की केन्द्रीय सारी शिक्तियों को देख कर कुछ ऐसे राष्ट्रो की, जो भारत के प्रति मित्रता की भावना नहीं रखते थे, यह धारणा थी कि देश श्रव्यवस्था तथा श्रशान्ति का शिकार होगा। पर हुमारे नेता श्रो के प्रयास से ही पुन. विश्व के राजनीतिज्ञों में यह विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि भविष्य में भारत को महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। नारों की श्रधिक परवाह न करके, तथा शासन के स्थायित्व तथा राज्य की एकता से सम्बन्ध रखने वाली समस्याश्रों पर श्रत्यधिक तर्क-सगति का मोह न करके, देश ने ग्रपने प्रमुख नेता श्रो के परामर्श से एकता की पुन स्थापना की हे श्रौर इस प्रयास में बाधा डालने वाली शवितयों का दृढता-पूर्वंक मुकाबला किया है। श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में श्राज

इन्हीं वातों का प्रभाव श्रधिक है; किसी भारतीय द्वारा देश की महत्ता श्रथवा नेतृत्व के दावें का इतना श्रसर न हो सकता। देश की श्रान्तिरिक शिवत स्था प्रगति श्रनिवार्थतः विदेशी सम्बन्धों को श्रिष्ठिक मजबूत बुनियाद पर स्थापित करती है। यद्यपि यह दुःख की वात है कि विदेशों से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने की श्रावश्यकता का देश में उचित स्वागत नहीं किया जा रहा है। प्रायः वहीं लोग जो भारत की महत्ता की डीग मारते हैं तथा यह कहते हैं कि भारतवर्ष को भविष्य में जानदार कार्य करने है और श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में उरुनेखनीय योग देना है, बिदेशों रो जोड़े गये दौत्य सम्बन्ध की बडी श्रालोचना भी करते है। श्रगर इस बात की ग्रोर ध्यान दिया जाय कि लातीनी श्रमरीका तथा यूरोप के कितने छोटे से छोटे देश क्षेत्रफल, जनसंख्या श्रौर साधनों में छोटे होते हुए भी विद्य के प्रायः सभी देशों से दौत्य सम्बन्ध स्थापित किये हुए है, श्रौर भारत ने श्रभी उनकी श्रपेक्षा कम ही दूतावास स्थापित किये है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये श्रालोचनाएँ दूतावासों के कर्तव्यों श्रथवा कार्य-प्रणालियों के विषय की ग्रनिज्ञता के कारण ही होती है। दूसरे देशों की नीति को समभने, भारन तथा श्रन्य देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण राम्बन्ध स्थापित करने, ऐसे देशों से भारत के वाणिज्य-व्यवसाय के सम्बन्ध को प्रोत्साहन देने, तथा इन सबके श्रतिरिक्त संसार में वैदेशिक नीति की दिशा को भली भांति समभने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि भारत ससार के सभी देशों से वीत्य सम्बन्ध स्थापित करे।

भारत के प्रधान मन्त्री यहाँ के वैदेशिक मन्त्री भी है। यह कहना उनकी ग्रतिप्रशंमा नही होगी कि ग्रन्य भारतीयों की ग्रमेक्षा वह वहुत ग्रधिक समय से वैदेशिक मामलों के श्रध्येता रहे है ग्रीर ग्रन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी गहरी दिलवस्पी लेते रहे है। विश्व-शान्ति की स्थापना, ग्रीर राजनीतिक तथा ग्रन्य क्षेत्रों में उचित स्थिति पैदा करने के लिए उन्होंने जो उत्साह दिखाया है वह सबको ज्ञात है। ग्राजादी की ग्राजा से वर्षों पहले, जब ग्रमी यह कल्पना भी न की जाती थी कि ग्रन्ते दो-चार दक्को मे भारत की ग्रपनी पर-राष्ट्रनीति हो सकेगी, पंडित नेहरू ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचरपी ले रहे थे ग्रीर इस देश की वैदेशिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करने लगे थे। सन् १६३० में जब गत युद्ध के पूर्व उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी तो उन्होंने फ़ांको के जासन के विषद्ध इस्पानी विद्रोह में ग्रत्थिक दिलचस्पी ली थी ग्रोर प्रजावन्त्र शासन तथा जीवनानुकूल परिस्थितियों के लिए लड़ने वालों को प्रोत्साहन देने वहाँ गये भी थे। वैदेशिक गामलों का सूत्र उनके हाथों में होने से यह निश्चित है कि भारत शान्ति के मार्ग का ही ग्रनुसरण करेगा ग्रीर संयुक्त-राष्ट्रसंगठन तथा ग्रन्य साधनों के द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में उस शान्ति तथा सद्भावना का प्रवार करेगा जिसकी ग्राज मानवता को ग्रत्यिक ग्रावश्यकता है।

जुन १६४६



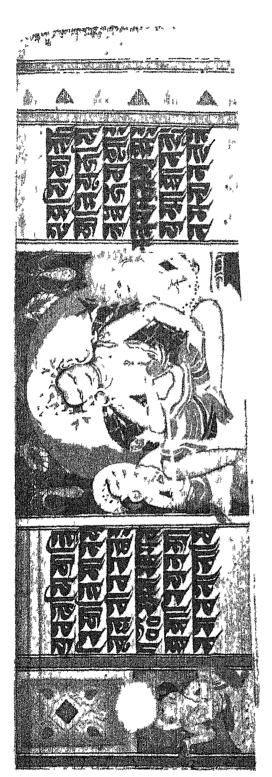



# सामात्रवाद या केन्द्रवाद

#### धार्थर धार० एन० लोग्नर

एक कैनाडा के निवासी के लिए यह सम्मान दी बात है कि उससे एक ऐसे ग्रन्थ के लिए लेख मांगा गया है जो भारत के एक महान् ग्रौर कुशल शासक पंडित नेहरू के चरणों म ग्रांपित किया जाने वाला है। किन्तु यह सम्मान युवित-मंगत भी है। क्योंकि कैनाडा ही वह प्रथम देश था जिसने केन्द्र के साथ मित्रता रखते हुए स्वतंत्र शासन की वह लीक डाली जो ग्राज एक प्रशस्त मार्ग बन गयी है शोर जिसका सबसे नया यात्री भारत ही है तथा जिसने समान विचार रखनेवाले देशों के साथ स्वेच्छा-सम्बन्ध का नाता जोड़ा है।

श्रठारहवी सदी में केन्द्र और उपनिवेश का सम्बन्ध एक विकट समस्या थी। जार्ज तृतीय की जितानी सरकार पूरा प्रभुत्व या कम से कम प्रभुत्व के क़ानूनी प्रतीक चाहती थी। तेरहों उपनिवेश स्वायत्त शासन का प्राग्रह कर रहे थे, यद्यपि वह राजा के प्रति भिवत का नाता रखना चाहते थे। लार्ड नार्थ की टोरी सरकार और टोरी सम्राट् जार्ज वृतीय की कहरता के कारण पुराना शिधित सम्बन्ध ग्रसम्भव हो गया था। दोनों पक्ष ग्रपने ग्रधिकारों पर ग्रवे थे। परिणाम हुग्रा ग्रमरीका की कान्ति ग्रीर प्रथम जितानी साम्राज्य का पतन।

यत्रसर कहा जाता है कि खितान ने ययरीका को खो कर साम्राज्य का भेद सीखा कि किस प्रकार स्वाधीनता दे कर भी एक सीमित नियंत्रण रखा जा सकता है। सन् १७६४ से लेकर प्राज तक का ऐतिहासिक धनुत्रम इस का समर्थन करता है। लेकिन इसका यह प्रार्थ नहीं है कि उपनिवंश के हाथ से चले जाते ही इंग्लेड की नीति में प्रामूल परिवर्तन हो गया श्रोर यह राम्पूर्ण प्रभुता से स्थानीय स्वराज्य की श्रोर चल पड़ा, चिक उस रामय तो ठीक इसके विरुद्ध हुआ। श्रमरीका की कान्ति के समय जो व्यक्ति उपनिवंशों के लिए उत्तरदायी थे उनकी सन् १७६३ के पश्चात् से ही यही धारणा रही कि उपनिवंश उनके हाथ से इसलिए निकल गये कि उनको बहुत श्रीधक स्वतन्त्रता थी, न कि बहुत कम। वहाँ लोकतन्त्रात्मकता श्रीधक थी, प्रभिजात वर्ग नहीं था, धार्मिक स्वच्छन्दता श्रीधक थी श्रौर स्थापित चर्च धार्मिक-नियन्त्रण कम; श्रीर कुछ प्रान्त बहुत विस्तृत श्रौर शिवशाली हो गये थे। फिर सन् १७६६ में फ़ांस में ऋन्ति हुई, जिसने उस समय के इंग्लेड में प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों को श्रौर भी प्रज्विलत कर दिया। प्रधान मन्त्री विलयम पिट एक महान् उदारपन्थी का पुत्र होकर भी धीरे-धीरे कट्टरपन्थी बन गया। उदारपन्थियों में श्रग्रणी एउमंड बर्क भी श्रन्ततोगत्वा कट्टरपन्थी हो गये, नाम से नही तो कर्म से। फ़ांस की क्रान्ति ने उसी समय के उदार विचार वालों पर वैसा ही प्रभाव डाला जैसा कि श्राज साम्यवाद डाल रहा है। उसने उत्तेजक का काम किया: कुछ उदार दलीय पूरे वामपक्षी बन गये श्रौर याकोविन वृद्धिकोण को श्रपनाने लगे, कुछ दक्षिण पक्ष की श्रोर गये श्रौर कट्टर प्रतिक्रियावादी वन गये। श्रीधकांश श्रान्त श्रौर प्राय: निष्क्रिय रह गये।

इसलिए कान्ति के बाद के प्रथम श्रोपिनवेशिक कार्यक्रम की प्रवृत्ति (यदि हम पिट् के रान् १७५४ के इंडिया एक्ट को छोड़ दें) अनुदार ही थी, श्रौर वह प्रतिक्रियावादी नहीं तो निश्चित रूप से परिवर्तन-विरोधी था। विभाजन द्वारा शासन की नीति पर उसने नोवास्कोटिया को तीन छोटे सूबों में बाँट दिया—नोवास्कोटिया, नया ब्रंसिवक, श्रौर केप किटेन (१७५४)। सन् १७६१ के कैनाड़ा वैधानिक एक्ट नामक महत्त्वपूर्ण शासन द्वारा उसने पुराने क्वेबेक प्रदेश को ऊपरी श्रीर निचले कैनाड़ा में विभाजित कर दिया। यद्यपि यह श्रंग्रेजी श्रौर फ़ेंच भाषाभाषी प्रदेशों के श्राधार पर ही किया गया था। इस क़ानून में उपनिवेश में एक नये सामन्त वर्ग की व्यवस्था की गयी थी, (सौभाग्य से उस पर कभी श्रमल नहीं किया गया) श्रौर इंग्लैंड की चर्च को जागीरें भी दी गयी थीं। इंग्लैंड के चर्च तकेविश्ल पहले से ही प्रतिष्ठित हो चुके थे। व्यवस्थाश्रों के भार को हलका करने वाली एक बात यह थी कि दोनों प्रान्तों को व्यवस्थापिका सभाएँ दी गयी थीं। ग्रंग्रेजी भाषाभाषी प्रान्त को यह श्रिधकार देना, श्रौर वह भी फ़ांस की क्रान्ति के दिनों में, एक साहसपूर्ण श्रौर उदार क़दम था।

यभ्रेजी शासन के प्रन्तर्गत इस प्रथम गेर-प्रगेजी सभा को मार्गज्ञींक का कार्य करना था। ऐसी व्यवस्थापिका की, जिसे वाद-विवाद का ग्रीर प्रथमचालन का प्राधितार तो हो किन्तु अपने कान्न बनाने का या शासन यन्त्र के नियन्त्रण का प्रधितार न हो, विना चिमनी की प्राग के साथ तुलना की जाती है। विना चिमनी की ग्राग वह राचपुच में सिद्ध हुई, प्रार प्रतिनिधि सरकार के प्रारम्भ होने के ग्राधी शताब्दी वाद सन् १८३७ के विद्रोह में वह खतम हो गयी। ये विद्रोही ग्रश्नत ही जातीय थे, क्योंकि कैनाटा के दोनो भागों में ठीक एक-से कारणों ने विद्रोहों को प्रेरित किया। दोनो विद्रोह मामूली थे ग्रीर विद्रोहियों की सन्या ग्रत्प थी, विन्तु उनके परिणाम बहुत गम्भीर थे। वास्तव गे सन् १८३७ के नवम्चर-दिसम्वर में गिराये गये थोडे-से रक्त के विन्तु ही थे जिन्होंने ब्रितानी माग्राज्य के बाद के इतिहास की दिशा निश्चित की। क्योंकि जमी के तत्काल परिणाम-स्वरूप लाई डर्बन को गनुसन्धान करने के लिए भेजा गया ग्रीर उन्होंने ग्रपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में कैनाडा के राजनीतिज्ञ राबर्ट बाल्डविन द्वारा सुनायी हुई नीति का अनुमोदन करने हुए उत्तर-दायी सरकार की सिफारिश की जिसके लिए बाल्डविन लगभग दस वर्ष से ग्रान्दोलन कर रहे थे।

उत्तरदायी सरकार—प्रयात् कैनाडा की सरकार पर सम्राट् के उन मिन्नियो का पूर्ण म्रधिकार जिन्हे व्यवस्थापिका सभा में बहुमत प्राप्त हो—साम्राज्य के सम्बन्धों में एक नवीन युग का मूल सिद्ध हुई। किन्तु यह विकास एकाएक नहीं हुग्रा। सन् १८४१-४६ की सर राबट पील की म्रनुदार सरकार के उपनिवेश-मन्त्री तार्ड स्टैनली का मत था कि यह तो केनाडा के म्रलग हो जाने के तुल्य हैं, भ्रोर उसने गवर्नरों को म्रादेश दिया कि जहाँ तक हो सके, सत्ता उन स्थानीय विशेषाधिकार युक्त गुटो के हाथ में ही रखी जाय जिनके कारनामों के कारण ही विद्रोह हुम्रा था। लार्ड जान् रसेल के उदार मन्त्रिमटल के पदासीन होने के बाद ही पूर्ण मौर स्पष्ट रूप से स्वायत्त शासन दिया गया। जॉन ररोल का उपनिवेश-मन्त्री प्रर्श में इसी लिए इँग्लैंड के सब से ग्रधिक दूरदर्शी रामनीतिज्ञों में गिना जाता है।

उत्तरदायी शासन देने का एक कारण उस समय प्रचलित कर्म-स्वच्छन्दता (लेसेफेयर) की विचारधारा थी। इस विचारधारा का मूल सिद्धान्त यह है कि हर तोटे ो प्रपनी पदी पर खटा होना चाहिए। प्रक्री ग्रे इस गत के प्रधान प्रचारक थे।

उत्तरदायां राासन दिये जाने के पश्चात् केनाडा की प्रगति प्रनवरत एक ही दिशा की श्रोर जा रही है—पूर्ण स्वराज्य की प्रोर । प्रत्येक विवाद में कैनाडा ने विकेन्द्रीकरण का पक्ष विवाह है । साम्राज्य परिषद् (एग्पायर कोशिन) का वैनाडा द्वारा विगेध इसका उल्लेखनीय उदाहरण है । श्रीर सन् १६१७-३१ के पुनर्निर्माण काल में कैनाडा का रुख और भी स्पष्ट हो गया । इसी के फलस्वरूप वेस्टिम्स्टर का विधान वना जिसने साम्राज्य को कॉमनवेरथ के रूप में परिणत कर दिया ।

ग्रभी हाल के सम्मेलन के निर्णयों में, जिसके कारण भारत ने एक ही परिवार के ग्रन्य देशों वे याथ रहना स्वीकार किया, केनाडा का कितना भाग था यह शभी ग्रज्ञान है। तथापि भारत की मनोनीत शासन पद्धित को कैनाडा के प्रितिनिधियों ने ग्रियक महत्त्व न दिया होगा। कैनाडा के ग्रियकाश निवासी राजतन्त्र के समर्थक होगे, किन्तु यह स्मरण रावना चाहिए कि हमारा राजतन्त्र प्रत्यक्ष कभी नहीं दीखता। हमारी शासन-व्यवस्था राजतन्त्रमृतक तो है पर व्यवस्था में लोकतन्त्र से उसका भेद करना कठिन है। ग्रतएव यदि भारत के निवासी एक पारिभाषिक राजतन्त्र की ग्रप्यक्षा एक पारिभाषिक लोकतन्त्र को ग्रियक पसन्द करेंगे तो हम इसे उनकी ग्रपनी पसन्द कह कर छोड देगे। वास्तविक कसौटी दो तरह से हो सकती है: क्या भारत मित्र बनाने योग्य है, क्या भारत वैसी स्वतन्त्रता कायम रखेंगा जिसे कैनाडा परम्परा से जानता है पहले प्रवन का एक ही उत्तर हो सकता है ग्री रूसरे का भी एक ही उत्तर होगा, ऐसी हम ग्राञा करते है।

इस प्रकार कैनाडा यह मान ले सकता है कि वह स्वय अपने द्वारा निर्मित सगठन में भारत का रवागत कर रहा है। उसी ने यह आविष्कार किया कि किम प्रकार बिना मनोमालिन्य के स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है; श्रौर इस प्राविष्कार के कारण कॉमनवेल्थ सम्भव हुई। अब भारत ने उसी का पदानुसरण किया है। भूतपूर्व ब्रितानी साम्राज्य के श्रौर कई भागों ने भी उसी पथ की यात्रा की है। एक ही भाषा श्रोर जाति वाले प्रदेशों के लिए यह यात्रा सुकर थी। क्वेबेक (निचला कैनाडा), दक्षिणी अफ़ीका, आयरलेड, श्रौर अब भारत, पाकिस्तान तथा बर्मा के लिए वह श्रिष्क क्लेशपूर्ण रही है, पर वे भी मिजल पर पहुँच गये है। इतिहासक्षों को यह लक्ष्य करने में चृकना न चाहिए कि प्रगति की विभिन्न श्रवस्थाएँ ब्रितान में उदार, लिबरल या मजदूर सरकार के साथ ही आयी है।

यूरोप के प्रसार के विवेचन में प्राय भाग लिया जाता ह कि प्रतार वा प्रार्थ है साम्राज्यवाद राष्ट्रीय, जातीय प्रोर सेनिक होता है, और उसका गुर्य तक्षण है एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का प्राधिपत्य । केनाडा का प्रमुभव इस पूर्व धारणा को बदत देता है। देनाडा का प्राविभाव फ़ासीसी प्रमल में खालों के व्यापार श्रोर पर्मप्रचार के जोश के कारण हुया । सन् १७६३ की जितानी विजय के पश्चात् जितान के साथ कैनाडा के सम्बन्ध का प्राधार सेनिक जतना नहीं था जितना कि ग्राधिक ग्रोर मावना-मृशक । भारत की स्थित स्पष्टतया भित्त रही किन्तु यहाँ भी ग्राधिक सम्बन्ध प्रमुख रहा । वह सेनिक सम्बन्ध से डेड शताब्दी पहते प्राया, श्रीर इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि बितानी सेनिक गासन की स्मृति तक मिट जाने पर भी वह सम्बन्ध बहुत दिनों तक बना रहेगा ।

यदि अमरीका की खोज से लेजर आज तक गाणिक जगत् के इतिहास का शध्ययन किया जाय तो, लेखक हे मत से, यही निष्कर्प निवलेगा कि साधाज्यजाद की कल्पना को, जो सरसरी तोर पर इस काल की प्रधान विशेषता जान पडती है, परिष्टुत और उदान करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। हमारे सामने सुविधाजनक परिस्थितियों में पनपने वाले समाजों के चार जताब्दियों के गतिशील विकास ना दृश्य है। ये समाज कही अर्थराष्ट्रीय है, जैसे फिलिप द्वितीय का इस्पान, कही सम्पूर्ण राष्ट्रीय जेसे एलिजबेथ का इंग्लंड, और कभी बड़े-खंड व्यापार केन्द्र नगर, जैसे सेवील, एटवर्प और लंडन। पूरे काल का विवेचन करने से यही परिणाम निकलेगा कि राष्ट्रीय राज्यों की अपेक्षा व्यापारिक केन्द्रों का महत्त्व अधिक रहा है। व्यापारिक नगरों के निवासियों के अध्यवसाय से वे नगर धीरे-धीरे उस क्षेत्र का प्रसार बढाते रहते हैं जहाँ से उन्हें उपयोगी माल मिल सकता है। ये इस क्षेत्र पर अपना अधिकार भी दृढतर करते जाते हैं, और इसका रूप आधिक से बदल कर राजनीतिक होता जाता है। यहुंधा ये गगर उस देश की नीति को भी निर्धारित करने की शक्ति रखते हैं जिसके वे स्वय एक भाग है। एक महानगर का ऐसा प्रभाव-विस्तार तो यहाँ तक बढा कि सारी दुनिया में छा गया। यह महानगर था लंडन, जो अपने ढम का धेष्ठ उदाहरण है।

कित्तु दूसरे देशों में भी यही वम घटित हुआ। कैनाडा में लारेस नदी के मुहाने पर वसे हुए माटरीएल ने व्यापार, श्रावागमन और ग्रर्थ का ऐमा विस्तार फेलाया, कि महाद्वीप के पार प्रशान्त महासागर के तट पर बसे हुए वैक्वर में उसका प्रभाव हुआ। भारत में गंगा के समतल प्रदेश पर कलकत्ते का कदाचित् वैसा ही ग्राधिपत्य है। हॉ, जब यह व्यापारिक प्रसार इतना बढ जाता है कि गोला-बास्ट की मदद श्रावश्यक हो जाती है, तब सैनिक, लाटगवर्नर शोर हाकिम भी श्राते हैं शौर तब नगर केन्द्रवाद भी एक दूसरा ही रूप धारण कर लेता है, जिसे कदाचित् साझाज्यवाद कहना श्रधिक युक्तिसगत है।

किन्तु रचना का ताना-बाना वही रहता है। नगर केन्द्र अपने हितो की रक्षा करना चाहता है और सारे पृष्ठवर्ती प्रदेश का उपयोग अपने कार्य के लिए करना चाहता है। अन्त मे पृष्ठवर्ती प्रदेश अपने पृष्ठवर्ती रूप को पहचान लेता है, आर तब कही कोई संगठित सामूहिक रूप लेकर उपनिवेश, प्रान्त, डोमिनियन कुछ भी नगर केन्द्र के विरुद्ध उठ खड़ा होता है। नगर केन्द्र, चाहे दब जाता है, चाहे लडता है। अन्ततोगत्वा उसमे विशेष अन्तर नहीं होता। क्योंकि नया सगठन फिर अपने जीवन का नियत्रण आराभ करता है, उससे नयी ऐतिहासिक स्थित उठ खड़ी होती है, और एक नया विकासक्रम आरम्भ हो जाता है।

स्रग्रेजी-भाषियों के लिए इस चक का ग्रारम्भ ग्रमरीका के स्वाधीनता के युद्ध से हुम्रा । कैनाडा ने इसके ग्रावर्तन को वल दिया, और श्रव हिन्द महारागर के नये देश उसे पूरा कर रहे हैं । श्रव इतिहास का एक नवीन कम प्रारम्भ होने वाला है । इतिहासक्ष केवल यह श्राया कर राकते हैं कि उस कम के प्रवर्तक पिछले मनुभव से लाभ उठा कर उससे श्रेष्ठतर मार्ग पकड़ेंगे ।

# त्रार्थिक अनुसन्धान तथा शिव्तरा-संस्था

#### चन्दूलात गगीनदास वकील

### आर्थिक सेवा विभाग की आवश्यकता

द्वितीय महायुद्ध के दोरान मे भारत सरकार के आधिक कार्यों में बड़ी दूत गति से वृद्धि हुई। शीघ्र ही यह अनुभव किया जाने तथा कि नयी आवश्यकतार्श की पूर्ति के लिए भारत सरकार के आर्थिक परामर्शदाता का कार्यालय, जो कुछ वर्ष पहले स्थापित किया गया था, पर्याप्त नहीं है। फलरवरूप स्राधिक वित्ररण तथा साँकड़ों के संग्रह करने के लिए समय-समय पर कई विभागों ने प्रपने-ग्रपने ग्रलग उपविभाग खोले। जब भारत सरकार ने यद्वोत्तर म्राथिक पुनःसंगठन-योजना बनाने का कार्य हाथ में लिया तब इस प्रकार के विभाग की म्रावश्यकता पर जोर दिया गया। कछ ग्रंश तक प्रान्तो में भी ऐसा ही हुआ। राप्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात् तो राज्य के ग्रांशिक कर्तव्यों में मौलिक परिवर्तन हए, ग्रीर इन कर्तव्यों का क्षेत्र प्रोर भी व्यापक हो गया। इसी कारण एक क्शल माधिक मनुशीलन विभाग की मावश्यकता प्रधिक महसूस की जाने लगी। इसके लिए इतना ही पर्याप्त नही है कि आंकड़ों तथा अन्य विवरणों का संग्रह करने, या मन्त्रियों श्रोर सचिवालयों के लिए नीति-निर्धारण अथवा कार्य-संचालन के लिए टिप्पणी म्रादि तैयार करने के लिए उपियाग स्थापित कर दिये जाये। इसके श्रतिरिक्त याज हमें ऐसे कशल शिक्षाप्राप्त अधिकारियों की ग्रावश्यकता है जो स्वतन्त्र व्यवस्था ग्रोर प्रवन्ध की योग्यता रखते हों, ग्रीर स्वयं उन विभागों का उत्तरदायित्व ले सकें जिनमें ग्रावश्यक ग्रार्थिक महत्त्व के कार्यों का समावेश हो। जितानी शासन-काल में तो भारतीय सिविल सिवस का सदस्य प्रत्येक काम के योग्य समभा जाता था। उसका श्रध्ययन भौर शिक्षा चाहे जिस विषय की क्यों न रही हो, यह मान लिया जाता था कि वह सभी विभागों के उत्तर-दायित्वपर्ण कार्यो का सम्पादन भली भाँति कर सकता है। यह स्थिति ऐसी शासन-व्यवस्था मे शायद ठीक ही थी जिसमें नीकरवाही शासन-प्रवन्ध का अनुभव ही शासन-यन्त्र की मुख्य आवश्यकता समभी जाती थी, और जहाँ सर-कार का एकमात्र कर्त्तव्य विदेशी सत्ता के लिए देश में शान्ति तथा नियम क़ायस रखा। होता था। यह मानना ही पड़ेगा कि भारतीय सिविल सर्विस के कुछ सदस्य ऐसे मामलों से भी कुगल प्रवन्धक सामित हुए जिनमे ग्राधिक राभ ग्रीर ज्ञान प्रपेक्षित था, पर इसके साथ-साथ यह भी उतना ही सच है कि इसी सर्विस के कही ग्रधिक सदस्य, यद्धकाल में भी ब्रोर उसके बाद भी, ऐसे कार्यों को सँभालने में बुरी तरह ब्रसफल रहे। यह कहना सिविल सर्विस के सदस्यों पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है, यह तो केवल इस बात पर जोर देना है कि देश की बदली हुई परिस्थिति के लिए ग्रावश्यक ग्रार्थिक ग्रनुशीलन की योग्यता तथा गिक्षा उस गिक्षा से सर्वथा भिन्न होगी जो भारतीय सिविल मर्विस के सदस्यों में अपेक्षित होती थी। आज जिस भारतीय शासन-गवन्ध सर्विस (इंडियन एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) का संगठन किया जा रहा है, उसकी रूपरेखा भी पुरानी ग्राई० सी० एस० पर ही ग्राधारित है । इसका भी मुख्य उद्देश्य शासन-प्रबन्धक तैयार करना ही है।

हाल में भारत सरकार तथा प्रान्तों के उत्तरदायी मिन्त्रयों ने इस बात की शिकायत की है कि कई प्रकार के कार्यों के लिए उन्हें योग्य व्यक्ति ही नहीं मिलते। उदाहरणार्थ ग्राज विदेशों के लिए व्यापारिक प्रतिनिधि (ट्रेड किमरनर) के पद के योग्य व्यक्ति मिलना किठन हो रहा है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी विभागों तथा ग्रर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिए समुचित आर्थिक शिक्षा पाये हुए लोग नहीं मिलते। व्यवहार में तो यह होता है कि ग्राई० सी० एस० या ग्राई० ए० एस० के सदस्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख पदों पर पहुँ नकर ग्रपने ग्रिधकार तथा प्रभुत्व को छोड़ना नहीं चाहते ग्रीर बनाये रखने के लिए संगठित चेष्टा करते हैं, चाहे उस कार्य-विकाष के लिए

वे कितने ही श्रयोग्य हों या उनकी श्रयोग्यता सर्व-विदित ही हो। परिणाम यह होता है कि सरकारी विभागों में जो इने-गिने अर्थशास्त्रज्ञ है वे केवल परामर्शदाता ही रहने है। न तो वे नीति-निर्माण में अपनी राय जाहिर कर सकते है शौर न उनको उन नीतियों को कार्यान्वित ही करने दिया जाता है। जिन क्षेत्रों का कार्य विशेष वैज्ञानिक शिक्षा तथा टेकनीकल ज्ञान माँगता है, उनमें तो साधारणतमा ऐसी परिस्थिति नही ग्राती, क्योंकि विशेष टेकनीकल कार्यों में हरतक्षेप करने से प्रधिकारी स्वभावतः घवराता है ग्रीर ऐसे मामलों में विशेषण की राय मानने या उसी को कार्य-भार सौपने के लिए तैयार रहता है। पर इसके विपरीत ऐसे यामलों मे, जहाँ ग्राधिक शिक्तयों को समभने की ग्रावश्यकता रहती है, कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी राय देने की कोशिश करता है। व्यापारी यह समभता है कि प्रार्थशास्त्र सम्बन्धी उसके यत और निर्णय, अर्थशास्त्रज्ञ के मत या निर्णय से प्रधिक अच्छे तथा यक्तियनत होते है, क्योंकि उसके पास सम्पत्ति ऋषिक है। सरकारी ऋषिकारी ऋषने ही विचारों तथा निर्णयों को श्रधिक मल्यवान समभ्रता है, क्योंकि वह तथा-कथित व्यावहारिकता के आधार पर अर्थशास्त्रज्ञ की वातों में मीन-भेख निकास सकता है। वारतव में होता यह है कि परिस्थित-विशेष के बदलते हुए तथ्यांकों तक तो ग्रर्थशास्त्रज्ञ को पहेंचने नही दिया जाता और उन पर उससे राय तथा सुभाव मांगे जाते हैं। जब वह अपने सीमित ज्ञान के याधार पर कोई राय दे देता है तो सरकारी ग्रधिकारी उसे श्रव्यवहारिक करार देते है। ग्रधिकारी वर्ग ग्रर्थशास्त्रज्ञ को निरा सिद्धान्त-शास्त्री घोषित करने में बड़ा श्रानन्द पाता है, क्योंकि 'सिद्धान्त-पंडित' उसके लिए 'बुद्ध' का ही पर्याय है। किन्तू जब कोई सरकारी अधिकारी आवश्यक ज्ञान अथवा विवेक के अभाव से कोई ऐसी भारी गुलती कर बैठना है जिससे लाग्वों मन्ष्यों का वारा-न्यारा हो जाता है, तो उससे प्रायः कोई जवाब नहीं माँगा जाता. क्योंकि इस बीच उत्तरदायी श्रधिकारी सरकारी नौकरी के नियमानुसार, ग्रपनी सेवादीर्घता के नाते प्रायः ग्रीर डॉचे पद पर जा चुका होता है! इरा खीचतान में शिकार बनती है देश की जनता, जिस पर प्रायः ग्रयोग्यतम व्यक्तियों द्वारा भ्रान्त ग्राधिक नीतियों का श्रारोप श्रीर व्यवहार होता है। ऐसे उदाहरण भी दिये जा सकते है जहाँ साधारण सिविल पदाधिकारियों तथा एकाउंट श्रफ़सरों को ऐसे कार्य सौप दिये जाते हैं जिनके उचित सम्पादन के लिए उच्च कोटि का टेकनीकल ज्ञान तथा ग्रर्थ-सम्बन्धी योग्यता ग्रीर शिक्षा नितान्त ग्रायश्यक होती है। ऐसा भी होता है कि व्यापार तथा उद्योग-सम्बन्धी ज्ञान से पूर्णतया अनिभन्न लोगों को उद्योग-व्यापार सम्बन्धी कार्य सौंप दिया जाय।

श्रगर भारत तथा प्रान्त की सरकारों को देश का ग्राधिक विकास करना है श्रौर धीरे-धीरे शासन के श्राधिक कर्तव्य-क्षेत्र को फैलाना है, तो यह उनका श्रनिवार्य कर्तव्य है कि योग्य नवयुवकों को प्रथमतः विषय के मूल सिद्धान्तों की श्रौर फिर उसकी विशेष शाखाश्रों की समुचित शिक्षा का प्रवन्ध करें। ऐसे शिक्षाप्राप्त लोगों को श्रगर श्राधिक शासन-प्रवन्ध के कार्य के श्रनुषव की भी सुविधा दी जाय, तो वे श्रव तक के प्रवन्धकों से कहीं श्रच्छा काम करेंगे श्रौर श्राज की श्रपेक्षा वहुत कम भूलें करेंगे। स्पष्ट है कि श्रव तक जो स्थित क्षन्तव्य थी, श्रव नहीं सही जायगी, क्योंकि भविष्य की प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में श्रनुभवी लोग मौजूदा परिस्थित की कमजोरी तथा इस संकुचित दृष्टि-कोण की नीति के श्रनर्थकारी प्रभाव को श्रच्छी तरह समर्भेगे।

## आर्थिक अनुसन्धान

इस प्रकार के आधिक प्रबन्धक वर्ग की आवश्यकता के अतिरिक्त अर्थशास्त्रीय खोज, अनुसन्धान और शोध की सुविधाओं का भी विकास और प्रसार करना पड़ेगा, जिससे परिवर्तन-शील आधिक परिस्थितियों का और शासन की आधिक नीति तथा कार्यों के प्रभावों का, लगातार अध्ययन और परीक्षण होता रह सके। आधुनिक युग में आधिक समस्याएँ इतनी जटिल हो गयी हैं कि प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं में प्रायः धाक जमा लेने वाले साधारण राजनीतिकों के हाथ में आधिक नीति-निर्धारण का कार्य सौंपने का परिणाम अनर्थकारी होगा। अगर राजनीतिकों को इन समस्याओं पर योग्य व्यक्तियों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन निष्कर्ष और शोध पर आधारित प्रामाणिक तथ्य नहीं प्राप्त होते, तो भयानक चुटियों की सम्भावना बनी रहती है। इँग्लैंड तथा अमरीका में राजनीतिक दलों के नेता नीति निश्चित करते समय विशेषज्ञों के निर्णय स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। राजनीतिक दबाव से अपर उठ कर, इन जटिल

समस्याओं पर पूरे तोर रो ध्यान दे सकने के लिए प्रावश्यक है कि इन. विशेपजों का पद तथा वेतन दोनों प्रच्छे हों। इसके साथ-साथ संभी राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे इनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा न डालें। इंग्लैंड तथा प्रगरीका में विश्वविद्यालयों तथा विशेष प्रनुसन्धान-गंस्थायों में इस प्रकार का कार्य हो। रहा है। सर्कारी विभागों तथा वड़ी व्यावसायिक कस्पनियों के भी श्रपने श्रनुसन्धान विभाग रहते हैं जहाँ इस प्रकार का कार्य कुछ अंग तक होता रहता है। इन विशेपजों को इस बात की पूरी सुनिधा दी जाती है कि वे व्यावहारिक समस्यायों से प्रपना त्रावश्यक सम्बन्ध कायम रख सकें। वड़े व्यवसायी थार उद्योगपित, राजनीतिक थीर सरकारी कर्मचारी सभी इनका विश्वास करते हैं, विना छिपाव के पूरी ज्ञातव्य सामग्री देने हैं, और सामयिक समस्यायों का हल प्राप्त करने में इनकी सहायता लेते हैं। समाज में इनका प्रतिप्ठित स्थान रहता है। लोग इनका उचित श्रादर तथा सम्मान करते हैं। शिक्षण-संस्थायों से प्राप्त अपने साधारण वेतन के ग्रितिरवत इन्हें व्यवसायियों तथा उद्योगपितयों ग्रथवा सरकार को परामर्श देने के लिए शुल्क या पारिश्रमिक स्वीकार करने की स्वतन्त्रता रहती है। इस प्रणाली से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग निकल ग्राते हैं जो विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के वाद ग्रपना समय श्रार्थिक समस्यायों के ग्रध्ययन तथा यनुशीलन में लगाते हैं। ग्रपने विचारों द्वारा ये लोग लोकगत को राष्ट्रहित के ग्रनुकूल प्रभावित करने में सहायता देते हैं।

हमारे देश में बहुत थोड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ ग्रर्थशास्त्र के विषयों पर ऊँचे स्तर का अनुसन्धान कार्य हो रहा हो। यह भी सर्वविदित है कि उन थोड़ी-सी संस्थाओं में भी जहाँ इस प्रकार का कुछ वार्य हो रहा है, योग्य व्यक्तियों की तथा स्पये की कभी रहती है। उन्हें वह प्रोत्साहन या सुविधाएँ भी नहीं दी जातीं जो उन्हें मिलनी चाहिए। दो-एक ग्रपवादों को छोड़ ग्रर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसन्धान का कार्य करने वालों को बहुत थोड़ा वेतन मिलता है। इसके ग्रलावा व्यावहारिक जीवन में ग्रधिक उपयोगी होने के लिए व्यवसाय, उद्योग तथा सरकार से उनका जो सम्पर्क होना चाहिए उसकी कोई सुविधा नहीं दी जाती। बित्क उनके ग्रधिकारी ऐसे किसी भी सम्पर्क का विरोध करते हैं, खासफर ग्रगर उससे उनकी ग्राय में किसी वृद्धि की सम्भावना हो। ग्रजीय बात है कि एक तरफ़ तो ऐसे व्यक्तियों को कोरा सिद्धान्तवादी कहकर उनकी ग्रवहेलना की जाती है, श्रीर दूसरी ग्रीर उन्हें इस बात का ग्रवसर नहीं दिया जाता कि वे सामयिक समस्यायों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देख-समभ कर ग्रपने ज्ञान तथा कार्य को सर्वसाधारण के लिए ग्रधिक उपयोगी बना सकें!

जहाँ तक विज्ञान तथा यान्त्रिक उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान और शिक्षण के विकास का प्रश्न है, केन्द्र तथा प्रान्तों की सरकारों ने सही विश्वा में क़दम उठाया है। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संस्था (कींसिल ऑफ़ सायंटिफ़िक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च) ने, जो सीधे प्रधान मन्त्री की देख-रेख में काम करती है, जो कुछ भी किया है वह उचित प्रगति का द्योतक है। मौजूदा यान्त्रिक उद्योग की संस्थाओं का विकास, अनुसन्धान के कार्यक्षित्र का प्रसार, नयी संस्थाओं का निर्माण तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, इस संस्था के कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य है। कुशल संचालक डाक्टर शान्तिस्वरूप भटनागर के निर्देशन में संस्था विज्ञान तथा शिल्प को देश के जीवन में उचित स्थान दिलाने में सफल रही है। नयी परिस्थितियों में देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में यह विकास महत्त्वपूर्ण सहायता देगा। पर यह ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि जब तक आर्थिक अनुसन्धान तथा शिक्षण के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का विकास नहीं होता, तब तक उन समस्याओं को हल करने का हमारे पास कोई प्रवन्ध न रहेगा जो इसी नवीन विकास की प्रक्रिया से ही उत्पन्न होती जायेंगी।

## आर्थिक अनुसन्धान तथा शिक्षण संस्था

इसलिए समय ग्रा गया है कि 'वैज्ञानिक ग्रीद्योगिक ग्रनुसन्धान तथा शिक्षण-संस्था' की तरह की एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की जाय जो ग्राधिक ग्रनुसन्धान तथा शिक्षण का विकास करे। इस संस्था के पास पर्याप्त धन तथा ग्राधिकार होने चाहिए। इस प्रकार की संस्था को सर्वप्रथम देश के सभी विश्वविद्यालयों में ग्राधिक ग्रनुसन्धान तथा शिक्षण की सुविधान्नों को बढ़ाने की योजना बनानी पड़ेगी। दूसरे, इसे ग्रनुसन्धान के उपयुक्त ऐसे विषयों की विस्तृत सूची बनानी होगी जिन पर इसके संरक्षण में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा ग्रनसन्धान संस्थान्नों में कार्य किया

जायगा। श्रावश्यकतानुसार परिपद् श्राधिक सहायता का प्रवन्ध करेगी। इसको इस वान का भी ध्यान रखना पहेगा कि प्राधिक शासन-प्रवन्ध के लिए श्रावश्यक व्यक्तियों के शिक्षण का समुचित प्रवन्ध है, श्रीर शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् उन्हें उन सरकारी विभागों में सेवा का समुचित श्रवसर दिया जाता है जिनको उनके ज्ञान की श्रावश्यकता है। देश की विभिन्न संस्थाग्रों में होने वाले तिह्वप्यक कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का काम भी परिषद् ही का होगा। भारत सम्बन्धी ग्राधिक तथ्याकों श्रीर भारत की ग्राधिक प्रगति की पूरी जानकारी का प्रचार भी उतके जिम्मे होगा। यह संस्था श्रन्य देशों की ऐसी ही रास्थाश्रों से निकट सम्पर्क रखेगी तथा हमारे ग्राधिक जीवन पर बाह्य घटनाग्रों के प्रभाव का भी निरीक्षण श्रीर शध्ययन करती रहेगी। इस प्रकार हमारी ग्राधिक नीति तथा कार्यों को सही ढंग पर ले जाने में सहायता देने तथा श्रावश्यक शिक्षित कार्यकर्ती तैयार करने के श्रतिरिक्त यह संस्था उन बुनियादी तथ्यांको का संग्रह भी करेगी, जिनके श्राधार पर देश के लिए श्राधिक योजना का निर्माण किया जा सकता है। इस संस्था को 'श्राधिक ग्रनुसन्धान तथा शिक्षण-संस्था' (कौसिल श्राफ़ इकॅनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिग) कहा जा सकता है, श्रीर इसका संगठन 'वैज्ञानिक तथा श्रोबोगिक श्रनुसन्धान सस्था' के ढाँचे पर होना चाहिए।

मार्च १६४६



# भारत-एक लौकिक राज्य

#### गुरुभुख निहाल सिंह

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री ने जनता के, ग्रोर विधान परिषद् गे उसके प्रतिनिधियों के सामने जो ग्रादर्श रखा है वह एक लोकिक राज्य का ग्रादर्श है, न कि साम्प्रदायिक प्रथवा वर्षिक राज्य का। भारतीय राज्य पर धार्मिक प्रथवा साम्प्रदायिक द्यासन का सन्देह भी न किया जा सके इसलिए नेताग्रों ने राज्य को हिन्दुस्तान न कह कर इंडिया कहना पसन्द किया यधिप वहुसंस्यक हिन्दू पहले ही नाम के पक्ष में थे।

बहुत-रो तोग लोकिक राज्य की कल्पना की निन्दा यह कह कर कर रहे है कि वह मेकियावेली प्रथवा गार्क्स के आदर्शों पर चल रहा है, या कि वह अनैनिक अथवा अधार्मिक है, या कि वह भोनिकयादी है और भौतिक उपित सौर शिक्त के लिए आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों को छोड़ रहा है। लेकिन ऐसे सज उद्योग पूर्वप्रहों के कारण ही तौकिक राज्य के आदर्श की निन्दा करते है और उनके मन में या तो पाकिस्तान के नये इस्लामी राज्य का समर्थन करने की भावना है या भारत में ही प्राचीन परिपाटी का हिन्दू शासन स्थापित करने की इच्छा।

\*

पाकिस्तान विवान परिपद् में ७ मार्च १६४६ को उद्देव्य सम्बन्धी परताव पेश करते हुए पाकिस्तान के प्रयान मन्त्री ने यह मत प्रतिपादित किया कि 'सब सत्ता ईश्वर के अधीन होनी चाहिए'। उन्होंने कहा:

"यह बिल्कुल सच है कि यह कथन उन मेकियावेलीय विचारों के प्रतिकूल है जिसके अनुसार शासन में आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों का कोई स्थान नहीं है। यह याद दिलाना भी शायद आज के फ़ैशन के बाहर की बात होगी कि राज्य को लोक-कल्याण का साधन होना चाहिए, न कि पाप का।"

यह बड़े ग्राइचर्य की बात है कि कोई ऐसी बात इस बीसवीं काती में कहे, जब कि राज्य का सर्वस्वीकृत उद्देख श्रेप्ट ग्रर्थ में नैतिक है, ग्रर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व की उच्चतम सम्भावनाग्रों की प्राप्ति कराने का साधन बनना । जो हो, पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने ग्रीर भी फरमाया :

"लेकिन हम पाकिस्तान के निवासियों में ऐसा भानने का साहस है कि सम्पूर्ण सत्ता का उपयोग इस्लाम द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि उसका दुरुपयोग न हो। सत्ता हमें ईश्वर-प्रवत्त निधि है, जो मानव की सेवा में लगानी चाहिए ताकि वह अत्याचार और स्वार्थपरता का साधन न वन जाय।"

पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री 'संसार को यह दिखा देना चाहते हैं कि याज मानवता के जीवन में जो कई रोग घुरा गये हैं, इस्लाम जनकी अक्सीर दवा हैं।

श्रगर इस्लाम कोई नया विधान होता श्रीर ग्रगर पाकिस्तान संसार का पहला इस्लामी राज्य होता तो कन्नाचित् पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के दावें को बड़ी प्राण्ञा के साथ सुना जाता। लेकिन इतिहास मुस्लिम ग्रीर ग़ैरमुस्लिम दोनों प्रकार के ऐसे सत्ताधारियों के उदाहरण देता है जिनका दावा था कि उनकी सत्ता ईश्नर-प्रदत्त हैं, चाहे 'सीधे-सीधे' चाहे 'जनता के माध्यम से', ग्रीर जो उसे 'ईश्वर के नाम पर एक निधि के रूप में' धारण करने का वादा करते थे। ग्रीर मानव-जाति ने भीषण क्षति उठा कर यह सबक सीखा है कि ऐसी किसी सत्ता पर जनता के हित में शक्ति का व्यवहार करने का विश्वास नहीं किया जा सकता जो कि केवल ईश्वर के सामने उत्तरदायी होने का दावा करती है। लोक-हित की रक्षा तभी हो सकती है जब कि जनता बराबर सतर्क रहे ग्रीर बराबर इस बात पर स्थिर रहे कि राज्य-सत्ता जनता के ही सामने उत्तरदायी है।

इसलिए यह उल्लेखनीय है कि जहाँ पाकिस्तानी विधान का उद्देश्य-सम्बन्धी प्रस्ताव सगर्व यह दावा करता है कि







"राज्य प्रपनी सत्ता और शक्तियों का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगा", वहां वह जनता के प्रति प्रपने उत्तरदायित्व के बारे में बिल्कुल चुप है। प्रजातन्त्र-शासन की तृनियादी कर्त केवन यही नहीं है कि सत्ता का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हो जिस पर कि कई पाकिस्तानी मन्त्रियों ने जोर दिया, बल्कि इससे भी अविक महत्त्व की शर्त यह है कि सत्ता का प्रयोग करने घारों लोग पनता के सामने उत्तरदायीं हो। इस गर्त को केवल अपने लोकतन्त्र को 'इस्लामी' अथवा 'इस्लाम पर आधारित' कह कर ही नहीं टाल दिया जा सदना।

इस राम्बन्ध मे पाकिस्तान के राजनीति-विशारद डाक्टर कुरैशी के, जो कि पहले दिल्ली विश्वविद्यालय मे इति-हास के प्रोफेसर थे, विवारों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। पाकिस्तान पिधान-परिधद् में ६ मार्च १६४६ को ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताय पर भाषण देते हुए डाक्टर कुरैशी ने कहा:

"यह भूगिका में चारम्भ में ही स्वीकार किया गया है कि सर्वसत्ता र्रेबर ने पाकिस्तान की जनता के माध्यम से पाकिस्तान के राज्य को सोप दी हैं। वीसवी शती में सम्पूर्ण सत्ता की प्रात करना प्रानुचित है। ग्रतएव ऐसे सम्पूर्ण प्रविकार से बचने का उपाय यही है कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धान्तो पर जोर दिया जाय।" इसके बाद उन्होंने लोकिक जनतन्त्र के विषय में ग्रपने विचारों का प्रतिपादन किया:

"लौकिक का अर्थ यह है कि राज्य-सचालन पुजारियो-संन्यासियों के हाथ मे न हो। जा हम कहते हैं कि इरलाम किसी पुजारी वर्ग को नही गानता, तब यह कहने का कोई कारण नहीं रह जाता कि हगारा जनतन्त्र तोकिक नहीं है। हां, लोकिक का अगर यह अर्थ है कि इस्लाम के विचारों को न गाना जाय, तब शायद इस तरह का जनतन्त्र हम पाकिस्तानियों को स्वीकार न होगा।"

यह विश्वास करना किठन है कि विद्वान् डाक्टर साहव को 'लोकिक' ग्रोर 'इस्लामी' जनतन्त्र का भेद मालूम नहीं है, या कि वह 'पाश्चात्य प्रतिनिधि-शासन' ग्रोर 'इस्लाम द्वारा प्रतिपादित जनतन्त्र' का जेद नहीं समभते या कि 'रार्वव्यापी नैतिक सिद्धान्तों पर जोर' ग्रीर 'क़ानूनी ग्रोर राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों में ग्रन्तर नहीं देखते। हमें तो यह दीराता है कि यह एक ग्रनुत्तरदायी शासन को 'इस्लामी जनतन्त्र' का नाग देकर उसके लिए जनता का सम-थन पाने की एक कोशिश है।

\* \*

पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री का यह कथन स्वीकार किया जा सकता है कि 'सच्चे इस्लामी समाज में नीच या प्रपान कोई नहीं होता। छोटे से छोटा व्यक्ति ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच सकता है।' लेकिन ऐसे इस्लामी समाज में गुरमुस्तिमों की कोई सत्ता होगी ? पाकिस्तान के ध्येय वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि:

"मुसलमानों को अधिकार होगा कि व्यक्तिगत और समिष्ट जीवन के क्षेत्र में अपने जीवन की व्यवस्था इस्लाम के आदर्शों के अनुसार करें जो कि क़ुरान शरीफ़ और सुन्ना में दी गयी है।"

स्पष्ट ही इसका ग्रर्थ यह होता है कि इस्लाम धर्म का सुन्नी विधान पाकिस्तान का राज्य-धर्म है ग्रोर दूसरे सब धर्मी का स्थान गौण है। यह तो है कि ध्येय के प्रस्ताव में 'ग्राल्पसंख्यकों' को ग्रपने धर्म पर ग्रमल करने ग्रीर ग्रपनी संस्कृति जा विकास करने के लिए यथेष्ट सुविधा देने की बात कही गयी है ग्रीर 'जनतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता, सहिष्णुता ग्रीर सामाजिक न्याय' के पालन का भी उल्लेख है; लेकिन इन सब के साथ यह शर्त भी है कि गह पालन 'इस्लाम द्वारा ग्रनुभोदित' ढंग से ही होगा। पाकिस्तानी विधान-परिषद् में १२ मार्च १६४६ को भाषण देते हुए सर ज़फ़फ्ला खाँ ने स्यीकार किया:

"यह बड़े दुख की बात है कि बहुधा भ्रान्त धर्माग्रह के कारण अपने ह्रास के काल में मुसलमान अपनी श्रसहिष्णुता के लिए बदनाम हो गये थे।"

दुर्भाग्य से यह बात केवल अतीत की नहीं; बल्कि आज भी पाकिस्तान की परिस्थित बहुत नहीं बदली, जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता श्री चट्टोपाध्याय ने पाकिस्तान विधान-परिषद् में भाषण देते हुए कहा: "मैने कई रातें जागकर यह सोचते काटी है कि मैं ग्रव ग्रपने उन भाइयों को क्या कहूँमा जिनसे मैं ग्रव तक यह कहता ग्राया था कि ग्रपनी जन्मभूमि को न छोड़ें। ग्राज वह ऐसी ग्रानिश्चय की स्थिति में दिन काट रहे हैं जिसे देखा ग्रीर ग्रनुभव किया ही जा सकता है, यहाँ परिषद् में बैठे-बैठे कल्पना के सहारे नहीं सोचा जा सकता। जो ग्रिकारी थे, उन्होंने नोकरी के लिए भारत का वरण किया; जो समर्थ थे वह भी छोड़ कर चले गये। ग्रव ग्रायिक परिस्थिति भयानक है, दुर्भिक्ष का राज्य है, स्त्रियों के तन पर कपड़ा नहीं है, ग्रजा के पास जीविका के साधन नहीं है, ग्रासन ने घोर साम्प्रदायिक रूप ले लिया है; जनता की सस्कृति, भाषा ग्रीर लिपि को कुचला जा रहा है। इस सब के ऊपर ग्राप इस प्रस्ताव के द्वारा उन्हें सदा के लिए हीन पद दे रहे है। ग्राचा की किरणों के सामने एक मोटा पर्दा एड़ गया है ग्रीर समान जीवन की सब सम्भावनाग्रों को पिटाया जा रहा है।"

लेकिन डाक्टर क्रैंकी फरमाते है:

"जहाँ तक "क़ानूनी रक्षा" का प्रश्न है उन्हें तो प्रस्ताव में स्थान दिया गया है। जो वातें राजनीतिक रक्षाओं से सम्बन्ध रख़नी हैं ये तो विधान में ही ग्रा सकती हैं। लेकिन किसी भी ग्रल्पसंख्यक जाति के लिए सबसे ग्रन्छी राजनीतिक रक्षा तो यह है कि वह बहुसंख्यकों की स्नेह-प्राप्ति करे।"

इस पर टिप्पणी व्यर्थ है। यह साम्प्रदायिक राज्य की कल्पना का ग्रौर किसी धर्म को—यहाँ पर सुन्नी इस्लाम को
——राज्य-धर्म का स्थान देने का परिणाम है कि दूसरे धर्म ग्रौर उन धर्मों के ग्रनुयायी चिरस्थायी हीन पद पायें। ग्रौर यह
वास्तविक परिस्थिति कोरे युक्तिबाद से या कि विधान में बुनियादी ग्रधिकारों की सूची में तरह-तरह के ग्रधिकार
ज्ञामिल कर देने से तनिक भी नहीं बदल सकती।

\* \* \*

साम्प्रदायिक राज्य के समर्थक कई पाकिस्तानी मुसलमान और कई सम्प्रदायवादी हिन्दू या रिाख, एक ग्रीर भी दलील देते हैं। वह यह हैं कि धर्म सर्वव्यापी है ग्रीर उसे राजनीति से ग्रलग नहीं किया जा सकता।

ध्येय के प्रस्ताव पर भाषण देते हुए पाकिस्तान के विदेशी मन्त्री ने कहा:

"धर्म और राजनीति श्रलग-श्रलग हैं श्रीर रहने चाहिए, यह भावना इसलिए फैली कि धर्म का पूरा महत्त्व समक्षा नहीं गया। धर्म का काम है एक श्रोर मानव श्रीर उसके स्रष्टा में, दूसरी श्रोर मानव श्रीर मानव में सबसे श्रधिक कल्याणकारी सम्बन्धों को स्थापित करना ग्रौर बनाये रखना। राजनीति मानव श्रीर मानव के सम्बन्ध का केवल एक पहलू है। जो धर्म श्रीर राजनीति को परस्पर विरोधी मानकर उनके श्रलग-श्रलग क्षेत्र निर्धारित करना चाहते हैं वह धर्म के स्थान को बहुत संकृषित कर देना चाहते हैं।"

ऐसे ही विचार नागपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर श्री पुणतम्बेकर ने अपने लेख "लौकिक राज्य : एक समीक्षा" में प्रकट किये हैं :

"लौकिक राज्य की ग्रवस्था वह है जिसमें धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे ग्रौर राज्य धर्म के मामलों में । लेकिन इतिहास दिखाता है कि ये दोनों शर्ते सम्पूर्णतया पूरी नहीं हो सकतीं । धर्म ग्रौर राज्य दोनों ही जनता के सामाजिक ग्रौर नैतिक, ग्राधिक ग्रौर शैक्षिक मामलों पर प्रभाव डालते हैं । जब तक भारत की जनता सम्पूर्णतया नास्तिक, भौतिकवादी, ग्रीर इहलौकिक नहीं हो जाती तब तक लौकिक राज्य स्थापित करने की चेप्टा कोई माने नहीं रखती।

"भारत में जनता के जीवन ग्रौर संस्कृति के, सामाजिक सिद्धान्तों के ग्रौर श्राचार-व्यवहार के निर्माण में धर्म का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ग्राज क्या हम धर्म के साम्राज्य से निकल सकते हैं, सारी मान्यताओं ग्रौर जीवन-परिपाटी को सहसा बदल सकते हैं ?"

यहाँ पर दूसरे विधानों ग्रौर धार्मिक या राजनीतिक नेताग्रों के उद्धरण देने की ग्रावश्यकता नहीं है। इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि सिख नेता मास्टर तारासिंह भी मानते हैं कि सिख धर्म ग्रौर भावना की रक्षा राजनीतिक शिक्त के बिना नहीं हो सकती, कि जहाँ तक सिखों का प्रश्न है धर्म ग्रौर राजनीति को ग्रलग नहीं किया जा सकता ग्रौर सिखों के स्वतन्त्र राजनीतिक संगठन की रक्षा करनी ही होगी, उसके लिए चाहे जो क़ीमत देनी पड़े।

जान पटता है कि धर्म के स्थान के तारे में ऐसी भावनाएँ किसी एक जाति या राम्प्रदाय तक सीमित नहीं है। वारतव में प्राचीन ग्रोर मध्य युग में यह दुष्टिकोण सारे ससार में व्याप्त था। लेकिन विज्ञान की उन्नति, ग्रापसी व्यवहार स्रोर गत-प्रवासन की स्वतन्त्रता, जातियों के मिश्रण स्रोर विश्वामों के परिवर्तन से परिस्थिति निल्कुल नदल गयी है। धर्म का दान बहत कछ सक्चित हो गया है योर साधितक यग का स्नातिक, सामाजिक, शेधिक और राजनीतिक जीवन रोकिक हा गया है । याज राज्य एक धर्म पर यागह नहीं करता । राष्ट्रीयता की परिभाषा याज भोगोलिक यार सारकृतिक है, न कि धार्मिक या जातीय जेसी कि यह प्रावीन काल मे थी। ग्राज यह व्यावहारिक नहीं होगा कि राजनीतिक बन्ति का वितरण धर्म के प्राधार पर हो। वैसी चेष्टा का परिणाम होगा राष्ट्रजीवन का विसंगठन ग्रोर साम्प्रदायिक सम्बन्धों मे घणा और द्वेप का प्रचार । भारत के जितानी शासन के प्रनभव से हम जानते है कि भेदनीति पर स्राधारित शासन का यही परिणाम हो सकता है, और सन् १६४६-४७ का दारुण विस्फोट तथा देश का विभाजन इगी नीति का परिणाम है। यह सन है कि पाकिस्तान में ग्राज भी धार्मिक इस्लामी राज्य की स्थापना का ग्रायोजन हो रहा है। इस नीति के दुप्परिणामों का वर्णन विरोधी पक्ष के नेता श्री चट्टोपाध्याय ने अपने मर्गस्पर्शी भाषण में किया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चका है। अतः यह रपट है कि प्राधनिक राज्य में धर्म प्रोर राजनीति का गठवन्धन ग्रनिष्टकारी है। उसका परिणाम या तो यह होगा कि ग्रत्पमरप्रको को राज्य से निकल जाना होगा, या फिर उन्हें राज्य में रह कर सदा के लिए एक हीन ग्रोर ग्रपमान-जनक परिस्थिति में रहना होगा। या फिर निरन्तर द्वेष फैलेगा और जब-तब भयानक वर्गे और विस्फोट होते रहेगे। श्राज के तहसम्प्रदायी राज्य को प्रगर श्रपनी एकता ग्रोर सगठन की रक्षा करनी है, श्रोर प्रपने नागरिकों को विना भेद-भाव के रामान पद देना है तो उसे लौकिक राज्य होना ही होगा; धर्म को राजनीति से विल्कुल पृथक रखना होगा।

\* \* \*

ग्रन तक भारत में जो परिस्थिति रही है उसको ध्यान में रखते हुए लौकिक राज्य की कल्पना एक क्रान्तिकारी कल्पना है। विदेशी शासन ने भारतीय मन को विकसित होकर ग्राधनिक नहीं बनने दिया। जनता के ग्रधिकाश को शिक्षा के प्रकाश से वंचित रखा गया और उन्हें छोटे-छोटे अलग और परस्पर विरोधी दायरों में रहकर परानी लीक पीटने को प्रोत्साहित किया गया। धार्मिक और साम्प्रदायिक शासन की कल्पना को बना रहने दिया गया। श्रोर इस बात का कोई यत्न नहीं किया गया कि शासन और कानन की भौगोलिक कल्पना का विकास हो। राप्ट के प्रति भिन्ता की भावना को बढाना न देकर जान-वुक्त कर कोशिश की गयी कि सम्प्रदाय ग्रीर दलो के प्रति संकीर्ण ग्रास्था की भावना पनपती रहे। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना के विकास में तरह-तरह की रुकावटें डाली गयी। श्रीर जब राजनीतिक जाग्रीत आयी श्रीर प्रातिनिधिक संस्थाग्रों की स्थापना ग्रीर ऊँचे पदों का भारतीयकरण रोके रखना ग्रसम्भव हो गया, तब एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया कि भारत की विशेष सामाजिक परिस्थिति में भौगोलिक प्रतिनिधित्व और योग्यता के आधार पर नियुक्त करने की प्रथा खतरनाक सावित होगी। ग्रल्पसंख्यक सम्प्रदायों में साम्प्रदायिकता का विष फैलाया गया ग्रीर उन्हें सिखा-पढ़ा कर उनसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और ऐसी विशेष रक्षाग्रों की माँग करवायी गयी जिनके रहते उत्तरदायी जनतन्त्र का ग्रीर एक सगठित राष्ट्रीय भावना का विकास होना ग्रसम्भव था। ग्रल्पसंख्यक सम्प्रदायों में जो थोडे-बहुत पढे-लिखे लोग थे उनको इन बातों से बहुत लाभ हुमा, और इसलिए उन्होंने इस नीति का प्रचार साधारण जनता में भी इतने उत्साह और कौशल के साथ किया कि साम्प्रदायिक विद्वेष श्रीर घृणा की श्राम सारे देश में फैल गयी। सन् १६४७ की भीषण दुर्घटनायों के ग्रीर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति दूर नहीं हुई है ग्रीर ग्राज भी हमारे देश के विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी सम्बन्धों को और देश के वातावरण को ही विषाक्त कर रही है। मेरी धारणा है कि केवल साम्प्रदायिकवाद की निन्दा या साम्प्रदायिक संगठनों के दमन की नकारात्मक नीति से हमारा उद्देश सिद्ध नही हो सकता, बल्कि ऐसे संगठनों के प्रति सहानुभृति भी फैल सकती है । सबसे ग्रधिक जरूरत इस बात की है कि हमारी नीति श्रौर कार्यक्रम रचनात्मक हों , श्रौर हमारे पास ऐसे संगठन हों जो एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीति श्रौर सार्वजनिक संस्कृति के निर्माण और एक सच्चे राष्ट्रीय द्ष्टिकोण के प्रचार का काम करें। ऐसे विराट देशव्यापी, सार्वजनिक संगठन की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसके पास प्रचारकों का उत्साह हो और जिसका कार्य-कम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना हो जिसमें विभिन्न संस्कृतियों श्रौर सम्प्रदायों का सिम्मलन श्रौर सच्ची भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हो।

भारत में लौकिक राज्य का श्रादर्श तभी स्थापित हो सकता है जब हम सम्प्रदायवाद के भूत को भगा सकें श्रीर खास कर उन लोगों के मन से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को दूर कर सकें जो देश में सत्ता ग्रीर ग्रिधकार के पदों पर बैठे हैं। साधारण जनता में "लोकिक राज्य" के ठीक-ठीक ग्रर्थ ग्रीर ग्रीभिप्राय के विषय में बड़ी ग़लत धारणाएँ फैली हुई है। बहुत लोग स्वार्थका इन प्रान्तियों को यह कह कर वड़ा रहे है कि यह मेकियावेली के सम्पूर्णतया स्वार्थ-प्रेरित ग्रीर जड़वादी राज्य-संगठन का ही नाम है। इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लौकिक राज्य की कल्पना का मेकियावेली के मतवाद से या जड़वाद से कोई सम्बन्ध नहीं है। लौकिक राज्य के लिए ऊँचे नैतिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक श्रादर्श जरूरी है। भारतीय नेतागण ग्राज भारतीय राज्य की स्थापना गान्धी जी के सत्य ग्रीर ग्रीहंसा के सिद्धान्त के ग्राधार पर करने का यत्न कर रहे है। वे सचमुन इस के लिए उत्सुक जान पड़ते है कि विश्वशान्ति की रक्षा के, राष्ट्रों में भाई-चारे के, छोटे-छोटे उन्नतिशील राष्ट्रों के लिए न्याय, स्वतन्त्रता ग्रीर समता की ग्राप्ति के, ग्रीर पिछड़े हुए प्रदेशों ग्रीर जातियों के लोगों की उन्नति के लिए, दूसरे देशों के साथ सहयोग करें।

नोकिक राज्य ग्रोर साम्प्रदायिक राज्य में यही भेद है कि लौकिक राज्य में एक नागरिक ग्रीर दूसरे नागरिक में भेद नहीं किया जाता। सब नागरिकों को समान माना जाता है, और शवित तथा सरकारी पदों का वितरण ग्रावश्यकता ग्रीर व्यक्तिगत योग्यता के ग्राधार पर होता है, न कि जाति, धर्म, वर्ण ग्रीर सम्प्रदाय जैसे इतर कारणों के ग्राधार पर, जैसा कि साम्प्रदायिक राज्यों में होता है।

लौकिक राज्य की कल्पना में ज्यक्ति ही रामूचे सामाजिक रांगठन का केन्द्र होता है, ग्रीर राज्य जो ग्रधिकार देता है वह नागरिक व्यक्तियों को ही देता है न कि सम्प्रदायों, फ़िरक़ों या साम्प्रदायिक संरधाग्रों को । यह सही है कि व्यक्ति ग्रपनी विभिन्न श्रायदयकताग्रों की दूसरे व्यक्तियों के साथ संस्थाग्रों में सम्मिनित हुए विना पूरा नहीं कर सकता; इसिलए व्यक्तियों को संगठन की स्वतन्त्रता दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी ग्रावश्यकताएँ हैं, यथा सुरक्षा, व्यवस्था, ग्राधिक स्वतन्त्रता इन्यादि, जिनकी पूर्ति के लिए ऐसे संगठनों में भागी होना ग्रावश्यक है जिसमें एक ही प्रदेश के रहने वाले लोग सिम्मिनित हों। ये ग्रावश्यकताएँ ग्रसल में प्रादेशिक या भीगोलिक है; ग्रीर इनकी पूर्ति प्रादेशिक लौकिक संगठनों से ही हो सकती है, न कि वर्ण, धर्म या जाति के ग्राधार पर बने हुए संगठनों से।

जनतन्त्री लौकिक राज्य की कल्पना का यही ग्राधार है। वह समानतावादी है ग्रीर शेष्ठ ग्रथं में नैतिक है, वयोंकि वह व्यक्ति ग्रीर व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं मानता, ग्रीर शक्ति तथा पदों का वितरण व्यक्ति की योग्यता ग्रीर ग्रावश्यकता के ग्रनुसार करता है। भारतीय विधान-परिषद् ने इस लौकिक ग्रादर्श को मान लिया है ग्रीर नये विधान में इसे स्थान देने का यत्न किया जा रहा है। यह सच है कि कुछ मामलों में प्रस्तावित विधान इस ग्रादर्श से हटता है, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि विधान की ऐसी धाराएँ एक ग्रस्थायी परिवर्तन काल के लिए हैं ग्रीर ग्रावश्यकता न रहने पर एक निश्चित ग्रवधि के भीतर रह हो जायँगी। लेकिन लौकिक जनतन्त्र के इस भारत-व्यापी प्रयोग की सफलता इसी पर निर्भर है कि हम कहाँ तक साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को सर्व-साधारण के मन से निकाल देने में समर्थ होते है ग्रीर एक व्यापक सामान्य संस्कृति ग्रीर सामान्य राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकते हैं।

मार्च १६४६

## क्स्ताप्र कि त्रास हन्तरे

के॰ टी॰ शाह

स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद भारत की स्वतन्त्र सरकार को कितनी ही सगस्याधों को सुतक्षाना पड़ा, किन्तु सबसे जिटल समस्या राजस्व-सम्बन्धी थी स्रोर इसके निवारण से सबसे प्रधिक प्रयास करना पड़ा। 'सुसगठित राजस्व ही योग्य तथा प्रच्छे शासन की कुजी हैं' यह एक साधारण उनित है। सुसंगठित राजरव किसे कहते है, इस बारे में हमारी धारणाएँ बदल गयी हो सकती है। किन्तु जहाँ तक सार्वजनिक कोप के व्यय तथा उद्देश्यों का प्रश्न है, संग्या तथा निवधता के प्रतिश्वित उनमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुगा। साथ ही सार्वजनिक कोष की पूर्ति करनेवाले साधनों की भी समयस्य पर वृद्धि तो हुई ही है, उनके क्षेत्र का भी विकास हुग्रा है; किन्तु ग्राय के इन साधनों का व्यय से उचित सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या ग्रब भी प्राय वही है। तथापि स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के बाद से भारतीय राजस्व का प्रबन्ध किसी बशा में भी इस बात का प्रमाण नहीं देता कि उपर्युक्त सत्य पर उनित ध्यान दिया गया है या कि राजस्व-विज्ञान के नियमों का उचित रूप से पालन किया गया है।

१५ धगस्त १६४७ से गिने तो हगारी रवतन्त्रता को गुश्किल में दो पर्प हुए है। यदि प्रथम सम्पूर्ण भारतीय मन्ति मन्ति मन्ति से भी गिने तो भी देश के लोगों को राष्ट्रीय कोप का प्रबन्ध करते हुए प्रभी मुक्किल से नीन वर्ष होते हैं। पूर्ण रूप से रवतन्त्र राष्ट्र हो जाने के पश्चात् भारत के राजस्य जैमे जिटल यन्त्र के प्रवत्य के लिए आवर्यक ज्ञान तथा अनुभय प्राप्त करने के लिए यह प्रविध पर्याप्त नही समभी जा सकती। इसके अतिरिक्त इसी काल में देश को सारे सक्षार में छायी हुई छ. बरस की युद्धोत्तर अध्यवस्था, मन्दी तथा अमन्तों का सामना ऐसी परिस्थितियों में करना पड़ा जो सर्वया अप्रत्याशित थी और जिनके लिए भारत के नये शासक तैयार न थे। यद्यपि युद्ध को समाप्त हुए आज नार वर्ष से अधिक हो रहे हैं किन्तु सार्वजनिक कोष पर अभूतपूर्व भार डालने वाली परिस्थितियों का स्वभाव या मात्रा अभी नहीं बदली है। इन परिस्थितियों का विवार करके स्वातन्त्र्य लाभ के वाद की भारतीय राजस्व-व्यवस्था का आलोचक प्रवन्ध के दोपों को क्षम्य समफ सकता है। किन्तु दोप का क्षम्य होना निर्दोषता नहीं है। राजस्व के क्षेत्र में पिछले दो वर्षों की घटनायों तथा विकास का यहा हम सक्षिप्त सिहावकोक्तन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि नीति तथा प्रवन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की आत्मतुष्टि के लिए वया वास्तव में कुछ आधार है?

प्रारम्भ में ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में साहसिक प्रयोग करने तथा म्राय-व्यय या ऋण की विशा में नये गार्ग प्रपत्ताने का यह उचित समय नही था। स्वतन्त्रता के प्रथम चरण में भारत का तासनसूत्र सँभावने वालों की दीक्षा राजस्व के सम्बन्ध में प्रचिलत तथा रूढ सिद्धान्तों को मानने की ही थी। यतः उनसे नयी दिशा की माशा नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त उनकी वर्ग-सहानुभूतियाँ भी, चाहे परोक्ष रूप से ही, स्थापित परम्पराभ्रों के साथ थी। इसमें रान्देह नहीं कि शरणार्थी-समस्या के रूप में जो सूक्ष्म परिस्थित उनके सामने आयी उसने उनके उपर प्रसाधारण दायित्व-भार डाला और उनको सर्वथा नये उपायों को सोचने के लिए बाध्य किया। किन्तु इन सब परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि उनके दृष्टिकोण, ग्रनुभव तथा विवार समान रूप से नवीन तथा मौलिक प्रयोगों के विरुद्ध थे।

वास्तविक हस्तान्तरण की श्रवधि के वर्ष भर में अन्तरिम सरकार के शासन में आर्थिक मामलों में किसी प्रकार के महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा नये प्रयोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि एक तो अभी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल सका था, और दूसरे प्रथम भारतीय मन्त्रिमंडल भी दो पृथक् तथा विरोधी दलों में विभाजित था। नीति-सम्बन्धी बुनियादी प्रक्तों में भी इन दलों का दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियाँ भिन्न थीं। प्रारम्भ के दो मास में जब तक वर्तमान अर्थमन्त्री के हाथ में इस विभाग का उत्तरदायित्व रहा, किसी नवीन प्रयोग अथवा सुधार की और

ध्यान नहीं दिया जा सका । किन्तु १९४६-४७ के अधिकांश भाग में अर्थ-विभाग का सूत्र एक ऐसे मन्त्री को सौपा गया जो बहसंरयक दल के अपने सहयोगियों से सहमत होने को तैयार ही न था। १६४७-४८ का वजट, जो अविजाजित भारत का अन्तिम वजट था, इसी परिस्थिति में पेश किया गया था । इस बजट के कई मौतिक स्थार तथा सनसनी फेताने वाले प्रस्ताव गहत्त्वपूर्ण थे। किन्तु यह सन्देह का विषय है कि ये प्रस्तावित परिवर्तन तथा उपाय राजस्व-सम्बन्धी सिद्धान्तो में दुउ विरुवास द्वारा प्रेरित थे, अथवा दलवन्दी की भावना के लक्षण-मात्र । इस उभय-दली मन्त्रियदा के ग्रर्थमन्त्री थी लियाकत प्रली साँ इसके पर्व राजस्व-सम्बन्धी विषयो पर किसी क्रान्तिकारी विवार के लिए विस्यात न थे। सम्भवत जैसा कि उनके उत्तराधिकारी ने एक बार कहा था, उनका वजट ऐसा था मानो कुएँ की गहराई नापने के लिए फिसी दूसरे के बच्चे की उसमे डाल दिया जाय । नवाबजादा द्वारा प्रस्तावित १६४७-४८ के बजट में पर्याप्त सात्रा में साहसपर्ण मौतिकताएँ थी जिनसे न्यरत स्वार्थी वाले वर्ग कृद्ध और हताश हो गये। नये करों के सुफाव, तत्कालीन करों में बिद्ध, प्रस्तावित पुन संगठन, तथा कर से बचने की तरकीयों की काट, ग्रीर स्वार्थान्य पुँजीपितयों द्वारा अनुपित ढंग से रोके गये राज्य के उचित ग्रवा को प्राप्त करने के लिए सुभाये गये तरीकों से यही पता चलता था कि सरकार वड़े उद्योगपितयों से लोहा लेने को सन्नद्ध हो रही है। बाद के अर्थ-मन्त्रियों ने इस मार्ग को छोड़ दिया। यदि यह गान भी तिया जाय कि श्री वियाकतभूली लॉ के शयत्न साम्प्रदायिक पक्षपात द्वारा ही अनुप्राणित थे, फिर भी यदि उनकी दढता को क़ायम रखा जाता तो राप्टीय कोप को पर्याप्त मात्रा में लाभ होता। सन् १६४७-४८ के बजट में दलबन्दी तथा व्यक्तिनत विचारों का कितना ही बड़ा प्रभाव क्यों न रहा हो पर उससे यह स्पष्ट हो गया कि रचतन्त्र भारत के राजस्व के प्रवन्य म सूधार तथा नयी दिसा के यनुसरण के लिए बड़ी गुजाइश है। ग्रव तक की राजस्व-सम्बन्धी नीति विशेष स्वार्थो तथा क्रितान द्वारा स्थापित विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों के ग्राधार पर निर्मित की गयी थी। ग्रीर इस रुधियादी राजस्य-नीति मे प्राय तथा व्यय में सन्तलन रखा जाता था। यह बात तो नहीं कि राष्ट्रीय कोष में कभी घाटा हथा ही न हो, विशेषकर दोनों विश्वयुद्धों के पश्चात ऐसे अवसर आये और विश्वव्यापी मन्दी ने तो उस राजस्व-प्रणाली के शाधार को ही हिला दिया । पर कम से कम सिद्धान्त मे अब भी बजट तैयार करते समय घाटा न देने का बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार किया जाता था। यदि कभी किसी अप्रत्याशित, ग्रसाधारण ग्रोर यावश्यक माँग की पति के लिए प्रधिक क्षागुजी मद्रा छापनी ही पड़ जाती थी तो राजस्व-बास्त्री इस परिस्थित का सन्त यथा-बीझ करने का दम भरते थे। जब रो भारतीय राजस्व ने व्यवस्थित रूप लिया तब से श्रंग्रेजी राजस्व-शास्त्रियों ने इन ग्रादर्शी पर बार-बार इतना जोर दिया था कि ब्रितानी श्राधिपत्य के समाप्त हो जाने पर भी भारतीय राजस्य का प्रबन्ध श्रंग्रेजों द्वारा निर्मित सिद्धाःतों के ग्राधार पर ही चनता रहा।

इसके व्यतिरिक्त नये शासन के लिए यह व्यासान भी न था कि वह ६० वर्ष से श्रंग्रेज़ी प्रादर्श पर विकसित होते रहे राजस्व-प्रवन्ध की ग्राधार-भूत धारणाग्रों तथा उसके संगठन को सहसा बदल दे। वास्तव में परवर्ती प्रधंगनित्र प्राप्त भारतीय मन्त्रिमंडल का सामाजिक-दर्शन भी वैसा ही था, श्रौर इसलिए वे स्वयं राजस्व-प्रवन्ध की स्थापित प्रणाली तथा स्वीकृत परम्पराग्रों मे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने को उत्सुक भी न थे। श्रौर इसके साथ सत्तान्तरण तथा स्वतन्त्रता की स्थापना के बाद भी विशेषज्ञ पदाधिकारी वही रहे। इसके यह ग्रर्थ नहीं कि सचिवालय में कोई हेरफेर नहीं हुग्रा; कहने का तात्पर्य केवल यह हैं कि इन पदाधिकारियों के दृष्टिकोण, विचार तथा नीति में कोई परिवर्तन नहीं श्राया। श्रौर क्योंकि भारतीय मन्त्री टेकनीकल तथा गम्भीर प्रतीत होने वाली समस्याग्रों पर इन्ही से राय तथा परामर्श ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्वभावतः उसी स्थापित परम्परा को चलने दिया जिसरों ये भन्ती भाँति परिचित थे।

नयं मिन्त्रयों ने, जो अब तक विरोध पक्ष के राजनीतिज्ञ रहे थे, बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ की थीं। किन्तु जब राजस्व के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व उन पर आया तो उन्होंने अपना स्वतन्त्र मार्ग निर्धारित करना अगर सम्भव नहीं तो अनुचित अवस्य समभा। सर्वप्रथम राजस्व का प्रवन्ध एक ऐसे पेशेवर अर्थशास्त्रज्ञ को सौपा गया जो भटकता हुआ उद्योग-पित्यों में जा पहुँचा था। किन्तु जब मुस्लिम लीग के शामिल हो जाने के पक्ष्वात् मिन्त्रमंडल का पुनःसंगठन हुआ, तो ऐसा व्यक्ति अर्थमन्त्री हुआं जो सबसे पहले राजनीतिक था और वह भी पूर्ण रूप से दलवन्दी की भावना से ओत्रोत । पूरे नौ मास तक राजस्व का प्रवन्ध उसके हाथ में रहा, और इस काल में ऐसे विचारों ने उस के कार्यों को

प्रभावित किया जो कि स्रर्थं स्रथवा राजस्व से सम्बन्ध नहीं रराते थे। इसलिए उसने अपने को ऐसे महत्त्वार्ण परिवर्तन लाने के तिए स्वतन्त्र सम्भा जिनका साधार प्रगतिशील राजस्वनीति में उतना नहीं या जिनना कि दरागत राजनीति मे । उसका उत्तराधिकारी तो स्पष्टतया वर्ग-स्वार्था से प्रेरित या श्रोर विशेष हितों के अधिनारों का खला समर्थक था । यह समर्थन कई रूपों में प्रकट हुआ फ्रोर इसने राजस्व के प्रवन्ध के हर पहलू तथा अर्थविभाग के प्राय प्रतोक नार्य को प्रभावित किया। श्री लियाकनस्रती खाँ ने सन् १६४७-४८ वा वजट तैयार विया था भीर उन्होंने उसे व्यवस्यापिका के सम्मख प्रप्तत तिया था। ग्रविभाजित भारत का यह प्रन्तिम बजट या। यह स्पप्ट रूप स सनसनी पेदा करने वाला बजट या जिसने सरक्षित स्वार्थों वाले वर्ग को चोना दिया ओर अपनी आत्म-सन्तोष, निर्वाधता ओर प्रगत्भ उपेक्षा की मनोवत्ति छोडने को बाध्य किया । इनके विरोध के कारण वजट में कई परिवर्तन हुए जिसमें उनके साथ रियायत की गयी। मगर वजट के पास होने के छ मास पश्चात् ही देश का बँटवारा हो गया। नये राजस्य-मन्त्री श्री पण्मावम् चेट्टी की विचारधारा वित्कुल दूसरी थी। उनका राजस्व का ज्ञान भी अधिक विस्तृत था ग्रोर उनकी सुभ भी अधिक गहरी, म्रोर उनकी वर्ग-सहानुभूति भी बिल्कुल प्रकट थी ग्रौर उस पर वह ग्रधिक दृढ भी थे। जन्म ग्रोर उत्तराधिकार से धनी इस व्यक्ति ने राजनीतिक जीवन का स्रारम्भ म्वराज पार्टी के सदस्या के स्व में किया था, किन्तु जब स्वराज पार्टी व्यवस्था-पिनाश्रो से प्रतग हुई तब वह दूसरी तरफ हो गये, स्रोर ऐसे सिद्धान्त-हीन तोग अनसरो से जितना लाभ उठाया करते है. सब उन्होंने उठाया। ग्रोर जब काल-वक घुमा श्रोर काग्रेस दल ही देश में मबसे प्रधिक शक्तिशाली हुआ, तब प्रपनी परानी भिवत प्रोर सम्बन्धों के प्राधार पर उन्हें फिर उस दल की सरकार में शामिल होने में कोई भिभक नहीं हुई जिसके सिद्धान्तों तया प्रोग्रामो का वह मजाक उडाया करते थे प्रोर जिसके नेताक्रो को तुच्छ सगक्ता करते थे। किन्तु पदासीन होकर जन्हें क्या करना है, यह वह सोचे हुए थे, ग्रोर अपने रास्ते पर वह वेधडक होकर वढ भी चले। सन् १६४७-४८ के जेपाज के लिए उन्होंने जो वजट तैयार किया उसमें दीखता स्पष्ट था कि सरकार प्रपनी नीति से पश्चात्पद हो रही है, भ्रोर स्वतन्त्रता के प्रथम पुरे वर्ष सन् १६४८-४६ के वजट में तो यह वात निन्कुल ही स्पष्ट हो गयी । राजस्व-सम्बन्धी प्रस्तावो को प्रस्तुत करतो समय प्रयंगन्त्री ने अपनी वर्ग-चेतना को छिपाने की कोशिश नही की। भूतपूर्व अर्थमन्त्री के जगाने से चली म्राने वाली कछ कार्रवाइयो, जैसे कर से बचने वाले लोगो के विरुद्ध जाँच, से तो निस्तार नही था। किन्तु इन जॉच की कार्रवाइयो को चलाने पर बाध्य होते हुए भी अर्थमन्त्री ने अपने दृष्टिकोण को असदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने ऐसे कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई रोक लेने का यतन किया जिन पर कर से वचने के दडनीय कार्यों के आरोप थे। एक विशेष वर्ग के या यो कित्ये कि एक वर्ग के कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ यह प्रकट पक्षपात इसलिए सफल न हो सका, कि इसके विरुद्ध तोगो का असन्तोप बहुत बढ गया था। इसके स्रलावा वडे पूँजीपतियो के श्रन्दर भी ईर्ष्या के कारण दो दल हो गये थे। श्रर्थमन्त्री प्रथमत तो वर्ग-स्वार्थों से प्रेरित थे, दूसरे व्यक्तिगत पक्षपात की भावना से, साथ ही वह उन सब बातों के कट्टर विरोधी थे जो उनके निजी पूर्वप्रहों के प्रतिकृत होती थी। ग्रतएव जब उनके विशेषज्ञ परामर्शदातात्रो तथा सचिवालय के सहायको ने उन्हें इस कदम के परिणामो के प्रति सावधान किया तो कहा जाता है कि उन्होंने साफ-साफ घोषित कर दिया कि वह इस प्रकार पिछवाडे से समाजवाद को प्रवेश करने देने के लिए राजी नहीं है।

ग्रर्थमन्त्री ने बड़े दाँव खेले ग्रीर हार गये। शीघ्र ही भुगताने का समय ग्रा गया। दल के दबाव के सम्मुख उन्हें भुकना पड़ा ग्रीर इस क्षेत्र से अपमानित होकर हटना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी उनकी ग्रपेक्षा कदाचित् कम योग्य है, या कम से कम राजस्व के टेकिनिकल पहलुग्रो के उतने विशारद नहीं है, पर साथ ही ग्रवसरवादी होने के लाछन से भी वह बचे है ग्रीर ग्रत्यधिक वर्गचेतना की भावना से भी मुक्त है। इसके साथ ग्रपनी पूर्ण ईमानदारी के कारण भी उनकी ख्याति है जिस पर उनके सैद्धान्तिक सशयवाद का ग्रसर नहीं पड़ा है। ग्रर्थशास्त्रशों में उनका स्थान सरकारी पद के कारण ही ग्रधिक है, व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण कम। किन्तु यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। व्यापार-जगत् में उन्होंने ग्रपना स्थान स्वयं बनाया है, जन्माधिकार ग्रथवा विरासत में नहीं पाया। भारतीय कपड़े के उद्योग को सरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया था ग्रीर इसके लिए उन्हों तत्कालीन शासकों के कोथ को भी सहना पड़ा था। इन सब कारणों ने मिलकर उनके नेतृत्व में भारतीय राजस्व के उसी ढाँचे को क़ायम रखा है जो ग्रंग्रेजी शासन-काल से चला ग्रा रहा था। डाक्टर जॉन मथाई ने लाल ग्रथवा गुलाबी किसी भी प्रकार के समाजवादी होने का

दावा कभी नहीं किया; लेकिन उनके कट्टर दुश्मन भी उन पर पूँजीवादी होने या परिस्थितियों के परिवर्तन की अनदेखीं करने वाले कट्टरपन्थी होने का आरोप नहीं लगा सकते, न यह कह सकते हैं कि वह केवल अपने वर्ष के स्वार्थों की रक्षा करते हैं।

इस व्यक्तिगत ग्रालोचना ग्रौर विवेचन का एक मात्र उद्देश्य यह दिखाना था कि राजस्व के ग्राधारों तथा उसकी व्यवस्था पर इन व्यक्तियों के आने-जाने का वया प्रभाव पड़ा। नहीं तो व्यक्तियों के विचारों की अपेक्षा परम्परा ग्रौर परिस्थितियाँ ही ग्रधिक वनवती होती हैं, ग्रौर ग्रगर कभी राजस्व के उद्देश्यों का स्पष्ट निरूपण किये विना ही मन्त्रिमंडल नीति-निर्धारण करता है तो उस पर व्यक्ति की छाप उतनी ग्रधिक नहीं पड़ती। स्पष्ट निर्धारित ग्रौर दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित नीति की ग्रनुपरियित में राजस्व ग्रनिवार्यतः ऐसे लोगों की चालों का शिकार हो जाता है जो विशेष स्वार्थों की सेवा कर रहे हो।

ग्राज भारतीय अर्थगन्त्री के सम्मुख जो मुख्य कठिनाइयाँ हैं उन का सम्बन्ध उन पूर्णतया श्राकस्मिक तथा सर्वथा श्रप्रत्याश्चित व्ययों से हैं जो भारत सरकार को निम्नालिखित कारणों से करने पढ़े :

- (१) देश के बंटवारे के फल-स्वरूप असंन्य शरणाधियों का श्रागगन, श्रीर उससे उत्पत्त उनके खाने, रहने तथा व्यवसाय की जटिल समस्या;
- (२) कश्मीर की सीनक कार्रवाइयाँ;
- (३) देजव्यापी मँहगी। (उसके कारण शासन का बढ़ता हुमा खर्च इन्हीं पर ब्राधारित है, स्वयं मौलिक कारण गही, किन्तु इससे उसकी गम्भीरता कम नहीं होती।)

लम्बे युद्ध के बाद परिस्थितियों के प्रभाव से भी हम ग्रभी मुपत नहीं हो सके हैं, श्रौर स्वतन्त्र ग्रात्मिनिर्भर राष्ट्र होने के परिणाम-स्वरूप कई श्रन्थ समस्याएँ भी हमारे सम्मुख श्रा गयी हैं जिन सब का हमें एक साथ ही सामना करना है।

गरणार्थियों की रामस्या के कई पहलू है जिनमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों पर खर्च का प्रत्यक्ष बोफ तो सबसे कम महरव का प्रस्त है यद्याप ऊपरी तौर पर यही प्रक्त सब से ग्रधिक तथा तात्कालिक निकटवर्ती किंटनाई उप-स्थित कर रहा है। इस रामस्या को प्रारम्भ हुए दो वर्ष बीत रहे हैं किन्तु ग्रभी उसके हलका होने का कोई निकान गहीं है, यहाँ तक कि ग्राधिक पहलू पर भी ग्रभी कोई हल नहीं मिज सका है। हठात् ग्रपने घरों से तथा पुक्तैनी पेशों से उपाड़ दिये गये लाखों लोगों के साने तथा बसाने का प्रवन्ध करने, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उनकी देख-भाल करने के सही व्यय का ग्रनुमान लगाना ग्रसम्भय था, श्रौर इतसे भी ग्रसम्भव था इस व्यय से बचना। स्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक ग्रनुमान ही कई करोड़ एगये का था। वर्ष के ग्रारम्भ के ग्रनुमान तथा वर्ष के वास्तिक व्यय में ५० प्रतिशत से ग्रधिक का ग्रन्तर हो जाता है। ग्रावास तथा नौकरी की व्यवस्था के परिणामों का ग्रभी ग्रनुमान भी नहीं हो सकता; न यही तय हो सवा है कि कितने समय में इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण होगा।

इसी प्रकार करलीर की सैनिक हलचलों के कारण जो व्यय हो रहा है उसका भी कोई प्रन्त नहीं दिखाई देता । विराम-सिन्ध तथा संयुक्त राष्ट्र-संघ की मध्यस्थता को स्वीकार कर लेने पर भी करमीर-स्थित भारतीय सेना में कोई कमी नहीं हुई है। सन् १६४६-५० के बजट में भी रक्षा के निमित्त उसी बढ़ी हुई संख्या का ग्रनुमान किया गया है जो सन् १६४६-४६ के संशोधित ग्रनुमानों तथा पूरक बजट में थी। करमीर सरकार को दी जाने वाली ग्राधिक सहायता, ऋण तथा पेशगी में भी किसी कटौती की सम्भावना नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम ग्राम मत संग्रह के बाद तक । ग्रीर यद्यपि इस व्यय को प्राप्त ग्रथवा प्रत्याधित परिणामों से मापना उचित न होगा, तथापि समकालीन घटना-चक के ग्रथ्येता को यह सोचने पर बाध्य होना पड़ता है कि हम करोड़ों रुपया एक ग्रन्थे कुएँ में डालते जा रहे हैं। सैनिक सफलता से भी भौतिक लाभ की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती। यह भी ग्राशा नहीं की जा सकती कि इससे हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि होगी ग्रीर न राष्ट्र की सुरक्षा ग्रधिक दृढ़ होने के कोई लक्षण दिखाई देते हैं। ग्राथिक दृष्टि से देखें तो मानना पड़ता है कि हमने भूल की है, ग्रीर नैतिक दृष्टि से देखें तो भी करमीर ग्रभी एक महना प्रक्रित ही है।

स्वतन्त्रता के साथ रक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे उत्तरदायित्व उत्पन्न हुए हैं जिसके लिए पहले से कोई तैयारी

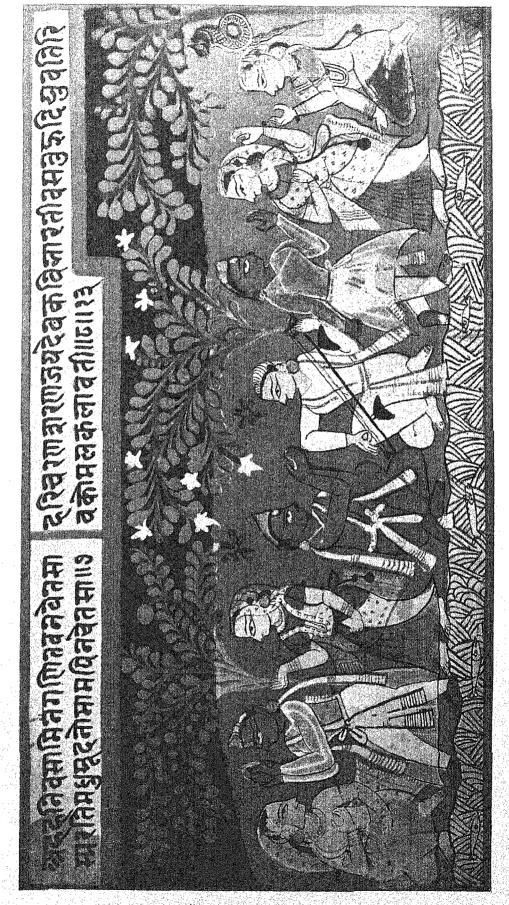

ं तद्युतिः संवतनादलीनः सुकामलोगः कामनीयम् त्रीध्यनगर्ने लाभिरतः प्रगल्भः समेद्यागः कथितः सरागेः ॥३१॥मेद्यस्या।



नहीं थी, न उचित पृष्ठभूमि ही थी। याज राष्ट्रीय नीति की सबसे विठन समस्या यह है कि बया भारत भी अस्त्रीकरण की उस दौड़ में शामिल होगा जिसमें सारे विवव के राष्ट्र खुल्लम-खुल्ला यथवा छिपकर लगे हुए है, या नहीं ? अंग्रंजी शासन-काल में हम उन सभी सगठनों तथा उलभनों के मूक और बेबस साभीदार होते थे जो शोषण तथा शक्ति की साम्राज्यवादी राजनीति में हुया करते थे। प्रधिकार हस्तान्तरित हो जाने तथा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के समय से हमारी उद्घोषित नीति पूर्ण तटस्थता की है। किन्तु ग्राज की परिस्थिति में, जब विवव के पूर्वी भाग में सोवियत तथा ग्राग्ल-सैक्सनी गुट के बीच खुला हुया सघर्ष दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है, ग्रौर हम अग्रेजी शासन के भ्रवशेषों के साथ कॉमनवेल्थ से ग्रपना सम्बन्ध भी कायम किये हुए है ग्रौर साथ ही प्रनेक परोक्ष रूपों से उस गुट में खिचते चले ग्रा रहे है, इस तटस्थता का ग्रधिक दिनों तक क़ायम रहना सन्दिग्ध हो जाता है। ग्रोर यह प्रवन तो बना ही रह जाता है कि ग्राखिर कब तक भारत ग्रपनी रक्षा की व्यवस्था का दायित्व टालता रहेगा ?

भारत को हर दशा में राष्ट्र-रक्षा की नीति के ग्राधार निश्चित करने हैं। ग्राभी तक उसकी नीति बदलती परिस्थितियों का शिकार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सम्भाव्य सैन्यशिक्त, उसकी ग्रावादी, विस्तार ग्रोर सीमारेखा के अनुपात में यथेष्ट हैं किन्तु ग्राधुनिक युद्धों का परिणाम केवल सैन्य-संख्या पर निर्भर नहीं करता। ग्राधुनिक युग
में रक्षा के लिए ग्रावश्यक सामान, शस्त्र तथा विविध प्रकार के सहायक साधनों के लिए उन्नत ग्रौद्धोगिक पृष्टभूमि का
होना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। ग्रौर इस देश में इसका ग्रव भी ग्रभाव है। हमारे सभी शस्त्रास्त्र तथा युद्ध की सामग्री प्रायः
विदेशों से खरीदी जाती हैं। इस यन्त्र युग में इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि जिस देश से ऐसी सामग्री ली जाती
है, उसी का मुँह जोहना पड़ता है जब तक हम उस सामग्री का उपयोग करते है, क्योंकि प्रत्येक कल-पुर्जें का एक निश्चित
स्थान ग्रौर उपयोग है ग्रौर उसका स्थान दूसरा नहीं ले सकता। किन्तु ग्रगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बुनियादी साधन,
यन्त्र-कोशल तथा वैज्ञानिक ज्ञान हो भी जाता है, तो भी विवव-युद्ध में देश-रक्षा की ग्रावश्यकताएँ पूरी करने लायक
ग्रोद्धोगीकरण करने में वर्षों लग जायँगे। इसलिए यह विचारने योग्य है कि वया स्थल, जल ग्रौर वायु सेना के संगठन
की होड़ में शामिल होने या ग्रॉग्ल-सैन्सनी गुट में जा मिलने की ग्रपेक्षा गान्धीजी के ग्रहिसा सिद्धान्त पर निःशस्त्रीकरण
करना ही ग्राथिक दृष्टि से ग्रिधिक सस्ता तथा राजनीतिक दृष्टि से भी ग्रिधिक वाग्रनीय न होगा!

श्राज का साधारण रक्षा-वजट युद्ध से पहले के बजट का तिगुना है और इसमें असाधारण खर्चों की गणना नहीं की गयी है। किन्तु इसमें भी राष्ट्र-रक्षा के नाम पर देश पर पड़ने वाले बोम्म की इति नहीं होती है। युद्ध-यन्त्रों की ग्रीर सैनिक विज्ञान की शिक्षा, तथा अनुसन्धान का प्रवन्ध किया जा रहा है। साथ ही नौ-जित, तथा विमान-शिक्त के विकास का ग्रायोजन है और स्थल का यन्त्रीकरण किया जा रहा है। इसके लिए हमें विदेशों से पुराने शस्त्र और यन्त्रादि खरीदने पड़ते हैं जिन की कीमत अधिक है, उपयोगिता कम। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम किसी श्राधुनिक युद्ध-नोका अथवा जगी-विमान की मरम्मत भी कर सकें। एशिया के नेतृत्व की मरीचिका का ग्राकर्षण सहज ही हमारी नयी स्वतन्त्रता को ग्रहकार और युद्ध-लिप्सा का रूप दे सकता है। वह नेतृत्व हमें मिल भी जाय तो उसके उत्तरदायित्व का भार सँभालने की शिक्त श्राज हममें नहीं है।

इस ग्रवस्था में यह देश ऐसे काल्पनिक ध्येयों की प्रतिज्ञा लेने की क्षमता रखता है या नहीं, इसका निर्णय तो हमारे नेताग्रों के हाथ है। लेकिन जहाँ तक राजस्य-व्यवस्था का सम्बन्ध है, निष्पक्ष विचारकों को तो यही दिखाई देता है कि इस प्रकार की महत्त्वाकांक्षाग्रों को पुरा करने के साधन हमारे पास नहीं है।

युद्धेतर ग्रन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट नीति-निर्धारण का ग्रभाव प्रत्यक्ष है। जिन लोगों ने द्याधिक स्वाधीनता के संग्राम में सिक्रिय भाग लिया था, उन्होंने यह ग्राशा की थी कि विदेशी शोषक को देश से बाहर निकाल देने के पश्चात् बड़ी-बड़ी ग्राधिक तथा सामाजिक योजनाएँ कार्यान्वित की जायँगी, ग्रौर देश में शान्ति तथा समृद्धि ग्राधिक समानता ग्रौर सामाजिक न्याय के नये युग का उदय होगा। किन्तु ग्रभी तक इस ग्राशा की पूर्ति के कोई लक्षण नही दिखाई दे रहे है। राजस्व के ग्रिधिकारियों ने यह नहीं स्वीकार किया है कि राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय ग्राय के उचित विभाजन के सामाजिक न्याय की रक्षा ग्रौर समाप्ति तथा ग्रयसर के वैषम्य को कम करने के लिए भी होना चाहिए। विद्युत्-शक्ति के उत्पादन, निवयों के सीमा-बन्धन, ग्रौर सिचाई के साधनों ग्रौर जमीन की पैदावार तथा खाद्य-पदार्थों को बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ ग्रारम्भ कर दी गयी हैं। किन्तु इन विषयों के विश्वेषज्ञों की सन्देह है कि विविध योजनाग्रों के ग्रनुमानित व्यय तथा

विज्ञापित लाभ के हर पहलू को अच्छी तरह सोच समभ लिया गया है। विज्ञेषज्ञों के मत को हग ईर्ष्या-प्रेरित कह कर ग्रमान्य भी कर दें, तो साधारण व्यक्तियों की मित-व्यय समिति की सिफ़ारिशों पर ध्यान देना ही पड़ता है। इस समिति की भी राय है कि इन योजनात्रों में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया गया; श्रीर न इनका राप्ट की ग्रार्थिक व्यवस्था के मन्य क्षेत्रों तथा माँगों के साथ सन्तुलन किया गया है। यह भी सन्दिग्ध है कि खाध-पदार्थों की विद्ध के लिए 'अधिक यहा उपजामा' के कार्यक्रम को चलाते समय इस बात का ध्याग रक्खा गया है कि खाद्य-पदार्थी की पैदाबार तथा देश के मुख्य उद्योगों को कच्चा माल देने वाली पैदाबार का अनपात ठीक रहे । और यह उस परिस्थिति में, जब कि ये योजनाएँ सफल भी हों तो भी इन्हें पूरा करने में वर्षी लगेगे। और इस बीच बड़ी भ्रव्यवस्था, वेकारी तथा ग्रसन्तोष फैलेगा। इन योजनाम्रो के कार्यान्वित होने से बेकार होने वाले ग्रसंख्य व्यक्तियों का प्रगर ग्रीर ग्रच्छा नहीं तो कम से कम उनके वर्त्तमान स्तर की ग्राजीविका का प्रवन्य करने की समस्या पर उत्तरदायी लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि इन योजनाओं के सफल हो जाने पर राष्ट्र की पूरी सम्पत्ति में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हो जायगी तो भी इन योजनायों में इस बात का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया कि उस सम्पत्ति का उन लोगों में जिन पर योजनाओं का असर पड़ेगा, या देश की साधारण जनता में समान तथा न्यायोजित विभाजन हो। इससे भी ग्रधिक गम्भीर समस्या जन-वृद्धि की है जिसका प्रमाण पिछली तीन जन-गणनाग्रों में मिलता है। यद्यपि यह समस्या राजस्व के क्षेत्र के बाहर की है फिर भी राष्ट्र की ग्राधिक व्यवस्था का यह महत्त्वपूर्ण ग्रंग है ग्रीर राजस्व के प्रवन्धकों को शीघ्र ही इसकी मोर ध्यान देना पड़ेगा। पिछली जन-गणना के अनुसार हमारी जन-संस्था में प्रति वर्ष १५ प्रतिशत के हिसाब से विद्ध हो रही है; और हमारे खाद्य-पदार्थों का उत्पादन कम हो रहा है। उपर्यक्त योजनायों के बावजद खाद्य-गदार्थी के उत्पादन में जन-संख्या की इस वृद्धि के बराबर वृद्धि होना सम्भव नहीं है। बढ़ती जन-संख्या की समस्या को उचित रूप से सूलकाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को शामुल बदलना पड़ेगा। हमारे श्रधिकांश देशवासियों का जीवन-. स्तर यों ही बहुत नीचा है, फिर इस प्रारम्भिक कठिनाई के श्रतिरियत यह भी श्राशंका है कि जन-संख्या की वृद्धि सर्वत्र समान नहीं होगी; श्रीर देश में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी भी वह जन-संख्या की वृद्धि के कारण निरर्थक हो जायगी।

इस कोटि के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। सबसे महत्त्व का प्रश्न तो यह है कि क्या हमारी आवश्यकता या महत्त्वाकांक्षा और हमारे सावन तथा सामर्थ्य में सन्तुलन स्थापित किया गया है या नहीं? वर्षो पहले कर-नीति के सम्बन्ध में जाँच-समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु इस लेख के लिखते समय तक इस दिशा में केवल एक आंशिक प्रयत्न आयात-निर्यात-कर कमीशन की नियुक्ति के रूप में हुआ है। इस कमीशन की जाँच के क्षेत्र तथा इसके उद्देश्यों को निश्चित करते समय भी यह आदेश नहीं दिया गया है कि कमीशन आयात-निर्यात-कर तथा राष्ट्रीय आधिक व्यवस्था के राजस्व सम्बन्धी पहलु के परस्पर सम्बन्ध पर विशेष ध्यान देगा।

अभी तक नये उद्योगों के निर्माण, पुराने उद्योगों के विकास तथा देश के आर्थिक साधनों की उन्नति के लिए राज्य द्वारा दी गयी सहायता भी आकस्मिक तथा अनियमित होने के कारण उपयोगी नहीं हो पाती । इसी अकार आवश्यक सार्व-जितक सेवा-कार्यो का विकास भी—जिसकी और पूर्ववर्ती शासकों की सम्पूर्ण उपेक्षा रहती थी और जो इसलिए विशेष उद्योग माँगता था—अभी तक अव्यवस्थित, असंगठित और अपर्याप्त रहा है। कहने को तो केन्द्र तथा प्रान्तों में निर्वाचित सरकार की स्थापना के पश्चात् इन कार्यों पर काफी अधिक व्यय हो रहा है पर यह प्रक्रन पूछा जा सकता है कि इस व्यय का कितना अंश आलीशान संस्थाएँ खड़ी करने में या अधिकारियों के कुपाभाजनों को मोटी-मोटी तनख्वाहों वाले पद देने में खर्च हो रहा है ? अब तक व्यय के अनुपात में परिणाम कुछ भी नहीं है।

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि चारों ग्रोर से शासन का व्यय कम करने की माँग की जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक विभाग का खर्च बहुत ग्रधिक बढ़ गया है, जिसके कई कारण हैं। कीमतें बहुत बढ़ी हे ग्रीर हर चीज में लागत युद्ध पूर्व की अपेक्षा तिगुनी या चौगुनी हो गयी है। सरकारी कार्यालयों तथा पदों की संख्या बहुत बढ़ गयी ग्रीर लड़ाई के पहले की अपेक्षा कहीं श्रधिक लोगों को नौकरियाँ दी गयीं। नयें विभाग खोले गयें ग्रीर युद्ध-जिनत भावश्यकता, को विभिन्न ढंग से पूरी करने के लिए नयें-नये मार्ग निकाले गयें। क्योंकि इनमें से ग्रधिकांश की उत्पत्ति युद्ध-जिनत परिस्थितियों के कारण हुई थी इसलिए इन विभागों, कार्यालयों तथा पदों की स्थापना करते समय उनकी ग्रावश्यकता,

उपयोगिता तथा खर्च की पूरी पड़ताल नहीं की गयी। न तो इस प्रकार नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या, वेतन तथा भत्ते के बारे में ही अधिक सोचा-विचारा गया, और न इस प्रकार खोले जाने वाली संस्थाओं के प्रवन्ध, और सरंजाम पर होने वाले खर्च की और ही विशेष ध्यान दिया गया। नियन्त्रण के इस अभाव अथवा शिथिलता के कारण अष्टाचार भी बढ़ा, और इससे कर्मचारियों में शिथिलता आयी, फ़िजूलखर्ची बढी, और असन्तोष उग्र हो गया।

युद्ध समाप्त हो जाने पर भी शासन तथा उसके विभागों के कार्यों में वृद्धि की गति एक न एक कारण से चलती ही रही। स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद विशेष कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में कितने ही नये कार्य आरम्भ किये गये हैं। इसके अलावा समय-समय पर मन्त्रियों, अधिकारियों तथा गैर सरकारी लोगों के सम्मेलनों और परामर्श-मंडलों के लिए अनेक अवसर निकाले जाने लगे हैं। इस प्रकार व्यय में सर्वथा अनियन्त्रित वृद्धि होती रही है और हो रही है और उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

व्यय मे यह वृद्धि जनता को प्राप्त होने वाली सेवाओं के अनुपात मे कही अधिक है; इसीलिए चारो ओर से किफायत की माँग हो रही है। लोग यह महसूस करने लगे हैं कि सरकारी विभागो की संख्या और पसारा वहुत अधिक हो गया है, उनमे आवश्यकता से अधिक कर्मचारी है और उन्हें जरूरत से ज्यादा उदारता से वेतन तथा भन्ते दिये जा रहे है; ओर जैसे भी हो, कही न कही कटीती और छंटनी होनी ही चाहिए। लेकिन देश-रक्षा के विभाग का खर्च चाहे जितना अधिक हो, उसमें हम कमी करने के लिए तैयार नहीं है; न हम दूसरे आवश्यक विभागों में कमी करने का जोखिम उठाना चाहते हैं अतएव सम्भावना यही है कि कटौती वहाँ की जायेगी जहाँ लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी।

खर्च घटाने की बढ़ती हुई मॉग का देशव्यापी परिस्थित से न तो कोई सम्बन्ध रखा जा रहा है श्रीर न उस पर इस वृध्टि से विचार हो रहा है कि कौन-सी सेवाएँ श्रावश्यक है, किघर हमें उन्नति करनी है या कौन-सी खामियाँ हमें भरनी है। खर्च घटाने का अर्थ अगर यान्त्रिक ढंग से कटौती करते चलना ही लिया गया तो इससे उपकार की अपेक्षा अपकार अधिक होगा। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इँग्लैंड में गेडिस कमेटी ने और लगभग उसी समय भारत में इंचकेप कमेटी ने व्यय कम करने के लिए जो श्रादर्श पेश किया था, श्राज उसकी श्रीर ध्यान नहीं दिया जाता। इघर जो लोग इस काम के लिए सलाहकार नियुक्त हुए है उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा विचार-परिपाटी उनके वृष्टिकोण को संकीर्ण बनाती है और वह मितव्यय का अर्थ केवल कटौती समभते हैं। रोजगार का अर्थ वह मालिकों के लिए मुनाफ़े का साधन मात्र समभते हैं; और इस प्रकार वे एक प्रगतिकायी आधुनिक राज्य की, जिसे राष्ट्रीय विकास के अनेक क्षेत्रों में अपनी भारी किमयों को पूरा करना है, सार्वजनिक व्यय-सम्बन्धी जिल्ल समस्याओं पर विचार करने के लिए सर्वथा प्रयोग्य है। प्रत्येक विभाग के खर्च की प्रत्येक मद के स्वभाव, क्षेत्र तथा उद्देश्य का एक ऐसा पहलू भी होता है जिसे केवल व्यापारी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। अगर केवल व्यापारी पहलू से ही सलाह ली जायगी तो इसके परिणाम-स्वरूप एकाएक बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों में बेकारी फैल जायगी जिनके पास जीविका की कोई दूसरी गुजर या जमा-पूँजी नहीं है। इससे अव्यवस्था, असन्तोण और कष्ट होगा, उसका निराकरण शासन के खर्च में की जाने वाली बचत से किसी प्रकार नहीं हो सकेगा।

उदाहरण के लिए युद्ध-जिनत परिस्थित का सामना करने के लिए खोले गये कंट्रोल, रसद, अनुसन्धान आदि के विभागों में वड़ी संख्या में लोगों को नौकरियाँ मिली है। आरम्भ से ही उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर की गयी थी। यद्यपि अधिकांश कर्मचारी १ से १० वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं, तथापि उनकी नौकरी श्रव भी अस्थायी ही है। मितव्यय कमेटी की दीक्षा, मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आशंका स्वाभाविक है कि थोड़ी किफ़ायत के नाम पर इन तथाकथित अस्थायों कर्मचारियों में से बड़ी संख्या को नौकरी से अलग कर दिया जायगा। दूसरी और सरकार की उस कार्य-परिपाटी पर आरचर्य होता है जिसके अधीन इस परिस्थित में भी इन्ही विभागों के लिए नये उम्मीदवार बुलाये जा रहे है, और जो अवकाश लेने की आयु पार कर चुके हैं उन्हें भी अपने पदों पर क़ायम रखा जा रहा है! इन दोनों वातों से विभागों का कोई लाभ नही होगा और कटौती में आने वाले अस्थायी कर्मचारियों को अनावश्यक कष्ट अलग होगा। वार-वार माँग करने पर भी अभी तक केन्द्रीय सरकार के सिविल विभागों में पे ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के आकड़े नहीं मिल सके हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के सिविल विभागों में एसे अस्थायी कर्मचारियों के आकड़े नहीं मिल सके हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के सिविल विभागों में लगभग १४,००० अस्थायी कर्मचारी है जो ३ वर्ष से लेकर १० वर्ष तक सेवा कर चुके हैं लेकिन जिनकी नौकरियाँ अब भी अस्थायी कहलाती हैं और

विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय छुड़ा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी क़दम उठाया जायगा तो उससे राप्ट्र को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और केवल इन व्यक्तियों पर मुसीबत आ जायगी।

मितव्यय कमेटी की रिपोर्ट ग्रभी तक सरकारी तौर पर नहीं प्रकाशित की गयी है। सुना जाता है कि उसकी पहली सिफ़ारिशों में केवल बेतनों में ही २० करोड़ की कटौती का सुभाव था। हाल के समाचारों से पता लगता है कि इसमें से ६ करोड़ की कटौती मन्त्रिमंडल ने स्वीकार की है। जब तक कमेटी की सिफ़ारिशों पर विचार करके सरकारी व्यय ग्रौर मानवी ग्रावश्यकताग्रों पर उसके प्रभावों के ग्रनुसार निश्चय होगा, तब तक वास्तविक ग्रौर स्थायी किफ़ायत की बची-खुची सम्भावनाएँ भी समाप्त हो जायँगी।

सन् १६४८-४६ के बजट में तत्कालीन अर्थ-मन्त्री ने खर्च में २.५ प्रतिशत कमी करने का वादा किया था। ३५० करोड़ रुपये के कुल व्यय में यह लगभग द करोड़ के होता। किन्तु यह बचत सम्भव न हो सकी और पिछले बजट में नये अर्थ-मन्त्री ने ऐसी बचत की आशा नहीं दिलायी।

बिना किसी निश्चित योजना तथा सिद्धान्त के जहाँ-तहाँ कटौती शुरू कर देने से ग्रपरिमित हानि की सम्भावना है। सार्वजनिक व्यय में प्रत्येक सम्भव ढंग से किफ़ायत करनी चाहिए, इसमें तो कोई भी श्रापत्ति नहीं कर सकता। ग्राधिक सुन्यवस्था का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है। किन्तु राष्ट्रीय ग्राधिक व्यवस्था की सांगोपांग सफलता के लिए यह भी ऋत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के साधनों की परताल उसके दायित्यों की पृष्ठभूमि में की जाय, और दोनों को ध्यान में रख कर वैज्ञानिक ग्राधार पर साधनों का उपयोग किया जाय। राष्ट्रीय ग्राय-व्यय की हमारी वर्त्तमान व्यवस्था में ऐसा कोई सन्तूलन नहीं है। वह किसी सिद्धान्त या दीर्घकाल-व्यापी नीति के विना, केवल काम-चलाऊ और श्रटकल-पच्च ढंग से चल रही है। विगत ६० वर्षों में भारतीय राजस्व की व्यवस्था में बहुत-से करों के प्रकार और महत्त्व में भारी परिवर्तन हो गया है। उदाहरणार्थ श्राय पर प्रत्यक्ष कर ही है; जब पहले-पहल नियमित करव्यवस्था की गयी तब कोई प्रत्यक्ष श्राय-कर नहीं लगाया था। श्रगर मालगुजारी को ही प्रत्यक्ष कर माना जाय तो इसे भी कोई वैज्ञानिक रूप नहीं दिया गया था; न तो उसके नैतिक ग्राधार सोचे गये थे न उसमें देने वाले की सामर्थ्य के ग्रनुपात में कर निश्चित करने का यत्न किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक प्रान्त की भूमिकर-प्रणाली और मालगुजारी की दर में वडा भ्रन्तर रहा था। मृत्यु-कर भ्रथवा दाय-कर का प्रचलन भ्रभी नहीं हुआ है। ग्रातिरिक्त कर, भ्रतिरिक्त लाभ कर, तथा पुँजी-वृद्धिकर ग्रादि युद्धकालीन ग्राविष्कार हैं जिन्हें देश की कर-प्रणाली में ग्रात्मसात करना श्रभी बाक़ी है। उपार्जित तथा अनुपार्जित आय पर विभिन्न दर से कर लगाने की प्रथा भी केवल कुछ वर्ष पुरानी है। कम आय वाले लोगों से वसूल किये गये कर का श्रानुपातिक ग्रंश वापस करने की उचित व्यवस्था ग्रभी भी नहीं हुई है। ग्रीर जब तक राजस्व के सम्बन्ध में वर्तमान दुष्टिकोण चलता रहेगा, पूँजी पर कर लगाने की तो बात भी नहीं की जा सकती। परोपजीवी ज़मी-दार वर्ग के उन्मूलन का काम कुछ ग्रागे बढ़ रहा है, पर क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से इन समाज-विरोधी तत्त्वों का वास्तविक उन्मूलन ग्रभी एक दूर का स्वप्न ही रह जाता है।

श्रावकारी कर, चुंगी तथा नमक कर धादि ग्रप्रत्यक्ष कर ग्रारम्भ से ही भारतीय राजस्व के ग्रभिन्न तथा महत्वपूर्ण ग्रंग रहे हैं। नमक कर तो दो वर्ष पूर्व हटा लिया गया, लेकिन बाक़ी कर ग्रंब भी हैं। ग्रावकारी की मुख्य ग्राय मद्य-निषेध के कारण बन्द हो रही हैं; लेकिन नये केन्द्रीय ग्रावकारी कर बढ़ रहे हैं। राजकीय उद्योगों से, यथा ग्रफीम, रेलवे, डाक-तार, टकसाल ग्रीर मुद्रा, जंगल ग्रीर फुटकर विभागों से होने वाली ग्राय में ग्रारम्भ से ही उतार-चढ़ाव ग्राते रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की चुंगियों ग्रीर ग्रावकारी करों से लगभग उतनी ही ग्राय हो रही है जितनी प्रत्यक्ष करों से होती है। सन् १६२१-२२ के फिस्कल कमीशन तथा सन् १६२४-२५ की कर कमेटी के सिवा राष्ट्रीय ग्रायात-निर्यात-कर की नीति के प्रश्नों पर वैज्ञानिक ढंग से विचार नहीं किया गया है ग्रीर यह नहीं सोचा गया है कि इस प्रकार के करों का उद्देश केवल ग्राय बढ़ाना ही नहीं होता। हाल में ग्रपैल १६४६ में एक नये फिस्कल कमीशन की नियुक्ति हुई है ग्रीर कर सम्बन्धी कमीशन की नियुक्ति का ग्राश्वासन दिया गया है। किन्तु ऐसे कमीशन स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं ग्रीर उनके कार्य का समीकरण ग्रीर संयोजन नहीं होता।

राज्य की श्राय के उपरोक्त सभी साधन श्राज भी बरते जाते हैं यद्यपि उनके श्रानुपातिक महत्त्व में काफ़ी परिवर्तन होता गया है । प्रत्यक्ष कर श्रव प्रथम महत्त्व के हैं श्रीर केन्द्रीय सरकार की श्राधी श्राय इन्हीं से होती है । किन्तु चुंगी तथा ग्रायात-निर्यात-कर जैसे ग्राप्तयक्ष साधन भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। फिर भी गत वर्षों में पूँजीपित तथा विशेष स्वाथों वाले लोग यह दुहाई देते रहे है कि कर का इतना बड़ा भार राष्ट्र की भ्रोद्योगिक उन्नति के मार्ग में वाधा डालता है; ग्रौर सरकार ने इस ग्रारोप को लगभग स्वीकार भी कर लिया है। इस प्रकार शासनाधिकारियों ने जानवूफ कर श्रपने को विशेष स्वार्थों वाले लोगों के हाथों सौप दिया है। सन् १६४६-५० के बजट में कई करों में रियायने, कई वस्तुग्रों पर नियन्त्रण में हेर-फेर या नियन्त्रण का उठा लिया या उठा कर फिर लगाया जाना, ग्रायात-निर्यात और श्रीद्योगिक नीति के परिवर्तन; श्रीमक वर्ग को धमिकयाँ—ये सब कार्य सरकार की दुर्वलता श्रोर पूँजीपितयों के सामने फुकने के लक्षण है। यहाँ तक कि दो वर्ष पहले कर से बचने वाले लोगों के विरुद्ध जो ग्रोदेश सिह-गर्जना के साथ दिया गया था उम पर प्रगति मेमने की मिमियाहट के साथ हो रही है। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि गैर कान्नी ढंग से जो इच्य राजकीय कोष में ग्राने से रोका गया है, उसको ठीक-ठीक कूता जाय और कड़ाई के साथ वसूल किया जाय, तो राज्य को कम से कम ५०० करोड़ रुपये की श्रामदनी होगी। यह धन विकास की चालू समस्त योजनाग्रों के खर्च के लिए पर्याप्त होता ग्रोर साथ ही इससे मुद्रा-स्फीति की बुराइयो-दोषों को भी काफी हद तक रोकने में सहायक होता। किन्तु ग्रभी तक कोई बड़ी रकम एकत्र नहीं की जा सकी और जिन लोगों से उगाही होने को थी वे दिन प्रति दिन कान्नी हीले निकालते जा रहे है। उधर मन्दी का ग्रन्देशा निरन्तर बढता जा रहा है।

मुद्रा-स्फीति के ग्रस्तित्व को हर कोई स्वीकार करता है ग्रीर पिछले दो वर्षों में इसमें १०० प्रतिज्ञत वृद्धि हो गयी है। किन्तु ग्रगस्त १८४ में ग्रर्थशास्त्रियों की सिमिति ने सुधार के जो उपाय सुफ्तायें थे उनमें से थोड़े ही पूर्ण रूप से स्वीकार किये गये हे ग्रीर वृद्ध संकल्प के साथ बरता तो एक भी नहीं गया। वास्तव में तो इस मुद्रा-स्फीति के लिए स्वय सरकार की शिथलता, ग्रतिव्यय तथा पूँजीपतियों के सम्मुख ग्रविवेकपूर्ण ग्रात्म-समर्पण ही ग्रिधिक उत्तरदायीं है, श्रिमिकों की उत्पादन-शिधिलता कम, जैसा कि बहुधा ग्रारोप लगाया जाता है। ग्राज बड़े उद्योगपतियों ग्रीर रटे हुए सरकारी तोतों का सबसे प्रिय नारा है 'उत्पन्न करों या मरों,' लेकिन जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, इस नारे का ग्रधिक सच्चा रूप यही होगा कि 'उत्पन्न करों ग्रीर मरों'।

इन सब कारणो से सरकार की साख पर भी यनावश्यक बट्टा लगा है। सूद की दर गिर रही है, और ऋण लेने की सरकारी योजना का भी प्रत्याशित परिणाम नहीं निकला। इसका अर्थ यह समक्का गया है कि पूँजीपित वर्ग करों के बढते हुए और प्रसह्य भार के कारण ग्रसहयोग कर रहा है। लेकिन यह निष्कर्ष कितना पोच और निराधार है, इसको स्पष्ट करने के लिए राजस्व का प्रबन्ध करने वाले या तो तैयार नहीं है, या उन्हें इतनी समक्क नहीं है।

ज़ितानी शासन-काल में तो यह दलील समफ में भ्रा सकती थी कि रचनात्मक उद्योगों के लिए भारतीय पूँजी मिलना किन है, लेकिन राष्ट्रीय तथा निर्वाचित शासन में भ्रगर यह भ्रारोप सही है तो देश-द्रोह का प्रमाण है श्रीर मिथ्या है तो इस लांछन का तुरंत खंडन होना चाहिए। इस देश में पूँजी का ग्रभाव नहीं है। केवल उसे उचित ढग से खोजने तथा वैज्ञानिक रूप से सचालित करने भ्रीर उत्पादक कार्यों में लगाने की मावश्यकता है। एक विस्तृत योजना के भ्रन्तर्गत पूँजी का उचित तथा उत्पादक उपयोग करते हुए पूँजी पर उचित मुनाफा भी दिया जा सकता है। किन्तु जब तक पूँजी-पित वर्ग ग्रपने को समूचे देश से ग्रलग समफता श्रीर विशेष व्यवहार तथा रियायत की माँग करता रहेगा, तब तक न तो सरकार की साख ही बढ़ सकती है भ्रीर न उत्पादक सरकारी कार्यों को पूर्ण रूप से सफल बनाने की ही श्राशा की जा सकती है।

इसके लिए एक ऐसी सुनिश्चित तथा सन्तुलित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है जो देश के समस्त भौतिक साधनों, सामाजिक सेवाओ और सरकारी उद्योगों का एक साथ और समान भाव से अनुसन्धान, अन्वेषण और विकास कर सके। अगर सरकार हर मामले में केवल तात्कालिक आवश्यकता देखती हुई कामचलाऊ निष्चय करती रहेगी, और राष्ट्रीय आधिक-व्यवस्था के अन्य पहलुओं से उसका सामंजस्य न करेगी, तो हमारी सब विकास-योजनाएँ अधकचरी, असन्तुलित और उगमगाती रह जायँगी। जितानी शासन-काल में परस्पर सम्बद्ध प्रश्नों को अलग-अलग करके देखने की जो दुष्ट-स्वार्थपूर्ण परिपादी चली थी, उसका हमें अन्त करना ही होगा। सरकारी आय को व्यय से, आयात-निर्यात करों को अन्य करों से, रेल को अन्य यातायात साधनों से, मुद्रा और बैंकों को सरकार की साख से अलग कर के देखने की नीति हमें छोड़ देनी होगी। सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और किसी एक क्षेत्र की समस्याओं का हल खूँढ़ने के लिए भी हम

1

1

केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकते। कहने को तो बार-बार कहा गया है कि योजनाएँ राष्ट्रीय पैमाने पर हों श्रोर उन पर काम भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाय; किन्तु व्यवहार में न तो ऐसी योजनाएँ ही बनी है श्रीर न उनको कार्यान्वित करने का संकल्प ही कही नजर स्नाता है।

ग्रप्रैल १६४६



# मानववादो राजनीति

### मानवेन्द्रनाथ राव

व्यक्ति और राज्य का सम्बन्ध राजनीति-दर्शन का बुनियादी प्रश्न है। यद्यपि सभी श्राधुनिक प्रजातन्त्रवादी विधानों में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य एक श्रादर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, श्रीर न्यूनाधिक मात्रा में उसे सुरक्षित करने की भी व्याख्या की जाती है, पर वास्तव में संगठन श्रीर जिवत की श्रावश्यकता के श्रागे वह गौण हो जाता है। सामू-हिक हितों की रक्षा और उन्नति की स्पष्ट श्रानिवार्यता मानों व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की कल्पना के ही प्रतिकृत जाती है। ऐसा मान लिया जाता है कि सामूहिक हित के लिए जो सहयोग श्रीर संगठन श्रपेक्षित है, व्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ उसका निर्वाह नहीं हो सकता श्रीर उसके लिए व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को सीमित करना श्रनिवार्य है। इस प्रकार यह मान लिया जाता है कि ऐसे जिस विधान में व्यक्ति पर इस प्रकार के श्रनिवार्य बन्धन श्रपेक्षया सब से कम है, वह विधान प्रजातन्त्र के ग्रादर्श के निकटतम है श्रीर उसी में श्रादर्श सुरक्षित है।

किन्तु वास्तव में ऐसी सुरक्षा विल्कुल काल्पिनिक होती है। क्योंकि जब एक बार यह मान लिया जाय कि सामूहिक हित के लिए व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को सीमित करना उचित हो सकता है, तब यह सहज ही परिणाम निकाला जा सकता है कि इन दो विरोधी ग्रादशों में एक की सम्पूर्ण जपेक्षा के द्वारा दूसरे की सम्पूर्ण सिद्धि हो सकती है। समूह-वादी सभी राजनीतिक सिद्धान्त इसी स्पष्ट परिणाम पर पहुँचे भी है—उनकी राष्ट्रीयता चाहे समाजवादी हो, चाहे वर्गवादी। ग्राज की प्रत्येक देश की राजनीति का ग्राधार इन दोनों में से किसी एक प्रकार का समूहवाद है।

'वृढ़ व्यक्तिवाद' का देश ग्रमरीका भी इसका ग्रपवाद नहीं है। वड़े से बड़े ग्रमरीकी से भी ग्रमरीका बड़ा है, ग्रौर तथाकथित 'ग्रमरीकी जीवन-परिपाटी' का ग्रभिप्राय यहीं है कि प्रत्येक ग्रमरीकी व्यक्ति का जीवन एक किल्पत सामूहिक ग्रहं की इच्छा के ग्रनुसार नियमित हो ग्रौर उस ग्रहं के बनाये हुए ढरें पर चले। व्यवहार में ये 'राष्ट्र राज्य' भी वर्गवादियों ग्रौर समाजवादियों के 'वर्ग राज्य' से कुछ भी ग्रधिक महत्त्व व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के ग्रादर्श को नहीं देते। कोई ग्राधुनिक प्रजातन्त्र राज्य ग्रभी राष्ट्रीय समूहवाद से ग्रागे नहीं बढ़ा है। परिणामतः राजनीति-दर्शन का मूल प्रश्न, व्यक्ति के स्वातन्त्र्य ग्रौर सामाजिक संगठन की ग्रावश्यकता के समन्वय का प्रश्न, ग्राज भी ज्यों का त्यों बना है ग्रौर हल नहीं हो सका है।

व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को प्रजातन्त्र की भित्ति माना जाता है। किन्तु प्रजातन्त्र राज्य की, बिल्क समाज की भी कल्पना समध्टि-मूलक की जाती है। लेकिन समध्टिवाद ध्रौर व्यक्तिवाद परस्पर-विरोधी सिद्धान्त है, ग्रतः प्रजातन्त्र राज्य की कल्पना ही अन्तिविरोधी है; ग्रौर प्रजातन्त्रवाद यथार्थवादी हो ही नहीं सकता। इसी लिए मार्क्स इस परि-णाम पर पहुँचा कि राज्य-शक्ति मूलतः एक बाध्य करने वाला यन्त्र है: ग्राधुनिक प्रजातन्त्र राज्य समाज पर पूँजीवाद के ग्राधिपत्य के साधन ग्रथवा यन्त्र हैं ग्रौर उसके स्थान पर इसलिए श्रमिक वर्ग की सर्व-सत्ता स्थापित होनी चाहिए। ग्रगर प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्त ग्रौर व्यवहार का ग्रन्तिवरोध सचमुच न मिट सकनेवाला हो तब तो मार्क्सीय राजनीति-दर्शन की युक्ति ग्रकाट्य है, भले ही उसकी यह कल्पना हमें ग्रग्राह्य हो कि ग्रागे चल कर एक वर्गातीत समाज में इस राज्य-रूपी यन्त्र की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी।

प्रजातन्त्रवाद का आधुनिक आदर्श अपनी व्युत्पत्ति के अन्तर्विरोधों के कारण ही ह्रासगत हुआ है। रूसो ने 'सार्वजनिक इच्छा' की जो उद्भावना की, और प्रजा को ही शिक्त-प्रमाण मान कर जो प्रजातन्त्रवाद का सिद्धान्त प्रचारित किया उसी में सर्वसत्तावाद और तानाशाही का नैतिक और सैद्धान्तिक समर्थन निह्ति है। समर्थि को शिक्त-प्रमाण मानने की दलील यह थी कि समाज का आधार एक समभौता अथवा प्रतिश्रुति है, और रूसो के अनुसार इस समभौते का अभिप्राय यही था कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार और हितों का त्याग कर देता है। इस प्रकार

'ग्राभुनिक प्रजातन्त्रवाद का सन्देशवाहक' कहलाने वाला रूसो ही तानाशाही का वैचारिक ग्राधार भी प्रस्तुत करता है। ग्राथुनिक राजनीति-दर्शन सब के सब इसी भ्रान्त धारणा पर, व्यक्ति ग्रीर समाज के सम्बन्ध की इस भ्रान्त परिभापा पर, ग्राश्रित होते हैं: ग्रीर इसी से वैधानिक प्रजातन्त्रवाद, फासिवादी सर्वसत्तावाद, वर्गवादी डिक्टेटरशाही सब ग्रारम्भ होते है। इस बुनियादी भ्रान्ति को स्वीकार कर लेने से एक सिरे पर सर्वसत्तावाद—चाहे फासिस्ट चाहे कम्यूनिस्ट—ग्रीर दूसरे गिर पर ग्राजकवाद दोनो ही को युक्तियुक्त प्रमाणित किया जा सकता है। उदारवाद जब ग्रराजकवाद की सीमा तक न जाकर पहले ही रुक जाता है, तो कहा जा सकता है कि उसने व्यक्तिवाद का बुनियादी सिद्धान्त छोड़ दिया, क्योंकि व्यक्तिवाद की चरम निष्पित ही ग्रराजकवाद है; इस प्रकार प्रजातन्त्रवाद की खिल्ली उड़ायी जाती है ग्रीर उसके निन्दक किसी न किसी प्रकार के स्पष्ट या छिपे सर्वसत्तावाद का समर्थन करने लग जाते है। प्रजातन्त्रवाद की व्यवहारिक ग्रसफलता से चारों ग्रोर फैली हुई गड़बड़ ग्रीर कुठा मे सर्वसत्तावाद का यह समर्थन इसलिए ग्रसर रखता है कि वह डूबते को तिनके का सहारा जान पड़ता है।

किन्तु फिर भी धाज तक प्रस्तुत की गयी शासन-प्रणालियों में प्रजातन्त्र से श्रेटठतर कोई नही है। सेद्धान्तिक रूप से वह समाज का सर्वोत्तम सम्भव राजनीतिक संगठन है। इसलिए प्रजातन्त्र के धादर्श की पुनः स्थापना, श्रीर उसकी मैद्धान्तिक भूमिका के साथ उसके व्यवहार का सामंजस्य करना, ग्राज की प्रथम यावश्यकता है। राजनीतिक विचारकों श्रीर समाज-निर्मायकों के सामने चुनौती देता हुया प्रश्न यह है कि 'क्या प्रजातन्त्र सम्भव है?'' किन्तु ग्राज तक का सामाजिक प्रमुभव, सांस्कृतिक उन्नति ग्रीर राजनैतिक दर्शन प्रजातन्त्र के प्रादर्श के प्रति इतनी गहरी ग्रास्था रखता है कि डिक्टेटरी के समर्थक भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ग्राधुनिक राजनीतिक-दर्शन के इस मूल सिद्धान्त को मूलतः ग्रस्वीकार केवल हिटलर ग्रीर मुसोलिनी जैसे गौरवोन्मादियों ने ही किया है। ग्रीर सब ग्रालोचक या विरोधी ग्रपनेग्रपने नये मतवादों का समर्थन इसी ग्राधार पर करते हैं कि उनके बिना समर्थ ग्रीर स्थायी प्रजातन्त्रवादी शासन की स्थापना नहीं हो सकती। प्रजातंत्र के विरुद्ध ग्रभी तक सब से ग्राधिक समर्थन पाने वाला मतवाद वर्गवादी मजदूर डिक्टेटरिशप का है, किन्तु उसका समर्थक भी कहता है कि वह सच्चे प्रजातन्त्र का ग्राधार होगी, क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वतन्त्रता ग्राधिक समानता द्वारा पुष्ट होगी। ग्रतः इस मतवाद में भी प्रजातन्त्र का ग्राधार होगी, क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वतन्त्रता ग्राधिक समानता द्वारा पुष्ट होगी। ग्रतः इस मतवाद में भी प्रजातन्त्र का ग्राधार होगी, क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वतन्त्रता ग्राधिक समानता द्वारा पुष्ट होगी। ग्रतः इस मतवाद में भी प्रजातन्त्र का श्रव्ध सम्भित संगठन है। उस सम्मित से, जिसमें विरोधियों की सम्मित भी शामिल है, प्रजातन्त्र ही समाज का श्रेष्ट राजनीतिक संगठन है। उस सफल करने के प्रयत्त 'हारी हुई पाली के लिए लड़ना' नहीं है। किन्तु उसकी सफलता तभी हो सकती है जब वे प्रयत्न साहस-पूर्ण, मौलिक, ईमानदारी ग्रीर ग्रात्मविश्वास से पूर्ण हो।

प्रजातन्त्रवाद की पुनःप्रतिष्ठा के लिए सब से पहले व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध का नया निरूपण करना आवश्यक हैं। बल्कि इस प्रश्न को ठीक-ठीक परिपार्श्व में देखने के लिए और भी गहरे जाकर यह देखना आवश्यक हैं कि मानव और समाज का मूल सम्बन्ध क्या था। राज्य क्योंकि मानवी सगाज का एक राजनीतिक संगठन है, अतः राज्य और व्यक्ति का सम्बन्ध समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध का ही एक प्रस्फुटन हैं। सभ्य समाज के विकास के जितने लौकिक सिद्धान्त हैं, सभी मानते हैं कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति पहले आता है। नृतत्त्व की खोज से यह मालूम हुआ है कि समाज की वुनियाद आदिम मानव की सहयोग-चेंद्राएँ ही है जिनके द्वारा वह अस्तित्व के संघर्ष को सफलतापूर्वक चला सके। अर्थात् समाज व्यक्ति ही की रचना है। इस अनुगव-सिद्ध तथ्य से व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध का निरूपण अपने आप रपष्ट हो जाता है। मानवी समाज के राजनीतिक संगठन के रूप में राज्य भी मानवी रचना ही है, और उसका व्यक्ति को सर्वथा गौण और अधीन बनाने का दावा करना रचना और रचिता के सम्बन्ध को उलट देने का प्रयत्न है।

ग्रादिम राज्य न तो किसी सामाजिक प्रतिश्रुति या समभौते का परिणाम था, ग्रौर न समाज पर प्रभुत्व कायम करने के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया गया यन्त्र । वह एक सहज स्वाभाविक ग्रोर लगभग यान्त्रिक किया थी, जिसकी मूल प्रेरणा सभी का यह ग्रनुभव था कि सब की सुरक्षा ग्रौर सार्वजनिक मामलों की व्यवस्था के लिए सहयोग ग्रावश्यक है । कालान्तर में शरीर से समर्थ ग्रौर ग्राधिक विकसित बुद्धि वाले सदस्यों ने नेतृत्व ग्रपने हाथों में ले लिया । उनको राज्य की रक्षा ग्रौर व्यवस्था का काम सौंपा गया । इस प्रकार राजवंशों की ग्रौर पुरोहित कर्गों की नींव पड़ी, जिन्होंने फिर शासन के ग्रीधकार को ईश्वर-प्रदत्त बताया—जिस दावे का ग्रनन्तर प्रजातन्त्रवाद के

# शास्त्राक्षात्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त् तं विवयन्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात

|  |   | è |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | , |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

राजनीतिक दर्शन ने खंडन किया। प्रजातन्त्रवाद यही है कि राज्य मानव की सृष्टि है ग्रीर इसिलए व्यक्ति को हीन ग्रीर श्रधीन रखने की उसकी माँग प्रन्याय्य है; बिल्क इसके प्रतिकूल राज्य ही नागरिकों द्वारा नियन्त्रित होना चाहिए जिससे वह व्यक्तिस्वातन्त्र्य की रक्षा ग्रीर सार्वजनिक हितों की साधना का ग्रपना कर्त्तव्य ठीक से निवाह सके।

हुमा यह है कि सामाजिक और राजनीतिक सगठन की बढ़ती हुई पेचीदगी के साथ-साथ व्यक्ति की पराधीनता भी बढ़ती गयी हैं। सिदयों के म्रनुभव का निष्कर्ष यह निकाला गया है कि सुरक्षा की प्राप्ति स्वतन्त्रता के विनाश में ही हो सकती हैं। किन्तु क्या राज्य सचमुच ऐसा दानव है ? क्या वह सचमुच हॅडिया में से निकनेवाला जिन्न हैं ? क्या मानव प्रपत्ती सृष्टि का गुलाम हो गया है ? नया राजनीति-दर्शन इसी चुनौती का उत्तर है जो व्यक्ति के स्वतन्त्र होने की सम्भावना को ही ग्रस्वीकार करती है। नये दर्शन के म्रनुसार सामाजिक भीर राजनीतिक सगठन का उद्देश्य है मानवी व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना; और इस मूल उद्देश्य की पूर्ति के उद्योग द्वारा ही समाज समता के उस ग्रादर्श के निकट पहुँच सकता है जो अभी काल्पनिक जान पड़ता है। इस दिशा में बढ़ने के लिए पहला क़दम यह है कि राज्य का पुनःसंगठन इस सिद्धान्त के ग्राधार पर किया जाय कि सत्ता का मूल प्रमाण जनता है, कि जनता व्यक्तियों का समृह है, ग्रथांत ग्रन्ततो गत्वा सत्ता का प्रमाण वे व्यक्ति है जो कि राज्य के ग्रंग है।

सिद्धान्ततः सत्ता के मूल प्रमाण की बात ठीक थी, किन्तु व्यवहार में जनता की सत्ता की वात एक बात ही वन कर रह गयी, क्यों कि यथार्थ जीवन की कटु वास्तविकता ने प्रजातन्त्रवादी राजनीति-दर्शन के मानवी सारभाग को ही दूपित कर दिया। मानव-मानव की सगता की —चाहे न्याय की वृष्टि मे, चाहे निरे सिद्धान्त की—घोषणा तो की गयी, किन्तु वारतव में असमानता विद्यमान रही। सिद्धान्त में राज्य की सत्ता पर व्यक्ति मात्र का ग्रिधकार था, किन्तु वास्तव में शासन की सत्ता पर कुछ एक व्यक्तियों का ही ग्रिधकार था, ग्रीर कुछ एक ही उसे ग्रिधकार के रूप मे जानते थे। ऐसी स्थिति में प्रजा की सत्ता की बात एक क़ानूनी कल्पना मात्र ही थी। व्यवहार यह था कि 'क्योंकि समूह का बौद्धिक ग्रीर सांस्कृतिक विकास ग्रसमान है, इसलिए साधारण प्रजा की सत्ता निधि-रूप में थोड़े-से व्यक्तियों में न्यस्त कर दी जाय जो कि सार्वजिनक मामलों में निपुण है; ये थोड़े-से व्यक्ति शासकों का वर्ग बन जाते थे ग्रीर प्रजा की सत्ता को हिषया लेते थे। जन्म से ही प्रजातन्त्र रूसो के सर्वरात्तावाद के प्रेत से ग्राविण्ट था। सामयिक चुनावों द्वारा प्रजा की सत्ता को कुछ एक व्यक्तियों में न्यस्त करना इतना ग्रावश्यक होता था कि उसे सहज ही उचित भी मान लिया जाता था, ग्रीर इसी के लिए व्यक्ति के हितों की उपेक्षा उस समिष्ट की इच्छा के नाम पर कर दी जाती थी जिसका प्रतिपादन एक भ्रान्त परिभाषा के इस रूमानी पैग्रम्बर ने किया था।

किन्तु रूसो के साथ न्याय करने के लिए यह भी याद रखना भ्रावश्यक है कि उसने प्रजातन्त्र ग्रौर तानाशाही को इरालिए मिला दिया कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, जो प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में चालू था, श्राधुनिक जगत् की इतनी विशाल राजनीतिक इकाइयों में नहीं चल सकता था। व्यवहार में प्रजातन्त्र को दार्शनिक व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रतिकृत ले जाने का एक ग्रौर कारण भी था। वह था रोमन साम्राज्य ग्रौर कैथलिक चर्च-सत्ता के विरुद्ध राष्ट्र-राज्यों का विद्रोह। राष्ट्रवाद के साथ सम्बद्ध होने के कारण प्रजातन्त्रवाद पर भी समष्टि भावना का रंग छा गया। राष्ट्र-राज्यों ने, चाहे वे एकराज्य हों चाहे प्रजातन्त्र, यह दावा किया कि वे समष्टि की इच्छा के प्रतीक हैं ग्रौर इसलिए क़ानून भौर नीति दोनों की दृष्टि से ग्रिथकार रखते हैं कि व्यक्ति नागरिक की सुविधा की उपेक्षा कर सके। राष्ट्र की एक ग्राध्यात्मिक परिकल्पना हुई—वह ग्रपनी ग्रवयव इकाइयों के, मानव व्यक्तियों के, योग से ग्रिथक बड़ा मान लिया गया। प्रजातन्त्रवाद प्रपने मानववादी खूँटे से छूट गया। राजनीतिक उदारवाद का व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी, यद्यपि ग्रलक्षित रूप से, मानववादी पीठिका से च्युत हो गया। मानव को ग्राधिक दृष्टि से निरे श्रमी हाथ, श्रौर राजनीतिक दृष्टि से निरे वोट, समभ लिया गया; जिनको समय-समय पर चुनाव के लिए फुसलुाना-वरग्रलाना ही इष्ट है।

प्रजातन्त्र के राजनीति-दर्शन की प्रतिज्ञाएँ इसलिए नहीं पूरी हुईं कि व्यवहार में यह भुला दिया गया कि प्रजातन्त्री राज्य की इकाई मानव व्यक्ति है। ग्रतः प्रजातन्त्री ग्रादर्श की पुनः प्रतिष्ठा करके उसे एक व्यावहारिक सत्य बनाने के लिए यह ग्रावश्यक है कि राजनीति-दर्शन के बुनियादी प्रश्न को फिर से मानववादी दृष्टिकोण से देखा जाय ——इतना ही नहीं, जीवन की नयी मानववादी व्याख्या की जाय।

मानव मात्र की समानता का श्रादर्श नेवल एक कल्पना ही रह जाय, या केवल क़ानून के सामने समानता का

ख्प ले ले, यह आवश्यक नही है। उस आदर्श को व्यवहार में अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जीव वैज्ञानिक इकाई के—प्राणी के—रूप में मानव में प्रतीक रूपेण विकास करने की समान अन्तःशिक्त विद्यमान है। इस मानवी अन्तःशिक्त या सम्भावना की प्रकट अभिव्यक्ति में सहायक होना ही सामाजिक संगठन का उद्देश्य और धर्म है। राज्य का धर्म या कर्तव्य भी इसी से निरूपित होता है; सार्वजिनिक सम्बन्धों का ऐसे ढंग से नियमन करना कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता में वाधा डाले विना वह समष्टि की हित-साधना कर सके। प्रजातन्त्रमूलक नियमों से निर्धारित सामाजिक सहयोग क्योंकि मानवी अस्तित्व की सम्भावनाओं के विकास में सहायक होता है, इसलिए ऐसे समाज-संगठन और व्यक्ति-स्वातन्त्र्य में कोई विरोध नहीं रह जाता। दूसरे शब्दों में, प्रजातन्त्र तभी सम्भव है जब उसका आधार मानववादी दर्शन हो। इस दर्शन के अनुसार प्रजातन्त्री समाज, और उसका राजनीतिक संगठन व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के आदर्श की साधना करते हुए मानव के स्वेच्छित, बुद्धिमूल, प्रौर सोद्देश्य सहयोग की नीव पर खड़ा किया जा सकता है।

प्रजातन्त्रवाद की सफलता की पहली शर्त है शिक्षा का प्रसार, जैसा कि आधुनिक प्रजातन्त्री युग के आरम्भ से सिंदयों पहले प्लातू ने अनुभव किया था। इस प्रसंग में शिक्षा का अर्थ है समाज के अग व्यक्तियों का ऐसा मानसिक और सांस्कृतिक विकास जिससे वह स्वातन्त्र्य की अन्तः प्रेरणा का अनुभव कर सके और उसे क्रमश. वढ़ती हुई मात्रा में प्राप्त करने की अपनी शक्ति का उन्हें बोध हो। ऐसे व्यापक बोद्धिक और सांस्कृतिक विकास की किया केवल मानव-वादी दर्शन द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है, जो आधुनिक वैज्ञानिक शोध के प्रमाण से सिखाता है कि मानव मूलतः बुद्धि-जीवी और रचनाशील प्राणी है। अपने जैविक अस्तित्व की अन्तहीन अपरिमेय सम्भावनाओं के कारण ही कोई एक मानव किसी दूसरे मानव के समान हो सकने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार मानववादी दर्शन मानव मात्र की समानता के प्रजातन्त्री आदर्श की व्यावहारिक उपलब्धि को सम्भव बनाता है।

मानववाद केवल एक चिन्तन की पद्धित नहीं है। वह राजनीतिक कर्म को प्रेरित कर सकता है और प्रजातन्त्र की सफलता को निश्चित कर सकता है। बिल्क केवल मानववादी राजनीतिक व्यवहार ही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य पर ग्राधारित प्रजातन्त्र-मूलक राज्य की स्थापना कर सकता है; वही समाज को स्वाधीन मानवों के ऐसे सहयोग-मूलक समवाय का रूप दे सकता है जो दूसरों की स्वतन्त्रता की सजग रक्षा के द्वारा ही ग्रपनी स्वतन्त्रता को भी श्रक्षण बनायेगा।

मानव ग्रगर समाज का रचियता श्रौर राज्य की सत्ता का श्रन्तिम प्रमाण ग्रौर स्रोत है, तब समाज के किसी भी पुनःसंगठन, राज्य की पुनरंचना के लिए पहले मानव का नया विकास श्रपेक्षित है। इस के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार, ग्रौर इतिहास की इस शिक्षा का ग्रहण कि मानव स्वयं ग्रपने भाग्य को बनाता या बिगाइता है, ग्रावश्यक है। इससे उसका दृष्टिकोण बदलेगा, उसमें ग्रपनी रचना-शिक्त का बोध जागेगा, श्रौर उसकी श्रकथित सम्भावनाश्रों का प्रस्फुटन हो सकेगा। तब प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक शिक्तलोलुप दलबन्दियों के शिकार मतदाताश्रों का भुंड न रह कर ऐसे नर-नारियों का समाज बनेगा जो ग्रपनी सर्वोपिर सत्ता को पहचानते हैं श्रौर स्वतन्त्र रूप से उसका संचालन भी कर सकते हैं; प्रातिनिधिक शासन के मिथ्या प्रजातन्त्री सिद्धान्त के नाम पर उस सत्ता को किसी प्रभु वर्ग या पेशेवर राजनीतिक समुदाय के हाथ नहीं सौंप देते। श्राधुनिक जगत् की बड़ी बड़ी राजनीतिक इकाईयों में श्रौर जिटल समाज-संगठनों में भी छोटे-छोटे सहयोगी समवायों के जाल के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सम्भव होगा। ग्राज के कोरे प्रातिनिधिक प्रजातन्त्र के ग्रसहाय मतदाता का स्थान ये सहयोगी समवाय लेंगे। राज्य का ऐसा संगठन, शक्त का ऐसा केन्द्रीकरण नहीं होने देगा जो वास्तव में प्रजातन्त्रवाद का खंडन है।

श्राधुनिक राजनीतिक दर्शनों ने प्रणातन्त्र की बात करते हुए वास्तव में किसी न किसी प्रकार के समिष्टिवाद का ही प्रचार किया है। इसी लिए उसने एक श्रोर हेगेल श्रौर दूसरी श्रोर मार्क्स की राज्य-परिकल्पना को जन्म दिया; दोनों ही सर्वसत्तावादी श्रौर श्रधनायकतन्त्र-मूलक हैं। कोई भी समिष्टिवाद प्रजातन्त्रता के मूल सिद्धान्त का खंडन करता है, क्योंकि वह व्यक्ति को गौण मानता है। बिल्क प्रजातन्त्रवाद के साथ ही समिष्ट-भावना ऐसी बद्धमूल हो गयी है कि उसे अलग करने के लिए व्यक्ति की प्राथमिकता पर जोर देना श्रावश्यक है। श्रतः प्रजातन्त्रता की पुनःश्रिष्ठा की बुनियादी शर्त है उसकी मानववादी परम्परा की पुनःस्थापना। श्रौर स्वतन्त्र व्यक्तियों के स्वतन्त्र समाज के चिर-पोषित श्रादर्श को कोरी कल्पना ही नहीं बने रहना है, तो राष्ट्रवादी, समाजवादी राजनीतियों का स्थान मानववादी

राजनीति को लेना होगा। मानववादी राजनीति इन दूसरी राजनीतियों के सभी रचनात्मक पहलुयों को अपनाती है, ग्रीर उससे ग्रधिक बहुत कुछ देती है। 'प्रजातन्त्रवाद' शब्द द्वर्धार्थक हो गया है, इसिलए मानववादी राजनीति ही सामाजिक उन्नति का ग्रधिक उपयोगी साधन हो सकती है।

श्रव तक राजनीति-दर्शन राष्ट्रों और वर्गों की बात सोचता स्राया है। इसका परिणाम हुस्रा है कि मानवी व्या-पारों से मानव ही विहिष्कृत हो गया है। श्रव राजनीति-दर्शन को श्रन्ततोगत्वा मानवों की ही बात सोचनी होगी, श्रीर समाजनिर्यायकों को समस्ता होगा कि जिस भवन का निर्माण वे करना चाहते हैं उसकी ईंट मानव व्यक्ति है, ग्रौर स्वतन्त्र समाज का निर्माण केवल स्वतन्त्र मानवों के स्राधार पर श्रीर उन्हीं के द्वारा हो सकता है। सामाजिक श्रीर राज-नीतिक समस्याओं का मानववादी विवेचन, मुक्त मानवों की संख्या में वृद्धि करेगा श्रीर इस प्रकार विश्वव्यापी सहयोग-मूलक जन-संगठन के श्रादर्श की प्राप्ति में निर्णयात्मक सिद्ध होगा।

भ्रमैल १६४६



# AUG A SAIGES

### क० ग्रा० नीलकंट ज्ञास्त्री

एक राष्ट्रव्यापी शासन-पद्धति के रूप में प्रजातन्त्र का जन्म ग्रमरीका की स्वाधीनता के साथ हुग्रा । फ़ान्स की कान्ति ने उसकी नीव दृढ़ कर दी। उन्नीसवीं शती नाना संघर्षों श्रौर तनावों के बावजूद प्रजातन्त्र के परिणामों से खुब सन्तुष्ट दिखाई पड़ी । किन्तु ऐसी घारणा थी कि प्रजातन्त्र प्रणाली गोरी जातियों का विशेषाधिकार है--यद्यपि क़ैसर, जार तथा कुछ ग्रन्य व्यक्तियों के ग्रस्तित्व ने उस दावे को काफ़ी खोखला कर दिया था । जो हो, यह उस समय स्वयंसिद्ध वात मानी गयी थी कि काली जातियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा लोकसत्तात्मक जीवन का कुछ ज्ञान भी नहीं है, ग्रौर वे उसके योग्य नहीं हैं। उनकी सँभाल 'गोरी जातियों का बोक्त' समक्ता जाता था। इस विचार ने प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यों को जन्म दिया जिनकी परिणति विश्व-युद्ध में हुई। निरंक्श एकसत्तावाद से प्रजातन्त्र खतरे में पड़ गया, ग्रौर राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड तथा पूर्वी जगत् ने प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिए एक युद्ध में सहयोग किया । इसी का परिणाम यह हुआ कि लार्ड मार्ले द्वारा प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली के त्याग के २० वर्ष से भी कम समय बाद, भारत में ब्रितानी नीति का ध्येय यह घोषित किया गया कि भारत में उत्तरदायी स्वराज्य की ऋभिक स्थापना हो। इसके बाद का इतिहास तो हमारे ग्रपने जीवन-काल की घटना है। सन् १६१६ के शासनसुधार ग्राये, कांग्रेस ने उनका बहिष्कार किया। जिन लोगों ने निष्ठापूर्वक उन सुधारों को कार्यान्वित किया वे भी उनसे सन्तुष्ट न थे। फिर देश की राजनीतिक हलचलों के बीच साइमन कमीशन आया और गोलमेज सम्मेलन किये गये। फिर १६३५ का ऐक्ट पास हुआ, नये चुनावों के बाद प्रधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई जिन्होंने भारत के, उसकी राय लिये बिना, दूसरे विश्व-युद्ध में वसीटे जाने पर इस्तीफ़े दे दिये । इसके बाद स्थिति को सुलभाने में ग्रसफलता, गान्धीजी द्वारा 'भारत छोड़ो' की माँग ग्रौर युद्धोत्तर मजदूर-दली सरकार द्वारा उसकी स्वीक्विति, ये सब घटनाएँ एक के बाद एक दूत गित से हुईं। श्रीर श्राज स्वतन्त्र भारत को श्रपनी पसन्द की सरकारें मिली हैं, भ्रौर विधान सम्मेलन नये विधान को भ्रन्तिम रूप दे रहा है। वयस्क मताधिकार स्वीकार कर लिया गया है और उसके भ्राधार पर सन् १६५० में चुनाव होने का भ्रादेश कर दिया गया है।

घटनात्रों की इतनी तीन्न प्रगति—विशेष कर इस दशक में जो अब समाप्त होने जा रहा है—संसार के इतिहास में कम दिखाई पड़ेगी। नेताओं को फूँक-फूँक कर चलने का समय अथवा अवसर कम ही मिला है। किन्तु बड़े-बड़े आदेश जारी कर देना आसान है, जनको कार्यान्वित करना इतना सुगम नहीं है। विधान सम्मेलन ने जब वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव पास कर दिया और उसके आधार पर सन् १६५० में चुनाव करने का निश्चय किया, तब कुछ ही समय बाद जात हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने मतदाताओं का रिजस्टर तैयार करने के मार्ग में व्यावहारिक किठनाइयों की और ध्यान आकिषत किया है। जब मद्रास जैसे बड़े नगरों में सूची बनाने की कार्रवाई आरम्भ हुई तो सामियक पत्रों में उस प्रणाली की त्रुटियों की बड़ी शिकायतें आने लगीं। यह समभने के लिए अधिक विचार या कल्पना की आवश्यकता नहीं कि इस देश के बालिगों की सन्तोष-जनक पूर्ण परिगणना कराने में, नाम-पते सहित सब मतदाताओं की सूची छपाने में, और उनकी सहायता से सारे देश के अन्दर वर्तमान अवस्था में, जब कि साक्षरता इतनी कम है, चुनाव का संचालन करने के मार्ग में कितनी भारी किठनाई है। फिर भी निर्वावाद रूप से यह कहा जा सकता है कि निरक्षरता के बावजूद आज का साधारण व्यक्ति भी राजनीतिक चेतना रखता है। उसकी राजनीति तथा स्वाधीनता में प्रवेश कराने का श्रेय गान्धी जी के मौलिक तथा प्रेरणाप्रव नेतृत्व को है। यदि नयी राजनीतिक व्यवस्था में देश के कार्यों के संचालन में उसकी कोई आवाज नहीं रहने दी गयी तो वह हताश होगा। मेरी धारणा हो चली है कि पाश्चात्य शैली के बालिग्र मताधिकार में गणना की किठनाई को ध्यान में रखकर ही गान्धी जी बहुधा 'पंचायत राज' की चर्चा करते थे। इससे यह लाभ भी है कि वर्तमान का सम्बन्ध भूत की राजनीतिक परम्पराओं से जुड़ जाता है। आधुनिक युग में पश्चिम में प्रितिनिध-शासन का जो रूप विकसित हो

गया है उससे प्रजातन्त्र कही अधिक व्यापक अर्थ रखता है। वह जीवन की ऐसी पद्धित है जो मतभेदों को सहन करती है और सार्वजिनक कार्थों के सचालन में बल-प्रयोग की अपेक्षा तर्क, और सहज स्वीकृति की नीति को श्रेयस्कर समभती है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि किसी विषय पर अन्तिम निर्णय किये जाने के पूर्व उससे सम्बन्धित प्रत्येक व्यवित अथवा दल को अपनी राय प्रकट करने का अवसर मिलेगा। यदि हम प्रजातन्त्र को इस व्यापक अर्थ में ले तो परीक्षा करने पर विदित होगा कि भारत तथा पूर्व में साधारण तौर पर प्राचीन काल से ही ऐसी अनेक सस्थाएं काम करती रही है जो पर्याप्त मात्रा में प्रजातन्त्र की सच्ची भावना से प्रभावित है। यहाँ यह भी जान लेना कदाचित् लाभदायक होगा कि प्रजातन्त्र का जो अर्थ हमने समभा है, उस अर्थ में आधुनिक जगत् में उसका ठीक से निर्वाह नहीं हुआ—कम से कम बीसवी शती के प्रारम्भ से।

श्राघृतिक यात्त्रिक उद्योग ने जो महान् प्रगित की है उससे ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है जिन्हें हल करते की नैतिक क्षमता मनुष्य में नहीं श्रायी है। प्रजातन्त्र को न केवल वड़े-बड़े प्रदेशों से विभिन्न प्रकार की तानाशाही से हार खाकर हटना पड़ा; बिल्क जिन देशों में प्रजातन्त्र ने जनता की संस्कृति श्रीर परम्परा में गजबूती से श्रपनी जड़ जमा ली जान पड़ती थी, उन्हें भी वाध्य होकर ग्रपने पुराने विचारों में श्रामूल परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़ी। हमारे युग के एक प्रसिद्ध विचारक ग्रलेनिलस कैरेल ने कहा है, "हम श्रपनी ग्राँखों से श्रपनी नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक पराजय देख रहे हैं। हम इस भ्रम में पड़े रहे हैं कि अवह लोगों के निबंल श्रीर संकीण प्रयत्नों के बावजूद प्रजातन्त्र जीवित रहेगा; लेकिन हम श्रब देख रहे हैं कि उसका ह्रास हो रहा है।" जेरल्ड हर्ड, स्टाइनर तथा वाटरमैन जैसे श्रन्य व्यक्तियों का ख्याल है कि ग्राधुनिक श्रौद्योगिक समाज में किसी स्पष्ट व्यावहारिक सामाजिक श्रादर्श का श्रमाव है, श्रीर वे पूर्व के उन समाजों पर उत्सुकतापूर्ण दृष्टि डालते हैं जिनमें कुटुम्ब की भावना स्थायी श्रादर पाती है श्रीर कार्य अथवा पेशे की समानता एक स्थायी श्रोर स्वयं नियमित सम्बन्ध पैदा करती है। कुछ श्रीर लोग वर्तमान श्रशान्ति के लिए धार्मिक भावना के श्रमाव को दोषी ठहराते हैं। "भौतिक दृष्टि से हम जो कुछ कार्य सम्पन्न कर सके हैं, उसी पर श्रहंकार करके बहुत-से लोग धर्महीनता को ही उत्तरदायित्व का रूप देने का प्रयत्न करते रहे हैं। नास्तिकता का उन्होंने चलन कर दिया है।" (डचूई) श्राज का पश्चिम किसी मी दृष्टि से सामाजिक श्रथवा राजनीतिक स्वास्थ्य का चित्र नहीं है। इस बात का श्रनुभव उन प्रयत्नों को रोकने में सहायक होगा जो पश्चिम की संस्थाओं को ज्यों का त्यों का लगाने के लिए किये जा रहे है।

इसके विपरीत, प्रजातन्त्र के मलभत भादर्श भारत के लिए इतने नये नहीं है जितना कि हम कभी सोचते हैं। पेरिक्लीज के एक अन्त्येष्टि भाषण का सन्दर्भ है : "स्वतन्त्रता हमारे सामाजिक जीवन का सिद्धान्त है । अपने दैनिक जीवन में हम एक दूसरे पर सन्देह नहीं करते, अपने पड़ोसी पर इसलिए कोध नहीं करते कि वह अपने ढंग से जीवन यापन करता है, और न उसे ऐसी अवहेलना से ही देखते हैं जो हानिकर भले ही न हो, क्लेशप्रद अवस्य होनी है।" एथेन्स एक नगर-राज्य था जिसके नागरिकों की संख्या हजारों मे थी। भारत सदैव इससे कही वड़े-बड़े राज्यों का देश रहा, जिन सब की राजनीति की बुनियादी इकाई ग्राम थे, भीर जिनमें स्थानीय विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक समान सामाजिक संगठन था। किन्तु व्यक्तियों की जगह समृहों को रखने पर पेरिक्लीज की उक्ति प्राचीन भारत पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी उस समय के एथेन्स पर । मनु ने कहा है कि "दूसरे की इच्छा की प्रधीनता दुःख है । अपने से जो कुछ भी तुम कर सकते हो उसे यत्न के साथ करो । जो कुछ तुम्हे दूसरे के इच्छानुसार करना पड़े उससे जहाँ तक तुमसे हो सके, बचो। जो काम करने में तुम्हें श्रानन्द मिलता हो, उसी को करो। इसके प्रतिकूल काम से बची।" यह प्रादर्श सार्वभौमिक है; कला ग्रीर उद्योग के क्षेत्र में भी यह उतना ही लागू होता है जितना राजनीति के बारे में । इसी प्रकार रूजवेल्ट ने ग्राधनिक प्रजातन्त्र का ध्येय 'चार स्वतन्त्रताग्रों' को बतलाया है, ग्रथीत् भाषण की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, सभाव से मुक्ति तथा भय से स्वतन्त्रता । इन चारों में से प्रथम दो स्वतन्त्रताओं के लिए तो भारत के लम्बे इतिहास में कभी कोई खतरा नहीं पैदा हुआ। हाँ, हाल में विदेशी शासन में अलबता उन्हें खतरा हुआ था। जहाँ तक अभाव से मुनित का प्रश्न है, हमारे प्राचीनतम स्मृतिकारों में से एक, आपस्तम्ब ने राजा के वायित्वों में यह भी रखा है कि उसके राज्य में कोई प्रजाजन अभाव-ग्रस्त हो कर-श्वधा, रोग, शीतातप श्रांदि के पीड़न से-- न मरने पावे, चाहे अपने अभाव के कारण, चाहे और किसी के उत्पीड़न से। इस प्रकार राजा से यह आशा की

जाती थी कि वह दीनों, रोगियों भ्रौर पीड़ितों का संरक्षक बने । मनु ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि सागाजिक सुरक्षा के हिल में व्यापारिक तथा श्रीमक वर्गी को यथेष्ट वेतन पर पूर्ण रूप से कार्य-संलग्न रखना चाहिए ।

यहाँ उन बातों के दूहराने की ग्रावश्यकता नहीं है जो प्राचीन काल के भारतीय प्रजातन्त्र राज्यों तथा प्राचीन भारतीय शासन के ग्रन्य रूपों में पाये जाने वाले प्रजातन्त्रीय तत्त्वों से सम्बन्ध रखती है। इसके लिए विभिन्न कालों में भारतीय राजनीति पर जो बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये वे काफ़ी हैं। किन्तु वयस्क मताधिकार की दृष्टि से इस बात पर जोर देने की ग्रावश्यकता है कि न केवल भारत में बल्कि चीन, जावा ग्रादि पड़ोसी देशों में ग्राम-सभा का सदैव महत्त्वपर्ण स्थान रहा। चीन में ग्राम-पदाधिकारी खुले चुनाव द्वारा निर्वाचित होते थे। कार्यकाल समाप्त होने पर पदाधिकारी स्वयं अपने उत्तराधिकारियों के नाम प्रस्तावित करते थे। किन्तू ये स्वीकार्य न होने पर नये नाम सामने रक्खे जाते थे। जिसका नाम सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता था, उसे पद ग्रहण करने से इन्कार करने की स्वतन्त्रता नही रहती थी। यह उद्देश्य सदैव सामने रखा जाता था कि ग्रधिक से ग्रधिक लोगों की सहमति प्राप्त की जाय। जावा में गाँव के मुखिया के चुनाव में वे सब लोग मत दे सकते थे जो गाँव में भूगि रखते थे। यदि किसी स्त्री का भूमि पर ग्रधिकार होता था तो वह भी चुनाव में भाग ले सकती थी । मत देने के लिए अलग-अलग उम्मीद-वारों के मलग-मलग रंगीन बक्स रहते थे। मनकाश लेने वाला मिलया निर्वाचन से पहले सभा को उचित चुनाव के महत्त्व पर भाषण देता था। उम्मीदवारों को नहीं बोलने दिया जाता था। मत-प्रदान बाँस की शलाकाओं द्वारा होता था। मतदाता ग्रपनी पसन्द के उम्मीदवार के लिए नियत रंग वाले बक्स में उसे डाल देते थे। भारत में ग्राम-संस्थाएँ दक्षिण भारत के चोल सम्राटों के शासन-काल में अपने विकास के चरग बिन्दू तक पहुँच गयी थीं। उत्तरमेरुर के जैसे उन्नत विधान के विवेचन से ज्ञात होता है कि व्यवस्थापिका की विभिन्न कार्यकारिणी समितियों के वार्षिक चुनाव में विभिन्न अवस्थाओं में ये उपाय काम में लाये जाते थे: निर्धारित योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों की छाँट, 'चिट्ठी' डाल कर चुनाव, ग्रौर ग्राम चुनाव। हमारा यह ग्राग्रह नहीं कि इनमें से कोई तरीक़ा हमें ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए; किन्तू निक्चय ही सब मिला कर ये तरीक़े हमें शासन के कामों में जन-साधारणकी इच्छा का सहयोग प्राप्त करने का उपाय बता सकते हैं--स्थानीय कार्यों के लिए प्राथमिक प्रजातन्त्रों के रूप में; ग्रीर ग्रधिक व्यापक उद्देश्यों के लिए ऐसे उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि निर्वाचन करके, जिनका जीवन-चरित्र और पूर्व-वत्त मतदाताओं का जाना हुआ है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक गाँव से यह कहा जा सकता है कि वह स्थानीय शासन के लिए अपने पदाधिकारियों का चनाव कर ले, जैसा कि जावा अथवा प्राचीन उत्तरमेहर में होता था। ये निर्वाचित ग्रधिकारी स्वयं, श्रथवा उसी प्रकार चुने गये प्रतिरिक्त व्यक्तियों के साथ, निर्वाचक-संडल बना सकते है ग्रीर संघ तथा ग्रंग राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए अपने यहाँ से प्रतिनिधि चन कर भेज सकते हैं। १०० अथवा ५० व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि लिया जाय, तो ऐसा निर्वाचक-मंडल बन सकता है जिसे सँभाला जा सके। साथ ही यह बड़ा लाभ भी होगा कि म्रारम्भिक निर्वाचन उम्मीदवार की योग्यता और चरित्र के स्थानिक ज्ञान पर म्राधारित होगा। यदि हम अपने आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना समचित रूप से बनावें तो ग्राम-समिति तथा पदाधिकारियों के सामने, करने के लिए, बहुत-सा काम होगा। प्राचीन काल की तरह वे भूमि श्रीर सिंचाई के अधिकारों श्रीर कृषि-कार्यों का नियमन करने, बहुमुखी सहयोग-समितियों का संचालन करने, विद्यतशक्ति का वितरण करने, मजदूरी की परिस्थितियों का नियमन करने, सामाजिक बीमा योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा छोटे-मोटे भगड़ों का निपटारा करने में सहायता कर सकते हैं। वड़े-बड़े नगरों को सुविधाजनक हलकों (वार्डी) में विभक्त किया जा सकता है ग्रीर ये वार्ड भी उसी ढंग पर काम कर सकते हैं। विदेशी ग्रादशों का कोरा ग्रनुकरण न करके, इन साधनों के द्वारा हम अपने प्रजातन्त्र को कहीं अधिक वास्तविक और उत्तरदायी बना सकते हैं। उन विदेशी ढाँचीं की नक्कल हमारे लिए व्यर्थ है जो न केवल हमारे देश की परिस्थित के लिए उपयुक्त नहीं हैं बल्कि स्वयं ग्रपने श्रपने देशों में भी तिरस्कृत हो रहे हैं। ऊपर प्रस्तावित योजना में एक बड़ा लाभ यह भी है कि वह हमारे देशी आदशों और परम्प-राम्रों के सर्वथा श्रनुकुल है। क्या ऐसी किसी योजना पर विचार करने का समय निकल गया है?

J 2

# भारतीय समाज-व्यवस्था के नैतिक आधार

### लक्ष्मण शास्त्री जोशी

भारतीय समाज-व्यवस्था की नैतिक नीव बहुत तेजी से टूटती जा रही है। एक शती पूर्व से विघटन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका हानिप्रद परिणाम हमारे समय मे प्रधिकाधिक स्पष्ट हो रहा है। ब्रितानियों की लायी हुई शौद्योगिक सभ्यता के प्रभाव से यहाँ की पुरानी व्यवस्था विघटित होने लगी जिसमे सामाजिक ग्राचार नैतिक मान्यता से निर्धारित होता था। ग्राज वह व्यवस्था पूरी तरह विकीरण की ग्रवस्था तक पहुँच चुकी है ग्रोर सभय के परिवर्तन को न देखकर पुरानी नैतिक भावना को पुनः जगाने की कोई भी चेष्टा विफल होगी।

हमारे सामाजिक जीवन का पुराना ग्राधार नैतिक रहा, इसका कारण यह है कि हम प्रपने समाज को एक स्वतः सम्पूर्ण सामाजिक इकाई समफते थे जिसमे बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निपिद्ध था। ग्रपने समाज के नियमों को हम सहज ही ग्राचार के प्राकृतिक नियम भी मान लेते थे। ऐसा स्वकेन्द्रित समाज ग्रपने नियमों को निरी रुढियाँ या मानव-निर्मित मानवड़ नहीं मान पाता। उसकी विचार-परस्परा का ग्रारम्भ इस श्रद्धा से होता है कि समूचा विश्व कर्म के पारलौकिक नियम से ग्रथवा दैवी विधान से संचालित है; सामाजिक जीवन के नियम भी उसी विधान के ग्रंगमात्र है, ग्रतः रूढ या पारम्परिक ग्राचार के पीछे एक पारलौकिक ग्रथवा ग्रातिप्राकृतिक मान्यता है। हिन्दू तथा मुस्लिम समाज ग्रपनी ग्राचार-नीतियों को इसी प्रकार प्रकृत ग्रीर शाश्वत मानते रहें है। हिन्दू वर्णव्यवस्था या मुस्लिम ग्राचार का प्रमाण प्रलौकिक विधानों या पैगम्बर की ग्राज्ञा में पाया जाता रहा है। इससे रुढ़ियों को धार्मिक पावित्य ग्रौर महत्त्व मिल ग्रया ग्रौर उनकी जकड़ इस्पात-सी मजबूत हो गयी।

ऐसे युग में, जब विधान की प्रगति बिल्कुल मन्द थी और सिंदयों तक ज्ञान की सीमाएँ जरा भी प्रसारित नहीं होती थी, जब विश्व का ज्ञान उसी कल्पना-प्रधान ग्रौर मिथ्या रूप में विद्यमान था, यह स्वाभाविक था कि सामाजिक चेतना स्थितिशील ग्रौर जड़-प्राय हो। इसका परिणाम था मनुष्य का उसी समाज में विश्वास ग्रौर यह धारणा कि उसका भाग्य उसके ग्रपने हाथों में नहीं बल्कि परमात्मा के या कर्म के नियमों से संचालित होता है। मानव की विवेक-बुद्धि इस प्रकार केवल उन ईश्वरीय ग्राजाग्रों ग्रथवा बाह्य प्रभाणों का ही ग्रान्तिश्विकरण थी जिन्हें उसका मन जान लेता ग्रौर शारमात् करता था। शास्त्रीय विधान ग्रौर निपंघ ग्रौर तज्जन्य व्यवहार-नियम उसके मनोलोक को पूरी तरह शासित करते रहते। ऐसी पर-निर्भरता से बँधा हुग्रा नैतिक वृष्टिकोण स्वभावतः ऐहिक स्वातःत्र्य को माया ग्रौर ऐसी स्वतन्त्रता की इच्छा को पाप-मूल मानता ग्रौर मुक्ति तथा ग्रमरत्व के चरम लक्ष्यों की ग्रौर भुकता। यह सच है कि शरीर की एषणाएँ कभी-कभी मनुष्य को रूढ़ शास्त्रीय नियमों से स्थितित कर देतीं, परन्तु इसका परिणाम सदा ग्रमुताप या प्रायविचत्त होता; क्योंकि शरीर की एषणाएँ पाप का मूल मानी जाती थीं। क्योंकि प्राणि मात्र मरणधर्मा है, इसलिए ग्रमरत्वाकांक्षी मानव ने शरीर की एषणाएँ पाप का मूल मानी जाती थीं। क्योंकि प्राणि मात्र मरणधर्मा है, इसलिए ग्रमरत्व की खोज से स्फूर्ति पाकर, रूढ़ नियमों को त्याग कर उच्चतर नैतिक ग्राद्शों की साधना की; किन्तु उनका यह नियम-भंग ग्रपवाद रूप माना गया। ग्रौर उस युग की नैतिक चिन्ताधारा इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित रही कि न केवल रूढ़ व्यवहार के नियम बल्क ये उच्चतर नैतिक ग्रादर्श भी ग्रुलैकिक सत्ता से परिचालित हैं।

ऐसा समाज जनके शास्त्रसम्मत सदाचार की परिधि के बाहर रहतेवाले समाजों के मनुष्यों को सम्मान या बन्धु-भाव से नहीं देख सकता था, न उन्हें सहयोग का पात्र मान सकता था। कुछ प्रवासी व्यापारियों, विजेताओं या धार्मिक उपदेशकों को छोड़कर शेष समाज ऐसे व्यक्तियों को गैर या म्लेच्छ मानता था। हिन्दू तो उस हिन्दू तक को समाज-अष्ट मानते थे जो समुद्र-यात्रा पर जाता था या अपने देश से बाहर जाता था। मुस्लिमों को भी इसमें कोई ग्रनौचित्य नहीं दीखता था कि वे इस्लामेतर धर्मानुयायियों की केवल दास बनाने योग्य समर्भे। यद्यपि हिन्दुग्रों

श्रीर पृंसलमानों के ऊँचे धर्म-सिद्धान्तों में मानवी समानता का सिद्धान्त भी एक था, तथापि उनके प्रत्यक्ष श्राचारव्यवहार से उसका कोई सम्बन्ध न था। चार हजार वर्षों से 'हिन्दू' समाज-नीति मूलतः श्रेणीबद्ध रही हैं। हिन्दुश्रों
के परस्पर व्यवहार में भी इतने बन्धन ग्रीर विधि-निपेध हैं मानों प्रादेशिक या प्रान्तीय भेदभाव भी जाति-व्यवस्था
के समान ही महत्त्वपूर्ण हों। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मण भी एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खा सकते; विवाह-सम्बन्ध
तो दूर की बात है। हिन्दुश्रों का समस्त ग्राचार ऐसा है कि एक ही प्रदेश, प्रान्त या स्थान में भ्रातृत्व का विकास
नहीं हो पाता ग्रीर उलटे भेदभाव तथा संकीर्ण मनोवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रवश्य यह संकीर्णता विरोध या
शत्रुता नहीं है। हिन्दू परम्परा में इस भिन्नता की भावना को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है लेकिन दूसरों के प्रति द्वेष या
शत्रुता की भावना को उसने कभी प्रश्रय नहीं दिया।

हिन्दू श्राचारशास्त्र के दो हिस्से हैं, एक तो कर्मगत श्राचारशास्त्र श्रीर दूसरा ध्रान्तिक श्रेणीबद्ध सम्बन्धों में ऐसी श्रद्धा मानों वे प्राकृतिक नियम हों। ब्राह्मण ग्राद्यं ब्राह्मण बने ग्रीर क्षत्रिय ग्राद्यं क्षत्रिय, यह पहले प्रकार के ग्राचारशास्त्र का उदाहरण है। कर्मबाद ने इस कर्मगत ग्राचारशास्त्र को ग्राध्यात्मिक ग्राध्या दिया, श्रीर साथ ही उस ग्राचारशास्त्र की नींव पर रची गयी सामाजिक श्रेणीबद्धता को भी पुष्ट किया। हिन्दू समाज का इतिहास सिदयों तक इसी इस्पाती ढाँचे के ग्रन्दर ग्रावर्तन ग्रीर घुटन का इतिहास है। मुस्लिम ग्राक्रमण ग्रीर शासन ने इसे भक्षभोर ग्रवश्य दिया, परन्तु बहुत थोड़े समय के लिए ही; उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं ग्राया। हिन्दुग्रों ने मुसलमानों को पड़ोसी के रूप में तो ग्रहण किया; पर वर्णव्यवस्था की दिष्ट से उन्हें एक ग्रलग जाति माना। हिन्दुग्रों की यह पुरानी विशेषता है कि ग्रपने संगठन से बाहर के सभी समूहों से गैत्रीपूर्ण श्रहस्तक्षेप की नीति बरतते हुए भी वे उन्हें एक भिन्न जाति मानकर चलते हैं। वे कभी स्वयं ग्राक्तान्ता नहीं बने, पर ग्रपना जातीय दृष्टिकोण भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, दया ग्रपने ग्रान्तिरक सम्बन्धों में, ग्रीर क्या दूसरों के साथ। हिन्दू-चरित्र ही इस जातीय दृष्टिकोण ग्रीर वैदिक ग्रध्यात्म का संयुक्त परिणाम है। वैदिक ग्रध्यात्म जाति-संकीर्णता के श्रत्याचार से पीड़ित ग्रात्मा को मुक्ति का ग्राश्वासन देकर ग्राचार की कड़ाई को कुछ कम करता है। बन्धनों से जड़ बनाने वाली समाज-व्यवस्था के पाश से मुक्ति के उद्योग में लगे मानवी पुराणों की ग्राशा ही तो वेदान्त है।

शासकों के नाते ब्रितानियों ने देश में जिस श्राधुनिक श्रौशोगिक सभ्यता वा प्रचार किया, उसने एक विशेष प्रदेश तक सीमित इस पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया। पारम्परिक जीवन का सन्तुलन बिगड़ गया; उसकी लय टूट गयी। इसका परिणाम हुम्रा व्यक्तियों की रूढ़ नैतिक भावना की विकृति। नयी क़ानूनी व्यवस्था ने पुराने नियमों को कुछ सुधारा श्रवस्य; परन्तु रूढ़ जीवन को भक्कभोरने वाला मुख्य तस्व तो था पास्चात्य सभ्यता का गतिशील स्वरूप, क्योंकि रूढ़ व्यवस्था का स्वभाव भूलतः स्थितिशील था। श्राधुनिक यन्त्रोशोग ने आधिक जीवन को विश्वंखल कर दिया, दस्तकारियों और कला-शिल्पों का नाश होने लगा। स्वतन्त्रता का विचार उस समाज-व्यवस्था में उदित होता है जिसमें व्यक्ति श्रीर समूह के सम्बन्ध स्थितिशील न रहकर निरन्तर वदलते रहते हैं। ऐसे समाज में विज्ञान सदा विकसित होता रहता है, विश्व का चित्र बदलता हुम्रा श्रिष्काधिक स्पष्ट श्रीर सार्थक वनता जाता है। प्राचीन व्यवस्था का स्थान इसी प्रकार की सभ्यता ने लिया; परम सत्य होने का दावा करने वाले उसके जड़ वैज्ञानिक ज्ञान श्रीर दर्शन के स्थान पर ग्रपना श्रासन जमाया। इस प्रक्रिया का स्वामाविक परिणाम था परम सत्य की कल्पना में परिवर्तन; और इस प्रकार बढ़ते हुए बन्धनों ने ही भारतीय समाज की रूढ़ श्राचार-नीति-नियमावली को तोड़ दिया। परन्तु इससे कोई नयी नैतिक चेतना नहीं जागृत हुई। प्राचीन समाज-व्यवस्था तो टूटने लगी, परन्तु उसके स्थान पर कोई नयी स्वस्थार व्यवस्था यांन्या विश्वव्यापी दृष्टिकोण नहीं स्थापित हुगा। ग्रभी वही जीर्ण-जर्जर ढाँचा चला ग्रा रहा है। इस प्रकार एक नैतिक श्रून्य स्थापित हो गया है, जिसके कारण स्वतन्त्रता-प्राप्त के बाद से नैतिक श्रधःपतन की प्रक्रिया और भी श्रिष्क तेजी से बढ़ने लगी है।

ऐसा जान पड़ता था कि पुरानी सामाजिक-धार्मिक चेतना का स्थान राष्ट्रवाद ले रहा है। पर राष्ट्रवाद भी नयी मानवी सभ्यता का कोई स्वस्थ परिणाम नहीं है। पारम्परिक नैतिक चेतना या नियमाविलयों में तार्किक असंगतियाँ नहीं थीं। उनकी रचना मानव के ज्ञान, अनुभव और योग्यता के तत्कालीन विकास से संगत थी। इसीलिए वे रूढ़ियाँ सिवयों तक सामाजिक जीवन का निर्देशन करती रह सकीं। इसके प्रतिकृत राष्ट्रीय चेतना आधुनिक सभ्यता की

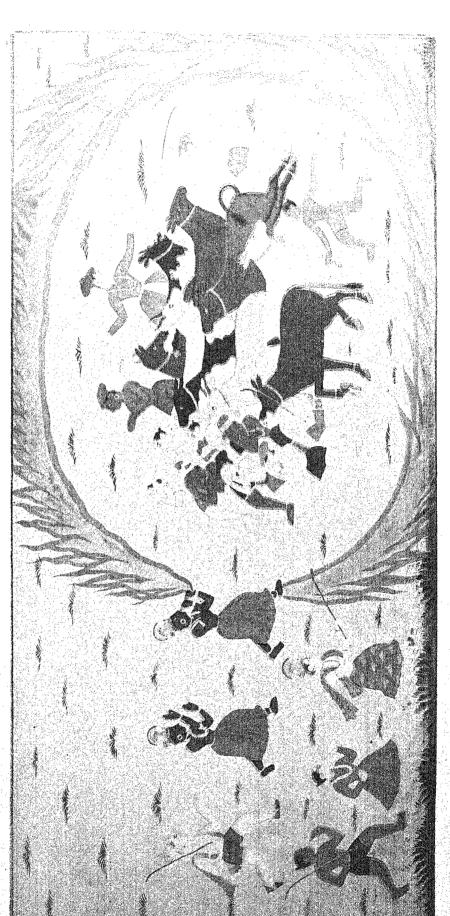

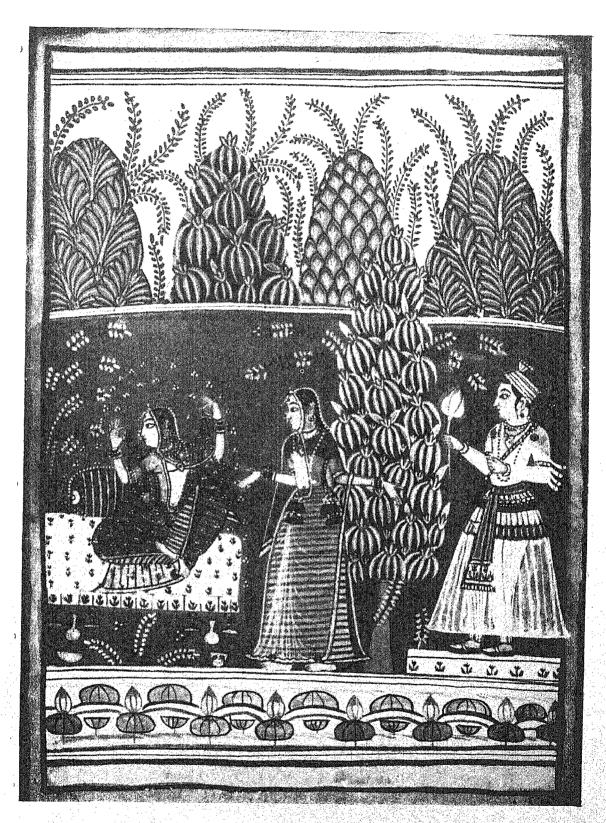







मोलिक प्रवृत्तियों ग्रीर ग्रादर्शों के विरुद्ध जाती है। इस विरोध के कारण राष्ट्रवाद कभी-कभी उत्पीउन ग्रोर विकृति की सीमा तक पहुंच जाता है। उसकी प्रान्तरिक प्रवृत्तियाँ परस्पर-विरोधी हे ग्रोर ऐसे मानसिक संघर्षों की जननी है जिनका हल नहीं किया जा सकता । साथ ही वे बाह्य परिस्थितियों से भी मेल नहीं रााती । परिणाम है मनोविक्रति । राप्टवाद भानसिक जीवन को दमन ग्रीर उत्तेजना के द्वारा नियमित करना चाहता है। इनमें पहला साधन एद सभ्यना भी है। दमन प्रोर उत्तेजना उन राष्ट्रवादी शासनों के प्रस्त्र वन जाते हैं जो प्रपने स्थायित्व के वारे में ग्राशकित है। इस प्रकार राप्टवाद विवेक प्रथवा नैतिक चेतना को विकसित करने में प्रक्षम है, क्योंकि सदसद्विवेक उस नैतिक भावना से सम्बद्ध है जो मनुष्य के व्यापक ज्ञान और विश्व के साथ मनुष्य के सम्बन्ध के बोध पर आधारित है। राष्ट्रवाद एक भुखड का, ग्रथवा वहाँ की राजसत्ता का उपासक होता है, ग्रोर 'मानवमात्र की एकता' के उस विचार से मेल नही खाला जिसकी अन्त प्रेरणा नैतिक होती है। राष्ट्रवाद वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा आर्थिक विचारों के निर्वाध ससार-व्यापी विनिमय के विरुद्ध है, क्योंकि इसी से तो राष्ट्र से परे मानव मात्र के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत ग्रोर पाट होती है। विश्वोत्पत्ति के विभिन्न धर्मशास्त्रीय सिद्धान्त स्रोर परिकल्पनाएँ नैनिक चेतना को जगाने स्रोर सार्यक बनाने मे श्रसमर्श सिद्ध हो रही है, क्यों कि सभी भावनात्रों के लिए विज्य का ज्ञान अधिकाधिक मात्रा में समान हो रहा है। राप्ट-भावना द्वारा स्थायित्व की कल्पना सिपेध-गूलक प्राचीन व्यवस्था की ही एक देन है । वह स्वतन्त्र व्यक्तियों के सचेतन ओर विवेकपूर्ण सहकार का विरोध करती है। उस प्राचीन सगठन में मानवों का स्थान गन्द चेतना वाले ऐसे यन्त्र-चालित प्राणियो का-सा था, जो अभ्यासवश प्रपने काम करते चले । राष्ट्रवाद किर से मनुष्यो को ऐसे ही यन्त्र-चालित निर्वृद्धि प्राणी बना देना चाहता है। यत. वह किसी नैतिक चेतना की चिरस्थायी नीन नहीं रस सकता।

सामाजिक पुर्निर्माण के नये सिद्धान्त, जैरो साम्यवाद या समाजवाद नेतिक प्रेरणाम्रो से प्रेरित होकर भी मूलत निर्नेतिक है, क्योंकि वे पूर्वनेश्चित्यवादी है म्रोर संस्थागत विचार-सर्राण से शासित है। उनका मत है कि नैतिक भावना सर्वथा सामाजिक परिस्थिति द्वारा नियन्त्रित है। वह उत्पादन व्यवस्था पर आधारित सागाजिक सम्बन्धों का एक प्रतिविम्ब मात्र है। इसके विपरीत प्राचीन विकसित धर्मों में तथा आधुनिक नीतिशास्त्र में भी इच्छा-रवातन्त्र्य एक बुनियादी सिद्धान्त के रूप में माना जाता है। अपने और अपनी परिस्थितियों के बारे में मनुष्य का ज्ञान उसकी स्वतन्त्र इच्छा को परिचालित करता है जिससे वह परिपक्व होकर नेतिक चेतना बन जाती है। इस प्रकार मानयी स्वातन्त्र्य ही नीति की नीव है। समाजवाद या साम्यवाद, राष्ट्रवाद की भाँति ही समूहवादी होने के कारण, नीतिशास्त्र को गौण स्थान देता है। वस्तुत. नीतिशास्त्र का स्वतन्त्र अस्तित्व उनके साथ निभ ही नहीं सकता।

कोई भी समूहवादी दर्शन श्राहिसा के सिद्धान्त को, जिसे सब विकिसत धर्म स्वीकार करते है, प्राथमिक महत्ता नहीं दे सकता। वह तो सामूहिकता को ही उच्चतर वास्तिविकता मानता है, ग्रीर फलतः व्यक्ति की स्थित एक प्राणी के ग्रन्दर एक जीव-कोश की सी हो जाती है। इसी कारण समूहवादी चेतना व्यक्ति की बिल ग्रासानी से दे सकती है। यह इतिहास का ग्रनुभव है कि जो भी समूहवादी बनकर चले वे श्रन्ततोगत्वा प्रपीड़क ग्राततायी बनकर रहे। वास्तव में मनुष्य ही सर्वोच्च नैतिक मान है। क्योंकि समूहवाद उसकी श्रवमानना करता है, इसलिए समूहवादी प्रवृत्ति के लोग भेडिये बन जाते है।

"तब जो रक्षक है, वही श्राततायी भक्षक कैसे बन जाता है ? ऐसा तब होता है, जब वह श्राकेंडिया के ज्यूस मन्दिर की कथा वाले आदमी-सा काम करता है।"

"कीन-सी कथा?"

"कथा है कि एक बार जो व्यक्ति दूसरी नर-बिलयों के रक्त के साथ मिले हुए नर-बिल के रक्त का स्वाद चख लेता है, वह निश्चय ही भेड़िया बनता है।"

न्तात्, 'प्रजातन्त्र'

इस प्रकार समूहवाद रूढ़ कट्टर धर्म के कठमुल्लेपन से बदतर मनोविकृति पैदा करके हमें एक नैतिक अराजकता की भ्रोर ले जाता है; क्योंकि मनुष्य की प्राथमिकता भ्रीर महत्ता को वह अस्वीकार करता है। व्यक्ति की दमन द्वारा सामाजिक पिंड के एक जीव-कोश में बदल देना ही समुहवाद का ध्येय है। समाजवाद या साम्यवाद जैसे सिद्धान्तवादों का प्रसार, विचार के विकास की दृष्टि से भले ही शुभ लक्षण हो, यह द्याशंका तो है ही कि नैतिक समस्या के समाधान में सहायक होने के बदले वे नैतिक जीवन में ग्राज जो ग्रराजकता है उसे ग्रौर भी विकट बना देंगे।

ग्राज की ग्रावश्यकता यह है कि हम एक ऐसे नये नीतिशास्त्र की नींव डालें जो समिष्ट, परमात्मा या ग्रन्य किसी भी ग्रितिलीकिक या दैवी सिद्धान्त की सहायता का प्रार्थी न हो। हम ऐसा नीतिशास्त्र चाहते हैं जो मनुष्य को स्वयं ग्रपना सामाजिक जीवन स्थापित कर सकने की ग्रपनी शिक्त में विश्वास करा सके। ग्रपने ग्राप को पूरी तरह से समाज ग्रथवा राष्ट्र में विलीन करना या मिटा देना चाहने वाला व्यवित एक नैतिक प्राणी के रूप में विकसित नहीं हो सकता। रूढ़ धर्म मानवता को विभाजित करके ग्रर्थशून्य सामाजिक रीति-रिवाजों में स्वयं ऐसे खो गये, कि ग्रव उन्हें इस योग्य नहीं बनाया जा सकता कि वे नैतिक जीवन के विकास में सहायक हों। फिर उनका शुद्ध रूप भी उनके ग्राविशीव के समय की वुराइयों ग्रौर सीमाग्रों से दूषित हो गया है। ग्रतः उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयत्न सफल भी हुग्रा तो भी ग्राधुनिक परिस्थितियों में मनुष्य की जो नैतिक ग्रावश्यकताएँ है उन्हें वे शायद ही पूरा कर सकेंगे।

नीतिशास्त्र मनुष्य के निश्चयात्मक ज्ञान पर ग्राधारित होना चाहिए। 'ग्रात्मानं विद्धि' उपनिषद् का प्राचीन सूत्र है जिसे मनुष्य ग्रीर प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से सम्बन्धित वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में ग्रीर भी ग्रथंपूर्ण बनाया जा सकता है। नृतत्त्वशास्त्र ने इस नैतिक तत्त्व को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के विकास की सम्भावनाएँ ग्रसीम हैं ग्रीर उसकी विधायक, सृजनात्मक प्रतिभा की सहज प्रवृत्ति शिव की ग्रोर है। इस ग्रपरिमेय मानवी रचनाशीलता का स्वभाव तभी स्पष्ट होगा जब मानवता ऐवय तक पहुँच जायगी। नियम-संचालित ग्रीर सुन्दर विश्व के बारे में ग्रपने ज्ञान की वृद्धि करके उसके द्वारा ग्रपनी परिस्थितियों को बदल कर ग्रपनी उन्नति ग्रीर प्रगति के श्रनुकूल बनाने का मानव का ग्रनवरत प्रयत्न उसकी रचनात्मकता की एक ग्रभित्यवित है। मनुष्य की ग्रसीम रचनाशीलता तब तक नहीं जानी जा सकती जब तक मनुष्य को ग्रन्तिम, स्वतःप्रमाण मूल्य न गान लिया जाय। ग्रतएव नया नीतिशास्त्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मानवता ही ग्रन्तिम ग्रीर सर्वोच्च मूल्य है। यह तभी स्वीकार किया जा सकता है जब यह भी समक्षा जाय कि मनुष्य ही ग्रवेला वह चिरन्तन तीर्थयात्री है जो तत्य की शाख्वत खोज में विश्व के सौन्दर्य के ग्रपरिमित रसास्वादन में निरत है, ग्रीर उसमें मानवता की दुर्बलताओं ग्रीर दोषों को दूर करने की ग्रीर प्रवृत्त ग्रमित स्मुजनशीलता भरी हुई है। मानवता की सर्वश्रेष्ठता का यह ज्ञान ही सन्तुलन रखने ग्रीर ग्रराजकता, ग्राधिक ग्रनेष्ठित्य तथा सामाजिक दुर्ववस्था में ग्रपना ग्रात्मविश्वास क्रायम रिलने में मानव का सहायक होगा।

स्वार्थ और परमार्थ के द्वैत पर आश्रित परम्परागत दृष्टिकोण, जो नैतिक प्रयृत्तियों का मूल स्वार्थ के विलयन को मानता था, आज आवश्यक नहीं है। आज मनुष्य अपनी गृजनशीलता के बढ़ते हुए अनुभव के द्वारा दूसरे मनुष्यों के प्रति प्रेम को पा सकता है। अपनी सन्तान के लिए भाता का प्रेम ऐसे ही अनुभव का परिणाम होता है। पारस्परिक नैतिकता ने इन्द्रियों को और देह को पाप-मूल माना, क्योंकि उनकी ऐहिक आवश्यकताएँ कई बार मनुष्य को अनैतिक आचरण की प्रेरणा देती हैं। परन्तु मानवी आवश्यकताओं को एक व्यापक दृष्टि से देखने पर शारीरिक और नैतिक जीवन का यह विरोध मिट जाता है, बिल्क भौतिक आवश्यकताओं को शस्वीकार करना जीवन की नींव को ही हटाने के बराबर होगा। आधिक समृद्धि, काभोपभोग, यश, सत्ता और अधिकार या अगाध पांडित्य सब अपने आप में मनुष्य को शाक्यत सुख या मागसिक शान्ति देने के लिए अपर्याप्त हैं। मानवी असन्तोष फिर भी बना रहता है। मानकी, फ़ायड और एडलर यह नहीं बतला सकते कि मनुष्य का उद्धेग किस प्रकार पूर्णत्या मिट सकता है। मनुष्य जब अपनी परिस्थितियों में अपनी सुप्त सम्भाव्य शिक्तयों के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र पाता है, और स्वयं अपने तथा विश्व के बारे में अपनी कृति से आनन्द मिलता है। दूसरी और इस संगति में जरा भी गड़बड़ होने से, मनुष्य दुःखी, चिन्ताकुल, असन्तुष्ट, या उत्तेजित हो जाता है, या फिर उसमें वैराग्य के मनीभाव जागते हैं। दूसरे शब्दों में स्वातन्त्य के साम्राज्य में वह सुखी रहता है और बन्धनों में वह दुखी हो जाता है। अतः मानवी-स्वतन्त्रता ही सर्वोच्च नैतिक मानदंड है।

मनुष्य की स्वतन्त्रता उसकी श्रपने प्रति जिम्मेवारी श्रीर कर्तव्य के ज्ञान के साथ-साथ बढ़ती है। जिस प्रकार

स्वास्थ्य, सगीत, कलाकृतियाँ, उत्तय पोप्टिक सोजन, स्वस्थ वच्चे उसके जीवन की प्रावश्यकताएं हैं, उसके लिए यह भी प्रावश्यक है कि वह ग्रोर उसके प्रतिवेशी मानव निना एक दूसरे का ग्रहित किये ग्रंपनी-अपनी हित-साणना करते रह । यह नितक प्रावश्यकता शरीर की वारानाशों से किसी तरह कम दुर्म ग्रोर प्रतिवार्य नहीं है । जिल प्रकार एक वद्धकोट्ठता से पीड़ित व्यक्ति श्रन से श्रविव श्रन्भव करता है, उनी प्रकार जो व्यक्ति श्रवने निकास के सार्थक ग्रन्थ से श्रविवार्य है वह नैतिवता की प्रावश्यकता नहीं श्रन्भव करता । जिस प्रकार सगीत के रसास्वादन के निए मनुष्य की प्राकृतिक दिनत्यों का संस्कार और विकास ग्रावश्यक होता है, उसी प्रकार नैतिक ग्रावश्य का महत्त्व समक्षने के लिए भी मनुष्य श्रन्तर्शन से उत्तम स्वास्थ्य का महत्त्व जानते हुए भी वैयवितक शरीर-स्वच्छता के नियमों की श्रवहेलना कर सकता है । उसी प्रकार वह नैतिक श्रावार का मूर्य जान सकता है, भले ही वह उसके नियमों के श्रन्तरार श्रावरण न करें । शिव भी सौन्दर्य की भाँनि स्वयमेव इस्ट है, ग्रपने श्राप में ईप्सित है ।

नैतिक नियम वस्तुतः उच्वतर जीवन-कला के नियम है। मनुष्य में ऐसी ध्वंसात्मक शिवतयाँ भी है, जो इभी कभी उसकी स्वामाविक नैतिक ग्रेरणा पर हावी हो। जाती है; और उनके कारण मनुष्य नैतिक जीवन में आनन्द प्राप्त करने से बचित रह जाता है। ऐसी स्थित में वह अपनी रचनात्मक कियाशीलता को भूल जाता है और प्रालस्य, वासना, लोभ, ईष्पां, आत्मवंचना और युयुत्सा का शिकार हो जाता है। मानव अपने जीवन की कला का कलाकार भी है और कला का उपकरण भी। इसी में उसका अपने प्रति उत्तरदायित्व स्पष्ट सूचित होता है। उसका अपने प्रति प्रेम, विश्व के प्रति उसके प्रेम का उद्भव है। नैतिकता और मुक्ति दोनों का स्रोत उसी के भीतर विद्यमान है; परमात्मा में या अन्य किसी लोक में नही। जीवन एक कला है, इराकी तीव्र और गहरी प्रनुभूति ही मनुष्य के अपने प्रति और मानवमात्र के प्रति श्रेम को विकसित और पुष्ट करती है। यह कलात्मक दृष्टिकोण किसी विकृति को पनपने नहीं देगा; स्वार्थपरता को सहन नहीं करेगा। तारामंडित आकाश का सौन्दर्य जिसमें उत्तात्त भावनाएँ जगाता है, वह धरती पर अपने पडोसी का कष्ट और भूख कैसे सह सकेगा? नैतिकता मानवी अस्तित्व का सौन्दर्य है। यह गानव-जीवन की लय और छन्द है।

मनुष्य के लिए प्रकाश या मुक्ति का सन्देश न पूर्व से आयेगा, न पिरचम से । उसका प्रतीत भी उसे बहुत प्रधिक नहीं सिखायेगा। उसे प्रकाश केवल अपने भीतर से ही मिल सकता है। उसका आत्मज्ञान ही उसमें सूजनशीलता जगा सकता है। उसे अभी एक उत्तम समाज और उत्तम जगत् का निर्माण करना है। हिन्दुओं का कर्मवाद और अन्य धर्मों के विकसित रूप भी स्वीकार करते हैं कि मानव अन्ततः व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। एकाकीपन के भय से मित्त में ही उसका कल्याण हो सकता है।

जुन १६४६



# भारत की आन्तर्जातिकता

## सुनीतिक्षमार चाटुज्यां

इसे सभी लोगों ने स्वीकार विया है कि भाँगोलिक दृष्टि से एक स्वतःपूर्ण क्षेत्र के रूप में भारत का स्थान भूमंडल में अहितीय है। दक्षिण में सागरावृत तथा उत्तर में पर्वत-शृंधला एवं मरभूमि से ग्राविष्टित होने के कारण यह प्रतिवेशी प्रदेनों से पृथक् है, श्रोर इसी पार्थक्य ने इसे स्वतःपूर्ण बना दिया है। भागत का प्रायद्वीपी भाग उन उत्तरी गैदानों का एक विस्तृत ग्रंश है, जो एशिया की प्रधान भूमि से श्रलग वेप्टन की भाँति है। इसकी स्थित दक्षिणी एशिया के केन्द्र में है। एक ग्रोर ईरान और ग्रयन के देश है, ग्रीर दूसरी ग्रोर वरमा, हिन्दचीन (कम्बोडिया तथा विएत्-नाम), मलाया तथा इंदोनिशिया के हीप। इसी प्रकार पुरानी दुनिया के दक्षिणार्छ (ग्रफ़ीका, ग्रास्ट्रेलिया तथा सागरीय प्रदेश के द्वीपी भागों) के भी केन्द्र में यही है। एशिया की समस्त प्रधान भूमि श्रपने सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसी में केन्द्रित होती-सी ज्ञात होती है, जो उत्तर ये एक प्रकार से इसकी पृष्ट-भूमिका बनाती है। भारत के दक्षिणी तट के स्नापक समुद्र का ग्रात इसी भृमि में होता है। इस दक्षिणी समुद्र का भारत के नाम पर आधारित नामकरण सर्पथा उपयुक्त ही है; क्योंकि, भारत इस सागरीय त्रिमुज का शीर्ष-विन्दु हे, जिसका ग्राधार कुमेक या दक्षिणी महासागर है, और जिसकी दो भुजाएँ है श्रिकीका तथा ग्रास्ट्रेलो-इंदोनेशिया के समुहांश।

एशिया, श्रफ्तीका तथा सागरीय प्रदेश, इन तीन महाद्वीपो के केन्द्र में स्थित होने के अतिरिक्त, भारत प्रकृतिप्रदत्त वस्तुयों से भी सम्पन्न है, जिसके कारण यह ग्रादि युग से भौतिक ग्रौर सांस्कृतिक उन्नति के लिए इच्छित महत्त्वपूर्ण सामग्रियों से एशिया, यूरोप, अफ़ीका तथा कुछ दिनो से सागरीय प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति
करता रहा है। इसकी कृषि तथा वनोत्पन्न वस्तुएँ, खनिज-पदार्थ, लोहे ग्रौर रुई से बनी चीजे, इंदोनेशिया के मराले ग्रौर
चीन का रेशम ग्रादि पड़ोसी देशों से ग्रायी सामग्रियाँ, विभिन्न देशों, विशेषतः पश्चिम के लिए खाद्य ग्रौर वस्त्र, लिलत ग्रौर
उपयोगी कला, तथा वैभव एवं व्यवसाय के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास की यह एक
महत्त्वपूर्ण वात है कि अनेक शिताब्दियों तक पड़ोसी पूर्वी देशों, तथा पश्चिमी ग्रौर भूमध्यसागरीय यूरोप के इतिहास की
गति-विधि, भारत के व्यापार-मार्ग के नियमन एवं भारतीय व्यापार पर ग्राधारित रही है जो पहले केवल स्थलीय पर
बाद में स्थलीय ग्रौर सागरीय दोनों था। भारत का यह ग्रान्तर्जातिक या ग्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व विश्व मे अप्रतिम है, ग्रोर
इसकी छाप यहाँ के इतिहास एवं संस्कृति पर भी पड़ी है।

इस प्रकार भारत की यह रवत.पूर्णता तथा उसका अन्तर्राप्ट्रीय स्थान दोनों ही उसकी भौगोलिक स्थित के ही कारण है। भौगोलिक स्थित एवं प्राकृतिक सम्पन्नता के अतिरिक्त अपने इतिहास एवं संस्कृति की मानवीयता के कारण भी यह एक याकर्षण का केन्द्र रहा है, जिसमें अनेक राष्ट्र और सभ्यताएँ खिच-खिच कर मिलती रही है। यहाँ आदि काल से ही सांस्कृतिक एवं जातीय आन्दोलन बाहर को प्रकाशित करते रहे है। प्राचीन समय से ही अपनी संस्कृति और भाषा के साथ विभिन्न जातियाँ आयों, बसीं, और पारस्परिक संमिश्रण तथा जलवायु के कारण परिचित्ति होकर लगभग एक हो गयों, जिसमें संस्कृति और विचारों ने जाति और भाषा की मौलिक विभिन्नता को मिला दिया। इस मिश्रित मृत्व के भारतीय मनुष्य ने ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में एक है। मानव के उत्थान तथा उसके मानसिक एवं आध्यात्मिक विकासार्थ, भारत में ही नहीं अपितु बाहर के लिए भी यह एक बड़ी जितत हुई। पुरानी दुनिया की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण जातियों ने इस अनोखे भारतीय मनुष्य के विकास में अपना हाथ बँटाया। इस प्रकार एशिया, यूरोप तथा सागरीय प्रदेश के अधिकांश भागों की मानवता का भारत की मानवता से कुछ न कुछ सम्बन्ध है। संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में पड़ोसी लोगों को भारतीयता की भेंट तथा उसके द्वारा की गयी दूरवर्ती लोगों की सेवा के कारण अतिरिवत सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिसे हम कभी-कभी अट्ट पाते हैं।

भारत की स्थिति, प्रकृति-प्रदत्त समृद्धि, तथा भारतीयो द्वारा किये गये कार्य, इन सभी का सम्मितित फल है भारत की स्नान्तर्जातिकता या ग्रन्तर्राष्ट्रीयता, जो इमकी सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण बस्तू है।

इस प्रन्तर्राष्ट्रीयता के प्राप्त्यर्थ किये गरे मानव-प्रयत्नो की रूपरेखा देने का प्रयास प्रग्नुत खेख में क्या जायगा।
यह मोच कर ग्राइनर्य होता है कि भारतभूगि में नराकार बनमानुष ने किसी मनुष्य का विकास नहीं हुआ। नृतत्त्ववेत्ताश्रो को इस राम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। भारत की कोई ब्रादिवासी जानि नहीं है। यहाँ के सभी निवासी
बाहर से (कुछ पूरव से, पर श्रधिकतर पश्चिम से) श्राये ग्रोर इसे ग्रगनी कर्म-भूमि बनाया। मनुष्य की विभिन्न जातियाँ
अपनी विभिन्न भाषाची ग्रौर पंस्कृतियों के साथ भिन्न-भिन्न कालों में ग्रायी ग्रोर यहाँ की स्थायी ग्रधिवासिनी वन गर्या।
उष प्रस्तर युग से, ग्रब तक सात भिन्न-भिन्न जातियों का नो जाखात्रों में ग्रोर कम से कम पाँच स्वतन्त्र भाषावर्गी का
अपनी सस्कृतियों के साथ भारत में पदार्पण हुग्रा।

इन सभी जातियों के ग्रागमन पर विस्तार के साथ विचार करना ग्रावश्यक नहीं है, पर ग्रधिक महत्त्वक्षानी वर्गों भ्रौर भारतीय संरकृति के विकास में उनके द्वारा किये गये कार्यों की ग्रोर सकेन कर देना इस संस्कृति के मूल श्रोर इसकी प्रकृति को समक्षने में सहायक होगा।

भारत में ग्राने वाली प्रथम जाित श्रफीका की निग्नो जाित भी जो ग्रफीका ग्रौर ईरान की तट-भूमि ने होती हुई भारत में ग्रायी। यें लोग खाद्योत्पादक-प्रवस्था में न होकर खाद्य-राग्रहावस्था में थे, श्रोर इनकी संस्कृति वहत ही श्रारम्भिक ग्रौर पिछ है हुई थी। भारत की प्रधान भूमि पर ग्रब या तो में लोग समाप्त हो गये हैं या बाद की ग्राने वाली जाितयों में मिल गये हैं, श्रौर इनकी भाषा का भी ग्रवशेष नहीं हैं। केवल श्रंडमन में कुछ सी निग्रो-वर्गी हैं जो उन्हीं की सन्तान है ग्रौर जो येन केन प्रकारेण सम्भवतः दक्षिणी वरमा के रास्ते से वहाँ चले गये थे। भारतीय सभ्यता के निर्माण गें इन लोगों का वहुत ही कम हाथ रहा है। सत्य तो यह है कि ग्रपने को इस योग्य बनाने का इन्हें ग्रवसर ही नहीं मिला।

निग्रो-वर्गीय मानवों के ग्रागमन के परचात सीरिया भीर फलस्तीन से प्रोटो-ग्रास्ट्रेलायड लोग ग्राये, जो भमध्य-सागरीय जाति की एक प्रत्यन्त प्राचीन शाखा के थे। ये लोग काले, लम्बे सिर वाले, चपटी नाक ग्रीर मध्यम ऊँचाई के थे। भारत में इनकी भाषा प्रोटो-म्रास्ट्रिक भाषा में परिवर्तित हो गयी। यही भाषा भारत की कोल या मुंडा भाषाम्रों (जैमे संथाली, मडारी, हो, कोर्क्, सबर गदबा ग्रादि), और ग्रासाम, बर्मा तथा हिन्द-चीन की मोन-ख्मेर भाषाओं (ग्रासाम की खिसया, बर्मा की मोन या तलेंग, पलोजंग और वा, और हिन्द-चीन की कम्बोडियन या ख्मेर और म्टींग बहनर इत्यादि). जायी, नीकोबारी तथा द्वीपमय अंचलों की इंदोनेशियन (मलय इत्यादि), मेलानेशियन और पालीनेशियन भाषाओं की जननी है । प्रोटो-ग्रास्ट्रेलायड (या भारतस्थित विकसित रूप पर विशिष्टतः जोर देने के लिए 'ग्राग्नेय') लोग पुरे भारत मे फैल गये । देश की जनता का ग्राधार उन्हीं से बना है। यह बात निम्न श्रेणी के लोगों में बहुत ही स्पष्ट है। उत्तरी भारत की नदियों के मैदानों में विशेष रूप से इनकी संख्या श्रधिक थी। भारत की कृषि-विषयक ग्रीर ग्रामीण संस्कृति मलतः इन्ही भ्राग्नेय लोगों पर म्राधारित है। घान तथा कुछ ग्रन्य प्रन्नों की खेती, रुई मौर उसके द्वारा कपड़े की बुनाई, कुछ जानवरों (मुर्गी स्रोर सम्भवतः हाथी भी) को पालत बनाना स्रादि इनकी ही देन है। यहाँ इनकी पौराणिक गाथाओं श्रीर परम्पराश्रों के भंडार, तथा मनुष्य, स्थल जगत, सक्ष्म जगत एवं भावी जीवन विषयक इनकी धारणाश्रों की कुछ परिवर्तित होना पड़ा, ग्रीर इस परिवर्तित रूप ने मिश्रित हिन्दू या ब्राह्मण्य धर्म, दर्शन, ग्रध्यात्म, ग्रीर संस्कृति, के--जो उत्तरी भारत में सहस्र वर्ष ई० पू० के पश्चात् आग्नेय, ब्राविड़, आर्य और भारतीय मंगोल लोगों के सामंजस्य से विकास पाते रहे-एजन और विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण उपकरणों को उपस्थित किया। ये आर्थों के पूर्व श्राने वाले श्रानेय लोग ग्रार्थ प्राक्रमणकारियो की भाषा स्वीकार कर, श्रीर द्राविड लोगों से, जो सम्भवतः इनके परचात् भारत ग्राये, पारि-वारिक सम्बन्ध एवं संस्कृति में मिल कर नवीन हिन्दू जनता में लप गये। उन श्राग्नेय लोगों ने, जो पूर्वी श्रीर मध्य भारत की पहाड़ियों ग्रीर जंगलों में रहते थे, या जो ब्राविड़ों ग्रीर प्रार्यों के ग्राकर मैदानों के स्वामी बन जाने के पश्चात् वहाँ भाग कर गये थे, प्रपनी प्राचीन संस्कृति के कुछ ग्रंशों को तथा भ्रपनी भाषा को सुरक्षित रखा है; पर देश के एक बढ़े भाग में, और निशेषतः उत्तरी भारत में हिन्दू जाति को बनाने वाले अनेक उपकरणों में से ये लोग भी एक उपकरण हो गये।

प्रोटो-स्मास्ट्रेलायड या श्राग्नेय लोगों के पश्चात् द्राविङ लोगों का स्नागमन हुआ। ये लोग भी पश्चिम से आये। जिस भूमध्य-सागरीय जाति की एक अत्यन्त प्राचीन ज्ञासा प्रोटो-स्नास्ट्रेलायड रूप में भारत सायी थी, उसी

की बाद की वर्द शासात्रों के ये द्राविड भी थे। इस प्रकार ये लोग ग्रीस ग्रीर एकिया-माइनर के पूर्व-हेलेनिक लोगो के भी परिवार के थे। ये लोग अपने मुल निवास-स्थान से ही बहुत विद्रसित सभ्यता अपने साथ ताये जो प्रानियों की भॉिंत निरी गामीण नहीं थी। श्रात्वर्यनिकित कर देने वाली सभ्यता के स्रवशेष, जो दक्षिणी पजाय श्रोर सिन्य के हडप्पा ग्रोर मोहेन-जो-दड़ो स्थानो म मिले हैं, हमको दहुत ही विकारित रात्कृति,--जो नको नोर कथी-अभी एक से प्रविक मिजत के मनानो, राडको, भिम के भीतर की नालियों से परिपूर्ण, प्रोर नागरिफ थी,--का परिचय देते है। यह सभ्यना ३००० ई० पु० के भी पहले की है। ऐसा लोगो का विश्वास है कि पूर्वीय-सुपध्यक्षागरीय गाखा की द्राविड-साधी जाति ने भारत में इस सभ्यता को जन्म दिया । ये लोग नागरिक थे। यार्य जब १५०० ई० प० स्नाप्तमणकारी के रूप में ईरान से खाये. तो इन लोगों को 'दास' या 'दस्य' कहा । ब्राविष्ठ लोग दक्षिणी भारत तथा पश्चिमी भारत में बड़े-बड़े बगों में बसे थे । दिशाण में तेलग् कन्नड, तमिल और मलयाराम ग्रादि प्रधान प्राविट भाषाम्रो के ठोस क्षेत्र है, जिन्हे म्रार्य छिन-भिन्न नही वर सके थे। हाँ, केवल उत्तरी दकन के अविकसित गोड लोगों में इन भागाओं के क्षेत्र को मार्य भाषाओं ने जीर्ण-शीर्ण कर दिया; पर पश्चिमी भारत में, बल्चिस्तान के ब्राहुई-भाषी द्राविड लोगो को अपवाद स्वरूप छोड कर, आर्थ भाषात्रो की पर्ण विजय हुई। द्राविड लोगो ने पूर्वी बगाल तक गगा के भेदान पर ग्रुपिनार किया था। इसका पमाण यह है कि गगा की घाटी के सभी स्थानों में ब्राविट भाषा के नाम मिलते है, श्रोर हिन्दी, नगाली ब्रादि उत्तरी भारत की श्राविनक सार्य भाषायों की वनावट पर द्राविड-प्रभाव भी यथेष्ट है। भौतिक संस्कृति में द्राविड लोग प्रायों (जो उनके बाद पिरचम से भारत याये) की अपेधा अधिक आगे थे। उनके पास नियात नगर और गृह थे। उनकी गृह-निर्माण-पद्धति और कला भी पूर्णत अपनी थी। उनकी धार्मिक धारणाएँ तथा रीतिगाँ उत्तरकालीन हिन्दू धर्म में, जिसे 'पौराणिक हिन्दू धर्म' (यह वैदिक काल के विश्व प्रार्थ धर्म से, जो अनार्य प्रभावों से अधिक प्रभावित नहीं था, भिन्न था) कहते हैं, अधिकाशत स्रक्षित है। हिन्द्र धर्म की महत् दैवी शक्तियो, जैसे शिव स्रोर उमा, विष्णु स्रौर श्री की भूल स्रोर प्रधान प्रकृति सार्या की न होकर ब्राविडो की है। हिन्दू कर्मकाड की जल तथा पूष्प, पत्र, ग्रन्न ग्रादि भूमिज सामग्रियो द्वारा सम्पन्न होने वाली 'पूजा'-जो 'होम' या पशुवध ग्रोर ग्रश्नि मे पशुमास, घृत, यव के पुरोडाश, सोमरम ग्रादि जलाकर देवाराधना की रीति से भिन्न है---श्रीर यौगिक रहस्यवाद तथा योगाचार विषयक हिन्दू पारणा भी---वहूत सम्भव है----मूरात द्राविडो की हो। ग्रायोत्तर मिश्रित हिन्दू सस्कृति के कुछ सार तत्त्व भी द्राविटो की देन है।

इनके परनात् भारत में ग्राने वाले लोग प्रार्य है। ये तोग उन मौलिक इन्दो-यूरोपीय लोगो की एक शाखा है, जिनका ग्रादि स्थान ऊराल पर्वत के दक्षिण यूरेशिया के मैदान के सुखे पठा ने पर था। वहाँ उन्होंने ३००० ई० प० ग्रपनी ग्रर्देसभ्य संस्कृति ग्रीर भाषा का विकास कर लिया था। यहाँ इन लोगो ने भोतिक सभ्यता में ग्रधिक उन्नति नहीं की । इनकी सर्वोपरि देन यही थी कि इन्होंने ही सर्वप्रथम घोडे को पालतू बना कर मानव-कार्योपयोगी बनाया । इनके पास भेड और सूग्रर भी थे। सम्मी ग्रौर सुमेरी छादि दक्षिणी लोगो से इन लोगो ने गाय ग्रीर बकरी ली थी। इनकी भाषा उच्न कोटि की, ग्रभिव्यजना सुसंस्कृत मस्तिष्क की, तर्कसगत, उपयोगी ग्रौर कल्पनाशील थी। इनका सामाजिक जीवन बहुत ही विकसित था। विशिष्टित इनके गितृतिष्ठ समाज में स्त्रियों को दिये गये रथान द्वारा यह बात श्रौर स्पष्ट हो जाती है। २५०० ई० प्० के पच्चात् ये इन्दो-यूरोपीय लोग अपने मृल स्थान से दक्षिण ग्रौर पिंचम दिशा की ओर वर्गों मे जाने तगे । पश्चिम जाने वाली शाखा के लोग स्थानीय लोगो से मिल कर केरिटक, इटेलिक, जर्मेनिक, तथा बाल्टो-स्लान ब्रादि हो गये। यूनान में ये लोग हेलेन या ग्रीक हुए। हेलेन लोग १००० ई० पू० के लगभग यूनान के मूत निवासी ग्रगीयन तथा भारोपीय लोगों के मिश्रण से बने । भारोपीय परिवार का दूसरा दर्ग, जो भ्रन्य वर्गो के पूर्व मूलस्थान को छोड चुका था, तथा ग्रपने नवीन स्थान के लोगो से श्रपेक्षाकृत प्रधिक गिथित हुमा, कनीशियन कहलाया । दूसरी सहस्राब्दी ई० पू॰ के श्रारम्भ से एशिया माइनर के हित्ती लोगो के शासक ये ही कनीशियन हुए। श्रार्य या भारत-ईरानी लोग इन्दो-यूरोपीय लोगो की दूसरी शाखा के थे। तीसरी सहस्राब्दी ई० पू० के समाप्ति-काल से ये लोग पूर्वी एशिया माइनर तथा उत्तरी मेसोपोटामिया में भीरे-धीरे बमने लगे। ये लोग छोटे-छोटे वर्गों मे घोडो के व्यवसायी एवं यायावर साहसिकों के रूप में वहाँ आते थे, स्थानीय मामलों में भाग लेते थे और कुछ स्थानीय लोगो के शासक वनने में सफल हो जाते थे। इन अपर्वे ने, जो अपने विश्व रूप में लम्बे, गोरे, नील-चेत्र, हिरण्य-केन, तथा मीघी नाक और लम्बे सिर वाले थे, उन दूसरी जाति के लोगों को म्रात्मसात् कर लिया जिन्होंने संसर्ग के कारण इनकी भाषा सीख ली थी । ये दूसरी जाति के लोग

छोटे सिर वाले थे जिन्हे नृतत्त्ववेत्ता अत्पाइन की सज्ञा देते हैं। जो आर्य मेसोपोटामिया तथा एक्तिया-माइनर में स्थायी एप से रह गये, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें म्नात्मसात् कर तिया। पर उनकी कृष्ट शाप्ताएँ ईरान आर फिर भारत में चली आयी, और इस प्रकार ये लोग अपनी भाषा तथा स्वतन्त्र संस्कृति को सुरक्षित रख सके। ईरान से भारत में आकर बसने के उपरान्त भारत की पृथक् संग्कृति का आरम्भ हुआ।

भारत मे प्रायों का ग्रनायों से ससर्ग पहले तो शत्रुनात्मक था, पर जब ग्रायं यहा स्थायी रूप से बस गये तो पार-स्परिक प्रभाव ग्रीर सिमक्षण ग्रवश्यम्भावी था। ग्रायं भाषा समस्त उत्तर भारत में अफगानिस्तान से विहार तक ६०० ई० पू० तक फैल गयी। वर्त्तमान पूर्वीय पजाब तथा पिनसी सयुवत-प्रान्त मे १००० ई० पू० के पूर्व से धर्म, मस्कृति, एव जनता का सिमश्रण ग्रारम्भ हो गया था, श्रोर ग्राग्नेय, ब्राविड तथा ग्रायं लोग एक नवीन जाति—प्राचीन भारत के हिन्दू—तथा एक नवीन संस्कृति—प्राचीन ब्राह्मण्य या हिन्दू सस्कृति (ग्रपनी नवीन दो शाखाओं, बोद्ध श्रोर जैन, के साथ)—के निर्माणार्थ मिल रहे थे। इस नूतन जाति ग्रीर नवीन संस्कृति ने ग्रायों की भाषा को ग्रपनाया, जो ग्राग्नेय ग्रीर द्राविड बोलियो से पूर्णत. प्रभावित थी। सभी क्षेत्रों में इन तीन विभिन्न जातियों या 'भाषा-सस्कृति' वर्गों द्वारा प्रदत्त विरोधी तत्त्वो का सज्ञान सामजस्य हुग्रा। जब इस प्रकार का मिश्रण पोषित हो रहा था तो निरी जातीयता के लिए स्थान की कोई सम्भावना न थी, ग्रीर न ग्रपनी जाति के सम्बन्ध में व्यर्थ दर्प की या उसे ऐतिहासिक जेतना के द्वारा स्थायी रखने की। इमी कारण इस प्राचीन इतिहास का, विशेषत उस समय के जब सम्कृति का निर्माण हो रहा था, हमारे लिए विशेष उपयोग नहीं है।

जब आग्नेय, द्राविड और आयं लोगो का यह एकीकरण हो रहा था, मगोल नामक एक दूसरी जाति उत्तर-पूर्व से भारत में आयी। इनकी भाषा चीन-तिब्बत परिवार की थी। आर्य लोगो ने इनको 'किरात' (इसी प्रकार आर्य लोग आरिट्रक या आग्नेय लोगो को 'निषाद' और बाद में भिरल तथा कोल और द्राविड लोगो को पहले 'दास' था 'दस्यु' और बाद में द्राविड कहने थे।) की सज्ञा से विभूषित किया था। ये लोग उस बृहत् 'भाषा-सस्कृति' की शापाएँ थे, जिसके अन्तर्गत चीनी, स्यामी, बर्मी तथा तिब्बती है। ये आसाम और बंगाल के रास्ते पूरव से भारत में घुसे और १००० ई० पृ० तक आसाम और बिहार के प्रतिरिक्त हिमालय के दक्षिणी ढालो तक व्यवस्थित ढग से वस चुके थे। इन्होने मिश्रित हिन्दू या ब्राह्मण्य (निषाद-ब्राविड-आर्य) धर्म और सस्कृति को स्वीकार करके भारतीय सभ्यता के अचल का स्पर्श किया; साथ ही उसे नेपाल, बंगाल, और आसाम में प्रभावित भी किया, पर यह प्रभाव अधिक भीतर तक नहीं जा भका। कुछ लोगो का विश्वास है कि वर्त्तमान नेपाल, उत्तरी बिहार, उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल एव आसाम के अधिक लोगों की भाँति स्वयं वृद्ध भी मिश्रित 'किरात' या इन्दो-गगोल रक्त के थे।

भारत जैसी मिश्रित संस्कृति, जिसमें इतने विरोधी सिद्धान्तों को स्थान मिला, ग्रंपने ग्रारम्भ से ही बहुत सहनशील प्रकृति की थी। इतना ही नहीं, इस संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सिद्धान्तों को स्वीकार करने में, (विशेषतः ग्रंप्यात्म के सम्बन्ध में) यह बहुत ही तर्कपूणें रही है। दूसरें की स्थिति या उसके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में समादर की भावना एक भारतीय के लिए बहुत ही स्थाभाविक है। भारतीय मस्तिष्क के प्रतीक भारतीय साहित्य के ग्रंपित्तत भारतीय सस्कृति ने ग्रंपिती प्रांजल ग्रंपित्यंजना के रूप में महत् दर्जन ग्रीर महती कला को ग्रंपिताया, ग्रीर इन सभी में भारतेतर मानवता के लिए भी सन्देश है। भारत ने उदासीन भाव से ग्राक्षमणकारियों का स्वागत किया, ग्रीर उन्हें जो कुछ देना था भारत ने लिया, ग्रीर उनमें से बहुतों को तो भारत ग्रात्मसात् करने में भी सफल हुग्रा। उसने बाह्य जगत् को भी, केवल कला, विद्या, ग्रीर विज्ञान ही नहीं ग्रंपितु ग्रध्यात्म का बहुम्ल्य उपहार, ग्रंपित प्रकृति, सामाजिक दर्शन, मानवता के कट्टों का हल, जीवन के पीछे छिपे शाश्वत सत्य की ग्राप्ति ग्रांदि ग्रंपित सर्वोत्त में मानवता की सेवा की, श्रीर ग्रंप सिद्धान्तों ने एक ऐसे पथ का निर्माण किया, जिस पर चल कर भारत ने ग्रंतीत में मानवता की सेवा की, श्रीर ग्रंप भी कर रहा है। भारत ने इस्लाम के रहस्थवादी दर्शन एवं सूफी मत को कुछ तत्त्व दिये; श्रीर जब ये तत्त्व पश्चिम की इस्लामी भूमि में विशिष्ट रूप धारण कर चुके तो फिर पुनः लिये भी। इसके पास जो भी विज्ञान या सायंस था, विशेषतः गणित, रसायनशास्त्र तथा चिकित्साशास्त्र में, इसने पश्चिम को दिया; श्रीर ग्रंब इस क्षेत्र में भी मानवता की साधारण पैतिक सम्पत्ति को धनवती बनाना चाहता है।

एक भारतीय, जो अपने सांस्कृतिक मूल से अवगत है, और जातीय शाखाओं को जानता है, सांध ही स्वभाव और

दुष्टिकोण की दृष्टि से पूर्णतः याध्निक है, प्रवश्य ही अपने को विश्व की सब से प्रधान ग्रान्तर्जातिक या अन्तर्राष्ट्रीय जाति का सदस्य ग्रनुभव करेगा । इस प्रकार हम भारतीयों के लिए, हमारी वर्तमान ग्रार्य भाषाएँ — जैसे हिन्दी ग्रौर बंगाली, मराठी और पंजाबी ग्रादि, ग्रीर विशेषतः संस्कृत-युरोप ग्रीर ग्रमरीका के साथ हमारा महत्तम आध्यात्मिक भीर मानसिक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। जाति के विचार मे इन्दो-यूरोपीय या आर्य के रूप में हम यूरोप और भारत के सभी लोगों के सगीप नहीं या सकते, पर प्रार्थ-भाषा-भाषी के रूप में हमारा अंग्रेज, जर्मन, स्केन्डेनेवियन, फ़ोंच, इटा-लियन, स्पेनी, पूर्तगाली, रूसी प्रीर प्रन्य स्लाब, लेट, लियुग्रानी, ग्रल्बानी, ग्रीक तथा ग्रामेंनी लोगों से विशिष्ट ग्रीर निकटतम राम्बन्ध है। हमारी जातीय रचना में श्राग्नेय संस्कृति तथा भारतीय श्राग्नेय भाषा, ये दोनों वरमा, रयाम, दक्षिणी चीन. हिन्द-चीन, मलाया, इन्दोनेशिया भ्रौर यहाँ तक कि दूरवर्त्ती मेलानेशिया भ्रौर पालीनेशिया के मूल निवासियों से हमें सम्वन्धित कर देते है। किरात या इन्दोमंगील संस्कृति-मिश्रित या शृद्ध, पूर्ण आत्मसात् या उत्तरी ग्रौर पर्वी भारत में ग्रात्मसात होने के पथ पर-चीनी, स्यामी, बरमी, तिब्बती (ग्रौर सम्भवतः ऊराल-ग्रल्टाइक) लोगों को यदि हमारे निकट सम्बन्धी नहीं तो दूर के सम्बन्धी समभने को बाध्य करने हैं। उत्तरी और दक्षिणी भारत की हमारी जनता के मुल मे द्राविड संस्कृति, पूर्वी भूमध्य-सागरीय, एशिया माइनर श्रोर ईरान के बहुत ही सभ्य तोगीं से हमारे निकट सम्बन्ध की सचना देती है। हमारी संस्कृति में विस्तवाली ग्रार्य उपादान ईरान ग्रीर ग्रफगानिस्तान (या ग्रायिना) के लोगों के मिस्तिष्क में हमारे प्रति भ्रातृत्व और सामीप्य की एक नवीन भावना उसी प्रकार जागृत कर रहे हैं, जिस प्रकार एक सभ्य यरोपीय ऋग्वेद की भाषा के प्रति, उसे ग्रीक, लैटिन, गाथिक, प्राचीन ग्रायरिश, प्राचीन स्लाध तथा प्राचीन त्यामेंनी की वड़ी बहिन समभ कर प्रपनी श्रद्धांजिल ग्रपित करता है। भारतीय इस्लाम अपने वारह शताव्दिशों के भारत में वने इतिहास एवं अनेक साधको और दार्शनिकों तथा हिन्दू-विचार के मंसर्ग के कारण पूर्णतः हमारा है, और साथ ही यह शपने मल सिद्धान्तों एवं कर्मकांडों में बाहा इन्लामी....जगत से वँधा है, विशिष्टतः श्ररव से जहाँ..... इस्लाम ग्रोर राष्ट्रीय संस्कृति यथार्थतः एक है। तुर्कों के साथ, जो भारत के बड़े शासकों तथा इतिहास के श्रेष्ठ लोगों में से एक है (अकवर अंशत: तुर्की रक्त का था) हमारा दीर्घकालीन सम्बन्ध तुरानी जगत के सम्बन्ध में हमारे हृदय में मैत्री-भाव उत्पन्न करता है। हमारा बाद्ध धर्म, हमारे और तिब्बत, चीन, कोरिया, विएत्-नाम, कम्बोडिया, स्याम तथा बरमा श्रीर सिंहल के बीच एक श्रतिरिक्त सम्बन्ध स्थापित करता है। श्राह्मण श्रीर बोद्ध विचार, तथा इंदोनेशिया एवं हिन्द-चीन की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हमारी संस्कृत भाषा इन दोनों देशों से दर्शन, संस्कृति तथा विचारधारा की एकता के द्वारा ऐतिहासिक संपर्क प्रकट करते हैं।

१६वीं सदी के ग्रारम्भ से, जब से हम सर्वप्रथम इतिहास में ग्रपने किये गये कार्यों एवं भारतेतर मानवता की ग्रतीत में की गयी सेवाग्रों से पुनः परिचित हुए हैं, हमारे नेताग्रों ने इस महान् सत्य—ग्रतीत, वर्तमान ग्रौर भविष्य में भारत की ग्रन्तर्राष्ट्रीयता—का ग्रनुभव किया है। राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, केशवचन्द्र सेन, गान्धी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रत्येक ने धर्म या दर्शन, राजनीति या साहित्य, सहनतीचता की भावना या ईश्वर को मनुष्य-प्राप्य बनाने का प्रयास, ग्रुपने-ग्रुपने विशिष्ट मार्ग या मार्गों से इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। भारत के श्रेष्ठतम मस्तिष्क इसी ग्राधार —भारत की ग्रान्तर्जातिकता या ग्रन्तर्राष्ट्रीयता एवं भारत का ग्रांखल मानवता के लिए संदेश—पर कार्य कर रहे हैं। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन् जैसे हमारे ग्रन्थित वार्शनिक यह संदेश फिर एक बार पश्चिम को दे रहे हैं। इस संबंध में पश्चिमी लोगों की स्वीकृति के पर्याप्त प्रमाण मित रहे हैं कि राष्ट्रों की ग्राध्यात्मिक एकता के संबंध में भारत की ग्रावाज ग्रनुपम रही है। स्वयं भारत में इस विश्वबन्धत्व एवं ग्रान्तर्जातिकता की भावना की प्राप्त के भाव, जो भारतीय संस्कृति के ग्राधार हैं, सौभाग्य से भारत ग्रौर बाहर दोनों ही के लिए ग्रंपने राष्ट्रमनीषी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनुप्राणित कर रहे हैं।

मार्च १६४६



फलक ११

# हिन्दूधर्भ : स्थितिशील ढाँचा, या गतिशील शक्ति ?

#### श्र० स० यलतेकर

यह प्रसिद्ध है कि हिन्दूधर्ग की प्राचीनता सुदूर भूतकाल के पीछे तक चली गयी है, इसलिए युगयुगानुकम से प्राप्त इसकी बृहता ने अनेक विचारों एवं धारणाओं को जन्म दिया है। भारतीय पुराणपन्थी सम्प्रदाय की धारणा है कि इसका सतत एवं सदेव विग्रमान अस्तित्व, इसके सनातन अथवा जारवत होने के कारण है; अन्य सम्प्रदाय वालों का मत है कि हिन्दूधर्ग ने शनेक सहस्राव्दियों के परिवर्तनों और कान्तियों को अपने में आत्मसात् करके ही अपने को जीवित रखा है। क्योंकि यह सबैव नचीन परिस्थितियों तथा विचारों के अनुकूल ही परिवर्तन करता रहा है। एक बार जब कि भारत रवतंत्र राष्ट्र की भाँति पुनः अवतीर्ण हुआ है, उस समय भागत में और विदेशों से इसकी चिरस्थायी सभ्यता की आदिश्वित का उचित ज्ञान प्राप्त करने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है। हम इस लेख के हेतु स्वीकृत प्रल्प स्थान में ही इस ही समरयाओं का परीक्षण करते हैं।

पुराणपन्थी दृष्टिकोण के अनुसार, हिन्दूशर्म सनातन है; किन्तु इस शब्द का यह अभिप्राय नहीं कि हिन्दू-संस्कृति परिवर्तनकीता नहीं है। यह गिथ्या धारणा है। यह तो केवल उसके शास्त्रत एवं चिररशायी गुण का महत्त्व ही प्रकट करता है। हिन्दूधर्म के धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक ढाँचे पर दृष्टिपात करने से इस याक्य का स्पष्टीकरण हो जायगा।

धर्म के क्षेत्र मे, प्रारम्भिक वैदिक स्तोत्र प्रकट करते है कि 'बहुदेवबाद' ही अवतारवाद की मध्य की सीढ़ी से होकर कदाचित् एकेश्वरवाद में सिक्षिहत हो गया था। ऋग्वेद मे हम पाते ही है कि धार्मिक सुधारक अग्नि, यम, मात-रिश्तन् इत्यादि की, जो केवल उसी परम सर्व शिक्तिमान सत्ता के नाम हैं, पूजा करते थे। किन्तु जैसे शताब्दियाँ व्यतित होती गयी, एकेश्वरवाद बढ़ती हुई धार्मिक चेतना की तुष्टि नहीं कर सका, परिणामस्वरूप शुद्धाद्वैत का विकास हुआ। अहा दैत है, केवल एक नहीं, जिसका प्रतिबिग्व व्यक्ति और जगत् दोनों में जिसकी चेतना का आभास मिलता है। तो भी हिन्दूधर्म, धर्म के क्षेत्र में विचारों के प्रकार में विश्वास नहीं करता; इसने उन सम्पूर्ण व्यक्तियों को भी पूर्ण रवतन्त्रता प्रदान की, जो शुद्ध बुद्धि से ईश्वर के प्रस्तित्व में विश्वास नहीं कर सकते थे। हिन्दूधर्म विश्व में कवावित् केवल एक ही धर्म होने का अद्वितीय चमत्कार उपस्थित करता है, जहाँ मतमतान्तर पुराणपंथी संकीण दृष्टिकोण के समान समभे जाते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धान्त में योग नहीं देते हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर को मान्यता नहीं देता है; पूर्वगीमांसा ने भी संदेहप्रद और सीमित मान्यता दी। तो भी दोनों संकृचित पुराणपंथियों के समान समभे जाते हैं।

धमं श्रौर दर्शन की यह सतत प्रवाहित धारा ग्रौर विकास बौद्धमत का भी एक विशेष गुण है। प्रारम्भ में बौद्ध-मत नास्तिक श्रौर श्रात्म-निपेधक रीति का व्यक्तिगत मोक्ष के लिए मार्ग प्रदर्शित करता था। तत्पश्चात् इसका विकास 'महायान' रीति की श्रोर हुआ, जिसने श्रात्म-निषेधक गौतम बुद्ध को 'बोधिकाय' के श्रवतार में परिवर्तित कर दिया। श्रात्मा ग्रजर-अमर है, इस सिद्धान्त को उन्होंने स्वीकार किया ग्रौर यह घोषणा की कि 'बोधिसत्व' मानवता की मोक्ष के हेत् पुनः पुनः जन्म धारण करते हैं।

हिन्दू दर्शन ने ११वी शताब्दी के पूर्व ही ग्रद्भुत जीवन-शिवत का प्रदर्शन किया; शंकर, रामानुज, मध्य, निम्बार्क निस्सन्देह केवल प्राचीन धर्मग्रन्थों पर ही टिप्पणी करते हुए प्रतीत हुए है; किन्तु वास्तव में प्रत्येक ने एक नवीन और पूर्ण दर्शन-रीति का प्रतिपादन किया है। तीन या चार शताब्दियों तक तो बाहरी परिस्थितियों के कारण विकास में श्रस्थायी बाधा पड़ी; किन्तु मध्ययुग की श्रन्तिम शताब्दी से हिन्दू-दर्शन ने श्रपनी युग-पर्यन्त जीवन-शक्ति तथा प्रगतिशील शक्ति का प्रदर्शन करना श्रारम्भ कर दिया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रामतीथें,

श्चरविन्द घोष, राधाक्रप्णन् ग्रौर टेगोर श्राधुनिक युग के कुछ दार्शनिक व्यक्ति हैं, जिनकी जीवन-सम्बन्धी दार्शनिकता एवं मूल्यवान् विचारों ने पूर्व-पश्चिम दोनों के श्राधुनिक दार्शनिकों को ग्राक्षित करना ग्रारम्भ कर दिया है।

भारत के धार्मिक ग्रौर दार्शनिक इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालने से यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म स्थायी नहीं किन्तु गितशील शिवत है। फिर भी इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह ग्रपना ग्रस्तित्व या उद्देश्य-नियम नहीं रखता है। इसका विकास कुछ सुनिर्धारित उद्देश्यों के द्वारा ही शासित रहा है। यह इस बात की चिन्ता नहीं करना कि कोई 'मत' या प्रणाली ईश्वर के ग्रस्तित्व में विश्वास रखती है या नहीं। तो भी यह विश्व-व्याप्त नैतिक-नियमों एवं उद्देश्यों का नियमन करने के लिए उत्सुक रहा है। बौद्धमत, जैनमत, ग्रीर सांस्थमत की नास्तिकता भी भारतीय संस्कृति ग्रीर धर्म के संरक्षकों को विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि इन सब मतों एवं प्रणालियों ने 'कर्मवाद' के सिद्धान्तों में निहित नैतिक-नियमों को स्वीकार कर लिया था। 'चार्का ने केवल 'भोगवाद' की प्रणाली का प्रतिपादन करने के कारण ही ईश्वर के ग्रस्तित्व को ग्रस्वीकार किया था। उसने भी भारतीय दार्शनिकों के समक्ष ग्रपने तुच्छ पापों को स्वीकार किया था। 'कर्म' सिद्धान्त ग्रपने पक्ष में 'पुनर्जन्म' के सिद्धान्त की भी कल्पना करता है, जो भारतीय धर्म ग्रीर दर्शन की ग्रधिकांश प्रणालियों द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकार किया ग्या है। नैतिक-नियम की मान्यता उस शाखत 'तस्य' की मान्यता की कल्पना करती है, जिसे ईश्वर, ग्रात्मा, ब्रह्म, प्रगृति या शून्य ग्रथवा मुक्त ग्रात्मा कहते हैं। ऐसा सिद्धान्त समस्त भारतीय प्रणालियों एवं रीतियों ने स्वीकार किया है।

हिन्दूधर्म में देश ग्रौर विदेश दोनों के उत्पन्न ग्रनेक विश्वास ग्रौर सिद्धान्त सिन्निहित हैं। किन्तु यह ईसाई मत ग्रौर इस्लाम को ग्रपनाने में ग्रसफल रहा। सबसे सम्भाव्य कारण, इन धर्मों द्वारा कर्म, ग्रावागमन एवं ग्रात्मा की शाश्वतता, श्रजरता-ग्रमरता के सिद्धान्त की—जो ग्रपने प्रधान विशेषणों में ईश्वर के समकक्ष हैं—ग्रमान्यता का है।

धर्म श्रौर दर्शन के क्षेत्र में, हिन्दूधर्म प्रधानतः श्रपने उदार 'लोकमत' के कारण ही गतिशील शिक्त रहा है। यह एकेश्वर, एक मसीहा श्रौर एक बाइबिल के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन एवं प्रचलन नहीं करता था। हिन्दूधर्म ने स्वीकार किया कि ईश्वर स्वयं विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न युगों में श्रवतार लेता है। ईश्वर का सन्देश किसी युग या काल की एक ही पुस्तक में निहित नहीं है, किन्तु भिन्न युग के विभिन्न कार्यों में प्रकट होकर विभिन्न भाषाशों में लिखा रहता है। सनुष्यों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे इन पुस्तकों में निहित तथा विभिन्न धर्मों एवं सतमतान्तरों के श्रनुयायियों द्वारा भाष्य किये हुए इस सन्देश को समभने का प्रयास करें। यह केवल तभी सम्भन होगा, जब कि हम केवल विभिन्न मतमतान्तरों के प्रति सहानुभूति ही नहीं रखें किन्तु शुद्ध हृदय से उनका प्रादर करें श्रौर उनके दृष्टिकोण को समभने का प्रयत्न करें। महान् श्रवोक, जिसका धर्मचन्न स्वतन्त्र भारत का राजमुकुट है, इस प्रकार श्रपनी प्रजा को शुभ सन्देश देता है,—"यदि कोई व्यक्ति श्रपने धर्म की प्रशंसा करता है या दूसरे मतों की बुराई करता है, तो वह श्रपने मत के प्रति पूर्ण श्रद्धा श्रौर भित्त होते हुए भी उसे हानि पहुँचाता है, इसलिए यह उचित है कि विभिन्न मतों एवं धर्मों के श्रनुयायियों को श्रादरपूर्वक दूसरे के सिद्धान्तों को विचार करने की वृष्टि से सुनना चाहिए "। इसी हेतु भारत महान् सन्नाट् के इस विश्व-विख्यात एवं न्याय-सिद्ध उपदेश का पालन कर रहा है, साथ ही विभिन्न मतों एवं विश्वासों के व्यक्ति भारत में सख्यभाव तथा सौजन्य से रह रहे हैं, श्रौर इसी कारण वे इसी प्रकार रह कर, विचार-विचार का, सिद्धान्त-सिद्धान्त का और श्रादर्श का सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। इसी के फलस्वरूप धार्मिक, दार्शनिक विचार इतने प्रगतिशील, सम्पन्न, विभिन्न तथा सहायक हो सके।

फिर भी हिन्दूधर्म केवल एक सिद्धान्त या एक दार्शनिक प्रणाली ही नहीं रहा, किन्तु इसमें जीवन का कार्यक्रम भी है, जो सामाजिक रचना का प्रदर्शन करती हैं। वया यह रचना स्थायी है या गतिशील ?

इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि हिन्दू समाज का ढाँचा कभी भी स्थायी नहीं रहा । यह सत्य है कि वर्तमान पुराणपन्थी दृष्टिकोण सदैव के लिए प्रकाशित वेद-नियमों द्वारा शासित है और इसी लिए वह स्वतः ही सत्य है। हिन्दू रीति ग्रौर संस्थान स्थायी हैं, फिर भी इस दृष्टिकोण को धार्मिक ग्रन्थों ने स्वयं ही निरुत्साहित किया है। उदाहरण के लिए 'मनु' ने यह स्वीकार किया है कि सामाजिक रचना के लिए परिवर्तन भ्रावस्थक हो सकता है ग्रौर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० श्रशोक का १२वाँ धर्मलेख ।

समाज के नेताओं को अधिकृत किया है कि वे सम्पूर्ण स्थित का निरीक्षण-परीक्षण करने के पश्चात् उनको स्वीकार करें। हमारे पिवत्र ग्रन्थों ने यह कार्य दस नेताओं की एक स्थायी समिति को निर्णय के लिए सौप दिया था। ये नेता पिवत्र ग्रन्थों के विषय में उतने ही पारंगत होते थे, जितने कि नवीन काल की ग्रावश्यकताओं से सुपरिचित। ईसवी संवत् के प्रारम्भ के लगभग, जब हिन्दू-शासन इतना अधिक विकासशील हो गया था, कि इस जन-समिति का कार्य सचिव-मंडल के एक सदस्य को, जिसको विभिन्न प्रान्ता में और विभिन्न प्रकार से 'धर्ममहामान्य', 'धर्माकुंग' या पंडित कहा जाता था, सौंप दिया था। ग्राठवी शताब्दी का स्मृतिग्रन्थ शुक्नीति, इस सचिव के कार्यों का, इस प्रकार वर्णन करता है:

"समाज में कौन-से प्राचीन और नवीन रीति-रिवाज प्रचलित है ? उनमें से कौन-से पवित्र धर्म-ग्रन्थों द्वारा स्वीकृत है ? उनमें से कौन-से उनकी ग्राज्ञा का उल्लंघन करते है ? उनमें किसको वेद-प्रचालित रीति-रिवाज ने निरुत्साहित कर दिया है ? सचिव को, जिसे पंडित कहने है, सम्पूर्ण स्थिति का पूर्ण ज्ञान रखना पड़ता है ग्रीर वह राजा को परागर्श देता है, ताकि वह अपनी प्रजा के इहलोक ग्रीर परलोक जीवन दोनों में कल्याण की वृद्धि के लिए उचित कार्य ग्रहण कर सके।" (११६६-१००)

हिन्दू नेता श्रीर कासन हिन्दू समाज के ढाँचे में उचित परिवर्तन स्वीकार किया करते थे, श्रीर इसी लिए उसने शताब्दियों से ग्रपने को जीवित रखा। वास्तव में मध्ययुग की स्मृतियाँ, जैसे नारद, बृहस्पति, तथा भाष्य श्रीर नीति-संग्रह—जैसे मिताक्षरा, दायभाग और कल्पतरु—केवल नवीन प्रवन्ध-निवन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिन्होंने सम-कालीन समाज ग्रीर शासन की स्वीकृति से विभिन्न नवीन परिवर्तनों की ग्राज्ञा दी है। उनमें से कुछ परिवर्तन तो ग्रिधक क्रान्तिकारी ग्रीर स्थायी थे, जिनका उल्लेख संक्षेप में किया जा सकता है। बैदिक ग्रन्थ विधवा को ग्रपने पति की सम्पत्ति का ग्रधिकारी होने के श्रधिकार को स्वीकार नहीं करते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति ने तीसरी ज्ञताब्दी में इसका दृढ़ता से प्रति-पादन किया । लगभग दो शताब्दी के पश्चात् बृहस्पति ग्रीर कात्यायन ने तो इसका प्रतिपादन किया कि चल ग्रीर ग्रचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए। और वारहवी शताब्दी में दायभाग ने तो यहाँ तक इसका पक्ष-समर्थन किया है कि मत्य के समय तक पति के केवल सम्मिलित परिवार में राबस्य के समान जीवित रहने के कारण ही यह मधिकार उपेक्षित नही निया जा सकता। पन्द्रहवीं ग्रौर सोलहवीं शताब्दी के शिलालेख प्रकट करते हैं कि यद्यपि धर्मग्रन्थ भी इस बात पर मौन थे, तो भी समाज ने विधवा के ग्रचल-संपत्ति को हस्तान्तर के ग्रधिकार को मान्यता देना प्रारम्भ कर दिया था, यदि वह धार्मिक और सार्कृतिक उद्देश्यों की वृद्धि करने के लिए किया गया हो। वैदिक ग्रन्थों ने भाई की सन्तानहीन विधवा के विवाह को, जो उस समय लगभग संसार के सगकालीन यगों में किया जाता था, मान्यता दी थी। किन्तु इस नियमानुमोदित रीति-रिवाज ने स्मृतियों को इसका पश्तुल्य वर्णन करने एवं इसके विरुद्ध प्रबल धर्मयुद्ध प्रारम्भ करने से नहीं रोका; स्मृतियों ने भी जब तक इस रीति का ग्रस्तित्व नहीं मिटा, तब तक विरोध समाप्त नहीं किया । प्रारम्भिक युग में निदेशी जातियाँ जैसे शक, पाथियन और कुशन भ्रधिक संख्या में भारत आयीं श्रीर यहाँ वस गयीं। हिन्दू धर्म ने इन सबको अपनी परिधि में सिम्मलित कर दिया। तत्पक्चात्, जद इस्लाम इस देश में आया उस समय हिन्दूधर्म, कई कारणों से, जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता, इसको अपने में सम्मिलित करने में असमर्थ था। जब नवीन धर्म की धर्म-परिवर्तन की किया ने एक नवीन परिस्थित उत्पन्न की, तो हिन्दू समाज के नेताओं ने इस समस्या का हल प्राप्त करने के लिए वैदिक-प्रन्थों एवं स्मृतियों की छान-बीन नहीं की। उन्होंने दृढ़तापूर्वक एक नवीन स्मृति की रचना की, जो 'देवल-स्मृति' के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यह घोपणा की कि जो व्यक्ति शक्तिपूर्वक या छलपूर्वक दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गये हैं, वे पुनः हिन्दू-परिधि में सिम्मिलित किये जा सकते है । किन्तु प्रतिबन्ध यह था कि वे २० वर्ष के भीतर इसमें पुनः प्रवेश प्राप्त कर लें। तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी तक सैकड़ों-हजारों परिवर्तित व्यवित हिन्दू धर्म में पुनः सम्मिलित किये जाते रहे हैं।

इस लेख में लिखित सूक्ष्म ऐतिहासिक निरीक्षण ने कयाचित् पाठकों को यह प्रविश्तित किया होगा कि किस प्रकार हिन्दूधर्म स्थायी रचना नहीं किन्तु गतिशील शक्ति है। दुर्भाग्य से, हिन्दुओं ने स्वयं इस वाक्य के सत्य का पर्याप्त अनुभव नहीं किया। पुराणपन्थी हिन्दुओं का यह विश्वास है कि हिन्दू-धर्म सदैव के लिए सुदूर प्राचीनता के प्राचीन सास्त्रों द्वारा ही निर्मित हुआ है; शिक्षित हिन्दू अपनी संस्कृति एवं धर्म का वास्त्रविक स्वरूप समक्षते के लिए पर्याप्त रीति से परिचित नहीं हैं। जब प्रजा की परिवर्तन-प्रमाणीकरण-शक्ति स्मृतियों की 'दशावरा-परिषद्' की शासकीय विभाग ने

स्थानापन्न कर दिया और वह धर्म-सचिव की ग्रध्यक्षता में लायी गयी, क्योंिक तेरहवी गताब्दी में हिन्दूराज्य समाप्त हुग्रा उस समय यह विभाग भी नष्ट हो गया था ग्रोर गत ६०० वर्षों के बीच हिन्दू-धर्म, कम या ग्रधिक, स्थायी रहा। किसी अधिकृत एव प्रचासम्पन्न समिति हारा पथ-प्रदर्शन त होने के कारण ही साधारण हिन्दू उन्हीं विश्वासो, दार्शनिक-सिद्धान्तों ग्रोर साभाजिक रीति-रिवाजों से श्रद्धा रखता था, जो बारहवी शताब्दी में या सुदूर पूर्व-प्राचीनता में प्रचलित थे। उसका पिरवाप था कि ये सब रीति-रिवाज वेद-गर्गो हारा मान्य है (जिन्हे धह नहीं समक्षता) और उनसे विचलित होना एक ग्रक्षस्य पाप है। हिन्दू-धर्म के वास्तविक रचम्ब की पूर्ण एव दयनीय श्रजता ही 'हिन्दू कोड' जैसे ग्रालेख के विस्मयकारी विरोध की मूल है, जिसने ग्रभी कुछ समय पूर्व शिक्षित-समुदाय के क्षेत्र में भी विरोध उत्पन्न कर दिया है।

हिन्दू-समाज के लिए यह शेष्ट श्रवसर हे कि वह श्रपने समाज की इमारत को व्यवस्थित रूप भे रखे। हमारे श्राचीन ऋषियों ने यह यावा कभी भी नहीं की थी कि जिन नियमों की उन्होंने रचना की थी, वे उनके उत्तराधिकारियों हारा सदैव के लिए स्थायी समस्रे जायंगे। उन्होंने स्वय उनमें सामयिक परिवर्तन करने की श्रावश्यकता का सकेत किया है। यनु ने यह घोषणा की भी कि "यदि धार्मिक ग्रादेश जनमत के या सगाज के स्थायित्व के विरुद्ध हो तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए।" हिन्दू विचारकों ने विश्वार नहीं किया था कि दार्शिनक सत्य सदैव के लिए एक याण ही श्रकायित होते हे चोण उनसे कुछ विकास नहीं होता। हिन्दू-धर्म, दर्शन, एव उसकी सामाजिक रचना, समय के वीच में निर्मक हुए मानय-मितष्क को स्वत प्रपत्ती सीमाग्रों से मुक्त करने, मनुष्य के सतत विस्तृत-दृष्टिकोण के द्वारा प्रकाथित श्रियक में श्रविक मोरवशाली उत्कर्प को प्राप्त करने के शिक्षाप्रद संघर्ष एवं गोरवशाली गाथाश्रों के श्रतियित ग्रीण कुछ नहीं है। यह निरसन्देह हैं, कि हिन्दू-धर्म पुन एक बार संसार की बढी शक्ति बनेगा। जिस समय यह जेतना वर्तमान हिन्दू मित्तष्क की श्रावश्यक श्रम बनेगी, उनी समय वह श्रपनी कियाग्रों को जीवन के प्रत्येक प्रान्त में ढालने एमं प्रभावित करने लगेगी।

#### मई १६४६



## भारतीय सुसलमानों का भविष्य

### थीधर व्यंकडेश पुणताम्बेकर

मेरे लिए भारतीय मुसलमानो की समस्या सारी मस्लिम जातियों के भविष्य की बढ़ी समस्या का एक ग्रन-मात्र है। यदि भारत में मुसलमान केवल मुसलमान बन कर ही रहना चाहते हो, श्रीर न्कों की तरह ससार-व्यापी आधुनिक जीवन-प्रगति के साथ न चलना चाहे तो उनके लिए तीन रास्ते सम्भव है। पहता तो यह कि वे इतिहास के एक विशेष काल में अपनाय गये बन्धनों ओर सिद्धान्तों के अनुसार मुसलमान बन कर रहे-अस परिपाटी को हम चाहे तो प्राचीन या बाद्ध इस्लाम धर्म कह मकते है। दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान की तरह वे इस्लाम का राष्ट्रीयता के माथ गठ-बन्वन करे ग्रोर उसे ग्राध्निक सभ्यता के सम्पूर्ण गुणो से सग्पन्न ठहराये। तीसरा यह है कि वे ज्ञान, गाचार ग्रोर मभ्यता के नये विश्व-व्यापी विकास की धारा में प्रवगाहन करे, विश्व-बन्धत्व की भावना को अपनाये प्रोर उसका विस्तार करे, श्रीर उन मानवी श्राकाक्षाश्रो श्रीर साधनाश्रो को प्रथय दे जो कि किसी प्राचीन मतवाद की रुढियों से प्रधिक महत्त्व रखती है। यूरोप में ईसाइयो ने तथा एशिया में हिन्दुयो श्रीर चीनियो ने इस तीसरे मार्ग को अपनाया है। अपने धार्मिक तथा म्राध्यात्मिक जीवन के मलगुत सिद्धान्तों को छोडे विना ही उन्होंने एक ऐसे सामान्य मानववादी प्रथवा सभ्यता-मलक रास्ते को प्रपनाया है जो मानव जाति को ऊँच-नीच, धर्म-भाई प्रोर काफिर मे पिभाजित नहीं करता। इस प्रवित्त मे ग्रन्धविश्वास, रुढिवाद तथा ग्रन्धेपन की जगह लचीलापन, उदारता तथा प्रगितशीलना है। हमे यह मानना पड़ेगा कि हमारे धर्मों ने चाहे जिस मात्रा में श्राध्यात्मिक तत्त्वों का उद्घाटन किया है, उन्होंने हमारे ऐहिक यथवा लोकिक जीवन की शान्ति, स्वतन्त्रता ग्रोर सूख में कभी बाधा उपस्थित नहीं की, ग्रोर न उनका वेसा उद्देश्य ही रहा। हर धर्म-ग्रन्थ में कुछ ऐसे तत्त्व गौजूद है जो कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन पर ग्राधारित है प्रोर जिनका उद्देश्य जीवन के इन पहलुखो का मार्ग-प्रदर्शन करना है। यह कोई नही कह सकता कि ये उन नयी परिस्थितियो छोर जीवत-परिपाटियों में भी उतने ही समीचीन होंगे जो कि इतिहास की गति के नारण प्रकट होगी---चाहे नये लोक-सम्पर्क ग्रोर शोध के कारण, चाहें दूसरी जातियों के दवाव ग्रथवा ग्रनुकरण से । किसी भी राष्ट्र के जीवन की ऐतिहासिक तथा मनुष्यता के पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती स्रोर इसी लिए मनुष्यों की समस्यास्रों की हल करने के लिए की गयी प्रगति को श्रस्वीकार नही किया जा सकता। यह बगदाद के खलीफाश्रो के प्रारम्भिक युग अथवा हारूँ प्रौर मामूँ के काल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब तक ज्ञान ग्रीर विद्या के प्रति स्वतन्त्र सहानुभृतिपूर्ण, सहिष्णु ग्रीर ग्रहण-शील दुप्टिकोण रहा तब तक उनकी प्रजा विद्या भीर ज्ञान में उन्नति करती रही और उससे असका तथा ससार का कल्याण होता रहा। इसलिए हमें सम्पूर्ण मुस्लिम जाति की ग्रथया भारत के मुसलमानो की, समस्या पर विज्ञालतर ऐतिहासिक स्रोर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । इसके लिए हमे ब्राध्यात्मिक सत्यों प्रथवा परमाराश्रो को छोडने की आवस्यकता नही है। मानसिक-स्वतन्त्रता के विकास मे या विचारो की उदारता श्रोर इतर धर्मी के प्रति सम्मान की भावना के प्रसार में वे सत्य बाधक नहीं होते।

श्रत. मेरी दृष्टि मे भारत मे श्रौर अन्यत्र मुसलमानो के भविष्य की समस्या इस वात पर निर्भर करती है कि स्राध्यात्मिक जीवन श्रौर उसके स्रावश्यक तत्त्वों को वे क्या समक्षते हैं; श्रौर लौकिक जीवन की स्रावश्यकताश्रों से उनको किस प्रकार श्रलग करते हैं? याध्यात्मिक जीवन का सम्बन्ध ईश्वर से श्रथवा लोकातीत तत्त्वों से हैं, श्रौर लौकिक जीवन का सम्बन्ध मुख्यतया सामाजिक स्रावरण से होता है। स्राध्यात्मिक जीवन नैतिक भी होता है श्रौर इसलिए उसे लौकिक जीवन में व्यक्तित के श्रेष्ठ गुणों के विकास में भी सहायक होना चाहिए, किन्तु वह स्वय लौकिक नहीं होता। जब तक यह स्पप्ट न समक्ता जायगा तब तक मुसलगानों का लौकिक जीवन श्रतीत के बग्धन से मुक्त न होगा। वह स्वय भी नष्ट होगा श्रौर उनके धर्म द्वारा प्रतिपादित नैतिक श्रौर श्राध्यात्मिक जीवन को भी नष्ट कर देगा। स्रौर फिर किसी धर्म की शिक्षा

मानव-जीवन के मूलभूत सिद्धान्त--स्वतन्त्रता और बन्धुत्व--के विरुद्ध नहीं जा सकती, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन के भी ग्राधार है। यह मेरा विनम्र सुफाव है कि प्राचीन चीनियों ग्रीर हिन्दुओं ने, ग्रीर ग्राधुनिक ईसाइयों ने ग्रपने पराने धार्मिक विश्वासों के वावजद इस वात को स्वीकार किया है। इसी कारण उनके धार्मिक ग्रीर नैतिक विश्वास उनके ज्ञान, विज्ञान और विद्या की विद्य में वाधक नहीं होते। जिस हद तक हिन्दू और चीनी पुरानी रूढ़ियों, विचारों में बंधे रहे, उस हद तक उन्होंने कोई उन्नति भी नहीं की । फिर भी ज्ञान ग्रोर विद्या की खोज में उनके सामाजिक ग्रथवा धार्मिक नियमों ने बाधा नहीं दी। उन्होंने मानवता की सम्मानित या ऊँच, श्रीर ग्रपमानित या नीच की दो श्रेणियों में नहीं बाँटा। उन्होंने जीवन की समस्या के हल के मानवी दिप्टकोण को समभा था। उन्होंने यह मान लिया था कि जीवन की स्वीकृत परिपाटियाँ एकाविक ग्रौर विभिन्न हुँ, न कि एकरूप। इसी लिए उनके सामाजिक ग्रौर नैतिक नियम ग्रनेक थे ग्रौर उनके जीवन-दर्शन भी विभिन्न थे। चीन के लाग्रो-त्से, कुङ्फु-त्से, मो-त्से श्रौर च्वाङ्-त्से को ही ले लीजिए; सभी सम्मानित श्रीर अनुमोदित है। लाग्नो-त्से का नास्तिकवाद, कुङ्फू-त्से का समाजवाद, मो-त्से का मानववाद और च्वाङ्-त्से का अराजकतावाद सभी चलते हैं। पीछे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म भी वहाँ फले-फले। उनके दिप्टकोण में कट्टरता की जगह मानवो-चित लचीलापन और स्वातंत्र्य था। उसी प्रकार भारत में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार के तत्त्वज्ञान प्रचलित हए: विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों श्रीर श्राचारों ने मान्यता पायी। मसलमानों ग्रीर ईसाइयों का दगन न करके उनका स्वागत किया गया; उनकी शिक्षा और उनके दर्शन का अध्ययन किया गया। भारतीय मस्तिष्क स्वतन्त्र. श्रालोचनापूर्ण श्रीर ग्रहणशील था; भारतीय पामिक दृष्टिकोण एक नहीं, श्रनेक थे। इसलिए उनमें नवीन विचारों ग्रौर नये तरीक़ों का ग्रासानी से विकास हो सका ग्रौर वे उन्हें ग्रहण कर सके; ग्रौर इसी कारण ये जातियाँ भी सजनशील ग्रीर सम्पन्न, बौद्धिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक जातियों के रूप में वहत दिनों तक वनी रहीं।

मेरे मत से किसी भी समाज का भविष्य उसी सीमा तक है जितनी उसमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वतन्त्रता है, श्रौर जितनी उसमें नैतिक और सामाजिक संग्रहिकता और सिहण्णुता है।

जब तक एशिया के स्वतन्त्र मुसलमान ग्रपने दिलों को न टटोलें, इतिहास के पृष्ठों को पलट कर न देखें ग्रीर श्रपने तथा दूसरे देशों के ग्रनुभव से प्राप्त ग्रीर विकसित मानवी स्वतन्त्रता ग्रीर उन्नति के नियमों को न समभों; जब तक चे जीवन, सुरक्षा ग्रीर शान्ति तथा समृद्धि के बारे में ग्रपनी धारणाग्रों की तुलना दूसरों के साथ न करें, तब तक उनके भविष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सलाह देना सम्भव नहीं है।

मानव-संस्कृति एकमुखी नहीं होती, और न हो सकती हैं। उसमें स्वतन्त्रता और सम्मिश्रण दोनों ही होते हैं। यह पाठ जिसे चीनी, हिन्दू और ईसाई सीख चुके हैं, मुसलमानों को भी सीखना हैं। तभी उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता हैं। किन्तु वह एक विशेष प्रभुत्वशाली सम्प्रदाय के रूप में नहीं वरन् एक नवीन मानव-भ्रातृत्व के सदस्य के रूप में होगा जिसके अनेकत्व में ही एकत्व की स्थिति है।

एशिया के मुसलमान देशों और वहाँ के नियासियों को यह समक्षकर उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और मानवी दृष्टि-कोण को अपनाना चाहिए। अब उन्हें साम्प्रदायिक शासन अथवा तुर्क शासन के तबेले से बाहर निकलना है। जनतन्त्रीय कह देने से ही ये बन्द गुफाएँ वैसी नहीं हो जायँगी। उनके अन्दर भी समानता का प्रजातन्त्र काफ़ी नहीं है, क्योंकि मानवीय स्वतन्त्रता और कल्याण के दृष्टिकोण से अधिक गहत्त्व इस वात का है कि उनमें सम्प्रदाय से बाहर भी समानता या स्वतन्त्रता है कि नहीं।

स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य क्यों एक होकर संसार-व्यापी प्रगति को प्रभावित न कर सके ? इसका मूल कारण यही हैं कि उनके लौकिक अर्थात् राजनीतिक, अधिक तथा बौद्धिक जीवन के मानदंड खोखले और निराधार हो गये हैं और उनकी उपयोगिता तथा प्रेरक-शिक्त समाप्त हो गयी हैं। घृणा और दूसरों के दमन पर ही कोई जीवित नहीं रह सकता। उसे रचनात्मक ब्रादशों और जीवन की योग्यताओं का विकास करना ही पड़ेगा। स्वर्ण-युग केवल ब्रतीत काल में ही नहीं, भविष्य में भी हो सकता है। ब्रतीत में भी वह इसलिए ब्रा सका कि वह कभी भविष्य था। मसीहाई ब्रथवा पैगम्बरी का सिद्धान्त इसका उदाहरण है। मानव-जीवन की कोई एक स्वीकृत परिपाटी जीवन की ब्रन्तिम या सर्वोत्तम गतिविधि नहीं मानी जा सकती। ब्रागे बढ़ने की ब्राकांक्षा और नयी परिस्थितियों में ब्रपनी भलाई के लिए यत्न करने की स्वतन्त्रता, मानव का सहज ब्रधिकार है। उसे कट ब्रतुभवों और असफल प्रयोगों के पश्चात नये तरीक़े,

नये मूल्य, नया म्राचार म्रोर नयी जीवन-परिपाटी का विकास करने की बुद्धि प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

क्या ससार, जिसमे भारत भी सम्मिलित है, मुसलमानो को मुसलमान रहकर अच्छे पड़ोसी की तरह जीवन विताने की सुविधा देता है ? म कहुँगा हाँ, ग्रीर इसी लिए मुसलमानो का भविष्य में स्थान है। किन्तु प्रश्न यह है कि वे नये युग की नवीन स्वतन्त्रता श्रीर नये मृत्यो को कहाँ तक श्रपनाते हैं ? भारत में एक मुसलमान को सभी मीलिक प्रधिकार प्राप्त हैं जिसमें धर्म, विश्वास, पुजा की रवतन्त्रता, समाज और संस्कृति की रवतन्त्रता, श्रीर विचार तथा सभा करने की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। भारत का शासन लोकिक है, वह किसी धर्म-विशेष से न तो सम्बद्ध है ग्रीर न किसी को प्रश्रय देता है। किसी के धार्मिक तथा सामाजिक ग्राचरण मे बाधा नहीं दी जाती। सभी को नागरिक जीवन ग्रीर जासन के हर क्षेत्र में समान पद प्राप्त है। मुसलमानो को इसलिए ग्रसन्तुष्ट नहीं होना चाहिए कि ग्रब उन्हें ग्रतिरिक्त स्विधाएँ श्रीर राजनीतिक या नागरिक विशेषाधिकार नहीं दिये गये । उन्हें श्रव पुराने राजनीतिक प्रभुत्व सौर नये राज-नीतिक ग्रलगाव तथा परराष्ट्-भिवत की मनोवृत्ति छोड देनी चाहिए श्रीर देश के सार्वजनिक, सास्कृतिक क्रीर लीकिक जीवन में स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा भाग लेना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति बहिष्कार की नहीं, समन्वय की हैं; उसे कई धाराध्रों ने मिलकर सीचा हैं। वे भी उस संस्कृति के साभी ग्रीर उत्तराधिकारी है। उनका जीवन केवल उनके धर्म से ही नहीं बना है बल्कि उनके देश के इतिहास, भूगोल ग्रीर निवासियों ने भी उसको रूप दिया है। राजनीतिक प्रभुत्व ग्रीर विशेपाधिकार ही जीवन का मूल्य या उद्देश्य नहीं है। ग्रधिक महत्त्व की बात यह है कि मनुष्य कैसे श्रेष्ठ जीवन की साधना करता है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न श्रीर प्राप्त करने के लिए क्या उद्योग करता है, ताकि उसे न केवल भ्रतीत से प्रेरणा मिले बल्कि वर्तमान से शक्ति स्रौर भविष्य से उत्साह भी । मेरा विनम्न मत यही है कि यदि हिन्दुमो, ईसाइगों श्रीर दूसरे वर्गों के साथ मुसलमान इस नागरिक श्रीर श्राध्या-त्मिक भावना को लेकर सामृहिक जीवन मे योग दे तो न केनल उनका ही भविष्य उज्ज्वल होगा बिल्क उस देश का भी जिसके वे नागरिक या निवासी है, और उस मानव-जाति का भी जिसके वे स्वाभाविक स्रंग है।

जुन १६४६



# स्रिलम शासन-काल में कश्मीरियों की द्शा

#### जबुनाथ सरकार

धाज का कश्मीर भी, दुनिया के ग्रन्य देशों की भाँति, श्रपने इतिहास ही की उत्पत्ति है। सन्तोष की बात है कि यहाँ के लेखकों तथा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखा गया यहाँ के ग्रतीत का पूर्ण विवरण प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। विदेशी यात्रियों के लेख तो यहाँ के लोगों की द्या जानने के लिए ग्रत्यन्त उपयोगी है। सन् १३५० में हिन्दू राज्य का ग्रन्त करके एक मुसलमान वादशाह कश्मीर की गदी पर बैठा। ग्रहाई शताब्दी पीछे ग्रकबर ने इस देश को मुशत साम्राज्य का ग्रग वनाया ग्रीर तभी से बाहर वाले यहाँ के बारे में ग्रब्छी तरह से जानने लगे। सन् १७५२ में कश्मीर मुशल साम्राज्य का सूबा न रह कर काबुल के दुर्शनी वादशाह के ग्रधीन एक प्रान्त हो गया। सन् १०५२ में जब एक डोगरा राजपूत वंश ने कश्मीर का जासन संभाला, जो श्रव भी शासन कर रहा है, तो कहने के लिए मुस्लिम शासन समाप्त हो गया; किन्तु सन् १०१० के बाद भी लगभग पचास वर्ष तक यहाँ ग्रफ़ग़ानों की शासन-व्यवरण वैशी की वैसी चलती रही। शासकों के परिवर्तन के पश्चात् भी साधारण जनता के जीवन का कम पूर्ववत् चलता रहा। भारत-वर्ष के लिए कश्मीर का सैनिक महत्त्व सन् १००० के बाद से ही हुग्रा, जब इधर पंजाब की पहाड़ियों तक रेल की पटरी पहुँच गयी ग्रीर उधर रूसी ग्राकमण का सतरा दिखाई देने लगा। इस मनोरग घाटी में ग्राधुनिकता का प्रकाश इसी समय पहुँचा।

ग्राज का कश्मीर डोगरों की कृति है। ग्रकवर ने जिस कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था वह एक छोटा प्रदेश था जिसकी लम्बाई ग्रधिक से ग्रधिक १२० कोस ग्रौर चोड़ाई १० रो २० कोस तक थी। उस समय जम्मू कश्मीर के ग्रन्तर्गत न था। जम्मू का स्वतन्त्र राजनीतिक ग्रस्तित्व सन् १७५० में रणजीत देव की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हुग्रा, जब वह कश्मीर में मिल गया। उत्तर ग्रोर उत्तर-पश्चिम की पहाड़ियाँ ग्रौर मरु तो श्राधुनिक काल में ही मिलाये गये।

इस लेख में हम केवल करमीरियों की दशा का अध्ययन करेगे, जो अधिकतर शुद्ध आर्य है या जिनमें यित्वितित् तुर्की-ईरानी रक्त का सम्मिथण है। जहाँ तक धर्म का राम्बन्ध है, इनमें हिन्दू तथा इस्लाग दोनों धर्मो के मानने वाले लोग है।

### प्रान्त का आर्थिक जीवन

य्रक्षय की विजय के पश्चात् जब य्रबुलफ़जल ने प्रथम बार कश्मीर के प्राक्चितिक सौन्दर्य को देखा तो वह हर्षोन्मल हो गया। उसने लिखा है: "यह प्रदेश इतना रमणीक है कि इसे चिर-वसन्त (हमेशा वहार) का उद्यान कहना य्रनुचित न होगा....यह सांसारिकों के कीड़ास्थल ग्रौर विरागियों के एकान्तवास दोनों के योग्य है। इसके करनों का पानी पीने में गीठा है, प्रपातों की ध्विन कानों के लिए संगीतमय। यहाँ का जलवायु स्फूर्तिप्रद है, यहाँ के पुष्प मनोमोहक।" कुछ उद्योगों के लिए भी यह देश अपूर्व था, ग्रौर दिल्ली-सम्राटों के संरक्षण में इन उद्योगों ने ग्रौर भी उन्नति की, यथा शालों की वुनाई; बढ़िया काग्रज (विख्यात 'कश्मीरी काग्रज') का निर्माण; केसर (जाफ़रान), तथा खूबानी, ग्राड़ू, ग्रखरोट ग्रादि की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन, ग्रौर रेशम की तैयारी। काठ-खुदाई, पच्चीकारी ग्रौर नक्क़ाशी, लकड़ी पर लाख तथा जरी के काम में कश्मीरियों की निपुणता के कारण उनका काम देश भर में प्रसिद्ध था, ग्रद्धिप इन वस्तुग्रों का व्यावसायिक विकास तो रेल के ग्रा जाने पर ही राम्भव हुग्रा। फ़ांसीसी डाक्टर बेनियर ने सन् १६६३ में लिखाः "उनकी लकड़ी की तथा श्रन्य वस्तुग्रों की सुन्दरता तथा कारीगरी दर्शनीय है, ग्रौर वहाँ के सामान हिन्द के प्रत्येक भाग में इस्तेमाल किये जाते हैं।"

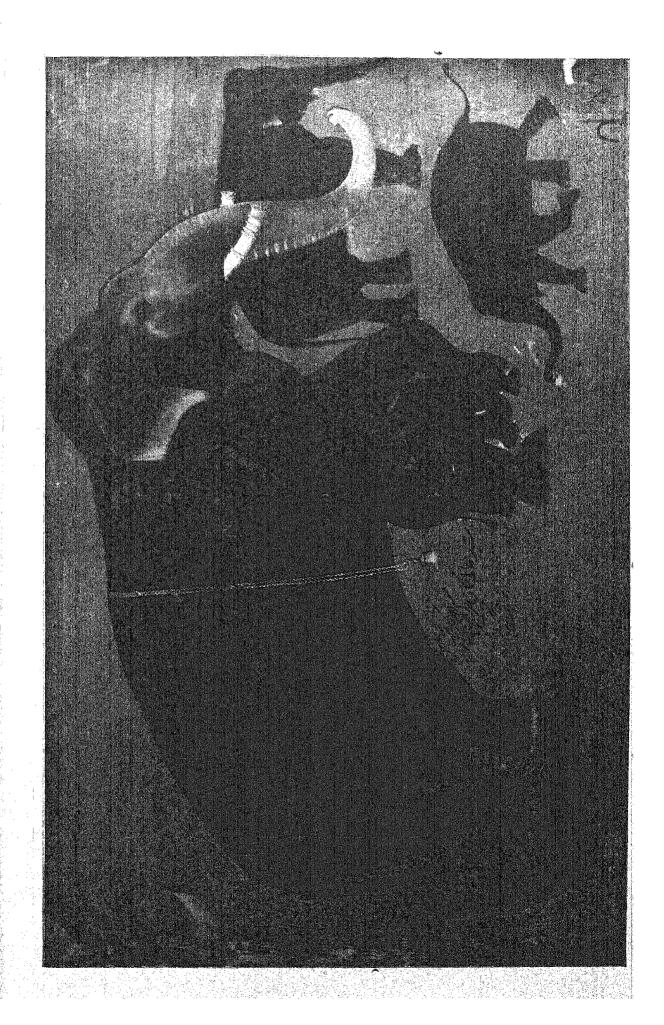

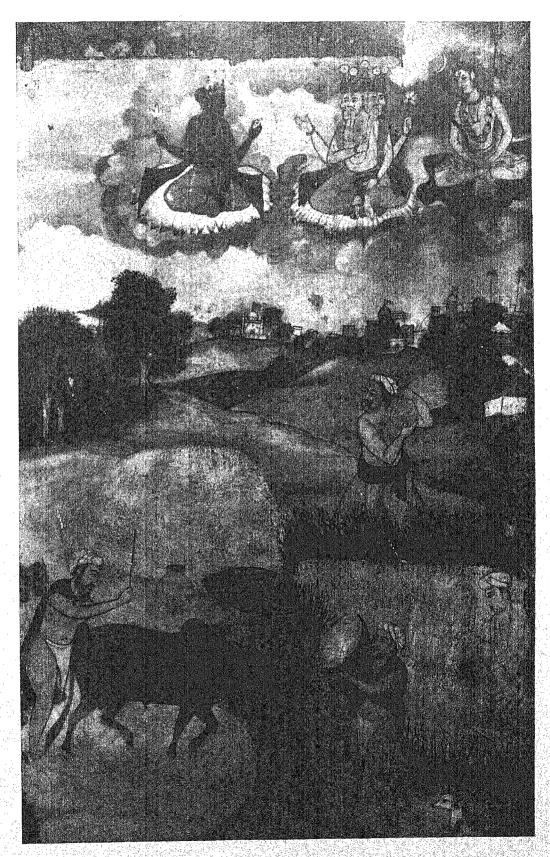

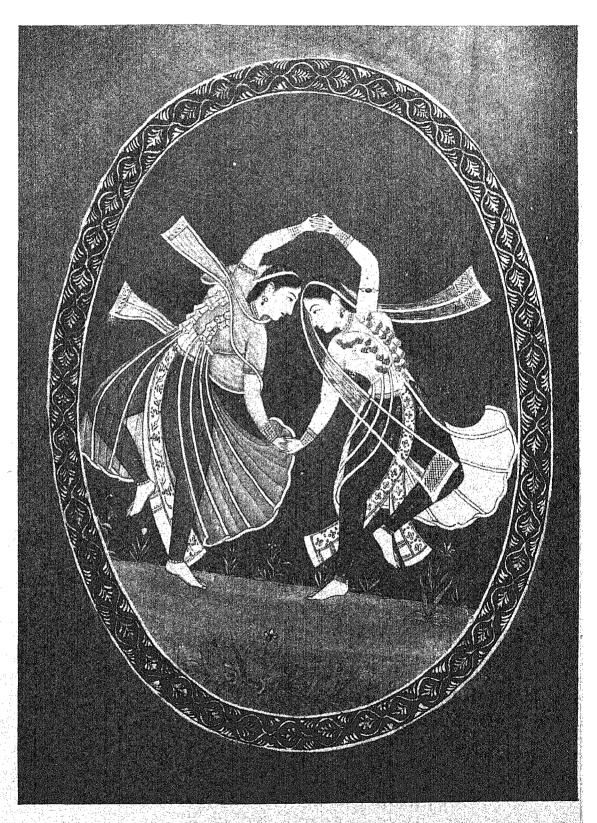

|  |  | t . |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |

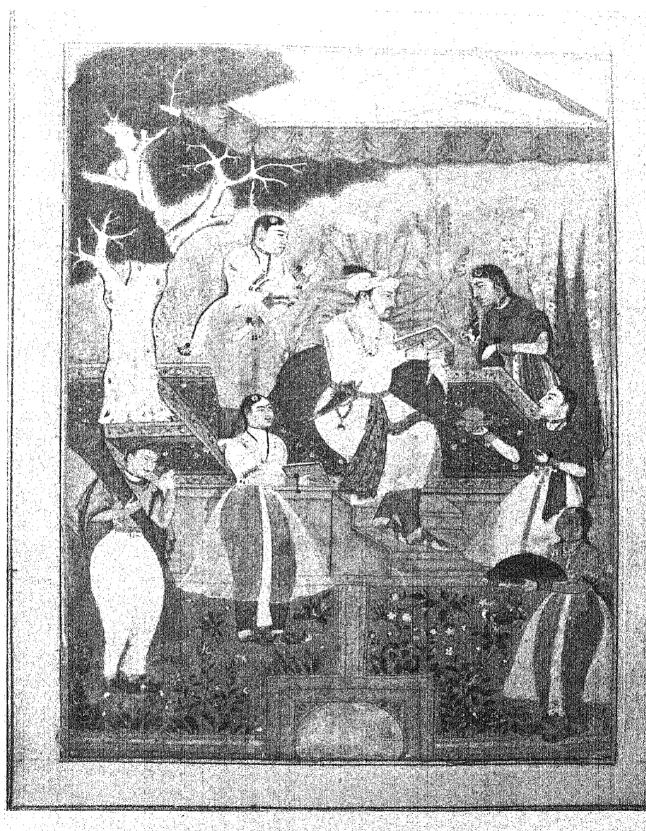

|  |  | } |  |
|--|--|---|--|
|  |  | • |  |
|  |  | ŧ |  |
|  |  |   |  |

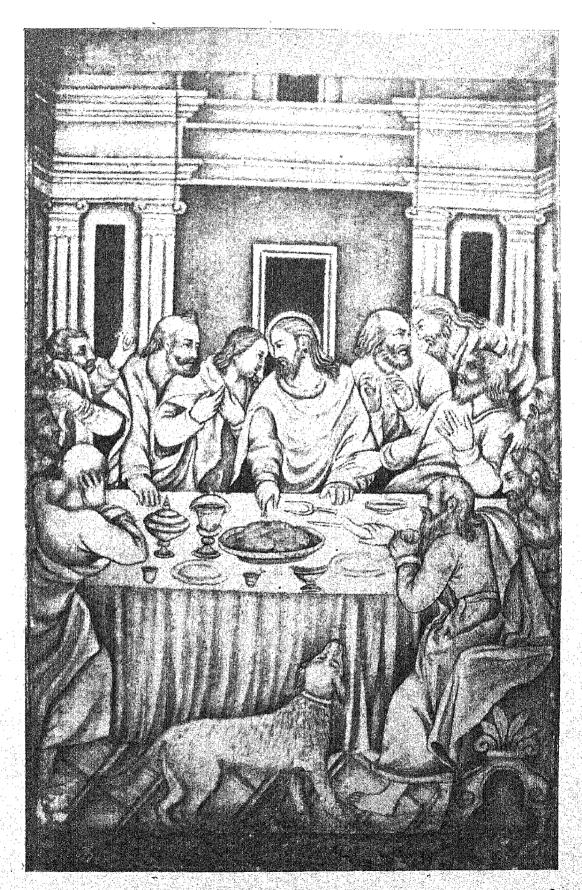

भ्रकबर के शासन-काल में कश्मीर पवित्र परम्पराग्नों का तथा हिन्दू और मुस्लिम साधु-सन्तों का देश जान पजता था। यहाँ के ब्राह्मणो द्वारा सस्कृत के अध्ययन का कम कई शताब्दियो तक दिना किसी रोक के चलता रहा था जिसके परिणाम-स्वरूप बहुमूल्य साहित्य का तथा एक विशिष्ट लेखन-शैली का विकास हुग्रा। ग्रनेक विष्यात सरकृत कवि-ताम्रो तथा कहानियो के नये करमीरी सस्करण तैयार हुए। सस्कृत साहित्य के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि कश्मीर मे ऐसी प्रनेको मस्कृत हस्तलिपियाँ सुरक्षित रही जो मुस्लिम ग्राधिपत्य मे हिन्दुरतान से लुप्त हो गयी। भारत-वर्ष के विख्यात वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्लवन्द्र राय को प्राचीन हिन्दू रसायनशास्त्र की खोज के सम्बन्ध म रसो पर एक प्राचीन सस्कृत पुस्तक की अत्यन्त ग्रावश्यकता थी। इसकी एक मात्र हस्तलिपि का उल्लेख स्टाइन के कश्मीर की हस्तिलिपियों के सूचीपत्र में मिला। इसी प्रकार मुरिलम धार्मिकों, सूफी कवियों की भी एक परम्परा कश्मीर में थी ग्रोर यह दूरींनी विजय तक चलती रही। कश्मीर के कितने ही विद्वान् लोग कुरान तथा अन्य अरबी तथा फारसी की पुस्तको को मशहूर कश्मीरी कागज पर लिख कर जीविका निर्वाह करते थे। सन् १८३१ मे विकटर जाकमो ने लिखा हे "कश्मीर में सात-प्राठ सौ कुशल कानिब है जो किसी से ग्राज्ञा मिलने पर ही प्रतिलिपियाँ तैयार करते है ..वे कुरान, शाहनामा त्या कछ श्रन्य पस्तको की प्रतिलिपियाँ तैयार करते है जिन की माँग बराबर रहती है। सबसे स्रच्छा लिखने वाले को शाहनामा या हाफिज के प्रति सहस्र वन्दो पर एक रुपया दिया जाता है। उनकी श्रधिक से ग्रधिक रुपतार दिन में २०० पदों की है। इस प्रकार वे एक दिन में तीन प्राना कमा लेते हैं। कागज का मूल्य दो रूपया फी दस्ता है। पहले प्रति-लिपि तैयार करने वाले ग्राठ से दस ग्राने रोज तक कमा लेते थे। सुलेखन का व्यापार ग्रफगानो के शासन-काल मे १८वी शताब्दी में ग्रधिक व्यापक था।"

सन् १७८३ में "करषे पर एक साधारण ज्ञाल का मूल्य ८ रूपया था। अच्छे ज्ञाल १५ से लेकर २० रूपये तक के रहते थे, बहुत बिढिया ज्ञाल की कीमत ४० रूपये तक होती थी। पर जब से बेल-बूटेबार पत्ले बनने लगे तब से इनका मूत्य प्रधिक (१५० रूपये तक) बढ गया।"

### प्रजा की दशा

किन्तु प्रकृति की इस ग्रनमोल देन तथा उच्चवर्गीय लोगो की कुगाग्र बुद्धि के बावजूद करमीर की साधारण जनता ग्रज्ञान तथा दारिद्रच के गर्त में डूबी रही। कितने ग्रामीण ग्रसभ्य भ्रादिवासियों का सा जीवन व्यतीत करते थे भ्रौर वस्त्राभाव के कारण प्राय नगे ही घूमा करते थे। पायजामा खरीदने की सामर्थ्य न रखने के कारण वे अपने नग्न शरीर पर कम्बल लपेट लिया करते थे। जैसा कि बटाला के सुजान राय भड़ारी ने सन् १६६५ में कहा है, "लोगो की दरिद्रता तथा क्षुद्रता लोकप्रसिद्ध है। जहाँ तक पिहरावे का प्रश्न है, चमड़े का एक कोट बरस भर काम देता है।" देहातियों का जीवन ग्रत्यन्त दिरद्रता, ग्रज्ञता तथा गन्दगी मे व्यतीत होता था। शहर वालो की दशा भी इससे बहुत ग्रच्छी न थी। "भील में श्रचानक थ्रा जाने वाली भयानक बाढों के कारण सभी लोगों को भील या नदी के तल से ऊँची श्रीनगर की थोडी सी जगह में रहना पड़ता था। बेहद गरीबी तथा बार-बार म्राने वाले भूचालों के कारण यहाँ के निवासियों के लिए यह भी ग्रावश्यक हो जाता था कि वे प्रपने मकानो को हल्का, लकड़ी का भौर लकड़ी या छाल से छता हुमा बनावे। श्रधिक शीत के कारण वर्ष के कई महीनों में रात-दिन श्राग का रखना भी श्रनियार्य होता था। इसका स्वाभाविक परि-णाम यह होता था कि बहुधा आग लग जाती थी, और एक घर में आग लगने पर वह राजधानी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल कर इन घास-फूस और लकड़ी के मानवी दरबो को एकदम साफ़ कर देती थी।" इस प्रकार सन् १६९५ के पूर्व ही जुमा मसजिद बार-बार जल चुकी थी। यहाँ पहुँचकर फॉस्टेर ने देखा कि "श्रीनगर की सँकरी गलियाँ यहाँ के प्रसिद्ध गन्दे निवासियों की गन्दगी से भरी हुई है।" यह तो सन् १७८३ की बात है। इसके उनतालीस वर्ष परचात् यूरोप के एक दूसरे विख्यात पर्यटक डा॰ मूरकाएट ने भी राजधानी को इसी शीचनीय स्थिति मे पाया। उन्होंने लिखा है, ''नगर का साधारण रूप बदसूरत मकानो के समृह मात्र का है । सँकरी तथा गन्दी गलियाँ मिल कर भूल-भूलैया बना लेती है। गली के बीच मे एक नाला होता है जिसके अन्दर गन्दगी भरी रहती है और दोनो किनारों पर कीचड़ का ढेर

<sup>&#</sup>x27; 'ल'एंद दु नार्द' पृ० ४३४

<sup>े</sup> फ़ॉर्स्टर, 'ट्रावेल्स' पृ० ११, १८

लगा रहता है। ग्रधिकांश मकान खस्ता हालत मे है, दरवाजे या तो टूटे हुए है या है ही नहीं। खिड़िकयां दफ़्ती कागजा ग्रथवा चिथड़ों से ढकी रहती है....पूरा नगर दारिद्रच और दुर्दशा का वित्र है।"

सन् १८३१ में फ़ांसीसी वैज्ञानिक जाकमों भी इस नगर को देख कर समान रूप से दुखी हुया। उसने लिखा है: "इतनी निर्धनता तथा इस प्रकार के गन्दे फोपड़े मैंने ग्रय तक नहीं देखे थे। मकानों में एक भी ऐसा नहीं है जो सम-कोण पर बना हुगा हो।"

श्रफग़ान सत्ता के कुशामन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न श्राधिक संकट का दु.पद प्रभाव देश के हर कीने पर पड़ा। मूरक़ाफ़ट लिखता है: "प्रत्येक स्थान पर लोग ग्रत्यन्त हीन दशा में हैं। खेती के योग्य जमीन के सोलहनें भाग से श्रधिक का उपयोग नहीं हो पाता। भूख से पीड़ित होकर वहां के नियासियों को बड़ी संख्या में हिन्दुस्तान के रामतल प्रदेश में ग्राना पड़ता है। किसानों की दशा श्रत्यन्त दयनीय है मुख्यत्या मालगुजारी की प्रथा श्रीर हुकूमत के दमन के कारण। ....प्राकृतिक दृश्य के सीन्दर्य तथा किसानों की दशा में घोर ग्रसंगित है। उनके भोंपड़े इंग्लैंड में पशुग्रों के बाड़ों से भी घटिया है, उनके वस्त्र शीत ऋतु के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी!"

लोगों का नैतिक पतन तो उनकी दरिद्रता से भी अधिक बुरा था। गूरकाफ्ट, जो स्वयं एक कुशल चिकित्सक था, लिखता है: "प्रत्येक शुक्रवार को मैं अपना समय रोगियो की सेवा में व्यतीत करता था। एक बार तो मेरी सूची में रोगियो की संख्या ६,८०० थी। इनमें से अधिक संख्या गें लोग दरिद्रता, और दुराचार से पैदा होने वाले पृणित रोगों के शिकार थे।"

जुलाई १८३१ में विकटर जाकमों ने भी यही कोननीय दशा देखी। उसने भी लिखा है: "वहाँ लौटने पर रोगियों की बहुत बड़ी संख्या ने मेरे डेरे को घेर लिया। उनके फोड़े, प्रायः मैथुनज रोगों के थे; इसके प्रलावा गंडमाला, सफ़ेद गिल्टी तथा ग्रॉख की तरह-तरह की बीमारी के रोगी उनमें थे। ग्रन्धों में मोतियाबिन्द वाले कम थे, ग्रन्य रोगों से ग्रन्धे हुए ही ग्रिधिक थे। मैथुनज रोग वालों में मुसल्मानों तथा पंडितों की संख्या भी कम न थी।.... उन्होंने बताया कि उनके लिए इस रोग से बचना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रदेश की सभी रित्रयों को रोग की छूत लग चुकी है। ऐसे रोग पंजाब की ग्रंथेशा कश्मीर में ग्रंधिक हैं।"

## कश्मीरियों का चरित्र

कुशल फ़ांसीसी चिकित्सक बेर्नियर ने इस जाित का बड़ा सुन्दर चित्र खीचा है। वह लिखता है: "अपनी हािजर-जवाबी के लिए कश्मीरी विख्यात हैं, और हिन्दुस्तािनयों से अधिक बुद्धिमान् तथा चतुर समके जाते हैं। ये बड़े किया-शील तथा उद्योगी भी होते हैं।" इसके एक शती पश्चात् जार्ज फ़ाँस्टेंर ने लिखा, "कश्मीरी खुशदिल तथा मौजी लोग हैं। विलासिता की ग्रोर इनकी प्रवृत्ति ग्रधिक हैं। धन की लालसा ग्रौर धन पैदा करने के नये उपाय करने में या ऐश-ग्रापम में धन व्यय करने के नये ढंग निकालने में, कश्मीरी ग्रद्धितीय है।" किन्तु इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी था। फाँस्टेंर ने ग्रागे लिखा हैं, "कश्मीर के निवासियों में सामूहिक रूप से जितनी बुराइयाँ व्याप्त हैं, उतनी मैंने किसी समाज में न देखी थीं।...स्वभावतः घगंडी तथा लोभी कश्मीरी, सरकारी ग्रधिकार पा जाने पर ग्रपने सभी कार्यो में कपट, विश्वासघात तथा उस मैंजी हुई कूरता का परिचय देता है जो कापुरुपों में प्रायः होती है। ग्रौर यह भी कहा जाता है कि उस पर किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। सैनिक कर्म में इस प्रान्त का शायद ही कोई निवासी भाग लेता हो। इनकी प्रवृत्ति ही युद्ध के प्रतिकूल मालूम पड़ती है। ग्रफ़ग़ान हुकूमत का तो यह एक नियम है कि कभी किसी कश्मीरी को ग्रपनी फ्रीज में न लिया जाय।"

मूरकाफ़्ट का अनुभव भी ऐसा ही कटुथा। फ़ॉस्टैर के केवल उनतालीस वर्ष पश्चात् उसने लिखा:

"कव्मीरी लोग सर्वेदा एशिया के सबसे चतुर तथा मनमौजी लोगों में गिने जाते रहे हैं और यह ठीक भी है ....कश्मीरी स्वभाव से ही स्वार्थी, अन्धिविश्वासी, ग्रज्ञान, चंचल, चालबाज, बेईमान तथा भूठा होता है।" (॥, १२८)

जाकमों ने जब करमीर के स्वामी राजा रणजीत सिंह से वहाँ जाने की आज्ञा माँगी तो उन्होंने कहा, "'यह पृथ्वी का स्वर्ग है। मगर वहाँ सँभल कर रहना। वहाँ के लोग बड़े धूर्त, भूठे, और चोर हैं, आदि आदि। किन्तु वहाँ की स्त्रियाँ आस्यन्त सुन्दर होती हैं। देखिए इनके वारे में आपकी क्या राय है?"

ऐसा कहते हुए ''उन्होंने मुक्ते पाँच सुन्दर लड़िक्याँ दिखायीं जो पास के खेमे से निकल कर हम लोगों की श्रोर ग्रायीं....भारतवर्ष में मैंने जितनी स्त्रियाँ देखी थीं उन सबसे वे कहीं ग्रधिक सुन्दर थीं। प्रत्येक देश में उनकी प्रशंसा होती।"

#### नारी का पतन

किन्तु मुस्लिम शासन-काल में करमीरी जीवन का सबसे दु:खद पहलू वहाँ की नारी का पतन था। लोगों को अपनी विहनों तथा वेटियों की लाज का कुछ ख्याल न रह गया था। पृथ्वी का यह स्वर्ग, चिर वसन्त का यह उद्यान स्वियों की बिकी की संडी हो गया था जहाँ से सारे भारतवर्ष में व्यापार होता था। सन् १६६३ में ही बेनियर ने लक्ष्य किया था, "रंग और सुगठित देह के लिए कश्मीर के लोग मशहूर हैं। उनके शरीर की गठन यूरोप वालों से किसी वात में कम नहीं होती। विशेष कर औरतें तो बहुत खूबसूरत होती हैं और मुगल सम्राट् के दरवार का प्रत्येक व्यक्ति यहीं से अपनी पित्नयाँ या उपपत्नी चुनता है।" अवध का नवाब भी अपने हरम को कश्मीरी रूपियों से भरा रखता था (जैसा कि टामस ट्वाइनिंग ने सन् १७६४ के अपने यात्रा-वृत्तान्त में लिखा है)। इसी प्रकार कश्मीर के उत्तर पूर्व में हिमालय की पहाड़ियों में सुन्दर औरतों का व्यवसाय जोरों से चलता था। जैसा कि जाकमों ने लिखा है, "लुधियाना इस बात के लिए विख्यात है कि वहाँ प्रत्येक अग्नेजी रेजिमेंट के सिपाहियों के लिए औरतों का प्रवन्ध हो जाता है। वहाँ के कुल २०,००० निवासियों में ३००० वेश्याएँ हैं....इनमें से अधिकांश पहाड़ों से आती हैं, जहाँ से इस प्रकार का रोजगार करने वाले लोग उन्हें बचपन में ही चुरा अथवा खरीद लाते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर अग्नेजी आधिपत्य स्थापित हो जाने के पश्चात् यह व्यवसाय कम तो अवश्य हो गया पर बिल्कुल समाप्त न हो सका।" मूरकाफ़ट के अति-रिक्त फ़ॉस्टेर तथा जाकमों ने जो दुराचार यहाँ प्रचलित देखा उसका जिक तो किया जा चुका है।

इतिहासकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का पता लगाने का प्रयास करे कि ग्राखिर कश्मीरियों जैसी प्रतिभावान जाति इतनी नीचे कैसे गिर गयी। इसका एकमात्र उत्तर शताब्दियों का मुस्लिम शासन है। प्रान्त के शासक स्वार्थी होते थे जिनमें न तो राजनीतिक योग्यता होती श्रौर न देशभिवत की भावना। जनता के स्वाभाविक नेता, पुरो-हित-मौजवी श्रनपढ़ भी थे श्रौर विषयी भी। जैसा कि मूरकाफ़्ट ने लिखा, "दोनों सम्प्रदायों के नेता मुल्ला श्रथवा पंडित ग्रत्यन्त मूर्व हैं श्रौर लोगों पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं है।" इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुग्रा कि लोगों में ग्रन्थविश्वास बढ़ता गया श्रौर मूर्तियों तथा पीर-फ़क़ीरों की पूजा ने ग्ररब के पैगम्बर के विशुद्ध एकेश्वरवाद को पनपने का ग्रवसर ही न दिया।

## अज्ञान और धर्मान्धता

श्रकवर की विजय के पूर्व से ही कश्मीर में शिया-सुन्नी के भगड़े बराबर होते आये थे। इस प्रान्त के बारे में हमें जो सबसे प्राचीन मुगल बयान मिलता है उससे पता चलता है कि दोनों फिरकों "आपस में निरन्तर लड़ते रहते थे।" (आईन-इ-अकबरी, २,३५२) औरंगजेब के लम्बे शासन-काल में होने वाले इन फिरकेवाराना भगड़ों का पूरा बयान आजमी के इतिहास में मिलता है। शिया लोग, जो अल्पसंख्या में थे, हसनाबाद और जदबल के मुहल्लों में इकट्ठा हो गये थे। फिर भी जब कभी दोनों फिरकों के लोग व्यापार अथवा यात्रा में मिलते थे तो प्रायः साधारण बातचीत से भगड़ा शुरू हो जाता था; और मोल-तोल के भगड़े भी साम्प्रदायिक रूप ले लेते थे। लड़ने बाले एक दूसरे के मजहब पर आक्षेप करने लगते थे। शियों पर पहले तीनों खलीफ़ों की भत्सैना (तबरें:) का आरोप लगाया जाता था; दो विरोधी फिरकों के व्यक्तियों की लड़ाई सामूहिक भगड़े का रूप ले लेती थी और काजी की बातों से उत्तेजित सुन्नी जनता शिया मुहल्लों को लूटती, जलाती और जितने भी शिया मिलते उनको करल कर डालती थी। दिल्ली का प्रतिनिधि शासक

<sup>ै</sup> यह अवस्था सन् १८७० तक रही। इसी वर्ष सर रिचर्ड टेम्पल ने लिला, अरगाँव तथा बालल जातियों से उत्तरी भारत के वेश्या-समाज को अनेक रंगरूट मिलते हैं। ('जनेल्स', २, २७६)

<sup>&#</sup>x27;तिब्बत तथा उत्तर का पूरा व्यापार क्रारस से झाये हुए क्रिया लोगों के हाथ में था—जाकमी

निष्पक्ष होने पर भी अपने थोड़े से अगले की सहायता से कुछ नहीं कर सकता था। कभी-कभी तो दंगाइयों श्रौर हुकूमत के सिपाहियों में सड़क पर खुली लड़ाई हो जाती थी।

इस प्रकार का सबसे भयानक दंगा सन् १६ प में इम्राहीम खाँ के प्रबन्ध-काल में हुम्रा। दयालु तथा विद्वान् इब्राहीम, म्रली मर्दान लाँ का पुत्र था जो दिल्ली की नहर बनवाने के लिए विख्यात है। वह फ़ारस में पैदा हुम्रा भ्रीर शिया सम्प्रदाय का अनुयायी था। उसने पूरे १४ वर्ष तक कश्मीर का शासन किया। म्राजमी ने इस दंगे का वर्णन इस प्रकार किया है:

"शिया मुहल्ला हसनाबाद के निवासी अब्दुश्शकूर और उसके लड़के सादिक का एक सुन्नी से पुराना भगड़ा चला या रहा था। इस भगड़े के दौरान में इन शियाओं ने कुछ ऐसे काम किये जो कुरान के विधान के प्रतिकृत थे। सादिक ने पैगम्बर के साथियों (पहले तीन खलीफ़ों) के लिए कुछ ग्रपशब्दों का भी प्रयोग किया। फिर भी इन्नाहीम खाँ ने सादिक की रक्षा की, यद्यपि उसे धार्मिक न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने का हुक्म दिया गया। इस पर काजी मुहम्मद यूमुफ को गुस्सा श्राया और उन्होंने शहर की सुन्नी जनता को भड़काया। एक बड़ा दंगा कुछ हो गया। अिग्युक्त को पकड़ने में असफल तृद्ध जनता ने हसनाबाद के मुहल्ले में श्राग लगा दी। इसी बीच हसनाबाद के निवासियों के रक्षार्थ फियादी खाँ पहुँच गया। दंगाइयों को स्थानीय सुन्नी मनसबदारों तथा तिब्बत के हमले से लीटे हुए काबुली अफ़सरों से सहायता मिली। दोनों पक्ष के कितने ही लोग मारे गये और कितने ही घायल हुए। दंगे ने प्रचंड रूप धारण किया और दंगाइयों के ऊपर से काजी का प्रभाव भी जाता रहा। श्रन्त में श्रपने को निरुपाय देख इन्नाहीम खाँ ने अब्दुश्यकूर तथा अन्य शिया अभियुक्तों को काजी के हवाले कर दिया, जिसने अब्दुश्यकूर, उसके दो लड़कों तथा एक दामाद को ईश्वर-निन्दा के अपराध में मृत्युदंड दिया....शहर पर सुन्नी दंगाइयों का ग्रधिकार बना रहा। शिया लोगों के गुरु बाबा कासिम को दंगाइयों ने सड़क पर पकड़ लिया और बुरी तरह मार डाला। इस भीड़ को दंड देने के लिए फियादी खाँ घुड़सवार क्रीज लेकर निकला और खुली सड़क पर दूसरी लड़ाई हुई। इसी बीच शेल बक्ना बावा ने एक और सशस्त्र जन-समूह इकट्ठा कर लिया था जिसने गवर्नर के महल में ग्राग लगा दी....शीरंगजेब ने गवर्नर को पदच्युत किया और सुन्नी कैदियों को छोड़ दिया।" (श्राजमी लिपि २०, ४, पृ० १३१-१३२)।

इस प्रकार के हिंसापूर्ण तथा वर्षरतायुक्त व्यवहार लोगों की धर्मान्धता तथा धार्मिक ग्रसहिष्णुता का पिरचय देते हैं। दूसरी किस्म की घटनाएँ भी मिलती हैं जो वहाँ के निवासियों के ग्रन्थ-विद्यास तथा ग्रज्ञान की परिचायक तथा इस्लाम के बुनियादी उस्लों के प्रतिकृत हैं। सन् १६६८ में मुहम्मद साहब के तथाकथित लोग, जो ग्रव तक बीजापुर की एक मस्जिद में रखे हुए थे, कदमीर में लाये गये। म० इ० मुबारक के नाम से विख्यात ये लोग लाल रंग के थे ग्रीर इनकी परछाई नहीं पड़ती थी! इसके ग्रागमन से सम्पूर्ण देश में हलचल मच गयी। "सारी मुस्लिस जनता खुदा ग्रीर उसके पैगम्बर की प्रशंसा करते हुए इस पावन धातु के दर्शनार्थ ग्रा जुटी। पुरुषों तथा स्त्रियों के इस ग्रगाध जन-समूह ने बाढ़ की भाँति सड़कों तथा गलियों को ग्राच्छादित कर लिया। विद्यान्, साधु, धर्मशास्त्रज्ञ तथा फ़ज़ीर उस पालकी को कन्धा देने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे जिसमें धातु ले जाये जा रहे थे। पालकी को एक बार छू पाने पर भी लोग ग्रपने को धन्य समसते थे।" (ग्राजमी पृ० १४०) इसमें तथा ग्रल-लात ग्रीर श्रल-उच्छा ग्रथवा ग्रन्य भौतिक वस्तुग्रों की पूजा में क्या ग्रन्तर है जिसे पैगम्बर मुहम्मद बराबर निन्दनीय बताते रहे ?

विल्ली के मुसल्मान शासक करमीरियों को सदैव उपेक्षणीय समक्षते रहे। इसी धारणा का फल था कि सन् १७०० तक कोई भी करमीरी, हिन्दू अथवा मुसल्मान, कभी मनसबदार यानी केन्द्रीय शासन का कर्मचारी नहीं नियुक्त हो सका। पहले-पहल गवर्नर फ़ाजिल खाँ (१६६७-१७०१) की सिफ़ारिश पर औरंगज़ेब ने कुछ करमीरियों को अपनी सेवा में स्वीकार किया और वह भी बहुत छोटे पदों पर। कुछ बरस पश्चात् औरंगज़ेब ने अपने मन्त्री को लिखा, "करमीरी होते हुए भी अजीज खाँ में कुछ तमीज है। यह करमीरियों के बारे में औरंगज़ेब की धारणा का परिचायक है। करमीरी चरित्र के बारे में आम लोगों नी धारणा का परिचय निम्नलिखित कहावत से मिलता है:

एके अफ़ग़ान, दोश्रम कम्बू, सियम बदजात कश्मीरी।

7 × 1 × 1 ×

ै कलोमत-इ-ग्रौरंगजेब, रामपुर वाली पांडुलिपि, पृष्ठ ६

मुगल शासको की उपेक्षा के पश्चात् दुर्रानियों के नृशसतापूर्ण अत्याचार की वारी आयी। भूमि-कर पहुत वढ़ा दिया गया, भूमि उजड़ने लगी, जनसंख्या कम हो गयी और व्यापार तथा उद्योग मिद्धम पड़ने लगी। डोगरा शासन की स्थापना के पूर्व मूरकाफ्ट तथा फॉर्स्टर ने देश की जो दशा देखी वह अत्यन्त निराशापूर्ण थी। अहमद शाह अव्याली का छुपापात्र वायसराय हाजी करीम दाव लाँ "अपनी कूरता तथा लालच के लिए प्रसिद्ध था। प्रायः साधारण अपराधों के लए वहाँ के निवासियों को दो-दो की पीठ सटाकर वाधकर नदी में फेक दिया जाता था, उनकी सम्पत्ति लूट ली जाती थी और उनकी नित्रयों के साथ अत्येक प्रकार का अत्याचार किया जाता था।" (फॉर्स्टर) उसका उत्तराधिकारी उससे भी बढ़कर कूर तथा अत्याचारी निकला। उसके समय यह एक नियम सा हो गया था कि अपने करसे के उल्टे सिरे से प्रहार किये विना अफ़गान अफ़सर किसी कश्मीरी को कोई आदेश न देता था।

इस प्रकार कश्मीर के लोगो को सानृभूमि छोड़ने के बाद ही अपनी प्रतिभा का उपयोग करने तथा धन और यश कमाने का अवसर मिलता था।

सुगल शासन, ग्राफगान शासन तथा डोगरा शासन सभी ग्राये ग्रौर गये । ग्राज कश्मीर एक नये भवन की देहरी पर हे। क्या यह भवन कश्मीर के लिए स्वतन्त्रता तथा श्राधुनिक प्रगति का मन्दिर होगा, ग्राथवा मध्यकालीन ग्रन्धविश्वास तथा सरकारी दमन का ग्रन्धकूप ? कश्मीर के निवासियों को इस विकट परिस्थित का सामना करके सही दिशा में कदम उठाना है। वहाँ के नेता ग्राज जो निर्णय करते है उसका परिणाम भविष्य की पीढियों को भोगना पड़ेगा। क्या इस सुन्दर प्रदेश तथा प्रतिभा-शाली जाति के शुभेच्छुगों को दुंखी होकर कहना पड़ेगा:

निष्परिणाम है संघर्ष
व्यर्थ है परिश्रम ग्रीर बिलदान,
—-ग्रथवा दिल्ली में खड़े होकर हम इंगित कर सकेगे:
सामने, सूर्य उठ रहा है—-धीरे, बहुत धीरे,
किन्तु पश्चिम को देखो, वहाँ की भूमि चमक उठी है!

फ़रवरी १६४६



## भारत में सैनिक और असैनिक जातियाँ

### रमेशचन्द्र मणूमदार

१६वी शती के उत्तरार्ध में भारत की बितानी सरकार ने सैनिक भरती की एक नीति का श्रारम्भ किया। इस नीति का मूल सिद्धान्त यह था कि भारतीय जनता को सामान्यतया दो वर्गों में बाँटा जा सकता है जिसमें से एक सैनिक कर्म के लिए उपयुक्त है श्रीर दूसरी नहीं। इस नीति का व्यावहारिक परिणाम यह हुग्रा कि भारतीय सेना की भरती गोरखों, सिखों, पठानों, मराठों, राजपूतों ग्रादि थोड़े से विशिष्ट वर्गों से होने लगी श्रीर पूर्व तथा दक्षिण बंगाल, विहार, उड़ीसा, श्रासाम, पूर्वी युक्तशान्त, मध्य श्रान्त श्रीर मद्रास से रंगरूट या तो विल्कुल ही नहीं लिये गये या बहुत ही नगण्य संख्या में।

इस नये सिद्धान्त की जड़ में यह धारणा थी कि पहली श्रेणी के लोगों मे सैनिक वृत्ति की स्रोर सहज भुकाव था स्रौर उपयुक्त गुण भी मौजूद थे जब कि दूसरी श्रेणी के लोग शारीरिक अथवा मानसिक हीनता के कारण सैनिक जीवन के लिए सर्वथा सनुपयुक्त थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन भौर व्यवहार पहले पहल सन् ५७ की महाकान्ति के—िजिसे सिपाही-विद्रोह कहा जाता है—बाद ही हुसा। यह लक्षणीय है कि गोरखों सौर सिखों को, जिन्होंने विदेशी सत्ता के प्रति बड़ी राजभिक्त दिखायी, स्रव प्रमुख सैनिक जाति समक्षा गया और पूर्व प्रदेशों के लोग, जिन्होंने विदेशियों से लोहा लिया, इस पद के लिए स्रयोग्य करार दे दिये गये।

यह भी स्मरण रखना होगा कि जो 'जातियाँ' इस प्रकार 'श्रसैनिक' करार दी गयीं, वे वही थी जिनकी मदद से जितानियों ने भारत में ग्रपना साझाज्य कायम किया था। क्योंकि यह सुपरिचित ऐतिहासिक तथ्य है कि श्रंग्रेजों की झोर से भारत में जो भारतीय सैनिक लड़े वे मुख्यतया मद्रास, बंगाल, बिहार और युक्त प्रान्त के लोग थे। ग्रगर ये लोग मराठों, सिखों और गोरखों को, जिनके पास प्रपनी सुगठित सेनाएँ थीं, हरा कर श्रंग्रेजों के लिए साम्राज्य स्थापित कर सके, तो कम से कम राज्य-रक्षा की दृष्टि से ऐसी कोई तात्कालिक ग्रावश्यकता नहीं थी कि साम्राज्य की स्थापना होते ही और भारतीय राज्यशक्ति उन्मूलित होते ही इन लोगों को सेना से निकाल दिया जाय। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह सन्देह करना स्वाभाविक ही है कि सैनिक और ग्रसैनिक का भेद राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो कर किया गया न कि किसी फ़ौजी ग्रावश्यकता के कारण श्रथवा किसी ऐसे विश्वास के कारण (प्रमाण की तो बात ही क्या!) कि भारतीयों के कुछ वर्गों में कोई ऐसा दोष है जो उन्हों सैनिक भरती के ग्रयोग्य बना देता है।

जो हो, क्योंकि ऐसी धारणा गहरे जाकर बस गयी है इसलिए उसकी पड़ताल करना आवश्यक है। यहाँ इतिहास के निर्मम आलोक में उसकी जाँच की जायेगी।

भारतीय इतिहास की मोटी-मोटी बालों का साधारण ज्ञान रखने वाला भी जानता है कि गोरखों, सिखों, श्रीर मराठों की सैनिक कीर्ति की परम्परा तुलनात्मक दृष्टि से बहुत पुरानी नहीं है। १ द बीं शती के उत्तरार्थ से पहले गोरखों का नाम ही नहीं सुना जाता था; सिखों ने १७ वी शती के श्रन्तिम वर्षों में ही एक सैनिक दल का रूप लिया; मराठों को एक सैनिक संगठन का रूप शिवाजी ने ही दिया जिनकी मृत्यु सन्१६ द ० में हुई। इस प्रकार ग्राज जो जातियाँ प्रमुख सैनिक जातियाँ कहलाती हैं, ३५० वर्ष पहले उनका उस रूप में ग्रस्तित्व भी नहीं था। भारतीय इतिहास की समूची परम्परा में यह एक बहुत ही छोटा काल हैं; बिलक हमारे इतिहास के दो सहस्र वर्षव्यापी उस ग्रंश की तुलना में भी, जिससे हम ग्रव्छी तरह परिचित हैं, यह अविध बहुत लम्बी नहीं है। सैनिक जातियों के इस नये सिद्धान्त का मतलब तो यह होगा कि भारतीय इतिहास का इससे पहले का ग्रुग, जो कि वास्तव में हमारे इतिहास का गौरव-युग है, भारतीय जाति की सैनिक-तिपुणता की दृष्टि से बिल्कुल कोरा था। किन्तु वास्तव में यह युग सैनिक-कृतित्व ग्रौर वीरतान्नों की गाथाग्रों से भरा हुग्रा है। इतना ही नहीं, ग्रौर भी महत्त्व की बात यह है कि यह कीर्ति भारत के उन लोगों ने उपाजित की जिनको ग्राजकल ग्रसैनिक समभा जाता है। इस सत्य की पृष्टि के लिए थोड़े से प्रमाण देना उपयुक्त होगा।

ų.

भारत की महान् सैनिक शिवल का पहला ठीक-ठीक वर्णन हुमें सिकन्दर के ब्राक्रमण के समय के यूनानी इतिहास-कारों की रचनाधों में मिलता है। उन्होंने पूर्वी भारत की दो सैनिक महच्छितियों का वर्णन किया है द्यौर उनकी सेना का व्यौरा भी दिया है। दो-एक इतिहासकारों ने यह भी संकेत किया है कि इन्हीं के बातंक के कारण सिकन्दर पंजाब से आगे नहीं बढ़ा। इन महच्छित्तियों का आपसी सम्बन्ध चाहे जैसा हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनका क्षेत्र आधुनिक बंगाल और विहार का क्षेत्र था।

सिकन्दर के चले जाने के बाद भारत में जो महान् साम्राज्य—प्राचीन भारत का महत्तर साम्राज्य—स्थापित हुग्रा, वह मौर्यों का था, जो कि बिहार के वासी थे। गुप्त साम्राज्य के बारे में भी यह बात कही जा सकती है।

गप्तों के पतन के बाद समय-समय पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजनैतिक शक्ति केन्द्रित होती रही। उन दिनों किसी जाति की, अपने देश से बाहर, विशालतर राजनैतिक प्रभुता का एक मात्र आधार उस जाति की सैनिक शक्ति होता था। इसलिए किसी जाति का सैनिक-योग्यता और निपुणता का अनुमान राजनैतिक इतिहास में उस जाति के स्थान से सहज ही लग सकता है। इस दृष्टि से भारत के कई विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समयों पर सैनिक जातियों का उत्थान हुआ है। ईसवी ७वीं शती में कन्नीज में हर्षवर्धन का साम्राज्य पंजाब से बंगाल तक रहा। दवीं शती में लिलतादित्य के सधीन कश्मीरियों ने उत्तर भारत के बड़े संश पर अपना अधिकार स्थापित किया। प्रवीं-६वीं शती में बंगाल के पालवंशी धर्मपाल और देवपाल की विजयी सेनाएँ सिन्धु नद तक पहुँची थीं और लगभग आधी जती तक उत्तर भारत में उनके साम्राज्य की शक्ति बनी रही । कन्नीज के प्रतिहारों ने उनके तत्काल बाद इससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। १०वीं ज्ञती के आरम्भ में इस साम्राज्य के विषटित होने पर योग्य नेताओं के अधीन विभिन्न जातियों ने अपनी सीनिक योग्यता और पराक्रम का परिचय दिया । इनमें बुन्देलखंड के चन्देलों (यशोवर्मन और ढंग, १०वीं शती) और मध्य भारत के कलचरियों (गांगेयदेव ग्रौर कर्ण, ११वीं शती), मालवा के परमारों (मुंज ग्रौर भोज, १०वीं-११वीं शती), ग्रज-मेर के चौहानों (विग्रहराज ग्रीर पृथ्वीराज, १२वीं बती), ग्रीर युक्त प्रान्त के गढवालों (चन्द्रदेव ग्रीर गोविन्दचन्द्र, ११वीं-१२वीं शती) तथा गंगों (श्रनन्तवर्मन, ११वीं-१२वीं शती) का उल्लेख किया जा सकता है। गुजरात के चालुक्य भी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने, ग्रीर बंगाल के सेनों ने, तुर्कों का तब भी दृढ़ विरोध किया था जब कि बाक़ी उत्तर भारत में वे ग्रधिकार जमा चके थे। इन महान नेताग्रों की सैनिक विजय और पराक्रम को ध्यान में रखते हुए इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि उस समय में वे जातियाँ सैनिक दृष्टि से अत्यन्त निपुण थीं।

विन्ध्य के दक्षिण में भी यह बात देखी जाती है। इस प्रदेश के पूर्व में पल्लवों की सैनिक शक्ति की धाक ४०० वर्षों तक रही। उनके बाद १०वीं-११वीं शती में चोल राज्य भारत की प्रमुख सैनिक शक्ति रहा। राजराज तथा राजेन्द्र के शासन-काल में चोलों की विजयी सेनाएँ उत्तर में बंगाल श्रीर दक्षिण में सिंहल तक पहुँचीं श्रीर उनकी नौ-सेना के बेड़ों ने सागर पार सुमात्रा श्रीर मलय प्रायद्वीप में साझाज्य स्थापित किया। पश्चिमी तट पर चालुक्यों श्रीर राष्ट्रकूटों ने न केवल दक्षिण में सैनिक कीर्ति उपार्जन की विलक एकाधिक बार उत्तर भारत के शक्तिशाली राज्यों को भी हराया।

मुस्लिम काल से भी ऐसे प्रनेक उदाहरण मिलते हैं। राजपूतों को, जिनकी सैनिक योग्यता अब भी स्वीकार की जाती है, छोड़ भी दें तो हम देखते हैं कि विजयनगर के कर्णाटों, पूर्वी गंगों, और उड़ीसा के गजपितयों ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये थे और महान् शासकों से लोहा लिया था। कई बार उन्होंने अपने शक्तिशाली महान् पड़ोसियों पर स्वयं आक्रमण करके उन्हें करारी हार दी। इस प्रसंग में उड़ीसा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज उड़िया जाति को सैनिक जाति मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन कदाचित् थोड़े ही व्यक्ति जानते हैं या स्मरण रखते हैं कि १३वीं से १५वीं शती तक उड़िया जाति न केवल तेलुगु प्रदेश के बहुत बड़े ग्रंश पर शासन करती थी बल्कि बहुवा अपने उत्तर और पश्चिम के महान् राज्यों पर आक्रमण भी करती थी।

भारतीय इतिहास के कुछ मुख्य तत्त्वों का यह संक्षिप्त श्रीर द्रुत सिंहावलोकन एक ऐतिहासिक सत्य की श्रकाटच रूप से प्रमाणित करता है, श्रीर वह सत्य यह है कि सैनिक निपुणता भारत में किसी वर्ग या प्रदेश का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि विभिन्न प्रदेशों के श्रीर विभिन्न जातियों के लोगों ने समय-समय पर श्रपनी सैनिक शक्ति श्रीर योग्यता का परि-चय दिया है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस सैनिक योग्यता का कारण किसी यथार्थ श्रथना कल्पित मूलगत जातीय विशेषता में न खोज कर योग्य नेतृत्व, समुचित सामग्री श्रीर श्रनुकूल परिस्थिति में ही खोजना श्रिष्ठिक युणित-संगत है। यह कथन इतिहास के एक दूसरे सत्य रो भी पुष्ट होता है। उपर्युक्त सभी सैनिक शिक्तियाँ कालान्तर में हास को प्राप्त हुई। किसी जाित या वर्ग की सैनिक श्रयोग्यता प्रायः किसी ऐसी घटना से सिद्ध की जाित है जिसमें वह पूरी तरह पराजित हुई हो। लेकिन लोग प्रायः भूल जाते हैं कि तथा-किथित सैनिक जाितयों के साथ भी ऐसी श्रपमानजनक घटनाएँ घटित हुई हैं। संग्राम सिह के श्रधीन ६०,००० वीर राजपूत, वावर के १२,००० मुगलों द्वारा पराजित हुए थे। इसी प्रकार वीर तुर्कों को मुगलों ने श्रीर मुगतों को मराठों ने परास्त किया था। लेकिन खिड़की में ढाई हजार श्रंग्रें सैनिकों ने पेशवा की श्रपने से दस गुनी बड़ी मराठा फीज को हराया। सीताबल्डी में इस घटना की श्रावृत्ति हुई, जब १,६०० ग्रंग्रेंज सैनिकों ने नागपुर के भोंसले सरदार के १६,००० सैनिकों को हराया। इन घटनाश्रों से सिद्ध होता है कि सैनिक गुण प्राप्त भी किये जा सकते हैं श्रीर गॅवाये भी जा सकते हैं; श्रीर सैनिक निपुणता जातीय विशेषताश्रों के श्रलावा दूसरे कारणों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है।

डील-डौल, ग्रादतें, रीति-रस्म ग्रीर व्यक्तिगत रुचियाँ निस्तन्देह ग्रपना महत्त्व रखती है लेकिन यह गुण किसी विशेष जाति या जन-समूह या वर्ग को चिरन्तन दैवी वरदान के रूप मे नहीं मिलता बल्कि साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है श्रीर उपेक्षा द्वारा खो दिया जाता है। इसके ग्रातिरिक्त इन दिशाओं में किसी कभी की पूर्ति उत्साह, लगन ग्रीर दृढ़ता द्वारा की जा सकती है। उच्च श्रादशों से प्रेरित, योग्य नेताओं द्वारा सचालित ग्रीर यथेष्ट साधनों से सम्पन्न कोई भी जाति एक उच्च कोटि का सैनिक संगठन तैयार कर सकती है।

कभी-कभी किसी जाति की सैनिक योग्यता के बारे में इस भ्रान्त धारणा का ग्राधार इतिहासिक तथ्यों की भ्रान्त व्याख्या होती है। एक उदाहरण लिया जा सकता है। बिस्तियार खिलजी द्वारा बंगाल की विजय को इस बात का प्रमाण समभा जाता है कि बंगालियों में सैनिक गुणों का सर्वथा ग्रभाव था। लेकिन १८ ग्रक्वारोहियों द्वारा बंगाल की विजय की बात तथ्यों को बिल्कुल गलत समभना है, वयोंकि ग्रसल में मुस्लिम इतिहासकार ने जो लिखा है उसका ग्रथं होता है कि बिस्तियार ने निदया नगर में ग्रधिकार किया था ग्रौर वह भी १८ घुड़सवारों द्वारा नहीं बिल्क एक पूरी रोना द्वारा जिसका ग्रगला दस्ता १८ व्यक्तियों का था ग्रौर शहर में इसलिए प्रवेश पा सका कि उन्हें घोड़ों का व्यापारी समभा गया। इस घटना को बंगालियों की सैनिक योग्यता ग्रांकने के लिए यथेष्ट समभा जाता है लेकिन उस समय स्पष्ट ही यह बात लोग भूल जाते है कि जब समूचा उत्तर भारत मुस्लिम साम्राज्य में शामिल हो चुका था तव भी पूर्वी ग्रौर विक्षणी बंगाल में बंगाली १०० वर्ष तक ग्रपनी स्वाधीनता क़ायम रख सके थे ग्रौर मुसल्मानों से लड़ते रहे थे।

ग्रगर हम यह मान भी लें कि एक थाकिरमक हमले द्वारा निर्या पर कब्बा करने का मुस्लिम वर्णन श्रक्षरशः ठीक है—जिस पर सन्देह करने का यथेष्ट कारण है—तो भी उतने ही से बंगालियों की सैनिक ग्रयोग्यता प्रमाणित नहीं हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे आकिरमक हमले से प्रमाणित सैनिक योग्यता वाले लोगों का भी ऐसा ही हाल होता रहा है। उदाहरणतया बिल्तियार की मृत्यु के अनित-काल पीछे बंगाल की तुर्क सेनाएँ उड़ीसा के २०० सैनिकों के आकिरमक हमले के सामने तितर-वितर हो गयी थीं। यह कटासिन में तुगरल तुगन लाँ की सेना की पराजय की घटना है। बंगाल और उड़ीसा का उदाहरण विशेष रूप से इस लिए दिया जा रहा है कि श्राजकल इन दोनों प्रान्तों के लोगों को 'श्रसैनिक जातियों' के अनुक्रम में भी बहुत नीचे स्थान दिया जाता है। लेकिन इतिहास दिखाता है कि कभी यह सैनिक दृष्टि से बहुत निपुण थे और कोई कारण नहीं है कि वे दोवारा वहीं निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते। यह तो ठीक है कि किसी समूह की थोग्यता हमेशा उसके अतीत के आधार पर नहीं श्रांकी जा सकती; लेकिन यह भी उतना ही सच है कि केवल वर्तमान के आधार पर उसका भविष्य भी नहीं श्रांका जा सकता। कोई जाति किसी समय सैनिक दृष्टि से निपुण रही, इतने ही से यह प्रमाणित हो जाता है कि उसे स्थायी रूप से 'श्रसैनिक जाति' घोषित करना अन्याय है। और यह भी इस वात से इंगित होता है कि अनुकूल और उचित अवसर मिलने पर वह जाति कदाचित् फिर अच्छे सैनिक दे सकती है। इन युक्तियों और भारतीय इतिहास के उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में एक कर हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हैं कि भारतीय प्रजा को सैनिक और धसैनिक दो वर्गों में बाँट देना समूचे ऐतिहासिक साक्य के विरद्ध जाना है।

मार्च १९४६

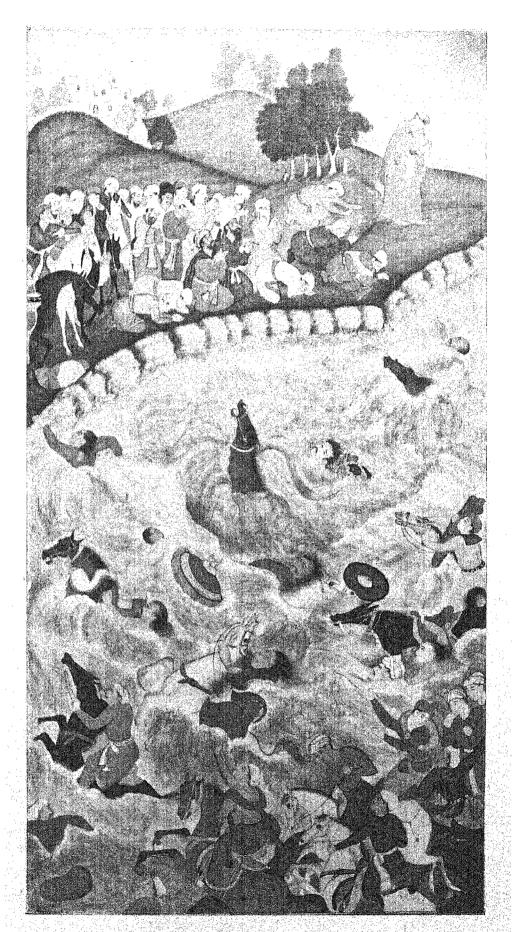

## बापू विहल महादेव : एक महाराष्ट्रीय राजनीतिज्ञ

### रघुवीरसिह

श्रार्थर वेलेजली (वाद में ड्यूक ध्रांफ् वेलिगटन) को धाठ वर्षों के प्रपने महत्त्वपूर्ण कार्यक्राल में भारत के जिन-जिन नेताध्रों, राजनीति-विशारदों तथा कूटनीतिज्ञों से पेश प्राना पटा, उनमें से जिस व्यक्ति का प्रभाव उसके मानस पर श्रमिट रूप से पड़ा, वह था महाराष्ट्र का एक प्रौढ राजनीतिज्ञ वापू विट्ठल महादेव, जो दौलतराव सिविया के शासनकाल में अक्टूबर १८०३ से अक्टूबर १८०४ तक केवल एक वर्ष के लिए प्रधान मन्त्री के उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहा । वैसे उनके व्यक्तित्व में न तो कोई विशेष आकर्षण था ग्रौर न ग्रपने समकालीनों से उन्हें बहुत ग्रधिक सम्मान ही प्राप्त हुग्रा—जो थोडा-यहुत प्राप्त हुग्रा, वह केवल उनके ग्रोहदे के कारण। यही कारण है कि तत्कालीन किमी भी व्यक्ति ने न तो उनके ग्रारम्भिक जीवन का कोई विवरण प्रस्तुत किया प्रौर न उनके जीवन के ग्रन्तिम प्रश का ही। यहाँ तक कि श्रपने सीमित कार्यकाल में पदाधिकारी की हैसियत से भी उनके द्वारा किये गये कार्यों का कोई विवरण मराठी सूत्रों से नही प्राप्त होता। इस श्रसाधारण व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ भी थोड़ी-बहुत सूचनाएँ प्राप्त होती है वे या तो सिधिया के सन्धि-प्रस्ताव के विवरण में या सन् १८०४ में उनके दरवार में रहनेवाल ग्रग्नेजी-रेजीडंट के विस्तृत ग्रमिलेखों से। १

पुराने और विश्वस्त कर्मचारी के गाते बाप विट्ठल के प्रति दौलतराव सिंधिया का व्यक्तिगत स्नेह था, कितु प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त होने के पूर्व वे सिंधिया के एक साधारण खासनवीस मात्र थे—-प्रथित् घरेलू कारबार की देख-रेख किया करते थे। यह पद उत्तरदायित्वपूर्ण होते हुए भी बहुत ऊँचे स्तर का नहीं था; कितु सभी लोग उनकी बड़ी इंज्जत किया करते थे और दौलतराव सिंधिया का तो उनपर सोलहों ग्राने विश्वास था, जिसे वापू विट्ठल भी बड़ी लगन से निभाते थे। फलतः जब सिंधिया के तत्कालीन प्रधान मन्त्री यादवराव भास्कर का ग्रसई के युद्ध मे २३ सितम्बर, १५०३ को देहात हो गया तो ऐसी विकट परिस्थिति में यादवराव भारकर के स्थानापक्ष के रूप में वे ही नियुक्त किये गये। माल्कम साहब के कथनानुसार यह नियुक्ति इसलिए नहीं हुई कि वे बहुत योग्य थे बल्कि इसलिए हुई कि दूसरे ग्रयोग्य थे। स्पष्ट रूप से ऐसे उच्च पद पर वे किसी ग्रन्य कारण से नहीं, केवल इसी लिए पहुँचे कि उनके मालिक का उनपर पूरा भरोसा था।

इस महत्त्वपूर्ण पद पर नियुवत हो जाने के बाद ही उनका सबसे प्रमुख कर्त्तव्य यह हुम्रा कि वे सिव्धिप्रस्ताव पर म्रमुं से ऐसी चालाकी से बातचीत चलावे जिसमे अपने हितो की रक्षा हो, यद्यपि असई के भाग्यनिर्णायक युद्ध में सिन्धिया की अम्रेजो के हाथ करारी हार हुई थी। सिन्धिया भीर श्रंग्रेजो के बीच लड़ाई बन्द करने के लिए २२ नवम्बर, १८०३ के समसीते के श्रनुसार सिन्ध की शतों पर बातचीत शुरू हो गयी थी भीर कुछ समय तक चली भी, किन्तु बापू विट्ठल के रंग-मंच पर ग्राने के पूर्व उसमे कोई विशेष प्रगित नहीं श्रा पायी थी। उनके ग्राने के पश्चात् इस कार्य में कुल गिनकर एक सप्ताह लगा और ३० दिसम्बर, १८०३ को प्रात:काल सरजी श्रजनगाँव में सिन्ध पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो गये। इन दिनों श्रार्थर वेलेजली बापू विट्ठल के श्रामने-सामने बैठकर सिन्ध की शतों पर वातचीत करता था। मात्कम साहब भी इस बहस में सिम्मिलत होकर पूरा भाग लेते थे।

इन दिनों बापू विट्ठल ने सिन्धिया के खोये हुए हितों का पुनरुद्धार कर बडा महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उस समय तक अत्यंत वयोवृद्ध होते हुए भी उनमें शक्ति का अजल प्रवाह था, और वे स्वभाव तथा प्रकृति से ही निष्णात कूटनीतिज्ञ लगते थे। उनका आत्मसंयम आक्वर्यजनक था। उनके गम्भीर, रूखे-सुखे चेहरे को बहुत ध्यान से देखने पर भी कोई पता नहीं लगा

<sup>१</sup> पुना रेजीडेंसी करेस्पांडेंस सीरीज :---

जिल्द १०—बेसिन की सन्धि तथा १८०३—'०४ का विक्षण-युद्ध (अप्रकाशित), सम्पादक श्री रघुवीरसिंह; तथा जिल्द ११—दौलतराव सिधियाज अफ़ेयर्स, —सं० श्री एन० बी० राय ।

सकता था कि अन्दर भावनाओं की कोई कोमल क्षीण रेखा भी विद्यमान है या नहीं। उनका व्यक्तित्व वास्तव में बड़ा ही रहस्यमय था। उनके लिए बड़े से बड़ा लाग और भयंकर से भयंकर हानि विना किसी कारीरिक प्रतिक्रिया के समान भाव से ग्रहणीय थे। माल्कम साहन कहते थे कि ताश के 'त्रैग' नामक खेल के लिए उनसे अधिक उपयुक्त मुखाकृति वाला दूसरा कोई व्यक्ति उनके देखने में नहीं ग्राया था, अतएव तभी से अग्रेजी शिविर में वह 'श्रोल्ड कैंग' के नाग से प्रसिद्ध हो गये। '

भडोंच ग्रोर सिन्दखेड़ के परगनों पर यथावत् श्रिधिकार रक्षाने का उनका सारा प्रयत्न ग्रासफल रहा। इसी प्रकार होलकर के विरुद्ध ग्रंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने में भी वे ग्रासफल ही रहे। किन्तु ग्रापनी राजनीतिक चालों से उन्होंने सिधिया के इनाम वाले प्रदेशों की रक्षा पेशवा के राज्य में ही नहीं, धौलपुर के उत्तरी परगने तक में की, जो ग्रव ग्रंग्रेजों को सौपे जा रहे थे। ग्रंग्रेज लोग सिधिया के उन पुराने ग्राफ्त रों को जागीर देने पर भी राजी हो गये जो पेरी द्वारा ग्राधिकृत उत्तरी जिलों की ग्रादला-बदली में ग्रापनी जमीन सो चुके थे। इसके ग्रातिरिवत ग्रंग्रेज लोग इस बात पर भी राजी हो गये कि उनकी सेना की जो टुकड़ी सिधिया की रक्षा के लिए रहेगी उसका खर्च भी ग्रंग्रेज लोग ही देंगे ग्रौर वह सरजी ग्रंजनगाय की सिध में प्राप्त प्रदेशों की ग्रामदनी से भरा जायगा।

प्रार्थर वेलेजली के साथ सन्ध की बातचीत चलाने में बापू विट्ठल जिस नीति का भ्रवलम्बन करते थे उसकी चर्चा उन्होंने स्वयं माल्कम के साथ अपनी बातचीत के सिलिखले में एक वार की थी। "आरम्भ ही में मैने जनरल वेलेजली से यह पूछा कि अपने मालिक के राज्य के संबंध में उसके क्या विचार है ? उत्तर में उसने कहा कि यह उसकी विल्कुल इच्छा नहीं है कि यह राज्य नष्ट कर दिया जाय; बिल्क इसके विपरीत वह उसका उत्थान उस सीमा तक करना चाहता था जहाँ तक वह उसके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक न सिद्ध हो। इस आश्वासन से सन्तर्पट हो कर मैने यह सोचा कि अंग्रेजों की सज्जनता पर विश्वास कर लेना ही उस समय महाराज के लिए हितकर था। उनके विभिन्न प्रस्तावों को सुनकर में अपने कर्त्तव्यों के अनुसार उन दुष्परिणामों की और संकेत करता था जो इस प्रकार का निर्णय कर लेने पर सिधिया को हो सकते थे; किन्तु अपनी और से मैने किसी भी अवसर पर संधि की किसी भी आर्त पर अस्वीकृति नहीं प्रकट की, और जनरल वेलेजली द्वारा प्रस्तुत किये हुए मूल प्रस्ताव में जो भी परिवर्तन सिधिया के पक्ष में हुए थे, स्वयं जनरल के ही सुक्भावों पर आधारित थे, जो बरावर इस बात पर जोर देते रहे कि अब तक जो कुछ हो गया उसके अतिरिक्त सरकार को नयी विपत्तियाँ मोल न लेनी पड़ें।" फलस्वरूप अंग्रेज जनरल स्वयं सिधिया के साथ अच्छा व्यवहार रख कर उसे अपना सहायक मित्र बनाने के लिए उत्सुक रहता था। आर्थर वेलेजली को सिधिया के प्रति इतना शुभेच्छु बनाने में बापू बिट्ठल का कम हाथ नहीं था, और सिन्ध-सम्बन्धी इन सपलताओं के कारण महाराज के दरवार में उनका सम्मान भी खुब बढ़ा।

दौलतराव द्वारा सरजी श्रंजनगाँव की संधि श्रंगीकार कर लेने के बाद ही माल्कम साहब रेज़ीडेंट बनाकर दरवार में मुख्य रूप से इसी लिए भेजे गये कि सुरक्षा-संबंधी समभौते को शीघ्र ही सुलभा लिया जाय जिसके लिए सिंधिया भी बहुत जोर दे रहे थे। इस बार भी बापू विट्ठल ने माल्कम को इस वात पर राज़ी कर लिया कि शिधिया की रक्षा के लिए श्रंग्रेजों की जो भी सहायक सेना रखी जाय वह राज्य की सीमा के बाहर रहे, यद्यपि गवर्नर-जनरल बिल्कुल इसके विपरीत चाहते यें। ग्वालियर का किला और गोहद का प्रांत, जिन्हें सिंधिया ने खो दिया था, उनके दिल में काँटे की तरह कसक रहे थे, श्रीर विट्ठल पंत बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हों वापस लेने में सफल न हो सके। फिर भी माल्कम को समभा बुभाकर उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वरत कर दिया कि सिंधिया ने इसी श्राशा श्रीर विश्वास पर सरजी श्रंजनगाँव की संधि की है कि ग्वालियर, जो लड़ाई के पहले उनके राज्य में था, संधि के पश्चात् उन्हों वापस कर दिया जायगा। फलतः गवर्नर-जनरल ने जब यह घोषणा की कि ग्वालियर श्रीर गोहद सिंधिया को लौटा देना 'जनता के प्रति विश्वसघात' करना होगा तो माल्कम साहव श्रसंतुष्ट ही रहे। कलकत्ता में यह भगड़ा श्रार्थर वेलेजली श्रीर वापू विट्ठल के बीच खींचतान के रूप में समभाया गया श्रीर गवर्नर-जनरल इस बात को सिद्ध करने पर तुले हुए थे कि ग्वालियर सिंधिया को न लौटा कर जनरल वेलेजली ने विट्ठल पंत रो ज्यादा बुरी संधि नहीं की।

<sup>र</sup> के द्वारा सम्पादित सर जॉन माल्कम की जीवनी और उनके पत्र-व्यवहार ।

किंतु प्रत्यक्ष रूप से इतने अधिक सफल होते हुए भी बापू विट्ठल सिंधिया के दरवार में निष्कंटक न रह पाये। राज्य की बागडोर पर अपना ही पूरा स्वत्व जमाने की महत्त्वाकांक्षा में उनमें और उनके प्रतिद्वंद्वियों में निरन्तर संघर्ष चलता रहा। सन् १८०४ के फरवरी महीने में वे एक बार शिविर छोड़ कर यही दिखलाने के लिए वुरहानपुर चले गये कि उनके प्रतिद्वंद्वी, जो ऊँची कुसियों पर बैठने के लिए इतना तड़फड़ा रहे थे, वास्तव में कितने अयोग्य थे। किंतु कई महीनों के लंबे समय में भी कोई विट्ठल पंत को उस पद से खलग न कर सका। राज्य के कार्यों में दीलतराव ने उन्हें पूरी स्वतन्त्रता दे रखी थी, किंतु पूर्ण अधिकार मिल जाने पर भी विट्ठल पंत उनका उपयोग इस प्रकार करते थे जैसे उन्हें कुछ भी अधिकार न मिला हो। सभी राजकीय समस्याओं में वे नियमानुसार और भी सम्मान्य पदाधिकारियों की राय ले लिया करते थे, जो उनसे ईर्ष्याभाव नहीं रखते थे। इससे दौलतराव भी प्रसन्न रहते थे और राज्य का संचालन भी बिना किसी वाधा के होता था।

बाप विट्ठल यह भली भाँति समभते थे कि सिंधिया श्रीर श्रंग्रेजों के बीच जो मैत्रीभाव चल रहा था, वह चारों श्रोर से विपरीत परिस्थितियों द्वारा घिरा हुआ था और तिनक भी असावधानी से वह ढह कर गिर सकता था। इसी लिए वे ग्रंग्रेजी रेजीडेंट के छोटे से छोटे सुफाव पर भी पूरा ध्यान देते थे। ग्रारंभ में जब यज्ञवंतराव होलकर के विस्द ग्राक-मण करते समय ग्रंग्रेजों ने उनका सहयोग माँगा तो उसे तुरन्त उन्होंने मान लिया ग्रीर तत्संबंधी ग्राजाएँ भी निकलवा दीं। किन्त कछ समय बाद सिंधिया का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया । उन्होंने अपने यहाँ होलकर का वकील रखना आरंभ कर दिया और उनके राज्य में से होकर जब अँग्रेज सेनाएँ होलकर के विरुद्ध ग्राक्रमण करने लगीं तो सिधिया की ग्रोर से उन्हें कोई सहायदा न मिली। यहाँ तक कि वापुराव सिंधिया ने, जो लार्ड लेक के सहयोग के लिए भेजा गया था, कछ नहीं किया। उलटे ग्रंग्रेजों को उन्होंने ग्रपनी शक्ति भर तंग किया। वाप विट्ठल को इन सब दुर्व्यवहारों के लिए सफ़ाई देनी पड़ी । वे बड़े ही व्यवहार-कुशल थे और चिकनी-चुपड़ी बोल कर अपना मतलव साधने में बड़े ही दक्ष थे । उन्होंने इस विपरीत परिस्थित से भी लाभ उठाने का प्रयत्न किया। वे एक ग्रीर तो अंग्रेज़ी रेज़ीडेंट को यह पट्टी पढ़ाया करते थे कि उनका राजा अंग्रेजों का वड़ा ही शुभचिन्तक और फरमाबरदार है और दूसरी ओर अपने सारे काले कारनामों पर यह कह कर सफ़ेदी चढाते थे कि सिंघिया की सरकार के ऊपर बड़े ही आर्थिक संकट पड़े हैं और वह बड़ी ही विकट परिस्थिति से गुजर रही है। अतः स्वाभाविक रूप से बापू विद्ठल के समय में सिंधिया की वैदेशिक राजनीति में सदैव कुछ लचरपन और द्विविधा रही। किंतु इस दुर्बलता का कारण केवल मात्र विट्ठल का अंग्रेजों के प्रति पक्षपात ही नहीं था। इसका प्रधान कारण सिंधिया की शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं; यद्यपि माल्कम ने एक बार यही लिखा था कि "बाप विट्टल ग्रंग्रेजों से मैत्री बनाये रखने का पूरा ध्यान इसलिए रखते थे कि एक तो इससे उनकी व्यक्तिगत स्थिति मजबत पड़ती थी श्रीर दूसरे उनके महाराज की सरकार का भी इसी में हित था।"

वापू विट्ठल में न तो योग्यता का ही ग्रभाव था ग्रौर न शक्ति का ही; किन्तु शारीरिक ग्रस्वस्थता के साथ ही उनका स्वभाव भी बड़ा चिड़-चिड़ा था। उनका व्यक्तिगत दुराग्रह कभी कभी राज्य के हित की दृष्टि से विल्कुल निर्थंक होता था; ग्रौर यद्यपि वे कुछ ऐसे लोगों से मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते थे जिनपर सिंधिया की कृपा रहती थी; किंतु उनसे भी ग्रपने व्यक्तिगत विद्येष का बदला चुकाने का वे भरसक प्रयत्न करते थे। किंतु बापू विट्ठल की जो सबसे बड़ी कभी थी श्रौर जो उनके विरोधियों को उभड़ने का श्रवसर देती थी, वह थी उनकी निरंतर अस्वस्थता जिसके कारण वे कई कई दिनों तक लगातार दरबार में ग्रनुपस्थित रहा करते थे। ग्रतः जब ११ ग्रगस्त, १००४ को दौलतराव सिंधिया के स्वशुर ग्रौर भूतपूर्व प्रधान मंत्री शरजाजी बाड़गे सिंधिया के शिविर में पहुँचा तो उनकी व्यक्तिगत मन्त्रणाओं में उसका भी सम्मिलत होना स्वाभाविक था। इसी बीच बापू विट्ठल संयोगवश बीमार पड़ गये ग्रौर निरंतर कई दिनों तक दरबार में ग्रनुपस्थित रहे। इस ग्रवसर से लाभ उठा कर शरजाजी ने एक बार फिर सिंविया के ऊपर ग्रपना पुराना रंग जमा लिया, क्योंकि उनका दिल ग्वालयर ग्रौर गोहद के लिए ग्रव भी मसोस रहा था ग्रौर उनका मन ग्रगेजी रेजीडेण्ट से विल्कुल फटा हुगा था जो बार-बार होलकर के वकील को बापस करने भीर सिंधिया के उज्जैन लौट चलने पर बड़ा जोर देता था। श्रमेजी रेजीडेण्ट की इच्छाओं का दृढतापूर्वक विरोध करने के कारण शरजाजी सिंधिया को ग्रौर भी जँचता था। फलतः १८०४ के ग्रक्ट्यर महीने में जब बापू विट्ठल बहुत ही बीमार पड़ गये ग्रौर चलने फिरने में ग्रसमर्थ हो गये तो दौलतराव ने उन्हें वहीं छोड़कर ग्रागे कूच कर दिया। इन परिस्थितियों में

वापू विट्ठल, जो श्रव लगभग मृत्युशय्या पर थे, कार्यभार से मुक्त हो गये श्रोर शर्जाजी उनका रथानापन्न बनाया गया। कुछ स्वरथ होने पर बापू विट्ठल भी हरदा (नर्मदा के दक्षिण तट पर खण्डवा से ६४ मील पूर्व) चले गये श्रीर वहीं पर २१ नववर सन् १८०४ ई० को उनका देहान्त हुगा।

इस प्रकार सिधिया दरबार के एक प्रोढ राजनीतिज्ञ का ग्रन्त हुमा—-दुनिया की छाड में जहाँ उसे न किसी ने देखा भौर न उसकी मृत्यु पर थाँसू बहाया। उनके महाराज ने उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर शोक का नाटच ग्रवस्य किया, किन्तु वे भोपाल की रियासत पर ग्राक्रमण करने के सम्बन्ध में ग्रपने नये मन्त्री से परामर्श करने में ग्रत्यधिक व्यस्त थे।

किन्तु कई वर्ष बाद, भारत के समृद्ध-तट से सहसो मील दूर, बापू विट्ठल के गुणो की प्रशासा एक ऐसे व्यक्ति ने की जिसे न केवल दिसवर १८०३ की सन्धि में ही उनके सम्पर्क में श्राने का सुयोग प्राप्त हुप्रा था, प्रत्युत जिसे यूरोप के श्रन्य प्रख्यात राजनीतिजों की समानता में रखकर उनके व्यक्तित्म को परखने का भी पर्याप्त प्रवसर मिता था। के साहब लिखते हैं कि "बरसो बाद जब माल्कम साहब जनरल वेलेजली से, जो उस सम्य वेलिग्टन के ड्यूक हो गये थे, मिले श्रोर एक दिन वार्तालाप के प्रसग में जब फास के महान् व्यक्तियों के चित्र के मम्बन्ध में चर्चा चली तो टेलीराड के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर ड्यूक ने कहा कि वह बहुत कुछ "श्रोल्ड ब्रैग" (बापू विट्ठल) जैसा ही था—लेकिन उतना चतुर नहीं था । विट्ठल की सहायता के लिए नेपोतियन जैसा कोई जनरत होता या कम से कम बह फ़ास जैसे स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य की शोर से समभक्ति की वातचीत करने वाले प्रतिनिधि ही होते ।

ै के द्वारा सम्पादित सर जॉन मास्कम की जीवनी और उनके पत्रव्यवहार; जिल्द १, पृ० २४०--१ मार्च १९४०



## भारत में प्राचीन श्रीर श्राधुनिक मानव

#### वेरियर एत्विन

ग्रत्यन्त सुसस्कृत मानव भ्रौर श्रविकसित ग्रादिवासी ये एक ग्राश्चर्यजनक सम्बन्ध-सूत्र होता है, इस बात को पर्यटको ग्रीर ग्रन्वेपको ने प्रायः लक्ष्य किया है। कारण, जो व्यक्ति सर्वदा एक उदार शिक्षित जीवन-विधि के ग्रन्शासन मे रहता ग्राया है, उसमे एक सर्वेदना, एक विवेकशील पर-दु ख-कातरता होती है जो किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी ग्रोर ग्रादिवासी जीवन की यथार्थताग्रों से ग्रपने मौलिक सम्पर्क के कारण, सहज बोध से ही उन बातों का ग्रन्भव करता है जिन्हें संस्कृत मानव वर्षों की साधना से सीख पाता है। ग्रादिवासी को समभने में किटनाई एक चपरासी को होती है, एक प्राध्यापक को नहीं; जगल विभाग का चोकीदार, न कि विभागीय उच्चाधिकारी ग्रपने को सहानुभृति देने में ग्रसमर्थ पाता है ग्रोर इस प्रकार बनवासी जातियों के दमन ग्रीर उत्पीड़न का कारण बनता है।

मुफे इसमे तिनक भी सन्देह नहीं कि यह सहज परिचय श्रोर श्रपनापे की भावना जवाहरलाल नेहरू में भी जागती होगी जब-जब किसी श्रादिवासी से उनका साक्षात् होता होगा। भारत के तीन करोड़ तथा-कथित 'ग्रसंभ्यो' के लिए यह परम सन्तोष का विषय है कि तीव्र सास्कृतिक परिवर्त्तनों के इस काल में, देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसमे उदार मानवता श्रीर वैज्ञानिक बुद्धि का योग है।

यह तो जानी हुई बात है कि म्राज भौतिक विज्ञान, नैतिक ग्रीर सामाजिक विज्ञानों से कही ग्रागे निकल गया है। हम लोग प्रकृति पर तो विजयी होते जा रहे हैं, किन्तु ग्रपने पर विजय ग्रभी बहुत दूर है। हम ग्रणु-स्फोटक यन्त्र तो बना सकते हैं, पर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। ग्रीर सरल ग्रादिवासियों से व्यवहार में उतनी ही सावधानी ग्रावश्यक हैं जितनी एक वैज्ञानिक ग्रपनी प्रयोगशाला में किसी सूक्ष्म स्थिति में बरतता है। क्योंकि यह भी एक प्रयोगशाला है, पर जिसके पदार्थ ग्रीर रसायन मानव प्राणी है, ग्रीर प्रयोग के परिणाम पर सुख ग्रीर दु:ल, मुक्ति ग्रीर विनाश, जीवन ग्रीर मरण निर्भर है।

भारत के यादिवासियों की व्यवस्था का प्रश्न यब भी सेकेटेरियटों की ग्रनाथ सन्तान है। इस बात का ग्रनु-भव ग्रब भी बहुत कम किया जाता है कि यह समाज-विज्ञान के गुस्तर प्रश्नों में से एक है। ग्रब भी यह धारणा धर किये बैठी है कि थोड़ा-बहुत चलता सुधार ग्रौर 'भलाई का काम 'ही काफ़ी होगा। किन्तु सस्कृति के श्रति-शीध्र ग्रारोप से दूसरे देशों में जो दारुण सांस्कृतिक दुर्घटनाएँ हुई है, उनसे भारत को बचना है, तो यह नितान्त ग्रावश्यक है कि ग्रादि-वासी प्रजा का शिक्षण, शासन, ग्रौर रूप-परिवर्त्तन ऐसे शिक्षित ग्रौर ग्रनुभवी विशेषज्ञों के हाथ में हो जो समस्या से सम्बद्ध खतरों को ग्रच्छी तरह समभते हों।

श्रीर इस बीच गलत रास्ते पर चलने की श्रपेक्षा धीरे-धीरे चलना श्रेयस्कर होगा। श्रपने वनों-पर्वतों के सुन्दर स्वच्छन्द वातावरण में श्रादिवासी एक स्वस्थ गितमय जीवन बिताते हैं। जन-साधारण उनके जीवन में बुराइयों की जैसी कल्पना करते हैं, वह प्रायः श्रातिरंजित होती है, श्रीर यह तो निश्चित है कि श्राधुनिक सभ्य समाज की बुराइयाँ उससे कहीं श्राधिक भयानक श्रीर शोचनीय होती है। बिना समुचित नियमन श्रीर योजना के शिक्षण श्रीर 'सुधार' से श्रादिवासी समाज की कोई उन्नति नहीं हो सकती, वरन् हानि श्रीर श्रधःपतन की ही सम्भावना ग्राधिक है। योजना एक बार बन जाय, कार्यकर्ता एक बार विश्वत हो जायाँ, एक बार यह निश्चित हो जाया कि श्रनुसरण उन्नति की श्रीर होगा, श्रधो-गित की श्रीर नहीं, तभी बेफिफक श्रागे बढ़ा जा सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो श्रादिवासियों को 'ज्यों का त्यों' रखना चाहते हैं ताकि उनका वैज्ञानिक श्रध्ययन हो सके; श्रादिवासियों को बढ़ना, विकसित होना, परिवर्तित होना ही होगा। किन्तु सदैव उन्नति के पथ पर, हास के नहीं।

उत्तरी ग्रमरीका की इडियन जातियों की शासन-व्यवस्था का ग्रध्ययन हमारे लिए बहुत शिक्षाग्रद होगा। सन् १९३४ में 'इडियन जाति के पुन.संगठन का विधान' बनने तक इंडियनों के प्रति ग्रमरीका की राजनीति की मूल प्रेरणा उनकी भूमि ग्रोर उनके साधनों को हथिया लेने का लोभ ही था। यह भी दावा किया जाता था कि इंडियन लोग ग्रपने ग्राधनों का लाभकर उपयोग करने की योग्यता नहीं रखने ग्रौर उन्हें ग्राधुनिक समाज में मिला कर पचा लेना उनके लिए हितकर होगा।

द्याधिक ग्रौर सांस्कृतिक दोनों दृष्टियो से इस नीति का परिणाम दारुण हुगा। इंडियनों की सारी भू-सम्पत्ति उनके हाथों से चली गयी ग्रौर उसके साथ ही उनके ग्रात्म-सम्मान ग्रौर ग्रात्म-निर्भरता की सम्भावना का भी लोप हो गया। इंडियनो की जीवन ग्रौर विचार-परिपाटी, जो उनकी वौद्धिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक ग्रावस्यकताग्रों के ग्रनुकूल सुन्दर ग्रौर सारपूर्ण थी, नष्ट हो गयी। इंडियन राजनीतिक संस्थाएँ ग्रौर श्राचार, जिन पर इडियन जनता का ही ग्राधिपत्य था, नष्ट हो गये ग्रीर उन पर एक विदेशी व्यवस्था का जुग्रा पड़ गया।

मिलाकर पचा लेने की नीति, जिसकी पैरवी श्राज भी भारत में कुछ लोग ब्रादिवासियों के लिए करते हैं, सम्पूर्णतया असफल हुई। उसके ब्राधारभूत सिद्धान्त ही ग़लत थे। परिणास यह हुन्ना कि 'नवाजो' और 'पुएक्लो' ब्रादि दो-एक जातियों को छोड़ कर न केवल इंडियन जातियों का समूचा ग्राधिक ढाँचा ही टूट गया, वरन् इंडियनों का राजनीतिक, सामाजिक और श्राध्यात्मक विघटन हो गया। यह विघटन ब्राशिक रूप मे तो श्रार्थिक बेबसी का श्रानिवार्य परिणाम था ही, लेकिन उसके कारण दूसरे भी थे। इंडियनों के रीति-व्यवहार मे श्रीर सामाजिक संगठन में जो कुछ भी सहज, स्वाभाविक ग्रीर विशिष्ट था उस सब को कुचलने और नष्ट करने की एक व्यापक प्रवृत्ति काम कर रही थी, यद्यपि बहुधा लोग इस प्रवृत्ति को स्वीकारते या पहचानते भी नही थे। इस दलन के साथ-साथ दूसरी श्रोर इंडियनों को कोई ऐसा समाज-संगठन ग्रीर व्यवस्था इसके वदले में नही दी जा रही थी जिसका कि उनके जीवन के श्रीर उसकी समस्याओं के साथ सम्बन्ध हो श्रीर जो उनको सुलक्षाने में उनकी सहायता कर सकें। श्रसल में इंडियनों के सम्बन्ध में नीति का संचालन एक ऐसे विवेक-शून्य और भोंडे दृष्टिकोण से हो रहा था जिसके लिए इंडियन जाति खूँख्वार जंगलियों की जाति थी, या ग्राधिक से श्रियक साधारण जनता से बहुत नीचे तल के हीनतर प्राणियों की जाति। भारत में भी ग्राज के दिन इस दृष्टिकोण का नितान्त ग्रभाव नही है।

संसार के कुछ दूसरे भागों में—उदाहरणतया जावा में या कि जितानी पूर्वी अफ़ीका के कुछ भागों में—इस से विल्कुल भिन्न नीति बरती जा रही थी। यहाँ पर अधिकारी वर्ग आदिवासियों के सामाजिक संगठन का अध्ययन करके उसे स्वीकार करते हुए उसे प्रगति के काम में लगाते थे, और यह काम ऐसे व्यवितयों को सौपा जाता था जिन्होंने उनकी संस्कृति का अध्ययन किया हो और जो उनकी विचार-परिपाटियों के प्रति संवेदनज्ञील हों।

किन्तु सन् १६३४ में, मुख्यतया जॉन कॉलियर के धाजीवन परिश्रम धौर ग्रान्दोलन के कारण, इंडियन जाति के प्रति एक बिल्कुल नयी नीति बरतने का निश्चय हुन्ना। इस नयी नीति के तीन मुख्य सिद्धान्त थे:

- (१) इंडियनों को फिर से, मुख्यतया भूमि पर, बरााना ग्रीर ग्राधिक स्थिरता देना;
- (२) कबीलों का पुनःसंगठन, जिससे वे अपना समाज-संचालन स्वयं कर सकें;
- (३) नागरिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता और सुविधा।

इस नयी नीति ने कबीलों का सामाजिक जीवन श्रौर अनुशासन फिर से स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया है। उनको बसाने के लिए नयी जमीनें दी गयी है श्रौर उनकी सब जमीनों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का यत्न किया गया है। उनको सम्पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता का श्राश्वासन दिया गया है। उनकी संस्कृति, भाषा, शिल्पिकला और दस्तकारियाँ और उनके श्रामोद-प्रमोद न केवल सुरक्षित हैं बल्कि प्रोत्साहन भी पाते हैं। क्योंकि, जैसा कि कॉलियर ने कहा है, यह स्पष्ट है कि 'केवल मता-क्यता ही ऐसा दुशाग्रह कर सकती है कि इंडियन भाषाओं, शिल्पिकलाओं, काव्य, संगीत, रीति-रस्म, दर्शन और धर्म का और भी विनाश किया जाय। इन चीजों में सौन्दर्य और गौरव है जो कि प्रकृति की गोद में पले हुए, कल्पना और नैतिक सहज बोध के सहारे जीवन के मर्म तक पहुँचने वाले आदिवासियों की अगणित पीढ़ियों का धैर्यपूर्वक किया हुआ संचय है। इस विभूति का विनाश आर्थ जातियों की महान सांस्कृतिक देन के—उनके काव्य और संगीत, धर्म और वर्शन,

मन्दिर स्रोर भवनो के—विनाश से तुलनीय होगा। फिर भी, पीटियो तक सरवार जानते-बूभने इडियन जातियो की सास्कृतिक विभूति को नष्ट करने का यत्न करती रही, अार उडियन सस्कृति यह सब सह कर भी उची रह सकी तो केवल इसलिए कि जसकी जडे इडियन स्नात्मा में इतनी गहरी प्रवेग कर गयी थी, वेवल इसलिए कि विचार स्नीर स्निम्यक्ति की युगो पुरानी सहज परिपाटियों को नष्ट करना व्यक्ति का जीवन नष्ट करने से वही दुस्तर काम है।"

नयी नीति जातीय पाठशालाम्रो स्रोर अन्य साधनो से इडियन स्नादिवािमयो के विशिष्ट सास्कृतिक मानदतो को बनाये रखने का यस्न करती है। स्नभी हाल में एक नये 'इडियन कला-शिल्प विधान' के द्वारा एक स्थायी कला विभाग बना दिया गया है, जिसका उद्देश्य होगा नष्टप्राय किन्तु श्रनूठी शिन्पकलाम्रो को बारगानो की वनी हुई नकलो से बचा कर क्रमश विकसित स्रीर उन्नत करना।

ग्रमरीका के इस नाटकीय नीति-परिपर्तन से भारत बहुत कुछ कि आ ग्रहण कर सकता है। ग्रादिवासियों को प्रतिवंशी सभ्य समाज में पचा लेने की पुरानी नीति छोड़ दी गयी है, यह स्वीकार किया गया है कि ग्रादिवासियों के कवीलों के जीवन की शक्ति, नैतिकता ग्रौर सुन्दरता के मानदड ग्राधुनिक जगत् के लिए महत्त्वशाली है। ग्राज कोई शिक्षित ग्रमरीकी ग्रपने देश की श्रादिवासी प्रजा के लिए लिज्जित नहीं है, बल्कि उस पर ग्रिमान करता है क्यों कि वह उसे ठीफ-ठीक पहचान सका है। भारतवर्ष में भी यही होना होगा। भारत के ग्रादिवासी भी शिवन श्रोर गित के स्रोत है, दुर्बलता के नहीं। हमें उन पर गर्व करना नाहिए। वे ग्रादर ग्रौर स्नेह के पात्र हैं, 'जंगली' या 'पिछड़ी हुई' जाति के नाम पर ग्रवक्षा के नहीं। वे 'प्रकृति की गोद में पले हुए, कल्पना ग्रोर नैतिक सहज बोध के सहारे जीवन के मर्म तक पहुँचने वाले' हैं। प्रश्न उन्हें पड़ोसियों के घरातल तक उठाने का नहीं, ग्रसल प्रश्न इन 'सभ्य' पड़ोसियों को शिक्षित करने का है कि उनका शोषण न करे। मुक्ते विश्वास है कि जनाहरलाल नेहक के विशाल हृदय ग्रौर वैज्ञानिक मानस में ग्रादिवासियों का स्थान चिर-सुरक्षित रहेगा।

फ़रवरी १६४६



# भूमि का सुधार

#### नीलरत्न घर

इतिहास का उदय जब से हुमा, भूख की समस्या मानव जाित के पीछे लगी ही रही है। मध्य काल में तो यह मान लिया गया था कि भूख और मकाल मानव-जीवन के मनिवार्य ग्रंग है मीर उन्हें वैसे ही सहना होगा: सीमित खाद्य-सामग्री पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दवाब का यही परिणाम हो सकता है।

प्रोथेरो ने मध्यकालीन इंग्लैंड में कृपि की प्रवस्था का वर्णन करते हुए लिखा: "शीतकाल में खाद्य-सामग्री की कमी से कोई निस्तार नहीं था—न मानव के लिए न पशु के। कृषि कर्भ के प्रारम्भिक दिनों की विशेषता उसके परिवर्तनों की तीन्नता ही थी: भूमि में खाद इतनी कम होती थी कि उस में पशुश्रों के चारे या शलगम की खेती भी कई सी वर्ध बाद ही शुरू हो सकी। भूमि को या तो निरन्तर खेती के कारण उजाड़ कर दिया जाय, या वर्षों तक परती पड़ी रहने देकर काश्त के लायक बनाया जाय, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं था।"

िछले ५० वर्षों में ही मानव को कुछ आशा होने लगी है कि विज्ञान के आविष्कार की मदद से भूख और अकाल पर विजय पा सकेंगा। हाल में 'ब्यूरो आफ़ प्लांट इंडस्ट्री' के प्रधान डाक्टर राबर्ट साल्टर ने अपने एक लेख में (साइंस, भाग १०५, संख्या २७३४, मई २३, १६४७) आँकड़ों के आधार पर यह भविष्यवाणी की है कि संसार के सबसे अधिक जन-संख्या वाले तीन देशों में कृषि के उत्पादन में इस प्रकार उन्नति होगी:

कृषि-साधनों के सुधार से उत्पादन की अनुमानित उन्नति की तालिका

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <u>24.4144.</u><br>The constitution of the constitutio |                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | १६३५-३६ (ग्रौसत)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९६० (अनुमानित)                                                                                                |  |
| Bank (I, P. p. s. 2000) and of the pass of |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | assembly response to the second s |  |
| गेहँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (बुशेल) | <b>\$</b> 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ξ</b> ε. ο                                                                                                  |  |
| चावल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | יו      | X5.X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.0                                                                                                           |  |
| मकई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73      | <i>२</i> ४ <i>.                                    </i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>\$7</i> , °                                                                                                 |  |
| জী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "       | २१ : =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5</b> 8.0                                                                                                   |  |
| मूँगफली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (पौंड)  | ७६५.०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8000.0                                                                                                         |  |
| सोया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (बुशेल) | १६ • न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २० ° ०                                                                                                         |  |
| दिदल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (੧ੀਂਫ਼) | ७३० • ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8000.0                                                                                                         |  |
| मालू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (बुशेल) | \$00.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6</b>                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा      | रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |  |
| गेहूँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (बुशेल) | <i>१०.</i> ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.0                                                                                                           |  |
| चावल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n       | २६.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80°0                                                                                                           |  |
| मकई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73      | 3.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २० ०                                                                                                           |  |
| <b>লী</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33      | १६. ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,0                                                                                                           |  |
| मूँगफली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (पौंड)  | 800,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€</b> 00°0                                                                                                  |  |

### सोवियट कस

| गेहूँ      | (बुशेल)  | 80.0        | 85.0         |
|------------|----------|-------------|--------------|
| बाजरा      | **       | १२ • ७      | 8₫.ሺ         |
| मकई        | n        | १६.३        | 50.0         |
| ग्रोट      | 11       | <i>२२.5</i> | २८ ०         |
| <b>ज</b> ी | 11       | 88.6        | <b>१</b> ८.० |
| चुकन्दर    | (टन)     | ٤٠٤         | 2.0          |
| ग्रालू     | (बुशेरा) | १२१.४       | १८० ०        |

लेकिन यह भविष्यवाणी पूरी हो सके श्रौर कृषि की उन्नति के द्वारा मानव जाति का कल्याण हो सके, इसके लिए क्या भारतीय विज्ञान श्रौर नेतृत्व श्रागाभी दस वर्षों मे यथेष्ट उन्नति कर सकेंगा ?

श्रभी तक तो सारे ससार की कृषि के योग्य भूमि के केवल ७ से १० प्रतिशत तक में खेती होती है। श्रगर उत्पादन का खर्च बहुत श्रधिक न हो तो कृषि की भूमि के बढाये जाने की श्रसीम गुजायरा है, केवल कुछ मरुस्थल या दुर्गम श्रीर हिमाच्छादित पर्वत ही खेती के स्रयोग्य है।

भारतीय भूमि की मिट्टी कमशः कितनी जीर्ण और अशक्त होती जा रही है, यह प्रश्न कई बार उठाया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। सन् १८६३ में डाक्टर बुलकर ने अपने अन्य "भारतीय कृषि का सुधार" (इम्प्र्वमेट ऑफ इंडियन अग्रीकलचर) में राथेमस्टेड (इंग्लैंड) में बगैर खाद की खेती में गेहूँ की उपज के ५० वर्षों के ऑकडे दिये थे, जिनसे सिद्ध होता है कि भूमि कमशः जीर्ण होती गयी और उत्पादन कम होता गया:

|                                    | उपज                |
|------------------------------------|--------------------|
|                                    | (बुशेल प्रति एकड़) |
| द वर्ष (१ <b>५४४-५१) का</b> श्रीसत | १७-०               |
| २० वर्ष (१८५२-७१) का ग्रौसत        | १३.६               |
| २० वर्ष (१८७२-६१) का ग्रीसत        | 80.8               |
|                                    | १ बुबोल=३० सेर     |

डाक्टर बुलकर ने इससे यह परिणाम निकाला कि भारत में कृषि की परिस्थित देखते हुए समभ लेना चाहिए कि भूमि की शक्ति क्रमश कम होती जाती है।

इसके प्रतिकूल हावर्ड और वेड ने अपने ग्रन्थ 'कृषि के उच्छिष्ट' (वेस्ट प्रॉडक्ट्स ऑफ़ एग्रीकलचर, १६३१) में लिखा है:

"बिना खाद के खेती करने की इस प्रणाली का ग्रन्छ। उदाहरण युक्त प्रान्त की नदी-सटवर्ती भूमि के उत्पादन में मिलता है। यहाँ की दस शताब्दियों की उपज के ग्राँकड़ों से सिद्ध होता है कि भूमि से प्रत्येक वर्ष साधारणतया ग्रन्छी फ़सल मिल जाती है धौर धरती की उर्वरा शक्ति में कोई कमी नहीं हो रही है। इसका ग्रिभिप्राय यह है कि फ़सल के लिए ग्रावश्यक खाद के परिमाण ग्रीर धरती को पुन: उपजाऊ बनानेवाली प्राकृतिक कियाओं में ठीक-ठीक संन्तुलन हो गया है।"

भारत में दूसरे देशो की अपेक्षा अन्न की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। अनुसन्धान से सिद्ध होता है कि हमारी घरती में पोटास या फ़ास्फेट अंश की विशेष कमी नहीं है लेकिन नेत्रजन का अंश वास्तव में बहुत कम है। सन् १६२५ में भारतीय कृषि में अन्वेषण के लिए जो रायल कमीशन नियुक्त हुआ था वह भी इस नतीजे पर पहुँचा था कि भारतीय भूमि में मुख्यतया रासायनिक नेत्रजन की ही कमी है और इस दशा में खाद की समस्या चास्तव में नेत्रजन की कमी की समस्या है। अभी तक धरती में नेत्रजन का अंश बढ़ाने के लिए उसमें, खाद के रूप में, नेत्रजनवाले रसायन मिलाना ही एकमान्र उपाय माना जाता है: जैसे यूरिया, नाईट्रेट, अमोनियम सल्केट, इत्यादि। लेकिन हमने अपने २४ वर्ष के अनुसन्धान और शोध के द्वारा

धरती में नेत्रजन की बढ़ती करने का एक बिल्कुल नया और बहुत किफ़ायत का उपाय ढूँढ़ निकाला है। यह है मिट्टी में कार्बन-युक्त पदार्थ मिलाकर मिट्टी को ही वायिक नेत्रजन ग्रहण करने के समर्थ बना देना। वायुमंडल से नेत्रजन ग्रहण करने की इस किया में सूर्य का प्रकाश सहायक होता है।

यह सर्व-विदित है कि प्रत्येक फ़सल की कटनी के समय पौधों की जड़ों का ग्रिधकांश जमीन में ही रह जाता है ग्रीर इससे मिट्टी को सेलुलोज मिलता है। हमारा प्रयोग ग्रीर श्रनुसन्धान सिद्ध करता है कि ऐसा सेलुलोज मय पदार्थ, ग्रीर गोवर, पुग्राल, सूखे पत्ते, राब या इस प्रकार के ग्रन्य पदार्थ मिट्टी में मिलकर वायिक नेत्रजन को बाँधने में सहयोगी होते है। ये पदार्थ जब ग्रीषजन ग्रहण करते हुए जीर्ण होते है तब शिवत ग्रथवा गर्मी पैदा करते हैं ग्रीर इसी शिवत के सहारे मिट्टी नेत्रजन ग्रहण कर लेती है। यही नेत्रजन ग्रनली फ़सल के पौधों की ग्रावश्यकता पूरी करती है। इस प्रकार गर्म देशों में फ़सल की नेत्रजन-सम्बन्धी ग्रावश्यकता वायिक नेत्रजन से ही पूरी हो सकती है, जिसे मिट्टी, कटनी के बाद, जड़ों ग्रादि के जीर्ण होने से उत्पन्न शिवत के सहारे ग्रहण कर लेती है। इतना ही नहीं, ठंडे देशों की ग्रपेक्षा गर्म देशों में मिट्टी ग्रीर बरसाती पानी में उपयोगी नेत्रजन का ग्रंश कहीं ग्रधिक होता है। उदाहरणतया भारत की मिट्टियों में कुल नेत्रजन का १० प्रतिशत से ग्रधिक फ़सल के लिए उपयोगी होता है, जब कि ठंडे देशों में कुल नेत्रजन का केवल १-२ प्रतिशत फ़सल द्वारा ग्राह्य रूप में होता है। इसके ग्रलावा ठंडे देशों में मिट्टी में मिले हुए सेलुलोजमय या ग्रन्य गर्मी पैदा करने वाले पदार्थ भी बहुत धीरे-धीरे जीर्ण होते हैं, क्योंकि धूप की कमी ग्रीर ग्रधिक सर्दी के कारण 'ग्रजोटोबेक्टर' जीवाणु उतने कार्यशील नहीं होते। इसलिए ठंडे देशों में प्राकृतिक साधनों के द्वारा वायिक नेत्रजन को बाँधना सम्भव नहीं होता। रोथेमस्टेड की, बिना खाद की खेती की कमिक ग्रवनित का यही कारण है।

इस विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे देश-जैसे गर्म देशों में बिना खाद के भी एक लगभग नियमित फ़सल पैदा की जा सकती है (यद्यपि बहुत श्रन्छी नहीं), क्योंकि घरती प्रत्येक बार वायिवक नेत्रजन ग्रहण करती रह सकती है—चाहे पौधों के बचे हुए ग्रंश के जीर्ण होने के कारण, चाहे ऊपर से मिलाये गये कार्बन-युक्त पदार्थों के कारण।

प्राप्य आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सारे संसार में प्रति वर्ष ३४,००० करोड़ किलोग्राम सेलुलोजमय पदार्थ धरती में मिलाये जाते हैं। अगर हम यह मान लें कि इसका लगभग ४० प्रतिज्ञत ग्रंश ज्ञमीन की सतह पर ही जीण होता है; और धूप की जपस्थित में सेलुलोज-द्रव्यों के द्वारा नेत्रजन ग्रहण की दर १५ मान लें (श्रथित १ ग्राम कार्बन के जीण होने से प्राप्त होनेवाली नेत्रजन का परिमाण, मिलीग्राम में), तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रति वर्ष पृथ्वी में ७०० लाख मेट्रिक टन नेत्रजन सम्मिलत होती है, और इसका ग्राधा भाग सूर्य की किरणों के प्रभाव से गृहीत होता है। दूसरी ग्रोर रासायितक उद्योग की कियाग्रों से एक वर्ष में जो नेत्रजन प्राप्त की जाती है उसका परिमाण सन् १६३७ के ग्रांकड़ों से ३५% लाख टन सिद्ध होता है। प्राकृतिक कियाग्रों द्वारा सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली नेत्रजन का यह केवल दसवाँ हिस्सा है।

एक बात श्रीर भी ध्यान में रखनी चाहिए। श्रमोनियम सल्फ़ेट, श्रमोनियम नाइट्रेट, यूरिया इत्यादि कृषिम खादों से, जिनके भारत में बनाने की बात हो रही हैं, घरती की उत्पादन-शिक्त स्थायी रूप से नहीं बढ़ती। इंग्लैंड में भी श्रमोनियम सल्फ़ेट के रूप में मिट्टी में मिलायी गयी नेत्रजन का ६० प्रतिशत बिना धरती या फ़सल के किसी उपयोग में आये नच्ट होता है। हमारे अपने प्रयोगों से दीखता है कि यहाँ पर इससे भी श्रधिक श्रनुपात में नेत्रजन व्यर्थ जाती है। बराबर खेती करने के लिए श्रीर परती में नेत्रजन का श्रनुपात एक ही तल पर क़ायम रखने के लिए श्रावश्यक है कि प्रति एकड़ १०० पींड नेत्रजन के हिसाब से श्रमोनियम सल्फ़ेट उसमें मिलाया जाय; लेकिन इसका दो-तिहाई श्रंश नेत्रजन गैस के रूप में श्रकारथ जायगा। इसलिए ऐसी कृत्रिम खाद देने से श्रारम्भ में फ़सल भले ही श्रच्छी हो, किन्तु कमशः वह कम होती जायगी श्रीर घरती में नेत्रजन का श्रनुपात भी कम होता जायगा।

इसके प्रतिकूल गोबर, राब अथवा अन्य प्राकृतिक खाद मिट्टी में मिलाये जाने पर न केवल अपनी नेत्रजन मिट्टी को देती है बिल्क वायविक नेत्रजन को बाँधने में भी सहायक होती है। राब या गोबर का महत्त्व मुख्यतया इसलिए है कि वह वायविक नेत्रजन को बाँध लेने में समर्थ है। इलाहाबाद में और अन्यत्र प्रयोगों से पाया गया है कि यह प्राकृतिक खाद नेत्रजन-मय रासायनिक खाद से कहीं अच्छा परिणाम देती है और घूप की मदद से घरती में नेत्रजन अंग को वढ़ाती है। प्राकृतिक खाद न केवल वायुं से नेत्रजन ग्रहण करती है बिल्क मिट्टी की नेत्रजन की भी रक्षा करती है, क्योंकि वह गैस के रूप में मुक्त होकर उड़ नहीं जाती। सेलुलोज, कार्बोहाई हेट ग्रीर चिंबरों नेत्रजन को नष्ट

होने से बचाती है, ऐसा हमारे प्रयोगों से सिद्ध हुया है। इसीलिए ग्रमोनियम सल्फ़ेट श्रीर प्राकृतिक खाद का मिश्रण, निरे ग्रमोनियम रसायनों से श्रेष्ठ प्रमाणित होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मिट्टी के सुधार के लिए गोवर की खाद सर्वश्रेष्ठ है। ग्रगर उसका ठीक-ठीक उपयोग किया जाय तो वह निर्धन भारतीय किसान के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत सस्ती खाद के द्वारा श्रन्छी श्रीर नियमित फ़सल पैदा की जा सकती है। यह बड़े खेद की बात है कि गोवर को, जो सबसे ग्रन्छी श्रीर सस्ती खाद है, हमारा किसान ईंधन के रूप में फूँक देता है। वह नहीं जानता कि वह ग्रपना धन फूँक रहा है।

ऐसा सुफाया जा चुका है कि खेतों में व्यवहार के लिए पत्तियों की खाद बना कर रक्खी जा सकती है, लेकिन संसार भर में किसानों का अनुभव यही है कि ऐसी खाद तैयार करने में समय और श्रम बहुत लगता है। खेती की मिट्टी में हरी और सूखी पत्तियाँ, काग़ज, घास-फूस इत्यादि मिलाकर नेत्रजन को बाँधने के जो प्रयोग हमने किये हैं, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पत्तियों आदि को खाद बनाकर नहीं, सीधे ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। बरसात से पहले ये चीजें खेतों में डालकर हल चलाकर मिट्टी जलट दी जाय तो ३ महीने में वे काफ़ी जीर्ण हो जाती है और उनका कार्बन ग्रंश मिट्टी की सतह पर जीर्ण होते हुए इतनी गर्मी उत्पन्न कर देता है कि मिट्टी नेत्रजन को ग्रहण कर सके।

कुछ कृषि-वैज्ञानिकों का मत है कि मिट्टी में जो नेत्रजन है उसका कारण फली या छीमी धारण करने वाले पेड़-पौधे ही है, न कि उनसे सम्बद्ध जीवाणु। इंग्लैंड में उन्होंने सिद्ध किया था कि मिट्टी को नेत्रजन ऐसे ही छीमी वाले पौधों से प्राप्त होती है। किन्तु अमरीका के सूखे प्रदेशों में छीमी वाले पौधों के द्वारा नेत्रजन के ग्रहण का कोई स्पष्ट प्रमाण वे नहीं पा सके। हमने अपने अनुसन्धान से सिद्ध किया है कि ऐसे पौधों की छीमियों से घरती पर कोई स्थायी असर नहीं होता, जब कि गोबर, लीद, राब, पत्तियाँ, पुआल और अन्य कार्बनमय खादों से घरती के नेत्रजन अंश में स्थायी वृद्धि होती है। इस किया में घरती को नेत्रजन वायविक नेत्रजन के ग्रहण से भी प्राप्त होता है और कटनी से बचे हुए पौधों के ग्रंश में पाये जाने वाले नेत्रजन-मय पदार्थों से भी। हमारी इस स्थापना को राथेमस्टेड और वोवर्न में किये गये प्रयोग भी पुष्ट करते है।

धरती में सुधार की एक दूसरी समस्या है खार वाली श्रथवा ऊसर भूमि का उद्धार। ऐसी 'कल्लर' या ऊसर भूमि का दोष उसमें खार का भ्राधिक्य ही है। हमने ऐसी कई मिट्रियों का रासायनिक निरीक्षण करके देखा है कि जनमें खार का अनुपात बहुत अधिक होता है श्रौर जनमें श्रजोटोबेक्टर, श्रथवा नाइट्राइट पैदा करने वाले जीवाणु नहीं पनप सकते । इसके ग्रतिरिक्त इन मिट्टियों में केल्सियम पदार्थ बहुत कम होता है । पानी सोखने की शक्ति बहुत कम होती है और उत्पादन शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु नहीं होते । केवल युक्त प्रान्त में ऐसी ऊसर भूमि ४० लाख एकड़ से श्रिषक है। पंजाब, बिहार, बम्बई श्रीर मैसूर में भी ऐसी ऊसर जमीनें है। इन प्रदेशों का उद्घार भारत के लिए बहुत महत्त्व रखता है। युक्त प्रान्त में डाक्टर जे० डब्ल्यू० लेदर ने भ्रपने प्रयोगों से परिणाम निकाला था कि मिट्टी में जिप्सम (एक केल्सियम पदार्थ) मिलाने से ऊसर भूमि का उद्धार हो सकता है। इसकी लागत सात-श्राठ सौ रुपया प्रति एकड़ स्राती थी जो कि स्पष्ट ही बहुत श्रिषक है। गहरी खुदाई श्रीर ग्रिषक खाद का भी कोई श्रसर नहीं हुआ: इससे केवल सतह की मिट्टी में कुछ सूधार हो सके लेकिन नीचे की जमीन वैसी ही खराव रही। उपर से खाद डालने का उद्योग व्यर्थ है। ऐसी खार-युक्त भूमि का उद्धार कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ ग्रौर मैसूर में राब मिला कर किया गया है। प्रति एकड़ १ से १० टन तक राब मिला कर उस धरती से घान की ग्रच्छी फ़सल पैदा की गयी जिसमें कभी कोई पौघा नहीं उगा था। इलाहाबाद में किये गये प्रयोगों से निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि राब मिली हुई मिट्टी में बिना राब की मिट्टी से कहीं ग्रधिक नमी रहती है। राब के साथ मिट्टी में जो चूना मिलाया जाता है वह राब से उत्पन्न हुए ऐसे एसिड के द्वारा मिट्टी में घुल जाता है श्रीर मिट्टी को केल्सियम-मय बना देता है। यह केल्सियम रसायन धीरे-धीरे केल्सियम कार्बोनेट के रूप में परिणत हो जाता है। साथ ही राब में पापे जाने वाले गम्बकाम्ल (सल्प्युरिक एसिड) के कारण मिट्टी का केल्सियम कार्बोनेट, केल्सियम सल्फ्रेट में परिणत हो जाता है, जो फिर खार को नष्ट करता है और धरती का उद्धार करता है।

चीनी की मिलों का कचरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और केल्सियम रसायन बड़े अनुपात में होते हैं, राब के

साथ बराबर मिलाकर भी खारे या ऊसर प्रदेश के उद्धार में उपयोगी होता है। प्रति एकड़ १/२ से १ टन खली मिलाकर भी ऊसर धरती को धान की खेती के योग्य बनाया जा सकता है।

वैज्ञानिक पित्रका 'नेचर' ने भ्रपने ११ श्रप्रेल १९३६ के श्रंक में भूमि-सुधार सम्बन्धी हमारे अनुसन्धानों पर टिप्पणी करते हुए लिखा था:

"प्रोफ़िसर धर उस मत के अप्रणी हैं जिसका विश्वास है कि धरती में वायविक नेत्रजन का ग्रहण, विशेषकर गर्म देशों में, धूप के रासायिक प्रभाव से होता है, केवल जीवाणुओं की किया से नहीं। अपनी वात की पुष्टि करने के लिए प्रो॰ धर ने सबल प्रमाण भी दिया है....प्रो॰ धर के अनुसन्धान की मुख्य स्थापनाएँ ये है कि (१) भारत की भूमि में नेत्रजन का अनुपात सर्वदा कम होता है, कि (२) भारत की चीनी की मिलों में प्रति वर्ष ५ लाख टन से अधिक राब नष्ट होती है, (३) मिट्टी में राब मिलाने से उसका नेत्रजन ग्रंश दुगुना तो किया ही जा सकता है, शायद तीन-गुना भी किया जा सके; कि (४) इससे फ़सल में बहुत वृद्धि हो सकती है....गो॰ धर का मत है कि खार वाली या उसर जमीन के उद्धार के लिए भी राब का प्रयोग बहुत महत्त्व रखता है। राब के जीर्ण होने से जो अम्ल बनता है वह खार को दूर कर देता है और साथ ही धरती के नेत्रजन में वृद्धि करता है, जैसा कि जिप्सम या गन्धक के प्रयोग से नहीं होता .... उसर भूमि का उद्धार देश की प्रमुख कृषि-समस्याओं में से एक है; प्रो॰ धर के अनुसन्धान उसके सुल-भाने का मार्ग इंगित करते हैं।"

हमारे अनुसन्धान को महात्मा गान्धी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। १७ अगस्त १६४७ के 'हरिजन' में हमारी खोजों का व्यौरा देते हुए उन्होंने लिखा था: "इस निबन्ध में दिये गये सुभाव व्यान देने और व्यवहार में लाने के योग्य हैं। मुभे जरा भी सन्देह नहीं कि हमारी धरती का ठीक-ठीक उपयोग अकाल और दुर्भिक्ष के डर को दूर कर सकता है।"

फ़रवरी १६४६



## ईरान और भारत के सम्बन्ध

#### सैयद नफ़ीसी

ग्राधुनिक ग्रन्थों में, भूगोल-सम्बन्धी वर्णन में, दो नाम प्रायः साथ-साथ पाये जाते हैं: भारत ग्रीर ईरान। वास्तव में इन दोनों देशों का केवल भौगोलिक ग्रथवा ऐतिहासिक सम्बन्ध ही नहीं है विल्क जब से दोनों देशों के इति-हास का ग्रारम्भ हुग्रा तभी से उनमें घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहता चला ग्राया है।

ग्रार्य जाति की उत्पत्ति के बारे में जितना श्रनुसन्धान श्रीर शोध कार्य श्रव तक हुन्ना है, उससे यही निष्कर्प निकलता है कि इस जाति की दो प्रमुख शाखाएँ, भारतीय श्रार्य श्रीर ईरानी श्रार्य, ग्रपनी सभ्यता के श्रारम्भ काल में साथ रहती थी। ऋग्वेद श्रीर जन्द-श्रवस्ता की देवमाला इसका प्रमाण है।

ऐतिहासिक शोध से निश्चित होता है कि श्रार्यों की जन्मभूमि ईरान श्रीर भारत के बीच के प्रदेश में, श्रथित् मध्य एशिया में, कही पर थी। ईरान में आयों की पहली लहर ई० पू० ६००० के लगभग श्रायी; श्रीर यह सहज ही सिद्ध होता है कि प्रथम ईरानी ग्रीर भारतीय श्रार्थ मध्य एशिया की उच्च भूमि में इससे पहले से रहते थे। ईरान मे भारत देश सर्वदा श्राशा श्रीर श्राकांक्षा की कीड़ाभूमि माना जाता रहा है। हिन्दुस्तान का नाम हाखामनेशी पुराखंडों में श्रीर जरदूस्त्री धर्मग्रन्थों में मिलता है।

ईरानी संगीत में भारतीय राग पाये जाते हैं, श्रौर इतिहास यह भी बताता है कि वे घुमन्तू कलावन्त, जो श्रमन्तर समस्त सभ्य देशों में फैल गये, पहले पहल सासानी सम्राट् बहराम पंचम के श्रामन्त्रण पर भारत से ईरान गये थे।

जहाँ तक वैज्ञानिक सम्पर्क की बात है, यह जात है कि भारतीय गणित और भिषक् उस समय ईरान में पहुँच चुके थे जब 'फ़बिल्हा पीलपाइ' का पहलवी अनुवाद हुआ जो कि समस्त यूरोपीय और सम्मी अनुवादो का आधार है। यहाँ हमें बुद्ध की गाथा के उस प्रथम पहलवी अनुवाद का भी उल्लेख करना चाहिए जिससे गसफ़ात बरलाम के सारे बृत्तान्तों का उद्भव है।

भारतीय ज्योतिष ग्रन्थों का भी पहलवी में ग्रनुवाद हुग्रा था। लगभग इसी समय बौद्ध धर्म भी ईरान पहुँचा ग्रौर विभयान के प्रदेश में प्रतिष्ठित हो गया।

बल्ख नगर में 'नव विहार' नाम का एक विशाल बुद्ध मन्दिर था। श्रब्वासी खलीफाओं के ख्यातनामा मन्त्रियों का परिवार इसी के प्रतिपालकों की सन्तिति था। ये मन्त्री 'प्रमुख' कहलाते थे, इसी का फ़ारसी रूपान्तर 'वर्मसीदी' है। जिस समय इस प्रदेश पर श्ररबों ने ग्रधिकार किया उस समय बौद्धमत ही यहाँ सर्विधिक प्रचलित था श्रीर उसके अनुयायी सगरकन्द तक फैले हए थे।

ईरान में ईरानी और भारतीय के सम्मिश्रण से जो यूनानी-वलोदी सभ्यता विकसित हुई वह तो विख्यात है। समूचे इस्लामी युग में भारत और ईरान के मुस्लिम साम्राज्यों का सम्पर्क घनिष्ठ रहा। भारत में साहित्य शौर अध्ययन की भाषा फ़ारसी रही। फ़ारसी में अनेक भारतीय किवयों और लेखकों ने रचना की। भारत के इतिहास के लगभग सभी ग्रन्थ फ़ारसी में लिखे गये, और फ़ारसी के लगभग सभी कोष भारत में ही प्रस्तुत हुए।

भारतीय सूफ़ी मत ने अपने धर्म-दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए फ़ारसी का ही उपयोग किया। फ़ारसी साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय भारतीय किवयों द्वारा लिखी गयी फ़ारसी किवता से ही पूरा होता है। उर्दू और हिन्दुस्तानी ने ही नहीं, गुजराती और प्राक्कतों तक ने ईरानी शब्दों को ग्रहण किया।

सन् १५२६ में जब ईरान में जन्मे और पले तैमूरवंशी बाबर ने भारत में श्रपना साम्राज्य जमाया, तब से मुग़वीं के शासन के अन्त तक साम्राज्य की दरबारी और साहित्यिक भाषा फ़ारसी ही रही। इस प्रकार इन सभी युगों में , श्रीर विशेष कर १५वी-१६वीं शती में, भारतवर्ष ऐसे सब ईरानी कवियों तथा साहित्यिकों को शरण देता रहा जिनका ईरान में रहना कठिन हो गया था।

ईरान एक और बात के लिए भी भारत का ऋणी है। १६वीं-२०वी श्रती में यूरोप के महान् राष्ट्रों ने फ़ारसी साहित्य का अध्ययन करना केवल इसलिए आवश्यक समक्षा कि वह भारतवर्ष की साहित्यक और राजभाषा रही थी, और उससे बहुत-से लाभ होने की सम्भावना थी। इसी कारण भारत में जमने वाले फ़ांसीसियों तक ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही फ़ारसी सीखना आवश्यक समक्षा।

भारत और ईरान को जो चिरन्तन और श्रखंड सम्बन्ध सूत्र बाँधे हुए हैं, उनमें से ये केवल कुछ एक है।
मुक्ते पूरा विश्वास है कि ये सूत्र कमनाः वृढ़तर होते रहेंगे और ऐसा घनिष्ठ सौहार्द उत्पन्न करेंगे जो दोनों को
एक दूसरे के प्रति खरा और निश्छल व्यवहार करने में सहायक होगा।

अप्रैल १६४६



# सिंहल में हिन्दू देवता

#### एम० डी० राघवन्

यद्यपि सिंहल में अनेक देवता है तथापि प्रमुख हिन्दू देवता वही है जो वहाँ के आज के सामाजिक जीवन में अपना विशेष महत्त्व रखते हैं और जिनकी उपासना सिंहली और तिमल दोनो एक ही निष्ठा से करते हैं। विशेष रूप से ये हैं हतरवरन देवियों या चार दिशाओं के रक्षक देवता—पश्चिम में विष्णु, पूर्व में सामन्, दक्षिण में स्कन्द और उत्तर में अय्यनार । इनके साथ पत्तिनी देवी को, जिनकी उपासना सिंहल की जनता बहुत अधिक करती है, और रावण के देवत्व-प्राप्त भाई विभीषण को रख सकते हैं। समस्त बौद्ध-बिहारों की सीमा में ऐसे पवित्र स्थान बने हुए हैं जो हिन्दू देवताओं, महाविष्णु, कतरगम (स्कन्द), विभीषण और सामन् को समर्पित है। इन हिन्दू देवताओं के अतिरिक्त सिहल के ग्रामों में ग्रनेक उपदेवता देवलों में प्रतिष्ठापित है जिनको सिंहली कपुराल लोग उचित कर्मकाड द्वारा प्रसन्न करने का ग्रन करते है।

### विष्णु

सम्पूर्ण लंका के संरक्षक देवता के रूप में समादृत होने के साथ ही, विष्णु का पश्चिमी सिंहल के संरक्षक देवता के रूप में एक पृथक् महत्त्व है। वह सिंहल में उप्पलवक्ष या उपुलवन (उत्पलवर्ण श्रर्थात् नीले कमल के रंग के देवता) के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

परिनिर्वाण के समय भगवान् बुद्ध को ज्ञान हुम्रा कि उनके धर्म के मौलिक गौरव की रक्षा श्री लंका के द्वीप में ही होगी, श्रौर उन्होंने अपने शासन की रक्षा का भार विष्णु को सौंप दिया । श्राज विष्णु का मुख्य तीर्थस्थान विक्षणी-पिक्सि तट पर देवुन्देरा या दोन्द्रा में महाविष्णु देवल हैं। ऐसी कथा है कि देवता की एक चन्दन की मूर्ति, जो श्राश्चर्यमयी शिक्तयों से युक्त थी, बह कर देवुन्देरा के तट पर आ लगी, श्रौर तभी से वह विष्णु का पीठ-स्थान हो गया। ऐसा अनुमान हैं कि पुर्तगालियों ने जब मन्दिर का ध्वंस किया तब यह मूर्ति भी नष्ट हो गयी। विष्णु की एवं उनके चमत्कारों की प्रशंसा से सिंहली साहित्य भरा पड़ा है। इस प्रकार सतर-देवल-देवी-पुवथ में यह वर्णन है कि विष्णु ने सिंहल में आकर यक्कों को पराजित किया और देवताओं में अकेले वहीं थे जिन्होंने मार की विजय में बुद्ध की सहायता की। वली-यक-किय से हमें मालूम होता है कि बुद्ध ने उन्हें सिंहल की रक्षा का भार दिया, और बुद्ध-बल-दयन कहता है कि बुद्ध ने उन्हें ५००० वर्षों तक श्रपने धर्म की रक्षा करते रहने का श्रादेश किया। जब विजय अपने सात सौ अनुयायियों के साथ सिंहल में पहुँचे तो, ऐसा कहा जाता है, वे विष्णु के संरक्षण में थे। विष्णु ने यक्कों की राजकुमारी कुवेनी के जादू भरे प्रभावों से उनकी रक्षा की। कुवेनी का श्रनादर करने के कारण विजय को जिस व्याधि (दिविदोस) ने श्राकान्त किया उससे भी उन्होंने ही उसे मुक्ति दिलायी। लंका-पुवथ से ज्ञात होता है कि शक संवत् १६२० में विष्णु जलूस के साथ कैडी लाये गये। पाखी-सन्देसय नाम की एक किवता मे विष्णु या उपुलवन की पवित्र भूमि के देवुन्देरा या देविनुवारा में, जो श्राजकल दोन्द्रा है, होने का प्रसंग है।

सिंहली सामाजिक जीवन में विष्णु इतने अधिक प्रविष्ट हो गये हैं कि विष्णु का स्तवन या विष्णु अष्टकों का गान सिंहली विवाहों में विवाहित दम्पति को आशीर्वाद देते समय होता है। 'सासन-करवु विष्णु देवयाने'—लंका में धर्म-शासन के रक्षक हे विष्णु'—प्रचलित आवाहन का यह एक ढंग है जो विष्णु के सम्बन्ध में जनता के मनोविज्ञान को अर्दिशत करता है।

#### सामन्

सामन् लंका के चार रक्षक देवताओं में से एक हैं और सबरगमुधा प्रान्त के संरक्षक हैं। सामन्त कूट (एडम्स

पीक) जिसकी चोटी पर बुद्ध का पवित्र चरण है, उनका विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान् बुद्ध के पहले पहल सिहल में ग्राने पर महियंगाना स्थान में सामन् ने उनकी सेवा की थी। महियंगाना में सिहल का सबसे प्राचीन 'डगोवा' है जिसमें बुद्ध के केशों की एक लट सुरक्षित है। सामन्त कूट के स्वामी होने के कारण सामन् वहाँ के उप-देवताग्रों और प्रेतात्माग्रों— 'कुम्बन्दों"— पर शासन करते हैं। लोक-विश्वास सामन् को राम का भाई लक्ष्मण ही मानता है। सामन् की ग्रानिष्ट-निवारण की शक्ति में लोगों का ऐसा प्रबल विश्वास है कि सबरागमुग्रा की ग्रोर जाते हुए लोग सड़क के किनारे एक बो-वृक्ष के पास, जो उस प्रदेश की सीमा पर है, गाड़ी रोक कर पैसा चढ़ा कर ही ग्रागे बढ़ते हैं।

#### अय्यनार

श्रय्यनार, हरिहर-पुत्र हैं। वह विष्णु के मोहिनी रूप श्रौर उस पर मोहित हो जाने वाले शिव की सन्तान है, जो कृषि-रक्षक ग्रश्वारोही देवता के रूप में दक्षिण भारत के परिचित ग्राम्य देवता हैं। सिंहल में वह वन-देवता हो गये हैं श्रौर वनों में से होकर जाने वाले ग्राम-वासियों की रक्षा करते हैं। सिंहल के निविड़ वन-प्रदेशों में से गुजरते हुए बहुधा घने वृक्षों के नीचे लताश्रों के श्रार-पार हरी-भरी टहिनयों के वन्दनवार टेंगे दिखाई पड़ते हैं, या कभी जमीन में गाड़ी हुई बीच से फटी हुई लकड़ियाँ मिलती हैं जिन पर श्रार-पार श्रौर एक लकड़ी रख कर उससे वन्दनवार लगे होते हैं। ऐसे स्थलों पर कभी-कभी ग्रय्यनार के साथ-साथ गणेश की भी मृण्मूर्ति दिखाई पड़ेगी। श्रय्यनार का चढ़ावा यद्यपि बहुत साधारण है, तथापि उनमें श्रद्धा प्रबल है श्रौर यात्रियों तथा पिथकों को उनके संरक्षण का बड़ा सहारा रहता है। सिंहल में सामन् का उपयुक्त वाहन हाथी ही माना जाता है, यद्यपि घोड़ा भी कही-कहीं देखा जाता है। किवदन्ती है कि पांडचों की राजधानी मधुरा से जलयात्रा करके वह जाफ़ना पहुँचे जहाँ से वह श्रपने खेत हाथी पर चढ़ कर सामन्त-कूट गये। वशीपुष्प में ऐसा विवरण मिलता है कि वह राजा भुवेनकबाहु के समय में सिंहल श्राये, श्रौर बली देविय श्रर्थात् बिला के देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए।

यद्यपि ये चार देवता परम्परा से चार संरक्षक देवताश्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं तथापि विभीषण श्रौर पत्तिनी की उपासना का भी काफ़ी प्रचार है।

#### विभीषण

विभीषण केलानीया के मन्दिर के देवता हैं। ऐसी कथा है कि बुद्ध ने सिंहल-प्रवास के समय युद्ध में संलग्न दो नाग-राजकुमारों को मिलाया और नागों का रत्न-जटित सिंहासन और पवित्र बो-वृक्ष विभीषण को दे दिया। सालिली-सन्देसय के वर्णन के अनुसार विभीषण देवियय रावण के भाई थे। रावण के विरुद्ध युद्ध में भूत, वर्तमान और भविष्य को सोच कर विभीषण ने राम के सत्य-पथ का पक्ष लिया और अपने भाई के असत्य और अन्यायपूर्ण मार्ग का विरोध किया।

#### कटरगम

सिंहल के बौद्ध तीर्थों में और विशेषतया दिक्षण-पूर्वी-सिंहल के कटरगम देविय नामक ग्राम के देवालय में हिन्दू देवता अथवा कटरगम देविय की पूजा होती है। सिंहली परम्परा के अनुसार, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में राजा दुटुगमुनु ने कटरगम के मन्दिर को फिर से बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा की। ऐसा उसने देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया, जिनकी कृपा से वह तिमल राजा एसल को हराकर अनुराधापुर में पुनः सिंहली राज्य स्थापित कर सका। ऐसा कहा जाता है कि उसे स्वप्न में ग्रादेश हुआ कि बिना कटरगम के देवता को प्रसन्न किये वह एसल के विषद्ध युद्ध न करे। वर्ष में एक बार भारतवर्ष और सिंहल के भक्तों का समूह दो सप्ताह के लिए कटरगम में जुटता है। कथा है कि देवी पार्वती के सात बेटे हुए। शिव ने एक साथ सब को गले लगाना चाहा। एक किसी प्रकार अलग हो गया, शेष छः मिल कर एक शरीर हो गये। यह स्कन्द स्वामी हैं जिनके छः मुख और बारह हाथ हैं, और जिनका वाहन मयूर है। जो लड़का अलग हो गया था वह लंका के उत्तर मध्य प्रान्त में वािनयर के एक देवता कदवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कटरगम देविय के दो पित्नयाँ हैं। एक देवी है—देवयानी, दूसरी मर्त्य है—वल्ली अम्मा। ऐसा विश्वास है कि कोिवलवानम जाति के बेद्दा ने वल्ली अम्मा को कटरगम के जंगल में एक बच्चे के रूप में पाकर उसे तब तक पाला-



फलक १८



पोसा जब तक स्वयं युद्ध के देवता स्कन्द ने एक वेद्दा का रूप धारण कर उससे विवाह न कर लिया। वल्ली-माल में स्कन्द के एक संन्यासी के रूप मे याने का और वल्ली ग्रम्मा के वरण तथा कटरगम में विवाह का वर्णन मिलता है।

#### पत्तिनी

सिंहल में पित्तनी का ग्रागमन सिंहल-राज गजवाहु के चोल देश पर सफल ग्राक्रमण के फलस्वरूप हुग्रा। गजनाहु की इस विजय का सांस्कृतिक प्रभाव गहरा हुग्रा, क्योंकि राजा ग्रपने साथ पित्तनी देवी की मूर्ति, उनके पिवत्र पायल ग्रौर उनसे सम्बन्ध रखने वाली धार्मिक पुस्तकें साथ ले ग्राया। इस प्रकार पित्तनी की पूजा ग्रारम्भ हुई ग्रौर ग्राज सिंहल के हिन्दू देवी-देवताग्रों में उसी की पूजा का प्रचार सर्वाधिक है। पित्तनी दक्षिण भारत की पौराणिक देवी 'कन्नगी' है, जो कोवलन (सिहली 'पलंग') की पत्नी है। कथा है कि उसने प्रवास पर जाते हुए पित को दुश्चिरत्र स्त्रियों से बचने तथा सुनारों से वात न करने का ग्रादेश दिया था पर उसकी ग्रवज्ञा करके पित ने ग्रपनी पत्नी का सोने का पायल एक सुनार के हाथ वेच दिया, जिसने उस पर चोरी का ग्रिमयोग लगाया। राजा ने भी उसके शिरश्छेदन की ग्राज्ञा दे दी। इस ग्राज्ञा को कियात्मक रूप देने में ग्रपने को ग्रजकत पाकर विधिक डर गया, पर कोवलन ने स्वयं ही उसे स्त्री द्वारा दिये हुए मन्त्र का रहस्य बताया जिससे बिधक ग्रपना काम कर सका। किन्तु तत्काल ही साध्वी कन्नगी के शाप से सारे प्रदेश में ग्रनेक प्रकार की व्याधियाँ, महामारी ग्रौर ग्रिम फैलने लगी; तभी से पित्तनी की पूजा होने लगी। नयी देवी की मूर्ति पाण्डच राज्य में स्थापित की गयी ग्रौर कहा जाता है कि इस ग्रवसर पर वहाँ ग्रन्य लोगों में सिहल-राज गजवाहु भी था। सिहल में पित्तनी की पूजा का प्रचार बड़ी तीव्रता से हुगा ग्रौर ग्रनेक देवलों में उन्हें स्थापित किया गया।

इत देवलों के पुजारी पत्तिनी-हामी कहलाते हैं। पत्तिनी का अन्य लोक-देवताओं—यथा 'किरि-अम्मा' मातृकाओं की पूजा से भी सम्बन्ध है। महामारी फैलने पर गाँव वाले वाण के लिए देवी की पूजा करते हैं, और संकट टल जाने पर सात बूढ़ी स्त्रियों की पूजा करके उन्हें दान आदि देते हैं। ये स्त्रियाँ उस समय के लिए 'किरि-अम्मा' मातृकाएँ कही जाती है। इन स्त्रियों को खीर, मिठाई, पान, केले और नारियल दिये जाते हैं। पूजा के समय सात बत्तियों के नारियल-तेल के दीपक जलाये जाते हैं, और जाते समय एक-एक स्त्री एक-एक बत्ती बुभा कर दीपक के तेल का स्पर्ध कर परिवार के सदस्यों को टीका लगाती है और उनके लम्बे जीवन और स्वास्थ्य की कामना के लिए पत्तिनी तथा अन्य देवताओं की वन्दना करती है। इस पूजा का प्रचलित नाम 'अम्मा कुरंगे दान' है।

सिंहल में पत्तिनी सम्बन्धी कथाग्रों के ग्रनेक रूपान्तर मिलते हैं। ग्रंकेलि-उपथ लिखता है कि पत्तिनी का जन्म एक ग्राम की गुठली से हुग्रा और उनका विवाह पलंग से हुग्रा था। एक दिन पलंग ने एक फलों के बाग में एक फूल को तोड़ने के लिए, जो वह पितनी को देना चाहता था, सीढ़ी लगायी; किन्तु फिर भी वहाँ तक न पहुँच सका। पित्तिनी उसकी सहा-यता के लिए चन्दन की लग्गी लायी। पित्तिनी और पलंग की लिग्गायाँ ग्रापस में उलभ गयीं और दोनों की खींच-तान में पलंग की लग्गी टूट गयी। पित्तिनी और उसकी सिखयों ने प्रराप्त होकर खूब नृत्य किया। यह कथा सिहल के जन नाटक ग्रंकेलिय में प्रतीक के रूप में मिलती है जिसमें हिरन के सीग या लकड़ी की लग्गी से रिस्सियाँ बाँध कर खींचा जाता है।

सिंहल के देवलों में अधिकतर उत्सव आषाढ़ में होते हैं। ये उत्सव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर होते हैं। उनमें बहुत ही सुन्दर सजधज के जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूसों में, जिन्हें पेराहेरा कहते हैं, सब से प्रसिद्ध कैंडी का पेराहेरा होता है, जो पखवाड़े भर चलता है और देश के सर्वोत्क्रष्ट दृश्यों में से एक है। यह वास्तव में चार स्पष्ट पेराहेरों का, अर्थात् बुद्ध कें धातु (दन्त) तथा महाविष्णु, पत्तिनी और कटरगम की शोभा-यात्राओं का सुन्दर और सामजंस्यपूर्ण मिश्रण है।

सितम्बर १६४६

## वनारस कला के प्रभाव

#### ग्रद्धोशचन्द्र वन्द्योपाध्याय

लोग मुक्तसे अक्सर यह प्रश्न पूछते है कि "आप पुरातत्त्वज्ञों की दृष्टि में प्रभाव शब्द के अर्थ क्या है ?" पुरातत्त्व को जाने दीजिए, मैं पुछता हुँ कि प्रभाव का सामान्य अर्थ क्या होता है ? जैसे कला पर, साहित्य पर अथवा संस्कृति पर प्रभाव के क्या मानी ? बेकन, डा॰ जॉन्सन या मैथ्यू ग्रारनल्ड का उनके बाद ग्राने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? सीधे-सादे शब्दों में, प्रभाव मौलिक कृतियों द्वारा प्राप्त होने वाली प्रेरणा है। सच्ची कलाकृति एक सौन्दर्य-विधान की सुष्टि करती है, उसी प्रकार जब कोई वीर्यवती कला अपर कलाओं के सम्पर्क में भ्राती है तो उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है। यह छाप राजनीतिक प्राधिपत्य या सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण पड़ती है। खुतन ग्रीर मध्य एशिया के रेतीले भूखंडों को कल्पना में भी कोई ग्रीक साम्राज्य का ग्रांग न मानेगा। किन्तु सर ग्राँरियल स्टीन्स की खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे ग्रीक संस्कृति से प्रभावित है। प्रायः कोई विशेष शैली या चित्रण, कलाकार को-चाहे वह चित्रकार हो या मूर्तिकार--- ग्रत्यधिक ग्राक्रप्ट करता है ग्रौर वह ग्रपनी कलाकृतियों में उन्हीं का उपयोग करता है। मूल कृति से भली भॉति परिचित किसी पारखी की ग्राँखें इस अनुकृति में मूल की छाप तत्क्षण पहचान लेती है। मेरे ध्यान में प्रभाव का यही अर्थ है । किन्त भारतीय कला को अन्य कलाओं की अपेक्षा एक बड़ी सुविधा प्राप्त थी--ईसाई कला की भाँति यह भी धार्मिक कला थी। वस्तु-विद्यान चाहे हिन्दू हो या बौद्ध, श्रिभप्राय चाहे हिन्दू मन्दिर में हो, या बौद्ध विहार में अथवा मुसलमानी मस्जिद में, धर्म से सम्बद्ध होने के कारण ऐसी प्रवृत्ति हो गयी थी कि वे मूल की विशेषताओं का पालन भ्रवस्य करें। फिर हिन्दू ग्रीर बौद्ध धर्मों का जन्म इसी भारत भूमि में हुग्रा था। इस कारण यहाँ के अभिप्राय ग्रीर मितयाँ धर्म-प्रचारकों ग्रीर उपनिवेश-ग्रन्वेषकों के साथ ग्रन्य देशों में गयी। इनमें से कई देशों में पहले से ही मल-निवासियों के कला-विधान प्रचलित थे ग्रीर नवीन कला का स्वरूप सम्भवतः स्वतः परिवर्तित होता गया। इसका कारण वे ग्रजात शक्तियाँ थीं जो उन देशों की सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक विचारधाराश्रों में युगान्तर उपस्थित कर रही थीं। जहाँ मुल परम्परा की जड़ मजबूत थी, वहाँ नयी श्रीर पुरानी कलाग्रों का सुन्दर सामंजस्य दिखायी पड़ता है, जैसे चीन में हम मंगोल और भारतीय अवधारणाओं का सुन्दर सम्मिश्रण पाते हैं। इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी ध्यान में रखने योग्य है। वह यह है कि भारत से निकल कर अपने सांस्कृतिक साम्राज्य के सुदूर प्रदेशों तक पहुँचने में यहाँ के श्रिभिप्रायों श्रीर शैलियों में बराबर परिवर्तन होते गये। इस लेख में हम मूर्तिकलावाली बनारस शैली के प्रभावों का विवेचन करेंगे; शैली, चित्रण और श्रमिप्राय को प्राधार मानकर पहले हम स्वदेश के ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसके दृष्ट प्रभावों का विवेचन करेंगे। मृतिकला की बनारस शैली, यह प्रयोग में जानबुक्त कर कर रहा हैं। सम्यक् रूप से गुप्त मूर्तिकला के प्रभावों का विवेचन तो बहुतों ने किया है; किन्तु अब हमारा ध्यान इस और आकृष्ट हो चुका है कि उस काल की संस्कृति में मौलिक एकता और सामान्य एकरूपता होते हुए भी देश की कलात्मक चेतना कई शैलियों में विभाजित थी-पाटलिपुत्र, बनारस, मथुरा, मध्यभारत श्रादि । यहाँ हमारा उद्देश्य केवल बनारस शैली के प्रभावों की विवेचना करना है।

इस शैली की विशेषताओं के सम्बन्ध में जो कुछ हम पहले कह आये हैं, उसकी मुख्य बातों को फिर से दुहरा लेना श्रच्छा होगा। पहली बात तो यही है कि इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों का एक विशेष प्रकार देखने में आता है जो अपनी सादगी और सन्तुलन के कारण अन्य मूर्तियों से स्पष्टतः अलग हैं। बनारस वाली बुद्ध मूर्तियों की ये विशेषताएँ हैं—

ैडा० बी० सी० लाहा प्रेजेंटेशन ग्रन्थ, भाग १, पू० ५०४-१८

- (क) सिर पर पेचदार अलके और उभरी हुई खोपड़ी जो कुषाण कालीन मूर्तियों में घोघे के आकार की और मुड़ी हुई होती थी।
  - (ख) मुख के ऊपरी भाग का श्राकार स्पष्टतः मंगोल, विशेषकर लम्बी खिंची हुई भौहें।<sup>र</sup>
  - (ग) कानों का रूढ़िगत उत्कीर्णन।
  - (घ) पूरे प्रधरोष्ठ, जिनमें लटका हुआ प्रधर।
  - (ङ) बड़ी-बड़ी आँखें ग्रौर नुकीली वरौनी।
  - (च) नीची गर्दन होने के कारण सिकुड़न दिखाने के लिए गले में संयोजित रेखाएँ।
- (छ) भीने वस्त्रो में सिकुडन का न होना। अन्य शैलियों से बनारस शैली को पृथक् करनेवाली यह मुख्य विशेषता है।
  - (ज) परवर्ती गुप्तकाल को छोड़ कर, मुख्य श्राकृतियो मे श्रनावश्यक श्रलंकरण का न होना ।
  - (क) ग्रलकों के घुमाव में मौलिकता, जैसी खोह के एकमुख-लिंग में है।
  - (ञा) उनकी उत्कृप्ट ढलाई श्रौर सादगी ।
  - (ट) गढ़न में व्योरों की सादगी ग्रौर चमत्कार का भ्रभाव जो कला की प्रारम्भिक शैलियों का लक्षण है।

वनारस शैली के व्यापक प्रभाव का ग्रध्ययन राखालदास बनर्जी के परिश्रम से हमारे लिए ग्रासान हो गया है। सच पूछिए तो उन्होंने ही हमारा ध्यान इस ग्रोर ग्राकुष्ट किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम मथुरा शैली पर बनारस शैली के प्रभाव ग्रौर फलस्वरूप उस शैली में हुए परिवर्तनों का दिग्दर्शन कराया। मथुरा शैली की, भारतीय संग्रहालय की मूर्ति सं० एम० ५ की ग्रोर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, जिसमें हमें पहले-पहल मंगोल विशेषताएँ दिखायी देती हैं। मथुरा की ग्रन्य मूर्तियों की भाँति इसमें भी वस्त्रों की सिकुड़न का रूढ़िगत प्रदर्शन है। सम्भवतः लखनऊ संग्रहालय की सं० जे ७१ इससे पहले की है। यह बुद्ध की बिना सिर की मूर्ति है। इसके पैर छितरे हुए हैं ग्रौर उनके बीच में मैत्रेय बोधिसलब की मूर्ति है (चित्र सं० ३)। वस्त्रों की सिकुड़न की संयोजना भी इसमें है, किन्तु एक विभिन्नता भी स्पष्ट लक्षित होती है। संघाटी का किनारा मूर्ति के साथ लगा न होकर स्पष्टतः उभरा हुग्रा है। बनारस शैली के ग्रन्य प्रभाव भी स्पष्ट है, जैसे, मुख के चारों ग्रोर के प्रभामंडल में परिवर्तन ग्रौर भिक्षुग्रों के मुण्डित मस्तक के स्थान पर पेचदार ग्रन्त । प्रतिनिधि क्शाण मूर्तियों की ग्रपेक्षा एम० ५ का प्रभामंडल ग्रधिक ग्रलंकृत है। मथुरा की शक प्रभाव वाली प्रसिद्ध शैली से भिन्न ग्रन्य उदाहरण ये है—जमालपुर वाले बुद्ध तथा मथुरा के कर्जन संग्रहालय की सं० ए० ६, ८, १० ग्रौर १३। लखनउ संग्रहालय के ग्रो० ७२ ग्रौर दक्षिणवाली बृहत् जैन मूर्ति से यह स्पष्ट है कि ये परिवर्तन सभी मूर्तियों में पाये जाते हैं। यह मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्धा में है। हथेली ग्रौर उस पर की रेखाएँ सफ़ाई से उत्कीण है, किन्तु लखनऊ संग्रहालय की सं० ४६४ से तुलना करने पर विदित होता है कि इसके लम्बे कान गुप्त प्रभाव के छोतक है।

प्रस्तुत उदाहरणों से यह स्पष्ट हैं कि बनारस से प्रभावित होकर मथुरा के कलाकारों ने अपनी परम्परागत हथौटी, छोड़ कर नयी शैली अपनायी। ये विशेषताएँ हैं—सिर पर धुँघराले बाल, मंगोल आँखें और उभरी खिंची हुई भौहें, मस्तक और उसके चतुर्दिक् प्रभामंडल के बीच सुन्दर, स्वाभाविक अलंकरण, वस्त्रों के उभरे किनारे; उत्तरीय की सिकुड़नें जो बाहुमूल तक आते-आते समाप्त हो जाती थीं, अब सारी देह पर फैली रहती हैं। पेंचदार अलकों का होना विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक यह लक्षण मथुरा का प्रभाव ही माना जाता रहा है। इस ओर लोगों का ध्यान नहीं गया कि मथुरा शैली की यह विशेषता बनारस शैली का प्रभाव हो सकती है। मथुरा शैली की विवेचना समाप्त करने के पहलें इन प्रभावों की उध्वे सीमा निर्धारित कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि इसके बिना हमारे निष्कर्ष महत्त्वहीन होंगे। इस दृष्टि से मानकुँवर की मूर्ति (चित्र सं० ६) हमारे बड़े महत्त्व की है। इस पर अंकित लेख के अनुसार यह मूर्ति बुद्ध की है, बोधिसत्त्व की नहीं, जैसा कुवाण-काल की प्रथा थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय बौद्ध इन मूर्तियों को बिना

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> राखालदास बनर्जी--'व एज श्राफ़ द इम्पीरियल गुप्तज', बनारस १९३३, पृ० १६४

<sup>ै</sup> ऐंडर्सन--'हैंडबुक ऐंड कैटलाग ग्रॉफ़ द ग्रांकियोलाजिकल कलेक्शन इन इंडियन म्यूजियम', भाग १, पृ० १८१; रा० बनर्जी--'व एज ग्राफ़ द इम्पीरियल गुप्तज', पृ० ११४

हिचक के पूर्ण बुद्धत्व-प्राप्त महात्मा की प्रतिकृति स्वीकार करने लगे थे। साथ ही 'यह उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि पाँचवी बती के मध्य में भी मथरा में संकीर्ण विचारों की परम्परा प्रचलित थी। सिंहासन, चक्र और उसकी वैठकी तथा बुद्ध की गढ़न स्पष्टतः कृषाण है जिसमें न तो गुप्तकालीन प्रतिभा वाला सौन्दर्य है और न सन्तुलन ।' गुप्त संवत् ११३ वाली विना सिर की जैन मूर्ति के सम्बन्ध में भी, जो श्रव लखनऊ संग्रहालय में है, यही बात है। मानकुँवर मूर्ति का समय गुप्त संवत् १२६ (= ४४५-४६ ई०) होने के कारण यह तो कहा ही जा सकता है कि कम से कम प्रथम कुमारगुप्त के समय तक क्षाण बौली की परम्परा का बोलबाला था। इसी समय से मथुरा बौली के उदाहरण कम होने लगते है, और इसका कारण सम्भवतः गुप्त साम्राज्य की श्रवनित श्रीर हुणो का श्राक्रमण या जिसके कारण सीमान्त में सास्कृतिक सुस्थिरता सम्भव न रही। ग्रौर पश्चिम की ग्रोर चलने पर गुप्त प्रभाव विलकुल गायव हो जाता है यद्यपि स्वर्गीय सर भ्राँरियल स्टीन ने पंजाब के कुछ स्थानों में गुप्तकालीन पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त की है। किन्तु यह प्रान्त प्रसिद्ध गान्धार शैली और हिद-अफ़ग़ान शैली का क्षेत्र रहा है, और इनके प्रभाव कदाचित् यहाँ से कभी मिट न सके। जिला बरेली (प्राचीन ग्रहिछत्रा) के रामनगर में बहुत-से मिट्टी के टिकरे पाये गये है, किन्तु ग्राभी इनके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर भी, यहाँ गुप्तकालीन मथुरा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, क्योंकि श्री ए० पोष के साथ मैने रामनगर के गाँवों में जो मूर्तियाँ देखी, वे सभी रवादार पत्थर (सैडस्टोन) की बनी मथुरा शैली की है। उनमें एक छोटी मृति मैत्रेय (पहली शती ईस्वी) की भी है, जो स्थानीय जमीदार की छावनी की दीवार में लगी हुई है। इनके ग्रतिरिक्त कांगड़ा से एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, जिसके धड़ ग्रीर वस्त्रों का सविधान सारनाथ संग्रहालय की सं० बी (बी) १८१ से बहुत मिलता है।

"जहाँ तक मूर्ति की गढ़न का सम्बन्ध है, बनारस शैली का प्रभाव मध्य भारत में कम दिखायी पड़ता है। वहाँ के नागौद राज्य के खोह ख़ौर भूमरा नामक स्थान में प्राप्त 'एकमुख-लिग' (चित्र सं० ५) में लेखक ने कुछ हद तक यह प्रभाव पाया है। खोहवाले लिग के मुख की भौहें कुछ उठी हुई है किन्तु भूमरा वाले लिग में ग्रधिक खिची हुई है। ग्वालियर में भिलसा के पास उदयगिरि की गुहा २ में विष्णु की जो एक पुरानी-सी मूर्ति है, उससे इसका कोई साम्य नहीं।"

पूर्व में, गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रमंडलों में बनारस शैली के दो प्रकारान्तर दिखायी देते हैं, जो पाटिलपुत्र शैली के नाम से विख्यात हैं। पहला प्रकारान्तर हमें नालन्दा, कुर्किहार आदि से पायी गयी सुन्दर कांस्य मूर्तियों में मिलता है। वे अधिकत्तर भीने वस्त्र में वेष्टित बुद्ध की खड़ी या बैठी मूर्तियाँ है। किन्तु संघाटी के कोर बनारस शैली की मॉित मुड़े या उभरे हुए हैं श्रीर जनका जत्कीर्णन रूढ़िगत हैं। भीहें ऑलों से सटी हुई हैं। किन्तु पाटिलपुत्र शैली के इस प्रकारान्तर और बनारस शैली में एक अंतर ह। पाटिलपुत्र-प्रकारान्तर में वस्त्रों की सिकुड़नें समानान्तर लहिरयों द्वारा दिखायी जाती थीं। ग्रीक प्रभाव वाली मथुरा शैली में सिकुड़नें उभरी हुई होती थीं, जैसा मथुरा संग्रहालय में जमालपुर वाली बुद्धमूर्ति में हम देखते हैं, किन्तु इस शैली में वे खुदी हुई होती थीं। नालन्दा में प्राप्त कांस्य मूर्ति और बर्राभघम संग्रहालय की सुलतानगंज वाली मूर्ति इसके उदाहरण हैं। मिनयार मठ, नालन्दा भीर गृद्धकूट की खुदाइयों में हमें एक भिन्न प्रकार मिलता है, जिन पर बनारस शैली का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, हम नालन्दा में, मन्दिर सं० १२ के बगल में स्थित छोटे मन्दिर में स्थापित पद्मपाणि-बोधिसत्त्व की मूर्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जिसका समय सम्भवतः

損

The same

४ बनर्जी---पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १६२, फलक २४, चित्र (बी); 'एपिग्राफ़िया इंडिका', भाग २, पृ० २१०; सं० ३६

<sup>े</sup>यह राखालदास बनर्जी का मत है। मेरा ख्याल है कि मानकुँवर की सूर्ति में उस समय की नवीन विचार-घारा भी दृष्टिगत होती है।

<sup>&#</sup>x27; 'ग्राकियोलाजिकल रिकानेसेंसेज'

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> श्रव वे डा० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल द्वारा 'एंशंट इंडिया' में प्रकाशित हो चुके हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>आ० सुमारस्वासी, 'हिस्ट्री ऋाँफ़ श्रार्ट इन इंडिया एंड इंडोनेशिया' चित्र १६३।

<sup>ें</sup>बनर्जी, पूर्वेक्ति पुस्तक, पृ० १७०-७१।

<sup>ें</sup> ग्रांकियोलाजिकल सर्वे श्रॉफ़ इंडिया, १६३५-३६, फलक ३७, चित्र (बी) तथा (सी)।

ईस्वी छठी शती है।  $^{12}$  शैली स्रोर प्रकार की दृष्टि से केवल शरीर के भारीपन को छोड़कर यह सारनाय सग्रहालय की बी (डी)  $^{2}$  के ही समान है, जिसका विवरण डा० बी० सी० लाहा वाले स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हो चुका है।  $^{12}$  जहां, ग्रलकरण, मुद्रा, यहाँ तक कि पहनाया भी वैसा ही है। इस मूर्ति के वस्त्रों की लटकी हुई सिकुडने सारनाथ मग्रहालय में तीसरी शती ईस्वी वाली स० बी (ए)  $^{2}$  के समान है। दूसरा उदाहरण राजगिरि के मनियार मठ की नागिनी है।  $^{12}$  इस मूर्ति में बनारस स्रौर पाटिलपुत्रशैलियों के मिश्रित प्रभाव लक्षित होते है। गढन की रमणीयता ग्रोर भीने वस्त्रों का सौन्दर्य, बनारस कला की ग्रात्मा का प्रतिविम्ब है, मग्रंथ कला का नहीं।

मगध के बाहर, बनारस शैली के प्रभाव का विस्तार प्रदिशत करने वाले उदाहरण यदा-कदा मिल जाते हैं। वरेन्द्र रिसर्च सोसायटी, राजशाही के अधिकारियों के उत्साह से बिहरील में एक बुद्ध-मूर्ति का पता लगा है, जो तिस्सन्देह बनारस वाली शैली की है। इसकी तुलना सारनाथ सग्रहालय के १७८ ई० से की जा सकती है। यह बात ध्यान देने की है कि यह चुनार के रवादार पत्थर की नहीं है। पाँचवी शती वाली सारनाथ की मूर्तियों से इसकी इतनी समानता है कि लोगों को इसे बनारस शेली का उदाहरण होने का भ्रम हो जाता है। " प्रोर पूर्व में चलने पर 'दह पर्वतीया' तक इस शैली का विस्तार मालूम होता है। यह ग्रासाम के तेजपुर जिले में हैं। यहाँ गुप्तकाल का एक पत्थर का द्वार मिला है जिसके बगली स्तम्भ में नीचे की ग्रोर देवीरूप गगा और जमुना का उत्कीर्णन बनारस कला की याद दिलाता है। " उड़ीसा में प्राप्त कुछ मूर्तियों का उल्लेख प्रोफेसर हाराणचन्द्र चक्लघर ने बगाली पत्रिका 'प्रवासी' में किया है, जो गढन ग्रौर शैली की दृष्टि से बनारस के गुप्तकालीन उदाहरणों से बहुत मिलती हैं। किन्तु न तो उनका कोई ठीक विवरण प्रकाशित हुग्रा है, न उनके चित्र। उनके वर्तमान स्थान का भी पता नहीं है, इसलिए उनका ग्रधिक विवेचन सम्भव नहीं। "

पश्चिम में कन्हेरी की गुहा स० ६७ की अवलोकितेश्वर और तारा वाली मूर्तियों के केशकलाप और वस्त्रों में वनारस शैली की स्पष्ट छाप है। ताखों में निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ बनारस वाली मूर्तियों के ही समान है। " सारनाथ सग्र-हालय के उड़ते हुए विद्याधरों वाले प्रस्तरखड़ को देख कर, श्री टी॰ एन॰ रामचन्द्रन ने भी यही मत व्यक्त किया है। " दक्षिण में, अजन्ता के कलामड़प में बनारस शैली के प्रभाव बड़े व्यापक दिखाई देते हैं। बुद्ध का जैसा सीधा-सावा सोम्य अकन उन्होंने किया, वह उपासकों के हृदय को बहुत ही प्रिय लगा। मालूम होता है, सारनाथ से कुछ भिक्ष कारीगर वहाँ जाकर बस गये थे और उन्होंने ही इनका निर्माण किया था। गुहा स० १६ के सामने दीवालों में बनी बुद्ध की आकृतियाँ, उनके भीने प्रावरण में सयोजित सिकुडन का अभाव, सिर पर पेचदार अलके और उभरा मस्तक, संघाटी के स्पष्ट रूप से मुंडे किनारें साफ बतला रहे हैं कि इनकी प्रेरणा का मूल कहाँ है। " गुहा सं० २६ में, भद्रासन में स्थित बुद्ध की मूर्ति, उसका सौम्य भाव और उसके शरीर से सटे वस्त्र को देख कर सारनाथ की मूर्तियाँ आँखों के आगे आ जाती है। र रामेश्वर गुहा की रतम्भों में उत्कीण रमणियाँ और एकोरा की दाहिनी और वाली स्त्रीमूर्ति आकृति की स्थूलता में ग्वालियर के पथारी नामक स्थान से प्राप्त 'माता और पुत्र' वाली मूर्ति के अधिक समान

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> वही, १६३०-३४, फलक ६८, चित्र (१)।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> 'गुप्त स्कल्पचर इन बनारस-ए स्टडी'

<sup>&</sup>lt;sup>१३</sup> कुमारस्वामी, 'हिस्ट्री आँफ़ श्रार्ट इन इंडिया ऐंड इंडोनेशिया, चित्र १७६।

<sup>&#</sup>x27;' 'ए केटलाग श्राफ़ श्रांकियोलाजिकल रेलियस इन द म्यूजियम श्रॉफ़ वरेन्द्र रिसर्च सोसायटी', राजशाही, १६१६, पृ० १, सं० ए (ए) १; बनर्जी, ई० ग्राई० एस० एस० चि० १६ (ए)।

<sup>&</sup>quot; श्राकियोलाजिकल सर्वे य्रॉफ़ इंडिया, १६२४-२५, पु० ६८-६, फलक ३२, चि० (ए) श्रीर (सी)।

र प्रवासी जिल्ब २७, भाग १, पृ० ८११-१८, विशेष कर तारा, हेरक (जिसे भैरवी कहा गया है) देवी आदि की मूर्तियाँ।

<sup>&</sup>lt;sup>१७</sup> कुमारस्वामी, चित्र १६४।

१८ ग्राकियोलाजिकल सर्वे ग्रांफ़ इंडिया १६३४-३६, पु० ११६, फलक ३४, चि० १।

<sup>&</sup>quot; काह्न; 'इंडिको प्लैस्टिक', टैफोल २६।

<sup>&</sup>quot; वही, टैफेल ३२; कुमारस्वामी, पूर्वोक्त पुस्तक, चि० १८६।

हैं। " यथेष्ट सामग्री न प्राप्त होने के कारण हम ग्रन्य शैलियों का विवेचन नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में किसी नयी बात के प्रकाश में ग्राने की संभावना भी कम ही है, क्योंकि वेंगी ग्रौर दक्षिण की ग्रन्य शैलियाँ बिलकुल भिन्न परम्पराग्रों पर ग्राथारित है।

बृहत्तर भारत की ग्रोर दृष्टि जाने पर सबसे पहले वर्मा पर ध्यान जाता है। बोस्टन संग्रहालय की एक मूर्ति को छोड़कर, जिसका स्थान सन्दिग्ध है, बर्मा श्रीर बनारस में कोई सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ता । किन्तु पेगान के ग्रानन्द मन्दिर में कई प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, जिनकी समानता बनारस शैली से कुछ लक्षित होती है। बर्मी से सम्पर्क स्थापित होने के तीन मार्ग थे। पहला अराकान से होकर, दूसरा काचिन देश के उस स्थल से जिसे अब 'मोगांग की घाटी' कहते हैं, श्रीर तीसरा समुद्र मार्ग । थाईलैंड के नाम से ख्यात स्थाम का नाम भी लिया जा सकता है, किन्तु उसकी बात दूसरी है। उसका इतिहास बड़ा ग्रन्थवस्थित ग्रौर ग्रसम्बद्ध रहा है। ३२ वहाँ की कला ग्रौर वृत्तियों को समभने के लिए उनकी विषम परिस्थितियों का भी ज्ञान श्रावश्यक है। ईस्वी सन् के श्रारम्भ से ही समस्त मेनाम वैली मनख्मेर प्रभावान्तर्गत थी, जिनका श्राधिपत्य कम्बोडिया से लेकर दक्षिण बर्मा तक, सभी स्थानों पर था। इस कारण स्थाम की कलाकृतियों में वर्मी प्रौर कम्बोडीय प्रभाव मिले हो सकते हैं। " आगे चल कर थाइयों का प्रभाव बढ़ा और समस्त डेल्टा कम्बो-डिया ग्रौर ग्रधिकांश मलय उनके ग्रधिकार में ग्रा गया। कुमारस्वामी के श्रनुसार राजबुरी , प्रपथन, चन्तवुरी, केदाह, तकुग्रापाह ग्रौर लिगोर में भारतीय प्रभाव (गुप्त ग्रौर पल्लव) मिलते हैं। दक्षिणी श्याम में गुप्तकालीन भारतीय प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। महत्त्वपूर्ण उदाहरणों में, विएनसा के विष्णु, जैया के एकलोकेश्वर, श्राय्थिया के संग-हालय में रोमलक शैली के पूर्व रुमेर बुद्ध, लोपबरी संग्रहालय में द्वारावती के बुद्ध, इत्यादि है। १४ स्थामी कला में गुप्त प्रभाव के विषय में साल्मनी का कथन है, "गुप्तकाल रूढ़ियों का पोषण नहीं करता, जाग्रति का आह्वान करता है! जाति की सर्जनात्मक चेतना को उद्बुद्ध कर उसे क्रियाशील बनाता है।" यहाँ हमें समूची गुप्तकला से काम नहीं; हमें तो केवल उसकी उस शैली से मतलब है जिसका यहाँ पर महत्त्व है। ग्रायुथिया की स्लेट-निर्मित मूर्ति बाहरी समभी गयी है; किन्तु दोनों ग्रोर से ढका शरीर, ग्रीवा की समकेन्द्रीय रेखाएँ, गढ़न ग्रौर सब के ऊपर वस्त्रों में सिकुड़नों का ग्रभाव बनारस शैली की याद दिलाते हैं। किन्तु मूर्ति स्लेट की होने के कारण यह स्पष्ट है कि यह उन कारीगरों की कृति नहीं जिनका किसी विशेष पत्थर पर ही काम करना ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। 34 खंडित बुद्धमूर्ति में "वस्त्र का ऐसा ग्रसा-धारण निधड़क अंकन कि वे पंख की भाँति उभरे हुए मालूम पड़ते हों", सारनाथ शैली का ही प्रकारान्तर है जिसमें सिक्-ड़न का ग्रभाव होता है। <sup>२०</sup> सुकोथाई की कांस्य मूर्ति की गढ़न सारनाथ वाली, श्रमण बन्धुगुप्त द्वारा सर्मापत, बुद्धमूर्ति के ही समान है। किन्तु इसमें स्पष्टतः दक्षिण भारतीय प्रभाव है, विशेष कर दाहिने कन्धे पर वस्त्र की सिकुड़नों का संविधान । अ यह वस्त्र-विधान विलकुल नया है। इस नवीनता का कारण यह नहीं है कि यह नयी संस्कृति, उच्चतर प्राचीन संस्कृति की कला-वृत्तियों का विरोध करना चाहती थी, वरन यह है कि यह संस्कृति उस कला की प्रतिमाज्ञास्त्र सम्बन्धी बारीकियों को समभने में श्रसमर्थ रही। बनारस शैली का प्रभाव, श्रन्य क्षेत्रों से होता हुआ, थोड़े परिवर्तन के साथ इस जाति पर-जिसकी कल्पनाशिक्त ग्रभी विस्तृत नहीं हुई थी-जम गया।

श्रारम्भ में ही 'मान ख्मेर' जाति द्वारा विजित हो जाने के कारण श्राधुनिक कम्बोडिया का पुराना नाम कम्बोज था। ख्मेर कला का स्वरूप स्थिर होने के पहले ही वहाँ भारतीय प्रभावों का युग था, जो या तो क्याम से श्रामे होंगे

```
<sup>२१</sup> कुमारस्वामी, चि० १७८।
<sup>२२</sup> वही, पू० १७०।
<sup>२३</sup> बर्मी प्रभावों के लिए देखिए, साल्मनी, फलक १६। रूमेर प्रभाव के लिए दे० फलक १५ (ए)।
<sup>२५</sup> वही।
<sup>२५</sup> ए० साल्मनी—स्कल्पचर इन स्याम, लन्दन, १६२५, पू० २।
<sup>२६</sup> साल्मनी, २।
<sup>२७</sup> वही, ६।
<sup>२०</sup> वही, ६।
```

या सीध भारत से । चीनी ग्रन्थों में इसे 'फूनन' कहा गया है, श्रीर वही से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस भारतीय युग की प्रमुख कृतियों में बुद्ध की दो मूर्तियाँ हैं। इनमें एक तो बुद्ध का मस्तक है श्रीर दूसरी एक बैठी हुई बिना सिर की छोटी मूर्ति हैं। तत्कालीन एशिया के ग्रन्थ समृद्ध देशों द्वारा पद-दिलत होने के पहले की तो ये कृतियाँ हैं ही। ये सब ता-क्यू के पास रोमलक की खुदाई से निकली हैं श्रीर उस कला की उदाहरण समभी जाती है जिसका आरम्भ-काल ईसा की छठी शती माना जाता है। कि पहले बुद्ध-मूर्तियों को लिजिए। इनके सम्बन्ध में ग्रॉसवल्ड साइरेन का कथन हैं: "केनम पेन्ह बाले संग्रहालय से इस धारणा को कोई प्रश्रय नहीं मिलता कि उत्तरी ची काल के ग्रन्त की इन चीनी मूर्तियों ग्रीर इनसे कुछ पहले की कृतियों में समानता है। उनमें जो प्रभाव लक्षित होते हैं, वे सिर से स्पष्ट नहीं है, ग्रीर सम्भव हैं तत्कालीन न हों। एक बड़ी सुन्दर ग्रीर कलात्मक छोटी श्राकृति हमें भारतीय कारीगरी की विशेष याद दिलाती है। इसका लम्बा, श्रण्डाकार सिर ऊपर दिये गये विवरण से मेल नहीं खाता, ग्रीर चीनी शैली से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ता। दोनों मूर्तियाँ ग्राभंग मुद्रा में है, उनके वस्त्र बारीक ग्रीर चिकने है। जनमें सिकुडन बिलकुल नहीं दिखायी गयी हैं। ये बहुत कुछ बैकाक-संग्रहालय की द्वारावती मूर्तियों के समान हैं। जिस स्थानिक शैली में इनका निर्माण हुग्रा है, उसका ग्रारम्भिक क्यामी कला से श्रवस्य सम्बन्ध रहा होगा, किन्तु उनका ठीक उद्गम निश्चित करना मेरे लिए सम्भव नहीं।"

इन दोनों सुन्दर मूर्तियों के भीने वस्त्र में सिकुड़न या परत का ग्रभाव है ग्रौर संघाटी के छोर मूर्ति के दोनों ग्रोर निकले हुए हैं। इनकी ग्रोर हमारा ध्यान ग्राकुष्ट करते हुए ग्रासवल्ड साइरेन ने दो बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने मेरे इस सुभाव की पुष्टि की हैं कि क्यामी कला भारत द्वारा प्रभावित हैं। दूसरे, कम्बोडीय कला ग्रौर उससे सम्बद्ध चीनी कृतियों पर भारत का क्या प्रभाव है, इसे उन्होंने स्पष्ट किया है। ग्रानन्दकुमार स्वामी ने भी इन कृतियों की तुलना ग्रजन्ता, गुहा १६ की पत्थर में कटी बुद्ध मूर्तियों से की है। शि इसके सांस्कृतिक दाय का विवेचन में ग्रन्यत्र कर चुका हूँ। मुभे बड़ा खेद हैं कि कुमारस्वामी ने बनारस ग्रौर ग्रजन्ता का सम्बन्ध स्थिर नहीं किया। फिर भी, यह सम्भव है कि क्याम ग्रौर जावा ने ग्रजन्ता ग्रौर एलोरा से प्रेरणा ली हो, जिसका स्वरूप वहां तक पहुँचते-पहुँचते थोड़ा बदल गया हो। इन दोनों बुद्ध-मूर्तियों ग्रौर सारनाथ की खी (बी) ६ की तुलना ग्रपेक्षित है।

उसी स्थान से भगवान् बुद्ध का एक बहुत सुन्दर मस्तक मिला है। इसमें उनके गाल भरे हुए, श्रोष्ठ कुछ लटके हुए श्रौर नेत्र श्रघोंन्मीलित है। इस मस्तक के विषय में श्रोस्वल्ड साइरेन का कथन है: "ग्रनेक विद्वान्, जिनमें कोड्स, ग्रॉसलियर बाशोफर प्रादि सम्मिलित हैं, इस मस्तक को ग्रमरावती शैली के एक विशेष केड़े के ग्राधार पर बना मानते हैं। म्यूसी ग्वीमेट वाला संगमरमर का छोटा मस्तक ऐसा ही है। फिर भी इस बात को कोई श्रस्वीकार न करेगा कि ग्रारम्भिक छठी शती में निर्मित कम्बोज की यह कृति भारतीय कृति से बहुत भिन्न है। ग्रमरावती वाले मस्तक की श्रपेक्षा यह श्रिषक पूर्ण एवं जोरदार है। इसकी ग्रांखें ग्रिषक घनी, नाक चौड़ी तथा श्रोष्ठ ग्रिषक गोल श्रौर लटके हुए हैं। इन विभिन्नताश्रों के कारण यह मस्तक बुद्ध के चीनी मस्तकों के श्रीषक समीप हैं जो छठी शती के उत्तरार्ध के बाद से मिलने लगते हैं....।" वस्तुत: श्रमरावती शैली से इसकी तुलना ठीक नहीं। इस सम्बन्ध में कुमारस्वामी का मत प्रधिक समीचीन है। उनके अनुसार इस पर मथुरा का प्रभाव है। किन्तु यहाँ मथुरा से ताल्पर्य है गुप्त-कालीन मथुरा का जब कि भारतीय-शक शैली पर बनारस शैली का प्रभाव पड़ चुका था। यह जमालपुर वाली बुद्ध-मूर्ति से स्पष्ट है। " जो हो, हमको यह देखना है कि रोमलक वाले बुद्ध-मस्तक की विशेषताएँ बनारस शैली में विद्यमान हैं या नहीं। बनारस के दो उदाहरण लीजिए—बी (बी) १० तथा १५१ ई०। इनमें वे सब विशेषताएँ मौजूद हैं जिनकी ग्रोर साइरेन ने

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> ग्रॉसलियर, 'ला कलेक्शन्स ख्मेर्स डु म्यूसी भ्रलबर्ट सरौ', श्रार्स एशियाटिका, भाग १६।

<sup>&</sup>lt;sup>२०</sup> श्रॉस्वल्ड साइरेन, 'स्टडीज भ्रान चाइनीज श्रार्ट ऍड सम इंडियन इन्फ़्लुएंसेज', पृ० ३४, चित्र ४६-५०।

<sup>&</sup>lt;sup>३१</sup> कुमारस्वामी--पृ० १८२।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> वहीं, चित्र १००।

<sup>&</sup>lt;sup>३३</sup> 'स्टडीज ऑन चाइनीज ग्रार्ट ऐंड सम इंडियन ऐंड ग्रदर इन्फ्लुएंसेज' पृ० ३३-३४।

<sup>&</sup>lt;sup>वर</sup> वोगेल, 'ला स्कल्पचर व मथुरा'।

संकेत किया है। ग्रारम्भिक गुप्त सम्राटों की कला का विवेचन करते हुए ग्रन्यत्र में बतला चुका हूँ कि ग्रागामी शती में त्रिकोण सदृश ग्रोच्ठ धनुष की तरह घूमे हुए ग्रोच्ठ के रूप में बदल जायँगे। भ यह विशेषता १५१ ई तथा ११० ई दोनों उदाहरणों में हम पाते हैं, जैसा कि हम बाद के गुप्त सम्राटों की कला में देखेंगे।

श्याम द्वारा विजित होने के पूर्व की प्राचीन मूर्तियाँ मलाया में बहुत कम है। फिर भी इनमें से कई बड़े महत्त्व की है। इनमें वींग-स्ना से प्राप्त रवादार पत्थर का बना एक बुद्ध-मस्तक है। भ इसकी म्राकृति, पीछे का ग्रंडाकार पीठक एवं भीना वस्त्र सारनाय संग्रहालय के बी (बी) ६ से बहुत साम्य रखता है। केवल बालों में ग्रन्तर है। वींग-स्ना की विष्ण-प्रतिमा भी महत्व की वस्तु है। इसका केश-विन्यास ख्मेर शैली से प्रभावित है। वस्तुतः यह कृति है बनारस वाली गप्त परम्परा की । भारतीय प्रभाव के मलाया पहुँचने के दो मार्ग थे। पहला मार्ग स्थल का था जो बर्मा स्रीर इयाम के बीच से होकर जाता था। विष्णु की प्रतिमा इसी मार्ग की ग्रीर संकेत करती है। दूसरा मार्ग समुद्र से था। बोर्नियो में अब तक प्राप्त मित्यों में सर्वश्रेष्ठ म्वारा कमन के समीप कोटा-बंगन नामक स्थान से मिली बद्ध की धात प्रतिमा थी। दुर्भाग्य से यह प्रतिमा १६३१ ई० वाली पेरिस प्रदर्शनी में, डच प्रतिष्ठान में ग्राग लग जाने के कारण, जल कर नष्ट हो गयी। 🖰 इसमें वृद्ध सीधे खड़े हैं। उनका दाहिना पैर किचित् भूका हुआ है। वे स्वच्छ पारदर्शक वस्त्र पहने है। वस्त्र के कोर उठे हुए हैं। उनके मस्तक पर ऊर्ण नहीं है किन्तू परा सिर घँघराली लटों से ढका है। उनके बायें हाथ में भिक्षा-पात्र है और दाहिना वितर्क मद्रा में है। उनकी उँगलियाँ, बत्तख या चमगादड़ की उँगलियों की भाँति, ग्रापस में मिली हुई हैं। 'जालबद्धांग्लि' गुप्तकालीन प्रतिनिधि मृतियों की विशेषता है। डा॰ मजुमदार का कथन है कि 'मलयेशिया में प्राप्त कोटा-बंगन वाली कांस्यमुर्ति ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें यह विशेषता पायी जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कलाकार ने इसकी प्रेरणा भारत से ग्रहण की थी। भारत की जिस शैली का प्रभाव इस पर है वह उसके मस्तक ग्रीर वस्त्र से स्पष्ट है, यद्यपि डा० मजूमदार ने इसका उल्लेख नहीं किया है। यहाँ वस्त्र में ग्रीक परम्परा वाली उमरी हुई बारीक सिकुड़न या लहर नहीं है, न मथुरा शैली की शक प्रभाव वाली संयोजित मुड़ान है जो बग़ल के नीचे पहेंच कर समाप्त हो जाती है और न गप्त-कालीन मथुरा शैली अथवा पाटलिपत्र शैली की वत्ताकार रेखाएँ ही उस पर है। इसमें तो केवल संघाटी है जो शरीर को स्वाभाविक ढंग से इस प्रकार ढके है कि उसके प्रकृत उभार-दबाव निखर ग्राये हैं। इस पद्धति में यथार्थता का अपूर्व सौन्दर्ग रहता है, जो अतिरंजित शैलियों में नहीं मिलता। बनारस वाले गप्त कला-कार इसी पद्धति का अनुसरण करते थे।

जावा का राजनीतिक एवं कला-विषयक इतिहास मध्य जावा तथा पूर्वी जावा में विभक्त है। भारतीय प्रभाव का युग हम मध्य जावा की कला-कृतियों में पाते हैं। पूर्वी कला ग्रपनी स्थानीय शैली की थ्रोर श्रधिक भुकी है, यद्यपि उसका थ्राधार भी मध्य वाली अनुभूति ही है। मूर्तिकला में जावा का लोकप्रभाव "चन्दीस जागो, सुरवान तथा पनत्रान की विक्ठत, भद्दी एवं बेकेंड़ी उकेरियों (रिलीफ़) " से प्रकट हैं। मैं समभता हूँ कि उसकी इतनी कटु-ग्रालोचना उचित नहीं। ऐसी थ्रालोचना करके हम वही ग़लती करते हैं जो यूरोपीय विद्वानों ने यह कह कर की है कि भारतीय कलाकार केवल विक्ठताकृतियों का सृजन कर सकते हैं। प्रत्येक जाति को पूरा ग्रधिकार है कि वह अपनी श्रनुभूतियों का थ्रपने मौलिक ढंग से प्रकाशन करें। उसकी कला थ्रपने वातावरण, विचार-धारा, रूढ़ियों एवं भौगोलिक ग्रवस्था के श्रधीन रहेगी ही। संस्कृत ग्रध्येताग्रों की भाँति, हमें भी इन क्षेत्रों में भारतीय प्रभाव देख कर परम प्रसन्नता होती है, किन्तु हमें यह भूलना न चाहिए कि यहाँ के निवासियों को भारतीय श्रमुभूति के ग्राधार पर श्रपनी निजी कला निमित करने का भी पूरा ग्रधिकार है। इस कार्य में उनकी सफलता या ग्रसफलता की जाँच हमें उन्हीं के दृष्टिकोण से करनी होगी, भारतीय दृष्टिकोण से नहीं। भारतीय प्रभाव वाले युग के बाहर की कला-कृतियों का मूल्यांकन हमें भारतीय कला के

<sup>ै</sup> डा० बी० सी० लाहा प्रेजेंटेशन प्रत्य पु० ५०४—, चित्र पु० ५०४ तथा ५०८ के सामने ।

भ स्रार० सी० मजूमदार, 'सुवर्णद्वीप', भाग २, फलक ७४-चित्र १।

<sup>&</sup>lt;sup>१७</sup> वही, फलक ७३, चित्र १ तथा ३।

<sup>&</sup>lt;sup>१८</sup> वही, फलक ७१, चित्र ३।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> मजूमवार, वही, पु० ३४२।



क्तित्र १: बुद्ध (सारताथ, १५० ई०)

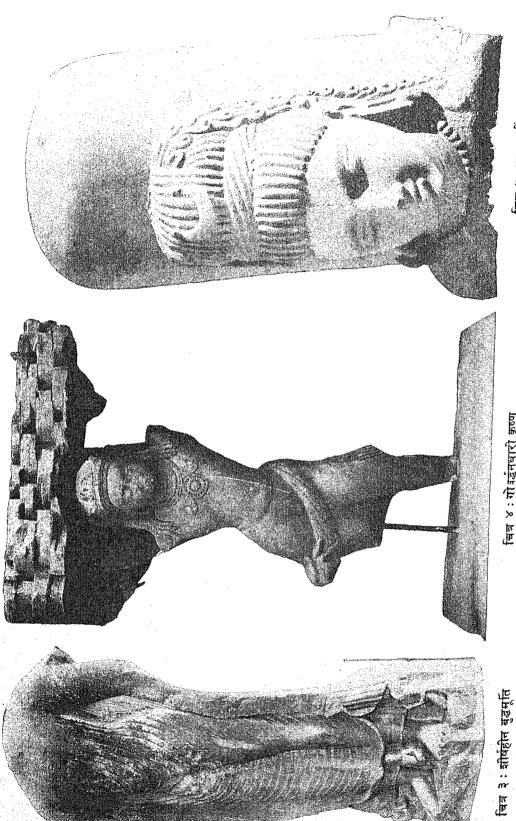

चित्र ४ : एकमुख-लिंग (प्राप्तिस्थान---खोह । फ्रोटो---स्व० राखालदास वनर्जी)

चित्र ४:गोमद्धंनधारी कृष्ण (भारत कलाभवन, बनारस) बनारस कला के प्रभाव

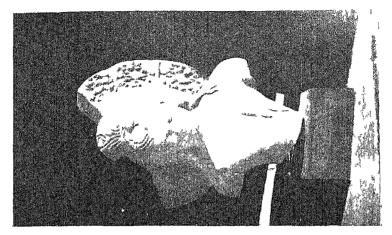

चित्र द मत्रेय बोधिसत्व (माःनाय)



चित्र ६: बृद्धमूर्त्ति (प्राप्तिस्थान मानकुँवर, इलाहाबाद)





चित्र ६ : ग्रलंकृत शिला-खंड, गुप्त शैली (सारनाथ)



चित्र १०: कीर्त्तिमुख (सारनाथ) बनारस कला के प्रभाव



चित्र ११: (बाये) कीर्तिमुख । (दाहिने) सिंहमुख

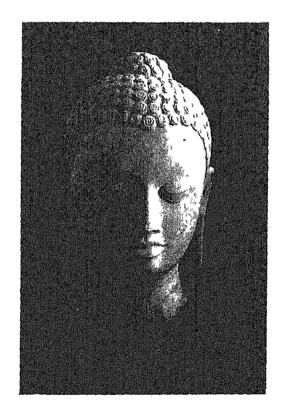

चित्र १२: बुद्ध-शोर्ष (सारनाय) बनारस कला के प्रभाव

[देखिये पुष्ठ ३५०-३६१

मान-दण्ड से नहीं करना चाहिए, यद्यपि वहाँ का धर्म मूलतः भारतीय ही था। इन मूर्तियों एवं उकेरियों के ठीक-ठीक, वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए हमें भ्रालोचना का नवीन मानदण्ड स्थिर करना होगा। इस लेख में हमारा भ्रभीष्ट है मध्य जावा की कला का बनारस शैली से सम्बन्ध दिखलाना। इसका भ्रध्ययन तीन शीर्षकों के भ्रन्तर्गत उचित होगा: मूर्तियाँ, उकेरियाँ तथा भ्रालंकारिक भ्राभूषण।

मेरे विचार से वनारस शैली का सबसे श्रधिक सम्बन्ध संसार-प्रसिद्ध बोरोबदर की महती बुद्ध-प्रतिमाग्रों से है। इन मूर्तियों में भगवान् बुद्ध भूमिस्पर्श, ध्यान, वरदान या अभय मुद्रा में खड़े अथवा बैठे हैं। वे संघाटी पहने हुए हैं जो वायें कन्धे से लटकती हुई नीचे पैर तक पहुँच गयी है और इस प्रकार पुरानी रूढ़ि का पालन करती है। उनका सिर बाल की संयोजित लटों से श्राच्छादित है तथा मुख पर हल्की मुसकान है, जैसा हमने पहले-पहल सारनाथ संग्रहालय वाली सं० बी (बी) १८१ में देखा था। कण्ठ में घूमी हुई तीन रेखाएँ हैं। वस्त्र भीने हैं श्रीर उनमें वैसी मुड़ान या सिक्ड़न नहीं हैं° जो पाटलिपुत्र या ग्रीक तथा शक प्रभाव वाली शैलियों की खास विशेषता है। बगल के समीप से वस्त्र घुमा हुआ नहीं है। इसके ग्रभाव में इन शैलियों की कोई भी विशेषता पाना मुश्किल है। इन मूर्तियों की ग्राकर्षक गढ़न, इनका भव्य सौन्दर्य एवं भ्रलौकिक प्रभा स्वतन्त्र रूप से तथा संयुक्त रूप से इनका उद्गम बनारस शैली ही स्थिर करती हैं। इन्हें देख कर हमें कॉडिज़्रुटन के ये शब्द स्मरण हो आते हैं: "गुप्तकला की बौद्धिकता की प्रशंसा तो हम करते हैं; किन्तु ग्रधिक उपयुक्त यह होगा कि हम उसे उस प्राचीन भारतीय कला के स्वाभाविक विकास के रूप में देखें जिसमें ग्राकार श्रीर स्वरूप का विशेष महत्त्व था। इसके साथ ही उस कला में, चेतन जगत में परिव्याप्त संतुलन एवं ताल-लय का भी विशेष ध्यान रखा जाता था।''\*' सारनाथ एवं बोरोबदर के बारे में श्रकेले मेरा ही ऐसा मत नहीं है। डा० मजूमदार भी यही विचार रखते हैं। " चंडी मेंदूत की सुन्दर मूर्तियां भी बहुत ग्राकर्षक हैं। ये मूर्तियां सम्भवतः जावा की कला में भारतीय प्रभाव का 'वलासिकल' स्वरूप प्रदर्शित करती हैं। वे हमें कैवल बनारस का ही नहीं, पश्चिमी घाट वाले गृहा-मन्दिरों का स्मरण भी कराती हैं। जैसा हम आगे विवेचन करेंगे, सिंहासन की सम्पूर्ण अलंकरण-योजना बनारस की गुप्त कला से ग्रहण की गयी है, या यों कहिए कि उससे नक़ल की गयी है। इन मूर्तियों में, विना सिक्ड़न वाले शरीर के चर्म से मिले हुए वस्त्र एवं इनकी ज्ञान और भव्यता देखकर हमारी दृष्टि बार बार बनारस कला की स्रोर जाती है जिसने अपनी आकर्षक सादगी के कारण सदा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 19 लीडेन के संग्रहालय में एक कांस्य मूर्ति है जिस पर थोड़ा ध्यान देने की भावश्यकता है। इसमें बुद्ध भीना वस्त्र पहने सम्भवतः सभय-मुद्रा में खड़े हैं (उनकी भुजाएँ खंडित हैं)। संघाटी बायें कन्धे से लटकी हुई है, दाहिना कन्धा खुला हुआ है। वस्त्र में मोड़ या परत दिखलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। गढ़न की सादगी एवं सौन्दर्य की रमणीयता में इसकी तुलना केवल बनारस की बद्ध मूर्तियों से ही नहीं बल्कि बोस्टन संग्रहालय की उस मूर्ति से भी की जा सकती है जो, सुना जाता है, बरमा से स्थानान्तरित कर दी गयी हैं। "

जहाँ तक अनंकरण का सम्बन्ध है पुष्प-मालिकाएँ, कमल-दल तथा परलव गुप्त कला की सब शैलियों में विद्यमान हैं। उनका प्रदर्शन इतना सजीव है कि वे अपने मूल स्वरूप का सौष्ठव ज्यों का त्यों प्रदक्षित करते हैं। बोरोबदर में गुलाब की पंखुड़ियाँ, चक्र एवं बेलन की ज्यामितिक आकृतियाँ, तथा उनके बीच में काढ़ी हुई मानच एवं पशु आकृतियाँ देखकर हमें धमेक स्तूप के रमणीय अलंकरण का स्मरण हो आता है। " बोरोबदर, डींग और चंडी मेंदूत नामक स्थानों

<sup>&#</sup>x27;' कॉह्न—'इंडोशे प्लैस्टिक', टेफेल १४६-४६; कार्ल विथ—'जावा', हेंग, १६२०, चित्र २, ६-१२; कॉम— 'इनलेंडिंग टॉट डी हिन्दू-जाबानीश कंस्ट', चित्र २८,३२।

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> कॉडरिंगटन—'एंशंट इंडिया', पु० ६२।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> मजूमवार-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २३४ ।

<sup>ं</sup> कालें विथ—'जावा', चित्र ४० तथा ४१; कांह्न—'इंडीशे प्लेस्टिक', २१, ३२-; कॉम—'इनलेंडिंग टॉट डी हिन्दू-जावानीश कॅस्ट', चित्र २१।

<sup>&</sup>quot; कार्ल विथ—चित्र ८६; कुमारस्वामी—पूर्वोक्त पुस्तक, चित्र १५६।

भ मजूमदार-पूर्वोक्त पुस्तक, पु० २३४।

में य्रन्य ग्रिभिप्राय है काल मकर, गौखों में बनी मानव श्राकृतियाँ, व्यालक-मकर सिंहासन, तथा मकरमुख पनालियाँ। चंडी बीमा वाले बुर्ज के ताखों में बनी मानव ग्राकृतियों को लेकर विद्वानों में विवाद उठ खड़ा हुया है। फर्गुसन इन्हें बुद्ध की ग्राकृति समभते हैं भौर हैवेल इन्हें भीम मानते हैं। डा० वोगेल ने इन विचारों का खंडन किया है। यहाँ इस बात की ग्रोर हम ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहते हैं कि यद्यपिये श्रिभिप्राय ग्रपने मूल भारतीय स्वरूप के सर्वथा ग्रानुष्ट नहीं फिर भी देव-स्थानों के ऐसे ग्रलंकरण का भारत में ग्रभाव नहीं है। इस विषय में डा० मजूमदार का कथन है—

"हैवल द्वारा की गयी इसकी अतिरंजित प्रशंसा से विरला ही सहमत होगा। किन्तु इतना तो कोई भी अस्वीकार न करेगा कि इन आकृतियों की गढ़न उत्कृष्ट कोटि की कारीगरी और कलात्मक कल्पना की परिचायक है। इन कला-कारों में भाव-प्रकाशन की श्रद्भुत क्षमता है। उनकी कृतियाँ सजीव और श्रोजस्वी है। उन्होंने ऐसी बहुत-सी आकृतियाँ प्रस्तुत की है जिन्हे हम शबीह और ख्याली देव-चित्रों के बीच की चीज कह सकते है। इनमें प्रकृत स्वाभाविकता का श्रभाव नहीं। साथ ही इन कृतियों में ग्रलौकिकता और श्रादर्श श्रारोपित करने का प्रयत्न भी है। ये श्रंकन विशुद्ध भारतीय नहीं, फिर भी इनके मूल में भारतीय कला की परम्परा स्पष्ट भलकती है। कलाकार की भावना एवं पद्धति उत्तनी भारतीय नहीं जितनी प्रम्बनम और बोरोबदर की मूर्तियों में हैं, तथापि इस कला ने भारतीय कला के उत्कृष्टतम तत्वों और उसकी शैली को पूरी तरह ग्रहण किया है।" "

सारनाथ में, गुप्तकाल में तथा उत्तर गुप्तकाल में, निर्मित अनेक इमारतों की शैली एवं रचना आज विवाद का विषय है, तथापि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें ग्रलंकरण की एक लास विशेषता है--तालों में मस्तकों का बना होना। ख्याल है कि इनकी रचना इमारत के ग्रागे की दीवाल में छज्जों के रूप में होती थी। सम्भव है, इनका मल प्रयोग चंडी भीमा के बुर्ज में हुआ है क्योंकि इन में से अनेक इतनी छोटी है कि वे छोटे बुर्ज में भली भाति फब सकती है। उपरोक्त प्राकृतियाँ हे सारनाथ संग्रहालय की सं० डी० (ग्राई) १२, १५, १३०/१४-१५, १५२/१४-१५। ४° इनमें से कइयों को लोग भगवान् बुद्ध का मस्तक समभते हैं। किन्तु यह बात समभ में नहीं श्राती कि बौद्ध संघ बुद्ध-प्रतिमा की इतनी अप्रतिष्ठा किस प्रकार स्वीकार कर सकता था । जिस स्थान पर भगवान की पूजा हो वहीं पर उनकी स्राकृति स्रलंकरण के मुख्य ग्रभिप्राय के रूप में बनायी जाय यह कैसे हो सकता है ? एक बात ग्रौर। सारनाथ संग्रहालय की सं० १३०/१४-१५ को उसकी ग्रोजस्वी बनावट एवं अन्य विशेषतायों के कारण हम बुद्ध का मस्तक नहीं मान सकते। "" 'काल-मकर' वाले अभिप्राय के बारे में डा० जे० पी० वोगेल का कथन है: "इन द्वारों की सबसे प्रमुख विशेषता है द्वार के ठीक ऊपर बनी एक महत् प्राकृति जो काल नामक भयानक देवता का स्वरूप समभी जाती है....।" यह श्राकृति हम पर्वान, कालसन, पोयन्तदेव, बोरोबदर ग्रादि कई चंडियों के द्वार पर पाते हैं। इस बात की ग्रोर कई विद्वानों ने संकेत किया है कि इसका मूल सिंह-मस्तक जाला भारतीय अभिप्राय है जो गुप्त परम्परा के प्रभाव के कारण वहाँ पहुँचा था। किन्तु इसे निश्चित रूप से किसी ने सिद्ध नहीं किया है। इतना मैं कहुँगा कि ऐसा करना युक्तिसंगत न होगा, क्योंकि अलंकरण के लिए इसका प्रयोग समस्त भारत में गुप्त कलाकारों द्वारा होता था । मूँछवाले सिंह-मस्तक सारनाथ संग्रहालय की संख्या डी (ग्राइ) २१, ५२ ग्रौर ५४ में मिलते हैं। साथ ही, सं० डी (ग्राइ) ६१ में हम गुप्त-काल के कई सुन्दर मस्तक पाते हैं। जो हो, जावा में प्राप्त मुँछ-दार कीर्त्तिमखों का सबसे ग्रधिक साद्र्य मुँगेर जिले के राजाँना नामक स्थान से प्राप्त एक स्तम्भ में हैं। इस स्तम्भ में ग्रर्जन की तपस्या का दुश्य खिचत है। पे॰ चंडी मेंदूत की श्राकृतियों के सिलसिले में डा० वोगेल का ग्रलंकरण के लिए उत्कीर्ण सिहासनों के

<sup>&</sup>lt;sup>४६</sup> मजूमदार, वही, पृ० २३२।

<sup>&</sup>lt;sup>४७</sup> साहनी--कैटलाग ।

<sup>\*&#</sup>x27; 'चंडी भीमा' के मस्तकों के लिए देखिये एन० जे० कॉम—चित्र २; कॉह्न—१६२; कार्ल विथ—चित्र ५७-५६ इस लेख में प्रकाशित चित्र सं० ११ भी देखिए।

<sup>\* &#</sup>x27;व इत्पृत्युऐंसेज ग्राँफ़ इंडियन ग्रार्ट', लन्दन, १६२४, पू० ६०; कार्ल विथ--चित्र ४ ।

<sup>&</sup>quot; आर्कियोलाजिकल सर्वे आँक इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, १६११-१२, चित्र ७३-७५ अथवा 'द एज आँक द इम्पीरियल गुप्तज', चित्र २०-३३।

बारे में कथन है कि "ये प्रतीक भारतीय कला से ग्रहण किये गये ह । जिस सिहासन पर भगवान् बुद्ध ग्रासीन है उनके ग्रलंकरण के ब्योरे भी वहीं से लिये गये हैं । इनमें कनिषयों में देखते हुए हाथी के ऊपर व्यालक बने हैं । व्यालक के सहारे पीठक का सिरदल, जो दो मकर मस्तकों से ग्रलकृत रहता है, स्थिन होता है । " सारनाथ संग्रहालय के बी (वी) १८१, वी (मी)२ तथा ग्रन्य मैकडों मूर्तियों की ग्रलंकरण-योजना से इनकी तुलना करने पर बनारस तथा जावा की कला का सम्बन्ध ग्रिधक प्रकट होने की सम्भावना है । बोरोबदर वाली मकराकृत पनाली भी मेरे विचार से सारनाथ वाली ग्राकृति के ग्रनुहप है, यद्यपि इसका प्रचार दक्षिण भागत में भी बहुत ग्रिधिक था । " बनारस की गृप्त कला से जब यहाँ इतना साम्य मिलता है तो यह कहना, कि यह ग्रलंकरण ग्रारम्भिक चोल कला से ग्रहण किया गया है, ठीक नहीं प्रतीत होता । इन दो उदाहरणों की ग्रोर विद्वानों ने काफ़ी ध्यान दिया है । मैने इनके ग्रतिरिक्त ग्रीर कई समानताएँ खोजी है किन्तु यहाँ में केवल एक की ग्रोर ब्यान ग्राकृष्ट कहँगा । यह ग्रद्धित साम्य हम सारनाथ वाली सं० डी (१) ४, ६१ तथा विद्यत ग्र्थ-मानव मस्तक 'लार जौगरंग' की बनावट में पाते हैं । "

ग्रन्त में चीन को लीजिए। प्राचीन भारत में यह देश महाचीन के नाम से लोक-विदित था। भारतीय प्रभाव के यहाँ पहुँचने के कई मार्ग थे। भारत और चीन के व्यापारिक सम्बन्ध के प्रमाण मिले है। इस विषय में आंसवरुड साइरेन का कथन उल्लेखनीय है। "बृद्ध धर्म को जन्म देनेवाला देश मध्य प्रदेश से बहुत दूर था। एक स्थान से दूसरे की यात्रा बहत कठिन थी। यात्रा के लिए उस समय दो मार्ग थे। एक तो दक्षिण से जल-मार्ग था जो हिन्द चीन के तट से होकर जाता था और दूसरा उत्तर से काफ़िलों वाला मार्ग था। इस मार्ग से जाने वालो को गोबी का महस्थल और मध्य एशिया पार करना पड़ता था। चुंकि इन प्रदेशो में बौद्धकला चीन में पहले ही पहुँच चुकी थी ग्रत. यह स्वाभाविक था कि चीन पहुँचने तक उसने एक ऐसा रूप धारण कर लिया जो नितान्त भारतीय नही। जहाँ तक ग्राधारभृत भावना ग्रीर प्रतिमा-लक्षण का संबन्ध है, उनमें परिवर्तन नही हमा; किन्तु कलात्मक अभिव्यक्ति मे प्रत्येक देश की अपनी विशेषता है। यह ग्रभिव्यक्ति उस राष्ट्र की सर्जना शक्ति ग्रीर दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन वालों ने बौद्ध मित्यों के शास्त्रीय पक्ष में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी उनकी कलात्मक ग्रिमिव्यंजना में।"पर चीनी कला मे भारतीय स्वरूप का अनुसन्धान करते समय निम्नलिखित तत्त्व सामने आते है--(१) चीन की प्रपनी लम्बी यात्रा में भारतीय कला पर बीच-बीच में पड़ने वाले प्रभाव । मध्यवर्ती देशों में बसने वाली जातियों की पृथक् सौन्दर्य-अवधारणात्री के कारण ये प्रभाव ग्रवश्यम्भावी थे। (२) इन देशों की संस्कृति, विशेषकर ग्रफ़गानिस्तान, मध्य एशिया भ्रौर पामीर की मिश्रित संस्कृति । (३) वहाँ की मुल कला का स्वरूप तथा उसकी ग्रन्य कलाग्नों से ग्रहण करने की प्रवृत्ति । इन्ही कारणों से विशुद्ध भारतीय ग्राभिप्राय नही मिलते ग्रीर सबसे प्रधिक प्रभाव तथाकथित ग्रीक शैली का मिलता है। इस विषय मे लेग्डन वार्नर का यह कथन है, "इस थोड़े-से समय मे, भारत से प्रशांत बौद्ध धर्म मध्य एशिया होता हुमा किस प्रकार चीन पहुँचा, इस पर विचार करना समीचीन होगा। हमें मूर्तियों की श्राकृति के श्रध्ययन से यह भी देखना है कि किस प्रकार श्रफ़ग़ानिस्तान श्रौर सीमाप्रान्त में इसका श्रन्त हुग्रा । क्योंकि इसी प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों के बहि स्वरूप मे अर्ध-पश्चिमी जातियों का क्षीण प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनका सारा प्रतीकत्व सुप्त हो गया। इससे उसका प्रक्षालन क्रमशः होता रहा । ग्रीक कला का रचना-चातुर्य ग्रीर श्रपूर्व सौन्दर्य ग्रपटु जातियों की कला में सच्चा नही उतर सकता था। जब स्वयं रोमवाले उन्हें नहीं ग्रहण कर सके तो फिर ग्रनिश्चित पूर्वजों वाले संगतराशों के लिए तो यह भौर भी मरिकल था, जो बौद्ध प्रतिपालकों की सेवा में तथा सिकन्दर द्वारा छोड़े क्षत्रपों की ग्रधीनता में रहते थे.....।

<sup>&</sup>lt;sup>५१</sup> 'द इन्फ़्ल्एंस आफ़ इंडियन आर्ट', पृ० ६४-६६।

<sup>&</sup>quot; तुलना के लिए देखिए साहनी बाले कैटलाग में प्रकाशित डी (श्राई) १०७-११४ (पृ० २६०-६१), तथा कालं विथ की पुस्तक का चित्र ३। जाबा बाली कृति में पनाली पर केवल नक्ताशी श्रीक घनी है। साथ ही, श्राकियोलाजिकल सर्वे श्रांफ़ इंडिया, बार्षिक रिपोर्ट, १६०३-४, पृ० २२७-३१ भी देखिए: "काल-मकर वाले श्रलंकरण का उद्गम निस्सन्देह भारतीय कला है, यद्यपि इसका स्वरूप स्थानीय परम्परा श्रीर विकास से प्रभावित है।" (बोगेल, पृ० ६२)।

भी एन० जे० कॉम, पूर्वोक्त पुस्तक, चित्र ३८; कार्ल विथ, चित्र ६१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>५४</sup> श्रांसवल्ड साइरेन, 'स्टडीज ग्रान चाइनीज ग्रार्ट ऐंड सम श्रवर इन्फ़्लुऐसेज', पू० २२-२३।

हजार में एक ही नमूना वास्तविक कारीगरी का मिलता है। ऐसे विरले ही उदाहरण मिलते हैं जिनके अप्रतिम सौन्दर्य में वह ग्रपार्थिव तत्त्व निहित हो जो कलाकार के हृदय में उद्भूत परब्रह्म के स्वरूप की भॉकी करा सके।"

मैं समभता हूँ कि यह उद्धरण मेरे मत को स्पष्ट कर देता है। इस विषय की प्रत्येक छोटी-बड़ी बात को बार-बार दुहराने की अपेक्षा यह भधिक उपयुक्त होगा कि हम प्रपने मत को पुष्ट करने वाली एक एक बात लें और उन पर पृथक्-पृथक् विचार करें। किसी भी चीनी मूर्ति में आप मथुरा वाली ग्रीक और शक शैलियों का बहुत अधिक प्रभाव पावेंगे। यह बामियन वाले वस्त्र-विच्यास के सिद्धान्त से स्पष्ट है जिसे साइरेन ने स्वीकार किया है। किन्तु मेरे ख्याल से साइरेन महाशय उसका वास्तिबक मूल निश्चित नहीं कर पाये है। मेट्रोपोलिटन संग्रहालय (न्यूयार्क) की कांस्य मूर्तियों में वस्त्र की मुझान या सिकुड़न का जिक्र करते हुए साइरेन ने स्व० जे० हैकिन महोदय के कथन की ग्रीर ध्यान आकृष्ट किया है। ग्राफ़ग़ानिस्तान ग्रभी तक अभेद्य ही रहा है किन्तु हैकिन ने वहाँ का गहन ग्रध्ययन करके भारतीय, ग्रीक और ससानीय कला पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। इस सिद्धान्त के अनुसार वस्त्र को वृत्ताकार परतों में दिखाने की पद्धित बामियन से ग्रहण की गयी है। " जहाँ तक चीनियों का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से साइरन का मत ठीक है, क्योंकि यह पद्धित पहले पहल मथुरा में ग्रारंभ हुई और फिर वहाँ से बामियन पहुँची। " हैकिन महाशय बैग्राम में प्राप्त हाथीदाँत की चीजों पर मथुरा वाली शक शैली का प्रभाव पहले ही दरसा चुके हैं।

मथुरा शैली के प्रभावों भौर पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन यहाँ भ्रभीष्ट नहीं। ग्रब हमें तुमचुक से प्राप्त काष्ठ मूर्ति पर ध्यान देना है जो लड़ाई के पहले बिलंन संग्रहालय में थी। तुन-ह्यांग की १११वीं गुफा वाली बुद्ध मूर्तियों पर भी दृष्टिपात करना है। इनके सादे, शरीर से चिपके हुए वस्त्र के बारे में साइरन ने ग्रपना मत प्रकट किया है। जिन्तु क वाली मूर्ति में भगवान् बुद्ध ध्यान-मुद्रा में बैठे हैं। उनका वस्त्र इतना भीना है कि नाभि तक दिखलायी पड़ती है। किन्तु इतनी लम्बी यात्रा में मूल परम्परा का स्वरूप बदल जाने के कारण उनका वस्त्र पैरों को भी ढेंके है (जो एक ठंडे देश के लिए उपयुक्त ही है)। ग्रतः यह निश्चित नहीं जान पड़ता कि मूर्ति पद्मासन में है या नहीं। दूसरा ग्रन्तर यह है कि इसका मस्तक मुंडित है। संभव है, वह मानकुंवर वाली मूर्ति की भाँति किसी प्रकार की टोपी हो। दोनों कन्धे वस्त्र से ढके हैं। वस्त्र का एक छोर दूसरे छोर को मूर्ति की दाहिनी ग्रोर ढके हैं। उसके कोर पर सारनाथ संग्रहालय के १७८ ई तथा ग्रन्य उदाहरणों की भाँति समानांतर लहरिया रेखाएँ बनी हैं। संघाटी का निचला छोर हथेली के नीचे समकोण चतुर्भुज के ग्राकार में है। इस प्रकार वह गुप्त मूर्तियों एवं उनकी प्रतिकृतियों से भिन्न है, क्योंकि उनमें वही चीज पंखे के श्राकार में रहती है। " जैसा हम पहले कह चुके है, ये भेद मूर्तिकला में यात्राजन्य परिवर्तन के कारण उत्पन्त हुए।

भारतीय अभिप्रायों का चीन में दूसरा उदाहरण हम मीन-चू (जी-च्वां) की बैठिकयों के अलंकरण में पाते हैं। प्रम. सीगेलन के मतानुसार इनका मूल यून-कुंग और लुंग में की वाई कला में है। विलियम काह्न ने सर्वप्रथम बतलाया कि चीन की सातवीं शती वाली बुद्ध कला भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण युग गुप्त काल से सबसे अधिक प्रभावित है। पर्व०

"'एल० वार्नर, 'स्टडीज श्रांन चाइनीज श्रार्ट ऐंड सम ग्रदर इन्फ़्लुएंसेज' में 'ऐन एप्रोच टू चाइनीज स्कल्पचर', पृ०४१।

<sup>प</sup> साइरेन, पूर्वोक्त पुस्तक, चित्र २८।

"' 'ईस्टर्न श्रार्ट', भाग १, संस्था २; हैकिन के श्रन्य प्रकाशनों के लिए देखिए---'नोबेल्स रिसर्चेंस श्राकियोलाजिक श्र बामियन', पेरिस, १६३३।

भें साइरेन, पूर्वोक्त पुस्तक, पु० २४।

<sup>५९</sup>देखिए—लखनङ संग्रहालय की सं० ग्री ७१ तथा जमालपुर वाली बुद्ध प्रतिमा ।

" साइरेन, पूर्वोक्त पुस्तक, पू० २ ।

भ वॉन ला कॉक, 'बुद्धिस्टीश स्पेटनाइक', भाग १, चित्र ४२; साइरेन, पूर्वीक्त पुस्तक, चित्र ३२।

<sup>१२</sup> 'प्रीमियर डी रिजल्टेट्स भ्राकियोलाजिक भ्राबटेनस डान्स ला चाइना भ्रौक्सिडेटल पार ला मिशन', जिलबर डी बोयजिन्स श्रादि (१६१४), पु० ३६१।

"विलियम काल्ल--'इंडीशे प्लैस्टिक', बर्रालन, १९२२, पू० ३१-३४।

एफ़० ई० विस्सर ने भी इनके उद्गम पर विचार किया है ग्रीर एम० सीगेलन से उनका भी मतैक्य नहीं। है इन गौखों के बीच में बद्ध की एक स्ति बनी है। यह सारनाथ वाली उन बुद्ध-मृतियों की भारत है जो उनके जीवन की कोई एक घटना प्रविश्वत करती हैं। ये मृतियाँ पत्तियों के ऊपर पुष्पित कमलासन पर ग्रासीन हैं। कमल के ठीक नीचे सिंह-मस्तक एवं उसके ग्रगले पंजे बने हैं। बद्ध के दोनों स्रोर परिचर्या करते हुए बोधि-सत्व बने हैं। बनावट एवं प्रकृति में यह समूची कृति, निशेष-कर सिंह एवं उसके पंजे , ग्रामुल भारतीय हैं । वास्तव में , मिस क्ली के मत को ग्रस्वीकार करना ग्रसम्भव है । इनकी पत्तियाँ रूढि-गत हैं, तथापि वे हमें द्वितीय कुमार गुप्त एवं बुधगुप्त के समय में बनी मृतियों तथा धमेक की याद दिलाती हैं। किन्तू सबसे अधिक ग्राकर्षण की वस्तु है सिंह एवं उसके पंजे । यह सच है कि इसकी आकृति सिंह की ग्रपेक्षा व्याल के अधिक निकट है किन्तु मेरे विचार से वे लोग, जिन्होंने चीनी कला में 'बोगाज-कोइ' सिंह के स्वरूप-परिवर्तन के बारे में साइरेन वाले कथन का अध्ययन किया है, इस बात को स्वीकार करेंगे कि उसकी उत्पत्ति बनारस कला से हुई है। बनारस शैली में ही हम चैत्य की खिड़कियों में बने वृत्ताकार गौखों में इस प्रकार के सिंह एवं पंजे पाते हैं। गुप्तकला की किसी अन्य शैली में इस श्रभिप्राय का इतना व्यापक प्रचलन नहीं मिलता ( सिंह-मुख तो अवश्य समृचे भारत में प्रचलित था किन्तु श्रगले पंजों के सहित सिंह का प्रदर्शन बनारस शैली की विशेषता थी। श्री टी॰ एन॰ रामचंद्रन को यह अभिप्राय बंगाल के त्रिपुरा जिले में मैनामती के अग्नावशेष में मिला है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अभिप्राय वर्गा और स्याम के रास्ते चीन पहुँचा था। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि यह श्रिभप्राय बंगाल में श्रीर कहीं नहीं मिला है। सम्भव है कि काह्न का मत अधिक समीचीन न प्रतीत हो, किन्तु इसके कारण मेंन-चू ग्रीर बनारस कला के निकट सम्बन्धों का अध्ययन करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

#### अई १६४६

६४ 'व इत्पलूएंसेज ग्रॉफ़ इंडियन ग्रार्ट,' पुष्ठ १०५, लन्दन, १६२५, चित्र ४।

<sup>६५</sup> वही, पु०, १०६।

 $^{44}$  ये हैं, डी (ग्राह) १, २१, ५२, तथा  $_{7\frac{9}{6}, 7\frac{9}{6}}$ ।



# ञान्ध्र प्रदेश के बीद केन्द्र

### वारणासि राममूर्ति 'रेणु'

यदि वैज्ञाली की पवित्र भूमि भगवान् गौतम की क्रीड़ास्थली ग्रौर धर्म-प्रवर्त्तन का प्रधान केन्द्र मानी जावे, तो ग्रान्ध्र प्रदेश की ग्रंगुल-ग्रंगुल जमीन बौद्ध धर्म को पाल-पोस कर विश्व-धर्म मे परिणत करने के समस्त श्रेय का अधिकार रखती है। वास्तव में भ्रब तक उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के बल पर विचार करें तो यह सिद्ध होता है, कि ग्रान्ध्र भ्राचार्यो तथा प्रचारकों के मनोयोग, ग्रध्यवसाय ग्रौर लगन ही उस धर्म के ग्रस्तित्व को ग्रक्षण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी रहे हे । मौर्य साम्राज्य के पतन के दिनों में राजाश्रय के कम होने के साथ-साथ बाह्मण धर्म के उत्थान के कारण बौद्ध धर्म प्रवसन्न दशा को पहुँचने लगा। उसके विहारों का वातावरण धीरे-धीरे कलुषित होता गया। बौद्ध भिक्षुत्रों तथा भिक्षुणियों में ग्रनाचार प्रवल होने लगा। चरित्रहीनता तथा नैतिक पतन ग्रादि विषैले कीड़े संघ-जीवन में घुस कर भीतर ही भीतर से उसे खोखला बनाते गये। समय तथा परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ धर्म के रूप में भी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता ग्रन्भव होने लगी जो कि नृतन लोक-एचि के साथ मेल रखता हो, ग्रौर ग्रपनी उदार परिधि के भीतर भ्रान्त जनता को स्थान देकर ठीक-ठीक दिशा-दर्शन कर सकता हो । धार्मिक क्षेत्र में, मालुम पड़ता है, दो प्रकार के मनस्तत्त्व, उस समय, काम करने लगे थे। प्रथम पक्ष वाले पुरानी लकीर के फ़क़ीर वनकर गौतम के प्रवचनों की व्याख्याओं को रूढ़ परम्परा के ग्रनुकुल ही बनाये रखने के पक्ष मे थे। उनमें जौ भर का भी परिवर्तन उन्हें इष्ट न था। दूसरे दलवाले उनकी ग्रपेक्षा ग्रपनी दृष्टि ग्रधिक उदार बनाकर नृतन परिस्थितियों तथा लोक-रुचि के ग्रनुरूप उन प्रवचनों की पुरानी व्याख्या में संशोधन की जरूरत अनुभव करने लगे। ऐसी दशा में साधारण जनता का दूसरे दल का समर्थन करना सहज था। प्रथम पक्षवालों के अनुसार, अपना सर्वस्व त्यागकर 'विनय', 'सूत्त' तथा 'ग्रिभिधम्म' नामक त्रिपिटकों की पूर्ण-ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा 'म्रईत' पद पानेवाला साधक ही निर्वाण-प्राप्ति का भ्रधिकार रखता था। फिर उस मार्ग के नियम इतने जटिल और कठिन रहते थे कि साधारण जनता उनका पालन नहीं कर पाती थी। कुछ पहुँचे हुए साधकों की साधना के बल पर संघ का भी उद्धार हो सके, इसकी गुंजायश उसमें न थी । प्रतः लोगों की, ऐसे धर्म के प्रति, ग्रास्था घटती गयी। ऐसे लोगों का दल 'श्रईतयान' या 'हीनयान' कहलाने लगा।

दूसरे पक्षवालों के अनुसार, अपना सर्वस्व त्याग किये बिना ही गृहस्थी में रह कर सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, लोक-कल्याण श्रादि बौद्ध सिद्धान्तों के अनुसार चलनेवाला व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, निर्वाण पा सकता था। इसे 'महायान' शाखा कहते थे। इसी शाखा ने अगाध बौद्ध दर्शन को जन्म दिया; कायत्रय सिद्धान्त का निर्माण किया। हीनयान के अनुसार जहाँ धर्म, बुद्ध और संघ ये तीनों चरित्र यानी धर्म की प्रधानता के कारण शरण्य बने, वहाँ दूसरी और महायान में वे बुद्ध की प्रधानता के कारण शरण्य बने, और बोधिसत्त्वों के आदर्श का महत्त्व संघ-जीवन में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान् बुद्ध के अलावा, उन्हीं की तरह मानव-कल्याण तथा समस्त प्राणियों के निर्वाण के हेतु जीवन अर्पण करने वाले, कुछ अन्य साधु भी जनता के लिए आराध्य बने। ये महात्मा अपने वर्तमान जन्म में अथवा भविष्य जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त हो जायेंगे। ऐसे व्यक्ति बोधिसत्त्व कहलाते थे जिनकी कृपा-दृष्टि के बिना साधारण प्रजा का उद्धार असम्भव माना जाता था। ये बोधिसत्त्व, भक्तों के वशवर्ती बन कर, उनके निर्वाण में सहायक बनते थे। इस प्रकार भगवान् बुद्ध के अतिरिक्त अन्य देवताओं की आराधना का महत्त्व बढ़ा। यही कारण है कि महायान 'बोधिसत्त्वयान' भी कहलाता था। 'श्रवलोकितेश्वर' श्रीर 'मंजुशी' इन में प्रसिद्ध माने जाते थे।

श्रान्ध्र प्रान्त में महायान शाखा का पूर्ण विकास 'माध्यमिकवाद' के नाम से हुग्रा था। इस वाद के प्रवर्तक ग्राचार्य नागार्जुन माने जाते हैं। कुछ पंडितों के ग्रनुसार महायान शाखा के भी यही स्रष्टा माने जाते हैं। किन्तु ग्रशोक के समय तृतीय 'बौद्ध संगीति' के उपरान्त ग्रान्ध्र देश में भेजे गये महादेव भिक्खु—चैत्यकवाद के जन्मदाता—के हाथों ही इस शाखा का श्रीगणेश हुग्रा था, ऐसा भी एक मत हैं। चाहें जो भी हो, यह तो सर्वगान्य तथ्य हे कि ग्रार्य नागार्जुन का समय ही महायान के विकास का मध्याह्न काल रहा। इन ग्राचार्य के निवास-स्थान तथा समय को लेकर पुरातत्त्व के पंडितो में ग्रामी मतेज्य नहीं हो पाया है। कुछ लोगों के ग्रनुसार ईसा के पूर्व प्रथम शतक, दूसरों के ग्रनुसार ईसा के बाद द्वितीय शतक, इनका जीवन-समय माना जाता है। किन्तु इन दोनों में दूसरे मतवालों का ग्रनुमान ही समीचीन लगता है। फिर नागार्जुन नामक दो-तीन व्यक्ति भी रहे, ऐसा भी एक मत है। सगर 'माध्यमिकवाद' के प्रतिपादक नागार्जुन का वासस्थान ग्रान्ध्र-प्रान्त का कृष्णा-तीरस्थ 'श्रीपर्वत' या 'श्रीगिरि' था, ऐसा वहाँ पर उपलब्ध शिला-लेखो के बल पर प्रमाणित हो गया है। ग्राजकल 'नागार्जुन कोडा' नाम से व्यवहृत पर्वत दुर्ग ही 'श्रीपर्वत' था। यह स्थान गुन्टूर ज़िले की 'माचर्ला' बस्ती से १५ मील दूर, कृष्णानदी के किनारे पर है। तत्कालीन ग्रान्ध्र महाराजा 'सातवाहन' इन नागार्जुन के बड़े मक्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री 'ह्यम् संग्' के ग्रनुसार इन्ही राजा ने इन ग्राचार्य के लिए मशहूर ग्रमरावती स्तूप का जीणोंद्वार कराया था ग्रौर 'श्रीगिरि' के पास कुछ विहारों का निर्माण भी करा दिया था।

ग्राचार्य नागार्जुन का जिक 'महावंश', 'बृहत्कथा', 'कथा-सिरित्सागर', 'सिद्धविनोदन' ग्रौर 'राजतरंगिणी' नामक प्रनेव ग्रन्थों में पाया जाता है। सभी ग्रन्थ इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं श्रलोकिक शिवतयों की प्रशंसा करते है। बोद्ध-दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रज्ञापारिमिताश्रों की रचना इन्हीं के हाथों हुई थी। 'सुह्ल्लेखा' नामक एक संस्कृत काव्य में इन्होंने भगवान् बुद्ध की जीवनी का श्रत्यन्त रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था। मूल ग्रन्थ इस समय ग्रग्राप्त है, किन्तु तिब्बत तथा चीनी भाषाश्रों में उसके ग्रनुवाद हो गये है। सुना जाता है कि इसका एक ग्रनुवाद ग्रंग्रेजी में भी हुश्रा है।

हम प्रारम्भ में कह श्राये हैं, कि बौद्ध धर्म को विश्व-धर्म के रूप में बदलने का बहुत सारा श्रेय श्रान्ध्र देश को प्राप्त होता है। उस धर्म की लोकप्रिय तथा वर्तमान समय मे जीवित शाखा 'महायान' का प्रचार चीन, बरमा, लंका, जावा श्रादि बाहरी देशों में श्रान्ध्र भिक्षुग्रों के ही द्वारा हुग्रा था। ग्रमरावती, घंटसाला (कंटक शैल), जग्गय्यपेटा, नागार्जुन कोंडा, भिट्टिपोलु द्यादि स्थान उन कर्मठ प्रचारकों के प्रधान केन्द्र रहे। यो तो दक्षिण भारत भर में, सम्राट् श्रशोक के शासन-काल से ही, श्रकेले श्रान्ध्र प्रान्त ने इस धर्म को श्रपना लिया था ग्रीर इसके प्रचार तथा विकास का श्रथक प्रयत्न किया। डाक्टर पी० ग्राउन साहब कहते हैं कि कृष्णा, गोदावरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री किनारे वाले प्रदेश को छोड़, समूचे दक्षिण में ग्रीर कहीं भी बौद्ध धर्म ने ग्रपनी ग्रमिट छाप नहीं छोड़ी थी। श्रेष्ठ यहाँ संक्षेप में उन प्रधान स्थानों का उल्लेख किया जायगा, जो श्रान्ध्र प्रान्त में बौद्ध धर्म के शक्तित्राली केन्द्र रहे थे। गुंटुपल्ली, संकराम, जग्गय्यपेटा, घंटसाला, भट्टिपोलु, ग्रमरावती, नागार्जुन कोंडा ग्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पुरातत्त्व की दृष्टि से विचार करने पर श्रान्ध्र प्रान्त के बौद्धक्षेत्रों में प्राचीनतम 'गुंटुपल्ली' तथा 'संकराम' निकलते हैं। दोनों स्थानों में पार्वतीय स्मारक ('रौक-कट मौनूमेंट्स') श्रविशिष्ट है। 'गुंटुपल्ली' विहार कृष्णा जिले में एलोर नगर से उत्तर की श्रोर २८ मील पर है। यह दो पर्वतमालाग्रों पर निर्मित है। यहाँ पहाड़ियाँ तीन मंजिलों में कटी है। कुल मिलाकर लगभग २००० घर (गुफाएँ) बने हैं जिनमें १२००० लोग रह सकते हैं। दोनों पर्वतमालाग्रों के बीच की उपत्यका में बड़े-बड़े बृहदाकार भवनों की बृिनयादें दिखाई देती हैं। श्रनुमान किया जाता है, कि इस स्थान पर एक भारी विश्वविद्यालय रहा था। विद्यालय के भवन बीच मैदान में निर्मित थे श्रौर श्राचार्यो तथा छात्रों के श्रावास पहाड़ियों पर। 'गुंटुपल्ली' में एक जगह एक पत्थर के स्तूप के ऊपर गुम्बज के श्राकार वाला छतरी जैसा पत्थर का छत्र बना है जो कि चैत्य-गृह-निर्माण का प्रारम्भिक नमूना माना जाता है। यह चीज श्रपने ढंग की एक ही है। इस विहार के बनाने का समय ई० पू० २०० माना जाता है। पश्चिमी घाटियों की 'कान्हेरी' तथा 'कार्ली' गुफाएं 'गुंटुपल्ली' श्रौर 'संकराम' से मिलती-जुलती हैं।

'संकराम' भी, ठीक 'गुंटुपल्ली' ही की तरह एक पार्वत्य विहार है। यह वर्तमान विशाखपट्टण जिले की अनकापल्ली नामक बस्ती से एक मील पर पूरब की श्रोर है। 'संघाराम' शब्द का ही विकृत रूप 'संकराम' है। यहाँ भी पहाड़ के उपर गुफाएँ कटी है। चारों तरफ़ प्रकृति के रमणीय दृश्य हैं; स्वच्छ जलवाली निदयाँ हैं। ये स्थान बड़े ही प्रशांत रहते है। यहाँ के भग्नावशेषों में अनेक शिलास्त्य हैं, जो एक-एक चट्टान को काट कर बनाये गये हैं। उनमें सबसे बड़े

<sup>&#</sup>x27; देखिये 'इंडियन झाकिटेक्चर' झध्याय ८, पृष्ठ ४३

शिलास्तूप का व्यास ६५ फ़ुट का है। इनके प्रतिरिक्त, ग्रनेक ईट के बने भवनों के निशान भी बीच मैदान में मिलते है। इन विहारों का निर्माण-समय ई० पू० प्रथम शतक माना जाता है। ई० सन् ४५० के ग्रासपास यह संघाराग अपने वैभव की पराकाष्टा को पहुँच गया था। 'संकराम' तथा 'गुंटुपल्ली' विहारों का महत्त्व उनकी ऐतिहासिक प्राचीनता ही के कारण है, किन्तु शिल्पकला की उत्तमता के विचार से ये बहुत ही साधारण कोटि के माने जाते हैं।

ईसा के बाद वाली प्रारम्भिक शताब्दियों में भ्रान्ध्र बौद्ध शिल्पकला श्रपनी उन्नत दशा में रही। बौद्ध इतिहास का वह समय स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। उसी समय वर्तमान एलोर के चारों श्रोर ७५ मील तक के घेरे में, यहाँ के प्रसिद्ध विहारों श्रीर स्तूपों का निर्माण हुश्रा था। धार्मिक दृष्टि के श्रलावा शिल्पकला के विचार से भी इन स्थानों का महत्त्व श्रपूर्व है। यहाँ पर शिल्पकला का जैसा भव्य श्रीर परिणत विन्यास मिलता है, वैसा श्रन्यन्त्र बहुत ही कम देखने में श्राता है। उतने श्रल्प विस्तार वाले प्रदेश में जितने (५२) बौद्ध स्मारक पाये जाते हैं, उतने श्रधिक भारतवर्ष के श्रीर किसी भी प्रान्त में नहीं मिलते। मालूम होता है, उस समय श्रान्ध्र भूमि की चप्पा-चप्पा जमीन स्तूपों तथा विहारों से भरी-पूरी थी। ये शिल्पशेष इस प्रान्त में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रबल प्रमाण है। यहाँ सिर्फ़ ग्रमरावती भीर 'नागार्जुन कोंडा' के स्तूपों का परिचय करायेंगे।

ग्रमंरावती क्षेत्र तथा वहाँ का स्तूप बौद्ध-संसार में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह स्थान उस समय 'धान्य-कटक' नाम से विख्यात था श्रीर दुनियां भर के बौद्ध यात्रियों के लिए परम पित्र क्षेत्र माना जाता था। यहाँ का स्तूप संसार की उत्तमोत्तम कलाकृतियों में एक माना जाता है। पिरुचमी देशों के पुरातत्त्व के पंडितों ने इस ग्रमर कृति की जितनी प्रशंसा की है, उतनी ग्रीर किसी भी वस्तु की नहीं। इसका निर्माण पहले-पहल ईसा के पूर्व दूसरे शतक के ग्रासपास हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर बाद को ई० सन् १५०-२०० में इसका जीणोंद्धार हुआ था। कुछ पंडितों का कहना है, कि हीनयानियों के ही हाथों सर्वप्रथम इसका निर्माण हुआ था। बाद को क्रमशः महायान की प्रगति के साथ साथ इसके शिल्प-निर्माण में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। कलात्मकता के विचार से इसका महत्त्व इतना बढ़ गया है कि उसके नाम पर एक विशिष्ट शिल्प-शैली ही की स्थापना हो गयी है। श्रमरावती शिल्पपद्धित ग्रपने ढंग की निराली मानी जाती है। इस स्तूप के श्राकार-प्रकार तथा शिल्पपद्धित की विशेषताओं का परिचय कराने के पूर्व 'स्तूप' शब्द का मतलब समक्षाना ग्रावरयक है।

'स्तूप' शब्द का श्रर्थ संस्कृत में टीला है; पाली में इसे 'थूपो' कहते हैं। किन्तु बौद्धों में इस शब्द का प्रयोग ईट श्रथवा पत्थर से बने हुए श्रद्धें गोलाकार वालें समाधि जैसे घन-निर्माण (सॉलिड स्ट्रक्चर) के लिए ही रूढ़ हो गया है। स्तूप दो प्रकार के होते हें, शारीरिक श्रथवा धातुगर्भ स्तूप श्रौर स्मारक स्तूप। भगवान् बुद्ध श्रथवा श्रन्य पहुँचे हुए शहँतों के दाँत, केश, हिंहुयाँ वग्रैरह शारीरिक धातुग्रों तथा उन महात्माश्रों के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कमंडल, श्रिक्षापात्र, दंड, खड़ाऊँ श्रादि 'परिभोगिक' वस्तुश्रों को जमीन में निक्षिप्त कर, उनपर बनायी जाने वाली ठोस इमारतें 'धातुगर्भ' स्तूप हैं। केवल किसी महान् 'श्रह्तं' श्रथवा बुद्ध की स्मृति को श्रक्षुण्ण बनाये रखने के उद्देश्य से निर्मित धातुरहित स्तूप स्मारक-स्तूप हैं। लंका में स्तूप के लिए 'दागब' (दागोबा) शब्द प्रयुवत होता है। यह शब्द 'धातुगर्भ' ही का विकृत रूप स्मारक-स्तूप हैं। लंका में स्तूप के लिए 'दागब' (दागोबा) शब्द प्रयुवत होता है। यह शब्द 'धातुगर्भ' ही का विकृत रूप है। स्तूप-निर्माण का यह कार्य, बौद्धों में, भगवान् बुद्ध के प्रति श्रपनी भिक्त प्रकट करने का एक सुन्दर उपकरण बन गया था। भक्त शिल्पकार श्रपनी समस्त शक्तियों को केन्द्रित कर उन स्तूपों को उत्तमोत्तम विधान से सजाते-सँवारते थे। श्रान्ध प्रान्त के स्तूपों में श्रौर उत्तर भारत के स्तूप-विधान में थोड़ा-सा श्रन्तर पाया जाता है। इषर श्रमरावती, घंटसाला, भित्रिलें, नागार्जुन कोंडा, जग्गय्यपेटा वग्रौरह स्थानों में जितने स्तूपों का श्रव तक पता लगा है उन सबके श्राकार-प्रकार एक-से रहे। इन सबों में शिल्पकला की दृष्टि से श्रेष्ठ होने के कारण श्रमरावती का स्तूप इनका सिर-मौर माना जाता है।

संसार भर में मशहूर ग्रमरावती स्तूप, ग्रान्ध्र प्रान्त के ग्रीर सभी स्तूपों से बड़ा है। इस ग्रंडे की ग्राकृति-वाले स्तूप के बीच की चौड़ाई की माप ग्रर्थात् व्यास जमीन पर १६२ फ़ुट की थी। उसके चारों तरफ़ १५ फ़ुट चौड़ा एक प्रदक्षिण-पथ था। इस प्रकार समूचा स्तूप १६२ फ़ुट व्यासवाले वृत्ताकार चबूतरे पर खड़ा था।

र देखिये यान्ध्रचारित्रिक व्यासमुल, पृष्ठ ४३



चित्र १: भ्रमरावती का स्तूप



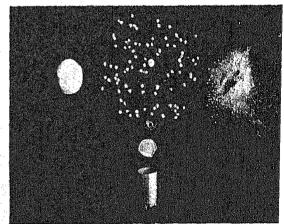

चित्र २ : नागार्जुन कोंडा में प्राप्त बुद्ध के धातु और मंजूबाएं चित्र ३ : नागार्जुन कोंडा में प्राप्त स्वर्ण-मंजूबा और ग्रस्थियाँ

आन्ध्र के बौद्ध के केन्द्र

देखिये पृष्ठ ३६२-३६६ ]

इस हिसाब से अनुमान किया जाता है कि स्तूप लगभग ६०,१०० फ़ूट ऊँचा रहा होगा। जमीन से २० फ़ुट की उँचाई पर, ऊपर, स्तप से सटकर उसकी परिक्रमा करने के अनुकूल एक प्रदक्षिण पथ ग्रीर था जिसके चारों भ्रोर, चार स्थानों पर, प्रधान दरवाजों से ग्रधिमुख होकर पाँच-पाँच पतले पत्थर के स्तम्भ खड़े थे। ये 'ग्रायक स्तम्भ' या 'ग्रार्यक स्तम्भ' कहलाते थे ग्रौर वैरोचन, रत्तसम्भव, ग्रमिताभ, श्रमोघसिद्धि तथा ग्रक्षोभ्य नामक पाँच ध्यान बुद्धों के प्रतीक माने जाते थे। स्तुप के चार प्रधान पारवों पर इन आयक स्तम्भों की स्थापना, भगवान् बुद्ध की जीवनी की चार प्रधान घटनाओं की ग्रोर--महाभिनिष्क्रमण, संबुद्धि, धर्मचक-प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण-संकेत करती है। इन ग्रायक स्तम्भों पर नीचे, बाहर की ग्रोर स्तूप, धर्मचक तथा बोधि वृक्ष के चित्र खुदे रहते थे। ग्रायक स्तम्भों का यह विधान उत्तर भारत की स्तपनिर्माण-कला के लिए सर्वथा नूतन वस्तु रहा । प्रसिद्ध साँची, सारनाथ ग्रथवा ग्रन्य किसी भी स्थान पर ये नहीं दीखते हैं । स्तुप के चार प्रधान द्वारों के श्राकार-प्रकार में भी इसी प्रकार कुछ ग्रन्तर दिखाई पड़ता है । उत्तर में मिलनेवाले तोरण सिंहत दरवाजों की जगह., जैसा कि साँची में देखा जाता है, अमरावती स्तूप की चहारदीवारी से लग कर, चार दूसरे प्रकार के सुन्दर द्वार बने थे, जो कि चार स्तम्भों के सहारे आगे की आर फैले रहते थे (पीर्टिको)। चारों स्तम्भों पर चार सिंह की मूर्तियाँ थीं । यह भी भान्ध्र स्तूप-कला की एक विशेषता मानी जाती है। ग्रमरावती स्तूप के चारों तरफ़ एक विस्तत ग्रांगन था जिसमें नुछ छोटे किन्तु विभिन्न ग्राकारवाले स्तुप बने थे। यह विधान भी उत्तर में नहीं मिलता। स्तप के ऊपर के ग्रंडाकार हिस्से को छोड़कर, जो कि सफ़ेद चमकदार गारे से पुता रहता था ग्रौर जिसके ऊपर एक दंड ग्रौर ध्वज सहित छत्र था, स्तूप का शेष भाग बाहर की और सुन्दर शिल्पों से शोभित संगमरमर के फलकों से ढका रहता था। इन फलकों में चतुर ग्रान्ध्र शिल्पकार ने छेनी के द्वारा प्रपनी ग्रात्मा ही उँडेल दी थी! ये शिल्प बड़े सजीव ग्रीर भाव-प्रवण उतरे थे। देखनेवालों को ऐसा लगता है कि शिल्पकार की छेनी श्रीर हथीड़े जड़ साधन नहीं रहे, अपित उसके दारीर ही के ग्रंग बने थे ! पत्थर भी मानों अपनी सारी परुषता त्यागकर मोम-से नरम बन, भपने उद्घारक के इंगित के अनुरूप कटे थे। मायादेवी का स्वप्न, तथागत का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, मार-प्रलोभन वृत्त, धर्म-प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, बुद्धधात्वाराधना ग्रादि प्रसंग कितनी ही जगह उन फलकों पर श्रंकित थे। इनकी प्रचुरता का यही कारण मालूम होता है, कि बुद्धदेव की जीवनी के ये प्रसंग भक्तों को बहुत प्रिय थे। इनके प्रलावा, प्रनेक जातक-कथाएँ भी सजीव एवं आकर्षक रूप से उन पर खुदी थीं।

नागार्जुन कोंडा का स्तूप याकार में छोटा होने पर भी श्रीर विषयों में श्रमरावती स्तूप से मिलता-जुलता है। वहाँ का महाचैत्य, जिसमें भगवान् बुद्ध की मटर के श्राकार की हड्डी की टुकड़ी निक्षिप्त थी, श्रमरावती शिल्प-दौली ही का ग्रव्भुत नमूना है। बुद्धदेव के जीवन-प्रसंग, जातक-कथाग्रों के श्रलावा बोधि वृक्ष, चामर, शून्य सिंहासन, बुद्ध-देव के चरण, धर्मचक, तिशूल श्रादि प्रतीकों की इतनी प्रचुरता वहाँ लक्षित होती है कि दर्शक विस्मय-विमुग्ध रह जाते हैं। इत बिल्पों के मध्यान्तर में सुन्दर मिथुनों की श्राकृतियाँ खुदी हैं, जो कि श्रृंगारपूर्ण होने के साथ साथ श्रश्लीलता की गन्दगी से साफ़ बची हैं! नागार्जुन कोंडा में प्राप्त एक लेख से स्पष्ट होता है कि श्रान्ध्र इक्ष्वांकु राजकन्याश्रों द्वारा वहाँ से 'सुद्र धर्मगिरि' पर जो सुन्दर विहार बनाया गया था, वह उस समय संसार भर के बौद्धों का पवित्र यात्रा-स्थल बना था। वहीं पर, कहा जाता है, श्राचार्य नागार्जुन ने श्रपनी जीवनी का सांध्य-काल बिताया था। उक्त लेख में यह भी बताया गया है कि दुनियाँ के १५ मुल्कों से बौद्ध संन्यासी लोग वहाँ ग्रा जाते थे। नागार्जुन कोंडा की खुदाइयों के परिणामस्वरूप, श्रव तक ६ स्तूप, एक महाचैत्य तथा ग्राठ विहारों का पता लगा हैं। तत्कालीन रूम देश के कई 'दीनार' सिक्के मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस समय यहाँ पर खूब चौड़ा था; नदी में वहाँ तक नावें वरावर श्राती-जाती थीं। नागार्जुन कोंडा से सटकर नदी पर जो चौड़ा घाट ग्राज भी दीखता है वह इस विषय की पुष्टि करता है।

नागार्जुन कोंडा में मदरास के पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से श्रव तक जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही कम है। श्रमरावती शिल्प-पद्धति कई बातों में श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे पहली बात यह है, कि वह उत्तर भारतीय शिल्प-

<sup>ै</sup> देखिये—'इंडियन श्राकिटेक्चर', पुष्ठ ४५

कला (साँची जैसे स्थानों की) तथा युनानी कलाओं का एक समरसपूर्ण समन्वय है। युनानियों का यथार्थवादी चित्रण तथा भारतीय विधान का ग्रादर्शवादी चित्रण दोनों को मिलाकर, ग्रानी प्रतिभा की भट्टी में गलाकर ग्रान्ध्र कलाकार ने एक ग्रनोखे साँचे में ढाल लिया था, जिसकी चमक से दूनियानालों की ग्राँखें चौधिया जाती है । यह शिल्प-पढित व्यंग्य-प्रधान है। दूसरी विशेषता यह है, कि अमरावती पद्धति परम्परा का उच्छिष्ट नही रही। उदाहरण के लिए भगवान् बुद्ध की अनेक मृतियाँ अनेक प्रकार की मुद्राओं में यहाँ मिली हैं। अन्य स्थानों की तरह कुछ-एक निश्चित परम्परा-भुवत मुद्राख्यों में नही । नागार्जन कोंडा की शिलाख्यों पर, एक मायादेवी ही के स्वप्न के चित्रण बीस भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रंकित हुए हैं। ग्रद्भत कलात्मक मौलिकता का निर्वहण ग्रमरावती शैली की विशेषता है। तीसरी बात ग्रमरावती कलाकृतियों की यह है कि वे गत्यात्मक (डाइनामिक) हैं। प्रत्येक मूर्ति का ग्रंग-प्रत्यंग, पोर-पोर स्पंदन-सहित है, जीवन से छलकता प्याला । एक-एक प्रस्तर-खंड, शिल्पकार की छेनी का स्पर्श पाकर एक-एक सुन्दर काव्य बना है : भगवान बुद्ध तथा दूसरे बोधिसत्त्वों के जीवन-प्रसंगों की विशद व्याख्या प्रस्तुत कर गया है। मानसिक भावनाग्रों की वारीकियों को दिखाने तथा ग्रल्प मूर्त ग्राधार पर कोई एक जीवन-प्रसंग समग्र रीति से काटने (मिनिएचर ग्रार्ट) की क्षमता, ग्रमरावती शिल्पियों की निर्जा सम्पत्ति रही । दुर्भाग्य से घंटसाला, ग्रमरावती ग्रादि स्थानों में प्राप्त शिल्प-कृतियाँ विदेशी पुरातत्त्व-संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। उनकी ग्ध-दिष्ट से नागार्जुन कोंडा की निधियाँ, हमारे सौभाग्य से, बची हैं। उन्हें भी यहाँ से हटाने का विफल प्रयत्न कुछ वर्ष पूर्व अंग्रेज़ी सरकार की ओर से किया गया था। नागार्जुन कोंडा में एक पक्का संग्रहालय बनाकर, म्रान्ध्र प्रान्त में उपलब्ध सभी कलाकृतियों को लंदन, कलकत्ता ग्रीर मदरास ग्रादि संग्रहालयों से मॅगवाकर, फिर वहाँ रखना बड़ा ग्रावश्यक काम है। श्रभी नागार्जुन कोंडा में एक छोटा-सा म्यूजियम बना है जिसमें श्रब तक प्राप्त चीज़ें मात्र रखी हुई हैं। पता नहीं, कितनी विभृतियाँ ग्रभी उस सुन्दर उपत्यका में दबी पड़ी है। यदि केन्द्रीय सरकार की श्रोर से बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ चलेंगी, तो निस्सन्देह श्रतीत के इतिहास के कितने ही काले श्रध्याय चमक उठेंगे; कितनी ही खाइयाँ पट जायँगी। स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री, पुरातत्त्व के प्रेमी, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, उनकी हीरक जयन्ती के श्रवसर पर हार्दिक ग्रिभनन्दन भेजते हुए, में यह निवेदन करूँगा कि वे इस ग्रोर ग्रपना ध्यान दें। एक बार आन्ध्र देश के इस अपूर्व ऐतिहासिक क्षेत्र की यात्रा कर जावें।

भगवान से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रधान मन्त्री जी को मानवता के उद्धार के हेतु चिरंजीवी रखें।

मई १६४६

## पद्ना श्री

#### मोतीचन्द्र

हिन्दुय्रों के यहां देवियों में लक्ष्मी का बड़ा सम्मान है। ऐसा कोई भी मांगलिक अवसर नहीं होता जब सुख-समृद्धि के लिए लक्ष्मी का पूजन न किया जाता हो। उनके सम्मान में बनारस में एक विशेष मेला लगता है जो सोलह दिनों तक चलता है, जब भक्त लोग उनके मन्दिर मे पूजन के लिए टूटे पड़ते हैं। इस मेले में देवी की चटकीले रंगों में रँगी हुई मृग्ग्तियाँ विकती है जिन्हें लोग ख़रीद कर पूजन के लिए घर ले जाते है। दीपावली के त्यौहार पर तो वर्ष भर की समृद्धि के लिए विशेष रूप से लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। हिन्दुश्रों में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि दीवाली की रान को लक्ष्मी अपने भक्तों के घर जाती है ग्रीर जो लोग उनके स्वागत-सत्कार में लगे रहते हैं उन्हें समृद्ध रहने का वर देती है। बनारस के कुछ परिवारों में चन्दन से गज-लक्ष्मी का चित्र खींच कर दीवाली की रात को कुछ समय तक कोठे (कोषागार) में रख दिया जाता है ग्रीर उसके बाद चित्र को जल में घोल कर वह जल चारों ग्रीर छिड़क दिया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इससे वर्ष भर तक लक्ष्मी का निवास रहता है।

ग्रन्य देवी-देवताग्रों की तरह 'श्री-लक्ष्मी' भी हिन्दुग्रों के यहाँ देवी मानी जाती है किन्तु 'श्री' का ऐतिहासिक श्रनुशीलन करते समय कई नयी बातें हमारी दृष्टि में श्राती हैं। पहली तो यह कि प्राचीन वैदिक साहित्य में 'श्री' के समान 'लक्ष्मी' से भी केवल सोन्दर्य का बोध होता था। किन्तु श्रागे चलकर वह एक सुन्दर देवी के रूप में गृहीत हुई ग्रीर उसमें उस 'मातादेवी' (ग्रेट मदर गॉडेस) के कुछ गुण ग्रारोपित हो गये जिसकी ग्रर्चना भारत से लेकर भूमध्य सागर तक होती थी।

सिन्धु सभ्यता के श्रवशेषों में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उस समय मातादेवी की पूजा मेखला-युक्त नग्न स्त्री मृण्मूर्तियों के श्रितिरवत पत्थर फल्ली और छोटी नालों (रिंगस्टोन) के रूपों में प्रचलित थी। हे हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में वह इस प्रकार श्रिकत है कि उसकी नाभि से एक पौधा निकल रहा है। यह उर्वरता या पैदावार से उसका सम्बन्ध प्रदिशत करता है। उसी मुहर में नर-मेध का दृश्य सम्भवतः मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बद्ध बिल की प्रथा की श्रीर संकेत करता है।

मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बन्धित सम्भवतः सबसे महत्त्व की वस्तु मोहेंजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की बहुत-सी नालें (रिंगस्टोन) हैं जिनके व्यास ध्राधा इंच से लेकर चार फुट तक हैं। सर जान मार्गंल के अनुसार, इन्हें स्त्री-योनि का प्रतिरूप समक्षना चाहिए जो मातृत्व और अर्वरता की प्रतीक है। इस सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि ऐतिहासिक काल में तक्षिशला, कोसम, संकीसा, बसाढ, राजधाट ग्रादि से प्राप्त छेदवाले या बिना छेद के तवे (डिस्क) निश्चित रूप से मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं। हथियल वाले तवे में मध्यवर्ती छिद्र में चार नग्न देवियों का अंकन, जिनके बीच-बीच मे पुष्पलताएँ हैं, देवी की मुख्य विशेषता का छोतन करता है। राजधाट वाली मुहर में एक सुंदर अलंकरण है, एक ताड़ वृक्ष, बसल में एक घोड़ा और एक स्त्री की आकृति हैं। उसके ग्रामे बढ़े हुए हाथ में एक कली है और उसके बाद कम से एक छोटी पूँछ वाला लम्ब-कर्ण पन्नु, एक सारस, पुनः देवी, तत्पश्चात् एक पंखों वाला काल्पनिक पन्नु और अन्त में एक सारस है जिसके पैरों के पास कोई कर्कट जैसी वस्तु है। यह ध्यान देने की बात है कि तक्षशिला वाली मुहर की भाँति इसमें कोई मध्यवर्ती छिद्र नहीं है। राजधाट से प्राप्त एक दूसरी टूटी हुई मुहर में, बीच में, एक छिद्र है जिसके चारों और दो नग्न स्त्री-आकृतियाँ ग्रंकित है जिनके हाथ फैले हुए हैं। विपटी और दो वन्दर जैसी अकृतियाँ हैं जिनके मध्य में एक मकर है।

ै बैनर्जी, 'द डिवेलपर्सेट म्रॉफ़ इंडियन ग्राइकॉनोग्नाफ़ी' पुष्ठ १८३ ै बही, पु० १८७ इसकों गड़ारी पर एक ब्राह्मी लेख है किन्तु दुर्भाग्यवश वह पढ़ा नहीं जाता । 'भारतकला-भवन' में कोसम से प्राप्त एक दूसरा कुछ खंडित तवा है जिसमें मातादेवी की नग्न प्राकृति और मकरों की एक पंक्ति प्रंकित हैं। दुर्भाग्यवश इस पर ग्रंकित लेख के पाठ से कोई भी अर्थ की बात नहीं ज्ञात होती। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये टिकरे सम्प्रदाय-प्रतीक हैं। जैसा मार्जिल ने कहा है, ''इन छोटी-छोटी नालों में, जो सम्भवतः संकित्पत भेंट होती थी, जर्वरता की देवी की नग्न प्राकृतियाँ वड़ी सफाई श्रीर कारीगरी से मध्यवर्ती छिद्र के भीतर इस प्रकार खुदी हुई है कि जनका और प्रजनन का सम्बन्ध स्पष्ट लक्षित होता है।''।

ऊपर वींगत तवों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ताड़वृक्ष, सारस, कई विशिष्ट काल्पिनिक जन्तु और घोड़ों का माता-देवी से कुछ न कुछ सम्बन्ध ग्रवश्य है। इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त स्थिर करने के पहले, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महाभारत में १,६६,६५ ग्राकाशचारी घोड़ों को लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा गया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि ग्राज भी गाँवों में कुछ मातादेवी के मन्दिरों में घोड़ों की मृण्मूर्तियां चढ़ायी जाती है। उसी प्रकार मकर के साथ भी उसका सम्बन्ध स्पष्ट है। हरिवंश (१२४८२) में लक्ष्मी को कामदेव की जननी कहा गया है जिसका निशान (पताका) गकर है (म. भा. ३, २८१,७)। काम की भाँति मकर प्रद्युग्न का भी निशान है (म. भा. ३, १, २; ८, ३, २५)। मकर श्री के हाथ में एक शक्त चिक्ष तो है ही (म. १३, ११, ३)। यह वक्षण का तथा कुछ ग्रन्य यक्ष-यक्षियों का वाहन भी है। रै

मकर पुरुषत्व और समुद्र की शिक्त का प्रतीक है और इस कारण उसका 'काम' से सम्बिष्ति होना स्वाभाविक है। ग्रस्तु, यह निर्विवाद है कि श्रीलक्ष्मी में प्राचीन देवीमाता और वरुण के सम्प्रदाय से सम्बिष्त ग्रनेक विचारों और भावनाओं की गुत्थी भ्रारोपित है। यह धन और उर्वरता की देवी समभी जाती है। यह गुण उसे ग्रायों के पूर्व से पूजित देवी से मिले और जिसके ग्रन्य गुणों को भी उसने धीरे-धीरे ग्रपना लिया। इसे देखते हुए मकर से, जो पुरुषत्व और रत्नों का प्रतीक है, उसका सम्बन्ध बिलक्ल स्वाभाविक जान पड़ता है।

यश्चिप प्राचीनतम विश्व-संस्कृति में मध्य यूरोप से लेकर गंगा तक भारी नितम्बों वाली नग्न म्राकृतियाँ पायी जाती हैं किन्तु भारतीय नग्नदेवी किसका प्रतीक है, यह नहीं कहा जा सकता। भारी नितम्बोंवाली नग्न म्राकृतियों के सम्बन्ध में ग्लॉट्ज का यह मत बड़ा समीचीन है: "वह म्रादि माता है। वही समस्त जड़-चेतन की जननी है। उसी से समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। अपने दैवी पुत्र को लिये हुए या उसे निरखती हुई वही मैडोना है। वही मनुष्यों भौर पश्चमों की माता है। वह वन्य पश्चमों, सर्पों, नभचरों, जलचरों, सभी की स्वामिनी है इसिलए ये सब सर्वदा उसके साथ रहते हैं। वही समस्त वनस्पतियों की उद्गम है, उसी के विश्वव्यापी स्तन्य से पलकर वे योषित-पोषित होती है।"

पित्तमी एशिया में वह 'ग्रनहित' या 'इश्तर' के नाम से ग्रमिहित होती थी ग्रौर बहुत सम्भव है कि प्राचीन काल में यह भारत में ही वहीं की भाँति पूजित होती रही हो। जैसा डा० कुमारस्वामी ने कहा है, "भारतीय देवी 'ग्रदिति' भौर बाबुली 'इश्तर' बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं।" साथ ही, चाहे साहित्य में हो ग्रथवा मूर्तिकला में, दोनों देवियों को हुग्ध देनेवाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है ग्रौर श्रवसर उनकी समानता गौ से दिखायी गयी है। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारतीय नग्न देवी मानूत्व (उर्वरता) की देवी थी, क्योंकि उसकी मूर्तियों से ऐसा स्पष्ट लिक्षत होता है; उस पर लोग श्रद्धा रखते थे ग्रौर सम्भवतः वह घर-घर पूजी जाती थी; वह उन ग्रायेंतर देवियों में सम्भवतः सबसे महान् थी जो ग्रागे चल कर ग्रनेक कठिनाइयों के बाद कमशः ब्राह्मण ग्रौर बौद्ध पंथों में 'शक्ति' के रूप में गृहीत हुई है। सब कुछ विचार-विमर्ष के बाद वही तन्त्र की मुख्य ग्रिविटानी भी ठहरती है। तीन सहस्राब्दियों से धार्मिक विष्लवों ग्रौर विदेशी संस्कृतियों के भकोरों में पड़ कर भी स्त्री शक्ति के रूप में मुख्य देवी की धारणा ग्राज तक ग्राविचितत है।

फिर भी इस महान् मातादेवी को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे सबसे प्राचीन पथ-प्रदर्शक वेदों में भी 'ग्रदिति'

h

<sup>ै</sup> एम० आई० सी० १, ६२-६३

<sup>ें</sup> कुमारस्वामी, 'यक्षज', २, पृ० ५३

<sup>&#</sup>x27; ग्लॉद्ज, 'एजियन सिविलिजेशन', पृ० २४५

<sup>&#</sup>x27; अगरकेइक इंडियन टेराकोटाज'--पृष्ठ ७२-७३; ग्राइपेक, लिपजिंग १९२८

को छोड़ कर ग्रन्य किसी देवी को महत्त्व नहीं दिया गया है। हाँ, गृह्यसूत्रों में ग्रवश्य कही-कही देवियों का वर्णन है। वहाँ देवताग्रों की स्वसा पुष्ट नितम्बिनी 'सिनीवाली' से मन्तान की याचना की गयी है, 'पुरिन्ध' समृद्धि की देवी मानी गयी है, ग्रीर 'वासिनी' ही, जो विभिन्न गृह्यसूत्रों में 'मुख्य देवी' कहीं गयी है, "सम्भवत मातादेवी ही है जो वैदिक सस्कारों के बावजूद लोक की मुख्य ग्राध्यात्मिक शक्ति मानी जाती रही है ग्रीर जो ग्रन्य कोई नहीं, विभिन्न रूपों में शिव की स्त्री 'शिक्त' ही है।" (हापिकस)। उमा ही मातादेवी हैं, यह सुक्ताव भी महत्त्वपूर्ण है। किन्तु किसी को भी मातादेवी मानने के पहले यह न भूलना चाहिए कि ये सभी समृद्धि की देवियाँ है ग्रत यह कहना कठिन है कि इनमें से वस्तुत कौन मातादेवी है।

प्रव हम श्रीलक्ष्मी के सोन्दर्य श्रीर मूर्ति-इतिहास की स्रोर फिर से श्राते हैं। प्राचीन वैदिक साहित्य श्रीर उसके परवर्ती साहित्य दोनों में श्री तक्ष्मी शिवम् श्रीर सुन्दरम् के प्रतीक के रूप में श्रायी है। श्रवस्ता में बहुत-सी नित्कुल विभिन्न प्रकार की एक्साओं को 'श्रीर' कहा गया है। इससे ऐसा भान होता है कि इस शब्द का श्र्ये सुन्दर ही है श्रीर वह भी सामान्यतया भौतिक सौन्दर्य। ऋग्वेद में श्राये हुए 'श्री' शब्द का भी यही श्र्यं है; किन्तु वैदिक युग की सौन्दर्यभावना श्रीर श्राज की सौन्दर्य-भावना वही है या उनमें भेद हो गया है यह नहीं कहा जा सकता। 'किन्तु 'दृश्' धातु के प्रत्ययान्तों से एसका सम्बन्ध देखकर यह मानना पडता है कि 'श्री' में भौतिक मौन्दर्य की भावना निहित है। श्रुद्धि श्रीर सजावट के श्रथं में भी 'श्री' का प्रयोग होता है। '

ऋग्वेद के इस सम्बन्ध के समस्त अवतरणों की छानबीन और विवेचन करने के बाद ओल्डेनवर्ग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'श्री' में बड़प्पन ग्रीर प्रतिष्ठा की अपेक्षा नेत्रों को सुखकर होने की भावना ग्रधिक हैं। यद्यपि यह शब्द स्थान-स्थान पर मनुष्य के उन शारीरिक गुणों के लिए प्रयुक्त हुग्रा हैं जिनके कारण वह नेत्रों को अच्छा लगता है या उन अलकरणों के लिए हुग्रा हैं जिनसे उसमें यह विशेषता ग्रा जाती हैं तथापि सौन्दर्य ग्रीर सौन्दर्यवान होने की भावना इसमें ग्रनिवार्य रूप से तागी हैं। एक स्थान पर जीवन में शान-शौकत ग्रीर तड़क-भड़क से प्राप्त होनेवाली प्रतिष्ठा<sup>६३</sup> की ग्रीर भी 'श्री' सकेत करती हैं, किन्तु वहाँ भी शारीरिक सौन्दर्य का भाव इसमें निहित हैं।

'श्री' ग्रोर सोम का सम्बन्ध स्थिर करना किन है। जब सोग ग्रीर दुग्ध मिश्रित किया जाता था तब इसके लिए 'श्री' या उसका प्रचलित रूपान्तर श्रिन् प्रयुक्त होता था। मिश्रित करना 'श्रृणाित' किया का ग्रर्थ है। ग्रोल्डेनबर्ग ने कई उद्धरण देकर इसका ग्रर्थ 'पुष्ट करना' बतलाया है। 'श्री' ग्रीर 'श्रृणाित' की समानता को देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऋग्वेद के ग्रुग में 'श्री' का प्रयोग महत्त्व, प्रतिष्ठा ग्रीर ठाट-बाट के ग्रर्थ में होता था। बहुत सम्भव है कि सज्ञा के समान किया में भी धीरे-धीरे ग्रपार सुख ग्रीर समृद्धि के प्राप्त होने का गाव ग्रारोपित हो गया है। '

परवर्ती वैदिक साहित्य में भी 'शी' के साथ सौन्दर्य की भावना बराबर लगी मिलती है, किन्तु इसमे मुख्यत: इसकी अभिधा है 'सासारिक जीवन में प्रतिष्ठा।' भूति,' राष्ट्र, क्षत्र, अञ्चाद्य आदि से भी 'श्री' का सम्बन्ध स्थापित हो गया है और यशस् से तो विशेष रूप से। शतपथ ब्राह्मण (११, ४, ३, १) की एक कथा में तो 'श्री' मूर्त रूप में हमारे सामने श्राती है। इस कथा में प्रजापित की 'श्री' उनकी तपस्या के बल से उनके अन्तस् से निकल कर दैदीप्यवती भ्रोजस्वी देवी

<sup>&</sup>quot; एच० म्रोल्डेनडर्ग 'वैदिक वर्ड्स फ़ार ब्यूटिफ़ुल एंड ब्यूटी एंड व वैदिक सेंस भ्रॉफ द ब्यूटिफुल'; रूपम् म्रक्टू० १६२७, पृ० ६८-१२१

<sup>ं</sup> वहीं, ६८-६६

<sup>ै</sup> ऋग्वेद, ७, १५, ५; १०, ४५, ५; ४, १०, ५, इत्यादि

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>° वही, ४, ३, ३; ८, ७, २४; १०, ७२, २, इत्यावि

भ स्रोल्डेनबर्ग, वही, पु० १००

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> काठक, ३८, २

<sup>&</sup>quot; वहीं, १०४ से

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> झथर्व बेंद, १२, १, ६३

के रूप में सामने खड़ी हो जाती है। यहां हम स्पष्ट देखते है कि सौन्दर्य की भावना देवी के रूप में हमारे सामने मूर्त हो जाती है। सम्भवत: यही देवी श्रार्य-पूर्व भारत की देवी माता है जिसके देवत्व में सौन्दर्य ग्रौर समृद्धि का भाव निहित है।

इस युग की सब से महत्त्वपूर्ण बात 'श्री' और लक्ष्मी के व्यक्तित्वों का एकीकरण हैं। 'लक्ष्मी' और 'लक्ष्मन्'—
चिह्न—का सम्बन्ध स्पष्ट हैं। जैसा शतपथ (द, ४४, ११; ५, ४३) में कहा हे, लक्ष्मन् श्रच्छे या बुरे स्वभाव का दृश्य चिह्न हे; लक्ष्मी स्वतः म्वभाव है, जो लक्ष्मन् देख कर बतला दिया जाता है या बतलाया जा सकता है। प्रथवंवेद (द, ११५) के अनुसार प्रत्येक मनुष्य उत्पन्न होने के समय एक मौ एक लिक्ष्मयों से युक्त रहता है। वे प्रपने पखो पर उसके पास उड़ श्रा सकती हैं; जैसे काई पेड़ में चिपकी रहती हैं वैसे ही वे उससे सयुक्त हो सकती हैं। जाटू-टोनें में बुरी लक्ष्मी निकल कर शत्रुश्रों से संयुक्त हो जाती हैं; लेक्षिन ग्रच्छी लक्ष्मी का निकल जाना कोई नहीं चाहता। भद्रा, शिवा, पृण्या जैसे शब्द श्रच्छी लक्ष्मी का द्योतन करते हैं। पापा जैसे बुरी लक्ष्मी का द्योतन करने वाले शब्द धीरे-धीर लुप्त हो गये, श्रीर ग्रन्त में लक्ष्मी के साथ केवल उसकी मंगलात्मक ग्रमिधा रह गयी। फिर भी, लक्ष्मी की ग्रमंगल वाली ग्रमिधा पूर्णतया लुप्त नहीं हुई, और कुलक्ष्मी, श्रनक्षी जैसे शब्दों में तक्षित होती है जिनका प्रयोग लक्ष्मी के ग्रमंगलात्मक रूप श्री की भावना के बहुत समीप है। दोनों ही, जीवन में कल्याण और समृद्धि की प्रतीक है। इन बातों को देखते हुए यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि श्री जो सुख का द्योतन करती है ग्रोर लक्ष्मी, जो उसे पा सकने की प्रवृत्ति का द्योतन करती है, एक में मिल जायँ। ग्राशीर्वाद का द्योतन करने वाले कई मन्त्रों में 'श्रीरच-लक्ष्मीश्च' साथ-साथ ग्राते हैं। तैत्तिरीय ग्रारण्यक (ग्रान्ध रि. १०, ६४) और वाजसनेयी ३१,१ मे श्री ग्रीर लक्ष्मी, दो देवियाँ साथ-साथ प्रकट हुई है ग्रीर इसी साथ से ग्रागे चलकर दोनो एक हो जाती है।

त्रध्येद से सम्बद्ध खिल श्रीसूनत में, जिसका समय कम से कम पाली बौद्ध ग्रन्थों से पहले का हैं, श्री देवी श्रीर लक्ष्मी में कोई अन्तर नहीं; दोनों को ही आर्द्रा श्रीर पद्ममालिनी कहा गया है (५, ११, १४)। श्रीसूनत में कहा गया है कि श्री हस्तिनाद से प्रबुद्ध होती है (हस्तिनाद प्रबोधिता), सोने के घड़ों से गजेन्द्र उनका अभिषेक करते हैं (गजेन्द्रें: ..स्नापिता हेमकुम्भैं:)। सरोवर में कमलों से घिरी हुई...कमल-बदना...कमल के ही समान कन्धों और नेत्रों वाली, कमल से ही उत्पन्न, विष्णु-प्रिया...महालक्ष्मी....अपने चरण-कमल हमारे हृदयस्थल में स्थित करो। ध्र इस प्रकार हम देखते हैं कि शतपथ वाली श्री का अस्पट दैवी स्वस्प, श्रागे चल कर स्पष्ट श्रीर पूर्ण हो जाता है, यहां तक कि कमल उनका प्रतीक भी हो जाता है। सूत्र साहित्य (गृ. सू. ४, २१, ७) में पर्यंक के सिरहाने श्री की भेंट चढायी जाती हैं, जिससे उसे उर्वरता की देवी माने जाने की पुष्टि होती हैं। उसकी दानशील प्रकृति का परिचय तैत्तिरीय उपनिषद् (१, ४) में भी मिलता है जहां वह वस्त्र, गी, खाद्याक्ष श्रीर रस लुटाने वाली कही। गयी है, ''इसलिए मुफे श्री प्राप्त हों।''

श्री के साथ विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, हॉ तैत्तिरीय संहिता में ७, ४, १४ जैसा डा० कुमार-स्वागी ने कहा है, विष्णु की स्त्री के रूप में ग्रदिति को भेट चढ़ायी गयी है। तै. सं. ४, ४, १२ में उसका वर्णन यों है : . . . सरलता से दुग्ध देने वाली, दुग्ध में प्रचुर, देवी. .विष्णु-पत्नी, कुपालु, संसार की शासिका. . .ग्रदिति हमारे ऊपर अनुग्रह करें। मातृत्व उसकी विशेषता है। कहीं-कहीं उसकी तुलना पृथ्वी से की गयी है। उसके सहस्रों स्तनों से स्फूर्तिदायक दुग्ध की धारा निकला करती है। श्रदिति श्रीर श्री की एकता के सम्बन्ध में हम कुछ न कहेंगे, लेकिन दोनों में ग्रसाधारण समानता है, यह मानना ही पड़ेगा। ग्रदिति पूर्ण रूप से श्री नहीं है क्योंकि उसमे भू के ग्रधिक गुण है, किन्तु उसके कुछ गुण बाद में ग्राकर श्री में ग्रवस्य मिलने लगते हैं, जैसे उसकी स्वतन्त्र सत्ता, विष्णु की भार्या होना ग्रीर कुछ मूर्तियों में उसके स्तनों से दुग्ध दोहन। भरहुत मूर्तिमंडप गें एक स्थान पर उसे माता (सिरिमा देवता) कहा गया है, इससे भी उसके मातृत्व की धारणा पुष्ट होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> कौशिक सू० १८, १६ से

<sup>&</sup>quot; भट्टाचार्य, 'एलिमेंट्स थ्रॉफ़ बुद्धिस्ट ग्राइकॉनोग्राफ़ी', पृ० ७१

<sup>1</sup>º कुमारस्वामी, 'ग्रर्ली इंडियन ग्राइकॉनोग्राफ़ी', २, 'श्री लक्ष्मी', ईस्टर्न ग्रार्ट, जन. १६२६, पु० १७४

महाकाव्यों में श्राकर देवी श्री लक्ष्मी का स्वरूप पूर्ण रूप से निखरा है। ऐसा कहा गया है कि समुद्र-मन्थन से उसका जन्म हुआ। 184

जैसा कहा जा चुका है, वह कामदेव की माता समभी जाती है " और इस नाते उसके हाथ में मकर का शकृत चिह्न रहता है। वही रुक्मिणी नाम से कृष्ण की भार्या और प्रद्युग्न की माता है। " वह इन्द्र और कुवेर से भी सम्बद्ध है, किन्तु उनकी भार्या के रूप में नहीं जैसा परवर्ती साहित्य में मिलता है। " वैश्ववण कुवेर की भार्या भद्रा है। " रामा-यण में वह हाथ में कमल लिये कुवेर के रथ पर प्रदिश्तित की गयी है। महाकाव्यों में उसके आचार सम्बन्धी गुणों पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। वह धर्म की व्याख्या करती है। " किन्तु अत्यधिक नैतिकता को वह महत्त्व नहीं देती। वह नियित भी है। " महाभारत में एक स्थान पर उसका कथन है "सभी गुण मेरी तरह होना चाहते हैं। मैं सफलता हूँ, मैं कर्मठता हूँ, मैं ही समृद्धि हूँ। विजयी राजाओं, धर्मात्माओं और सत्यवादियों के यहाँ मैं निवास करती हूँ। जब तक असुर पुण्यात्मा थे तब तक उन्हीं के यहाँ मेरा निवास था, किन्तु जब से वे पाप मार्ग पर आख्ड हुए उन्हें त्याग कर में इन्द्र के पास चली आयी।" पद्मालया, पद्महस्ता आदि शब्दों से भी उसका कमल से दृढ़ सम्बन्ध लक्षित होता है।

बौद्ध साहित्य में इस देवी का विशेष श्रादर नहीं; 'मिलिन्त प्रश्न' (१६१) में उसका सम्प्रदाय गुह्य कहा गया है, श्रीर 'ब्रह्मजाल सूत्र' में '' उसकी उपासना विजत है। किन्तु श्रारम्भिक बौद्ध कला में इस प्रकार के नियन्त्रण नहीं हैं श्रीर श्रीभप्राय के रूप में श्री लक्ष्मी बराबर गृहीत हुई है। जातक ५३५ में वह पूर्व दिशा से सम्बद्ध हैं; दक्षिण में श्रासा से सम्बद्ध हैं, पिश्चम में सद्धा से सम्बद्ध हैं श्रीर उत्तर में हिरि से; उसे मिथ्या-भाषिणी कह कर निन्दा की गयी है श्रीर कहा गया है वह श्रांख मूँद कर विद्यानों श्रीर बुद्धिमानों के साथ साथ श्रकमंण्य, नीच तथा कुरूप व्यक्तियों को भी बिना किसी भेद के धन जुटाती है। कोलकण्णी जातक (सं० ३६२) में सिरिमाता पूर्व के श्रथ्यक्ष धतरहु की पुत्री कही गयी है। वह कहती है, "में मनुष्यों की नियति संचालिका हूँ, जो उन्हें प्रभुत्व श्रीर श्रीधकार देती है। में श्री (सिरि) हूँ, लक्ष्मी हूँ, श्रीर बुद्धि हूँ (भूरिप्रज्ञा)। जातक ५३५ में एक कथा है कि श्रासा, सद्धा, सिरि और हिरि देवियाँ एक राजा के पास श्रपने एक भगड़े का निर्णय कराने श्रायी। प्रभात-नक्षत्र जैसी सुन्दर सिरि ने कहा, "जिसके ऊपर में प्रसन्न हो जाती हूँ, वह समस्त सुखों का भोग करता है।" किन्तु दूसरी ने यह कह कर उसकी निन्दा की, "मेरे बिना विद्यान श्रीर बुद्धिमान भी सफल नहीं होते, परन्तु तेरे श्रभय पंखों के नीचे श्रकर्मण्य ग्रीर कुरूपों को भी सफलता मिल जाती है।" श्रीर इस प्रकार योग्य-श्रयोग्य का विचार न करने के कारण उसे हिरि से हार खानी पड़ी। धम्मपद श्रहक्था में (२,१७) वह साम्राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाली देवी कही गयी है, (राज्ज-सिरि-दायिका-देवता) गुप्त काल में उसकी जो मान्यता थी उसके लिए यह विशेषण बहुत उपयुक्त है।

जैन साहित्य में श्रीलक्ष्मी का कल्याणकारी रूप मिलता है। कल्पसूत्र में (३६) महावीर के जन्म के पूर्व त्रिशला के चौदह पुण्य स्वप्नों में एक श्री का भी है। उसका विवरण उसके स्वरूप के अनुसार ही है। वर्णन थों है 'पजमहह कमल-वासिनीम् श्रीम् भगइंग पिठई-हिमवन्त-सेल-सिहरे दिसाग बईदोरु-पियर-करिभ-सिच्चमानीम्'। इसके बाद उसके शारीरिक सौन्दर्य का सविस्तर वर्णन किया गया है।

```
<sup>१८</sup> महाभारत, १, ११०, १११
<sup>१९</sup> वही, १, ६१, ४४; ६७, १४६
<sup>१०</sup> वही, १३, ११, ३
<sup>१९</sup> वही, ३, १६८, ६
<sup>१३</sup> रा०, ४, ७, १४
<sup>१४</sup> म०, १३, ८२, ३
<sup>३५</sup> म०, १२, ८३, ४
<sup>१९</sup> म०, १२, ८३, ४
```

महाकाव्यों में श्रीलक्ष्मी का जो स्वरूप है वहीं मध्यकालीन हिन्दू साहित्य में श्री मिलता है। समृद्धि की देवी के रूप में यह राजाग्रों के साथ ग्रासीन होती थी। उपके सोन्दर्य से नायिकाग्रों के मोन्दर्य की तुलना की जाती थी। उपके सोन्दर्य से नायिकाग्रों के मोन्दर्य की तुलना की जाती थी। उपके हाँ, चचला होने के लिए कही-कही उसकी निन्दा भी की गयी है।

वैष्णव धर्म में वह पुरुष या नारायण की 'प्रकृति' मानी गयी है ग्रथवा पवरात्र सम्प्रदाय की तरह विष्णु की शक्ति मानी गयी है। कृष्ण के साथ वह पूर्ण प्रेम की आदर्श राधा के कप में सामने आती है। दक्षिणी भागवतों में सर्वमाता लक्ष्मी के पजन की बड़ी महत्ता बतलायी गयी है।

इस सम्बन्ध के समस्त साहित्य का अध्यनन करने के बाद श्रीलक्ष्मी के सम्बन्ध में डा० कुमारस्वामी का यह मता शिव्यक्त हो कि श्रीतक्ष्मी के मातादेवी वाले मूलरूप में आगे चल कर वैदिक काल की बहुत-सी मान्यताएँ अन्तर्भुक्त हो गयी। भिक्त सम्प्रदाय में यही अवधारणा अध्यात्म-परक होने लगी और होते-होते यहाँ तक बढ़ी कि सीन्दर्थ और कल्याण की देवी आद्या श्रवित के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी।

### मूर्तियों में श्रीलक्ष्मी का निरूपण

श्रीलक्ष्मी के सम्बन्ध में एक विशेष बात है जल के प्रतीक कमल के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध । र जेसा डा॰ कुमारस्वामी ने कहा है, कमल से संयुक्त उसकी तीन प्रकार की आकृतियाँ मिलती है। १— 'पद्महस्ता' जिसमें वह दाहिने हाथ में कमल लिये हैं; २— खिले हुए कमलपीठ पर वह बैठी या खड़ी हैं; ३— 'पद्मवासिनी या कमलालया' जिसमें वह कमलनाल श्रीर पत्रों से घिरी है; कही-कही वह सभी हाथों में कमल लिये हुए भी मिलती है। र र

प्राचीनतम मूर्तियों मे पहले प्रकार की मूर्तियाँ कम विशिष्ट है और तीसरे प्रकार की प्रधिक । दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ कुषाण काल के पहरों से यथेप्ट विशिष्ट हैं। कमलासन या कमल की बेठकी इस युग से प्रचलित हुई। भरहुत में वेष्टनी वाले स्तम्भो पर धालंकारिक आकृतियों में भी ऐसा स्वरूप पाया जाता है।

गज-लक्ष्मी या श्रमिषेवा-लक्ष्मी के स्वरूप मे श्रीलक्ष्मी के साथ हाथी भी बहुत आता है। भरहुत ये कमल जेसे कोमल पुष्प पर एक हाथी खड़ा दिखाया गया है और वह इसी लिए कि कमल जीवन के प्राणभूत तत्त्व जल का प्रतीक है। मध्यकाल में विकसित कमल को व्यक्त जगत् श्रौर कमल को पिवचता का प्रतीक मानने की ग्रयधारणा काफी पिछे की है। डा० कुमारस्वामी के कथनानुसार, "उत्तर वैदिक साहित्य श्रौर प्रारम्भिक प्रतिमाग्नो मे यह श्रवधारणा थी कि जल समस्त जीवन का भौतिक एव चरम श्राधार है, श्रौर विशेष रूप से पृथ्वी का। इसी कारण श्रासन या पीठ वा प्रयोग चल पड़ा।" ।

भरहुत की मूर्तियों में सिरिमादेवता अकेली ही प्रविशित हैं, यद्यपि उसके उठे हुए दाहिने हाथ में सम्भवन. कमल हैं (चित्र १)। श्रीलक्ष्मी से सम्बद्ध सौन्दर्य की श्रवधारणा का भी उसमें श्रन्तर्भाव हैं। "प्राचीन मृण्मूर्तियों में माता देवी की नग्न श्राकृतियाँ निर्माण करने की परम्परा का यहाँ भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यद्यपि हम उसे पहचान नहीं सके हैं, फिर भी यह निश्चित हैं कि वह उर्वरता की देवी हैं और उसकी कल्पना सर्वदा किसी सुन्दरी के रूप में ही की जा सकती है। " भरहुत की एक स्त्री-मूर्ति जो दाहिने हाथ में कमल लिये हैं श्रीर स्वयं एक पूर्ण उत्फुल्ल कमल पर खड़ी हैं, बहुत कुछ श्रीलक्ष्मी जैसी ही हैं (चित्र २)। विश

```
<sup>१८</sup> रघुयंश ४, ५

<sup>१९</sup> मालविकाग्निमित्र ५,३०

<sup>१९</sup> 'श्री लक्ष्मी' पृ० १७=

<sup>१९</sup> एस. वी. ७, ४, १, ६

<sup>१९</sup> कुमारस्वामी, 'श्री लक्ष्मी' पृ० १७६

<sup>१९</sup> वही, पृष्ठ १७६

<sup>१९</sup> वही, पृष्ठ १८१

<sup>१९</sup> वही, चित्र १४
```



चित्र २ . देनी स्ति, भरहुत



चित्र ४ : श्रीलक्ष्मी, सॉबी





िंदत्र ३ : श्रीलक्ष्मी, सॉची



चित्र १ : सिरिमा देवता, भरहुत



चित्र १ : श्रीलक्ष्मी, सॉची

चित्र ६ (ख) : श्रीलक्ष्मी, मथुरा (पृष्ठ)



चित्र ८ : पुष्कलावतो देवो (गान्धार सिक्का)



(तक्षशिला का एक सिक्का) चित्र ७: श्रोलक्ष्मी

चित्र ६ (क)ः श्रीलक्ष्मी, मथुरा (मुख)



पद्मा श्री







चित्र ११ : साँची



चित्र ६ : श्रोलक्ष्मी, साँची







चित्र १२ : गजलक्ष्मी, साँची



चित्र १३ : गजलक्ष्मी, साँची



चित्र १४: गजलक्ष्मी, साँची पद्मा श्री

देखिये पृ० ३६७-३८० ]



चित्र १५ : गजलक्ष्मी, साँची



चित्र १६ : गजलक्ष्मी, साँची



चित्र १७ : गजलक्ष्मी, साँची पद्मा श्री



चित्र १८ : गजलक्ष्मी (श्रजीलिसेज का सिक्का)



चित्र १६: लक्ष्मी (गुप्त कालीन सिक्का)



चित्र २०: लक्ष्मी (गुप्त कालीन सिक्का)



चित्र २१ : लक्ष्मी (कुमारगुप्त का सिक्का)



चित्र २२ : लक्ष्मी (गुप्त कालीन सिक्का)



चित्र २३: देवी (गुप्त कालीन सिक्का)



चित्र २४: लक्ष्मी (गुप्त कलीन मुद्रा)



चित्र २५ : लक्ष्मी (गुप्त कालीन मुद्रा)



चित्र २६: लक्ष्मी, ग्रमरावती पद्मा श्री

देखिये पृ० ३६७-३८० ]

साँची के शुग कालीन स्तूप २ में एक स्थान पर श्रीलक्ष्मी की कमलालया वाली मृति है। वह घने कमलवन में खडी है यार उसके दोनों हाओं में उत्पुल्ल कमल पुष्प है (चित्र ३)। ३६ एक दूनरी मूर्ति में उसके दाहिने हाथ में कमल है प्रोर वाये में सम्भवत प्रग-वस्त्र (चित्र ४)। ६६ श्री श्रीभप्राय का एक दूसरा प्रकार भी है (चित्र ४)। इसी का लिकिसित रूप गुष्त कालीन सिक्को पर देसने को मिलता है जहाँ श्रीलक्ष्मी के हाग में श्रक्सर अगवस्त्र या फीता रहता है। एक स्थान पर वह उत्पुल्ल कमल पर बैठी है (चित्र १०)।

श्रीलक्ष्मी की श्राकृति हमे वसाढ से प्राप्त शुग कालीन मृण्मूर्तियों में भी मिलती हैं। इनके समय का ठीक निर्णय नहीं हो सका है। कुछ लोग तो उनका समय सौ वर्ष बाद निर्धारित करते हैं। एक खण्डित मृण्मूर्ति (स ५५०) पे सं लड़ी हुई स्त्री की प्राकृति हैं जो श्रपने हाथ नितम्बों पर रखें हैं। उसके चारों ग्रोर कमल के पृष्प है। हाँ, उसके पखों का रहस्य प्रवस्य कुछ समक्ष में नहीं प्राता, यह निश्चित रूप से ग्रभारतीय प्रभाव है। देवी श्रीलक्ष्मी को पर कैंसे हो गये, कुछ कहा नहीं जा सकता। डा० ब्लॉल का मत हैं कि यह फारस का प्रभाव हे जो तिच्छिवियों के फारस-सम्पर्क के कारण ग्राया। किन्तु ऐसे एक-दो उदाहरणों के ग्राधार पर कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर किया जा सकता। सम्भावना इस बात की हैं कि ई० पू० प्रथम शती में उत्तरी भारत पर कों के ग्राक्रमण के बाद विहार में ईरानी प्रभाव घुसा। इस प्रकार के विशिष्ट ईरानी प्रभाव वाते उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि शक सस्कृति का क्षेत्र मथुरा के बहुत ग्रागे तक था।

बसाढ की एक दूसरी टूटी हुई मृण्मूर्ति मे<sup>श</sup> किसी कुश स्त्री का निचला प्रधांग प्रदर्शित है। इसमें उसका दाहिना हाथ वगल में है प्रोर वायाँ नितम्बो पर लटकती गेखला को कसकर पकड़े हैं। मूर्ति कोई कसी चोली पहने रही, ऐसी सम्भावना है। इस मृण्मूर्ति की सबसे महत्त्वपूर्ण बान है कमल की बेठकी। यह श्रीलक्ष्मी का मुख्य लक्षण है, किन्तु मूर्ति टूटी होने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

गथुरा से प्राप्त श्रीलक्ष्मी का एक नमूना सबसे अधिक कलात्मक है। पूर्ण घट से फलते-फूलते कमल के पुष्पो श्रीर पत्रो का एक गुच्छा निकल रहा है, बीचवाले पत्र पर मोर का एक जोड़ा है स्रोर प्रागे की झोर एक स्त्री की प्रत्यन्त रमणीय प्राकृति है जिसका प्रत्येक चरण एक पुरुष पर स्थित हैं। यह स्पष्टत. हमारी सौन्दर्य स्रोर समृद्धि की देवी ही है। वायाँ स्तन दवा रखना देवी के दुग्थ-धाम होने की पुरानी स्रवारणा को प्रकट करता है (चित्र ६ क-ख)।

उज्जिबनी के सिक्को पर लक्ष्मी की ऊपर उल्लिखित तीनो प्रकार की ग्राकृतियाँ मिलती है—फुन्ल कमल पर बैठी लक्ष्मी, कमल की बैठकी पर खडी ग्रोर हाथ में कमल लिये लक्ष्मी तथा गजलक्ष्मी । ये ग्राकृतियाँ ग्रन्यत्र भी मिलती है, यथा मथुरा के हिन्दू राजा सूर्यमित्र, विष्णुमित्र, पृश्वदत्त, उत्तमदत्त, बलमूर्ति रामदत्त ग्रौर कामदत्त के सिक्को पर, मथुरा के क्षत्रप शिवदत्त, हगमस, रजुबुल ग्रोर सोडस के सिक्को पर, राजन्य जनपद के सिक्कों ग्रोर पचाल के भद्रघोष के सिक्को पर। के सिक्कों पर की तथाकथित नर्तकी को डा० कुमारस्पामी ने श्रीलक्ष्मी ठीक ही माना है। दुर्लभ इंडोसीथियन सिक्के पर (चित्र ६) पृष्कलावती देवी के जो ग्राकृति हैं उसे डा० कुमारस्वामी ने श्रीलक्ष्मी माना है। भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी सम्राटो के सिक्को पर श्रीलक्ष्मी को देखकर यह सिद्ध होता है कि इस देवी के सुख ग्रौर समिद्ध दात्री होने में सबको विश्वास था।

श्रभी तक हमने श्रीलक्ष्मी की जिन मूर्तियों का विवेचन किया है, उनमें परिचारक गहीं हैं किन्तु साँची के र एक वेष्टनी स्तम्भ में (चित्र १), जिसमें तीनों प्रकार की श्रीलिक्ष्मियाँ हैं, खाने-पीनें की वस्तुएँ लिये दो परिचारक-परि-चारिकाएँ भी हैं। फूबे का निष्कर्ष हैं कि यह बुद्ध की माता माया का श्रंकन है श्रौर उनकें साथ की पुष्प श्रीर स्त्री

```
भ मार्शल, 'साँची' ३, चित्र ७४, ६ ए
```

<sup>🍟</sup> वही, चित्र ७६, १२ बी० १५ ए; वित्र ७६, २० बी

<sup>🎖</sup> ए० एस० भ्रार०, ए० भ्रार०, १९१३-१४, पृष्ठ ११६, चित्र ४४

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> वही; पुष्ठ ११७, चित्र ४४ ई

<sup>&</sup>lt;sup>४°</sup> बैनर्जी, पु. १२३

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> बी० एम० सी०, पुष्ठ १६२

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup> मार्शल, 'साँची' ३; ७८, २२ ए

की श्राकृतियाँ परिचारक है। <sup>१३</sup> उनके मत का विवेचन हम आगे करेंगे। इस आकृति को छोड़कर अन्य जहाँ कहीं भी भोजन और पेय लिये हुए देवी की आकृति हैं, वह निश्चित रूप से यक्षी की है। <sup>१४</sup> ऐसी मूर्तियों में श्रीलक्ष्मी और यक्षी को अलग-अलग करना बड़ा कठिन होता है। एक बात इस उदाहरण से और अन्य उदाहरणों से लिक्षत होती है। वह यह कि श्रीलक्ष्मी का यक्षों से भी कुछ सम्बन्ध हैं।

ग्रिभिषेक या गजलक्ष्मी वाला स्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह बराबर मृण्मूर्तियों ग्रीर मुहरों तथा भरहुत, साँची, बोधगया, मनमोड़ी ग्रीर उड़ीसा में मिलती है। हाँ, ग्रमरावती ग्रीर मथुरा में ग्रवश्य यह कही नहीं मिलती। इस भाँति मुख्यतः उत्तर में ई० पू० २०० या इस के कुछ पहले से ही लेकर ग्राज तक गजलक्ष्मी का स्वरूप प्रचलित है। कभी-कभी यह देवी चतुर्भुजी मिलती है ग्रीर चार हाथी उनका ग्रभिषेक कर रहे होते हैं। मध्यकाल की कुछ रचनाग्रों में उनके साथ बहुत-से परिचारक हैं, जिनमें वरुण भी हैं। किन्तु इस हेर-फेर के होते हुए भी, गजलक्ष्मी की मूल ग्रवधारणा ज्यों की त्यों है।

भरहुत में दो स्थानों पर गजलक्ष्मी के ग्रंकन में ग्रासन या बैठकी का कमल पूर्ण घट से निकल रहा है जो जल ग्रीर समृद्धि का द्योतक है। एक उदाहरण में देवी पूर्ण घट से निकले हुए उत्फुल्ल कमल पर हाथ जोड़े बैठी है; उसके दोनों ग्रोर दो गज उत्फुल्ल कमलों पर खड़े है, ग्रीर ये कमल भी पूर्ण घट से निकले हैं। एक दूसरे उदाहरण (चित्र ११) में भी करीब-क़रीब यही विधान है, पूर्ण घट से निकले कमल पर भली भाँति वस्त्राच्छादित देवी खड़ी है ग्रीर ग्रपना बाँग स्तन दबाये हैं, जिसमें वही दुग्धधाम होने की भावना निहित है। साँची के स्तूप में भी (चित्र १२) कि एक स्थान पर देवी की ऐसी ग्रवधारणा है। ग्रन्तर इतना ही है कि वह एक खिले कमल पर हाथ जोड़े खड़ी है ग्रीर दोनों ग्रोर कमलों पर गज खड़े हैं। ये कमल एक ही शाख से निकल रहे हैं। इस ग्रंकन में एक घ्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें दो घटों के बीच एक यक्ष मिथुन भी है ग्रीर पुरुष के हाथ में एक कमल-किलका है। नीचे की ग्रोर जीवन-कमल-वृक्ष है, साथ ही दो सिंह, दो हिरण, ग्रीर तल में कच्छप है जो जल से ग्रभिप्राय का सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। फूशे ने ग्रन्यत्र सब स्थानों की भाँति इसे भी बुद्ध-जन्म का चित्रण समक्षा है। किन्तु यह दृश्य 'समृद्धि की देवी' वाली परम्परा में ही है, इसमें सन्देह नहीं। साथ ही मिथुन का दृश्य उर्वरता की देवी को प्रदिश्त करता है।

साँची के स्तूप २ में विविक्ष की एक और आकृति हैं (चित्र१३)। इसमें केवल देवी ही नहीं यक्ष भी (यक्षी दाहिनी ओर हो गयी है) कमल की बैठिकियों पर खड़े हैं; यक्ष बायें हाथ में और यक्षी दाहिने हाथ में कमल-किलका लिये है। यह भी ध्यान देने की बात है कि सं०४६ क (चित्र१२) में हाथियों के ऊपर दो कमल हैं; यहाँ एक के स्थान पर छत्र है। यह गजलक्ष्मी के राज्याभिषेक का द्योतक है। पैनल के नीचे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दो पंजक हैं।

पहली शती ई० पू० में भी गजलक्ष्मी का श्रंकन खूब प्रचितत था। साँची के दक्षिणी द्वार पर (चित्र १४) एक बड़ी सुन्दर श्राकृति है "जिसमें सघन कमलवन के मध्य गजलक्ष्मी खिले पद्म पर खड़ी है। उसका बाँया हाथ किट पर है और उसकी श्रगल-बगल दो हंस हैं। उत्तर द्वार के पूर्वी किनारे पर " उसकी जो श्राकृति है उसमें वह दाहिने हाथ में कमल-किली लिये हैं और बायें में श्रंगवस्त्र। उत्तर द्वार की ही एक श्रन्य ग्राकृति में " (चित्र १५) गजलक्ष्मी उत्पुल्ल कमल पर बैठी है और दोनों श्रोर दो गज श्रपनी सूँड़ों में घट लिये हुए उसका श्रभिषेक कर रहे हैं। कला की दृष्टि से पूर्वी द्वार पर "

```
<sup>४२</sup> वही, चित्र ७८.
```

1 -

<sup>&</sup>quot; कुमारस्वामी, चित्र २८ तथा बीo

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> बरुग्रा, 'भरहत', ३, ७६ म्रीर ६०

<sup>&</sup>lt;sup>४६</sup> मार्शल, 'साँची' ३; घम, ४६ ए०

<sup>&</sup>lt;sup>४७</sup> मार्शल, वही, ३, ५७, ७१ ए०

<sup>&</sup>quot; मार्शल, वही, २, चित्र ११

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> वही २, चित्र २४

<sup>&</sup>quot; वही २, चित्र २५

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> वही

गजलक्ष्मी की बैठी हुई ग्राकृति विशेष रूप से द्रष्टव्य है (चित्र १६) । चित्र १७ में गजलक्ष्मी दाहिने हाथ में कमलपुष्प लिये पूर्ण घट से निकलते हुए एक कमलछत्र पर बैठी है । कमलघट पर खड़े दो गज उसका ग्रिभिषेक कर रहे है । लक्ष्मी की कान्ति ग्रीर ग्राकृति का सन्तुलन सचमुच प्रशंसनीय है ।

भारतीय सिक्कों पर गजलक्ष्मी की आकृति प्राचीनतम समय से ही मिलती है, जैसे कौशाम्बी के एक सिक्के पर (तीसरी शती ई० पू०) जिस पर कोई आलेख नहीं है, अयोध्या के विशाखदेव, शिवदत्त, और वायुदेव के सिक्कों पर (पहली शती ई० पू०) याँर उज्जयिनी के बिना लेख वाले सिक्कों पर (दूसरी-तीसरी शती ई० पू०) यह आकृति द्रष्टव्य है। यह अभिश्राय इतना लोकप्रिय था कि उत्तरी भारत के अजीलिसेज (चित्र १८) राजुबुल, और सोडस प्रभृति विदेशी राजाओं ने भी इसे अपने सिक्कों पर स्थान दिया है। भै

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि खिले हुए कमल-पुष्पों को विशेष महत्त्व दिया गया। दो कमलों पर उठी सूँड़ों में घट लिये गज खड़े रहते हैं और इन घटों से देवी के ऊपर जलधार गिरा करती है। ये गज, घट ग्रौर जल, मेंघ ग्रौर वर्षा के प्रतीक है। प्राचीन काल में ये हस्ती दिग्गजों में गिने जाते थे किन्तु मूर्तियों में वे इस प्रकार नहीं प्रदिश्ति कियें गये हैं। ग्रपवितित घट वरावर वर्षा-मेघ के प्रतीक समक्षे जाते रहे हैं। कभी जनसे वरुण जल बरसाते हैं, कभी मख्त; मस्त के उद्गम का द्योतन करते हैं। इस भाँति ग्राधे घटों से जल का गिरना जीवनदायिनी वर्षा का संकेत है।

बसाढ़, भीटा श्रीर राजघाट की खुदाई मे प्राप्त मुहरों ग्रीर सिक्कों पर श्रीलक्ष्मी श्रीर गजलक्ष्मी की श्राकृति बहुत मिलती है। गुप्त सिक्कों में उसके भिन्न-भिन्न स्वरूप मिलते हैं ग्रीर उनमें एक तो श्रोदेंक्षिों का विल्कुल भारतीय प्रतिरूप है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में, जो क़रीब-क़रीब गुप्त काल की रचना है, चित्रकला श्रीर मूर्तिकला पर एक खंड है। भि गुप्त सिक्कों मे ग्रायी श्रीलक्ष्मी का ग्रध्ययन करने के पहले हम इस सम्बन्ध में विष्णुधर्मीत्तर के ही पृष्ट उलटते हैं।

विष्णुधर्मोत्तर में शची के रूप में लक्ष्मी का इन्द्र से सम्बन्ध है। " वही गन्धारी या विष्णु की माया भी है" श्रीर वह काल की भार्या भी मानी गयी है। " वह समस्त विश्व की जननी है श्रीर विष्णु की स्त्री है। मूर्तियों में सौन्दर्य की वृद्धि से उसके दो हाथ बनाये जाते थे श्रीर हाथ में कमल होता था। लेकिन यह स्वरूप केवल गुप्त सिक्कों श्रीर मुहरो में मितता है। मूर्तियों में उसके चार हाथ होने चाहिए जो कमल, श्रमृतपात्र, शंख और बिल्व से युक्त हों। बैठकी श्रष्टदल कमल की होनी चाहिए; उनके ऊपर कमल का छत्र होता था और उनके पीछे दो गज सूंडों में घट लिये उनका श्रमिपेक करते होते थे। विष्णुधर्मोत्तर में देवी के हाथ की वस्तुओं के प्रतीकत्व का भी महत्त्व प्रतिपादित किया गया है; शंख समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है; बिल्वफल समस्त ब्रह्माण्ड का तथा कमल श्रीर श्रमृत जल का। कमल श्रीर शंख रामुद्र के भी प्रतीक माने जाते हैं। गज राज्यश्री के प्रतीक माने जाते हैं। किए कि मी श्री किया या श्रम्य देवियाँ राजश्री, स्वर्गलक्षी, ब्राह्मी लक्ष्मी श्रीर अयलक्ष्मी के प्रतिक माने जाते हैं। इसमें किया जाती थे। देवी के दो हाथों में कमल श्रीर शंख रहते थे। ऊपर दो विद्याघर उड़ते थे। चार श्रन्य देवियाँ राजश्री, स्वर्गलक्ष्मी, ब्राह्मी लक्ष्मी श्रीर अयलक्ष्मी श्रीर अयलक्ष्मी एक मूर्ति से मिलता है (सातवी शती ई०) जिसमें चार देवियाँ लक्ष्मी की परिचर्य कर रही हैं। इस में से दो घट लिये हैं।

```
<sup>५२</sup> बैनर्जी, पृष्ठ १२२
```

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> ऋखंद, ४, ८४, ३-४

<sup>&</sup>lt;sup>५४</sup> वही, ४, ४३, ६

<sup>&</sup>lt;sup>५५</sup> श्रनुवाद, स्टेला ऋँमरिज्ञ, कलकत्ता, १६२६

<sup>&</sup>lt;sup>५६</sup> वही, पृष्ठ ७४

<sup>👊</sup> वहीं , पृष्ठ दर्४

<sup>&</sup>lt;sup>५८</sup> वही, पुष्ठ १०२

<sup>&</sup>lt;sup>4९</sup> वही, पुष्ठ १०६-१०७

<sup>&</sup>lt;sup>६°</sup> वही, पुष्ठ १०७

<sup>&</sup>lt;sup>६१</sup> कुमारस्वामी, वही, चित्र ४२

विष्णुधर्मोत्तर में लक्ष्मी ग्रौर शंख का सम्बन्ध विशेष महत्त्व रखता है। शंख समृद्धि ग्रौर समुद्र दोनों का प्रतीक है, ग्रथीत् शख समुद्र-व्यवसाय को इंगित करता है। ग्रागे चल कर हम देखेंगे कि शंख सहित श्रीलक्ष्मी एक गुप्तकालीन मुहर में ग्रायी भी है जिस पर जलपोत ग्रकित है।

गुप्त काल में धीलक्ष्मी के प्जन का इतना महत्त्व उस युग की चेतना के य्रनुरूप ही है। गुप्त साम्राज्य के तीन उद्देश थे—राज्यों की विजय ग्रोर साम्राज्य का विस्तार, उत्पादन ग्रौर व्यापार द्वारा सम्पत्ति-संचय तथा सौन्दर्य की उपासना, जो केवल साहित्य ग्रौर कला में ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में द्रष्टव्य है। ये तीनो उद्देश्य सौन्दर्थ ग्रौर समृद्धि की देवी श्रीलक्ष्मी में पुजीभूत थे। इसी लिए वह शासक ग्रौर व्यवसायियों दोनों द्वारा समृद्धि की प्रतीक मान कर पूजित होती थी। गुप्त सिक्को में वह भिन्न-भिन्न रूपो में प्रविश्ति है। समुद्र गुप्त के उत्पताक परशुधर वाले प्रकार में ग्रौर चन्द्रगुप्त द्वितीय के उत्पताक प्रकार में वह दीला वस्त्र ग्रौर ग्राभूषण पहने हुए सिहासन पर बैठी है ग्रौर उसके पैर कमल पर है। उसके दाहिने हाथ में पाश है ग्रौर आंये में विषाण १३ (चित्र २०)। चन्द्रगुप्त द्वितीय १४ ग्रौर चन्द्रगुप्त द्वितीय १४ के कुछ सिक्कों में उसके हाथ उपर उठे है ग्रौर उस में कमल है (चित्र २०)। चन्द्रगुप्त द्वितीय १४ ग्री-कभी उसका कमल वाला हाथ किट पर रहता है १४ ग्रोर श्रौर आंत वाला कि पर हता है ग्रौर उसके दाहिने हाथ में पाश है तथा बायों में कमल (चित्र २१)। कभी-कभी उसका कमल वाला हाथ किट पर रहता है १४ ग्रोर शकार में वह बेत की चौकी पर बैठी है। उसके दाहिने हाथ में पाश ग्रौर बायों हाथ घुटनो पर। १४ एक दूसरे प्रकार में वह बेत की चौकी पर बैठी है। उसके दाहिने हाथ में पाश ग्रौर बायों विषाण है (चित्र २२) १० में है ग्रौर बायाँ हाथ बायाँ हाथ बायाँ हाथ बायाँ हाथ में रहता है ग्रौर प्रकारान्तर में बायों हाथ में कमल है ग्रौर दाहिने से देवी मयूर को फूल दे रही है (चित्र २३)। १० व्राल में है। १० एक ग्रौर प्रकारान्तर में बायों हाथ में कमल है ग्रौर दाहिने से देवी मयूर को फूल दे रही है (चित्र २३)। १० व्राल में है। १० एक ग्रौर प्रकारान्तर में बायों हाथ में कमल है ग्रौर दाहिन से देवी मयूर को फूल दे रही है (चित्र २३)। १० व्राल में है। १० व्रोप प्रकारान्तर में बायें हाथ में कमल है ग्रौर दाहिने से देवी मयूर को फूल दे रही है (चित्र २३)।

जिन सिक्कों में लक्ष्मी की खड़ी श्राकृति है, उनका श्रंकन इस भाँति है: (१) देवी कमल पर खड़ी है; दाहिनी श्रोर दाहिने हाथ में कमल-नात पकड़े हैं, जिससे निकला कमल बाई श्रोर है। (२) देवी कमल से निकल रही है: उसके दाहिने हाथ में पाश श्रीर बायें हाथ में सनाल कमल है। (२) देवी वामाभिमुख खड़ी है; दाहिने हाथ में कमल; पीछे की श्रोर कमल-गुच्छ श्रीर पैरों के पास हंस । (४) देवी वामाभिमुख; दाहिने हाथ में कमल ग्रीर बायें में विषाण। (४) कमलगुच्छ में खड़ी, बायें हाथ में कमल श्रीर दाहिने से मयूर को फल खिलाती हुई। (४)

```
<sup>६२</sup> एळेन, 'गुप्त कॉयन्स', पुष्ठ १-७, १२-१४, २४-२५
<sup>17</sup> वही, पच्ट १४-१५
ध वही, पुरुठ २६-३७
<sup>९७</sup> बही, पूट्ट २६-६
६६ वही, पुष्ठ ६४-६६
🕫 वही, पृष्ठ २४,  २६-३२, ६१-६३, ६७-६४, ११४-११६
६ वही, पुष्ठ ६२-६३
'' वहीं, पुष्ठ ६३-६७
<sup>°°</sup> वही, पृष्ठ १६-२०
<sup>पर</sup> बही, पुष्ठ ४५-४६
<sup>ः</sup> वही, पृष्ठ ६६
💜 वही, पुष्ठ ७१-७६
" वही, दह
🙌 वही, ३५
" वहीं, १५०
°° बही, १५-१७
<sup>५८</sup> वही, ८१-८३
```

(६) कमल पर खडी, दाहिने हाथ में पाश और बाये में कमल "; (७) बेंटकी पर खडी, दाहिने हाथ में पाश और ग्राये में कमल ।"

हाँ, प्रभिषेक-प्रकार केवल शशाक और जय के सिक्को भे मिलता है। कि लेकिन वसाह, भीटा ग्रोर राजधाट से प्राप्त मुहरो पर यह प्रकार बहुत मिलना है। बसाढ़ से प्राप्त कुमारामात्याधिकरण की एक मृहर में लक्ष्मी एक वृक्ष-गुच्छ में खड़ी है, राज उसका ग्रामिषेक कर रहे हैं ग्रीर दो बोनी ग्राकृतियाँ बटुए जेसी वस्तु हाथ में लिये हैं। एक ग्रन्य उदाहरण में वौने परिचारक के साथ श्रीलक्ष्मी श्राकत है। गह श्रेष्ठि सार्थवाह-कुलिक-निगम की मृहर है जो व्यवसायियों श्रीर महाजनों के साथ उसका मम्बन्ध प्रदर्शित करती है। शी-युवराज-भट्टारकपादीय-कुमारामात्याधिकरण की एक मुहर में भी गजलक्ष्मी दोनों ग्रोर पुरुष श्राकृतियों के साथ ग्रायी है। ये पुरुप दोनों ग्रोर भवकर ग्रपने बट्ट से मुद्राएँ लुटा रहे है। बहुत-सी श्रान्य सरकारी मृहरों में भी दोनों ग्रोर एक-एक यक्ष के साथ श्रीतक्ष्मी ग्रायी है जिनमें यक्ष ग्रपने बट्डों से धन लुटा रहे है (चि० २४)।

भीटा की मुहरो में या तो गजलक्ष्मी श्रकेली श्रायी है या गरुड के साथ। फिर भी उदाहरण स० ३२ के विषय में डा० बैनर्जी का मत है कि वह गरुड नहीं, चौरी है। मुहर स० ४२ के विषय से दो महत्त्वपूर्ण बाते ध्यान में रखनी चाहिए। पहली तो यह कि लक्ष्मी वाहिने हाथ में शख लिये हैं शोर बाये में गरुउ ये दोनो सम्भवत विष्णु से उसका सम्पर्क प्रदिश्त करते हैं। दूसरी यह कि इसमें कोई यक्ष नहीं वरन् दो बटुने हैं जिनसे छपये कर रहे हैं। एक दूसरी सुन्दर मुहर में श्रवज्ञात कमल बैठकी पर बैठे दो यक्ष प्रदिश्ति है (विन २५)।

राजनाट की प्रसिद्ध वारणस्याधिष्ठानाधिकरण वाली मुहर में देवी शामने मुख क्यि वमरा पर खी है, उसकी दाहिनी और ज्ञानदार बैठकी पर एक तेजस्वी गोला है और वायी और कई अस्पष्ट वस्तुएँ है, देनी के नीचे लटके हुए हाथों से सिक्के भर रहे हैं। "

उपर्युक्त मुहरों से एक सहस्व-पूर्ण बात का पता लगता है और वह है लक्ष्मी का घन तथा यक्षों के देवता कुवेर से सम्बन्ध । साँची मे हम उसे यक्ष स्रोर यिक्षणियों के साथ देख चुके हैं जो या तो गोज्य-सागग्री लिये हैं या मिथुन स्राक्वितयाँ हैं । किन्तु गुप्त काल में , ऐसा मालूम पड़ता हैं, उसके ग्रन्य दैवी गुण दव गये थे सौर सबसे स्रधिक उसका मम्मान धन की देवी होने के ही कारण था । इसी लिए यक्ष स्रादि सर्वदा रुपये लुटाते हुए दिखाये गये है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिस पर देवी प्रसन्न होती है, उसका घर घन से पाट देती है । ब्लॉस की इस धारणा में कोई दम नहीं कि राक्ष्मी स्रोर कुवेर के सम्बन्ध का कोई पता नहीं लगता । डा० बैनर्जी ने मारकडेय पुराण से एक उद्धरण दिया है जिससे गृह सिद्ध हो जाता है कि निधियों से सम्बद्ध पिश्वनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ही थी । इनके नाम पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नील, स्नानन्द और शक्ष है । वि

```
<sup>७९</sup> वहीं, पुष्ठ ३४.
```

<sup>&</sup>lt;sup>८°</sup> वहीं, पुष्ठ ३६.

८९ वही, पुष्ठ १४ म, १५१.

<sup>&</sup>lt;sup>८२</sup> ए. एस. आर, ए. आर. १६०३--४, पुष्ठ १०७

<sup>ं</sup> वहीं, पृष्ठ १०७, सं. ४

<sup>&</sup>lt;sup>८४</sup> वही, सं. ६, पृष्ठ १०७

<sup>ं</sup> वही, चि. ४०, ७, ८, १०, ११, १३

<sup>ं</sup> वही, १६११--१२, १८, १६

<sup>&</sup>lt;sup>८७</sup> वही, चि. १८, ३२, १६, ४२

<sup>&</sup>quot; बैनर्जी, वही, पृ. २१२

८९ ए. एस. ग्रार. १६११—-१२ चित्र १६, ३४

<sup>°</sup> बैनर्जी, पू. ११६, २१०-११.

भ बैनर्जी, पु. ११६, २१०—२११.

बसाढ़ से प्राप्त एक ग्रिद्वितीय मुहर<sup>९९</sup> में एक देवी की ग्राकृति हैं, जो सम्भवतः श्रीलक्ष्मी की ही है (चित्र २७)। उसका प्रतिरूप (रिप्रोडक्शन) बहुत खराब उठने के कारण हम उस मुहर का स्पूनर द्वारा दिया विवरण उद्धृत कर रहे हैं। "इसका ग्रंकन बहुत ब्योरेवार है। उभार इतना नीचा ग्रीर जटिल है कि विवरण देना बड़ा दुष्कर है। सर्वप्रथम, ग्रंड-वृत्त की निचली बड़ी गोलाई के साथ लगा एक लम्बा, भारी, सींग के ग्राकार का बेलन है जो सम्भवतः किसी बड़ी नौका या

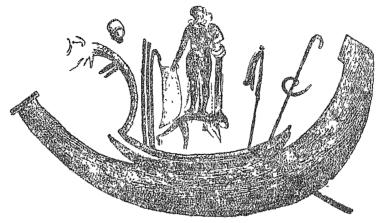

चित्र २७

बेड़े का निचला भाग है। बेड़े का बगली हिस्सा अगाड़ी या पिछाड़ी की अपेक्षा बीच में ऊँचा दिखाया गया है जहां ऊपर-नीचे दो समानान्तर पंक्तियाँ, जो मख्य पंक्ति से हल्की ग्रौर छोटी है, जहाजों के यात्री-डेकों की याद दिलाती है । बेंडे का ग्रग्र-भाग स्पष्टतः बायी श्रोर है। दाहिनी ग्रोर, ग्रर्थात पश्चभाग की श्रोर, एक पतवार-सी मालूम पड़ती है जो तीन बेलनों (रोल्स) पर तिक्खी रखी हई जल में डबी है। सबके ऊपरवाले बेलन के दाहिने हाथ आगे की ओर चंद्राकार निकली हुई दो समानान्तर रेखाएँ है। ये पश्चभाग तक चली गयी है। इनके ठीक पीछे तीन अन्य पतले दंड है जो सीधे खड़े हैं श्रौर पिछले दोनों की श्रपेक्षा श्रधिक ऊँचे हैं। ये पश्चभाग की दिशा में पीछे चंद्राकार मुड़े है। दर्शक की बायीं श्रोर से पहला सबमें लम्बा है भीर इसके सिरे की टोपी अन्य दोनों की टोपियों को ढक लेती हैं। बेडे के परचभाग की क्रोर एक दंड-सा है जिससे लम्बी पताकाएँ लटक रही है। ऊपर बतलाये गये तीन टोपी वाले दंडों श्रीर इस दंड के बीच के स्थान में तथा बेड़े के मध्य भाग में पायों पर एक मंच-सा खड़ा है। यह मंच चौख़ुटा प्रतीत होता है। इस पर, नौका से काफ़ी ऊँची, सामने मुख किये एक देवी खड़ी है जिसका बायाँ हाथ किट के नीचे है ग्रीर दाहिना ऊपर उठा है। पहले तो देवी नग्न मालूम होती है, किन्तु ध्यान से देखने पर निचले ग्रर्थाग पर समानान्तर रेखाएँ दिखाई पड़ती है जो स्पष्टतः भीने परिधान की परिचायक है। ऊपर बायीं ग्रोर खाली स्थान में एक छोटे शंख का प्रकृत ग्रंकन है ग्रीर उसके भी बायें एक पशु खड़ा है। यह पंखयनत सिंह है या कबड़वार वैल है, निश्चित नहीं कहा जा सकता।" शंख के कारण इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि देवी श्रीलक्ष्मी ही है। प्राचीन काल में समुद्री व्यवसाय से भारत में श्रपार धन ग्राता था ग्रतः उसके प्रतीक जलपोत को श्रीलक्ष्मी के साथ दिखलाना विलक्षुल उपयुवत है । संस्कृत की उक्ति भी है 'व्यापारे वसति लक्ष्मी'।

श्रीलक्ष्मी से सम्बद्ध कलात्मक, प्रतीकात्मक ग्रौर धार्मिक धारणाग्रों का विवेचन कर चुकने के बाद फ़ूशें के इस सिद्धान्त पर विचार करना है कि ग्रारम्भिक बौद्ध मूर्ति कला की तथाकथित ग्रभिषेक लक्ष्मी का ग्रर्थ ग्रौर कुछ नहीं केवल बुद्धजन्म का प्रतिनिधित्व करना है। के उनके ग्रनुसार यह ग्रभिप्राय गुप्तकाल की कला ने भी ग्रहण किया है। साँची पर अपनी ग्रन्तिम कृति में भी वेडा० कुमारस्वामी के इस मत से सहमत नहीं हैं कि श्रीलक्ष्मी का बुद्धजन्म से कोई

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup> ए. एस. आर.; ए. आर. १६१३—१४, पू. १२६—१३०; चित्र ४४, ६३

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> 'इमाज' श्राँविएन द' ला फारचुन', एशिया श्रोरिएंटेल', १, १६१३; 'बिगिनिंग श्रॉफ़ बुद्धिस्ट श्रार्ट', दे० बुद्धिस्ट मेडोना

सम्बन्ध नहीं। वे अपनी पूर्व धारणा पर ही दृढ़ है। मार्शल ने १४ फ़ुशे और कमारस्वामी के मतों के बीच का मार्ग ग्रहण किया है। उनके भ्रनुसार "वेष्टिनियों भ्रौर द्वारों पर उस्कीर्ण मायादेवी की कई भ्राकृतियाँ कमल पर खड़ी या बैठी श्रीलक्ष्मी के प्रचलित स्वरूप के जिल्कुल समान है। इसमें सन्देह नहीं कि यह स्वरूप बोद्ध धर्म के पहले से प्रचलित है। इसे भी बौद्धो ने अन्य अनेक अभिप्रायों श्रोर सूत्रों की भाँति उस काल की कला से ग्रहण किया।" सम्भव है, बौद्ध मृतिकला में कही-कही श्रीलक्ष्मी की श्रवधारणा वृद्धजननी माया देवी में प्रारोपित हुई हो। जैसा प्रो॰ ई० एच० जान्स्टन भ ने सौन्द-रानन्द २, ४७ में बतलाया है कि बुद्ध की माता को 'मायेव दिवि देवता' कहते है। अववधोष द्वारा उल्लिखित माया नाम्नी देवी को डा० जान्स्टन ने एक श्रप्रत्याशित स्थान पर खोज निकाला है। यह है 'ग्राक्सीरिकस पैपीरस' सं० १२८० (ईसा की तीसरी शती)। इसमे देवी आइसिस का आवाहन करते हुए उसकी समता मे ग्रीस की अनेक माता देवियों का उल्लेख हुआ है, जैसे साइबेला, ग्रतरगेतिस, ग्रस्तातें, निनया ग्रादि । इन्ही के साथ भारत की 'माया' (Maia) का भी उल्लेख है । जान्स्टन ने भट इस माया को सौन्दरानन्द वाली माया समभ लिया । किन्तु यह विचारने की बात है कि क्या यह माया (Maia) प्रपने यहाँ की मैया (Maiyyà) नही है जो यहाँ माता देवियों के लिए श्राज भी प्रयुक्त होने वाला साधारण शब्द है। उक्त पुस्तक में बाद में, यद्यपि ग़लत रूप में, यह भी बतलाया गया है कि उसकी पूजा भारत में कहाँ-कहाँ होती है। यह है २२१ से २३१ पंक्तियों का अनुवाद: "धरती माता! तुने ही निदयों में पानी भरा... मिस्र में नील, ट्रिपोली में एल्युथिरस, भारत मे गंगा. .समस्त वर्षा, हिम, श्रोस, नाले-सोते इन्हीं के तो वरदान है<sup>"९६</sup> इससे स्पष्ट है कि माया (Maia) गंगा काँठे की देवी थी और जल, तथा इसी लिए पेड पौघों एवं उपज से उसका निकट सम्बन्ध था। यह कहना कठिन है कि माया (Maia) श्रीर श्रीलक्ष्मी का क्या सम्बन्ध है, फिर भी दोनों के वर्षा तथा उपज की देवी होने से उनमें निकट सम्बन्ध की सम्भावना हो सकती है।

कुमारस्वामी ने श्रीलक्ष्मी की पूर्व-बौद्ध कालीन विशेषताश्रों को स्वीकार किया है, फिर भी श्रीलक्ष्मी तथा अन्य कई श्राकृतियों को एक मानने में उनका सन्देह बना रहा। इस सम्बन्ध में उन्होंने श्रमरावती की दीवारों पर उत्कीण पुष्प-मालाओं की श्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया है। ये मालाएँ मकर या बौने यक्ष के मुख से निकली है श्रीर सुन्दर युवक या दिव्य श्राकृतियों के रूप में यक्ष ही इनका भार वहन कर रहे है। यह श्रमिप्राय भरहुत श्रीर साँची में भी मिलता है। वहाँ पृष्पत एवं किसलय युवत कमलनाल मकर के मुख से निकला दिखलाया गया है। श्रमरावती में यही चीज भाले के रूप में है। यह श्रमिप्राय उन यक्षों का प्रतीक है जो जल से पेड़-पौधे, फूल-पत्ती उत्पन्न करने के कार्य में संलग्न है। यक्ष सदा पृष्प रूप में दिखलाये गये हैं किन्तु एक उदाहरण (चित्र २६) ऐसा भी हैं जिसमें हम यक्ष के स्थान पर यक्षिणी पाते है। "विकसित कमल पर श्रासीन यह दिव्य रमणी पीछे भुक कर बड़े वेग से मालाएँ ऊपर निकाल रही है। मकर के ऊपर भी कमल के श्रनेक उक्षप है। कमलों का यह समूह जल का एक स्पष्ट वातावरण उत्पन्न करता है। उन्मुक्तता तथा ब्योरों के विस्तार में यह श्रंकन श्रद्भुत है; तथापि यह प्रकट है कि उत्तत देवी स्वयं श्रीलक्ष्मी या कमला के श्रतिरिक्त श्रीर कोई नहीं हो सकती। यक्षों के बीच में यदि वह भी यक्षिणी बन गयी तो यह कोई श्राक्चर्य की बात नहीं; हमने ऊपर साहित्य के अनेक उद्धरण दिये भी हैं जिनसे उसका यक्षों से सम्बन्ध प्रकट होता है। यहाँ तक कि एक परम्परा उसे स्वयं हारिति की कन्या मानती है। कुछ भारतीय मुहरों में मकर के साथ ग्रीकत नग्न मातादेवी भी इसी परम्परा में हैं।

साहित्य और मूर्ति दोनों में श्रीलक्ष्मी का विस्तृत ग्रध्ययन कर चुकने पर हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं: (१) श्री लक्ष्मी की परम्परा सिधु-काँठे से प्राप्त नग्न स्त्री मृण्मूर्तियों और पत्थर की नालों में प्रदर्शित मातादेवी की परम्परा का श्रंग है। साथ ही इसका सम्बन्ध बसाढ़, तक्षिशिला, राजधाट प्रावि से प्राप्त छोटी नालों में उत्कीर्ण नग्न देवियों की श्राकृति से भी है जो श्रवसर मकर तथा श्रन्य पशु-पिक्षयों के साथ प्रविश्वात की गयी है। किन्तु भारत में यह माता देवी किस नाम से

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> 'साँची', भाग १, पृ. ६६, १

<sup>&</sup>lt;sup>९५</sup> जर्नल ब्रॉफ़ द इंडियन सोसाइटी ब्रॉफ़ श्रोरिएंडल ब्रार्ट, भाग १० (१६४२), पु. १०१

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup> वही, पु. १०२

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> कुमारस्वामी, 'श्री लक्ष्मी' पु० १८५

ग्रिमिहित होती थी, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। (२) ऋग्वेद में श्री एक भावमात्र है जो सौन्दर्य, सुख ग्रीर शारीरिक आकर्षण आदि गुणों का द्योतन करता है। धीरे-धीरे इसमें समृद्धि और सम्पत्ति का भाव आरोपित हो गया। परवर्ती वैदिक साहित्य में, श्री में सौन्दर्य की भावना तो निहित है किन्तु यह शब्द सांसारिक प्रतिष्ठा के ग्रर्थ में ग्रधिक प्रयुक्त होने लगा । श्री श्रीर प्रजापति की कथा में सौन्दर्य जो भाव-मात्र था, जीता-जागता दैवी झरीर का रूप ग्रहण कर लेता है । सम्भवतः यह मातादेवी का ही रूप है। (३)परवर्ती वैदिक काल में सौन्दर्य इगित करनेवाली श्री श्रीर प्रसन्न वित्त को इंगित करने वाली लक्ष्मी मिल जाती है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि लक्ष्मी के कल्याणकारी और अकल्याणकारी दोनों रूप होते थे ग्रोर कल्याण-भावना की प्रधानता होते हुए भी श्रकल्याण-भावना पूर्णतः मिट न सकी । प्रसन्नता का द्योतन करती हुई श्री, ग्रौर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति का चोतन करती हुई लक्ष्मी, दोनों का मिलकर एक हो जाना स्वाभाविक था। (४) श्रीसुक्त में हमें श्रीलक्ष्मी का मूर्तियों वाला स्वरूप भी निखरता दिखाई देता है। कमल के साथ, ग्रीर ग्रिमिषेक करते हुए गजों के साथ, मूर्तियों में प्रचलित उसके दोनों स्वरूप हमें यहाँ मिलते हैं। (५) वैदिक साहित्य मे श्री विष्णु की भागी के रूप में कही नहीं ग्रायी है, किन्तु उसके स्थान पर हम दूसरी वैसी ही देवी दुग्ध-धाम ग्रदिति को पाते है जिसे कई स्थानों पर विष्णु की भार्या कहा गया है। (६) महाकाव्यों और पुराणों में विष्णु के साथ तो उसका सम्बन्ध है ही, वह कामदेव की माता भी कही गयी है और कुबेर तथा इन्द्र के साथ भी उसका सम्बन्ध दिखलाया गया है। साथ ही वह प्रेम की भी देवी है। कमला, पदमा, श्री ग्रादि नामों से कगल के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रकट होता है। (७) बोद्ध साहित्य में श्री कोई बहुत सम्मान की दिष्ट से नहीं देखी गयी। उसकी चंचलता की निन्दा ही की गयी है। किन्तु जैन साहित्य में उसका कल्याणकारी स्वरूप बना हुन्ना है भीर उसे त्रिशाला के चौदह स्वप्नों में भी स्थान गिला है। (६) प्राचीन मूर्तियों में वह या तो हाथ में कमल लिये उत्भुल्ल कमल-पीठ पर खड़ी दिखायी गयी है या पद्मवासिनी रूप में। गजलक्ष्मी वाले प्रकार में गज उसका अभिषेक कर रहे हैं। बसाढ़ से प्राप्त कुछ शुंग मुण्मूर्तियों मे उसे पंख भी दिखाये गये हैं। ऊपर लिखित सभी प्रकार सिक्कों पर भी मिलते हैं। (६) मूर्तियों ग्रीर उकेरियों में कही-कही उसके साथ भोज्य-सामग्री लिये परिचारक भी हैं। (१०) गुप्तकाल में सौभाग्य ग्रौर विजय की देवी के रूप में श्रीनक्ष्मी का ग्राभिप्राय बहुत ही प्रचलित था। उस काल के सिक्कों तथा मुहरों पर वह भिन्न-भिन्न स्वरूपों में दिखायी पड़ती है। बसाढ़ और भीटा से प्राप्त गुहरों में उसके साथ के यक्ष बदुयों से रूपयें लुटा रहे हैं। यह दृश्य इस युग में उसके धन-दात्री देवी होने की धारणा दढ़ करता है। जैसा बसाढ से प्राप्त एक महर पर ग्राये उसके प्रतिका से स्पष्ट है, वह समद्री व्यवसाय करने वाले महाजनों की भी इष्ट देवी है। (११) फ़ुशे की इस धारणा का कि श्रीलक्ष्मी ग्रौर बुद्ध-जननी माया एक ही है, कोई समुचित प्रमाण नहीं; फिर भी इन दोनों अभिप्रायों का मिल जाना नितान्त ग्रसम्भव नहीं। (१२) ग्रमरा-वती में श्रीलक्ष्मी का केवल एक श्रंकन है जिसमें वह जल के प्रतीक मकर के मुँह से निलकती दिखायी गयी है। यह दृश्य यक्षों के साथ उसका सम्बन्ध दृढ़ करता है।

सह १६४६

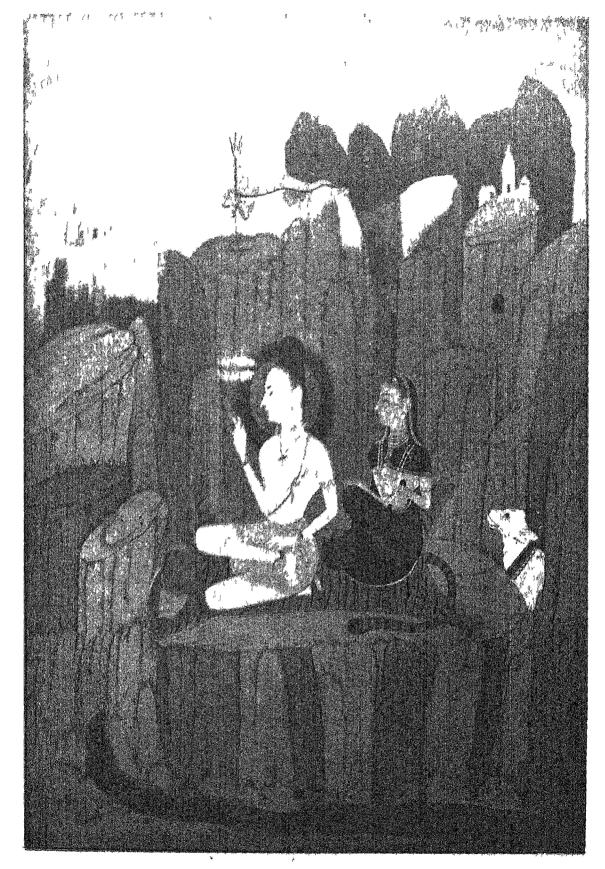

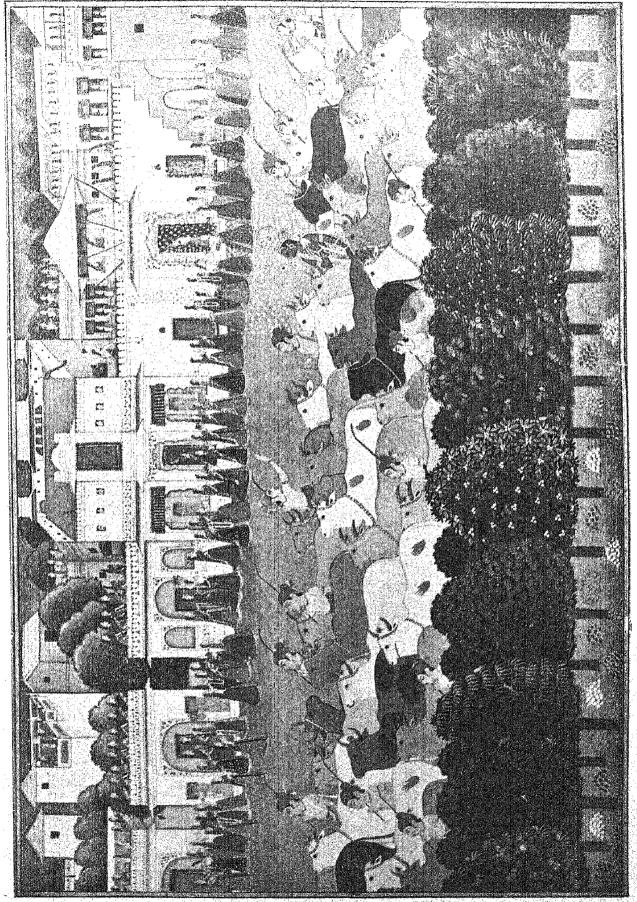

i fin

). }

# राष्ट्रवाद श्रीर सामयिक शिल्प

#### विनोदिबहारी मुकर्जी

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, श्राज हम जातीयता श्रार प्रन्तर्जातीयता, इन दो मतवादों का प्रभाव प्रनुभव करते हा यद्यपि इन दो प्राधुनिक गतवादों का प्रथम दर्शन राष्ट्रीय जागृति के लिए हुप्रा था, किन्तु नमश राष्ट्रीय परिधि की अवहेराना कर, दोनों ही मतवाद श्राज संस्कृति-सम्बन्धी नाना प्रागणी एव समाज-संगठन के नाना स्तरों में कार्य-निरत दिखाई पडते हैं।

यर्तमान कालीन साहित्य, कला, धर्म-मत, दार्शनिक चिन्ता एव शिक्षा-समस्या ग्रादि सभी क्षेत्रों में इन दोनो नत-वादों की प्रतिद्वन्द्विता भिराती है। किन्तु निरोधी दलों की यह तनातनी जिस समस्या को हल परने के तिए जातीयता ग्रोर ग्रन्तर्जातोग्रता का नाम लेकर प्रज्वलित हुई है, वह समस्या या वह प्रश्न न तो नवीन ही है ग्रीर न एकान्त रूप से ग्राधुनिक राष्ट्रीय जगत् की कोई स्वरिवत देन है।

एक दिन व्यक्ति और समाज के सघर्ष का, एक दूसरे की स्वाधीनता के लिए जो प्रक्रन सभ्या। वे इतिहास में उठा था, वहीं प्रक्रन ग्राज फिर एक दीर्घ पथ पारकर जातीयता और अन्तर्जातीयता में रूपान्तिरित हो, सानने ग्रा खड़ा हुआ है, किसी भी रूप में व्यक्ति या समाज का एकोन्मुखी अधिकार हो पाया है ऐसा प्रतीत नहीं होता। आर जिस कारण उस सगय व्यक्ति या समाज को समूल उन्मूलित नहीं किया जा सका, उसी कारण प्राज भी, जातीयता श्रोर अन्तर्जातीयता, किसी एक को काट-छाँट कर फेक देना हमारे लिए सम्भव नहीं। व्यक्तिवादी अनुयायियों ने जिस वस्तु की अभिलापा की थी, ग्राज अन्तर्जातीयता के पुजारी उसी की खोज में उत्कठित हैं। दोनो ही का लक्ष्य था मानवता को विकास-पथ की और उत्प्रेरित करना।

ग्राज जिस वस्तु को हम जातीयता के नाम से पुकारते हैं वह केवल समाजनादियों का दूसरा सस्करण नहीं तो ग्रोर क्या है ? उस समय उस युग के नेताग्रों ने नाना विधानों की शरण ले समाज को पक्की दीवार की तरह शिक्त-शाली बनाने की चेष्टा की थी, श्रीर वह था ग्राचार-व्यवहार, खानपान प्रोर वस्त्रामृषणों पर समान रग चढाने का प्रयत्न । राजनीतिक कारणों का शिकार बन श्राज जातीयता के कर्णधार भी उसी प्रवाह के ग्रानुकरण में तन्लीन हैं । व्यक्ति ग्रीर समाज का चिरन्तन सवर्ष एवं उसकी हार-जीत उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं, बिल्क इस सवर्ष के गर्भ में व्यक्ति श्रीर सगाज में सामजस्य की एक ग्राशा भलकती है । साहित्य ग्रीर कला के इतिहास पर बारम्बार इस सवर्ष की छाप पडी है ग्रीर ग्रानेक क्षेत्रों में साहित्य तथा कला की सहायता ले विरोधी मतवादियों को समभौता करना पडा है । ग्राज भी जहाँ एक ग्रोर राष्ट्रीय प्रागण के दो दलों में होड चली है वहाँ दूसरी ग्रोर साहित्य कला जगत् द्वारा, दोनो विरोधी दलों में सामजन्य लाने की एक हार्विक चेष्टा की जा रही है।

पारचात्य सभ्यता की प्रतिक्रिया मे, जातीयता श्रीर श्रन्तर्जातीयता से हमारी प्रथम मुठभेड अग्रेजी राज्य ये हुई। समाज-सगठन की श्रोट में जब यह दो राष्ट्रीय मतवाद विकसित हुए, वह था राममोहन राय का युग। अग्रेजी शिक्षा से प्रभावित उदार दृष्टि वाले राजा राममोहन राय तथा उनके सहधिमयों को उस समय टक्कर लेंनी पड़ी थी सनातनी मतावलिम्बयों से। वही प्रगतिवादी श्रीर सनातियों की भपट श्राज फिर जातीयता श्रीर श्रन्तर्जातीयता में साकार हुई है। श्राधुनिक साहित्य श्रीर कला किस प्रकार राष्ट्रीय मतवादों को लेंकर प्रभावित हुए, यह श्रालोचना करने से पूर्व यह श्रावस्यक है कि एक बार हम राजा राममोहन राय के युग का सिहावलोकन करे, जहाँ इस विरोध का श्रक्र खिपा हुया है।

अंग्रेजो द्वारा पाञ्चात्य सभ्यता का भ्राघात पा भारतवर्ष में व्यक्तिवाद की एक दूढ़ चेतना आयी थी। उस समय भारतवर्ष सामाजिक संस्कारों की श्रुखलाओं में जकड़ा हुआ था। इस प्रबल बाह्य भ्राघात द्वारा यह जड़ता शिक्षिल हो चली ग्रौर संस्कृति उन प्रचलित संस्कारों के बन्धन से मुक्त हो स्वतन्त्र रूप से बह निकली। यही था व्यवितवादी युग का प्रारम्भ।

मुट्ठीभर श्रंग्रेजी शिक्षित व्यक्तिवादियों ने यूरोपीय सभ्यता का श्रवलम्बन करने की चेष्टा की श्रौर उसी कारण साहित्य में विदेशी ढाँचे का रोमांटिसिङ्म तथा कला में वास्तविकता प्रायी। उन्होंने ग्रपने सामाजिक संस्कार को भी अंग्रेजी सभ्यता के श्रनुरूप गढ़ने का प्रयत्न किया। श्रपनी सामंजस्यशील उदार प्रवृत्ति तथा प्रगतिशील चिन्ताधारा द्वारा राजा राममोहन राय इस ग्रल्पसंख्यक श्रंग्रेजी-शिक्षित पाश्चात्य सभ्यता से रंजित सम्प्रदाय को समाज-संगठन के दृढ़ पथ पर श्रग्रसर कर चले। उनके प्रभाव से हमारी रूढ़िगत निष्प्राण बुद्धि जाग्रत् हो उठी श्रौर हमारी दृष्टि संस्कृति के विशाल प्रांगण में प्रवेश कर पायी।

समाज का इस नवीन चिन्ताधारा से परिचय राजा राममोहन राय ने उपनिषद्-वाणी ,का ग्राश्रय लेकर कराया। ठीक-ठीक ग्रवस्था देखने से पता चलेगा कि राजा राममोहन राय का यह संदेह तत्कालीन समाज के विरुद्ध व्यक्ति की स्वाधीनता का सन्देश था। किन्तु यह व्यक्तिगत उद्दंडता समाज को सहनीय नही, ग्रतएव राममोहन राय एवं उनके ग्रनुगामियों के साथ-साथ प्रतिक्रियाशील सनातनी दल भी दृष्टिगोचर होता है।

जो श्राधुनिकता श्रंग्रेजी प्रभाव द्वारा समाज मे बुसी थी वही श्राधुनिकता, चिन्ता एवं भाव का सहारा पा साहित्य-संसार में ग्रात्म-प्रकाश कर निकली; श्रीर मधुसूदन दत्त की काव्य-प्रतिभा ने एक नूतन साहित्य द्वारा इन दोनों मत-वादों के ग्राघात-प्रघातों में सामंजस्य ला दिया। राजा राममोहन राय की उदार चिन्ताधारा एवं मधुसूदन दत्त की प्रतिभा द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को पचाने की यह चेष्टा प्रथम चेष्टा थी। किन्तु कुसंस्कारों से ग्राच्छादित समभ जिन समाज-संस्कारों को राजा राममोहन राय श्रीर मधुसूदन दत्त ग्रतिकम करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हीं बृहत् संस्कारों से ग्रतिषद्ध समाज में ही छिपी थी एक कर्म-शक्ति—जाति-धर्म—ग्रीर उसी वल पर समाज ने भारतीय कला ग्रीर भारतीय साहित्य को जन्म दिया।

यद्यपि भारतीय समाज श्रंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन भावों द्वारा चिन्ता-जगत् में जागृति प्राप्त कर रहा था, किन्तु अभी कर्मभूमि में प्रवेश करने में उसे कुछ देर थी। इस प्रवेश की सूचना हमें मिली श्रतीत श्रौर वर्तमान में सामंजस्य लाने की चेष्टा के साथ। इस कर्मभूमि की रचना का श्रेय एक श्रोर विवेकानन्द को है ग्रौर दूसरी श्रोर साहित्यिक बंकिगचन्द्र को। कहा जा सकता है कि विवेकानन्द श्रौर बंकिमचन्द्र के समय से सनातनी श्रौर प्रगतिशील चिन्ताधारा धीरे-धीरे संक्चित श्रौर निर्वल हो गयी।

इससे पूर्व राजा राममोहन राय श्रौर मधुसूदन दत्त की प्रतिभाशिक्त द्वारा नवागत पाश्चात्य सभ्यता को श्रात्म-सात् करने की तो चेष्टा दिखाई पड़ी थी; िकन्तु उसमें प्राचीन श्रौर नवीन संस्कृतियों के एकीकरण की शिवत न थी। नवीन धारा से प्रभावित सम्प्रदाय ग्रतीत को तोड़-फोड़ कर फेंक देना चाहता था ग्रोर इधर सनातनी केवल तत्का-लीन संस्कारों के मोह में फेंसे थे। विवेकानन्द श्रौर बंकिमचन्द्र के द्वारा ग्रतीत को सुधार कर वर्तमान श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार उपयोगी बनाने का प्रयत्न हुश्रा श्रौर साथ में वर्तमान को श्रतीत के सामने रख उसके गुण-दोषों की जाँच-पड़ताल भी की गयी। विवेकानन्द श्रौर बंकिम का यह प्रयत्न चिन्ताधारा ग्रौर कर्मभूमि पर निभैर था, ग्रौर उसमें थी जातीय जागरण की गम्भीर ग्रावाज। एक ही ग्रिभिप्राय को लक्ष्य कर विवेकानन्द नूतन समाज-संगठन में लगे ग्रौर बंकिम साहित्य-रचना में।

चारों श्रोर से इस शिक्त-संचय के समय राजा राममोहन राय की उदार चिन्ता केशवचन्द्र के सम्मुख पड़ संबु-चित समाजवाद में परिणत हो गयी है। िकन्तु बंकिम, विवेकानन्द श्रौर केशवचन्द्र कालीन सीगा को लाँघ एक श्रौर नत्रीन युग भारतवर्ष के इतिहास में लिखा जा रहा था। भारतवासियों की चिन्ता-धारा श्रौर श्रन्तिनिहित कर्म-शिक्त का साकार श्रात्म-रूप था जातीय श्रान्दोलन। साहित्य, कला, राजनीति, समाज, जाति सब एकचित्त हो एक बड़े कर्मस्थल के निर्माण में संलग्न हुए। श्रतीत श्रौर वर्तमान के सामंजस्य से श्रंग्रेजी काल के श्रन्तिवरोध को नष्ट करना ही था। इस श्रान्दोलन को उत्तेजित करने के लिए ही भारत के विभिन्न प्रदेशों श्रौर विविध विचार-शैलियों को एकत्र होने का अवसर मिला। साहित्य-शिक्षा श्रौर कला-शिक्षा पर जातीयता की छाप पड़ी। इसी जातीयता के रंग में रँगे दिखाई पड़े कवि रवीन्द्रनाथ श्रौर शिल्पी श्रवनीन्द्रनाथ। रवीन्द्रनाथ के साहित्य और अवनीन्द्रनाथ की कला द्वारा हमें आत्मीकरण करने की अव्भुत शक्ति मिली । उस समय भारतवर्ष में रवीन्द्रनाथ का साहित्य और अवनीन्द्रनाथ की कला को स्थान मिला, क्योंकि वे जातीय रचना-शिक्त के प्रतीक थे। उस समय न तो हमें गुटवन्दी और प्रान्तीयता का प्रश्न सताता था और न अपनी अपनी व्यक्तिगत मौलिक रचना-शिक्त पर ध्यान गया था। इसी कारण उस समय घर-घर में कला ने विकास पाया और भारतीय जाति साहित्य-साधना में लगी।

जातीय स्वाधीनता का यह प्रथम ग्रान्दोलन भले ही राजनीतिक दृष्टि से ग्रसफल रहा हो किन्तु संस्कृतिक्षेत्र में स्वत-न्त्रता की हवा लग चुकी थी, ग्रीर संस्कारों के कठोर ग्राडम्बरों को तोड़ लुप्त संस्कृति की खोज ग्रारम्भ होने लगी। गुरुकुल ग्राश्रम ग्रीर रवीन्द्रनाथ के ब्रह्मचर्य ग्राश्रम की स्थापना हुई। उद्देश्य था जातिसंगठन।

श्रंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक काल में प्रगतिवादियों तथा सनातिनयों में जो भगड़ा समाज श्रौर व्यक्ति को लेकर हुआ था, वही समस्या ग्रब फिर जाति-श्रान्दोलन के समय जातीयता श्रौर श्रन्तर्जातीयता के भेष में श्रा उपस्थित हुई। जातीय-वाद ने इस बार राजनीतिक क्षेत्र में जोर पकड़ा, श्रौर संस्कृति-क्षेत्र में ग्रन्तर्जातीयता ने डेरा जमा दिया। यह दोनों ही मत-भेद उस समय के इतिहास में छाती खोल कर श्राये श्रौर साथ ही एक दूसरे की श्रोर ग्राक्षित भी हुई। जहाँ एक ग्रोर रवीन्द्रनाथ ने श्रन्तर्जातीयता को श्रवलम्बन दिया वहाँ दूसरी श्रोर जातीयता गान्धीजी में केन्द्रित हो चली।

सन् १६२०-१६३० तक भारत का एक युग समाप्त हो गया ग्रीर एक दूसरे नवजात युग का शुभागमन हुग्रा। यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव से जो युग प्रारम्भ हुग्रा था यहाँ उसकी परिपक्व ग्रवस्था हो निष्पत्ति हुई ग्रीर एक नवीन यूरोपीय सभ्यता ने भारत में प्रवेश किया।

यूरोपीय सभ्यता के परिवर्तन-काल में इस नवीन समाजवाद ने एक बार फिर यन्त्र-युग की असाधारण शक्ति ले भारतीय चिन्ता-निधि को श्रालोड़ित कर दिया। रवीन्द्रनाथ और महात्मा गान्धी ने इसी समय जाति के जीवन में स्थान पाया। रवीन्द्रनाथ और गान्धीजी के विरोधी विचार जो हमारे जीवन में प्रतिबिम्बित हुए वह उन्नीसवीं शती की विभिन्न चिन्ताओं का ही पूर्ण रूप था। तत्कालीन कला, साहित्य एवं संस्कृति के नाना क्षेत्रों और समाज-विधान में जातीयता और अन्तर्जातीयता का जो प्रभाव और संघर्ष दृष्टिगोचर होता है वह एक प्रकार से गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व में अन्तर्निहित है। दूसरी और नवीन रूप के अनुकरण की चेष्टा भी की जा रही थी; किन्तु हमारी इस प्रालोचना का विषय तो केवल इस परिवर्तन का वही अंग है जो गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व द्वारा हमारी कला, साहित्य और समाज व्यवहार में हमें मिला।

विश्वभारती शिक्षा-केन्द्र द्वारा रवीन्द्रनाथ की ग्रन्तर्जातीयता चिन्ता-जगत् को पार कर कमंक्षेत्र में ग्रवतीर्ण हुई। उनकी चेष्टा थी एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की सृष्टि करना जहाँ जातीयता का बन्धन उसे सीमित नहीं कर पाता, जो शिक्षा विशाल मानवता के संग ग्रादर्श सम्बन्ध रख सके और जो शिक्षा ग्रसंकृचित रूप से ग्रात्मत्राण प्रदान कर सके। संक्षेप में यही उनकी ग्रादर्श शिक्षा का ध्येय था ग्रीर यही था उनके ग्रन्तर्जातीयवाद का मूलमन्त्र। संस्कृति क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ की विचार-धारा एवं शिक्षा के ग्रादर्श ने जो ग्राभिनव सृष्टि की उसका एक ग्रन्छा उदाहरण है श्राधुनिक काल की शिल्प-कला। एक दिन जब जातीयता का नाम ले ग्रवनीन्द्रनाथ ने जनता को जातीय कला का ग्रादर्श सिखाया था, उसी समय से भारतवर्ष ग्राधुनिक कला का जातीय रूप गढ़ सका। किन्तु जिस कला में ग्रपनी ग्रसाधारण तन्मय शक्ति द्वारा ग्रवनीन्द्रनाथ प्राण संचारित कर सके, वही कला जातीयता की संकृचित सीमा में ग्राबढ़ हो, इच्छा और चेष्टा के रहने पर भी, कलाजगत् में शिथिल हो चली; ग्रीर जातीयता की चार-दिवारी द्वारा बाह्य संस्कारों से कला को बचाने के ग्रनेक प्रयत्न किये जाने लगे।

ग्रंपनी उदार विचार-प्रणाली तथा शिक्षा के आदर्श द्वारा रवीन्द्रनाथ ऐसे कलाजगत् में एक परिवर्तन लाये। शिल्पयों का एक दल देशी धीर विदेशी कलाग्रों के संग ग्रात्म-परिचय कर जड़ता के जंजाल से बाहर निकल श्राया और ग्राष्ट्रीनक कला विभिन्न प्रकार से शिक्त-संचय कर ग्रागे बढ़ निकली। इस प्रयत्न के फलस्वरूप तत्कालीन कला में नवीन रूप से प्राण-स्फूर्ति ग्रायी और प्रवनीन्द्रनाथ से जो उपक्रम श्रीर दृष्टिमंगी, जातीयता के रूप में, भारतवर्ष को मिली थीं, एक नृत्तन शिक्त पा ग्रविरल वेग से प्रवाहित हो सकी। रवीन्द्रनाथ के विचार में साहित्य और शिल्प ही कोई विशेष प्रधान स्थान नहीं; वह शिल्प, साहित्य, संगीत, ग्रीर नृत्य इत्यादि सभी को समाज में सामंजस्य लाने के लिए ब्रावय्यक मानते हैं। उनके विचार से ग्राहम-विकास के पथ में शिल्प-संस्कृति की ब्रावय्यकता थीं श्रीर यही कारण था कि उनकी ग्रादर्श शिक्षा शिल्प-क्षेत्र में

जिस प्रकार उदार भाव ला सकी उसी प्रकार जीवन के नाना क्षेत्रों में शिल्प की सहायता से सौन्दर्य सजन करने में वह प्रयत्नशील रहे।

कला-जगत् गे समाज की यह सचेतनता भारतीय कला, कौशल, प्रालकार और भ्रन्य कार्यों को नूतन स्फूर्ति दे सकी। जब रवीन्द्रनाथ का शिक्षा-केन्द्र भ्राधुनिक सस्कृति, सगीत, नृत्यकला भ्रादि ग्रनेक प्रकार के कोशलों में जीवन सचार कर रहा था उस समय देश में गान्धीजी कोधहीन, भयहीन कठिन साधना द्वारा भ्राधिक समस्याग्रों के समाधान की एकान्त चेष्टा भ्रारम्भ कर चुके थे। तत्कालीन भ्रान्दोलन का प्रभाव यद्यपि उस समय की कला पर नहीं पडा तथापि साहित्य पर यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट है। भारत के सभी प्रान्तों के साहित्य में भ्रान्दोलन के साथ ही साथ एक नवीन चेतना दिखाई पडती है। कभी तो इस चेतना ने जातीयता को उत्तेजित किया और कभी-कभी जातीय समस्याभ्रो पर प्रकाश डालने का प्रयत्न।

समाज-सस्कार के रूप में गान्धीजी का प्रथम दर्शन हम प्रसहयोग प्रान्दोलन के प्रथम खंड में दॉडी-मार्च के साथ पाते हैं। ग्राधिक क्षेत्र में यह ग्रादर्श गान्धीजी द्वारा किल्पत एक नूतन समाज की सूचना देता है। रवीन्द्रनाथ द्वारा निर्देशित शिक्षा-प्रणाली की उदारता से, गान्धीजी के समाजवाद की यह नम्रता किसी भी प्रकार कम नहीं। उन्होंने इसी पथ का श्रनुसरण कर सामूहिक तौर से दुर्बलता, प्रसत्यता प्रोर दिद्वता से मुवित पाने की प्राशा की। किन्तु भारत का शुभाकाक्षी होने पर भी, उनकी बतायी जातीयता का स्थान यहा नहीं था। श्रीर जिस सागाजिक ग्रादर्श को लक्ष्य कर गान्धीजी ग्रग्रसर हुए थे उस समाज की ग्राधिक समस्याग्रो के समाधान-स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बी करने के लिए ग्रावश्यकता पडी परेलू धन्धो, ग्राम्य उद्योगों ग्रोर कला-कोशल की। रवीन्द्रनाथ के शिक्षा-केन्द्र गे शिल्पी सम्प्रदाय जो सस्कृति सर्जन कर रहा था उसका परिचय ग्रभी हमें नहीं मिला था। गान्धीजी को ग्रावश्यकता पडने पर उनके समाजवाद का सकेत पा उस शिक्षा-केन्द्र का शिल्पी-सम्प्रदाय कर्म-क्षेत्र में कूद पडा। श्रोर इस प्रकार नवीन कालीन शिल्प-सरकृति का भावी समाज के साथ सम्पर्क हो चला। शिल्प-सरकृति एव समाज का यह सपर्क रवीन्द्रनाथ ग्रीर गान्धीजी के ग्रादर्श प्रौर लक्ष्यों का सुन्दर सम्मिथण था।

कुछ दिन तक, तत्कालीन जातीयवादियों ने रवीन्द्रनाथ के जिस शिक्षा आदर्श को व्यर्थ समभा था एवं जो शिल्प-कला जीवन-युद्ध से विमुख दिखाई पड़ी थीं वहीं शिल्प-कला ग्राधिक समस्यामों को हल करने के लिए नितान्त ग्रावश्यक वन गयी। इसर यन्त्रयुग से प्रभावित गान्धीजी के समाज-श्रादर्श के प्रतिद्वन्द्वी कलाकार, जो चेष्टा कर पथ में रोडे अटकाते रहने पर भी गान्धीजी को ग्रसफल न कर सके, ग्राज श्रग्रगामी होने पर भी पथश्रष्ट दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ग्रोर गान्धीजी के समाजवाद में छिपी सास्कृतिक संग्रदाय की दुर्वलता प्रान्तीयता बन कर सामने श्रायी है।

साहित्य, शिल्प इत्यादि सभी से सम्बद्ध जो मतवाद यूरोप से एशिया की ग्रोर ग्रग्नसर हुग्रा वही मतवाद ठीक ग्रवसर पा रवीन्द्रनाथ की ग्रन्तर्राष्ट्रीयता श्रौर गान्धीजी के समाजवाद द्वारा पोषित हो हमारे यहा घर बना बैठा। ग्रनएव हमारा ग्राज का साहित्य ग्रौर शिल्प ग्रनेक विरोधी मत होने पर भी उसी यूरोपीय मतवाद का ग्रनुकरण ग्रौर ग्रनुशिलन करने में तत्पर है।

जातीय सम्राम का मध्याय शेष कर म्राज भारतवर्ष भ्रपने गन्तव्य पर पहुँच चुका है। अब समाज या तो रास्कार-वशीभूत हो रूढिगत बनेगा, या विश्वव्यापी मानव समाज के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित होगा। यद्यपि यह प्रश्न राष्ट्र-नेताम्रो पर निर्भर करता है, किन्तु सर्वथा नहीं। कुछ सीमा तक इस प्रश्न की निष्पत्ति में सस्कृति-जगत् का भी हाथ है। वर्तमान राष्ट्र समाज ही का तो बड़ा सस्करण है; श्रीर सामाजिक मतवादों पर ही राष्ट्र के संगठन और शक्ति-श्रर्जन का भार है। यह भी मान लिया जा सकता है कि सास्कृतिक इन्द्व राष्ट्रीय समस्याओं पर ग्रवलम्बित है। किन्तु क्या राष्ट्र संस्कृति के ग्रालोक को भूल सकता है?

सभ्यता के विकास में बारम्बार हम यही देखते हैं—एक ग्रोर व्यक्तिगत उन्नति ग्रीर दूसरी ग्रोर सामाजिक दृढ़ता। दोनों में किसी को भी एकदम तिलाजिल नहीं दी जा सकती। ज्ञान-ज्योति के ग्रभाव में, राष्ट्र हो या समाज हो, दोनों ही का विकास-पथ बन्द हो जाता है। साहित्यिक ग्रीर कलाकार ही राष्ट्र को यह ज्ञान-ज्योति दिखाते हैं। कला ग्रीर साहित्य के बिना समाज में ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पाता। राष्ट्रीयवाद ग्रथवा ग्रीर कोई भी राष्ट्र-सम्बन्धी ग्रादर्श, चाहे वह जातीयता हो या ग्रन्तर्जातीयता, स्थापित करते समय साहित्य ग्रीर कला पर ध्यान देना ही होगा। रवीन्द्रनाथ ने जिस

सस्कृति-दीप को जलाने की चेप्टा की थी उसका फलीभूत होना श्रसभव था यदि गान्धीजी के समाजवाद का सहयोग उसे प्राप्त न होता।

ग्राधृतिक सभ्यता के ग्रशस्वरूप भारतवर्ष नवीन चिन्ताधारा की ग्रोर ग्रग्रसर हुग्रा है। एक बार फिर इस विचार-प्रवाद के मूल मे उसी पुरानी समस्या की ग्रोर हम उन्मुख हुए है। गत शताब्दी मे जिस प्रकार श्राधृतिक चिन्ताधारा बही थी ग्रोर जिस प्रकार प्राधृतिकता के बहाने श्रनुकरण ग्रारम्भ हुग्रा था, श्राज हम फिर वही देख रहे है। उस समय हमे सामना करना पड़ा था प्रतिक्रियाशील सनातन धर्मियो का, श्राज उनका स्थान ले ग्रा उपस्थित हुई है प्रान्तीयता। यह प्रान्तीयता केवल राष्ट्रक्षेत्र मे ही सीमित नहीं, वह शिल्प ग्रौर साहित्य-जगत् में भी ग्रा घुसी है। जातीयता के नाम, ग्राधिक समस्या के नाम ग्रोर समाज-चेतना के नाम एक ग्रोर सामयिक साहित्य इस प्रान्तीयता से ग्राबद्ध हो दृष्टिहीन हो चला है, उसी प्रकार दूसरी ग्रोर हुग्रा हे ग्राधृतिकता के बहाने ग्रन्तर्जातीयता की दुहाई दे, समाजवाद को साक्षी बना, एक ग्रन्य प्रकार के ग्रनुकरण का प्रारम्भ । ग्रग्रेजी राज्य के ग्रारम्भ मे नयी रोशनी के लोग बुद्धिवाद के हाथ बिके थे, ग्राज हम समाजवाद के पल्ले पड़े है। बुद्धिवाद के ग्राथ्य में, ग्रनेक भूलचूक होने पर भी, उस ग्राधृतिकता के बल हमारी सस्कृति का गोरव बढ़ा था, ग्रौर ग्राज भी इस समाजवाद के कारण शिल्प ग्रौर साहित्य सामयिकता के चक्कर मे पड़ बदल रहा है। साहित्य ग्रौर शित्प जो कुछ थोडा बहुत हुग्रा है, वह इस नूतन किया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही।

गत शताब्दी तथा वर्तमान काल के अनेक आघात-प्रत्याघातों को ऐतिहासिक पुनरावृत्ति कह टाला जा सकता है किन्तु सब को नहीं, नवीन समस्याएँ, नवीन चिन्ता और कार्यप्रणालियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें पुरानी नहीं कहा जा सकता । वे नयी हैं। श्रतएव वे जितनी ही श्राकर्षक हें उतनी ही प्रतिक्रियाशील और उतनी ही शिक्तशाली। हमारे कला और साहित्य ने इन नवीन कठोर श्राघात-प्रत्याघातों के बीच, चरम-पथ का अवलम्बन लिया है। उसकी एक शाखा प्रान्तीयता और गुटबन्दी के श्राडम्बर में फँस गयी हें, दूसरी शाखा ने शरण ली है श्राधुनिक समाजवाद की। इस चरम मनमुटाव के कारण साहित्य-क्षेत्र में या शिल्पक्षेत्र में हम एक शिथलता का अनुभव करते हैं। यदि कुछ हो सके तो इतिहास के पृष्ठ भरने के लिए भले ही कुछ सामयिक रचना हो। प्रावेशिकता और श्राधुनिकता दोनो ही एक-कालीन विचारधारा हैं। इतिहास के ग्रय्ययन के समय इस सवर्ष का रूप हमने पहले भी देखा है, श्राज भी देख रहे हैं।

पिछली शताब्दी के सघर्ष को ग्रात्मसात् करके ही रवीन्द्रनाथ ग्रौर गान्धीजी को कार्य करना पडा था, ग्राज भी वर्तमान सघर्षों के बीच भविष्य का निर्माण करना होगा।

व्यक्तिवाद ग्रोर समाजवाद किस प्रकार बाह्य मतवादों में रूपान्तरित हुए एवं सास्कृतिक क्षेत्र में उन मतवादों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा, यही इस ग्रालोचना का लक्ष्य था। इस लेख में यूरोपीय प्रभावों से संचालित व्यक्तिवाद ग्रौर समाजवाद की एक पहेली को रवीन्द्रनाथ ग्रौर गान्धीजी को लक्ष्य करके देखने की चेष्टा की गयी। ग्राज जातीय जीवन में नये पर्व के साथ वही समस्या, वही प्रतिक्रिया फिर दिखाई देती हैं, जातीयता ग्रौर ग्रन्तर्जातीयता के नाम। इन दो राष्ट्र-मतवादों में सामजस्य ग्राने न ग्राने पर ही वर्तमान भारतीय सस्कृति का परिस्फुटन ग्रौर उसकी प्रवृत्तियाँ निर्भर करती है। एक ग्रसाधारण समय को सामने रख यह ग्रालोचना ग्रारम्भ हुई थी; ग्राज जातीय जीवन के एक ग्रौर श्रसाधारण समय उसी एक समस्या को सामने रख यह ग्रालोचना समाप्त होती हैं।

श्रप्रैल १६४६

### भारतीय कला की आत्मा और स्वरूप

### शिशिरकुमार घोष

जीवन मात्र, चाहे वह निजी हो अथवा राष्ट्रीय, आत्माभिव्यक्ति ही है। और यदि यह सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण राजनीतिज्ञ और व्यापारी नहीं बिल्क विचारक और कलाकार करते हैं, तो कला की आत्माभिव्यंजना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। किसी देश की विकसित कला उस देश की विकसित राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। जैसा कुमारस्वामी ने बहुत पहले ही कहा है: "मैं भारतीय जनता के किसी ऐसे कायाकल्प में विश्वास नहीं करता जिसकी अभिव्यक्ति कला में न हो सके; किसी भी प्रकार का पुनर्जागरण, यदि वह पुनर्जागरण है तो कला में अभिव्यक्त होना आवश्यक है।" भारत का पुनर्जागरण स्पष्ट कारणों से राजनीति से आच्छादित रहा है, किन्तु साथ ही उसका कलात्मक जागरण भी हुआ है। हाँ, लोग दुर्भाग्यवश उस कला का आभ्यन्तर अवश्य नहीं समभ पाये हैं। जिस स्वतन्त्रता में सर्जन की प्रवृत्ति नहीं वह अपूर्ण है। राजकीय नियमन, राजनीतिक आदान-प्रदान और नीति-कुशलता में ही हमारा सारा जीवन नहीं बंध सकता। आज की संस्कृति-हीन शुष्क राजनीति हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। नेहरूजी के शब्दों में, 'भारत का अनुसन्धान' (डिस्कवरी आफ़ इंडिया) तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसके कला-स्वरूपों की पहचान नहीं कर ली जाती।

में कला-इतिहासज्ञ नहीं हूँ और भारतीय कला का सांगोपांग विवेचन करना मेरा काम भी नहीं। सौभाग्य से पूर्वी और पिश्चिमी दोनों देशों के कलाविदों ने भारतीय कला के ग्राभ्यन्तर का विशेष विवेचन किया है। यहाँ मै इन्हीं लोगों की विचारमाला पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्राशा है, ग्रानभिज्ञों को इससे भारतीय कला का स्वरूप समभने में यथेष्ट सहायता मिलेगी। केवल हैवेल, विनयन, ग्रोकाकूरा, कुमारस्वामी और श्री ग्रारविन्द को लें, तो इनके ही विवेचन से हम भारतीय कला का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनके ग्रातिरिक्त रवीन्द्रनाथ के भी लेख हैं, जिनमें भारतीय कला का भावना-मूलक विवेचन है और वागेश्वरी भाषणमाला में ग्रावनीन्द्रनाथ का विवेचन तो ग्राप्त ढंग का श्राकेला है।

ऊपर मैंने जिस 'आभ्यन्तर' शब्द का प्रयोग किया है, उससे भारतीय कला की आत्मा और स्वरूप का कुछ-कुछ बोध हो जाता है। आरम्भ में ही यह जान लेना आवश्यक है कि

"भारतीय कला का उद्भव हृदय ग्रीर श्रात्मा से हुग्रा है ग्रीर इसलिए हृदय ग्रीर ग्रात्मा के चक्षुग्रों से ही इसका साक्षात्कार हो सकता है। भारतीय कला भारत के पारम्परीण धार्मिक, ग्राध्यात्मिक ग्रीर बौद्धिक विश्वासों की सौन्दर्य प्रतीक है। इसकी ग्रवहेलना करना ग्रपने को भ्रम ग्रीर ग्रज्ञान के गह्नर में भोंकना है।" क्मारस्वामी के शब्दों में,

"कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि भारतीय कला को समभने के लिए भारतीयता के श्रादर्श श्रौर अध्यात्म के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, इस ज्ञान से श्रनभिज्ञ रह कर भी बौद्ध या हिन्दू कला का कोई उदा-हरण उसे कैसा लगता है इतना ही उसके लिए पर्याप्त हैं; इस कला का भारतीय आदर्शवाद से कोई सम्बन्ध नहीं श्रौर जो ऐसा सम्बन्ध समभते हैं वे मूर्तियों श्रौर चित्रों में उपनिषद् पढ़ना चाहते हैं....।"

किन्तु सच तो यह है कि जिस मानसिक (श्रीर सामाजिक) वातावरण में भारतीय कला विकसित हुई है, बिना उसका श्रध्ययन किये इसे समभा ही नहीं जा सकता। 'द चाइनीज धाई' के लेखक चियांग यी ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है:

<sup>१</sup> श्री भ्ररविन्द

<sup>र</sup> कुमारस्वामी

SPORTER

"चीन में हमारी चित्रकला हमारे पारम्परीण दर्शन की अनुगामिनी रही है। योरप में ऐसी बात नहीं है।"
सामान्य यूरोप-निवासी की आन्तियों और अज्ञान का मूल कारण भारत की पारम्परीण संस्कृति और दर्शन से
उसकी अनिभज्ञता है। स्वामित्वाभिमान के कारण उन्हें विदेशी और विजित जाित की संस्कृति विल्कुल तत्त्वहीन दिखाई
पड़ती है। भिन्न-भिन्न अभिप्रायों और रूढ़ियों वाली किसी निया कला को समभना किन था। उस पर उसके सौन्दर्य
को जान-बूभ कर न स्वीकार करने की इनकी प्रवृत्ति ने उसे और दुष्कर बना दिया। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए
कि पूर्व और पिश्चम का यह वृष्टि-भेद शाश्वत नही। एक जमाना था जब यूरोप और एशिया एक दूसरे को भली भाँति
समभ सकते थे और समभते थे। एशिया जो था वही है; किन्तु यूरोप की वृत्ति अधिकाधिक वहिनिरूपिणी हो जाने के
कारण उसकी समन्वय वृष्टि दिनोंदिन क्षीण होती गयी है और वह किसी वस्तु अथवा भाव के तल में न पैठ कर सतह
पर ही रह जाता है। इसी लिए एशियाई वृष्टिकोण को समभना उनके लिए दुष्कर हो गया। फल यह हुआ कि
'आज एशियाई कलाओं की प्रशंसा में जो बातें कही जाती है वे पूर्णतः आमक हे'। ऐसी आन्ति केवल यूरोपीयों मे
हो ऐसा नहीं, 'सुशिक्षित' भारतीय भी इसके शिकार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, विनयकुमार सरकार के 'ईस्थेटिक्स
आफ यंग इंडिया' में:

"भारतीय कला के अभिप्रायों और संविधानों की ओर से यूरोप अभी कल तक उदासीन रहा है और उन्हें समफ्ते में असमर्थ रहा है। जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, पश्चिम की दृष्टि बहुत दिनों तक यूनानी और पुनर्जागरण (रेनेसाँ) परम्परा में उलकी रही और बाद में कुछ बाहर निकली भी तो रोमांसवादी और यथार्थंवादी अभिप्रायों तक ही आकर रह गयी। जैसे किसी यूरोपीय का भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की आत्मा से तादात्म्य नहीं होता वैसे ही एक भारतीय भी यूरोपीय कलाओं का तात्त्विक अर्थं समफ्ते में असमर्थं रहता है। भारत और यूरोप की कला-चेतनाओं में इतने अन्तर का मूल कारण क्या है? .... यूरोप का कलाकार जीवन या प्रवृत्ति के किसी खंड से ही प्रेरणा पाकर कलाकृति की सर्जना में प्रवृत्त होता है, या जब कभी उसे अपनी आत्मा से भी प्रेरणा मिलती है तो वह उसका सम्बन्ध तत्क्षण बहिर्जगत् से स्थापित करना चाहता है....। उसका प्रभाव हमारी बहिर्वृत्तियों पर अधिक पड़ता है; वह हमारी ऐहिक, बौद्धिक और कत्पनात्मक चेतना को अधिक उद्बुद्ध करता है। इन बहिर्वृत्तियों को सन्तुष्ट करने के बाद यदि सम्भव हुआ तो अन्तर्वृत्तियों पर कुछ प्रभाव पड़ जाता है, अन्यथा नही।"

दूसरे शब्दों में, यूरोप की ग्रधिकांश कलाभिव्यक्तियों में बहिरंग की ही तुष्टि मुख्य रहती है, श्रन्तरंग की गौण।

"प्राचीन भारतीय कला की नींव बिल्कुल भिन्न प्राधारों पर है। उसका मुख्य लक्ष्य ससीम ग्रौर व्यक्त के प्रतीक माध्यम से ग्रसीम ग्रौर श्रव्यक्त की भाँकी दिखलाना है। जीवन को हमारे यहाँ ग्रात्मा, परमात्मा या उस पारलौकिक सत्ता का प्रतिबिम्ब माना गया है, जिसकी क्रीड़ावृत्ति का ही फल यह विश्व है। इसलिए ग्रपनी ग्रात्मा का ही पर्यवेक्षण भारतीय कलाकार का धर्म हो जाता है। सबसे पहले वह श्रपनी ग्रात्मा में ही चिरन्तन सत्य का श्रनुभव करता है ग्रौर फिर ग्रपनी भावनाग्रों से रँग कर उसकी ग्रभिव्यक्ति करता है। वह ग्रपना ग्रादर्श, वस्तु, संविधान या प्रेरणाएँ बहिर्जगत में नहीं ढुँढ़ने जाता।"

\* सबको एक दृष्टि से देखने की चेष्टा में श्री सरकार ने जान-दूम कर कला की भारतीय दृष्टि की उपेक्षा की है। यह उपेक्षा हमें हैवेल की सहानुभूति की याद दिलाती है। कला की परख में भारतीय सम्भवतः विश्व में सब से पीछे हैं।

''भारतीय कलाकार व्यापक, तत्क्षण-संवेद्ध और ग्रात्मगम्य सौन्दर्य-सृष्टि पर ग्रमना चित्त एकाग्र करता है। इसके विपरीत पश्चिमी कलाकार की दृष्टि इस वस्तु-जगत् के भौतिक, स्थूल, बुद्धि-गम्य पदार्थों पर ग्रधिक टिकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर लिन यूतांग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पश्चिमी कलाकार, ऐसा मालूम होता है, किसी पदार्थ का केवल बहिर्चित्रण करके रह जाता है जहाँ प्राच्य कलाकार ग्रपनी भावनाग्रों से उसका श्रान्तरिक साक्षात् करके तब उसे चित्रित करता है। नॉथ्रांप, 'द मीटिंग ग्रांफ द ईस्ट एंड द वेस्ट।'

<sup>&#</sup>x27; मुमारस्वामी 'द थियरी श्राफ़ ग्रार्ट इन एशिया।'

1

इस प्रकार

"यह कहा जा सकता है कि कलाकृतियों को समभने के लिए विकसित सौन्दर्य-दृष्टि तो होनी ही चाहिए, साथ ही भारतीय कला-सर्जना का रहस्य समभने के लिए एक ग्राध्यात्मिक ग्रन्तदृष्टि भी होनी चाहिए; ग्रन्यथा हमारी दृष्टि केवल ऊपरी ग्रावरण तक रह जाती है, या यदि ग्रन्दर गयी भी तो उसे भेद कर ही रह जाती है।....भारतीय भास्कर्य, चित्रकला ग्रीर मूर्तिकला का भारतीय दर्शन, धर्म, योग ग्रीर संस्कृति से घिण्ठ सम्बन्ध होने के साथ-साथ उनमें इन सबके रहस्य की व्यापक ग्राभिव्यक्ति भी है।"

"िकसी प्राच्य कलाकृति का रहस्य उन लोगों की समक्त में नहीं प्राता जिनकी बुद्धि उसकी धातमा में न रम कर प्राप्ते सोन्दर्थ-कृतृहल की तुष्टि के लिए केवल उसके स्थूल धावरण पर टिकी रह जाती है। प्रत्तभ्यस्त विदेशी यात्रियों के लिए तो उसका रहस्य समक्तना धौर भी कठिन है। उसका रहस्य उसी समय समक्त में प्रा सकता है जब मनुष्य इस वस्तु-जगत् की भौतिकता से ऊपर उठ कर धपने एकाग्र मानस की सामान्य और ऐका-न्तिक भावभूगिका में स्थित होता है।"

ऐसे ही प्रभिन्नायों से भारतीय कला श्रनुप्राणित है। चाहे ग्रभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न-भिन्न भले ही हो, किन्तु सबके मूल मे प्रेरणा एक ही है। यहाँ हम भारतीय वास्तु, मूर्तिकला ग्रौर चित्रकला की इस सर्वव्यापक मूल प्रेरणा का संक्षिप्त विवेचन करते है।

"भारतीय धार्मिक स्थापत्य की मूल प्रेरणा, चाहे वह किसी काल, शैली या निमित्त का हो, प्रनादि-काल से चली या रही है। इसका रहस्य भारत के बाहर लोग नहीं समफ पाते। किन्तु प्राचीन होते हुए भी वह सदा नवीन, शाश्वत है। चाहे हेतुवादी इसे भले ही न स्वीकार करें, किन्तु यह सत्य है कि उसी मूल प्रेरणा की ग्रोर हम फिर श्राकृष्ट हो रहे है ग्रीर भविष्य में वही हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी। किसी भी मारतीय गन्दिर के मूल में, चाहे यह किसी भी देवता का हो, उसी एक सर्वव्यापी, ग्रसीम परब्रह्म की उपासना निहित है।

"उपनिषदों का ऋतात्मक ज्ञान और रामायण-महाभारत में ग्रेय जीवन का समस्त सत्य, प्राचीन भार-तीय मूर्तिकला में मूर्त हो उठा है। वास्तु की भॉति मूर्तिकला भी उस श्रात्मिक श्रानन्द की ही श्रिमिन्यवित है। वह उस ग्रसीम का सीमा-प्रत्यक्ष है, उस चिन्मयता का मूर्त रूप है। वह उस पारमार्थिक सत्ता का पत्थरों में उकेरा एक स्वरूप ही है जिससे उसका परमार्थ कांकता रहता है। जब कलाकार इस भौतिक जगत् से ऊपर उठ कर ब्रह्मानुभूति की ग्रानन्दमयी भूमिका में स्थित होता है, उस समय उसकी वहीं चिन्मयता उसकी टाँकी से उत्तर कर पत्थर में बिखर जाती है। वह श्रव्यक्त, प्रस्तर-खंड में व्यक्त हो जाता है। मानव के ग्रन्तर में पैठा ब्रह्म का जो एक कण उसे संचालित कर रहा है, उसी की श्रिमित्यक्ति हमारी मूर्तिकला में है। भारतीय मूर्तिकला का धर्मपक्ष भारतीय विचारधारा ग्रीर ग्रध्यात्म से दृढ़तापूर्वक सम्बद्ध है। ग्रात्मानुभूति की प्रेरणा से उसका निर्माण होता है ग्रीर ग्रात्मानुभृति की ही प्रेरणा से उसका रहस्य समक्ता जा सकता है।

"भारतीय चित्रकला की मूल प्रेरणा का उद्गम भी वही है जो मूत्तिकला का। भारतीय कलाकारों ने अपने अन्तस् में वैंस कर उस परम तत्त्व को ढूँढ़ने की चेल्टा की। फलस्वरूप उन्हें जो आत्मदर्शन हुआ, उसी का मूर्त रूप भारतीय कला है। उस मानसिक सत्य की अभिव्यक्ति भारतीय कला में जिस कलात्मकता, पूर्णता और ओज से हुई है, वह अद्वितीय है। उसके भिन्न-भिन्न स्वरूपों में एक ही राग अंकृत है जिस में उसका मूल रहस्य प्रतिथ्वनित हो रहा है।"

दूसरे शब्दों में, "भारतीय कलाकार इस भौतिक जगत् से परे, किसी दूसरे अनुभूति-जगत् में निवास करता था, और इसी कारण उसकी कला पर अध्यात्म का रंग चढ़ा हुआ है। इस भौतिक जगत् से न तो उसने कभी प्रेरणा ली, न अपनी कला में यहाँ के बिह:सीन्दर्य का उसने चित्रण किया है।" अभिप्रायों का यह महत्त्व आधुनिक विचार वालों को बिल्कुल न रुजेगा, क्योंकि इन्हें वह अर्थहीन समभता है।

<sup>े</sup> कुमारस्वामी : 'द एम एंड मेथड्स आफ़ इंडियन आटें' ।

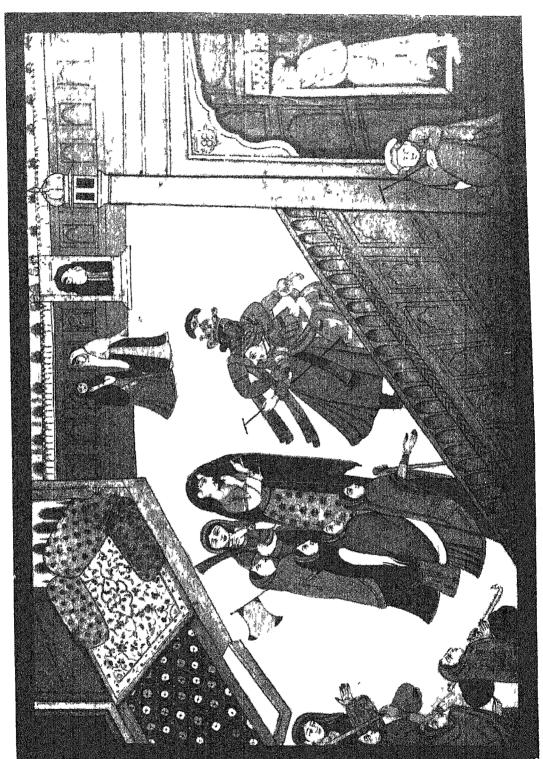

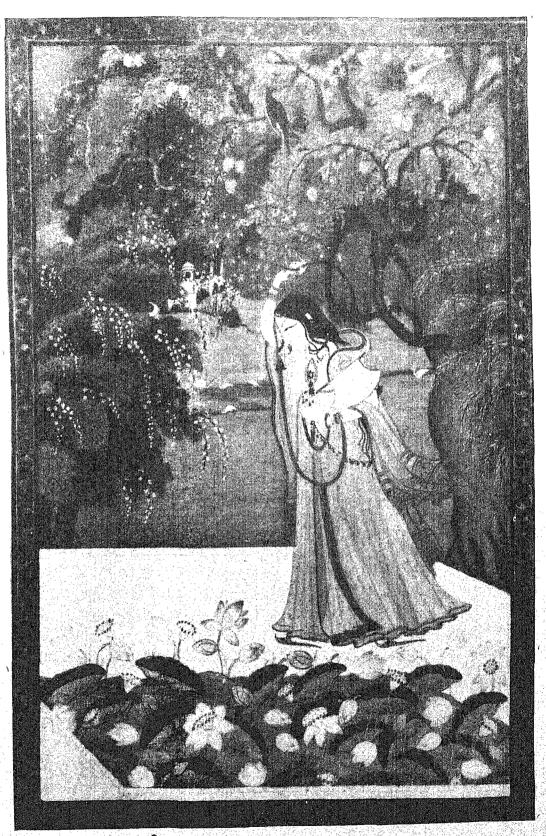







उसकी दृष्टि मे प्रतीत मे इनकी चाहें जो महता रही हो, ग्रांज के जीवन मे इनका कोई मूल्य नहीं। भारतीय कला परम्पराग्रो ग्रीर विश्वामों के बन्धन में बुरी तरह जकड़ी रही है, श्रोर हमारे ग्रांज के जीवन से दूर चली जा रही है। इन्हें ग्रिधक महत्त्व देने से ग्रांज के युग से उसका कोई सामजस्य न हो पायेगा। जो हो, भारतीय कलाग्रो में परम्पराग्रो की उपेक्षा नहीं की जा सकती, ग्रोर जहाँ तक हम समभते है, सोवियत कलाग्रो में भी नहीं। इस प्रश्न पर यहा विस्तार में विचार करने का ग्रवकाश नहीं; हम केवल दो उद्धरण—एक कलाविद् का ग्रौर दूसरा कलाकार का—देकर यह प्रसग नमाप्त करते है। कुमारस्वामी का कथन है:

"यह सत्य है कि स्मृति-चित्र हमें रूढ परम्पराग्रो के रूप में प्राप्त होते हैं; किन्तु जब तक कला में जीवन रहता है, तब तक इन परम्पराग्रो में भिन्न-भिन्न पीढियो द्वारा सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है। कलात्मक, भावात्मक ग्रौर धार्मिक भावनाएँ इनमें युत-मिल कर इनका बल बढाती रही है। इस प्रकार पारम्परिक स्वरूपों में नकली कलाग्रो का छूँछापन नहीं रहता। एक बात ग्रौर है,—वे किसी एक कलाकार या युग की भावनाग्रो का चित्रण न कर समस्त जाति की भारणाग्रो के प्रतीक होते हे, वे किसी जातीय चेतना की सच्ची ग्रिभ्व्यिक करते है। उनसे सम्बन्ध विच्छिन्न करके यह सोचना कि कला पहले की ही भाँति जी सकती है, बेसा ही है जैसे किसी वृक्ष की जड़ काट कर उसके फूलने-फलने की ग्राशा करना।

"जब कोई जीवित भारतीय सस्कृति भ्रतीत के ध्वस ग्रौर वर्तमान के उत्थान के बीच उठ खडी होती है तो एक नयी परम्परा का जन्म होता है : साहित्य, सगीत ग्रोर कला, सब में एक नया स्वप्न मूर्त होने लगता है । जिन भारतीयों को ग्रपना वाय गिल रहा है, उनकी भारतीयता कही गयी नहीं है । जैसे ही उनके जीवन में बल भ्रायेगा, वेरो ही उनकी करा। वीर्यवती होगी । उनकी राष्ट्रीयता ग्रधिक गहरी, संस्कृति श्रधिक व्यापक, ग्रोर प्रेम ग्रधिक पूर्ण हो सकता है । फलस्वरूप उनकी कला ग्रतीत की ग्रपेक्षा ग्रधिक ग्रोजस्विनी होगी । किन्तु यह क्रमिक विकास ग्रोर विस्तार से ही हो सकता है, ग्रतीत से ग्रपना सम्बन्ध तोड लेने से नहीं । हम ग्रतीत भ्रौर भविष्य, दोनों से सम्बद्ध हो; ग्रतीत में हमने वर्तमान का निर्माण किया, ग्रौर भविष्य का निर्माण इसी वर्तमान में कर रहे है । यह हमारा कर्तब्य है कि हम ग्रपने उस पारम्परीण दाय को, जो केवल भारत का नहीं, समस्त मानवता का है, समृद्ध करें, नण्ट नहीं।"

दूसरे शब्दों में,

"भारतीय कलाओं की ग्रात्मा की रक्षा होनी प्रावश्यक है, ग्रन्यथा वे बिल्कुल ग्रर्थहीन हो जायँगी। कला को जीवन से ग्रनुभूति मिलती है ग्रोर जब लोक-जीवन में पुनर्जागरण ग्रौर पुनःसंगठन होता है तो वह कला में प्रतिबिम्बित हो उठता है। ग्राज के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का, जिसने भारत के कण-कण में जीवन फूँक दिया है, केवल राजनीतिक या ग्राधिक महत्त्व नहीं। उसकी एक ग्रौर भी गम्भीर महत्ता है जो बंगाल चित्रकला की राष्ट्रीय शैली के विकास से स्पष्ट है।"

भारत के कलाविद्यालयों के सम्बन्ध में उसी लेखक का कथन है:

"भारत के कला-विद्यालयों का उद्देश्य यूरोपीय ग्रादशों ग्रौर शैलियों का ग्रनुकरण न होना चाहिए, वरन् भारतीय परम्परा के टूटे सूत्रो को जोड़ कर उन्हें पुनरुज्जीवित करना, भारतीय कला को राष्ट्रीय संस्कृति का सजीव ग्रंग बना देना, भारतीय कलाकृतियों का लोकजीवन से सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए।" इस सम्बन्ध में हमें बंगाल चित्रकला के एक सदस्य का मत भी जान लेना चाहिए, जिनके ग्रादर्श कुमारस्वामी के ग्रादर्शों के समान ही है। नन्दलाल वसु का कथन है:

"परम्परा का कला में वही स्थान है जो व्यापार में पूँजी का। इस धन के उचित उपयोग से हम श्रच्छा लाभ कर सकते है।

"हिन्दू होने के नाते में हिन्दू भादशों भीर परम्पराम्रों के बीच पला हूँ। मैं किसी समय केवल हिन्दू

<sup>&</sup>quot; कुमारस्वामी, 'द एम एंड मेथड्स श्राफ़ इंडियन श्रार्ट'

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> नॉथर्रप, 'ब मीटिंग आफ़ व ईस्ट एंड व वेस्ट'

देवी-देवताग्रों के चित्र बनाया करता था। पहले में परम्परा-मुक्त चित्रों का चित्रण दैनिक जीवन की घटनाग्रों ग्रौर स्थूल वस्तुग्रों के चित्रण से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण समभता था। ग्रव में उन पुराने स्वरूपों को कोई महत्त्व नही देता, वरन् प्रत्येक वस्तु में उसी शास्वत के संगीत स्वरों को देखने की चेप्टा करता हूं। पहले भे देव-गूर्तियो में ही देवत्व ढूँढ़ता था, ग्रव उसे ग्राकाश, जल ग्रौर पर्वतों में ढूँढ़ता थूँ।

"उच्च भावनाएँ ग्रौर उच्च ग्रादर्श सभी युगों में सर्वत्र कला के ग्रभिप्राय रहे हैं। गध्यकालीन यूरोप का ग्रादर्श ईसाई मत था। 'उस काल का वातावरण ही धार्मिकता, वीरता ग्रौर कर्मठता का था। इस वातावरण के निर्माण में उस समय की साम्प्रदायिक, सामाजिक ग्रौर रोमांटिक संस्थाग्रों का योग था।' चीन के सागने ताग्रो का ग्रादर्श था तथा भारत के सामने कृष्ण ग्रोर बुद्ध का। पुराने ग्रादर्शों से ही प्रेरणा प्राप्त कर भारतीय कला में प्राण ग्रा सकेगा। उपनिषद् की 'समस्त ब्रह्मांड में, ग्रौर उसके कण-कण की गति में ब्रह्म का निवास ग्रौर शक्ति हैं", इस दृष्टि से ग्रनुप्राणित होकर ही भारतीय कला में नवीन ग्रोर ग्रनन्त सर्जनाशित ग्रा सकेगी।"

इस प्रकार की सच्ची भारतीय कला का महत्त्व ग्रीर प्रभाव राष्ट्र के बाहर भी फैलेगा। यूरोप के कलाक्षेत्र में ग्राज जो भ्रान्ति फैली है, उसे दूर करने में भारतीय कला यथेष्ट सहायता कर सकती है—प्रचार या उस पर ग्रपना सिनका जमाने के उद्देश्य से नहीं, शुद्ध मार्ग-प्रदर्शन के भाव से।

"कुछ सूक्ष्म दृष्टि ग्रौर मौलिक विचार वाले ऐसे व्यक्ति हुए है जिन्हें इस बात का विश्वास है कि यूरोग की कला-चेतना में जीवन भरने ग्रौर उसे ठीक मार्ग पर ले ग्राने के लिए प्राचीन प्राच्य कलाग्रों की स्वतन्त्र वृत्ति का ग्रवलम्बन ग्रावश्यक है। भारतीय पद्धति के ग्रनुसार ये लोग ग्रनुकरणात्मक गथार्थवाद से घृणा करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कला की श्रात्मा विहः प्रकृति से परे ग्रात्मानुभूति के लोक में निवास करती है।"

यह कहना ठीक हो सकता है कि "पश्चिमी कला में जब भी कोई नयी प्रेरणा श्रायेगी तो वह पूर्व से श्रायेगी।"

"ग्राधुनिक कला के इतना अरोचक और अरमणीय होने का मुख्य कारण उसमें दर्शन का अभाव है। जो कला आत्मदर्शन पर आधारित नहीं, जो जगत् के बाह्य आवरण को भेद कर उसके अन्तस् तक पैठने में समर्थ नहीं, उसे कला नहीं विज्ञान ही कहना चाहिए। यही एक आशा बची है..पूर्व का सन्देश है कि यह अन्तर्दृष्टि, यह निसर्ग-कल्पना, समस्त कला की आत्मा है; किसी आलम्बन का मूज सौन्दर्य क्षणिक तथा व्यक्तिगत भावनाओं के चित्रण से अधिक महान है।"

सिस्टर निवेदिता के शब्दों में "जिन उद्देश्यों की प्राप्ति से भ्रतीत में एशिया ने गौरव प्राप्त किया था, उनकी ग्रोर हमें फिर लगना चाहिए, वही हमें हमारा प्राचीन गौरव ग्रौर सम्मान वापस दिला सकते हैं।" सिस्टर निवेदिता ने कला ग्रौर स्वाधीनता का सह-सम्बन्ध भी स्थिर किया जो ग्राज के वातावरण में विशेष महत्त्वपूर्ण है:

"कला का विकास स्वतन्त्र जाति में ही हो सकता है। स्वाधीनता के उल्लास ग्रौर ग्रामोद ग्रथवा राष्ट्रीयता का साधन ग्रौर जनक दोनों यही हैं। सहस्र वर्षों से परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत की स्वतन्त्र वृत्तियों का नाश हो गया। कर्मठता के सौन्दर्य ग्रौर ग्रानन्द को यदि वह भूल गया तो कोई ग्रास्चर्य की बात नहीं। किन्तु विद्वानों के इस कथन से हमें ग्रवश्य सन्तोप होता है कि, ग्रशोक काल में, धर्म की भाँति इस क्षेत्र में भी भारत ने समस्त पूर्व का मार्गदर्शन किया। ग्रगणित चीनी यात्री, जो उस युग में यहाँ के विश्वविद्यालयों में ग्रध्ययन ग्रौर गृहा-मन्दिरों के दर्शन के लिए ग्राये, यहाँ के विचार ग्रीर प्रभाव ग्रपने

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> शिल्पकथा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>° श्री श्ररवित्व

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> कुमारस्वामी

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> श्रोकाक्रा, 'श्राइडीयल्स श्राफ़ द ईस्ट' की भूमिका

साथ चीन ले गये जो वहाँ के वाम्तु चित्र श्रीर मूर्तिकला मे प्रम्फुट हुए । यही नहीं, वहाँ से वे प्रभाव जापान गये ग्रौर यहाँ भी उन्हें वहीं सम्मान मिला ।"'

कुमारस्वामी ने तो शिक्षा ग्रौर कला का सम्बन्ध स्थिर करते हुए ग्रोर भी जोरदार शब्दों में यह बात कही है:

"कुछ लोगों को इस बात पर प्राश्चर्य हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीयता का विवेचन करने वाली इस पुस्तक में जहाँ कला को इतना प्रधिक स्थान दिया गया है वहाँ राजनीति के विगय में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि राष्ट्र का निर्माण वस्तुत. किव प्रोर कलाकार करते हे, राजनीतिज्ञ ग्रोर व्यवसायी नहीं। कला में ही जीवन का मूल तत्त्व निहित है, वहीं से जीवन को पोपण-रस मिलता है। भारतीय संस्कृति का ग्रादर्श, सच्चा जीवन स्वतः एक समन्वय एवं कला है, क्योंकि उसका परम उद्देश्य प्रध्यात्म चेतना की ग्रानुभूति रहा है। भारत में सभी वस्तुग्रों का मूल्य इसी प्रेरणा के मान से ग्राँका जाता है। ग्रन्य कोई भी ग्रादर्श भारतीयता का स्वरूप सुनिश्चत नहीं कर सकता..

"भारतीय जनता के किसी ऐसे पुनरुत्थान में मुक्ते विश्वास नहीं जिसकी कला में ग्रिभिव्यक्ति न हो सके; किसी भी प्रकार का पुनर्जागरण, यदि वह पुनर्जागरण है तो, उसकी कला में ग्रिभिव्यक्ति होगी ही। जब तक सांस्कृतिक ऐक्य की उपलब्धि नहीं होती, राजनीतिक ऐक्य की स्थापना सम्भव नहीं। इसलिए राजनीतिक दाँव-पेच से कही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा है।" "

शिक्षा में कला का क्या महत्त्व है इसे लोग प्रभी नहीं समक पा रहे है। जैसा एक क्शल कलाशिक्षक ने कहा है,

"हमारा प्रादर्श सम्पूर्ण शिक्षा है। इसमें हमारी सौन्दर्य-चेतना को भी वही स्थान मिलना चाहिए जो लिखने-पढ़ने का है। इस दिशा में कोई समुचित प्रयत्न नहीं किया गया है। इस उपेक्षा का मूल कारण लोगों की यह धारणा है कि कला का क्षेत्र केवल उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने उसे ग्रपना व्यवसाय बना लिया है। वे यह समभते हैं कि कला का लोक-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं, श्रोर कलाकार होने के लिए कुछ ऐसे गुणों की ग्रपेक्षा है जो सब मनुष्यों में नहीं होते। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य में कला का निवास होता है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उक्त धारणा बिल्कुल भान्त है। जन-साधारण को जाने दीजिए, शिक्षा-शास्त्रियों श्रौर शिक्षित समुदाय को भी न तो कला का कुछ ज्ञान है, न उसमें कोई रुचि है...जहाँ तक हमें मालूम है, सर्वप्रथम रवीन्द्रनाथ ने कला की शिक्षा को अपने शान्तिनिकेतन के संस्कृति-केन्द्र में उचित स्थान दिया।"

रवीन्द्रनाथ के शब्दों में, मनुष्य की यथार्थ सत्ता के प्रति जो भावनाएँ है कला उन्ही का प्रतीक है। यह स्वाभाविक ही था कि उनके द्वारा स्थापित विद्यामन्दिर में शिक्षा के इस उपेक्षित ग्रंग को उचित सम्मान मिले। उनके अनुसार

"शिक्षा की उपयोगिता केवल वस्तु-ज्ञान से नहीं समाप्त हो जाती, वरन् उसका उद्देश्य होना चाहिए मानव की जानकारी। . . यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह केवल बुद्धि की भाषा पढ़कर सन्तुष्ट न हो जाय, कला की भाषा प्रधात् व्यक्तित्व का भी श्रध्ययन करे। मानवता का दाय, जिसके हम सब ग्रधिकारी है, हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम कला की ग्रात्मा नहीं पहचानते।"

"ग्राज का सबसे बड़ा प्रश्न है : क्या ग्राज का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन हमारी नीद तोड़कर हमारी जड़ता तथा गुलामी का नाश कर, हमारी भारतीयता हमें पुनः लौटा सकेगा ? क्या इतना करने की शक्ति इसमें है ? इसका उत्तर तो भारतीय जनता ही दे सकती है।"

किन्तु हमारा कला-प्रेम इसलिए न होना चाहिए कि इससे हमें प्रतिष्ठा ग्रौर समृद्धि प्राप्त होगी; वरन् इसलिए कि
"वह हमारे जीवन का एक प्रमुख ग्रंग है; ग्रव्यक्त से व्यक्त का सम्बन्ध स्थापित करने वाला सूत्र है,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> श्रोकाकुरा, 'श्राइडीयल्स श्राफ़ द ईस्ट' की भूमिका

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> कुमारस्वामी, 'एसेज'--भूमिका

<sup>&</sup>lt;sup>१५</sup> नन्दलाल बोस, 'ग्रार्ट इन एजुकेशन'

<sup>&</sup>lt;sup>१६</sup> कुमारस्वामी

भारतीय राष्ट्र के स्वप्नों का प्रतिरूप है, वह भारत के उज्ज्वल ग्रतीत से उज्ज्वलतर भविष्य का प्रतीक हे, जिससे टपकने वाले सोन्दर्य रस से समस्त वसुधा ग्राप्यायित होगी।""

यदि भारत की "सभ्यता ने कलात्मक ग्रोर मानसिक चेतना के शिखर पर घढकर यह सिद्ध किया कि श्रात्म-दर्शन मानवता के सर्वागीण विकास में बाधक नहीं होता वरन् मानव के सर्वतोमुखी विकास में सहायक होता है" तो एक बार फिर वह दसे सिद्ध करेगी श्रीर राजनीतिक स्वतन्त्रता में जो ग्रभाव है उसकी पूर्ति करेगी।

### श्रप्रैल १६४६

- <sup>१७</sup> कुमारस्वामी
- <sup>''</sup> श्री श्ररविन्द 'द सिग्निफिकेंस श्राफ़ इंडियन श्रार्ट'

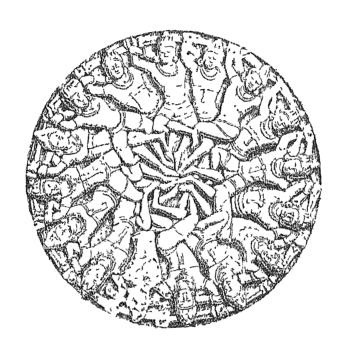

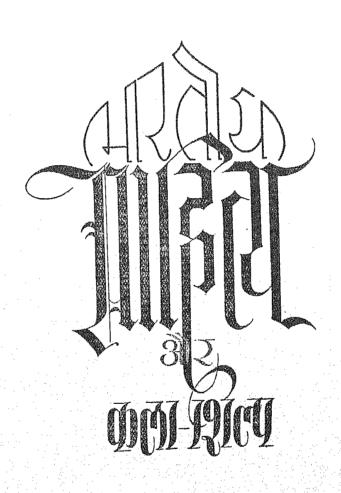

# माता भूमिः

### वासुदेवशरण श्रग्रवाल

## माता भूमि. पुत्रो अहं पृथिव्या ।

--- ग्रथर्व १२।१।१२

माता भूमि नये युग की देवता है। सुन्दर सकत्प, सशक्त कर्म और त्याग-भावना जिसके लिए समर्गित हो वही देवता है। देवता के बिना मनुग्य रह नहीं सकता। युग-युग में मानस-लोक को भरने के लिए देवता की ग्रावश्यकता होती है। देवता की सवा एक से तेज से नहीं चमकते, वे उगते ग्रोर ग्रस्त हो जाते है। इन्द्र-श्रम्ति के कत्प और शिव-विष्णु के युग तत्कालीन मानव की सर्वोत्तम भाव-भिक्त ग्रार सृजन-शक्ति का प्रसाद पाकर बीत गये। ग्रविचीन युग मातृभूमि को महती देवना मान कर ग्रपना ग्रणाम-भाव ग्रिपत करता है। एक देश में नहीं, सभी देशों की यहीं प्रवृत्ति है। जहाँ मातृभूमि की प्रतिष्ठा ग्रभी उच्चतम ग्रासन्दी पर नहीं हुई हे वहाँ की जनता वैसा करने के लिए व्याकुल है। यही नृतन ग्रुग का समान सन्देश है। लोक-सिन्धु के मन्थन से गातृभूमि रूपी नये देवता का जन्म हो रहा है।

जिस समय युग के देवता का जन्म होता है, राष्ट्रीय किलकारी हींवत स्वरों से उसका गुण-गान करती है। उसी से देवता वा कप सम्पादित होता है। जातीय मानस का मूर्तिमान् रूप ही देवता वनता है। मातृभूमि की आत्मा ओर जातीय मानस की अभिन्नता समभनी चाहिए। किसी देश को समभने के लिए उसके जातीय मानस का परिचय प्राप्त करना आपश्यक है। जातीय मानस के दीप्तिपटों का उद्घाटन राष्ट्र को समभने की कुजी है।

मातृभूभि का भौतिक विस्तार हगारे सामने फैला है, परन्तु उसका वास्तविक रूप तो उसकी सारकृतिक मृति है, जिसका निर्माण देशवासियों ने शताब्दियों श्रीरसहस्नाब्दियों की हलचल के बाद किया है। भारत का भौमिक क्षेत्र कम्बोज (मध्य एशिया में पामीर) से सूरमस (सुरमा नदी, श्रासाम) तथा गगा की उपरली धारा जाह्नवीं के उद्गम से लेकर कन्या-कुमारी समुद्रान्त तक विस्तृत था। समय-समय पर इस क्षेत्र में परिवर्तन होते रहें परन्तु मातृभूमि के हृदय वा स्वरूप एकरस बना रहा, उसकी सास्कृतिक धारा श्रखंड रूप से प्रवाहित रहीं। ध्यान से मातृभूमि का श्राविभीव होता है। श्रपने मन के चिन्तन से जिन विचारों को हम जन्म देते हैं उन्हीं का समुदित रूप मातृभूमि का हृदय कहलाता है। एक देश की मिट्टी श्रोर दूसरे देश की मिट्टी में रासायनिक दृष्टि से भेद ढूँढने का कुछ प्रर्थ नहीं है। श्रथवंवेद के पृथिवीसूक्त में एक सुन्दर कल्पना मिलती है जिसके श्रनुसार यह पृथिवी पूर्व युग में समुद्रतल के नीचे छिपी हुई थी, ध्यान के धनी पुरुषों ने श्रपने चिन्तन की शक्ति से इसे ढूँढ निकाला। हममें से प्रत्येक के लिए श्रावश्यक है कि मातृभूमि की प्राप्ति मन के द्वारा करें, श्रपने हृदय को उसके साथ मिलावे। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ—

'माता भूमि पुत्रो म्रह पृथिव्या ।'

यह सम्बन्ध केवल भौतिक नहीं है, इसका पूर्ण रस तो मन के अनुभव में हैं। हमारा मन मातृभूमि के मन का एक प्रश्न है। पृथिवी या मातृभूमि का हृदय पृथिवीस्कृत के अनुसार अमृत से ढका हुआ हैं—

'हृदयेनावृतममृत पृथिव्याः।'

इसी अमृत मन में हमें अपना भागधेय प्राप्त करना है। अमृत मन राष्ट्र की संस्कृति का ही दूसरा नाम है। मन के चारों ओर भरा हुआ जो अमृत समुद्ध है उसी में सत्य, यज, त्याग, तप, अहिसा, सर्वभूतों का हित, न्याय, धर्म, ज्ञान आदि मुन्दर दिव्य भावों के कमल तैर रहे हैं। उन की गन्ध को हमारे पूर्व-पुरुषों ने सूँचा था और उसी को मातृभूमि के हृदय तक पहुँचने के लिए हमें आप्त करना है। मातृभूमि का भौतिक रूप हम सब के शरीरों में बसा हुआ है। हम कहीं भी हो, उस रूप से हम पहचाने जाते हैं, उसका परित्याग हम नहीं कर सकते। किन्तु भौतिक रूप से अनन्त-गुण-प्रभावशाली मातृभूमि के हृदय का अमृत है जो उन गुणों और विशेषताओं से मिल सकता है जिनकी उपासना राष्ट्रीय संस्कृति का प्रधान

ग्रग रहा है। भीष्म-पर्व में जिस भारतवर्ष की बरपना की गयी है तह भारत उन्द्र, गनु, दक्ष्वाकु, ययाति, ग्रम्बरीप, मान्वाता, शिब्रि, दिलीप स्नादि स्रनेक राजिंधयो को प्रिय था । ये राजिंप जिरा उदार मन से इस भूमि को देखते थे उसका ग्राधार सत्य और ज्ञान के श्रमर ग्रादर्श थे जिनका इस पुण्य गिम में पुरातन काल से प्राविभीव हुआ। श्रीर जिनके लिए राष्ट् के उच्चतम स्त्री-परुषों ने अपने जीवन में प्रयोग किये। ग्रायिक लाभ ना देश-विजय के कारण यह पृथिवी राजींबयों की प्रिय पात्र नहीं बनी । पूर्व-पुरुषों की वह उदार परम्परा जनक, याज्ञव्यवय, वृष्ण, वृद्ध, श्वरर, गाम्धी के द्वारा आगे बढ़ती रही है, उनके मनो को वही प्रमृत सीचता था जो मात्भूगि के हृदय में भरा हुआ है। याज भी हमारी राष्ट्रीय प्रास्था जन दिव्य सत्यों से तिल-मात्र विचलित नहीं हुई हैं। दिलीप के गो~बारण की तरह प्रपने शरीर के मास-पिड को डाल कर राष्ट्रनायको ने हिस्त प्रवृत्तियो को रोका है। इस जीवन-सत्य की व्यारण मातृभूमि के प्रमृत हृदय में लिखी है। हिसा के उन्मत्त ताडव में जो धीर बना रहा, मनुष्यों के हृदयों में लगी हुई प्रतिक्षिता की ग्राग्ति का कृष्ण के दावानल-पान की तरह जिसने याचमन कर लिया, राष्ट्रीय मन्थन से उत्पन्न हुए विष को भिव के सदृश जिसने पान कर तिया, वह राष्ट्र-नायक मात्भूमि के प्रमृत हृदय की साक्षात् व्याख्या हमारे सामने रूग रहा था। वह सचमुच तथागत था। पूर्वकाल मे जैसे गनीषी <mark>याये वेसा ही वह था, उराका मन तथा-भाय मे</mark> ग्रहिंग रहा । स्वयं ग्रयिवल रह कर उस देव-करण मानव ने मातृभूगि के हृदय को हड़काप स्रोर धक्को से बचा लिया। यही मातृभूगि की ध्वस्थिति है। पेदिक शब्दों में इसी को पृथियी के हृदय का वृहण कहा गया है जो युग-युग में होने वाले प्रकाणन रो मालुभूमि की रक्षा करता है। भारतीय इति-हास इस प्रकार की भुवाली घटनाक्रो का साक्षी रहता गाया है, किन्त राष्ट्र का सास्कृषिक हृदय इस प्रकार के उथल-पुथल के बीच में पड़ कर भी प्रपने स्वास्थ्य को बचा सका, यही इस देश का प्रमुत जीवन-प्रवाह है।

यानृभूमि के जिरा स्तरप की करपना हम ध्यान में बरते ह उसमें तो सारा िक्ष्व समाया हुया है। हमारी भूमि विश्व का ही यग है। प्रतएव मातृभूमि का मन विश्वारमा के साप मिला हगा है। जिस राष्ट्रीयता के साथ विश्व-बन्धृत्व का विरोध हो वह हमें प्रिय नहीं। युग-युग में भारत की राष्ट्रारमा विश्वारमा के साथ समन्तय ढूँढती रही है। इस राष्ट्र म जिस दिन प्रथम बार ज्ञान का नेत्र उघडा, उसी क्षण समन्तय के रतर यहाँ के नीले याकाश में भर गये। सहिष्णुता भारत राष्ट्र की जन्मधृट्टी है। समवाय इस देश का गुरु-गन्त्र है। राष्ट्र में योग तरतुत मागव-जीवन में चारो स्रोर विभिन्नता छायी हुई हे, एक एक से भिन्न हैं। नाना श्रीर बहुधा से पदे-पदे पाता पठता है। इस सत्य को पृथिवीमूक्त के ऋषि ने तुरत्त पहनान लिया श्रीर कहा—

## 'जनं विभ्रती वहुधा विवाचस नाना धर्माण पृथिवी यथोकसम्।'

यह पृथिवी जिस जन की धावी है उन की भाषाएँ ग्रनेक ग्रीर उनके धर्म ग्रनेक है। इस ग्रनेकता में तो जीवन का बरवान छिपा हुआ है, यि हम बुद्धिपूर्वक उसकी समक्ष सके। ग्रतएव भारतीय गानव की बुद्धि ने राष्ट्र के नानात्य के भीतर छिपी हुई एकता, सिहण्णुता ग्रीर समवाय को ढूँढ कर ग्रपना जीवन-मन्त्र बनाया। भारतीय विचार-जगत् की सबसे उत्कृष्ट नीव यही समन्वय-बुद्धि है। इस का गूल ग्रालस्य-जनित उपेक्षा नहीं है, किन्तु वह जागरूक गन है जो चेतन्य के द्वारा जड़ में पिरोयी हुई एकता को खोजता है। कितनी बार यहाँ के साहित्य में इस स्वर को दोहराया गया है।

ऋग्वेद का

### 'एवां सदिप्रा बहुया वदन्ति'

गन्त्र हमारे ज्ञान-भवन की ललाट-लिपि हैं। इस सशन्त जीवित गन्त्र का फल है ग्रनाधर्षण। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, एक समाज दूसरे समाज को, एक देश दूसरे देश को धर्षण-बृद्धि में कभी न देखे ग्रीर न व्यवहार करें। मातृभूमि का युगान्तव्यापी इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। शान्ति के पथ से सांस्कृतिक सूर्य का प्रकाश फैले, यही भारन की इण्ट रहा है। देशान्तरों में भारत की धार्मिक विजय जो सांस्कृतिक विजय का ही दूसरा नाम था, शान्ति के कारण ही बलवती हुई धोर सर्वत्र स्थानीय विचार श्रीर जीवन-पद्धित ने उमंग कर उराका स्थागत किया। फलतः स्थानीय रास्कृतियाँ समृद्ध हुई, निर्मूल नहीं। लोभ-विजय की प्रेरणा से भारत के विजक्षित राष्ट्र की ध्वजा का बना-बनाया मन्त्र है।

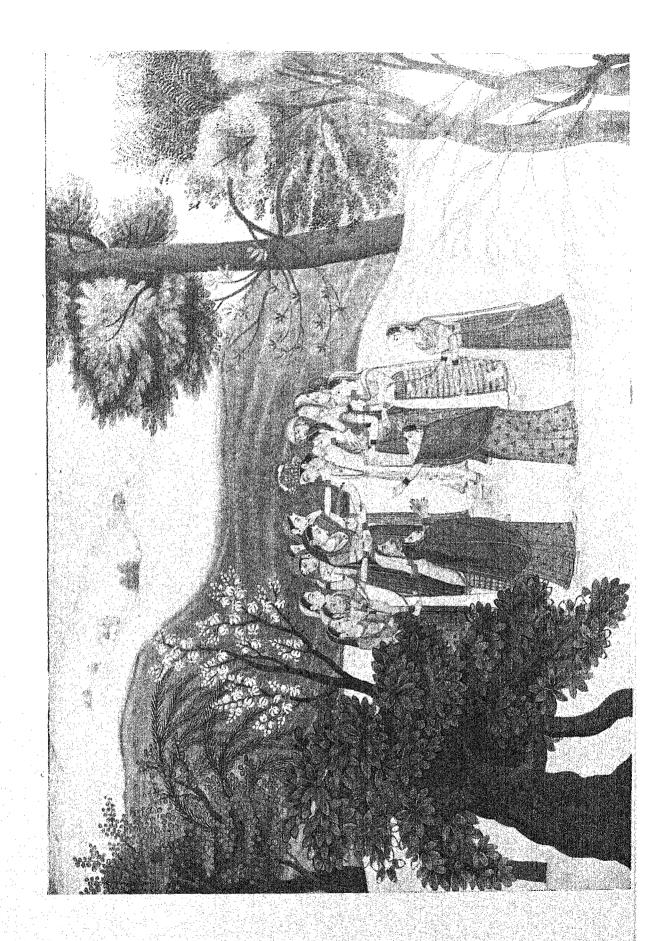

हमारी मातृभूमि के हृदय को पूर्व श्रार नूतन जा मेल प्रिय है। पूर्व का सत्कार करना, ग्रार नृतन के लिए स्वागत का दीप सजाना हरणरे जाताय मानम को भवा लगा है। इस राष्ट्र के सर्वोच्च किन की बाणी में यह सत्य प्रकट हो उठा .

'पुराणमित्येव न साघु सर्व न चापि बाज्य नवगित्यवद्यम्'

'पुराना सभी अच्छा नहीं, नया तुरा नहीं'—इस नावय में कितना भारी सन्तुलिन सत्य भरा हुम्रा है। ज्ञान की वेदि म जो प्राप्ति प्रज्वलित होती रही है, नये स्रोर पुराने सभी ऋषियों या ज्ञानियों ने उसमें भाग विया है। स्रार समय-समय पर राष्ट्र ने उसके प्रकाश को उदार गन से रवीगार किया है

'ग्रग्नि पूर्वेभिऋंषिभिरीउचो न्तनेरत।

--- ऋग्वेद १।१।२

भ्तकाल के साथ गाँठ वाध कर बेठे रहने की प्रवृत्ति हमारे राष्ट्र की आहमा के विरुद्ध है। भूतकाल ग्रुपने पुराण स्वरो से हमारे जीवन को प्राधीर्वाद के जल रें। प्रोक्षित करता है, जकड़ कर मृत्यु के पाश में बाँधता नहीं। जीवन का रस तो प्रकृति की ओर में ही वर्तमान ग्रोर भविषय के हाथों में समर्थित है। उमका विरोध करके कोन जीवित रह सकता है?

'चरेबेति चरेबेति' का स्वर हमारे इतिहास के प्रॉगन में गूंजता रहा है। किन की वाणी ने ठीक कहा है पतन-प्रभ्युदय बन्धुर पत्था युग-युग धावित यात्री। हे चिर-सारी, तब रथ-वक्षे मस्सरित पथ दिन-रात्री।।

भागत राष्ट्र का लोक्-सनादन-चक शताब्दियों के विछे हुए पथ पर चलता ही रहा है, इसमें सन्देह नहीं । उसके विचारशील पुरुषों की वाणी ने उस पथ को मुलिंग्त रखा है। नूतन के प्रति अविरोध-भाव राष्ट्रीय हृदय के भीनर छिपा हुग्रा है। अनेक क्रान्तिकारी सुधार, जिनके लिए अन्य राष्ट्रों ने सघर्ष प्रोर रक्तपान का गृत्य चुकाया, भारत के मनीपियों की दृढ वाणी में थोडे ही समय में सगक्त हो सके हैं। नारी, कुषक, प्रस्पृश्य, शोषित, इनकी प्रतिष्ठा का आश्चर्यज्ञनक मगल एक शताब्दी के चोथाई चरण में ही कैसे हो गया, इसका उत्तर सातृभूमि के हृदय में लगे हुए पूर्व-नूतन के गठ-बन्धन से गिलता है।

#### 'नवो नवो भवति जायमान.'

यही जीवन का विधान है। राष्ट्र जन्म लेगा तो नया नया रूप सामने प्रायेगा ही। वहते हुए पौधे में नये नये पल्लव ही उसे शिवत देते है। िकन्तु इस राष्ट्ररूपी प्रश्वत्य की जहें ऊर्ध्व या प्रमृत के साथ जुड़ी है, भूतकाल से वे वच नहीं सवाती, वहाँ में वे ग्रपने लिए पुष्ट जीवन-रम गतण करती ही है। यही रिचर विधान कल्याणकारी है। इस देश में भी गिरन्तर परिवर्तन हुए हैं, िपकास हुआ हे, व्यवस्थाएँ बदली हैं, िवन्तु प्रतीत इतिहास का जो मथा हुआ श्रमृतघट है उसके प्रति भारतीय राष्ट्र की पूजाबिद या जन्माह कभी कम नहीं हुआ। भारतीय मस्तिष्क में समन्वय की जो ग्रपूर्व धमता रही है, वह पूर्व-नूतन के समन्वय को भी कलात्मक ढग से साध लेगी, इसमें सन्देह नहीं। इस समन्वय-बृद्धि के द्वारा ही प्रत्येक नयी वस्तु को पवाकर और प्रपने साचे में ढाल कर इस भूमि के निवामी प्रपनात रहे हैं। भारतीय ग्रात्मा नूतन वादों से व्यथित नहीं होती। नयी वस्तु इस सस्कृति के जबड़ों के बीच में पढ़ कर तदनुकूल बनती है और रासायिनक कम से उस पर प्रपना प्रभाव डालती हैं, महाप्रवल यन्त्र की नाई धक्का देकर यहा की पद्धित को उखाड़ती नहीं। मातृभूमि के हृदय में स्थिति और गति का जो ग्रद्भुत रामन्वय है वही इसका हेतु है। भारतीय हंस सरोवर के मध्य में एक पैर से टिका रह कर ही दूसरा पैर नये कमल की पखड़ी के लिए उठाता है। किन्तु इस देश की निगूढ़ श्रात्मा टिक कर पड़ रहने की जड़ता को सहन नहीं करती, काल के साँचे की जकड़ उसे गति के लिए व्याकुल बना देती है। इसी भाव से किसी समय इस शार्य परिभाषा का जन्म हुया था—'जो सोता है वह कित्युग है, जो ग्रॅगड़ाई लेता है वह द्वापर हैं, जो उठ पड़ा होता है वह तेता है वह केता है वह सागर हैं, जो उठ पड़ा होता है वह तेता है वह नेता है वह सागर हैं, जो उठ पड़ा होता है वह तेता है वह केता है वह सागर हैं, जो उठ पड़ा होता है वह तेता है की तेता है वह सत्युग हैं।' (ऐतरेय ब्राह्मण)

भारतीय श्रात्मा इस लोक ग्रौर परलोक के समन्वय में ६ चि एखती है। मातृभूमि की भौतिक समृद्धि श्रौर उसका श्रध्यात्म-पक्ष दोनों ही समुज्ज्वल होने चाहिएँ। पृथिवीसूक्त के ऋषि ने जातीय जीवन का विधान यही बताया है कि

द्युलोक अरेर पार्थिवलोक दोनो में एक-दूसरे के साथ मेल हो तभी श्री प्रोर लक्ष्मी का जोडा बनता है। गूढ तत्त्वों में भारतवर्ष को सदा से प्रपूर्व रुचि रही है प्रोर गुहानिहित तत्त्व की खोज इस सस्कृति की मूल्यवान् निधि है। किन्तु रथूल पार्थिव जीवन एव प्रत्यक्ष लोक की ग्रास्था भी इस देश को सदा इप्ट रही है। जीवन के लिए भुवन में हमारा प्ररितत्व हो, जारा से पहले मृत्यु हमें न घर दबावे, मृत्यु के लिए में नहीं बना हूँ, ये भाव जीवन के प्रति गहरी रिच प्रदिशत करते ह। जीवन को विकसित करने, स्वारने श्रोर कमें के द्वारा नया निर्माण करने की साक्षी भारतीय इतिहास में पायी जाती ह। साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, सस्कृति, बृहत्तर चतुर्विश जीवन जो देश की चार खूँटों को लॉघ वर देशान्तरों में पीन गया—सभी क्षेत्रों में भारतीय मानव ने पुष्कल रचनात्मक कार्य किया है। उसकी यशोगाथा शोध के द्वारा पिछले सौ वर्षों में पर्यान्त प्रकट हुई है।

भारत का ग्रध्यात्म-प्रधान दृष्टिकोण उसका चिर-साथी रहा है। ग्राज भी जातीय ग्रात्मा के वह ग्रति निकट है। भोतिक जीवन के घावों को भरने की विचित्र क्षमता का कारण यही ग्रध्यात्म-भाय है। जह का ग्रात्मक कभी चेतन को परास्त नहीं कर सकता, यही ग्रध्यात्म का प्रत्यक्ष फल था। भारत का मूल ग्रध्यात्म वेदान्त पर दिका है। वेदान्त यहा की संस्कृति का मथा हुग्रा मक्खन है, वह जीवन का पुष्प ग्रोर फल है। भारतीय हृदय को संकट के समय परखा जाथ तो हम उसे वेदान्त के कवच से ग्रपनी रक्षा करता हुग्रा पायेगे। यहा का जन भौतिक वृष्टि से सब बुख खो देने पर भी ग्रपने प्राणों को ऐसे लोक में समेट लेता हैं जहाँ वह समक्तता है कि उसे तृष्ति-रस मिलता है। इतिहास के उत्थान-पतन की लहरिया गति का ग्रनुशीलन राष्ट्रीय चरित्र की इस विशेषता को स्पष्ट वताता है। बाहरी ग्राक्रमण के समय जातीय जीवन का एक पक्ष रस-हीन होकर मुरक्ता गया, किन्तु एक ऐसा पक्ष भो सदा बना रहा जिसने हार नहीं मानी ग्रोर जहाँ ग्रमृत रस का भरना जातीय प्राणों को सीचता ही रहा। इसी बीज से कातान्तर ये नये जीवन के ग्रकुर फूटे। भारतीय इतिहास में श्रध्यात्म-जगन् का राजनीतिक जगत् से कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। धर्म के भीतर से जीवन ने ग्रपना मार्ग ग्रोर नयी नयी नयी व्याख्या प्राप्त की। ग्राज भी यह विशेषता वनी हुई हे। सन्त, महात्मा, ऋषि-मुनि, ग्रावार्ष ग्रोर योगी, धर्म या ग्रध्यात्म में नया रस ढाल कर जीवन की ग्रेरक शिवत को तीन्न बनाते रहे है। मातृभूमि के हृदय का यह स्वख्य स्थादता से हम समभ ले तो जन-मानस में छिपी हुई शिक्त के ग्रतुल भडार को हम निर्माण के काम में लगा सकते हैं।

यो तो भारत में अनेक पन्य, मतान्तर श्रोर सम्प्रदाय है, किन्तु गातृभूमि के सच्चे हृदय में सम्प्रदायवाद के लिए कोई रुचि या ग्राग्रह नहीं हैं। भारतीय प्रात्मा धर्म की शुद्ध सनातन सार्वभौम व्याख्या की ग्रोर तुरन्त भुकती है। जब भी कोई श्राचार्य इस प्रकार के महान् धारणात्मक धर्म को अपने ज्ञान श्रोर ग्रानार की शिवत से जनता के सामने रखता है, जनता उसे निराश नहीं करती। वस्तुत युग-युग में भारतीय जन-कल्याण के साधन की ग्रही वडी कुजी रही हैं। कोई भी धर्म स्वय अपने में अच्छा या बुरा नहीं हैं। इस तात्त्विक दृष्टि को समभता भारतवासी के लिए अपेक्षाकृत सरल हैं। धर्म की सार्थकता उसके विश्वहित-साधन में हैं। स्सारव्यापी जो ग्रखड नियम या जो सर्वश्रेष्ठ श्रध्यात्म-चैतन्य है, प्रत्येक धर्म उसी का रूप हे और उसकी जितनी स्पष्ट व्याग्या नह प्रस्तुत कर सकता है उतना ही वह ग्राह्य है। इस प्रकार के धारणात्मक नियमों को ज्ञान के उप:काल में ही भारतीय मनीषियों ने 'ऋत' के नाम से अभिहित किया था। यही ऋत कालान्तर की परिभाषा में 'धर्म' कहलाया। बेदव्यास ने धर्म की जो व्याख्या की है वह ऋत की ही व्याख्या है:

'नमो धर्माय महते धर्मो धारयति प्रजाः। यत्स्याद् धारणसयुक्तं स धर्मे इत्युदाहतः॥

ं संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्।

--- प्रथर्व १२।१।६३

कवि वर्ड्स्वर्थ श्रपने नभचारी स्काइलाकं की ऐसी ही स्थिति की कल्पना करता है— 'True to the kindred points of heaven and home.'

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वयं स्याम भूवतेषु जीवसे।

<sup>ै</sup>मा पूर्व जरसो मुथाः।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> न मृत्यवे ग्रवतस्थे कदाचन।

— धर्म वह शक्ति हे जो प्रजायों को ग्रोर समाज को धारण करती है। धर्म मन्त्य को जीवन से परं हटा कर तन वा मार्ग बताने के तिए नही बना भीर न पीलिया रोग की तरह जीवन को निस्तेज बनाने के लिए ही धर्म वा प्रयोजन है। गन्ता के ऐहलािक जीवन में विजय देने वाले ग्रोर साथ ही ग्रध्यात्म-ज्ञान्ति से परिचित करान वाले व्यवस्थित जीवन-क्रम का नाग धर्म है। यह धर्म प्रकृति के उच्च विधान के साथ मिला रहता है। ग्रथवंबेद में जो स्पष्ट वहा है वि यह पृथिवी धर्म के वल पर टिकी हुई है ('धर्मणा धृता') वह कोई सम्प्रदायवाद की पूजा नहीं है। वस्तुत मानृभूमि की प्रश्तसा में इससे थेप्ठ ग्रोर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि उसकी टेक सेनिक वल पर नहीं, बल्कि नीति के ग्रयव तियमों पर है। धर्म का ग्रासन भारतीय वृष्टि में राजा ग्रौर प्रजा सब से ऊपर है। न तो क्षत्र-सत्ता ग्रोर न ब्रह्म-सत्ता धर्म का ग्रपहरण कर सकती है। सब कुछ धर्म के वज में है ग्रथांत् धर्म-सत्य-चैतन्य का विधान सकता मानवी विधानों का नियन्ता है। घट-घट में उसका निवास है। राष्ट्र का दड जहाँ नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी धर्म की नीतिमयी प्रेरणा मनुष्य का मार्ग-दर्शन करती है। यह ग्रवस्य है कि भारतीय इतिहास में निरकुश राजसत्ता ने प्रजा का उत्पीडन किया, परन्तु उनके कार्यों को धर्म की तुता पर तोलने के प्रजा के ग्रिणकार को वे नहीं छीन सके। धर्म का तेज मनुष्य की रक्षा करता है, ग्रधर्म मनुष्य को खोखला कर डालता है—यह विश्वास सम्प्रदायवाद के लिए लागू नहीं है, सन्यात्मक धर्म था ग्राचार ही इससे ग्रिमेंत है।

भारतीय विचार-पद्धित में ग्राचार या करनी का बड़ा महत्त्व है। किय ने सरत शब्दों में कहा है—
'का भा जोग कथिन के कथे। निकसे घिउ न बिना दिध मथे।' (जायमी)
ग्राचारवान् व्यक्ति ही इस समाज में प्रतिष्ठा पाता रहा है। सार्वजिनक जीवन ग्रोर व्यक्तिगत जीवन का भेद भारतीय
हृदय नहीं स्वीकार करता। यह खिन्न होने की बात नहीं, यह तो हमारा जातीय सदग्ण है।

प्राचार प्रौर जीवन में जब खाई बन जाती है तब समय-समय पर द्रव्टा प्रौर विचारक, सन्त श्रोर महापुरुष प्राकर उसे पाटते रहे है। इसके कारण विचार प्राचार की कसोटी पर कसे जाते रहे है। वे त्रिचार जिनको उपदेष्टा के ग्राचार का बल नहीं मिला, सीधे खड़े नहीं हो सके। पृथिवी पर रेगने वाले विचारों को भता क्या सम्मान मिल सकता है प्राचार-योग ही समाज के जीवन की प्रतिष्ठा-भूमि रहा है। राम का ग्रावर्श, जो इस भूमि का राष्ट्रीय प्रावर्श है, ग्राचार-योग का ही दूसरा नाम है। वाल्मीिक ने स्वय राम की जो कत्पना की है उसके प्रनुसार 'रामों विग्रहवान् धर्म '—राम शरीरधारी धर्म है (ग्ररण्य०, ३६।१३)। लोक में गूँजने वाला धर्म का सन्देश राम के शब्दों में इस प्रकार है.

'सत्य ही सनातन राजवृत्त है, इसिलए राज्य की नीव सत्य पर है, सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित है। ऋषि ग्रांर देव सत्य को ही श्रेट्ठ मानते है। ग्रान्तवादी मनुष्य से लोग ऐसे डरते हे जैसे साँप से। सत्यपरायण धर्म ही सब का मूल है। सत्य ही तोक का ईश्वर है, धर्म सत्य के ही ग्राश्रित है। सत्य से परे ग्रोर कुछ नही है। दान, यज्ञ, श्रोर तप, सब सत्य के बल पर टिके हुए है। वेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। इसिलए सत्यपरक होना चाहिए। श्रकेला सत्य ही लोक वा पालन करता है, वही कुलो की रक्षा करता है। मैं ग्रवश्य सत्य की ही रक्षा कहेंगा। मेरे लिए यह ग्रसम्भव है कि लोभ से, मोह से या ग्रज्ञान से किसी भी तरह मैं सत्य की मर्यादा का उल्लंघन कहें। सत्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाला (प्रत्यगात्मा) धर्म मुभे जान पड़ता है। यदि मैं ग्रसत्य का ग्राचरण कहेंगा तो क्षात्र-धर्म से पितत हो जाऊंगा। यह भूमि, कीर्ति, यश ग्रीर लक्ष्मी, सब सत्यवादी के लिए है। मैं कार्य-ग्रकार्य को जानता हुग्रा श्रद्धा के साथ लोक-जीवन का निर्वाठ कहेंगा। यह लोक कर्मभूमि है। यहाँ ग्राकर शुभ कर्म करना चाहिए। ग्राग्न, वायु, सोमादि देव भी कर्म का ही फल-भोग पाते हैं। सत्य, धर्म, शोर्य, गूतानुकम्पा, प्रिय वचन, यही एकोदय धर्म है, लोकागम की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसका ग्राचरण करते ग्राये है।'

धर्म का ऊपर वहा हुआ आदर्श जीवन के भीतर से पनपता है। इस मार्ग का अनुवायी जीवन से भागता नहीं, वह उसे कमें के जल से सीचता है। हमारे राष्ट्र-निर्माता ने जब राम-राज्य की बात कही तब वह निरी कल्पना न थीं, उनके मन में राम के बताये हुए इसी सत्यात्मक धर्म और सर्वोदय की भावना भरी थी। यह धर्म दृढ कर्म-शिक्त पर आश्रित है। ययाति की तरह राष्ट्र का जन जब यह सोचने लगे कि मुक्ते वह नहीं चाहिए जिसके लिए मैंने प्रयत्न नहीं किया हैं, तभी वर्म श्रोर वर्म का सच्चा मेल वहा जा सकता है। कर्म से ही सिद्धि गिल सवती है, इसी निष्ठा से गातृभूमि के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ग की दीक्षा ग्रहण करनी है।

भारत जन की मातृभूमि का देवलात्मा-रूप बहुत प्राचीन है। उसमें अनेक अमर भागे ओर आदर्शों का सिविवेश है। राष्ट्रीय जन को उससे प्रेरणा ग्रहण करनी उचित है। ग्रत्यिधक नियन्त्रण ओर अनुवासन भारतीय पद्धित के अनुकूल नहीं है। श्रादर्शों से प्रेरित जनता स्वय अपने मन की उगग से जितना निर्माण कार्य कर सकती है उतना बन्धन से नहीं। यतएव सत्यात्मक आदर्शों की ओर चलने की प्रेरणा देवर जनता को इतकार्य होने का अवसर देना ही भारतीय पद्धित के अनुकूल है। सत्य के तेज से मन के आवरण स्वय हटने लगते है। भारतीय जनता को उसी स्थित की आवश्यकता है। मातृभूमि का जो सत्यात्मक रूप हमे उत्तराधिकार में प्राप्त हुन्ना है उसी की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक वो मातृभूमि की शरण में जाना है। माता भूमि ही युग की अधिकाती देवता है, उसी की उपासना करने:

'उपसर्य मातर भूगिम्'

--寒の その18年18の

माता पृथ्वी प्रपने महान् पुत्रों के महत्त्व से ठहरी है:

'महामहिद्धः पृशिची वितस्ये भाता पुत्रेरदितिधार्यसे वे ।

319019 03下--

अतएव जो पृथिवी-पुत्र है उन्हें राष्ट्र में चलने के लिए ग्रमुत के नये गार्ग बनाने चाहिए।

स्रप्रेल १६४६

े श्रहं तु नाभिगृह्णामि यत्कृतं न मया पुरा । ---मत्स्य पुराण ४२।११



# कला पर कुछ विचार

#### नग्दलाल वस्

में साहित्यिक नहीं हूँ । भाषा-शित्प मेरा जाना हुम्रा नहीं । व्याख्या ग्रोर विश्लेषण करने की मेरी सामर्थ्य नहीं । जीवन पर्यन्त कला की उपासना में जो थोडे-से विचार ग्रोर सत्य के कण में बटोर पाया हू उन्हीं को ग्राप्त कर रहा हूँ।

मानवता पर प्राज जो गहरा सकट छाया हुग्रा हे उसके समस्त कारणों के मूल में है मानव की ग्रंपरिमित तृष्णा। हमारा व्यक्तिगत ग्रोर सामूहिक जीवन वास्तविक विकास के रास्ते से दूर जा पडा है। विकास की दिशाओं में एक ग्रंसत्तुलन है जिससे वास्तविक विकास मारा जाता है। केवल राजनीतिक या ग्राधिक उपाय, इस अवस्था का सामयिक प्रतिकार ही दे पाते ह। किन्तु इसका ग्रंधिक प्रभावशाली ग्रोर ग्रंधिक रथायी प्रतिकार तो केवल ऐसी प्रेरणाएँ है—ग्रंगर है तो—जो केवल इस जीवन की परिधि, ग्रंपने ही ग्रह की तुध्य ग्रोर ग्रह के प्रसार तक ही सीमित न हो।

साहित्य ग्रोर कता का रथान इन्ही प्रेरणाओं में है। सच्ची कला विखरे हुए तत्त्वों को सयोजित करती है ग्रोर ग्रावमी को ऊपर उठाती है। ठीक इसी प्रकार के युग में जंसा हगार। है,—जब स्पप्टत सभी वस्तुओं में विघटन ग्रा गया है—कलात्मक श्रोर ग्राध्यात्मिक विद्या की श्रोर विशेष ध्यान विया जाना चाहिए। बहुत-में लोग है, ग्रोर महत्त्वपूर्ण लोग है, जो ऐसे समय में कता-साधना की उपयोगिता पर प्रश्निचाह लगा रह ह, जब कि देश श्रोर दुनिया को ऐसी समस्याग्रों को सुलकाने के तिए, जिन्हें ग्राधारभूत समस्या कहा जाता है, प्रधिक शक्ति की प्रावस्यकता है। मेरे विचार से यह एक गलती है। कला की साधना विशास नहीं है, न स्वप्नलोक में पलायन है। ग्रापने उच्चतम रूप में कता की साधना में हमारा व्यक्तित्य ग्रापनी उन्नतिशील ग्रादमानुभूति की ग्रोर बढता रहता है। किसी भी पुग में कता की उपेक्षा करने पर हमें उसका मूर्य चुकाना ही पडता है। कला तो हमारे स्वभाव की एक धिचित्र ग्रावस्यकता है।

चारो तरफ एक मँनेरा छागा हुमा है जो हमारे मह म्रोर मज्ञान के कारण म्रोर भी गहरा हो म्राया है। उस में जो म्रात्मज्योति दीख पख्ती हे, करा उसी के प्रकाश की किरण है। ये किरणे 'दीपक तले के भूँधेरे' को दूर करती है, ग्रगर हमारी पीडा नहीं तो कम से कम पीडा के कारणों को दूर करती है।

प्रत्येक मनुष्य में कही न कही एक क्लाकार है। योर जो समाज हर युग और हर काल की कला की धाती को प्रपने हर सदस्य के लिए सुलम प्ला देता है, वही सच्चे अथों में एक सभ्य समाज है। इस सम्बन्ध में क्लाकार का भी एक विशेष उत्तरदायित्व है। उसे सस्ती और महरवहीन वस्तुओं में नहीं उलभ जाना चाहिए। एक सुसगठित समाज में क्लाकार एक 'बेकार की वस्तु' नहीं होता, वैगिवितक विकृतियों और ऊलजलूल व्यवहारों का प्रदर्शन मात्र नहीं होता। उसमें ईमानदारी और सन्तुलन होना चाहिए। उसे साधकों की तरह मनसा जागरूक और उच्चादर्शों का प्रेमी होना चाहिए। अपने 'स्वधमें' का सावधानी से पालन करते हुए, नाम और रूप में अन्तीनिहित प्रनन्त तत्त्व के भक्त, और समन्वय के छप्टा के रूप में वह अपना सामाजिक कर्तव्य पूरा करता है।

कला के क्षेत्र मे परम्परा की थाती वैसी ही है जेसी व्यवसाय मे पूँजी। यदि उसका उचित उपयोग किया गाय तो बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन दो वस्तुएँ ऐसी है जिनके सहारे परम्परा श्रपने को पूर्ण कर पाती है. वे है, प्रकृति और मोलिकता। प्रकृति, मौलिकता और परापरा—ये तीन मिल कर एक पूर्ण कलाकार का निर्माण करते हैं।

शिक्षा में कला और शिल्प की उपेक्षा करने से न केवल हमारे ज्ञान की हानि हुई है, वरन् श्राधिक क्षेत्र में भी हमारी हानि हुई है। शिल्प के ह्रास के साथ-साथ देश का आर्थिक ह्रास भी हो गया। शिक्षा के भारतीय केन्द्रों में, केवल रवीन्द्रनाथ ने प्रथम बार कला को खुल कर स्वीकार किया। यह देख कर प्रसन्नता होती है कि उनके प्रथम प्रयास का सारे देश ने अनुकरण किया और कर रहा है।

कलात्मक शिक्षा के प्रभाव ने न केवल हमारे जीवन को सौन्दर्य-वस्तु-हीन रहने दिया, वरन् हमसे ग्रतीत काल की

महान् कला-शैलियों के उपभोग का रस भी छीन लिया है। प्रपने प्रतीत की कला-शैलियों पर गौरव करने से कोई लाभ नहीं जब तक हम उन्हें समक्त न सके ग्रीर स्वयं भी नव-निर्माण न कर सकें। हमारी ग्रपनी ही कला के प्रति हमारे ग्रज्ञान की बिल्हारी है, जिसके कारण यह ग्रावश्यक हो गया कि यूरोपीय कला-मर्मज्ञ ग्रीर प्रालोचक ग्राकर हमें उराका मर्ग रामकायें, शोर तब उस भूठे ज्ञान के वल पर ही हम उस महान् वैभव को समक्त सकें जिसमें हमारे राष्ट्र का ग्रतीत पलता था! ग्राज्ञा है कि स्वतन्व भारत में हमारे जीवन के सभी तत्त्व परस्पर समिन्वत हो जायेंगे ग्रीर एक जीवित ग्रहैत बन परिपूर्णत। ग्रीर वह कला उसी प्रकार परिपूर्णता की ग्रभिव्यक्ति बन जायगी, जिस प्रकार वह सदा से रही है।

(बॅगला से)



# दो कविताएँ

### म्रात्माराम रावजी देशपांडे 'म्रनिल'

## १. मानवता

प्रन्याय कही भी घटित हो, कोध कर उठे हम, वार कही भी हो, तिलमिला उठे हम, यन्त्रणा देखकर पीड़ित हो चाहे कही भी हो, शोषण हममे दर्द पेदा करे चाहें किसी का भी हो, वजन हो हगारी छाती पर दासों के पेरो की बेड़ियों का, नील हमारी पीठ पर उभरे चाबुक चाहे कही गारा जाय। सब ग्रभागों के ग्रासू छलके हमारी याँखों में, दु.खितो की वेदना की कसक हमारे हृदय में हो, सारी दुनिया की संवेदना हृदय में उमड़ श्रायी है-कुछ ऐसा नया नाता जोड़ा है हमने---वे भी मानव है, हम भी मानव है।

# २. धुकधुकी

दूर नहीं है पावस उत्कंठित हो उठा है मेरा मन न जाने कैसी टीस-सी उठ रही है । यह नहीं है 'ग्रन्यथावृत्ति' मेवालोक की,

### नेहरू ग्राभिनन्दन ग्रन्थ

सुभाती हुई कि 'सावन के दिन प्राये' हृदय धडकता हे नहीं प्राज करपना से साज की वर्षा के प्रभिशार के। कहीं वह प्राना ही न भूल जाय चचला इसी प्राशका से धुक्रधुकी मुभ्ने लग जाती है।

ग्रायी ही नहीं यदि वर्षा हर्प उडेलती, ऐसा ही रह गया यह नील आकान खिलाता हुया घीरे घीरे इन पाडुर बादलो को, यदि ऐसी ही बहती रही जोर से ठडी हवा दूर दूर विखेरती भूकी हुई बदली को, रोहिणी पर श्रारोहण मदि हुआ ही नही जलदो का, मृग यदि बनित हुआ मृगजल से, मार्द्रा केवल करती गयी सार्द्र मात्र नयनो को, पुनर्वस् बरसा नही, पुष्य हुश-हुश करके बस ग्राहे भगता रहा, माश्लेषा कठाश्लेष के प्राश्यासन देती हुई दूर ही खिसक गयी। मघा बोली ग्रागे देखो स्रौर पूर्वा भी दूर्वाएँ सुखाती रही, उत्तरा निरुत्तर बैठी रही, हस्त भ्रान्त राह पर मस्त होके भागा, चित्रा ने भयातक विचित्र रूप घरा यदि, स्वाती भी हाथ में वाती निरी वे गगा--यदि सत्ताईस में से नौ घटा के बाक़ी बाक़ी बचा शून्य ही, तो---? चिन्ता ही से धूनधुकी मुभे लग जाती है!

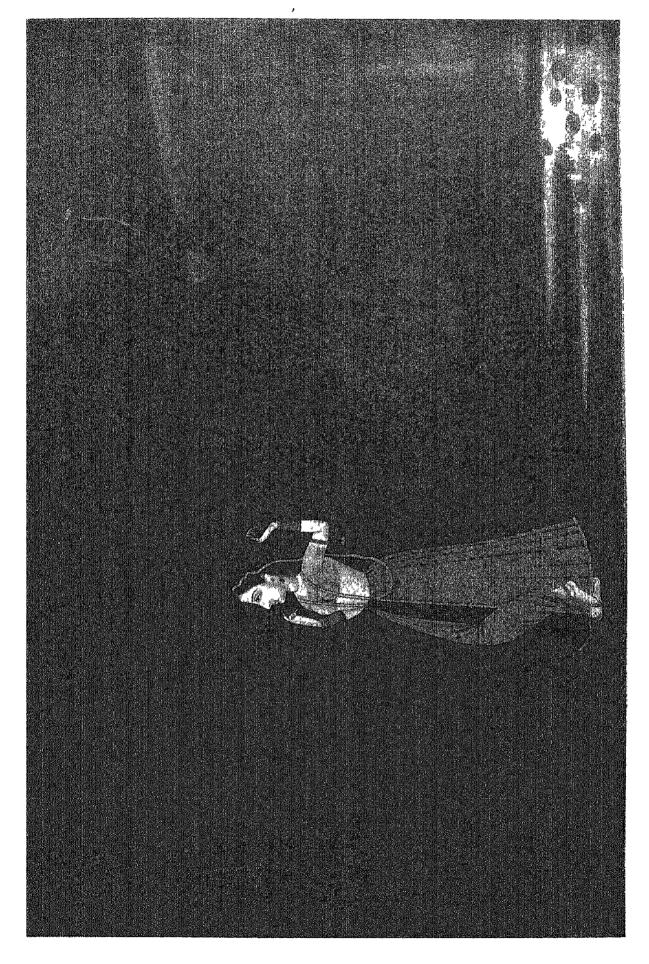

यह शक संवत् का व्यय सवत्सर है हेमलम्बी विलम्बी नाम यह कही सार्थ हुम्रा ग्रौर फँस गया वर्षफल फसलो का, फल-ज्योतिष हुम्रा विफल, राजा बुध, मन्त्री शनि, ग्रग्रधान्येश मगल, मेघेश शुक्र, रसेश गुरु, पश्चाद्धान्येश रवि---कही यदि डिग गया संवत्सराधिपो का मन्त्रिमंडल यह भ्रापस की फूट से, प्रथवा सम्राट् निसर्ग ने इनके निर्णय ठुकरा दिये सेघ ने द्रोण नाम के वणिग्गृह में निवास करके होके यदि 'पचमस्तम्भी' नरेन्द्र नाम नाग को विश्वासधात करने दिया तो--? हतबुद्धि होता हुँ---धुकधुकी मुक्ते लग जाती है!

"काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। लोकोऽयं क्षोभरिहतः शान्तिः शुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु ..." प्रार्थना यह हुई यदि निर्थं हमारी तो—? दयनीय प्रपने को जानकर धृकधुकी मुभे लग जाती है!

तो—? तो क्या घोर ग्रवर्षण दुष्काल विकराल। कण-कण धान्य का गिन कर, बीन कर, खाकर, म्राघे पेट-पाव पेट रहकर जीयन बिताने वाले क्षण-क्षण ग्राशा के सहारे राह देखकर ग्रग्रधान्य की---ग्रगली फसल की---भुखं मर जायँगे तडपते लाखो लोग हमारे! ग्रीर हम देखेगे ! या सुना है कि देख भी न पायेगे सिसकते, गुस्से से बिलखते, उफनते, फिर भी दोनों जून खाते बेशरम हो जी रहे! मेरी ही घृणा से मुभे डर लग ग्राता है--धुकधुकी मुभे लग जाती है!

श्राखिर क्या करेगे हम करने की इतनी बात करके ? भीख मॉग-माँग के विदेश से ग्रनाज ला, इघर का उघर कर, चोरी से जमाया नाज बाहर निकाल कर, स्वाधियों को दंडित कर जैसे-तैसे कुछ बाँट-बूंटकर प्राण क्या बचा लेगे ? फिर भी रहे यदि वैसे ही अवलम्बित देव पर, दैव पर, निसर्ग की मौज पर, घातक पुरानी राजनीति पर, व्यर्थ व्यय करते श्रपार मानव-शक्ति का स्वार्थ में, कलह में, लड़ने में, मारने मे, लोड़ने में, छीनने में, धन-धान्य जोड़ने, सड़ाने में,

Ø

जलाने में और ऐसे पुनः श्रकाल लाने में ? सोच कर सिर चकराता है, धुकधुकी मुभे लग जाती है!

यह गरीबी, ये यातनाएँ, ये निष्फल कष्ट, ये दुःख, रोग, महामारियाँ यह युद्ध, यह अकाल, यह मरण सामूहिक, यह बरबादी, दूर करना हमारे हाथ में है; मानव में शक्ति है कि देवता की, दैव की, निसर्ग की मार जहाँ पहुँच न पाये, ऐसी जीवन-व्यवस्था का उपाय करे। उसकी सामर्थ्य जान श्रीर जड़ता को देख तिलमिला उठता हुँ-धुकधुकी मुभ्ते लग जाती है!

निश्चय ही कल जाग उठेंगे
भूखे कंगाल ये,
ग्रौर नये निष्ठावान्, विचारवान्,
कलाकार
छोड़ भ्रान्ति
कर फ्रान्ति !
देख के भविष्य, रोमांच के स्फुरण से,
सिहरता हूँ
ग्रौर तब मेरी धुकधुकी ज्ञान्त होती है!

(मराठी से)

# सुवर्षा स्वप्न

### 'सुन्दरम्'

हे ऊर्ध्वता !
त्रिकाल के शीश पर मॅडराने वाली ग्रकालता !
तू इस विश्व के ग्राकाश में भुककर लहराती है
दिक्काल के दिव्य ग्रह्पों की सर्जिका !
तू हमारे प्राणिपड में स्फुरण करती रह ।

H

म्रहा ! तूने घरती से ताराम्रों तक एक निगूढ़ सेतु रचा है, मानव के हायों में प्रकाश-रज्जु पकड़ाकर उसे म्रारोहण का पथ दिखाया है।

कितना भव्य, कितना रम्य है यह रहस्य सेतुः पृथ्वी से ग्रातुर हृदय उस पर चढ़ते हैं एक-एक सोपान पर पग रखते हुए; ग्रीर तूभी वैसी ग्रातुरता से उत्तर ग्रा रही है।

पग-पग पर तेरा श्रीर मेरा मिलन होता है।
तू छन्न, प्रच्छन्न या श्रष्ठन रूप से
ज्योति-पट पर हमारे चरण रखवाती है—
हमारे श्रन्तर को रस-प्लावित करती हुई।

यह भन्य, दीर्घ थ्रौर सुरम्य यात्रा है:
कराल काल की श्रन्तर्गृहाक्रों से
निकलते ही प्रकाश पट खुल गये:
यहाँ कमलों से छाये सरोवर हैं
श्रौर गिरि-श्रुंगों को चुमती मनोहर चाँदनी!

यह भूमि तेरी दृढ़ पाद-पीठिका है, ऊर्ध्वं से ढल रही तेरी अमृत-धार को भेलकर इसने उर में सागर भर लिया है; और अपने अंग से अग्नि भरे ईंधन का सुजन किया है।

तेरे तीव तपस को उर धारे वह व्योग-पथ में श्रकम्प भ्रम रही है, किसी महान् हस्त की वज्रमुष्टि-सी तेजोमयी श्रीर श्रकेली। इस भूमि का अणु-अणु किसी विराट् के सकल्प को धारण किये हुए ढल रहा है; किसी के प्रेमल खास के स्पर्श से इसके रोएँ-रोएँ से नवाक्र फुट रहे है।

इस भूमि की मृदु मिट्टी रस-रूप हो रही है, किसी सर्जक की दीठ के नीचे नये-नये पुद्गलघारी प्राणो की नूतन कीडास्थली बन रही है।

ग्रहा ! यहाँ मानव को प्राप्त हुग्रा मनस् ग्रन्थकार का दारुण दुर्ग भेद कर। वह मनस् चेतना का उग्र शर साथ कर तेजस् के उच्च श्रृग को छू रहा है।

छन्द स्फुरण कर रहा है सुरीली रागिनी का, दृष्टि की कमनीय कामिनी नाच रही हे रग-पट पर भ्रग-रेखा ग्रॉकती, मृदग पर थाप लगाती हुई!

कोई मधु से पूर्ण मधु-चक गूँज रहा है
अदृष्टपूर्व पुष्पो का पराग विखेरता।
वह प्रगूढ चेतना से स्वत. सर्जन करता जाता है
अनेको क्रान्तद्रष्टाग्रो की गौरवमय पित का।

हे ऊर्ध्वता ! तेरा ग्रखड आशीर्वाद ढल रहा है इस सृष्टि के सिर पर। यह पुष्पों मे भी नये पुष्प खिलाता है ग्रीर कटको से कुडलों का निर्माण करता है।

तू प्रतिक्षण गतिमान् है, तेरे सुचक्षु अदृष्ट होकर भी दृष्ट है, भौर निगूढ के अभ्यन्तर को भेंद कर एक-एक रत्न को प्रकाशित करते है।

þ

विश्व का यह पत्थ अतीव महान् है,
प्रगाढ़ कानन मार्ग में छाये है।
घाटियों के अनन्त विस्तारों की प्रचंड क्षुधा वहाँ खौल रही है।
अद्रिश्रंगों के उन्नत आमन्त्रण गूँज रहे है।
और भ्रमरों के मीठे गुजन आद्यासन दे रहे है।

तू हमारे हाथों मे शंख देकर जय के तेजोमय पथ पर चलाती है; हमारी फेंट में श्रसि कसवाकर प्राणों में श्रद्य-सी शक्ति संचारित करती है।

तू रणांगण में रक्त से स्नान कराती, मुडमाला गूँथने की कला हुगे सिखाती है, श्रीर जेता के कंठ में प्रप्सराधों द्वारा पिरोयी हुई मन्दार-माला डालती है। श्रव मनुष्य का ग्रन्तर स्वर्ग की ग्रग्नि से, सतत ज्वालामय, सदा दीप्त रहेगा; पार्थिवता के सारे तन्तु तेरी बीणा के सुनहरे तार बन जायेगे। तू यहाँ भव्य स्वर्ग का सर्जन करेगी, सभी सागर तेरा पद-प्रक्षालन करेगे; विनाशक कालरूप कालीय भी दीन होकर तेरे हाथ का ऋजु बेत बन जायगा! भूः भूवः स्वः -इन तीन पदयाली गायत्री एकपदा हो जायगी; श्रौर इन भानुश्रों का प्रेरक प्राविभानु हमारी क्षीण बुद्धि को प्रचोदित करेगा। सारी ऊर्ध्व ग्रौर निम्न सृष्टि संयुक्त होगी, प्रसुप्त सब जाग उठेगे; स्रौर इस प्रकार यह विश्व-चक्र का वर्तुल सन्धानित होकर सुदर्शन सिद्ध होगा। पूर्णता की परमात्म रागिनी गाते हुए कोकिल कुहुकेगे; तेरे चारु सुवर्ण पद्म मे पिपासु जन ग्रपने चित्त ग्रपित कर देंगे !

(गुजराती से)



# युग-संगम

### श्रिडिचि बापिराजु

हमारी बैलगाड़ी उपत्यकाश्रो पर धीरे-धीरे सरकती हुई चाँदनी की तरह श्रागे बढ रही थी । दोनो ब्वेत बैल हिमाच्छादित शैल-शिखर-से प्रतीत हो रहे थे । ब्वेत हंसो से जुते हुए मुक्ताभ रथ पर चढ़कर चन्द्रमा नीले श्राकाश में बिहार कर रहा था । सड़क के दोनो ग्रोर खेत ऐसे चुपचाप बिछे थे मानो चाँदनी ने जादू कर दिया हो ।

मनुष्य चिरयात्री है; अनथक रात-दिन चाँदनी में या तारो-भरी रात में, जलती धूप में अथवा घुमड़ती घटा में वह चलता रहता है। उसकी जीवन-यात्रा कभी हुए की ओर कभी शोक की श्रोर अग्रसर होती है। हमारी बैलगाड़ी भी कला तथा इतिहास के प्रसिद्ध स्थान विजयपुर के पुराखंडों की ग्रोर जा रही थी। नागार्जुन पहाड़ी की उपत्यका में स्थित यह स्थान, कभी आन्ध्र के यशस्वी इक्ष्वाकुओं की राजधानी था। यही स्थान "अपर शैल संघाराम" है, यह प्रभी हाल तक नहीं ज्ञात था। इसका शोध उन पुरातत्वियदों ने ही किया जिन्होंने खुदाई करवा कर खंडहर और भग्न स्तूप आदि निकाले। इन्हें देख कर प्राचीन आन्ध्र की संस्कृति का पता चलता है।

वर्तमान अतीत में जा मिलता है, श्रीर अतीत वर्तमान की ओर अग्रसर होता है। नागार्जुन ईसवी प्रथम शती के महान् श्रान्ध्र रान्त थे, जिन्हें बुद्ध का अवतार मान कर पूजा जाता था। बौद्ध महायान शाला के प्रवर्त्तक वही थे।

हमारा रास्ता धीरे-धीरे उस घाटी पर चढ़ रहा था जिसे पार करके विजयपुर की उपत्यका मे उतरते हैं। मैने सुना, खेतों में कही कोई बड़ा ही भावुक किसान युवक एक भावमय गीत गा रहा था:

"बोल मुन्दरी! जीवन के इस सॅकरे पथ पर कितना दूर मुभे चलना है? बोल मुन्दरी, किन कुजों तक मधुर प्यार के, कुलों पर मुभको चलना है!"

जब-तब स्वर से या चाँदनी की किरण से चौंक कर छोटे-छोटे पंछी मानों उस दूरागत गीत के सुरों पर ताल दे उटते थे। उस किसान के गीत तथा प्रंछियों के स्वरों की मधुर लोरियाँ सुनता-सुनता में सो गया।

\*

जब पूर्वी शिखर पर उषा देवी की रंजित मुस्कान फैली तब मैंने जाग कर देखा, हम घाटी के बीचों-बीच पहुँच गये हैं। दोनो ग्रोर चोटियों पर इक्ष्वाकुग्रों के लाट थे। सामने कोई तीन सौ हाथ नीचे विजयपुर की उपत्यका विछी हुई थी। नीचे जाने वाली सड़क बड़ी ढालू थी; दूर पर उस बिखरी हुई घाटी में दो-एक लम्बे गैंवई फोंपड़े दिखाई दे रहे थे। नल्लमाल की सँकरी घाटियों में बहती हुई द्रुतवाहिनी कृष्णा नदी उस सुन्दर उपत्यका को तीन ग्रोर से घेरे थी। धुँधले ग्रतीत से लेकर ग्राज के स्पष्ट वर्तमान तक ग्रजस रूप में प्रवहमान यह नदी ग्रतीत ग्रौर वर्तमान का, नवीन ग्रौर प्राचीन संस्कृतियों का, पूर्वी बंगाल की खाड़ी ग्रौर पश्चिमी गिरि-मेखला के जलों का संगम सूत्र है।

हम नीचे उतरे। हमारी राह मुड़ती, बल खाती, अन्त में संग्रहालय के फाटक तक आ पहुँची, जहाँ पर बौद्ध स्तूपों तथा बिहारों से प्राप्त मूर्तियाँ और पुराखंड रखे गये हैं। इन स्तूपों के ग्रातिरिक्त विजयपुर के प्राचीन नगर के कोई अवशेष अब नहीं है। नागार्जुन का बिहार घाटी के एक सिरें पर छोटी पहाड़ी पर था। कदाचित् इसी कारण इसे नागार्जुन टीला कहते है।

में संग्रहालय में घुसा । प्राचीन श्रान्ध्रों के श्रद्भुत संसार का दृश्य मेरे समक्ष प्रकट हो गया । मानीं जादू के प्रभाव से मैं उन सुदूर शतियों के जीवन में पहुँच गया होऊँ । कलानिर्मित एक पाषाण से लेंकर एक के बाद एक पाषाणमूर्तियों को देखता हुम्रा में भ्रागे बढता गया। मेरे सामने जीवन के सौन्दर्य भ्रौर संघर्ष का जो दृश्य भ्राया वह मानों भ्राज का ही था। यदि हम भ्रपने वर्तमान को परिष्कृत अन्तर्भेदी दृष्टि मे देख सके तो हमें उसमें पुराकाल की पहले तो छाया, भ्रौर फिर रपप्ट प्रतिबिम्बित यथार्थता, देखने को मिलेगी।

संग्रहालय का ग्रामा एक ग्रलग संसार था, एक साथ ही सुन्दर ग्रीर रहस्यमय। वड़े-बड़े सम्राट् ग्रीर सम्राज्ञियाँ, राजकुमार तथा राजकुम।रियाँ, सन्यासी तथा ऋषि-मुनि, योद्धा तथा नागरिक, राज-दरबार की महिलाएँ एव ग्राम-वधुएँ सभी वहाँ थी। राजाग्रो के उद्यान ग्रीर खेतिहरों के खेत, महल ग्रीर भोपड़े, पशु ग्रीर पक्षी; गँवई बैलगाड़ियाँ ग्रीर सजीले रथ भी वहाँ देखने को मिले। वह दुनिया ही निराली थी।

जनता के ग्राभूषणो तथा येश-भूषा मे श्रव तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुग्रा, न उनकी गुखाकृतियाँ ही विशेष बदली है। श्राधुनिक नर-नारियो की भोति ही उनके चेहरे भी मोद से चमकते ग्रौर शोक से मिलन होते थे। उनकी चाल-ढाल, उनकी मुद्राएँ ग्रौर भावभंगिया, ग्राज के जीवन को भी शोभा ग्रौर गौरव प्रदान करती हैं।

संग्रहालय से मैं म्रपने तथा गाड़ीवान के लिए भोजन बनाने बाहर निकला । कुएँ की जगत के पास एक नीम वृक्ष की छाया में भोजन बनाते हुए मेने देखा, खेतो में प्रसन्न-वदन नर-नारियाँ काग कर रही थी । एक युवती तथा उसके प्रेमी

में होती हुई बात-चीत मैने सुनी।

युवक कह रहा था, "मुफ्ते पूरी उमीद है कि इस बरस हमारे खेत में चोलाई की फसल म्रच्छी होगी।"
यवती बोली "धौर गेदे के फुल क्यों नही होगे?"

प्रेमी ने ढिठाई से कहा, "हाँ जी, तुम्हारी काली लहराती लटो को सजाने के लिए !"

"मेरे लिए क्यो, तुम्हारी चौड़ी छाती पर हार बनकर भूमने के लिए, तुम्हारे कुटिल हृदय को खुश करने के लिए।"

"मेरा हृदय क्या तुम्हारी तिरछी चितवन से भी कुटिल है ?"

"और नहीं तो ! वह तो नाग से भी कृटिल है !"

"फिर भी तुम्हारी मदमाती चाल के बराबर नहीं !"

"तो तुम्हारे साथ चलने को कौन मर रहा है?"

"ग्रौर तुमसे बात ही कौन कर रहा है ?"

युवती रूठ गयी। बोली, 'तो लो, मैं खेत के उस पार चली। कोई नहीं बोलता तो यहाँ कीन मरे जा रहे हैं बोलने को। मैं अपने आप से बातें करूँगी, पिछयों से और नागार्जुन के टीले से बातें करूँगी।''

वह बोला, "हाँ, नागार्जुन ही तो टीले से उतर कर ग्रायेगा तेरा रूप निहारने !"

लड़की कोध से भर कर वहाँ से चल दी। इस दृश्य में मुक्ते उस छोटे अर्घचित्र की याद श्रायी जिसमें स्त्री-पुरुष को रुष्ट प्रेमियों के रूप में अकित किया गया था। पुरुष के मुख पर विषाद के और नारी की मुखाकृति में लज्जा, कोध तथा क्षोभ के भाव बड़ी कुशलता के साथ अंकित किये गये थे।

दोपहर के विश्वाम के पश्चात् मैंने प्रान्ध्र के पुरातन कलाकार के हस्त-लाघव एवं सृजन-कौशल का प्रध्ययन फिर आरम्भ किया। उस महान् कलाकार की श्रानन्दपूर्ण तन्मयता का ग्रनुभव किया। पद्मासन में, श्रथवा एक हाथ में भिक्षापात्र लिये और दूसरे को चिन्मुद्रा में उठायें, नर-नारियों के बीच धूम कर प्रेम और श्रिहंसा की शिक्षा देते हुए भगवान् बुद्ध की मूर्तियाँ देखते-देखते मानों वे मूर्तियां मेरे सामने घुल कर खो गयीं; और मेरे ग्रागे खड़ा हो गया चौबीस सौ वर्ष बाद उसी काम को पूरा करने वाले हमारे राष्ट्रपिता का स्वप्न, जो उसी सत्य का प्रचार करते थे। क्या पुरातन युग के वही राजा तथा मन्त्रीगण श्राज के हमारे नेता हो गये है ? मुक्ते जान पड़ा, नागार्जुन का ही कार्य पूरा कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के प्रधान मन्त्री, जो साहस ग्रीर प्रेम, स्वप्न तथा सत्य, कर्म एवं कल्पना के रसायनाचार्य है।....

\* \* \*

वह प्रेमी मुक्ते कई बार मिला जो पास के खेत में काम करता था। युवती से उसका क्या सम्बन्ध है, मैं नहीं कानता था। नागार्जुन टीले की छाया में अपने तीन दिन के प्रवास में मैने उस प्रेमी-युगल को कभी अनुकूल होते नहीं

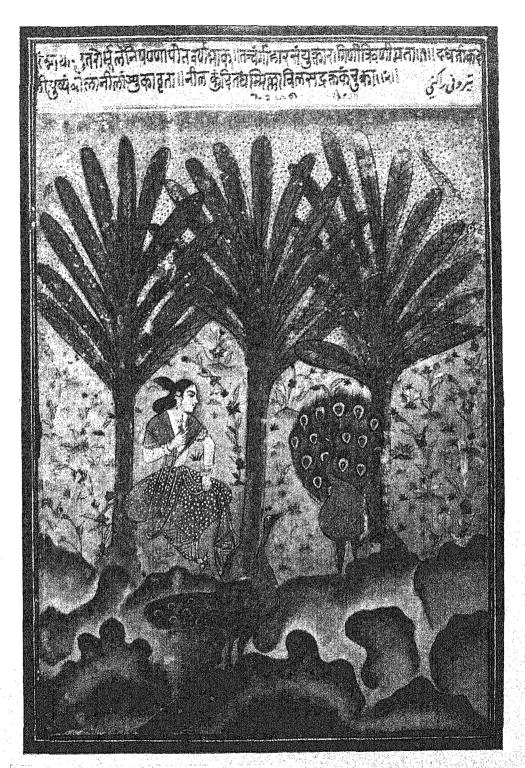



देखा । मुभे कौतूहल हुआ । पूछने पर पता चला कि दोनो का हाल ही में विवाह हुआ था, श्रोर युवती कुछ ही मास पूर्व स्वामी के घर आयी थी ।

सयोगवश चौथे दिन 'गणेश चतुर्थी' थी—वर्ष का पहला पर्व। भोर होते ही मैं स्नानार्थ कृष्णा गया। नदी बाढ में थी। मटमैला पानी चक्कर खाता और भँवर बनाता तट पर तेजी से वह रहा था। तम घाटी में नदी का तल बहुत ऊँचा उठ गया था। दूसरे पार, हेदराबाद की सीमा पर, इलेक्वरम् का मन्दिरों से भरा गाँव नदी के विल्कुल विनारे खडा श्रसीम से ग्रसीम तक बहती हुई इस महा सोन्दर्यमयी घारा या श्रवलोकन वरता हुश्रा-सा प्रतीत होता था।

गणपितदेव तथा उनकी पुत्री क्द्रमादेवी के बनवाये हुए काकतीय मन्दिर मानो अपने जन्म पर आश्चर्य कर रहे थे और सोच रहे थे कि स्वय कृष्णा नदी ने ही उन्हें जन्म दिया है। नदियों की रानी कृष्णा, दक्षिण की चिर्रिप्रया, पश्चिमी पर्वतों की पुत्री एव मोसमी ह्वाओं की सहोदरा, उन मन्दिरों के उत्थान में मृदित टुई भी और उनके ध्यरत यश्चरारेव पर रोयी थी। कितनी बार कितने ऋषि-मृनि, विजेता सम्नाट् ओर उनकी सेनाएँ इस नदी के पार हुई, कितनी बार सोरममयी चाँदनी रातों में नावों पर बैठ कर प्रणय तथा आनन्द के गीत गाते हुए कितने प्रणयी नदी के पार सैर करने निकले। यह प्यारी नदी आज भारत की स्वाधीन जातियों के एक महान् नवराष्ट्र के जन्म पर प्रानन्द मना रही है, जिसके नागरिक ऋषि-मृनियों की ओर नीति-रमृतिकारों की, ज्ञानियों, साधाने और कर्मवीरों की भव्य परम्परा के उत्तराधिकारी है, और प्राज्ञा, विश्वास तथा शक्ति के साथ नये राष्ट्र के निर्माण में लगे है जो प्रव अनन्त काल तक परा-धीन न होगा, न होगा।

).

उस दिन प्रात नाल जब मैं उस विशेष त्यौहार का भोजन बना रहा था, णस के खेत में काम करने वाली वह युवा जोडी सकुचाती-सी श्राकर मेर्रे पास खडी हो गयी। उनके साथ एक उलिया थी। मैं गाश्चर्य-चिकत रह गया।

सक्चाते यवक से मैने पूछा "क्यो भाई, वह से फगडे का निवटारा कर तिया कि नही ?"

प्रपत्ती निर्मत गाँखों में उल्लास भर कर उसने उत्तर दिया, "श्रजी, वह भगडा थोडे ही था ? भला ऐसी मुन्दर लड़की से भगड सफता हूँ।" वह थोडा-सा हँसा ग्रौर फिर बोला, "श्राप ही पृष्ठ देखिए न।" वह उसकी ग्रोर निहारने लगा। लड़की ने लजा कर ग्रोर भी भुकते हुए कहा, "वह भगडा नहीं था, मालिक। वह तो हमारे दित की उसग थी। लीजिए, यह श्रापके लिए हम गरीबों की भेट है।"

डिलिया में हरे शाक, तीन-चार सन्तरे, कैय और कुछ फूल थे। गेरी पलके ब्रार्द्ध हो ब्रायी। मैंने सोचा, 'माँ, मेरी चिरतन भारत राष्ट्रमाता, ससार के सकल राष्ट्रों की ब्रादि-जननी प्रोर गुर्वी। तू सदा प्रेममयी रही; और ब्राज फिर सत्य ग्रोर धर्म के पथचारी तेरे बेटे उठ रहे है युद्ध-जर्जर विश्व का मार्ग-निर्देश करने, उसे शान्ति ग्रीर कल्याण की श्रोर ले जाने को!'.

सहसा मैंने प्रनुभव किया, नागार्जुन, वे प्राचीन कला-कृतियाँ, समक्ष खडा वह प्रेमी-युगल तथा पृष्ठभूमि मे लह-राता कृष्णा का जल--सभी सत्य, शिव, सुन्दर की सगीत-लय की लहरियाँ है .

(तेलुगु से)



## मिमियाते मेमने का चित्र

#### बलदून ढींगरा

पहली बात जिसने कमला का ध्यान प्रार्काणत किया वह सम्भवतः यह थी कि वह मैदान के किनारे ठीक उसी मुद्रा में बैठा था जो उसके पिता के राग्रह की प्रष्टधातु की बुद्धपूर्ति की थी; ग्रोर पटरी पर चित्र ग्राकने वाले शिल्पियों की भाँति उसके चारों प्रोर पेसिल से बने हुए ग्रनेक चित्र बिछे हुए थे।

गुछ संकोच के साथ वह उनके समीप गयी, ग्रौर स्थिर दृष्टि से चित्रों को देखने लगी। उनमें से एक में बुबला-पतला किन्तु निकना ईरानी बिल्ली का-सा सिर था जो उरो परान्द श्राया। फिर दूसरा चित्र दरवाजे से लटकते हुए एक कोट का था। इनके ग्रतिरिक्त एक लाल पत्थर में उत्कीर्ण घोड़े की मूर्ति थी ग्रौर उसके बाद एक ठिठुरते मेमने का चित्र जिससे ग्रवर्णनीय दयगीयता टफ्कती थी।

कमला ने कहा, "क्या तुम इन चित्रों को बेचते हो ?"

युवक ने उत्तर दिया, "हाँ, कभी-कभी। प्रभी तो कल ही एक चित्र श्रच्छे, दामों बेचा था।"

कमला ने पूछा, "क्या उस मेमने के चित्र को बेचीगे?"

"बेच तो क्या, बदले में दे सकता हूँ।"

"यदले में ? किस चीज के ?"

उसने पूछा, "श्राखिर तुम उसे लेना क्यों वाहती हो ?"

कमला श्रचकवा कर मुँह खोले उसकी श्रोर ताकरी रही, क्योंकि उसने ऐसे प्रक्रन की श्राशा न की थी। फिर "यों ही, मुर्क पसन्द है। कितना सुन्दर बना है। एकदम गेमने की तरह।" कहते हुए उसने सोचा कि बात तो उसने कही मगर कुछ जभी नही।

"यो तो खेतों मे कितने ही मेमने घूम रहे हैं जो इससे कही अधिक मेमनों की तरह है," युवक ने उत्तर दिया। "हाँ, है क्यों नही ? किन्तु इसे देख कर मुफ्ते लगा...."

उसने चित्र की शोर एक बार और देखा और फिर युवक की ओर देखकर पूछा, "अच्छा, गया कोई खास मेमना ऐसा था—केवल एक अकेला अद्वितीय मेमना ? या कि एक दिन तुमने सहसा आँख उठा कर मेमने-पन को ही सामने देखा और नित्र बना दिया ?"

वह बोला, "सब मेमने गिमियाते ववृत ऐरी ही लगते हैं।"

"नही", कमला ने खंडन करते हुए कहा, "गे नहीं मानती । कम से कम जब मै देखती हूँ तब तो नही ।" वह नुछ क्षणों तक चुपचाप अपने विचारों में निमग्न खड़ी रही। तब उसने पूछा, "मेमने-पन के फ्रलावा उस चित्र में प्रौर क्या है ?"

"ठिठुरा-पन ।"

"ग्रौर इसके ग्रलावा ? बेबसी ? फिर क्लेश-ऐसा-क्लेश-जिसका-कभी-ग्रन्त-न-होगा ?"

"ठीक", युवक ने उत्तर दिया।

"तीन दु:खद बातें---ग्रीर फिर भी चित्र मनोहर है।"

युवक ने हामी भरी।

"वह मेमना कभी बड़ा होकर भेड़ भी हुम्रा था कि नहीं?"

"कह नहीं सकता। किन्तु मैं सोचता हूँ कि यह भेमना बड़ा होकर कुछ बन सकता है तो केवल विचार—केवल भावना" वह तिनक रुका। "मेरी" किन्तु फिर श्रपनी ही बात काटते हुए बोला, "नहीं, शायद मैं ही बड़ा होकर यह बनूँगा।"

"ऐसा विल्कुल नहीं है। तुम तो अभी ही उसके हो, अन्यथा इसकी भावनाएँ तुम्हे प्रिय न लगती।" फिर कुछ सँगल कर वोती, "तो क्या जो कुछ भी मुर्भे प्रिय है वह सब कुछ मैं हूँ?"

"हाँ, ग्रोर जो कुछ प्रिय है वह भी। जिससे डरती हो, जिसकी कामना करती हो ग्रोर जो कुछ भी देखने में समर्थ हो—वह सब कुछ। हाँ, मेरा तो ऐसा ही मत हैं", युवक ने कहा।

वह कुछ देर चुप रही । फिर उसके यन्दर से कोई शक्ति बोल उठी, ''हाँ, यही तो सत्य है। इसे मैने ऐसा ही सदेव से जाना है।"

वह फिर सोचने लगी—— ग्रतीत की ग्रीर उन्मुख। हाँ, ठीक ही तो, यही तो सत्य है जिसे उसने सदैव जाना है। उसने फिर युवक की ग्रीर देखा ग्रीर युवक ने उसकी ग्रीर। वह हँस पडा। कमला ने एकाएक ग्राने पास की सारी पूँजी युवक के चरणो पर रख दी, यह सोच कर कि सत्य के सहान्येषियों के लिए भी जीने के लिए भोजन, ग्रीर भोजन के लिए पँसा जरूरी है। किन्तु क्योंकि विश्वकार के पास उस समय खाने के लिए काफी पैसे थे, उसने कमला के पेसे लोटा दिये। इस पर दोनो ही हँस पटे। हाँ, कमला को ग्रव उस चिन्न को लेने की भी इच्छा न रही—वह ग्रपने भीतर ही वह सब कुछ थी जो कि चित्र में था—ग्रीर इस बात को जान लेने पर उसमे ग्रामे भी निकल गर्यी थी। ग्रीर युवक ने तो वह ग्रवस्था पहले ही पार कर ली थी, तभी तो वह चित्र बना सका था। ग्रव उन दोनों के सामने एक, केवल एक ही मनोरजक प्रका शेप रह गया था 'ग्रव इससे ग्रामें क्या ?'

(श्रंग्रेजी से)



## कालिद्रास हारा भारत का शोध

#### धी० उन्नीकृष्णन् नायर

बहुत दिनों से यह कहने का फ़ैशन-सा चल पड़ा है कि भारत विभिन्न धर्मों का श्रवलम्बन करने वाले, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक परम्पराग्नों का पालन करने वाले, विभिन्न जातियों के निवासियों से श्राबाद एक उपमहाद्वीप है, जिससे इसी बात की पुष्टि हो कि भारत की सांस्कृतिक एकता की बातें कपोल-कल्पना मात्र है। ऐसे पूर्वग्रह मुश्किल से मिटते हैं। जो देखना चाहता नहीं उसके ग्रन्धेपन का क्या इलाज हैं? भारत के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि उसके ग्रतीत का इतिहास ग्रीर उसकी संस्कृति विदेशी ग्राधिपत्य के कुहरे से इतने ग्रधिक समय तक ढॅकी रही कि ऊपरी दृष्टि से देखने वाले को एकता की श्रपेक्षा ग्रनेकता के ही दर्शन ग्रधिक हुए।

पन्द्रह शताब्वियां बीत गयी जब कालिदास ने इस एकता का शोध किया और ग्रपनी रचनाम्रों के माध्यम द्वारा इस भावना को मुखरित भी किया। धारतव में किसी ग्रन्य भारतीय किव द्वारा भारतवर्ष की शाश्वत चेतना का इतना सुन्दर चित्रण सम्भव नहीं हुगा। हम कह सकते हैं कि उनका काव्य भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन का सच्चा प्रतीक हैं। श्री अरिवन्द के अनुसार व्यास और वाल्मीिक के बाद वह भारतीय जागरण के तीसरे महान् प्रतीक हैं। कालिदास के ग्राविभाव तक दनस्थली के ग्रकलुष वातावरण में पल्लिवत प्राचीन श्रादर्श, प्रयोग में न ग्राने के कारण धुंधले पड़ चले थे, ग्रोर यह कोई ग्राश्चर्य की वात नहीं कि कालिदास की रचनाग्रों में उनके शाश्वत सौन्दर्य के प्रति ममता के साथ उन्हें पकड़ न पाने की उदासी भी परिलक्षित होती हैं। शकुन्तला के पाँचवें ग्रंक मे दृष्यन्त की बेचेनी के मूल में तो यह कसक ही है। विपुल वैभव में रहते हुए भी सुन्दर वस्तुग्रों को देख कर और मधुर शब्दों का श्रवण कर उसके हृदय में एक ग्रनिचंचनीय कसक उठती है, जैसे पूर्वजन्म की बीती हुई घटनाग्रों की स्मृतिया सजीव हो उठी हो।

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांदच निषम्य शब्दान् पर्युत्सकोमवति यत्सुखिनोपि जन्तुः । तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम् भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि ॥

यह अनुमान कदाचित् अनुचित न होगा कि यह श्लोक लिखते समय किन की कल्पना में भारत के अतीत का उत्कर्ष, और तत्कालीन भौतिकतावादी परिस्थित-जन्य श्रधः पतन दोनों उपस्थित थे। इसी मनः रिथित का निभण हमे रघुवंश के प्रारम्भिक श्लोकों में मिलता है जहाँ किन रघुवंशियों की गाथा गाने में श्रपने को श्रसमर्थ बताता है। वह कहता है कि ऐसा कार्य-भार वहन करने में शसमर्थ होते हुए भी ऐसे श्रसाधारण चिरत्रों के यशोगान का लोभ वह संवरण नहीं कर सकता:

### "लय्गुणैः कर्णमागत्य चापल्याय प्रचोदितः ।"

श्रीर केवल रघुवंश में ही नहीं धिपतु ग्रन्य रचनाश्रों में भी कालिदास ने भारत के श्रतीत गौरव का रोमांचकारी चित्रण किया है। उनके द्वारा प्रस्तृत किये हुए कुछ चित्रों का सिंहावलोकन हम लोगों के लिए मनोरंजक होगा:

कालिदास की रचनाओं में तीन—रघुवंग, कुमारसम्भव तथा शाकुन्तल—की पृष्ठभूमि तपीवन ही है। श्रीर तीनों में नैतिक तथा शाध्यात्मिक श्रनुशासन पर ही जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए हम रघुवंश का श्रारम्भिक सर्ग ले सकते हैं जिसमें राजा दिलीप, रान्तानहीन होने के कारण, वंश चलाने की चिंता में मन्न दिखाई देते हैं। सारे राजसी ठाटवाट का परित्याग कर वह केवल श्रपनी धर्मपत्नी के साथ जुलगुरु विसष्ट के श्राध्म में जाते हैं। उनके द्वारा ही सर्वप्रथम राजा को अपनी सन्तानहीनता का कारण ज्ञात होता है—यह कामधेनु के श्रीभशाप का फल था जिसे राजा कभी श्रज्ञानवश प्रणाम करना भूल गये थे। ऋषि कहते हैं कि जो श्रीभवादन का पात्र हो उसको उससे वंचित रखने वाले का श्रशुभ होता है; श्रीर फिर उसी कामधेनु की श्रात्मजा निदनी की सेवा करने के लिए राजा से प्रतिज्ञा करवाते हैं। इक्कीस दिनों तक राजा

चरवाहें के रूप में रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी चिर-श्रिभलाषा की पूर्ति होती है। यह था प्राचीन ऋषियो द्वारा उपस्थापित ग्रात्मानुशासन का ग्रादर्श जो राजा-प्रजा सभी पर समान रूप से लागू होता था।

ग्रात्मसंयम पर यह बल कुमारसम्भव में ग्रोर भी ग्रधिक स्पष्ट है, जहाँ पर हमें दो पिवत्र ग्रात्माएँ ग्रकारण ही समा-धिस्थ दिखलाई पड़ती है। उनमें से एक तो स्वय तपस्या के फलो के विधाता हं—'स्वय विधाता तपस फलानाम्', ग्रौर दूसरी पर्वतराज हिमालय की कन्या है। साधारण ग्रध्येता के लिए इस किठन तपश्चर्या से किसी को भी कोई लाभ निकलता दिखलाई नहीं देता। किन्तु यहीं तो जीवन की विषमता है कि एक ग्रोर स्वय महेन्द्र जिसके पाणिग्रहण के लिए लालायित है वही पार्वती शिव को ग्रपने पित के रूप में पाने के प्रयत्न में लगी थी जब कि शिव भौतिक जगत् के ग्राकर्पणों से पूर्णतया विमुख होकर ध्यानस्थ बैठे थे। महादेव का सामीप्य ही पार्वती के लिए चरम सुख था, ग्रौर किठन परिश्रम से ग्रनभ्यस्त होते हुए भी उन्होंने महादेव की इच्छा के अनुकूल कष्ट-कित्पत मार्ग का ग्रवलम्बन किया। कालिदास कहते हैं कि उनकी उलभी हुई जटाग्रों में ग्रवस्थित चन्द्रमा की शीतल किरणों में पार्वती को ग्रपूर्व शान्ति मिलती थी—'नियमितपरिखेदा तिच्छरश्चन्द्रपादै:।

इतने पर भी महादेव प्रत्यमनस्क ही रहे तथा पार्वती को ग्रोर भी ग्रधिक कुच्छ्रता का ग्रवलम्बन करना पड़ा मानो उसकी साधना इत.पूर्व बिल्कुल ही मूल्यहीन थी। एक दिन पूजनोपचार के सिलिसिले में वह ग्रपने हाथों की बनायी एक कमलमाला ग्रपने इध्ट के गले में पहनाने लगी ग्रौर इसी बीच ग्रांखे चार हुई। महादेव का शान्त, निलिप्त मानस तरंगायित हो उठा। किन्तु इस प्रकार की दुर्वलता के सामने सिर भुकाना उनके गोरव के प्रतिकूल था। ग्रतः यह भाव-प्रवेग जहाँ का तहाँ दबा दिया गया ग्रौर उसी क्षण उन्होंने नारी जाति से दूर रहने का प्रण कर लिया। इस प्रकार ग्रपनी ग्राशाश्रों पर तुषार-पात होते देख पार्वती को ग्रपने बाह्य सौदर्य की ग्रक्षमता पर नितान्त खेद हुग्रा जिसके कारण ऐसा सुवर्ण ग्रवसर भी हाथ से जाता रहा। जिसे पार्वती ग्रपने शारीरिक सौन्दर्य से प्राप्त करने में ग्रसफल रहीं उसी को तपश्चर्या द्वारा प्राप्त करने के लिए वह परिकरबद्ध हो गयी। परिणाम भी ग्राश्चर्यजनक हुग्रा। नारी जाति के कट्टर द्वोही महादेव को भी ग्रन्त में हार मानकर कहना पड़ा कि 'ग्रवसे मैं तुम्हारा दास हुग्रा। तुमने ग्रपनी साधना से मुक्ते मोल ले लिया।' भ्रायप्रभत्यवनताङ्कि तवास्मि दासः कीतस्तपीभिः''

यह था भारत के नारीत्व का चरम उत्कर्ष। यद्यपि यह रूप आदर्शवादी ही है, किन्तु है वांछनीय। आगे चल कर कालिदास स्त्रीत्व का एक और कोमलतर चित्र प्रस्तुत करते हैं। शकुन्तला और दुप्यन्त का प्रेम यद्यपि तपोभूमि के पवित्र वातावरण में उत्पन्न हुआ था फिर भी उसमें न तो शिव-पार्वती के प्रेम के आध्यात्मिक सौन्दर्य का प्रकाश है और न आदर्शवादी महत्ता ही। इस प्रकार प्रेमियो को अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच कर सानन्द जीवन बिताने के पूर्व अनेक व्याघातों को पार करना पड़ता था। जनके प्रथम मिलन में तिनक भी आध्यात्मिक तुष्टि के दर्शन नहीं होते और दुष्यन्त ने बिदा के समय सिखयों को जो आश्वासन दिया था वह मिथ्या प्रलाप ही सिद्ध हुआ। दोनो प्रेमी अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता पर विचार किये बिना ही क्षणिक भावावेश के उफान में वह गये। घर लौट कर महाराज वन की सारी घटनाओं को भूल गये और महल के सुसंस्कृत विलास में डूब गये। जनके प्रथम मिलन के हल्केपन और अन्तिम की गम्भीरता का पता कमशः शकुन्तला के कौमार्य की चंचलता और मरीचि के आध्यम में वास करते समय अनुशासन तथा आत्मसंयम से लग जाता है। इस आश्रम का वर्णन जैसा कालिदास ने किया है उसमें एक प्रयोजन दिखलाई पड़ता है। इस स्थान पर कल्पनृक्ष, कमल-सरोवर तथा स्वर्गलोक की श्रप्सराएँ इत्यादि आकर्षण की सभी सामग्रियाँ प्रस्तुत है फिर भी मरीचि के शिष्य वहाँ तपश्चर्या कर सकते हैं, यद्यपि दूसरे तपस्वयों को तपस्या के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते रहे। यह मरीचि के शिष्यों के श्रात्म-संयम की माप है और यह सर्वेषा जित्र ही था कि शकुन्तला और दुष्यन्त के प्रेम की चरम निष्पत्ति इस वातावरण में हो।

यह कहना भ्रसंगत होगा कि कालिदास ने भ्रपनी रचनाम्रों में केवल म्राध्यात्मिक पक्ष के ही चित्र प्रस्तुत किये हैं भीर लौकिक पक्ष की सर्वथा उपेक्षा की है।

रघुवंशी राजाग्रों का इतिहास देते समय कालिदास ने केवल इस महान् देश के सीमा-विस्तार की ही चर्चा नहीं की है प्रत्युत इसकी राजनीतिक व्यवस्था का भी चित्र प्रस्तुत किया है। रघु की दिग्वजय-यात्रा का वर्णन स्वयं भारत की एकसूत्रता का प्रमाण है। उस समय रेल इत्यादि द्वारा यातायात न होने पर भी उज्जैन में निवास करने वाला कवि हिमा- स्वयं से ताम्रपर्णी, सिन्धु से कामरूप तक दूरवर्ती प्रदेशों के निवासियों की जीवन-चर्या का सुन्दर चित्रण करता है। इस

4 1 1

बातो से इसके म्रतिरिक्त मौर क्या सिद्ध होता है कि उस समय उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम के लोगों में परस्पर हितैक्य था भ्रौर एक दूसरे को समफ्तने की चाह थी।

इस बात को मानने के लिए बहुत-से प्रमाण है कि तत्कालीन विभिन्न प्रान्त परस्पर राजनीतिक तथा सामाजिक सूत्र में बॅंधे थे । दिलीप की रानी सुदक्षिणा मगध की राजकुमारी थी और उसकी पतोहू इन्दुमती विदर्भ-कन्या थी। दशरथ की तीन रानियाँ मगध, कोशल और केकय नामक तीन विभिन्न प्रान्तों से ग्रायी थी और राम तथा उनके अन्य भाइयों का विवाह मिथिला में हुन्ना था। इन्दुमती के स्वयंवर मे एकत्र राजकुमार देश के विभिन्न स्थलों से ग्राये थे। ग्रंग ग्रोर श्रवन्ति के राजा, मगध के परन्तप, माहिष्मती के प्रतीप, शूरसेन के सुषेण, किलग के होमागद तथा पांडच देशी राजा सभी वहाँ वर्तमान थे।

रघुवंश में राज्य के केवल ग्रारिश्मक उत्कर्ष का ही वर्णन नहीं है बल्कि उसके ग्रन्तिम दिनों के ग्रधः पतन का भी वित्र है। राज्य राम के विभिन्न उत्तराधिकारियों में बँट गया। भरत ने सिन्धु देश के गण्धवों गर विजय प्राप्त की ग्रीर संगीत-वाद्यों के स्थान पर उनको युद्ध के ग्रस्त-शस्त्र ग्रहण करने को वाध्य किया। उनके बाद तक्ष ग्रीर पुष्कल नामक उनके दो पुत्रों में देश का बँटवारा हो गया जिन्होंने कमशः तक्षशिला ग्रीर पुष्कलावती को राजधानी बनाया। लक्ष्मण के दोनों पुत्र काराप्थ के शासक हुए। कुश ने ग्रपना राज्य कुशावती में स्थापित किया ग्रीर लव ने सरावती गें। इस प्रकार ग्रयोध्या वीरान हो गयी। कुश को यह बड़ा ग्रशोभन लगा कि ऐसी सुन्दर नगरी, जो कई पीढ़ियों रो उनके पूर्वजों की राजधानी रह चुकी हो, इस प्रकार उजाड़ दी जाय। रघुवंश के सोलहवें सर्ग में एक बड़ा ही सुन्दर दृश्य है जिसमें ग्रयोध्या के कुल-देवात कुश के सामने श्रपने भाग्य का रोना रोते हुए दिखलाये गये हैं। इससे कुश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ग्रयोध्या के पुनरुद्धार की दृढ़ प्रतिशा की ग्रीर उसके ग्रनुसार फुशावती-वंश पुरोहितों को सोप वह तुरन्त श्रयोध्या लौट ग्राये। किन्तु एक्शवाक के गौरव का सूर्य कभी का श्रस्तमित हो चुका था। श्रन्धकार बढ़ता गया ग्रीर ग्रालसी तथा दुर्व्यसनी राजा ग्रान्वणं के राज्यकाल में पूर्णरूपेण रात्रि छा गयी। उसने ग्रपना सारा शासनभार मन्त्रियों को सौप दिया, श्रोर कहा जाता है कि वह ग्रपने कर्तव्यों के प्रति इतना उदासीन हो गया कि जब मन्त्रियों के बहुत कहने-सुनने पर ग्रपनी प्रजा को दर्शन देने ग्राता भी था तो केवल ग्रपना पैर खिड़की के बाहर लटका देता था, बस। भाग्य ने प्रतिशोध में विलम्ब न किया, ग्रीर वह क्षय रोग का शिकार होकर चल बसा। उसकी रानी, जो उस समय गर्भवती थी, राजिसहासन पर ग्रासीन हुई ग्रीर इस प्रकार कोशल का राज्य एक स्त्री के हारा संचाित हमा।

कालिदास के प्राचीन भारतवर्ष के चित्रण की मर्यादाएँ भी हमें न भूलना चाहिए। उसके क्षेत्र के सीमित होने का एक मुख्य कारण यह था कि वह जीवन को एक दरवारी किव की दृष्टि से देखते थे, जिसे सर्व-साधारण के सम्पर्क में प्राने का प्रवसर नही गिला था। उनके वृत्तान्तों में घटनास्थल या तो ऋषियों का तपोवन है या राजाग्रों की राजधानी। दोनों के बीच के क्षेत्र कदाचित् ही कही चित्रित हों। उनकी रचनाग्रों के स्त्री-पुरुष पात्र प्रायः सभी समाज के उच्च स्तर से ही लिये गये हैं। यहाँ तक कि सेवक भी राजा के भृत्य हैं जिनका ग्राचार-व्यवहार साधारण श्रमिक से सर्वथा भिन्न है। वे कृत्रिम वातावरण में पले हुए होते हैं। ग्रतः उनकी रचनाग्रों में यत्र-तत्र जन-साधारण के प्रकृत वर्णन से विशेष स्फूर्ति होती है। यथा विशुद्ध के यहाँ जाते हुए दिलीप ग्रीर उनकी रानी को नवनीत का उपहार भेंट करते हुए ग्वालों का, ग्रथवा वासवदत्ता ग्रीर उदयन की प्रेम-कथा की चर्चा करते हुए ग्रवन्ति के बूढ़े देहातियों का, ग्रथवा भोली ग्रांखों से बादलों की ग्रोर ताकती हुई ग्रामवधुग्रों का, जो समभती है कि उनके सारे परिश्रम का भाग्य-विधायक वह मेष ही है।

कालिवास-कृत ऋतुसंहार के श्रंग्रेजी अनुवाद की भूमिका से, स्वर्गीय रणजीत सीताराम पंडित के शब्दों के साथ, इस लेख का उपसंहार करना उचित होगा:

"कोई भी संस्कृति अपने अतीत का त्याग नहीं कर सकती, वैसे ही जैसे मनुष्य अपनी स्मरणशक्ति को त्यागकर मनुष्य नहीं रह सकता। हमारा भूत वर्तमान में सिलिहित रहता है। भारतीय साहित्यिक एक अत्यन्त प्राचीन संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। इधर वे अपने अतीत के स्वर्ण-युग को पुनः अवतरित करने के प्रयत्न में लगे हैं, और अध्येता भी प्राचीन नैतिक शब्दावली से अधिकाधिक प्रेरित होने लगे हैं। राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण देशी उपकरणों से ही और उसी प्रकार होना चाहिए, जैसे पक्षी तृण-तृण बीन-बीन कर घोंसला बनाता है। कालिदास ने इसी प्रकार भविष्य के निर्माण में अतीत का उपयोग किया"।

(मलयालम से)

# तीनों ने स्वप्त देखा

#### के० एस० कारन्त

१४ ग्रगस्त १६७२—भारत-स्वतन्त्रता के ग्रभ्युदय के बाद पचीस वर्ष मानो ग्रनजाने ही बीत गये; कल का दिन २६वी वर्षगाँठ लेकर ग्रा रहा है। ग्राज पराधीनता के उन ग्रन्धकारमय दिनो की तीखी स्मृति भी शेप नही है। श्री दामोदर ने, जो प्रान्त के राजनैतिक दलों में सर्वश्रेष्ठ एवं शिवतशाली 'ग्रखिल कर्नाटक नवोदित समाज' का सभापित है, रजत जयन्ती के समारोह का ग्रायोजन किया है। वह प्रान्त का गवर्नर नहीं है, न मन्त्री ही, न ऐसा होना ही चाहता है। फिर भी उसकी ग्रांख के जरा-से इशारे पर ही गवर्नर ग्रीर प्रधान मन्त्री नाचते है। ग्राज दामोदर ही कर्नाटक है ग्रीर कर्नाटक दामोदर है।

उसकी पक्की धारणा है कि एक मात्र वही गान्धी जी का सबसे सच्चा अनुयायी है। उसका विश्वास है कि उसके पूर्व अथवा उस समय तक किसी भी राजनैतिक दल ने गान्धीबादी सिद्धात्तों को वैसा नहीं अपनाया है जैसा कि उसके योग्य संचालन में उसके समाज ने। भारत-स्वातन्त्र्य की वेदी पर गान्धीजी के प्रति रामुचित सम्मान प्रदिश्ति करने के लिए दस वर्ष पूर्व अर्थात् सन् १९६२ से ही निर्धारित की हुई योजनाएँ कल पूरी होगी।

पहाड़ी की ऊँचाई पर से कर्नाटक की राजधानी कितनी सुन्दर प्रतीत होती है। सुन्दर राजपथ निर्माण किये गये हैं श्रीर एक उद्यान भी बनाया गया है। कल वह स्वयं ही गान्धीजी की शुभ्र प्रस्तर प्रतिमा का, जो उद्यान के मध्य मे एक कमनीय मंडप मे रखी हुई है, श्रनावरण करेगा। गान्धीजी की मूर्ति स्थापित करने का विचार उसका एक निजी स्वप्न रहा,—श्रीर मूर्ति भी साधारण नहीं। वह देव-प्रतिमा-सी होगी—बुद्ध की भाँति एक हाथ वरद मुद्रा में श्रीर दूसरा श्रभय-दान करता हुश्रा। दामोदर ने मुक्ता के समान शुभ्र संगमरमर से एक योग्य मूर्तिकार द्वारा यह मूर्ति गड़-वाथी है। मूर्ति सुन्दर चँदोवे के नीचे एक ऊँची पीठिका पर श्राधारित है। जिस महान् श्रात्मा को वह मनुष्य-रूपधारी एक दैवी शक्ति श्रथवा श्रवतार समभता था, उसकी प्रतिमा को साधारण लीकिक रूप देना वह कैसे पसन्द करता?

सायंकाल को ही वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ अन्तिम तैयारियो का निरीक्षण करने के लिए पहाड़ी पर हो आया। गर्व एवं प्रसन्नता के साथ उसने इस प्रतिमा को भिन्न-भिन्न कोणों से देखा। अब आराम करने के लिए वह घर लौट आया है। अभी सर्व-साधारण की दृष्टि से बचाने के लिए मंडप का द्वार बन्द कर दिया गया है और प्रतिमा को भारी रेशम के पर्दे से आवृत कर दिया गया है। उसे निरावरण करने का श्रेय कल उसे ही प्राप्त होगा।

यह महान् समारोह एक त्योहार की ही भॉति श्रानन्दमय है, लेकिन दामोदर को इसके लिए परेशानी भी बहुत उठानी पड़ी है। प्रत्येक काम की प्रत्येक छोटी से छोटी बात का निर्णय स्वयं उसने किया है, श्रौर उसी ने सारे काम की देख-रेख स्वयं की है। कल झाने वाली महिलाओं के स्वागत का सारा प्रवन्ध दामोदर की पत्नी के सिपुर्द है। उनका पाँच वर्ष का बालक प्रमथ भी इसी प्रकार व्यस्त है। वह अपने माता-पिता के साथ-साथ दौड़ता फिरता है। तीनों बुरी तरह थक गये है श्रौर उन्हें श्राराम की झावश्यकता है। लेकिन झाधी रात बीत चुकी, श्रव कही जाकर उन्हें छुट्टी मिली है कि वे तिनक सोकर कल के सुखद दिन का स्वप्न देख सके।

दामोदर जैसे व्यक्ति को तो कभी अच्छी नींद था ही नहीं सकती, उस पर ग्राज की रात! उसे अगले दिन के लिए प्रत्येक बात को फिर सोच लेना है, और यह काम ग्रब वह स्वप्न में ही कर सकेगा। उसके स्वप्न में तमाम बातें घूम गर्यी। उसकी वेशभूषा—उद्घाटन का श्रमिभाषण—पीड़ित मानवता के लिए, जिसका वह अपने को सेवक कहता है, कुछ सन्देश देश के महापुरुषों द्वारा, मूर्ति पर माला चढ़ाने का ढंग, ग्रादि; कितनी ही बातें उसके मस्तिप्क में एक-एक करके नाच गर्यी। उसने अनुभव किया कि प्रतिमा के ग्रमयद और वरद हाथ उसे ग्राजीवन प्रेरणा देते रहेंगे, वह चाहे जिस कार्य के करने का संकल्प बाँध ले।

1 1

स्वप्नो की रंग-विरंगी लडी जुडती चली। ब्राह्म वेला में जनता की भीड़ पहाड़ी के ऊपर तथा नीचे चीटियों की भाँति जमा होने लगी। राजपथ एव सँकरी गिलया भर गयीं। ठीक सात बजे प्रातः वह भीड को चीरता हुम्रा निकला। उसकी नाव की भाँति सजी हुई कार धीरे-धीरे सरक रही थी। उसी के पीछे गवर्नर, मन्त्रियों प्रौर ग्रन्य प्रमुख व्यक्तियों की कारे—ठीक उनकी सामाजिक-राजनीतिक पद-मर्यादा के कम से—धीरे-धीरे बढ़ रही थी। दामोदर की कार पर दृष्टि पड़ते ही नगर की जनता ने हर्षोन्मत्त हो उसकी जय के नारे लगाये। यह ग्रिभनन्दन उचित ही था, क्योंकि वह वया प्रान्त का ग्रहितीय नेता नहीं था?

ग्रव वह शिविर के सामने वाली पहाडी की चोटी पर श्रा गया। जैसे ही वह मंच पर प्राया, चारों ग्रोर से जयनाद सुनाई दिया। प्रभातकाल की सुनहली किरणों के क्वेत पड़ने के पूर्व ही वह अपना वनतव्य प्रारम्भ कर चुका था। जनता उसके मधुर सन्देश को सुनने के लिए लालायित जान पड़ रही थी। इस सन्देश को उसने उस महान् श्रवसर के उपयुक्त बड़े ही गौरवपूर्ण शब्दों में मुनाया। उसने स्राव्यासन दिया कि आगे आने वाले वर्षों में वह देश में सुख एवं समृद्धि अवक्य ला देगा। वह शान्ति एवं समृद्धि सभी वर्गों के लिए होगी। धनी ग्रौर निर्धन, ऊँच ग्रौर नीच, श्रिमक ग्रोर पूँजीपित, मित्र ग्रौर शत्रु सबके साथ समान व्यवहार होगा। कितने भव्य थे उसके विचार! उसने देश में केवल हरिजनों के श्रम से चलने वाली सूती मिल खोलने का वचन भी दिया। उसने नवोदित समाज की ग्रोर से जनता के प्रति खेद प्रकट किया कि ग्रभी तक उसका 'समाज' निर्पनों की कुछ भी सेवा नहीं कर सका, यहाँ तक कि उन्हें घरों की भी सुविधा नहीं प्रदान कर सका; लेकिन जनता को याद दिलाया कि निर्धनता में श्रव्छाड़याँ भी होती है—क्या हमारे महान् पूर्वज खुले ग्राकाश के नीचे नहीं रहते थे ग्रौर निदयों का शुद्ध जल नहीं पीते थे? सादे जीवन का उच्च विचारों से सदैव का सम्बन्ध रहा है। उस पर्व पर बोलते हुए उसने कहा कि सब लोगों को हृदय-मन्दिर में गान्धीजीं की प्रतिमा उसी प्रकार स्थापित कर लेनी चाहिए जिस प्रकार मड़प में वह भव्य प्रतिमा स्थापित है। तत्पश्चात् वह मंडण में ग्राया ग्रीर सुनहली डोर खीच ली जिससे एकाएक रेशम का पर्दा नीचे ग्रा रहा। पर्दे के हठात् गिरने से वह कुछ चीक भी गया, पर उससे वहाँ नाटकीय दृश्य की-सी गरिमा छा गयी।

श्रव प्रतिमा पर प्रखर किरणे पड़ रही थी जिससे उसके कुश ग्रंगों में गुलाबी ग्राभा ग्रा गयी थी। इसके कारण प्रतिमा की मुखाकृति मानों सजीव हो उठी थी। बामोदर के मन पर इन सबका एक ग्रजीव प्रभाव पड़ रहा था। जयनाद से तो वह ग्रौर भी वबड़ा रहा था। वह प्रतिमा को भाला पहनाना भी भूल गया ग्रौर भौचक्का-सा खड़ा रहा। जाने क्यों, वह स्वप्न-मूर्ति उस मूर्ति से भिन्न जान पड़ रही थी जिसे उसने स्वयं बनवाया था; उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे घूर रही हो। ग्रो कल सायकाल तो उस मूर्ति से मधुर मुसकान फूट रही थी, ग्रौर ग्रव उसके दोनों हाथ ग्रभय एवं वरद मुद्राग्रों मे उठे हुए क्यों नही है शाह, इन हाथो मे एक तिरस्कार की मुद्रा में उठा था, ग्रौर दूसरा हाथ बामोदर को मानो माला पहनाने से वर्जित कर रहा था। बामोदर के शरीर में एक कम्पन दौड़ गया, भयानक रूप से प्रस्वेद छूटने लगा। सौभाग्यवशं उसी समय उसका स्वप्न भंग हुग्रा ग्रौर वह जाग पड़ा। लेकिन फिर ग्रनेक प्रयत्नों करने पर भी उसे नीद न ग्रायी, स्वप्न में देखी हुई बातें वह नहीं भूल सका।

\* \*

दामोदर की पत्नी को भी रात भर सपने आते रहे। उसका भी मस्तिष्क अगले दिन की घटनाओं के विचारों से भर गया था, इसलिए उसके स्वप्न भी गान्धीजी से सम्बन्धित थे। लेकिन उसके स्वप्न अपने, पित के स्वप्नों की अपेक्षा सुखद थे। उसने संगमरमर के बजाय गान्धीजी की प्रतिमा स्वर्णमयी देखी। मूर्ति के हाथ न जाने किस के प्रति प्रणाम की मुद्रा में उठे थे। उसके नेत्रों में वह प्रसन्नता की आभा नहीं थी जो सायंकाल थी। लेकिन वलेशप्रद बात यह थी कि एक अकिंचन स्त्री हठात् प्रकट होकर उन सब उच्चवर्गीय धनी महिलाओं के समूह के साथ खड़ी हो गयी—बित्क धीरे-धीरे सरक कर मिसेज दामोदर के पास आने लगी। उसी समय एक प्रेस-फोटोग्राफ़र उन सब राम्मान्य महिलाओं का चित्र लेने वाला था। अपने साथ उस स्त्री को सट कर खड़े होते देखना मिसेज दामोदर की सहन-शक्ति से बाहर की बात थी। उसने इशारे से पास के एक सिपाही को बुलवाया जिसने उस स्त्री को धकेल कर उसके उपयुक्त स्थान पर पहुँचा दिया। उसी समय श्रीमती दामोदर की नीद खुल गयी। उन्होंने जल्दी से बेटे को जगाया, क्योंकि समारोह में जाने को देर हो रही थी, और उन्हें अभी कपड़े पहनने थे और समारोह के लिए तैयार होना था।

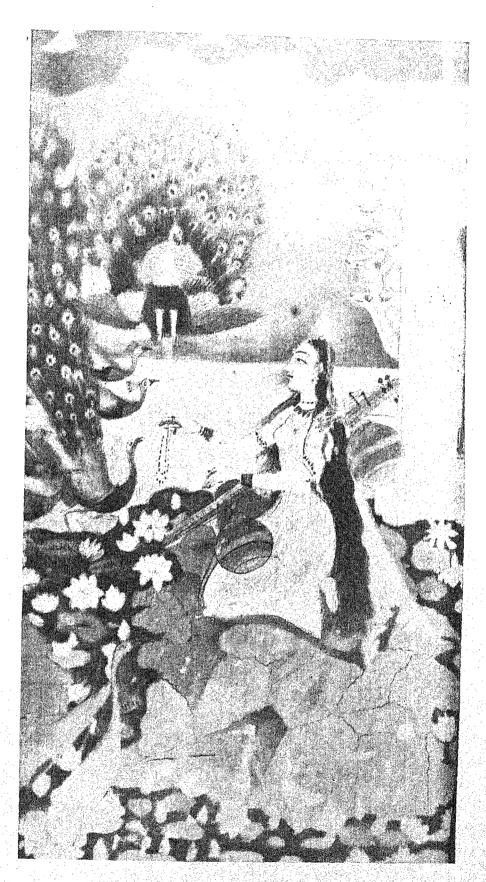



उसे यह जानकर आरचर्य हुआ कि लड़के प्रमथ ने भी गान्धीजी का ही स्वप्न देखा था। उसने पहिली बात तो यह बतायी कि "माँ, मेने सपने मे गान्धीजी की बड़ी सुन्दर पूर्ति देखी है। वह ताँबे की थी या ताँबे जैसी ही किसी धानु की यह तो मुक्ते याद नहीं; लेकिन थी वह बहुत ही मुन्दर। जैशी मूर्ति हमने कल देखी थी, उसके जैसी यह नहीं थी। इसके हाथ एक छोटे-से चक पर कुछ कर रहें थे प्रोर यह अधमुँदी आँखों से मुस्करा रही थी। मूर्ति के आसपास फटे-पुराने कपड़े पहने बहुत-से ग़रीब लोग बैठे थे।"

"तुमने ताँबे की मूर्ति देखी, लेकिन मेने तो सोने की मूर्ति देखी। काज हमारी भी मूर्ति सोने की ही होती। परन्तु इसके लिए अपार धन भी तो चाहिए। लेकिन ताँबे की—िछ:!"

"चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन थी वह बहुत सुन्दर।"

उसी समय दामोदर उस स्थान से गुजरा। उसने इन दोनो की थोड़ी बातचीत सुन नी। बोला, "क्या, तुम दोनो ने भी उनका ही सपना देखा?" इतना कह कर वह तेजी से उत्सव के लिए तैयार होने चला गया और उनसे भी तैयार होने के लिए कह गया।

\*

उस महान् दिवस का प्रभात हुमा। नगर का प्रत्येक निवासी आज वड़े तड़के ही जाग गया था, श्रासपास दूर-दूर से बहुत-से लोग भ्राये जिनसे सभी सड़के एवं गलियाँ भर गयी थी।

प्रातःकाल का उत्सव सफलतापूर्वक समाप्त होने पर सबको में हुम हुप हुमा । सभी कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चले । कम से अभिभाषण, मूर्ति-प्रतिष्ठा ग्रावि समाप्त हुए । दूसरे पहर ग्रन्य उत्सव तथा समारोह देखने के लिए जनता गैदान में इकट्ठी हुई । यहाँ पहले सेना की परेड होगी, फिर कई एक व्याख्यान ग्रीर फिर रात में ग्रातिश-बाजी । निस्सन्देह देश का महान् नेता दामोदर ही ग्राज का प्रमुख व्यक्ति है ।

वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ सुन्दर सजी कुर्सियों पर बैठा। पास ही देश की अन्य गण्य-मान्य विभूतियाँ उसे घेर कर बैठी। परेड प्रारम्भ होने ही वाली थी। प्रमथ वहाँ पर बैठा तो, मगर सारा समय बेचैन ही रहा। उसे यह सब तड़क-भड़क देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, उसका ध्यान तो पहाड़ी पर की प्रतिमा पर लगा हुआ था, बयोकि रावेरे के स्वप्न के बाद से उसका ध्यान उस प्रिय प्रतिमा के अतिरिक्त किसी चीज पर नहीं जमता। इसिलए वह अपनी माँ से वहाँ ले चलने के लिए बार-बार आग्रह करता रहा। अन्त में उसकी हठ से परेशान होकर उसने एक नौकर को आज्ञा दी कि कार में बैठा कर वह उसे वहाँ घुमा लावे।

सूर्य के छिपते-छिपते प्रमथ, प्रतिमा वाली, पहाड़ी पर पहुँच गया। अस्तगामी सूर्य की स्वर्णाभ किरणें प्रतिमा तथा मंडप पर खेल रही थीं। मैले-कुचैले फटे कपड़े पहने हुए कुछ निर्धन लोग मूर्ति के श्रासपास खड़े और बैठे थे। वालक की बुद्धि को इससे थोड़ा भी आक्चर्य नहीं हुआ। प्रतिमा क्वेत पत्थर की ही थी, उसके स्वप्न की प्रतिमा से भिन्न। उसकी मुद्रा भी भिन्न थी। वह सारे समय सोचता रहा कि यदि यह मेरी स्वप्न की मूर्ति के समान होती तो और भी सुन्दर होती। उसने प्रभय एवं चरद मुद्राओं में उठे हुए हाथों को भी नहीं पसन्द किया। एक ही बात उसे अच्छी लगी—वह यह कि स्वप्न में देखे हुए फटे-हाल लोग यहाँ सजीव और सदेह वर्तमान थे। यह सोच कर वह बोला, "ये श्रादमी कौन है—इन्हें तो मैने रात स्वप्न में देखा है। सबेरे तो ये लोग यहाँ नहीं थे? लेकिन जब ये लोग गान्धी जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आये हैं तो क्या इन्हें अच्छे तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके नही आना चाहिए?"

उसका नौकर उसकी बात का कुछ भी श्रर्थ नहीं लगा सका। उसने तो उन्हें बच्चों का भोलापन श्रथवा ऊल-जलूल बकवास ही समभा। पर प्रमथ, जिसे नौकर के समभने श्रथवा न समभने की कोई चिन्ता नहीं थी, स्वप्न में देखी हुई गान्धी-प्रतिमा की मुद्रा की नक़ल करने लगा। वे फटे-हाल निर्धन लोग श्राश्चर्य से उसकी श्रोर निहारने लगे। उसकी चमत्कृत श्रांखों में उन्हें उसके स्वप्नों के प्रतिबिम्ब का श्राभास होने लगा।

(कसइ से)

# मीलाराम-गढ्वाल के चित्रकार और कवि

### मुकन्दीलाल

गढ़वाल द्यार्यों का वह निवासस्थल हैं जहाँ उन्होंने वेदों की रचना की। यह देवभूमि, उत्तराखण्ड, केदारखण्ड, तथा देवताय्रों भ्रौर ऋषियों का निवासस्थल ग्रादि नामों से ग्रिभिहित होता है। गंगा ग्रोर यमुना जैसी प्रसिद्ध निदयों का यह कीड़ास्थल रहा है। जब उसके वीर पुत्रों ने प्रथम महायुद्ध में ग्रपने शौर्य का परिचय दिया तो योरप ने भी गढ़वाल के विषय में ग्रुना। स्वदेशभ्रेमी भारतीयों ने गढ़वाली सैनिकों का ग्रिभिनन्दन किया जब उन्होंने चन्द्रसिह गढ़वाली के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सेना का बीजारोपण पेशावर में किया। उनके ऊपर देश-द्रोह का ग्रिभियोग लगाया गया, जिसके लिए इन पंक्तियों के लेखक को कोर्टमार्शन के सामने रायल गढ़वाल राइफल्स के विद्रोहियों की पैरवी का गौरव प्राप्त हुम्रा था। राजपूत श्रौर पहाड़ी कला के प्रेमी गढ़वाल को उस प्रदेश के रूप में जानते हैं जिसने पहाड़ी चित्रकला के महान् मर्मक ग्राचार्य मोलाराम को जन्म दिया। मेरे गुरु डावटर ग्रानन्दकुमार स्वामी ने बहुत पहले १६१० में ग्रपनी महान् छित, 'राजपूत पेंटिंग' में लिखा था—"श्रव तक, पहाड़ी चित्रकार के रूप में, केवल मोलाराम का नाम मिलता है।" उसी प्रकार श्री जे० सी० फ़ेंच ने, जो १६३० में लैनसङाउन (गढ़वाल) में मेरे घर पर मेरे श्रपने संग्रह में मोलाराम की चित्रकला का निरीक्षण करने गये थे, ग्रपनी पुस्तक 'हिमालयन श्रार्ट' में लिखा था: "गोलाराग हिमालय के उन कुछ कलाकारों में हैं जिनका नाम प्रसिद्ध है, ग्रौर ऐसे कलाकारों का विचार करने पर, जिनका इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञानते हैं। किन्तु एक यशस्वी कलाकार होने के साथ-साथ वह एक महान् किव, दार्शनिक श्रौर राजनीतिक विचारक भी थे।

'नेहरू श्रीमनन्दन ग्रन्थ' के सम्पादकों ने इस ग्रन्थ में एक लेख लिखने को कह कर भेरा सम्मान किया है। गढ़वाल के राजा लिलतशाह के वज़ीर जयदेव के मोलाराम द्वारा श्रांकित चित्र, ग्रौर उनकी राजनीतिकुशलता के सम्बन्ध में मोलाराम के विचारों के प्रथम प्रकाशन को में ग्रन्थ के लिए उपयुक्त विषय समक्तता हूँ। मोलाराम के बनाये चित्रों, उनके जीवनवृत्त तथा कृतियों भौर ग्रन्ततः गढ़वाली चित्रकला का इतिहास लिखने के लिए उपयोगी सामग्री मैं सन् १६०६ से एकत्र करता रहा हूँ; किन्तु जयदेव की एक शबीह मुक्ते ग्रमी हाल ही (जनवरी २६, १६४६) में, बरेली के श्री गिरिजाकिशोर जोशीके संग्रह में प्राप्त हुई है (चित्र १)। ग्रपने सम-सामयिक गढ़वाली मन्त्री (जयदेव) की इस महत्वपूर्ण प्रतिकृति के सिरे पर मोलाराम ने श्रपने सुन्दर नागराक्षरों में ये पद्यबद्ध पंवित्रगाँ लिखी हैं—

'दाता ज्ञाता ज्ञानमय जयदेव वजीर; लजावन्त सूरवीर सतवादी गम्भीर। वचन कहें सकरें हरे ना तामे चित्त, सूम देखि सुरत लजें तजें श्रापनि यित्त। श्री जैंदेव वजीर की यह तसविर लिखी जब, दियो दुसाला तुरि एक सौ एक मोंहि तव। राखी वचन प्रतीत जीत जग में जस लीन्यो, गुनि मित्र परसन्न सूम ग्ररी कौन दुख दीन्यो।

र राजपूत पेंटिंग, भाग २, पू० २३

<sup>ै</sup> हिमालयन ग्रार्ट (लंडन १६३१), पु० ५३

सुनो सन्त सब कान दे मोलाराम विचार कही, सरम-दार सो काम हे मुख के जाचक नही।'

"मन्त्री जयदेव उदार, सर्वज्ञाता, विद्वान्, लज्जावान, शूरवीर, सत्यवादी, ग्रीर गम्भीर है। उनके शब्द ग्रर्थपूर्ण छोर वजनदार होते हैं। वह शब्दों के जाल में प्रपने को नहीं लोते। वह कृपण नहीं हैं, ग्रपना धन दान कर देते हैं। जब मैंने श्री श्रीजयदेव वजीर का यह चित्र बनाया तो प्रसन्न होकर उन्होंने मुफ्ते एक शाल ग्रोर एक सो एक रुपये भेट किये। ग्रपना वचन रखने में वह ग्रकेले ही हं। उन्होंने ससार में रयाति प्राप्त की है। ग्रच्छे ग्रीर विद्वान् पुरुषों से उनका मैंत्री-सम्बन्ध है। शत्रुग्रो ग्रीर बदमाशों को वह दड देते है। सज्जनवृन्द, मोलाराम के वचन को कान दे कर सुनिये, जो शर्मदारों से काम रखता है ग्रीर मूर्खों से नहीं माँगता।"

मोलाराम ने उपर्युक्त वर्णन में एक राजनीतिज्ञ के गुणो पर प्रकाश डाला है। स्विलिखित गढवाल के राजाओं के इतिहास में उन्होंने अपने राजनैतिक विचारों को अिकत किया है। एक राजनीतिज्ञ किस प्रकार नये देशों को जीत कर उन्हें अपने शासनाधिकार में रखता है, इस ओर मोलाराम ने सकेत किया है:

"जो विजित देशों की जनता को प्रसन्न ग्रौर सन्तुष्ट कर ग्रापने पक्ष में कर सकने में सक्षम होना है उसके शासन में नये-नये देश सिम्मिलत होते जाते हैं। ग्रौर जो एक विजित देश पर बताप्रयोग के भरोसे शासन करना चाहता है, वह उस देश को ग्रपने ग्रिधकार में नहीं कर सकता ... ... शासक साधारण जनता को प्रसन्न रखें। कटु ग्रीर कठोर बचन न कहें। समान न्याय करें। उतना ही दड दे जो ग्रिभियोग-जिशेष के लिए ग्रिनिवार्य हो, उससे ग्रिधक नहीं।"

'परजा कौ जो नर परवावै;
मुलक परायो सो नर पानै।
धिंग धांग जो हरत है नाय,
ताके सब होवै वस माय।

परजा कौ परचाय के रिखए।
नित न्याय सब ही का कीजै;
जथा पर्ज दङ हि दीजै।'र

मोलाराम ने हिन्दू ग्रीर मुसलमान राज्यों की ग्रवनित के कारणों की छानबीन की थी। वह कहते हैं:
'भूले थे हिन्दू जब ही, मुसलमान तब ही ग्राया,
भूला मुसलमान जब ही, फिरगन पठाया।"

मोलाराम ने अपने समय की राजनीति और शासन में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने सम्पूर्ण समय का उपयोग चित्र बनाने और लिखने में किया। किन्तु उनके समय के गढवाल के शासक, जो उनके संरक्षक थे, जब कभी किसी गृत्थी को नहीं सुलभा सकते थे तो उनके पास जाया करते थे। उदाहरण के लिए एक घटना उद्धृत करता हूँ। देहरादून के शासक घनानन्दिसह ने गढवाल के राजा जयकृत शाह (१७६०-६५) का विरोध किया। घनानन्द ने विद्रोह कर श्रीनगर पर वढाई कर दी (श्रीनगर गढवाल राज्य की राजधानी थी जिसके अन्तर्गत देहरादून भी सम्मिलत था)। राजा जयकृत शाह मोलाराम की चित्रशाला में गये और उनसे नाहन (सिरमौर) के राजा जगतप्रकाश की सहायता प्राप्त करने को कहा। मोलाराम ने लिखा है:

'महाराज श्रति दुखित भयो, चित्रसाल महिं हमको कह्यो।

ै चित्रकार कवि मोलाराम की चित्रकला और कविता, पू० ७२ (१४४), (हिन्दुस्तानी, इलाहाबाव)—लेखक मुकन्बीलाल ।

<sup>४</sup> वही, पु० ७४ (१५६)

भोलाराम काम तिज जास्रो; चित्रसाल नाहक हि बनायो। हगको दुस्टन ग्रान दवायो;

नाहन के पास स्वयं जाने के बजाय मोलाराम ने एक कविता लिखी और उसके साथ ही अवसर के अनुसार एक चित्र बना कर दोनों को एक वाहक, धनीराम, द्वारा जगतप्रकाश के पास भेज दिया। उन्होंने ये पिक्तयाँ लिखी भी—

> 'जगत प्रकाश तुम भानुसम, तम हमहुँ कियो ग्रास, ग्रह गह्यो ज्यों गजहि को, घनानन्दसिह दियो श्रास। सूर पाइ सूर सावन्त सावन्त पाह; भीड़ में वीर पाइ घीर पधारै। घाह को शाह विशाह करै, जो गिरै वह काम सौ फेर सुधारे।

रीति सबै ग्रापने कुल की, किव गोलाराग न को खिसारइ, कीच के बीच में हाथी फसै, तब हाथी को हाथ दे हाथी निकार, यहै छुन्द हम दियो बनाइ वित्र सहित लिखि दियो पठाइ।"

में गढ़वाली चित्रकला का इतिहास श्रीर मोलाराम श्रीर उनकी कला का श्रध्ययन लिखने के लिए पिछले ४० वर्षों से सामग्री एकत्र करता रहा हूँ। पुस्तकों के तैयार होने में विलम्ब का कारण है यथेष्ट सामग्री एक य करने की किठनाइयाँ, बयोकि प्राप्य सामग्री एक स्थान में न होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में बिलारी हुई है। मोलाराम का जन्म सन् १७४० के लगभग गढ़वाल के श्रीनगर स्थान में हुग्रा था। वे मंगतराम के मात बेटों में से एक थे। मंगतराम स्तयं एक उच्च कोटि के चित्रकार थे श्रीर, जैसा कि स्पष्ट है, मुगल शैली के श्रभ्यासी थे। तलवार की मुठिया का चित्र (चित्र२) उनकी कला का एक उदाहरण है। राजपूत श्रीर पहाड़ी शैली के ग्रम्य कलावारों की भाँति मंगतराम ने भी सुनार का पेशा प्रानाया था। मंगतराम के बाबा हरदास ग्रीर उनके पिता शागदास, दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ सन् १६५६ में श्रीनगर (गढ़वाल) श्राये थे। डेढ़ साल बाद युद्ध की धमकी रो ग्रातंकित होकर सुलेमान शिकोह को ग्रीरग जेब के हाथ सीप दिया गया। दोनों कलाकारों, शामदास श्रीर हरदास, को गढ़वाल के राजा पृशीगत शाह (१६३८-६०) ने ग्रपने दरबार में रोक लिया। शामदास शाहजहाँ के दरबार के प्रसिद्ध कलाकार बनवारीदास के गन्न थे।

सबसे पहले मैंने मोलाराम की जन्मतिथि सन् १७६० मानी थी श्रीर यह तिथि यूरोपीय ग्रौर भारतीय कला-लोचकों ढारा स्वीकृत हो चुकी है। किन्तु ग्रब मुक्ते कुछ निर्णयात्मक प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनके ग्राधार पर मोलाराम का जन्मकाल सन् १७४० में होना चाहिए, सन् १७६० में नहीं।

एक अपूर्ण वित्र ३) की पीठ पर, जिस पर संवत् १८२६ (अर्थात् सन् १७६६) की तिथि श्रंकित है, मोला-राम ने गढ़वाल के राजाओं के दरवारों में रहने वाले अपने समय के सभासदों तथा कर्मचारियों की बड़ी कटु आलोचना की है:

> 'भूठे सरदार कारबार चोबदार खड़े, भूठे लेखवार कलम कागद रोशनाई है,

" वही, पु० १३३-३४ " माडर्न रिव्यू, १६०६; रूपम्, १६२१



चित्र १ः जयदेव वजीर चित्रकार-कवि मोलाराम

[ देखिये पृष्ठ ४२२-४२६



चित्रः : तलवार की मूठ (मोलाराम)

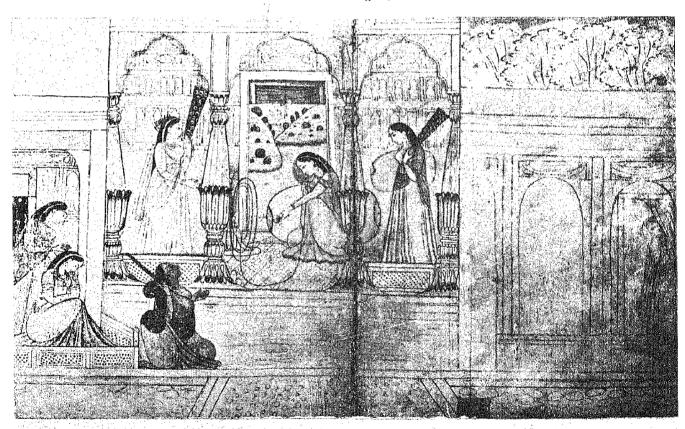

चित्र ३ : सान्त्वना (मोलाराम) चित्रकार-कवि मोलाराम्

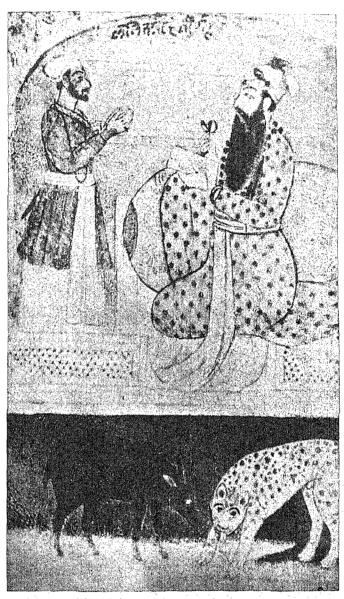

चित्र ४: राजा लिलतशाह (मोलाराम) चित्रकार-कवि मोलाराम

[ देखिये पृष्ठ ४२२-४२६



सार सुरेहड्ड नाम्ना।भाराम्बर्गाण्ड का सम्बन्ध्योबसुद्री पक्षपंत्रास्त्र देहि॥(गर्दास्नारकहालक्षेत्रेजन्त्रियेन्याक्षासम्प्रेजीन्तारा

चित्र १ : मोर-प्रिया (मोलाराम)

भूठे सब हरफ एक साँच ना छटाँक जा मे,
भूठे ही छाप मुलक मालिक की दुहाई है।
भूठे श्रट नैन-वैन, भूठे सब लेन-देन,
भूठे धरम करम श्रौ करार श्राजमाई है,
कहत मोलाराम गुनि लोकन कौ कठिन भै,
भूठ सौ ना काम, जिनकी साँच की कमाई है।।
१८२६ का फागुन १४

यदि हम पहली तिथि, सन् १७६० को ठीक माने तो उपर्युक्त विचार और साहसपूर्ण शब्द एक ६ माल के बच्चे के होने चाहिएँ, जो सोचा भी नही जा सकता। इसके मितिरक्त चित्र भी, जो यद्यपि अधूरा ही है, इतनी उच्च बोणी का है कि उसे ६ वर्ष का वालक कभी नहीं बना सकता। भावना और कला दोनों की दृष्टि से ये विचार ३० वर्ष से कम प्रोढ युवक के नहीं हो सकते।

ग्रपने सरक्षक गढवात के राजा लिलतशाह के साग वाले मोलाराम के चित्र (चित्र ४) में ऐसा मालूम पडता है कि इस चित्र को बनाने के समय उनकी ग्रवस्था ४० से कम की नहीं रही होगी। राजा लिलनशाह ने केवल ग्राठ वर्ष राज्य किया—सन् १७७२-१७८०। चित्र का निर्माण उसके ग्रमिषेक के बाद ही हुआ।

मोर-प्रिया के (चित्र ५), जिसमें मोलाराम का हस्ताक्षर और हस्ताक्षर की तिथि मिलती है, सिरें पर उनका सिद्धान्त-वाक्य प्रकित है

'कहाँ हजार कहाँ लक्ष है ग्रर्व खरब धन ग्राम, समभे मोलाराम तो सरब सुदेह इनाम।

सवत १८३२ साल, फालान सुदी'

मोलाराम ने इस चित्र को सन् १७०५ में बनाया था, जब वह ३५ वर्ष के एक प्रौढ कलाकार रहे होगे, न कि १५ साल के बालक । इसी प्रकार उन्होंने एक चित्र बनाया था मन्तानी का (चित्र ६) जिसके सिरे पर उन्होंने चित्र का पद्मबद्ध वर्णन किया था । मोलाराम का केवल यही एक चित्र हैं जिसमें उन्होंने ग्रपने को मुसब्तिर स्वीकार किया है, ग्रन्यथा वह सदा ग्रपने को किव कहते थे, चित्रकार नहीं । उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने यह चित्र ग्रपना मन बहलाने के लिए बनाया था । यह स्वीकारोक्ति एक कलाकार के ठीक ग्रौर सनातन ग्रादर्श को स्पप्ट करती है——िक वह चित्रों का निर्माण स्वान्त सुखाय करता है—

'मस्तानी चाल मस्त शराबी बैठीं प्रपने खाने मे, सुने राग भृतिः भाँकि रहि सिख प्याला हे वस्ताने मे, पिवत भर-भर फिर-फिर माँगत है तरातर दाने मे, कवि गोलाराम मुसवर खैंची यह तसवीर रिभाने में।

सवत १८२८ साल, चैत गते १६'

मोलाराम ऐसे ग्रकेले भारतीय कताकार है जिनकी अपनी छोडी हुई सामग्री के प्राधार पर ही हम उनकी रचनाग्री एवं कला के सम्बन्ध में विस्तार से जान सकते हैं। पहाडी शैंली के एक उच्च कोटि के कलाकार के रूप में उनकी स्याति पाश्चात्य एवं भारतीय कला-मर्मज़ों द्वारा मान्य हो चुकी है। मोलाराम पर इस छोटे निवन्ध को समाप्त करते हुए मैं केवल एक ग्राधिकारी विद्वान् श्री जें० ग्री० फेंच का नाम तूँगा जिन्होंने लिखा है: "उनके (मोलाराम के) बंधज इस समय तक श्रीनगर (गढवाल) में सम्पन्न ज्यवसायियों के रूप में रहते चले ग्रायों है। ग्रतएव वें ग्रपने पूर्वजों की वशावली और श्रन्य ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रख सके हैं। और श्रपनी परम्परा की काँगड़े के निर्धन चित्रकार नन्दू की माँति एक ग्रथंहीन नामावली होने से बचा सके हैं। श्री मुकन्दीलाल, जो मोलाराम-सम्बन्धी अध्ययन के

ग्रिधिकारी विद्वान् माने जाते हैं, गोलाराम के वंशजों के साथ श्रीनगर में रहे हैं ग्रीर इस कारण इस महान् चित्रकार (गोलाराम) के ग्रध्ययन मे उनको सारी सुविधाएँ प्राप्त थी। यद्यपि मोलाराम एक प्रभविष्णु कलाकार नही थे, तथापि वह विशिष्ट ग्रवश्य थे, ग्रीर उनके कलाकार-जीवन के विकास के साथ हिमालय की कला का विकास जुड़ा हुआ है। मुकन्दीलाल के संग्रह मे मोलाराम के चित्र इस बात के प्रच्छे उदाहरण है।... यह विस्मय ग्रीर मनोरजन का विषय है कि मोलाराम किस प्रकार ग्रपने ग्रुग की प्रवृत्तियों की गाँग पूरी कर सके ग्रोर किस प्रकार उनके सास्कृतिक एवं कलात्मक प्रवाहों का समादर कर सके। कलाकार के रूप में उनका जीवन पहाड़ी कला में एक कान्ति का प्रतीक है।"

मोलाराम के जीवन थ्रौर कार्य की विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि वह पहले मुगल शैली का चित्रकार था (देखिए 'गस्तानी', चित्र ६) किन्तु अनन्तर उसने उस पहाड़ी राजपूत शैली को अपनाया जिसे प्राय. कॉगड़ा कलम कहा जाता है (चित्र ३-४)। इस से डाक्टर हर्मन गएट्ज के इस मत की पुष्टि होती है कि "प्राचीनतग राजपूत चित्रों में हमें दोनों शैलियों का मिश्रण मिलता है, किन्तु यहाँ भी मुस्लिम प्रभाव ही वह योग-कारक था जिसके कारण १५वी-१६वी शताब्दी की जडीभूत जैन-वैष्णत चित्रकला के ढाँचे में से नयी सम्भावनाओं से भरी हुई यभिनव राजपूत शैली का जन्म हुआ।" नयी खोजों से यही सिद्ध होता है कि प्राचीन राजपूत अथवा हिन्दू चित्रकला पर ईरान से आये हुए कलाकारों के प्रभाव से मुगल शैली का जन्म हुआ और फिर मुगल शैली के हिन्दू कलाकारों ने नये सिरे से राजपूत परम्परा को अपना कर पहाड़ी शैली का आविष्कार किया। गढवाल शैली इसी की एक शाखा है भ्रोर मोला-राम (१७४०-१८३) इसका सत से प्रसिद्ध प्रतिनिधि है।

(श्रंग्रेजी से)

- ै मोलाराम के प्रयोज बालकराम, कलेशम श्रीर बुलसीराम श्राज भी श्रीनगर में रह रहे है। तुलसीराम इस लेख के लेखक के बचपन से बड़े घनिष्ठ सित्र रहे है। श्रन्य दोनो बड़े है।
  - 'हिमालयन ग्रार्ट, जे० सी० फोब, पु० १०४-१०६
  - ९ 'ब्रार्ट एंड थॉट' (कुमारस्वामी श्रीशनन्वन ग्रन्थ, लंडन १६४७) पु० ६०



# प्रतिभा

### बालकृष्ण सी० महेंकर

पैरों पड़ें कहाँ तक तेरे क्या क्या कर किहोरे ?
गढ़ें कहाँ तक शब्द
उमड़ मन में प्राते हें प्रब्द-ग्रब्द !
लिखत क्या लिखेगा पटिया पर
मुफ्त-सा पामर ?
भला दें सफेगा क्या उत्तर
सूना टीन-कनस्टर !
बोल, इस गलें में फूटेगा
कब तेरा नख ?
धौर व्यंजनों में मेरे
सामर्थ्यं का स्वर ?

(मराठी से)



## मोहिनी हीप

#### 'कल्कि'

पिछले महायुद्ध के पहले मेरे एक दोस्त, जीवन यापन के लिए, बर्मा चले गये थे। युद्ध शुरू होने के दो साल बाद उनको अपनी जीवन-रक्षा के लिए हिन्दुस्तान लौट स्नाना पड़ा। एक दिन मुलाक़ात होने पर मेने उनसे कहा . "श्रहा, श्राप बड़े भाग्यवान् है। युद्धकालीन वर्मा में रहने का सुग्रवसर श्रापको मिला। जापान के हवाई जहाजो, बमो स्रोर तोपो का छूटना श्रादि देखने स्रौर सुनने का स्रापको सौभाग्य मिला न ?"

दोस्त ने उत्तर दिया: "हाँ, लेकिन उस ववत ग्रगर ग्राप भी वहां होते तो यह न कहते कि मे भाग्यवान हूँ।"

"जो भी हो, बर्मा में रहते हुए स्नापको स्रनेक मजेदार स्रनुभव हुए होंगे। मैं तो कहानी लिखने नाला ठहरा। श्रगर वे स्रनुभव मुभ्ने हुए होते तो कितने उपयोगी खिद्ध होते।"

दोस्त थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर वोले: "प्रापका कहना दुरुत है। बर्गा में जो विचित्र अनुभव मुभे हुए थे, उससे भी भ्रच्छा ग्रनुभव वर्गा से हिन्दुस्तान लीटते हुए मुभे हुमा था। श्रगर ग्राप सुनना नाहते है तो.."

"'खुशी से कहिए। मैं सुनने को तैयार हूँ।" भैने सुनने की उत्कंठा दिखायी और पृद्धा कि क्या ग्राप जहाज पर ग्राये ?

"हाँ।" उन्होंने कहा, "जब मैं हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुया तब बर्मा में जापानी तोपों ने गरजना शुरू कर दिया था। सीभाग्य से मुक्ते रंगून बन्दरगाह में एक जहाज पर जगह मिल गयी थी। इसमें शक नहीं कि, यापके कहें अनुसार, मैं इस विषय में बड़ा भाग्यवान् हूँ।" दोस्त ने इस पूर्व पीठिका के साथ ग्रपनी कहानी शुरू की।

'जहाज पर जगह मिल गयी' इस बात को में ग्रपना सौभाग्य मानने को तैगार हूँ। पर 'उस पर राफ़र भी करना पड़ा' इस बात को मैं किसी तरह सौभाग्य गानने को तैयार नहीं। मेरी राय है कि ग्रगर दुनिया में नरक नाम की कोई चीज होती तो वह उसी जहाज की तरह होती। वह एक पुराना सामान ढोने वाला जहाज था। इस बार उसमें सामान के साथ-साथ हजार के क़रीब ग्रादमी भी लदे थे। उफ़! जहाज की गन्दगी भीर बदबू का क्या कहना? उस गर लदे जनों की चिल्लाहट, स्त्रियों का बिलखना, बच्चों का रोना वगैरह ग्रब भी याद ग्राये तो मेरी देह कॉप उठती हैं। ऐसे ग्रनोखें जहाज पर एक दो घंटे की भी यात्रा पूरी नहीं हुई होगी कि एक लतरा सामने ग्राया। बेतार के तार के ढ़ारा ख़बर मिली कि एक जापानी कूजर उसी तरफ़ बढ़ता ग्रा रहा है। दूसरे ही क्षण वह ख़बर जहाज भर में फैल गयी। लोग भयभीत होकर चीखने-चिल्लाने लगें।

जहाज मद्रास का रास्ता छोड़ दिवलन को मुड़ गया। एक रात ग्रौर एक दिन के सफ़र के बाद थोड़ी दूर पर एक टापू नज़र ग्राया। सब्ज चादर श्रोढ़ी पर्वत-मालाएँ ग्रौर ग्रासगान से बातें करने वाले वृक्ष ग्रादि उस टापू मे थे। समुद्र के पानी ने टापू के ग्रन्दर प्रविष्ट होकर एक प्राकृतिक बन्दरगाह की मृष्टि की थी। उराके ग्रन्दर जहाज जा खड़ा हुग्रा तो ऐसा मालूम हुग्रा कि चारों तरफ़ पर्वतमालाएँ ग्रहरी वन कर पहरा दे रही है। समुद्र पर जाने वाले ग्रन्य जहाजों को यह ज्ञात नहीं हो सकता था कि उस प्राकृतिक बन्दरगाह में कोई जहाज विश्राम कर रहा है।

उस सुरम्य सुन्दर प्रदेश में जाकर जहाज के रुकने पर हम चार-पाँच साथी जहाज के कप्तान के पास गये ग्रीर उस टापू के सम्बन्ध में पूछने लगे।

कप्तान ने कहा कि हम जहाजवालों में यह टापू मोहिनी द्वीप नाम से प्रसिद्ध है। यह निर्णन प्रदेश है। लेकिन कई ऐसे चिह्न मिलते हैं, जिनसे अनुमान किया जा सकता है कि पुरातन काल में यह टापू किसी सुसभ्य जाति का निवास-

) پار



स्थान रहा होगा । इसके खडहरो में कई जीर्ण-ऋीर्ण मक्तान है । उन्होंने साथ ही यह भी वहा, "इस टाए में तोगों को नसाने के जितने प्रयत्न हुए, वे सब निष्फत रहें । न मालूम इसके वास्तविक कारण बगा है ।"

उस दिन शाम को जब सूर्यास्त में गांधा पटा ही याकी ता, जहांज के कप्तान ने हम चार-पाच व्यक्तियों को साथ तिया और एक नाव पर चढ़ा वर टापू के भीतरी किनारे पर उतारा। हम योग समुद्र के किनारे-िननारे भोड़ी दूर तक प्रावृत्तिक सुषमा का आनंद लूटते चले। फिर पास के पर्नत पर चढ़े। पर्नत की ऊँचाई प्रधिक न थी। करीब बार सो फुट की होगी। बिना प्रजिक पिथाम कहां उसकी चोटी पर चढ़ गये। चोटी पर से उस पार देशा तो एक ब्राद्भुत नजांग आखों के तामने आया। एक कतार में वितने ही मिल्दर, मड़प, गोपुर, कँगूरे, विमान और वितान दीखे। प्रहा! उस । जा कृति की सुन्दरता जा कमा नहना? नहाँ रत, विमान प्रादि की श्वनत के कितने ही सुरम्य मड़प थे। एक परश्र में ——पर्वत में——मान छोटो र बने की मिल्दर थे। ये सारी चीजे शिरपम्या के उच्चतम नमूने के इस में वहाँ विराजगान थी। वे सारे भवान बहुत पुराने थे, कई सी साल पहले के बने थे। उसमें धभी तक मरमात के हाथ न लगे थे। समुद्र की सारी त्या दिन त-दिन उनको साये जा रही थी। उनका इप विगउता और धुधला पड़ता जा रहा था। इर से देखने पर भी ये सारी नाते साफ नजर आयी।

हम लोगों में से वासी ने चाहा कि उन पुरानी हमारतों की सेर कर प्रोर वहां के जिल्प-सोन्दर्ग को बेचे। पर प्रतान को वह नात पसन्द नको साथी। उन्होंन यह नह का रोक बिया कि ग्रंथेग होने के पहले हम लोगों को जहाज पर चले जाना वास्कि। न जाने से गा ति लोग भयशीत हो जागमें ग्रोर उससे कोई न कोई गडबड़ी होने की सम्भानना है।

कारतान यह कर कर नाम की तरफ वढ़े। उनके पीछे बाकी तीम जाने ताप। लेकिन में पीछे रह गया। उन लोगों ने मेरी अनुपरियित पर व्यान ने दिया और तेजी से कदम बढ़ा कर नाम पर जा बैठे। नाब के थोडी दूर चले जाने के बाद ही, मेरा प्रनुमान हे, उन तोगों ने मेरी अनुपरियित की महत्त्व किया। नाब विचार की वापस आयी। कुछ तोगों ने मेरा नाम ते कर ऊरेर असे प्रकार। व प्तान सहाम में गोली बतायी। यक्ष की प्राउ में दिले मेने महर मुँह न दिलाया। थोडो दर तक मेरी प्रतिकार महत्त्व के बाद, नाम जहाज की तरफ जाने लगी।

नाम के जहाज क नजदीक पहुँचने पर में बूध की आउ से वाहर प्रामा और पहाउ की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने लगा। इतने में सून हुव गमा। पूणिमा मा चांद पूर्वी धितिज पर प्रकट हुआ और प्रपत्ती दूनिया नाँदनी फैलाने लगा। थोड़ी देर प्रत्ने जो मन्दिर और गोपर शिवित तम जोणिवस्था म दीखे थे, वे सब उस सृहाननी चाँदनी में नव-निर्मित- से वीखे। मन्दिर के घटाधर से आनेवाना निवाद कानों में गूँग उठा। मित्लना, पारिजात, चम्मक प्रादि की सुरिष के साथ-साम अगर के भूए की सुनव भी हथा म उनी आ रही थी। "यह क्या? यह सब सब है, या निरा धम?" इस विचार म अगि हो। से साम हआ था कि एक दूसरी घटना घटी। उस निर्जन टापू की उन पुरानी इमारतों से हो कर वा व्यक्ति आ रहे थे। जिक्त याने पर मात्य हुआ कि उनमें एक पुरुष है और दूसरा स्मी। वे दोनों एक दूसरे का हम पाने चयो आ रहे थे। दोनों दिव्य सुन्दर स्वरप्यानों थे। साथ ही नव-व्यक्ति भी थे। उनका पहनाना भी एक विचित्र ढम का था। आपन कजी के नृत्यकारों को देसा है न ? उस दोनों का पहनाना उन्हीं से विवास- जुराता था। स्त्री ने उसके अनुरूप महन पहने थे।

मुभरो उस दापू के सम्बन्ध में कहा गया था कि नह निर्जन प्रदेश है। यह कैसे १ ये लीग कौन है ? सायद हमारी तरह बाहरी प्रदेश से धाये हो। ये लोग महा कब धौर कैय आये होगे ? ये किस देश के निवासी है ? कौन-सी भाषा बोतते हैं ? इस तरह की विवार-तरगो में मैं खूबा हुआ मा कि वे दोनो मेरे निकट आ गये और मुक्ते घूरकर देखने लगे। फिर उस सुन्दर पुरुष ने मृदु मधुर तिमल भाषा में कहा, "प्राइम, नमस्कार।" यह सुन कर मेरा मन न जाने क्यों बिल्तयो उद्धलने लगा।

ये तोग तमिलनाड के ही है। लेकिन यहाँ आये कैसे ? इसमें सन्देह नहीं कि ये लोग हगारे जहाज पर नहीं आये। एस पुरुष ने पूछा, "मालूम होता है कि आप भी तमिलनाड के हैं। वया हमारा अनुमान ठीक है ?"

उसके बाद भी मीन धारण करना मैने जिन्त न समभा इनिलए कहा, "जी हाँ, मैं तिमिलनाड का ही हूँ। आप लोग भी, मालूम होता है, तिमलनाड के ही है।" "हाँ, हम भी तिमलनाड के ही हैं।"

"ग्राप इस टापू में कब ग्राये ?"

''हमको यहाँ ग्राये बहुत जमाना गुजर गया हैं । गालूम होता है कि ग्राप श्राज ही श्राये हैं । बह, जो जहाज खड़ा है, ग्राप उसी पर श्राये हैं क्या ?''

''जी हाँ।''

"जहाज कहाँ से ग्राता है ग्रीर कहां को जा रहा है ?"

"वर्मा से तिमलनाड को जा रहा है। बर्मा के निकट युद्ध आ गया है न ? इसलिए वर्मावासी तिमल लोग अपने देश को लौट रहे है।"

"श्रोहो ! यह बात है ! तिमलनाड की भी हालत इस क़दर हो गयी है वया ? मालूम होता है, ऐसा जमाना श्रा गया है कि तिमल लोग युद्ध का नाम सुनकर डरें।" धीर पुरुष ने उदास भाव से कहा।

स्त्री, जो यब तक मीन होकर सुनती रही, अपने मधुर स्वर में बोली, "यह बात नहीं। मेरा ख्याल है कि तिमल लोग पहले से प्रधिक बुद्धिमान् हो गये हैं। दूरारों को युद्ध में मारने श्रीर खुद मरने से क्या फ़ायदा ? ऐसा करना कीन बुद्धिमानी का काम या बड़प्पन का विषय है ? "

उसका कथन मुनकर मेरा हृदय गर्व से फूल उठा।

"ग्ररे! तुम यहाँ भी ग्रपनी जबान नलाने लगी।" कहकर वह पुरुष हल्की हंसी हॅसने लगा।

उन दोनों की बातचीत से भेरी उत्कंठा और भी वढ़ गयी। मैने साफ़ सवाल किया "श्राप दोनों कौन हैं? श्रौर यहाँ श्राये कैसे ?"

पुरुष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया "वह तो एक वड़ी लम्बी कहानी है।"

"लम्बी हो, तो भी परवाह नहीं । श्राप किहए, मैं सुनने को तैयार हूँ । मेरा जहाज कल सबेरे ही रयाना होगा", मैंने कहा ।

"तब ठीक है। ग्राइए, इधर वैठ कर कहानी सुनेंगे" स्त्री ने कहा।

हम तीनों बैठ गये। पूर्व दिशा में पूर्णिगा का चाँव सोने की थाली की तरह जगमगा रहा था श्रोर घीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पहाड़, चट्टान, उन पर उगे पेड़-पोझे वग्नैरह की परछाईं भयानक और बृहदाकार हो कर बहुत दूर तक जमीन पर फैली हुई थी। मास्त मन्द गित से बहकर शरीर को सहला रहा था। दूर से सुनाई देने वाला समुद्र का गर्जन सिंह के समान गम्भीर सुनाई दे रहा था।

उस नवयुवक ने अपना जीवन-चरित्र प्रारम्भ किया :

"छः सौ साल पहले..'' उसने शुरू किया तो मैं चींक पड़ा। युवक ने मेरी मुखाकृति देखी और अपनी बात पर जोर दिया कि ''हाँ, छः सौ साल पहले ही मेरी कहानी शुरू होती है। इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं। मैं सच्चा-सच्चा हाल बताता हूँ।

"छः सौ साल पहले की बात है। तिमलनाड में चेर, चोल, पांडच ये तीनों राज-सत्ताएँ अपना बल और बङ्ण्यन खो बैठी थी। उस जमाने में तंजीर में उत्तम नाम के चोल राजा राज करते थे। महा मिहमामय राजराज चोल का वह बृहत् ताम्राज्य, उनके वासन-काल में बहुत ही क्षीण होकर चार-पाँच कोस की एक छोटी-सी रियासत के रूप में बदल चुका था। फिर भी उत्तम चोल अपनी कुल-मर्यादा को कभी भूले नहीं। वे उस मर्यादा में कलंक लगाने वाला बोई कार्य करना भी पसन्द न करते थे। उत्तम चोल के दो पुत्र सुकुसार और भ्रादित्य नाम के थे। सुकुमार बड़ा था भ्रीर राज्य का उत्तराधिकारी था।

"समकालीन पांडच वंश का भी उस वक्त पतन हो चला था। इसलिए दक्षिण के एक पालयकारत् (सेनाध्यक्ष) ने मधुरा के राज्य पर श्रपना ग्राधिपत्य जमा लिया श्रौर पांडच वंश के सिंहासन पर ग्राब्ड हो गया। साथ ही ग्रपना नाम "पराक्रम पांडच" रख लिया। उसके भुवनमोहिनी नाम की एक पुत्री थी; कोई पुत्र न था। पराक्रम पांडच की हार्विक धच्छा थी कि चोल वंश के युवराज के साथ ग्रपनी पुत्री का विवाह करे श्रीर श्रपने कुल को मयिवान्वित कर ले। इसलिए एक बार जब उत्तम चोल श्रौर पराक्रम पांडच मैत्री भाव से मिले थे, तब पराक्रम पांडच ने श्रपनी इच्छा प्रकट की। उत्तम

चोल अपने कुल के गर्व में फूरों थे। उन्होंने उपेक्षा के साथ जवाब दिया कि नहीं, यह ग्रसम्भव हे। चोल वश के राज-कुमार के साथ, एक नये राजकुल की कन्या नहीं ज्याही जा सकती। ग्रगर ग्राप चाहे तो, ग्रापकी खातिर, हम ग्रापकी कुमारी को दासी के रूप में ग्रपने राजमहल में लेने को तैयार है। चोल ने खेल में यह बात कहीं थी। लेकिन पराक्रम पाडच को बहुत गुस्सा ग्रा गया। इसतिए उसने तुरन्त एक बड़ी सेना इकट्ठी कर तजोर पर आक्रमण कर दिया। इस ग्रचानक ग्राक्रमण से चोल की छोटी रोना हार गयी। उत्तम चोत गिरपतार हो गये। लेकिन उनके दोनो पुत्र किसी तरह ग्रपने को बचाकर कोल्ली पर्वत के जगलों में जा छिये। "

इस बीच में बह स्त्री बोल उठी, "चोल पश के राजकुमारों के भाग जाने की खबर पाकर पराक्रम पाडच ग्रागबबूता हो गये श्रीर चोल राजा को ग्रागे रथ के पहिये में बॅधवाकर ममुरा की वीथियों में पिसटवाया। पराक्रम पाडच की पुत्री भुवनमोहिनी ने ग्रपने गहल के भरोखें से इस दृश्य को देखा। उससे यह दृश्य देखान जा सका। उसने ग्रपने पिता से ग्रपनी मनोवेदना प्रकट की। पाडच ने पूछा कि उस घमजी के घमड को, जिसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को दासी के रूप में गहल में ग्रहण करने को तथार हूं, श्रीर किस ढग से चूर किया जा सकता है ि फिर भी भुवनमोहिनी के मन का सान्तवना नहीं मिली।"

यह कह कर वह स्ती चुप हो रही। में इस विचार में रहा कि शायद ये दोनों पित-पत्नी है। इसी बीच वह युवक बोल उठा "कोल्ली पर्नत के जगल में दोनों राजकुभारों ने अपने सािवयों से मिलकर सलाह-मग्नविरा किया। वे लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि पहले चोल राजा को छुडाना चािहए। बाद को बड़ी सेना इकट्ठी कर पाडच की राजधानी पर साक्षमण किया जाय। इस कार्य की सिद्धि के लिए किसी को छुद्मपेश में मधुरा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए हर कोई जाने को तैयार हो गया तो यह शर्त रखी गयी कि हममें से जो कोई सब से अधिक दूर अपना भाला फेकता है, वहीं इस कार्य के लिए जावे। उस परीक्षा में सुकुमार का भाला ही सबसे दूर पर जा गिरा। सुकुमार अपने साथियों से विदा होकर मधुरा के लिए रवाना हुआ। वहाँ जाकर वह वहा के शित्य-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य देवेन्द्र के यहाँ शिष्य होकर अध्ययन करने लगा। कुछ ही दिनों में आचार्य को विदित हो गया कि शिष्य-ज्ञान में शिष्य अपने से भी अधिक आगे बढ़ गया है। वे प्रेम से उसकी पालने और शिक्षा देने लगे। शिष्य तरह-तरह की प्रतिमाएँ तथा शिल्प बनाने लग गया था।"

स्ती ने कहा: "राजकुमारी भुवनमोहिनी को शिल्पकला से प्रपार प्रेम था। इसलिए वह कमी-कभी देवेन्द्र के शिल्पकला-मडप मे जाया करती थी। शिल्पी के वेष में सुकुमार ने जो-जो कला की कृतियाँ बनायी थी, उनको देख कर पाडच कृमारी ग्राश्चर्य करने लगी। उसने चाहा कि ग्राचार्य के उस नये शिष्य से गिल कर प्रोत्साहन के दो शब्द कहे। पर शिल्प के ग्राचार्य ने यह कह कर रोक दिया कि मेरे नये शिष्य ने यह व्रत धारण किया है कि वह स्त्रियों की ग्रोर श्राख उठा कर भी नहीं देखता। वह कहता है कि मुक्ते यह शाप मिला है कि ग्रगर में स्त्रियों की ग्रोर देखूँ तो मेरी कला का नाश हो जाय। पाडच-कृमारी को इस शाप की बात पर विश्वास न हुग्रा। इसलिए वह चाहती थी कि किसी तरह उस नवयुवक शिल्पी से मिल ले। एक दिन उसने काशी से ग्राने वाले पुरुप-यात्री का वेष धारण किया ग्रोर शिल्पकला-मडप में प्रवेश किया। सुकृगार ने समभा कि वह राचगुच ही युवक है ग्रीर जल्दी से उससे दोस्ती भी बढा ली। दोनो बराबर मिलते ग्रीर श्रापस में ग्रानन्द से बाते भी करते।"

पुरुष ने श्रागे कहना शुरू किया "ए,कुमार को प्रपने दोस्त के सग्वन्थ में शक पेदा हो चुका था कि इसके साथ कोई ममें छिपा है। पराक्रम पाडच जब एक दिन जुल्स में निकले तो उसका शक दूर हो गया। पाडच की बगल में ही उसकी लाइली बेटी बैठी हुई थी। जब जुलूस कला-मंडप के निकट ग्राया तो उसने उस नवयुवक शिल्पी को घूर कर देखा। दूसरे ही क्षण सुकुमार को ग्रसलियत मालूम हो गयो। राजकुमारी की धोखेबाजी ने उसके मन में बहुत गुस्सा पैदा कर दिया, फिर भी उराने ग्रपता गुस्सा बाहर प्रकट होने न दिया। जब दूरारे दिन भुवनमोहिनी पुष्ष के वेष में उसके पास ग्रायी तो वह पहले ही की तरह दोस्ती का व्यवहार करने से न चूका। उसने ग्रपने मन में ठान लिया कि किसी तरह उसकी सहायता से ग्रपने कार्य की सिद्धि कर ले। इस विचार से वह उस ग्रवसर की ताक में रहने लगा।"

स्त्री बोली: "एक दिन भुवनमोहिनी जब शिल्प-कला-मंडप में गयी तो क्या देखती है कि नवयुवक शिल्पी हाथ पर मुख घरे उदास बैठा है। उसने उससे इसका कारण पूछा। नवयुवक शिल्पी ने, पास में जमीन पर चूर-चूर होकर बिखरे पड़े एक शिला को दिखा कर, दुखित भाव से कहा कि मुक्ते यह विद्या नहीं श्राती कि ताँबे की प्रतिमा कैसे ढाली जाय और गुरुजी भी तो यह विद्या नहीं जानते हैं। मैंने कितने ही यत्न किये, पर वह विद्या नहीं यायी। इस तरह निकम्मा जीवन बिताने से वया फ़ायदा ? पाडच राजकुमारी ने जोर देकर पूछा तो उसने उत्तर दिया कि इस यिद्या का जानने वाला ग्रादमी ग्रंब एक ही है। वह भी तुम्हारे पिताजी के कारावास में पड़ा सड़ रहा है। किसी तरह गुप्त रीति से एक रात को उनसे मिल पाता तो यह विद्या सीख प्राता। पर यह कैसे सम्भय है ?

"'में उसका इन्तजाम किये देती हूँ।' राजकुमारी ने कहा। उसके गन में यह तीव्र इच्छा घर किये थी कि किसी तरह उस नवयुवक शिल्पी की प्रेम-पात्र बन जाऊँ। इसलिए दूसरे दिन जब वह उस नवयुवक शिल्पी से मिलने गयी तो अपने साथ मुहर तगी एक गुँदरी भी ले गयी और उसके हाथ में देकर कहा कि इसको दिखाने पर प्रहरी तुमको बे-रोक-टोक जाने देगे। तुम वोल राजा से गिल कर वह रहस्प जान लो। साथ ही उसने यह भी प्रकट कर दिया कि में पांडच राजकुमारी हूँ। राजकुमार ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हार्दिक धन्यपाद दिया। उस प्रबोध बालिका भुवनमोहिनी ने उसके हर शब्द को सत्य बचन मान लिया था।"

पुष्प ने कहा, "राजकुमार ने सचमुन ही कृतज्ञता के राज्य कहे थे; बयोकि बहुत पहले ही भुवनमोहिनी उसके हृदय-मन्दिर मे प्रतिष्ठापित हो चुकी थी। मुकुमार ने अपने पिता की हालत कि स्थाल में रखते हुए प्रपने पन की अभिलापा को दवा रखा था। यह उस गृहर लगी मुंदरी के साथ क़ेंदखाने में गया। दैनयोग कहिए, उसी मक़्त पराक्रम पाउच केर राजा से युद्ध करने चला गया था, इसिताए उस मुंदरी की सहायता से प्रहरियो की धीखा देना उसके लिए बहुत श्रासान काम हो गया था। प्रर्थ-निशा के समय उसने प्रपने पिता को केंद्र से रिहा किया। फिर दोनों पोड़ों पर सवार हुए और रात ही रात पांडय-राजधानी को पार कर कोल्ली पर्वत के जगलों में जा पहुँचे।...."

युवती बोली, "इस धोसाधड़ी की बात सुन कर भुवनमोहिनी का मन टु.ख से चूर-चूर हो गया । चोल राजकुमार के शिल्पी के वेष में माकर धोखा देने की वात ने भुवनमोहिनी को ऋद सिहिनी बना दिया । उसने तुरन्त घुड़सवारों को पीछा करने भेजा । पर वे खाली हाथ लौटे । चोल राजा मांसों में पूल भोंक कर भाग गया, यह खबर पराक्रम पांडच को रणक्षेत्र में दी गयी तो उसका दिल टूट गया । पहले ही रणक्षेत्र में उसको पातक चोट लगी थी । दिल की चोट भौर शरीर की चोट दोनों ने मिल कर उसको शय्या-सेवी बना दिया । इसिलए उसको रणक्षेत्र से लोट माना पड़ा । चेर के साथ की राड़ाई में उसको विजय न भिली । उसकी सेना मधुरा लौट गयी । पांडच-कुमारी इन सब विपरीत कार्यों का कारण खुद म्रपने को समभने लगी भीर उसी चिन्ता में घुतने लगी ।

"कुछ दिनों के बाद यह खबर प्रायी कि चोल रोना बदला लेने के लिए गधुरा पर धावा वोलने या रही है तो पांडच-कुमारी के कोध का पारावार न रहा। उसने अपने शय्या-शायी पिता से प्रण किया कि मैं युद्धक्षेत्र में जाकर युद्ध करूँगी। पिता ने प्राशीर्ववन देकर पुत्री को युद्ध करने भेजा। उस प्रतोध वालिका ने युद्धक्षेत्र में जाकर घोर युद्ध किया। युद्ध-कला-कौराल से प्रनिभन्न होने के कारण उसको बहत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।"

युवक उसकी वातों के बीच में बोल उटा: "यह सच है कि भुवनगोहिनी युद्ध-कला-कौशल रो अनिभज्ञ थी; पर उसकी बहादुरी, साहस और युद्ध करने के ढंग को देख कर चोल-रोना दंग रह गयी। रणक्षेत्र में भुवनगोहिनी जिस तरफ़ जाकर खड़ी होती, उस तरफ़ के सैनिक दुगुने-तिगुने उत्साह के साथ जय-जयकार करते हुए चोल-रोना पर टूट गड़ते थे। चोल-रोना के वीर तो पांडच-कुमारी को दूर ही से देख कर अपने हाथ के धनुप-वाण, भाला-वर्छी फेंग कर चित्र-लिखित-से खड़े देखते रह जाते। उनको युद्ध के लिए उत्साहित तथा उत्तेजित करने में सुकुमार को असाध्य कप्ट भोगने पड़े; फिर भी बड़ी मेहनत से सुकुमार ने युद्ध को जारी रखा। सुकुमार का गन यह वेदना अनुभव कर रहा था कि भुवनमोहिनी से भुकाबला करना पड़ रहा है। इसलिए वह सोचने लगा कि पिता से कह कर युद्ध को बन्द कर दें। इसी बीच में पांडच-सेना का उत्साह जरा ठंडा पड़ गया और वह पीछे हटने लगी।...."

युवती ने बीच में टोककर कहा: "पांडच-सेना का उत्साह कम पड़ जाने का कारण यह है कि उसी वक्त यह खबर आयी कि पांडच राजा का देहावसान हो गया है। पिता की गरणासन्न अवस्था सुन कर भुवनभोहिनी उनके निकट चली गयी थी। उसने अपने पिता से यह कह कर माफ़ी माँगी कि चोल राजा के क़ैद से छूट कर शाग जाने का कारण में ही हूँ। पराक्रम पांडच ने अपनी पुत्री को माफ़ कर दिया और कहा कि युद्ध बन्द कर दो। उसके थोड़ी देर बाद ही उनका देहावसान हो गया। भुवनमोहिनी युद्धक्षेत्र में जब लीट श्रायी तो वया देखती है कि पांडच-सेना युद्ध से पीठ

दिखाकर भागी आ रही हैं। उसने उसे रोकने के कितने ही यत्न किये, पर उसी वक्त चोल राज्य के वीर राजकुमार सुकुमार ने अपनी अपार युद्ध-चातुरी दिखाकर पांडच-कुमारी को क़ैंद कर लिया।"

युवती के मुख से निकले इन वावयों में उलाहना भरा था। उसे सुन कर युवक हरकी हेंसी हॅसते हुए बोला: "चोल राजकुमार को यह चिन्ता सताये रही कि पकड़ने के पहले युद्ध में कुमारी को कही चोट न लग जाय। इस कारण वह खुद रणक्षेत्र में श्रागे रहा ग्रौर भुवनमोहिनी को क़ंद किया। पांटच-सेना के भागे सेनिकों को छोड बाक़ी सब उसकी शरण में श्रा गये। उसी रात को सुकुमार ने भुवनमोहिनी के कारावास में प्रपनी एक दासी का मेजा। उसके हाथ में भुवनमोहिनी की गुहर लगी वहीं मुँदरी देकर यह भी कहला भेजा था कि यह ग्रॉगूठी दिखाने पर प्रहरी तुमको वे-रोकटोक छोड़ देगे।"

युवती ने कहा: "पांडच-कुमारी ने हाथों-हाथ वह मुंदरी वापस भेज दी श्रीर यह भी कहला भेजा कि पांडच-वंशी सत्यव्रती है। चोलों की तरह वे घोखेंबाज नहीं है।"

पुरुष ने कहा "सुकुमार अपने पिता के पास गया योर कहा कि मै पांडच-राजकुमारी को दिलो-जान से प्यार करता हूँ। बिना उसके गै एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। साथ ही यह भी कहा कि मैं उसी की सहायता से आपको जेनसाने से खूड़ाने में सगर्थ हुआ। उत्तम चोल ने असन्तुष्ट भाव से कहा कि तुमको अगर यही करना था तो इतनी बड़ी लड़ाई और जान-गैंदाई की क्या आवश्यकता थी? आदिर उन्होंने आधे मन से अनुमति भी दे दी कि चाहे तो सुकुमार भुवनमोहिनी से शादी कर ले। सुकुमार यह खुशखबरी लेकर खुशी-खुशी भुवनमोहिनी के कारायास में गया। लेकिन यहाँ एक निराशा उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी।"

स्त्री ने कहा "हाँ, पांज्य राजकुमारी के लिए भी वह एक निराझा ही थी। लेकिन राजनीति और उससे होने वाली लड़ाइयों के कारण उसके हृदय में एक नड़ी भारी उथरा-पुथल गवी हुई थी। इरालिए उसने चोल राजकुमार से विवाह करने से साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि मैं काशी के उस गनयुनक शिल्पी को प्रेम करती थी, न कि चोत साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार को। इसलिए येने यह निक्चय कर लिया है कि बौद्ध धर्म में सिम्मलित हो कर भिक्षणी बन जाऊँ।"

यह कह कर उरा युवती ने कहानी वहीं बन्द कर दी। वह युगक भी कहानी पूरी करता न दीखा। में तो कहानी का नतीजा जानमें को उत्युक्त था।

मैने पूछा, "फिर क्या हुमा ? दोनों ने क्यों चुप्पी साध ली ?"

"फिर क्या हुया ? भुवनमोहिनी की हठ के कारण सुकुमार को तीन सौ साल की वंश-परम्परा से ग्राये चोल साम्राज्य को त्यागना पड़ा । उसने भ्रपने भाई को सिंहासन पर बिठा दिया ।....फिर मै एक जहाज भर शिल्पी और शिल्प के श्रौजार लेकर इस द्वीप में ग्रा पहुँचा", नवयुषक ने कहा ।

गै यह सुन कर प्रारचर्य में डूब गया ।, कहीं यह प्राप्ती ही कहानी तो नहीं कह रहा है ? यह जानने के ख्याल से मैंने उस युवती का मुँह गौर से देखा। ग मालूम उसने भेरे मन पर बीतने वाली वातों को जाना या नहीं ? उसने कहा: "प्राजी, ग्राप ही निर्णय कीजिए। उस सनातन पुराने दीमक-खाये नष्ट-भ्रष्ट राज्य को छोड़ ग्राने से इनका वया बड़ा नुक़सान हो गया ? इन्होंने यहाँ ग्राकर जो नया राज्य स्थापित किया है, देखिए।"

यह कह कर उस स्त्री ने ग्रपनी उँगलियों के इशारे से उस खंडहर प्रदेश को दिखाया।

उस प्रदेश को देखा तो वहाँ बड़ी-बड़ी हमारतें और भ्रद्दालिकाएँ, गोपुर भीर माणिक-मंडप, बुद्ध-विहार तथा जैन मन्दिर वगैरह दिखाई दिये। उस दूधिया क्वेत चाँदनी में वे सारे के सारे मकान हाथीदाँत, स्फटिक, मणि-माणिक, और संगमरमर के पत्थरों से श्रभी-श्रभी नये-नये बने-से दीखे। थोड़ी देर तक बिना पलक मारे, मैं उन मकानों को देखता रहा। बाद को उन दम्पति की तरफ़ आँखें फेर कर लड़खड़ाती जबान से पूछा, "तब क्या, आप सुकुमार चोल हैं? क्या में जान सकता हैं कि यह देवी कौन हैं?"

वह पुरुष ठठा कर हँसा श्रीर बोला, "खूब भोर होते तक कथा-पुराण सुने श्रीर पूछे कि रामचन्द्र सीता के क्या लगते हैं, तो कैसा हो ? वैसे न श्राण पूछते हैं ?"

सुकुमार के मुँह से यह बात सुनना था कि मेरे मन में विचार-तरंग उठने लगी। मुक्ते एक विद्वान् म्रालोचक

का कथन याद ग्राया जिन्होंने कहा है कि तमिल भाषा में एक खूबी यह है कि हजारों साल पहले वह जैसी बोली जाती थी, बैसी ही ग्रब भी बोली जाती है। उसमे थोड़ा भी फ़र्क़ नहीं पड़ा है।

मेरी मौनावस्था देख कर भुवनमोहिनी बोली : "क्यों, आपको शक है क्या, कि मै पांडच राजकुगारी नहीं हूँ ?" मेने कहा, "सिर्फ पांडच राज्य की ही नहीं, इस भूलोक की भी साम्राज्ञी होने की क्षमता आप में है।"

भुवनमोहिनी ने सुकुमार की तरफ़ मुड़ कर कहा, "भेरा विचार है कि तिश्वनाड के लोग तारीफ़ करने में पहले से एक क़दम भी आगे नहीं वहें है। आपने भी उन दिनों भेरे बारे में मुफ़्से यही बात कही थी। अब आपको याद है?"

सुकुमार होंसे। दोनों उठ लड़े हुए। उसी वक्त मैने एक श्रनोखी बात देखी। शुभ्र पाँदनी मे पर्वतमाला की लहराती काली छाया जमीन पर पड़ रही थी। मेरी भी परछाई चट्टान पर प्रतिबिम्बित थी। पर उन दोनों की परछाई कही नही दीखी।

मैने विस्मय से उनकी तरफ़ देखा। पर यह क्या ? वे दोनों प्राणी कहाँ पले गये ? कही अन्तर्धान तो नही हो गये ?

दूसरे ही क्षण मैं होश-हवास को बंठा। दूसरे दिन भोर होने पर सूरज की किरणों ने गुभे जगाया। जीभाग्य से जहाज ग्रंभी तक वहीं खड़ा था। मैं जोर से प्रावाज देते हुए समुद्र-तट को दोड़ा। कप्तान ने देगा करके नाव भेजी ग्रौर मुभे जहाज पर चढ़ा लिया।

दोस्त कहानी समाप्त करके जाने को उद्यत हुए। मैने उनसे कहा, "ग्राप का वह मोहिनी द्वीप देखने की गेरी बड़ी इच्छा है। यम ग्राप मुओं भी वहाँ ले चलेंगे ?"

दोस्त ने पूछा ''श्राप मेरी कहानी पर विश्वास करते हैं ? कितने ही व्यक्तियों ने प्रविश्वास ही किया है ।'' ''उनको जाने दीजिए । श्रापकी हर बात पर मुफ्ते पूरा विश्वास है ।'' मैने उत्तर दिया ।

जरा सोचिए तो, हम नयों न विश्वास करें ?बाह्य संसार में जो घटनाएं घटित होती है, केवल उन्हीं पर हम वयों विश्वास करें ? किव के कलाना-लोक में—-ग्रान्तरिक जगत् में—जो घटनाएँ घटित होती हैं, उन पर क्यों न विश्वास किया जाय ?

(तमिल से)



## गीरी शिखर या उमा शिखर

#### चन्यवदन मेहला

उन्नीसवी शती के मध्य में यदि एक घटना न घटी होती, तो एक्टेस्ट शिखर, जिसका नामकरण सर्व प्राफ इडिया के तत्कालीन ग्रध्यक्ष सर जार्ज एक्टेस्ट के नाम पर हुआ, ग्रभी भी अपने प्राचीन तिब्बती नाम 'वोगोनुट्गा' प्रर्थान् 'देवी-भू-जननी' से ही विख्यान होता । ग्राज से पूरे सो वर्ष पहले सन् १८४८ में पहले-पहत हिमान्य-थेणी की पूरी पैमाइश की गयी, जिसके श्राधार पर उस विशेष शिखर का नाम 'न० १५' रखा गया। पैमाइश के बाद गणना में तीन वर्ष लग गये; सन् १८५२ में एक दिन सर एडू वॉह के प्रधान क्लर्च ने इस स्वना से ईस्ट इडिया कम्पनी के सारे सेक्टेरियट को चिकत कर दिया कि ''मेने ससार के सबसे ऊँचे शिखर का पता लगाया है।'' तब इसकी ऊँचाई २६००२ फुट गिनी गयी थी जो बाद में शोध कर के २६१४५ फुट मानी गयी। यह कैसा विरोधाभास हे कि पृथ्नी के सबसे ऊँचे भाग का नाम उस व्यक्ति के नाम रो प्रसिद्ध हो जिसने न तो कभी उस शिखर को देखा ही ग्रोर न जो कभी उम विशाल पर्वन-शेणी के ही निकट रहा हो। कौतुक की बात है कि हिमालय पृथ्वी की सनसे ग्रल्पवपस्क पर्वत-श्रेणी मानी जाय मगर उसी में पृथ्वी का उच्चतम शिखर भी हो, जिस पर ग्रभी मानव का पदाधात न हुगा हो।

ऐसा माना जाता है कि हिमात्य की कुछ शुक्तवाग्नों के श्राकार प्रभी स्पष्ट नहीं बने प्रोर हिगालय-श्रेणी का विकास पभी सम्पूर्ण नहीं हुआ। इसिनए एवरेस्ट शिखर की ऊँचाई भी अभी पूर्ण हप से निहिन्त नहीं हैं। वायुगडल के परिवर्तनों ग्रोर निरन्तर नये हिम-स्तरों के कारण भी इसिनी ऊँचाई का ग्रन्तिम निर्णय करने में बढ़ी कठिनाई अनुभय होती है। यत निर्व युद्ध में एक प्रेस एजेसी ने यह भी खबर उड़ायी थी कि एक श्रमरीकी उड़ाके ने उत्तरी तिब्बन में एक ग्रीर शिखर का पता लगाया है जो एवरेस्ट का प्रतिहन्दी है थोर जो एवरेस्ट को ग्रपने ग्रहितीय गौरव के पद से च्युत कर देगा। इस सनसनी-पूर्ण समाचार से हिगालय के समस्त प्रेमी विचित्ति भी हुए, किन्तु बीघ्र ही इस भूठे समाचार की क़र्जई खुल गयी। एवरेस्ट आज भी वैसा ही धीर, प्रदितीय, श्रजेय श्रीर श्रपराजित खड़ा है।

हमारे इस सक्षिप्त प्रवलोकन का एक मान उद्देश यह निश्चित करना है कि क्या इस दुर्गम जिलर के पृनः नामकरण का ग्रनुक्ल ग्रवसर ग्रा गया है, जिससे इस शिखर-शिरोमणि को ग्रानी श्रद्धा ग्रीपत कर सकें। बड़े खेद की बात
है कि भारतीय भाषाग्रो मे, निशेषतया विद्याधियो ग्रोर शिक्षको द्धारा, इस महत्त्वपूणं चोटी का नाम अशुद्ध दिया जाता
रहा है। साधारणतया शिखर का नाम 'गोरी शकर' लिखा जाता है जब कि वास्तव मे नाम 'गौरी शिखर' होना चाहिए।
इस ग्रशुद्ध का प्रचार विदेशियो के ग्रशान के कारण हुगा। केवल हावर्ड बरी ही ऐसे विदेशी थे जिन्होंने सन् १६२१ में
'शकर' गौर 'शिखर' के भेद का ध्यान रखा; क्योंकि भारतीय एटलस विदेशो से छाकर ग्राते थे, इसलिए इस भूल का
प्रचार बढता ही गया। वास्तव मे हिमालय पर्वत-श्रेणी मे गौरी शकर नाम की भी एक वोटी है, किन्तु इसकी ऊँचाई
गौरी शिखर की श्रपेक्षा कम है। इसकी स्थित एवरेस्ट ग्रौर कैलाश के बीच मे कही, भारतीय भूगि के निकटतर है।
इसकी ऊँचाई २३, ४४० फूट है, ग्रथीत् एवरेस्ट से लगभग ४, ५०० फूट कम।

प्रश्न उठता है कि उन्नीसनी शती के पूर्व एवरेस्ट किसा नाग से प्रख्यात था ? नया भारतीयों को यह ज्ञात था कि हिमालय में सबसे ऊँचा पर्वत शिखर स्थित है ? कम से कम तिब्बतियों को तो युगों पूर्व इस बात का पता था, नहीं तो इस शिखर को वे 'चोमोलुङ्मा'—देवी भू-जननी नाम से न पुकारते।

हमारे पूर्वेज सप्त-सिन्तु और वैदिक नदी सरस्वती से परिचित थे, इतना तो हमे मालूग है। हिमालय की विशाल पर्वतश्रीणयों, मानसरीवर और नीलकान्त तथा नरनारागण की भव्य चोटियों से वे निश्चित रूप से परिचित थे। प्वंत-शिक्षरों में सबसे सुन्दर नन्दादेवी, और बदरी-केदार तथा कैलाश का भी उन्हें पूरा पता था ही। इन स्थानो का विभिन्न ग्रन्थों से सन्दर्भ देना श्रावश्यक होगा। किन्तु श्रपने इस श्रन्वेषण के लिए कालिदास की रचनाओं—विशेषकर कुमार-

सम्भव--पर वृध्टि डाताना प्रातम्यक होगा । इस महाग् लेखक की रचनाओं म इस बात का पुरा प्रमाण मिलता है कि कवि को पर्वतो, बनो, उपवनो म्रोर कलकरा करनेवाली सन्ति। प्रांतिया सूरभित कजो का पूर्ण ज्ञान था। विशेषतया हिमालय के बारे में कालिदारा का ज्ञान सर्वागपर्ण प्रोर यथातध्य था। कारियास के सगय के वारे म विद्वानों में गतभेद हो सकता है, विन्तु इसमें मन्देह नहीं कि वालिदास के समकालीनों को हिगालय की चोटियों का पता था प्रोर कविश्ल-गर निश्चित रूप से हिमालय की सबसे ऊँची चोटी को जानते थे। कमारसम्मय में कवि ने नगाधिराज को बढी श्रद्धा र्यापत की हे स्रोर इराकी भव्य गगनचुम्बी श्रेणियों का राजीव वित्रण किया है। कही कही पर तो विशिष्ट स्थराों का ऐसा रंगीन श्रीर सजीव वर्णन है कि उन म्थलों को श्राज ही प्रयास करते से पहचान सकते हैं। किन्तु इस समय वह प्रासिक्क नहीं है । हम पाचवे सर्ग के एक स्लोक की ओर ध्यान दे, जिसमें कवि ने निस्ता है कि पिता से अनुमति पाकर गोरी नपस्या बारने के लिए मयरीवाले उस शिखर पर गयी जो पीछे गोरी शिखर नाग से प्रस्यात हमा । कालियास ने इस शिखर का उल्लेख करके उसका ठीक नाम गोरी शिखर दिया है। वया इम पर्यटक किव ने स्वय इस शिखर की देखा था ? यह हम नहीं कह सकते पर इतना तो स्पष्ट है कि उन्हें इस शिखर का वारतिवक नाम मालुम था। गोरी भी देवी भाता है, जैसा कि विब्वती 'चोमोलुड्मा' का प्रर्थ है। कालिदास ने हमारे भनेक विद्वानो ग्रीर प्रावायों की भाति 'गोरी वकर' तथा 'गोरी गिखर' को एक समभने की भल नहीं की । गोरी ककर एक निम्नतर बोटी है, जिस पर जिब तथा पार्वनी ने महवास किया था। जब शिय ने कोधामिन में भदन को भस्म कर दिया, तो गोरी ने शिव को प्रसन्न व रने के हो। प्रधिक कुन्छ तपस्या के निष् एक ग्रह्मन्त गान्तिपूर्ण स्थान पर जाने का निस्चय किया, ओर इस उद्देश्य से सनसे ऊँचे शिखर गीरी शिखर पर पहुंनी, जहाँ केवल वही रह सकती थी ग्रीर शान्तिपूर्वक तपस्या कर सकती थी।

इस विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि एवरेस्ट का नासकरण तमे पुन गोरी शिरार करना चाहिए। किन्तु गौरी शिखर बोर गौरी तकर मे पुन अस न उत्पन्न हो सके, इसके लिए गेरी विनसपूर्ण सम्मति है कि इसका नाम उमाशिखर रस दिया जाय। उमा का ब्रार्ग भी देनी भाता ही है।

मेरा एक दूसरा भी मन्तव्य है जो कदाजिन् श्रोरो ने भी उपस्थित किया हो । हिमासय केवल भारत के तोगो के लिए ही पवित्र नहीं है, प्रत्युत यस्य अगेन देश भी इसे पिवा मानते हैं। क्या आज जब हम सातन्त्र है तो उस शिवर का नाम 'गान्धी शिवर' रख कर इस प्रकार अपने राष्ट्र-पिता के प्रति अद्धा अपित नहीं कर सकते ? सुना है कि एक सर्तमान्य प्रत्तर्राष्ट्रीय परम्परा है कि किसी भी नयी खोजी हुई चोटी का नाम उसके अनुसन्धान-कक्ती अथवा किसी मनुष्य के नाम पर न होगा। किन्तु गीरी शिवर तो नयी ब्यानिष्कृत चोटी नहीं है; ब्रोर भेरा विश्वास है कि प्रन्तर्राष्ट्रीय तोकमत को इस गात म को ई श्रापत्ति न होगी कि इस अजेय पर्वत-शिवर का नाम गान्धी जी के नाम पर रख दिया जाय, जिन्हे आज हम सभी साधारण मनुष्य से उपर गानते हैं।

<sup>1</sup> प्रधानुरूपाभिनिवेधतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा । प्रजास पश्वारप्रितित तदाख्यया जगाम गौरी शिखरं शिखण्डिमत ॥

—-कुसारसम्भव, सर्ग ४, इलोक ७

(गुजरातीसे)



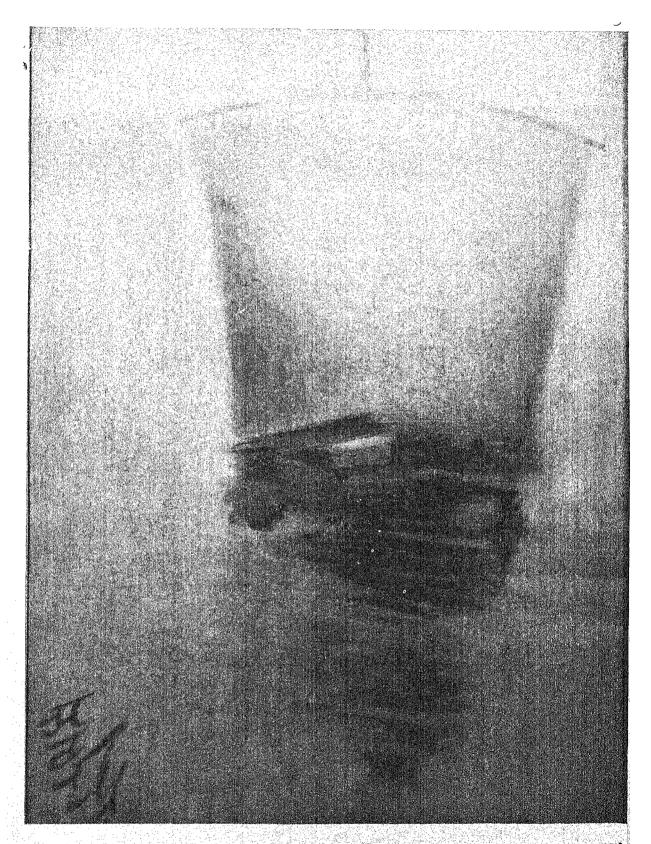

## ये सनातन

यी० के० गोकाक

यही है रक्षक, यही गुरु, जो जगत् को ढाल-से छाये हुए है रात-दिन
मेघ-भंभावात के रथ पर चढे
नक्षत्र-गण के राह-पिथक।
ये महात्मा, प्रेम जिनका दिखाता है गार्ग
विरले ही चले जिस पर, दया जिन ज्ञानियों की भूरातों को बुलाती परमात्म-पद की छोर!

यही हैं स्वलंकिवासी दिव्य, जिनका विद्यन-उर में वास; यही हैं सम्पूर्णता जिसके 'लवन से प्राणियों में खेतती हैं सॉस।

इन्हीं की वह सान्ति, यह ऐरवर्य हैं जो जाति-देशों में विकीरित हैं; इन्हीं की इच्छा सनातन नचाती है वरुण-मारुत को।

यही है ज्ञान युग-युग का,
जगत् में यही तेजोपुंज ज्ञाश्वत, नाथ चिभुवन के,
प्रभा के केन्द्र, छन्द निकाल के
जिसमें बँधी है सूब्टि, गित, लय—
प्रचिर के प्रवतार, सूक्ष्माकार,
सागर को समेटे एक छोटे बिन्द्र मे !

है नही रसना, मुखर हो जो स्तवन के बिना उनके नाम के; हैं न आँखें, जो नियति-गति देख पावें बिना उनके स्पर्ध के, बांधती सौन्दर्य को ये ही भुजाएँ, गले उनको जो लगाती हैं; प्रेरणा उनकी मनस् में रूप, रस, श्रानन्द का सीता जगाती है।

ये पुरातन, ये सनातन देवता है प्राण-मन्दिर के, जिन्हें है जात गोपन स्रोत जीवन की सुधा के, फान्त-द्रष्टा: कप शोभन, जिसे लखने को युगों से विश्व लालायित रहा है; चिर-म्राचिर, स्थिर, बदलते म्रातमा पुरातन भीर नूलन!

मारुतो में साँस उनकी गूँजती है सप्त-सागर की लहर में फेन उठते हैं; आग में हैं ताप उनका, देवता प्रतिरूप भर है। स्वप्न-आकुल, शुश्र सागर के तले पाताल में ये नागशय्या की सजाते हैं, जहाँ जीवन हमारा जन्म लेता है नियति के कोड में।

वही हैं, जो भराते हैं फूल को, जो खिलाते हैं कली, उन्हीं का इंगित सुखाता सिन्धु हैं, ग्रौर कर देता नदी को स्वेरिणी उन्हीं के डाले हुए हैं जाल माया के, हमें जो बाँधते हैं मीन-से: किन्तु हम को मोहबन्धन काटना भी हैं सिखाती उन्हीं की करुणा, दया।

देव मन्दिर के सरोवर के कमल-सा मेरा खिले जीवन, समर्पित हो सदा ग्रस्तित्न के ग्रानन्द को, ग्रीर श्राशीर्वाद वत्सल गुरुजनों का मुफ्ते हो सम्पत्ति, सम्बल; श्रीर मेरा गीत उनकी प्रेरणा से गन्ध-मधु हो तृप्ति के सब पिपासाकुल यात्रियों को ।

स्रौर उन प्राचीन ऋषियों के सहज ग्रादेश से, सार्थवाह बने जगत्; बढ़ चले ग्राकाशचुम्बी गिरि-शिखर की श्रोर; या कि कीड़ा-भूमि उन ग्रातिमानवों की, जो चिरन्तन खोज में बढ़ते हुए, निस्सीग फैली इस घरा को बना देंगे स्वर्ग, मनुसुत को बना कर देवता— जो न तब तक एक क्षण विश्वाम लेगे!

(कश्रड़ से)

## मश्चि-कांचन

#### सैयद मुजतबा श्रली

हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था बड़े-बड़े नगरों में ही केन्द्रीभूत नहीं थी, इसी कारण मुग़ल-पठान उसके ऊपर हस्तक्षेप न कर सके। काशी के जिन विद्यालयों ने भारतीय ऐतिहा की जीवित रखा उनकी भी मुग़ल-पठान उपेक्षा कर गये।

किन्तु देश की व्यवस्था के लिए राजकर्मवारियों की यावश्यकता होती है, श्रीर राष्ट्र-भाषा फ़ारसी थी। श्रतः फ़ारसी श्रीर ग्ररवी की शिक्षा के लिए इस देश में व्यापक रूप में व्यवस्था की गयी। जैसे-जैसे इस्लाम धर्म ने देश के भीतरी भाग में प्रवेश किया वैसे ही ग्राम-ग्राम में मकतब श्रीर मदरसों की स्थापना होने लगी। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे टोलों श्रीर पाठशालाश्रों पर किसी प्रकार का ग्रत्यानार नहीं हुग्रा श्रीर उनके लिए ग्रापित ब्रह्मोत्तर, देवोत्तर भूमि भी छीनी नहीं गयी।

बहुत-से लोगों ने प्ररबी-फ़ारसी सीखी। किन्तु इन दोनों भाषायों में से कोई भी पठान-मुगलों की मातृभाषा नहीं थी; फलतः श्ररबी या फ़ारसी किसी में भी उच्च साहित्य की रचना नहीं हो सकी। यहाँ तक कि फ़ारसी-श्ररबी में जो कुछ इतिहास कृतियाँ लिखी गयीं उनमें भी साहित्यिकता श्रत्यन्त कम है, ग्रीर इस न्यूनता को छिगाने के लिए इस देश की फ़ारसी रचनाएँ श्रावद्यक अलंकारों से भाराकान्त है।

सब बातें किनित् अवान्तर हैं। मुख्य बात यह है कि जो संस्कृत टोल ओर पाठशालाओं मे भारतीय विद्या-चर्चा के लिए नियुक्त थे, उन्होंने इन अनेक मकतब-गदरसों में जाने की आवश्यकता नहीं समभी। साधारण रूप में यों कहा जा सकता है कि बाह्मणों ने मुसलमानों की शिक्षा-प्रणाली में योग नहीं दिया, क्योंकि उनकी जीविका-रूप भूमि को छीना नहीं गया था अतः उन्हें अर्थोंमार्जन के तिए मकतब-गदरसों के द्वार पर जाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ।

किन्तु ब्राह्मणेतर, विशेषकर कायस्थ, इस देश में बहुत पहले से राजकर्मवारियों के रूप में अर्थोपार्जन करते चले आ रहे थे। परिवार-पोषण और शिक्षा-व्यवर्था के लिए उनके पास तो कर-मुक्त भूमि कभी थी नहीं; ब्रतः उन्हें आजीविका की खोज में निकलना पड़ा। ये लोग राजकाज में दक्ष थे, ब्रतः मुग्रल-पठान इनका तिरस्कार न कर सके। इन लोगों के दल के दल मकतव-मदरसों में प्रविष्ट हुए और बड़ी श्रच्छी अरबी-फ़ारसी सीखने लगे। हम ब्रठारहवीं शती में देख सकते हैं कि अनेक कायस्थ तथा अन्यान्य हिन्दुओं ने फ़ारसी में उत्तम इतिहास-प्रन्थों की रचना की है।

श्राज हम सभी जानते हैं कि हिन्दू-मुसलमानो के मिलन के फल-स्वरूप ताजमहल, ख्याल संगीत-पद्धति, मुसल चिन्न, उर्दू साहित्य, चोगा-चपकन, कोफ्ता-कबाब सम्भव हुए हैं। हिन्दू-मुसलमानों के मिलने के सम्बन्ध में अनेक प्रबन्ध, श्रानेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। श्रतः इस विषय के सम्बन्ध में श्राज कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं है।

किन्तु प्रश्न है कि धर्म के क्षेत्र में मिलन वयों नहीं हुआ ? विवेकी उत्तर में कह उठेंगे, 'कौन कहता है नहीं हुआ ? नानक, कबीर, दाबू इन सभी ने तो उभय धर्मों के मेल के साधन प्रस्तुत करने की चेष्टा की थी और उनके अक्रतकार्य रहने पर भी यह तथ्य तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे हिन्दू-मुसलमान जन-साधारण के भीतर पर्याप्त सिहण्युता और आतुभाव संचारित करने में समर्थ हुए थे। और वे जो सन्देश छोड़ गये हैं वह विश्व-साहित्य में अमृत्य पारस-मणि है।'

कबीर-दाद ने अशिक्षित और अर्धशिक्षित समाज को सत्यथमें की स्रोर आर्कीवत किया था; किन्तु विक्षित पंडित-शास्त्री सौर मौलवी-मौलानाओं ने दोनों धर्मों में मेल की चेष्टा क्यों नहीं की ? यह सभी संकीर्णमना, धर्मोन्मत्त थे, ऐसा तो किसी प्रकार तिश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा प्रश्न है कि दाराशिकोह के समान उपितषद् और सूकी तस्त्र को मिलाकर 'द्विसिन्धुमिलन' (मुजमइल् बहरैन) के समान और भी बहुत-सी रचनाएँ क्यों नहीं हुई ?

केवल यही क्यों ? भारतवर्ष षड्वर्शनों का देश है--भारतवासी ग्रीर चाहे जैसे रहे या न रहे, देश के घोरतम

दुर्दिनों में भी उनकी दर्शनचर्चा कभी मन्द नहीं हुई। मुसलमान भी इस देश में ग्ररबी के माध्यम से यूनानी दर्शन एवं ग्रपने 'सीनाह', 'शज्जाली' के दर्शन को साथ लाये। किन्तु श्राश्चर्य की बात है कि इन दोनों दर्शनधाराश्रों में किसी प्रकार का सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ। जिन श्ररबों ने बग़दाद में बैठकर चरक, सृश्रुत, पंचतन्त्रादि का ग्रमुवाद किया ग्रौर जिन वराहमिहिर ने भारतवर्ष में रहकर म्लेच्छ यवनों से ज्योतिष सीखने का उपदेश दिया, उसी ग्ररबी ज्ञान-चर्चा के ग्रधिकारी मौलवी-मौलानाश्रों तथा वराहमिहिर के वंशधरों ने एक ही ग्राम में बसते हुए दोनों दर्शनों के सम्मिथण से किसी नवीन दर्शन की स्थापना की चेष्टा क्यों नहीं की ?

समस्त संस्कृत साहित्य का शोध करने पर भी यह कह सकने का प्रमाण नहीं मिलता कि इसी संस्कृत साहित्य के देश में ही, भट्टाचार्य शास्त्रियों के ग्रामों में ही, 'शब्जाली' के दर्शन को लेकर चर्चा हुआ करती थी; इब्न खल्दून का इतिहास पढ़ा जाता था, सहस्र रजनीचरित्र की कहानियाँ कही जाती थी, और पारसमणि के अनुसन्धान (अल कीमिया) का प्रयास हुआ करता था।

ठीक उसी प्रकार इस तथ्य को भी श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में जिस फ़ारसी साहित्य की रचना हुई उससे भारतीय ज्ञान-विज्ञान की जो भलक मिलती है वह नहीं के बराबर है। परवर्ती काल में जिस उर्दू साहित्य की रचना हुई उसमें श्रनेक हिन्दू लेखक थे सही, किन्तु संस्कृत के ज्ञाता होते हुए भी वे उर्दू सुन्दरी को भारतीय ज्ञान-भंडार के उत्तमोत्तम मणि-माणिक्यों से श्रलंकृत नहीं कर सके।

श्रतः यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान के क्षेत्र में पांडित्य की उच्नभूमि पर हिन्दू-मुसलमानों का मिलन, भावों का विनिमय तथा दान-प्रतिदान कभी नहीं हुआ।

किन्तु उन्नीसवीं शती के मध्यभाग से सम्पूर्ण परिस्थिति बदल गयी। फ़ारसी ने जिस दिन राजभाषा के पद को खोया, उस दिन शिक्षण-दीक्षा के लिए एक तृतीय प्रतिष्ठान का जन्म हुशा। चतुष्पाठी श्रौर मदरसे की प्रतिष्ठा तो पूर्व से ही थी, उस समय ग्राकर उपस्थित हुआ स्कूल।

श्चारम्भ में चतुष्पाठी के भट्टाचार्य और मदरसे के मीलवी ने अपने परिवार को इस तूतन शिक्षा के प्रभाव से मुनत रखा, क्योंकि जीविका के लिए उनके पास निष्कर भूमि तथा वक्फ़ सम्पत्ति की सुविधा थी ! किन्तु ब्राह्मणेतर, विशेषतः कायस्थों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था न थी अतः जिस प्रकार एक समय उन्होंने पठान-मुग्नलों के मकतब-गदरसों में शिक्षा लाभ करके सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की थी ठीक उसी प्रकार श्रंग्रेजी स्कूल खुलने के साथ ही साथ फ़ारसी पढ़ना छोड़ अंग्रेजी सीखना श्चारम्भ किया । (कलकत्ता हाईकोर्ट में इस सगय भी जो कायस्थों की प्रधानता है वह अपकरिमक, श्रहेतुक परिस्थित नहीं है ।)

उसके पश्चात् जो घटित हुआ वैसा भारतवर्ष के इतिहास में उससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। श्रंग्रेजों ने ६स देश में जिस बोषण नीति का प्रचलन किया उसके फलस्वरूप हगारे आग दैन्य की चरम सीमा पर पहुँच गये। ब्रह्मोत्तर तथा वक्फ़ के ऊपर निर्भर रह चतुष्णाठी-मदरसों को चालू रखना धागे सम्भव न रहा। दूसरी धोर जो कुछ धन देश में बचता था वह बड़े-बड़े नगरों तथा महकमा सदर में एक वहोने लगा। उस धन का कुछ भाग प्राप्त करने के लिए श्रंग्रेजी सीखनी आवश्यक थी।

एक ग्रोर तो ग्राम में रहने का ग्रर्थ था भूखों गरना श्रोर दूसरी श्रोर शहरों में ग्रथोंपार्जन का श्राकर्षण था। ऐसा होते हुए भी शास्त्री श्रीर मौलवी कितने दीर्घकाल तक पाठशाला श्रीर मकतव को श्रपनाये रहे, यह सोच कर श्राश्चर्य होता है। श्राज भी जब छोटे-से ग्राम में भिवष्य की चिन्ता से भीत दीन शास्त्री महाशय तथा मौलवी साहब को टूटे-फूटे चंडीमन्दिर में तथा भग्नश्राय मसजिद में शंकराचार्य तथा इगाम श्रवू ह्नीफ़ा की शृतियाँ पढ़ाते हुए देखते हैं, तो उनके संरक्षति-प्रेम के सामने मस्तक स्वभावतः नत हो जाता है।

किन्तु सम्पूर्ण देश के पंडितों और मौलिवयों ने हार मान ली। उनके लड़कों श्रीर इसी प्रकार धीरे-धीरे लड़िक्यों ने भी स्कूल श्रीर कालेजों में प्रवेश किया। राजा रामग्रीहन राय श्रीर सर सैयद ग्रहगद के प्रयत्न सफल हए।

किन्तु उससे भी बड़ी एक बात हुई—जिसे भारतवर्ष के इतिहास में अभूतपूर्व वाहा जा रागता है—भारतवर्ष के उस समय के शिक्षा-दीक्षा के प्रमुख पात्र हिन्दू-मुसलमान विद्वज्जनों के वंशधरों ने एक ही विद्यालय में एक ही आसन पर बैठकर ज्ञानचर्चा आरम्भ की। मुगल काल में जो हिन्दू मदरसों में आते थे वे इस्लाम धर्म को छोड़वार सब बातों में 'मुगल' ही हो जाते थे । किन्तु इस बार वैसा नही हुग्रा, क्योंकि इसी बीच मे राष्ट्रीय नामक एक श्रभिनव वस्तु ग्राकर इस देश मे जपस्थित हुई ग्रौर उसी के परिणाग-स्वरूप हिन्दू-मुसलमान दोनो विद्यार्थियो के ग्रन्दर नवीन-नवीन प्रतिक्रियाएँ हुई।

शास्त्री के पुत्र तथा मोलवी के बेटे ने एक ही बेच पर बैठकर पढना-लिखना ग्रारम्भ किया। इस ग्रलोकिक घटना के लिए श्रप्नेजो द्वारा पोपित नीति को ग्रिक्शिपूर्वक भी धन्यवाद देना पड़ेगा; किन्तु साथ ही साथ लज्जा से मस्तक भी नत हो जाता है कि हम दोनों दतों के बालकों को एक नहीं कर सके। एक ही विद्यालय में हमने सस्कृत, प्रदबी श्रीर फारसी की शिक्षा की व्ययस्था की सही, किन्तु इस प्रकार के किसी मार्ग का ग्राविक्कार न कर सके जो एक ही विद्यार्थी को दोनों प्रकार का ज्ञान देकर दारा शिकोह के श्रनुसार दोनों सम्प्रदायों को एक सूत्र में बॉध सकता। श्रमेज यह व्यवस्था करना नहीं चाहते थे या करने देना नहीं चाहते थे, ऐसा कह देने मान से ही तो बात समाप्त नहीं हो जाती—हम जो एक नहीं कर सके इस तथ्य को किस प्रकार श्रस्वीकृत कर सकते है।

श्रव अग्रेज यहाँ नहीं हैं। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, दोनों देशों की शिक्षा का सार्वभोम श्रिधकार—एकछन्न श्राधिपत्य—इस समय हमारे हाथों में हैं। हम यदि इस समय भी अपने समस्त शिक्षा-प्रयत्नों को एक विशाल ऐक्य की श्रोर नियन्त्रित न कर सके तब राजनैतिक और अर्थनैतिक क्षेत्रों में स्वराज्य लाभ सफल होते हुए भी सस्कृति-विदग्धता के क्षेत्र में हमें अपनी सनसे अधिक हीनता और बलेंच्य स्वीकार करना ही पड़ेगा।

पिंदत नेहरू जिस राष्ट्रभाषा का स्वप्न देखते हैं, यह भाषा इस सिम्मिलित साधना का वाहन है। प्रपने स्वप्न को वह सफल होते देख ल, इसीलिए हम कहते हैं 'शतजीय, सहस्र जीव'।

(बंगला से)



## भारतीय संस्कृति और हिन्दी का प्राचीन साहित्य

#### हजारीप्रसाद द्विवेदी

हिन्दी ग्रार्यभाषा है। वह जिन प्रदेशों में ग्राज साहित्यभाषा के रूप में गृहीत है उनसे कभी ग्राने पुराने ग्राभंश या प्राकृत रूपों में बोली जाती थी। परन्तू उसके भी पहले--बहुत पहले--इन स्थानों में ग्रार्येतर जातियां वसती थी। उनकी भाषा ग्रार्यभाषा नहीं थी। ग्रार्यों के साथ इन जातियों का, किसी भले हए यम में, वड़ा कठोर संघर्ष हुया था। ग्रसरों, दैत्यों, यक्षों, नागों, राक्षसों ग्रादि के साथ ग्रार्य-जाति के संघर्ष की कहानियाँ हमारे पुराणो में घरी पड़ी है। लड़-भगड़ कर ये जातियाँ धीरे-धीरे एक दूसरे के निकट भी बाती गयी। उन्होंने घीरे-धीरे आर्यभाषा श्रीर स्रार्य-विश्वास को स्वीकार कर लिया परन्तू उनके विश्वास श्रीर उनकी भाषा ने नीचे से ग्राक्रयण किया श्रीर श्रार्यभाषा ऊपर-ऊपर से श्रार्यं बनी रहने पर उनकी भाषायों से प्रभावित होती रही। उनके विश्वारों ने हमारी धर्म-साधना ग्रौर सामाजिक रीति-नीति को ही नही, हमारी नैतिक-परम्परा को भी प्रभावित किया। जैसे-जैसे वे ग्रार्यभाषा सीखती गयी वैसे-वैसे जन्होंने आयों की परम्परागत धर्म-साधना और तत्त्व-चिन्ता को भी प्रभावित किया। धीरे-धीरे समुचा उत्तरी भारत श्रार्यभाषी तो हो गया पर स्रार्यभाषी वनी हुई जातियों के सम्पूर्ण संस्कार भी उनमे ज्यों-के त्यों रह गये। यह ठीक है कि कछ जातियों ने जल्दी सार्य-भाषा सीखी, कछ ने थोडी देर से, प्रोर कछ तो जंगलों सौर पहाड़ों की ऐसी दुर्गन जगहों में जा बसीं कि ग्राज भी वे ग्रपनी भाषा और संरकृति को पुराने रूप में सुरक्षित रखनी ग्रा रही हैं। परिवर्तन उनमें भी हुआ है, पर परिवर्तन तो जगत् का धर्म है । मोटे तोर पर हुम कह सकते है कि विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित संवत् के प्रथम सहस्र वर्षो तक यह उथल-गुथल चलती रही ग्रीर श्राज से लगभग एक सहस्राव्द से कुछ पूर्व ही उत्तर भारत प्राय: पूर्ण रूप से आर्यभाषाभाषी हो गया । संस्कृत के पुराण-ग्रन्थों से हम इन आर्येतर जातियों की सभ्यता और संस्कृति का एक श्राभारा पा सकते हैं । 'श्राभारा' इसलिए कि वस्तृतः ये पुराण श्रार्यदिष्ट से—तत्रापि ब्राह्मण-दृष्टि से—-लिखे गये है श्रीर फिर बहुत परानी वातें होने के कारण इन बातों में कल्पना का ग्रंध भी मिल गया है। बोद्ध ग्रीर जैन ग्रनश्रतियों के साथ इन पोराणिक कथात्रों को भिलाने से कुछ-कुछ बातें समक में श्रा जाती है, पर यह तो हम भूल ही नहीं सकते कि से अनश्रतियाँ भी विशेष द्ष्टि से देखी हुई हैं।

परन्तु ग्राज से कोई दस-बारह सौ वर्ष पहले जब उत्तर भारत की सभी मानव-मंडिलयाँ ग्रायंभाषा-भाषी हो गयीं तो उन्होंने ग्रपनी बातें श्रायंभाषाग्रों के माध्यम से कहना शुरू किया। उनकी वातें तत्कालीन लोकभाषा में थीं, परन्तु दुर्भाग्यवश उनका बहुत कम ग्रंश हमारे पास तक ग्रा सका हैं। देशी भाषाग्रों के साहित्य में, लोक-कथाग्रों में, कहावतों में, किंवदिन्त्यों में ग्रीर ग्रनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में उस महान् उथल-पुथल ग्रीर सांस्कृतिक मिलन की कहानी प्रच्छन्न रूप से बहती चली ग्रायी हैं। इस दृष्टि से हमारी देशी भाषाग्रों का साहित्य—लिखित ग्रीर ग्रिलियत—बहुत-सी ऐसी बातों को बता सकता हैं जो उनकी वर्तमान परिधि ग्रीर जन्मकाल से बाहर की हैं ग्रीर इस प्रकार उनके ग्रध्ययन से हम सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति को समकने की कुंजी पा सकते हैं। दुर्भाग्यवश ग्रव तक उनको इस मामले में उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना उनहें मिलना चाहिए था। हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि यद्यी। हमारे पारा श्रध्ययन की बहुत कम सामग्री हैं तथाि देशी भाषा के साहित्य में ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण इशारे हमें मिल जाते हैं जिरासे हम ग्रपनी पुरानी संस्कृति के इतिहास को समकने का सूत्र पा जाते हैं। हगारी भाषा का पुराना साहित्य ग्रन्तीय सीमाग्रों से बँधा नहीं हैं। ग्रापको ग्रगर हिन्दी-साहित्य का श्रध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्यों—वँगला, मराठी, उड़िया, गुजराती ग्रादि के पुराने साहित्य का जाने बिना ग्राप पाटे में रहेंगे। यही बात बँगला, मराठी, उड़िया ग्रादि साहित्यों के बारे में भी ठीक हैं। हमारे देश का सांस्कृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ श्रद्रिय काला-विश्वाता के हाथों सी दिया गया है कि उसे प्रादेशिक सीमाग्रों में बाँध कर सोचा भी नहीं जा सकता। उसका एक टाँका यदि काशी में दीख गया तो

दूसरा बंगाल में और तीसरा उड़ीसा में दीख जायगा, ग्रौर चौथा यदि मलाबार में या सिंहल में दीख जाय तो कुछ भी भाश्चर्य करने की बात नहीं रहेगी।

हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल संयोग और सौभाग्य से प्राप्त हो गयी पुस्तकों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्राचीन हिन्दी का साहित्य रस-साहित्य नहीं है। जो रस-साहित्य कहा जा सकता है वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसका सबसे बड़ा गुण यह हैं कि उससे हम बहुत दिनों के उपेक्षित और प्रपरिचित 'मनुष्य' को पहचान सकते हैं और मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ी बात हैं। जो साहित्य मनुष्य को उसकी समस्त ग्राक्षा-ग्राकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी सबलताओं और दुर्बलताओं के साथ, हमारे सामने प्रत्यक्ष ले ग्राकर खड़ा कर देता है वहीं महान् साहित्य है। मनुष्य ही मुख्य है, बाक़ी सभी बातें गौण हें। ग्रलंकार-छन्द-रस का ग्रध्ययन इस मनुष्य को समफ्रने के लिए ही किया जाता है, वे ग्रपने ग्राप में चरम मान नहीं हैं। मनुष्य के—अर्थात् पशु-मुलभ वासनाओं से उपरले स्तर के उस प्राणी के—जो त्याग, प्रेम, संयम और श्रद्धा को छीनाक्षपटी, मारामारी, लोलुपता और पृणा-द्वेष से बड़ा मानता है—अपने लक्ष्य की श्रोर ले जाना ही साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। प्रपने पुराने साहित्य में हम इस मनुष्य के ग्रागे बढ़ने के लिए किये गये संघर्षों को, प्रनुभूतियों को ग्रीर पिजय-पराजय को समभने के ग्रनेक इशारे पाते हैं। कबीरदास का बीजक, गोरखपन्थी ग्रनश्रतियाँ, निरंजिनयों के छिटके-फुटके मिले हुए पद हमें एक भूली हुई दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, हम ग्राक्चर्य से एक सम्पूर्ण श्रभिनव-जगत् का दर्शन करते हैं जो 'ग्रपूर्व' है। पर ये इशारे ही भर हैं। हम पुराने, नये ग्रीर पार्श्वत्तीं साहित्यों से इस इशारे का महत्त्व समक्ष सकते हैं। इस 'ग्रपूर्व' जगत् की जानकारी के बिना हमारा सांस्कृतिक इतिहास श्रवूरा रह जाता है। हमारे देशी भाषाओं के साहित्य की उपेक्षा करके हमने श्रव तक ग्रपना सम्पूर्ण इतिहास ही भ्रषकचरा बना रखा है।

दसवीं शताब्दी के ग्रारापास एक विशिष्ट गनोवृत्ति का प्राधान्य भारतीय धर्म-साधना के क्षेत्र में स्थापित होता है, यद्यपि वह नयी नहीं है। कम से कम विकम की छठी शताब्दी से निश्चित रूप से इस प्रवृत्ति के रहने का प्रमाण मिलता है। विरोधी मतों को ग्रवैदिक कह कर हेथ सिद्ध करना इस प्रवृत्ति का प्रधान स्वरूप है। छठी से लेकर दसवीं शताब्दी तक का भारतीय साहित्य बहुत विशाल है, तो भी धर्म-साधना के इतिहास की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। ग्रधिकांश में हमें साम्प्रदायिक ग्रन्थों पर निर्भर करना पड़ता है। यह उल्लेख-योग्य है कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय श्रपने ग्रन्थ नहीं छोड़ गये हैं। कुछ ने तो शायद ग्रन्थ लिखा ही नहीं श्रीर कुछ ने स्रगर लिखा भी तो वह प्राप्त नहीं हो सका। पुरानी पुस्तकों में इन सम्प्रदायों का कुछ-कुछ उल्लेख मिल जाता है। पर इन उल्लेखों से उनका कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । बौद्ध सम्प्रदायों के विषय में ब्राह्मण ग्रन्थों से जो कुछ पता चलता है, वह केवल श्रपूर्ण ही नहीं, भ्रामक भी है। सीभाग्यवश अब बौद्धों के एक बड़े सम्प्रदाय स्थिवरवाद का पुरा साहित्य--जो लगभग तीन महाभारत के बराबर है--प्राप्त हो गया है। अन्यान्य सम्प्रदायों के प्रन्य भी थोड़े-बहुत गिल गये है और चीनी तथा तिब्बती भाषा में अनेक ग्रन्थ अनुदित अवस्था में सुरक्षित है। विद्वान लोग नये सिरे से इन अन्थों को धीरे-धीरे प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं। बाह्मण ग्रन्थों में उच्छेद, विनाश या श्रभावनाद को ही मुख्य बौद्ध-सिद्धान्त मान कर खंडन किया गया है। यदि बौद्ध साहित्य का अन्य देशों से उद्धार न हो सकता तो हमें बौद्ध दर्शन की महिमा का कुछ भी पता न चल पाता। सर्वदर्शन-संग्रह में वैभा-विक सम्प्रदाय के बौद्धों के नामकरण का रहस्य यह बताया गया है कि ये लीग 'विभाषा' यानी गड़बड़ भाषा के बोलने बाले या बे-सिर-पैर की हाँकने वाले बकवादी हैं। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है। भला कोई सम्प्रवाय श्रपने को बकवादी वयों कहेगा ? श्रसल में 'विभाषा' शब्द का श्रर्थ है 'विशिष्ट भाष्य'। यह विशिष्ट भाष्य चीनी भाषा में श्राज भी सुरक्षित है। संस्कृत में इस मत का प्रतिपादक ग्रन्थ 'श्रिभधर्मकोश' उपलब्ध हुमा है। इस ग्रन्थ का पहले-पहल चीनी भाषा की टीका के आधार पर फ़ांसीसी में उल्या किया गया था। इस सामग्री के आधार पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसके मूल के उद्धार का प्रयत्न किया है और एक संस्कृत टीका भी श्रपनी श्रोर से जोड़ कर इसे बोधगम्य बना दिया है । यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'ग्रनाप शनाप बोलने वालों' की कृति तो है ही नहीं, बहुत-से ग्रास्तिक माने जाने वाले त्राचार्यों की पुस्तकों से श्रधिक युक्तिसंगत और माननीय है।

महामित शंकराचार्य ने शून्यवाद को 'सर्वप्रमाण-विप्रतिषिद्ध' कहकर उपेक्षायोग्य ही माना था। कुमारिल भट्ट जैसे मेधावी ग्राचार्य ने भी बुद्ध की ग्रहिसा ग्रादि भली बातों को उसी प्रकार ग्रग्नाह्म बताया था जिस प्रकार कुत्ते की खाल में रखा हुन्ना दूध ग्रमेध्य ('श्वदितिनिक्षिप्त क्षीरवदनप्योगि') होकर ग्रनुपयोगी हो जाता है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वस्तुतः बड़े से बड़े श्राचार्य के खंडनों को देख कर भी विरोधी सम्प्रदाय के विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं बनायी जा सकती। बौद्धधर्म तो फिर भी सौभाग्यवश जीवित मत है श्रौर उसके साहित्य के उपलब्ध हो जाने से उसके विषय में ठीक-ठीक धारणा बना ली जा सकती है। परन्तु ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय है जिनकी न तो किसी जीवित-परम्परा का पता चलता है श्रौर न कोई साहित्य ही पाया जा सका है। विरोधी मतवालों ने उनका थोड़ा-बहुत विकृत परि-चय दिया है, परन्तु ऊपर के उदाहरणों को देखकर जान पड़ता है कि इन विकृत परिचयों के श्राधार पर हम विशेष अग्रसर नहीं हो सकते।

चरपटी नाथ के नाम से चलनेवाले और निरंजनियों के संग्रहों में ग्रलभ्य कुछ पद मिलते हैं जिनमें नाना सम्प्रदायों का उल्लेख हैं। उसमें 'नीलपटा' सम्प्रदाय की भी चर्चा है। इसे श्रटपटा मत बताया गया है। इन पदों की भाषा ग्रासुनिक हैं पर वक्तव्य भी नया हो, ऐसा नहीं है।

"एक श्वेत जटा एक पीतपटा। एक तिलक जनेऊ लंब जटा। इक नीलपटा मत अट्टपटा। भ्रमजाल जटा भव हट्ट ग्रटा!"

वया इसे यलग उपेक्षित है ? पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह नामक जैन-प्रवन्ध में भी इन दर्शनियों की चर्चा है। इनकी साधना-पद्धित के विषय में जितना कुछ कहा गया है उससे लगता है कि ये लोग ग्रत्यन्त निचली श्रेणी के भोगपरक धर्म का प्रचार करते थे। 'खायो पिग्रो ग्रीर मौज करो' यही उनका ग्राहर्श था। पुरुप ग्रीर स्त्री के जोड़े नग्न होकर एक ही नीले वस्त्र में लिपटे रहते थे। ऐसे ही एक जोड़े से राजा भोज की कन्या ने धर्मविषयक प्रश्न किया जिस पर 'दर्शनी' ने उस वामलोचना को उपदेश दिया कि 'खाग्रो, पिग्रो ग्रीर मौज करो। जो बीत गया सो कभी नहीं लौट सकता। ग्रगर तुमने तप किया ग्रीर कप्ट उठाया तो वह तुम्हारे लिए बिलकुल बेकार है, नयोंकि वह जो गया सो गया। ग्रसल बात यह है कि यह शरीर सिर्फ़ जड़ तत्त्वों का संघात-मात्र है, इसके ग्रागे कुछ भी नहीं है।'—

पिव खाद च वामलोचने यदतीतं वरगाति तन्न ते। निह भीरु गतं निवर्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम्॥ १

राजा भोज को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने इस सम्प्रदाय का उन्छेद कर दिया । खोज-खोज के नीलपटों के सभी जोडे हमेशा के लिए समाप्त कर दिये गये। भारतीय साहित्य में इन नीलपटों की कोई चर्चा नहीं ग्राती। इस विवरण से तो इनके प्रति घणा ही उत्पन्न होती हैं। सौभाग्यवज्ञ इस सम्प्रदाय के एक और भी विवरण का सिंहल के निकाय-संग्रह से राहल सांस्कृ-त्यायन ने उद्धार किया है। यह कहानी राजा भोज के काल के कुछ ही पहले की है। कहा गया है कि राजा गत-वल-सेन के समय, जिनका राज्यकाल सन् ५४६-५६६ ई० है, बज्जपर्वत-निकाय का एक भिक्षु सिंहल में श्राया श्रीर वीरांक्र विहार में रहने लगा। उसके प्रमाव में श्राकर राजा ने वाजिरिय (वज्रयान) गत को स्वीकार किया। इसी से लंका में रत्नकट भादि ग्रन्थों का प्रचार ग्रारम्भ हम्रा । इसके बाद के राजा ने यद्यपि बाजिरिय के बारे में कुछ कड़ाई दिखायी पर इन सिद्धान्तों के गोप्य रहने के कारण वे बचे ही रहे। राहुल जी का कहना है कि तिब्बत के रंगीन चित्रों में ग्रातिशा (दीपंकर श्रीज्ञान) श्रादि भारतीय भिक्षुत्रों के चीवर के नीचे जो नीले रंग की एक जाकेट जैसी चीज दिखती है उसका कारण निकाय-संग्रह में इस प्रकार दिया हुआ है—जिस समय कुमारदास सिंहल में राज कर रहे थे उन्हीं दिनों दक्षिण मधुरा में श्रीहर्ष नामक राजा का राज्य था। उस समय सम्मितीय-निकाय का एक दुःशील भिक्षु नीला वस्त्र घारण करके रात को वेश्या के घर गया। उसके प्रात:काल लौटने में देर हो गयी। जब विहार के शिष्यों ने उसके वस्त्र का कारण पूछा तो उसने उस नील वस्त्र की बड़ी महिमा बतायी। तभी से उसके शिष्य नील वस्त्र का व्यवहार करने लगे। नीलपट-दर्शन में कहा गया है कि वेष्या, सूरा श्रौर काम ये तीन ही वास्तविक रत्न हैं, बाकी सब काँच के टुकड़े हैं । स्पष्ट ही नीलपट-दर्शनियों का जो मत पुरातन-प्रबन्ध में उद्भुत किया गया है, वह इसी से मिलता-जुलता है। परन्तु यदि राहुल जी के ववतव्य की ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा कि इन लोगों का सम्बन्ध बज्जयानियों से था। यह ध्यान देने की बात है कि सिमतीय निकाय के जिन भिक्षुक्यों की ऊगर चर्चा आयी है उनका महायान यत की स्थापना में बड़ा हाथ रहा है। यह नी लपट

१ पुरातन-प्रबन्ध पू० १६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> गंगा, पुरातस्वांक

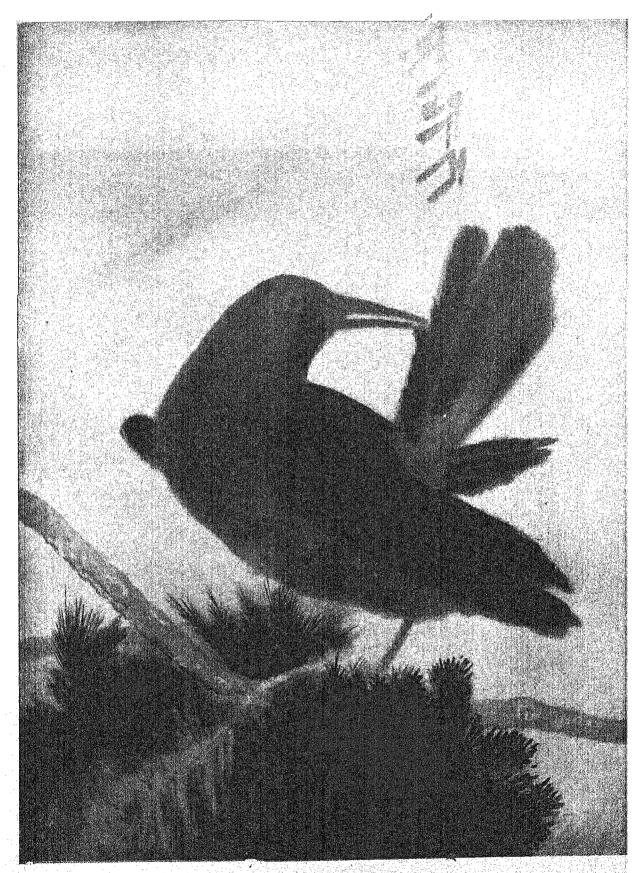

सम्प्रदाय यदि वज्जयान से सम्बद्ध था तो निश्चय ही बडा शिवतशाली था प्रौर उसका साहित्य विलक्ष खोया हुम्रा नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट ही यदि जैन-प्रबन्ध का विवरण ही हमारे सामने होता तो इस मत के विषय में बहुत भ्रान्त धारणा बनी रहती। ऐसे ग्रनेक सम्प्रदाय है जो गतत ढग से उगस्थापित हैं। कितनो ही का तो नाम भी नहीं बचा होगा।

कितने ही सग्प्रदाय ऐसे हैं जिनका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है पर परम्परा ग्रभी यची हुई है। नाय मार्ग के बारह पन्धों में से प्राय राभी जीवित है, पर जहाँ तक लेखक को जात है, एक दो को छोड़कर बाकी का कोई साहित्य नहीं बचा है। इन सम्प्रदायों के साधुप्रों श्रोर गृहस्यों में ग्रापने प्रतिष्ठाता के सम्बन्ध में कुछ कथाएँ बवी हुई है। किसी-किसी के स्थापित मठ श्रोर मन्दिर वर्तमान है, उनमें कुछ विशेष ढंग के ग्रापुष्ठाना होते हैं। इन तोक-कथाग्रों ग्रौर श्रनुष्ठानों के भीतर से इन सम्प्रदायों की विरोधता का कुछ पता करा जाता है। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो इन ग्रनुष्ठानों ग्रौर लोक-कथाग्रों पर से उन पूर्ववर्ती गतों का भी पता चल जाता है जो या तो इन परवर्ती मतों के विरोधी थे या इन्हों में घुल-मिल गये है। ग्रामें हम इस प्रकार के कई धर्म-पतों का उरलेप करेंगे। इसिलए भारतीय धर्म-सापना का ग्रध्ययन बहुत जटिल ग्रौर उलका हुगा कार्य है। इसे सुचार रूप से करने के लिए केवल लिखत-साहित्य से काम नहीं चल सकता। लोक-कथा, मूर्ति श्रीर मन्दिर, साधुयों के विशेप-विशेप सम्प्रदाय, उनकी रीति-नीति, श्राचार-विचार, पूजा-ग्रनुष्ठान ग्रादि की जानकारी परम ग्रावश्यक है। परन्तु इस दृष्टि से बहुत कम काम हुगा है। जो वुछ हुग्रा है वह भी विदेशी विद्वानों के परिश्रम का ही फल है। इसके लिए हमे उनका छतत्त होना चाहिए। यह ठीक है कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है, परन्तु जो कुछ भी उन्होंने किया हो वह हमारे काम तो ग्राता ही हो।

गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) के द्वारा प्रचर्तित योगि-सम्प्रदाय नाना पथो मे विभक्त हो गया है। पन्थों के ग्रलग होने का कोई-न-कोई भेदक कारण दुग्रा करता है। हमारे पारा जो साहित्य है, उससे यह समभना बड़ा कठिन है कि किन कारणों से या सामना-विभयक या तत्त्ववाद विभयक किन मतभेदों के कारण ये सम्प्रदाय उत्पन्न हुए। गोरक्ष-सम्प्रदाय की जो व्यवस्था इस समय उपलभ्य है उससे ऐसा मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय उनके प्रव्यवहित पश्चात् उत्पन्न हो गये। भर्तृहरि उनके शिष्य वताये जाते है, कानिफा उनके समकालीन ही थे, पूरन भगत या चोरगी नाथ भी उनके गुमभाई ग्रीर समकालीन बताये जाते हैं। गोपीवन्द उनके समसामयिक सिद्ध कानिफा के शिष्य थे। इन सबके नाम से सम्प्रदाय चले हैं। जालन्धरनाय उनके गुम्भ के सत्तर्भ दा, उनका प्रवर्तित सम्प्रदाय भी गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय के ग्रन्तर्भत माना जाता है। इस प्रकार गोररानाथ के समसागयिक, पूर्ववर्ती ग्रोर ईषत् परवर्ती जितने सिद्ध हुए हे, सभी के नाम के सम्प्रदाय गोरखपन्य मे शामिल है।

वर्तमान नाथपन्थ में जितने सम्प्रदाय हैं वे मुख्य रूप से उन बारह पन्थों से सम्बद्ध है जिनमें आधे शिव के द्वारा प्रवितित हैं और आधे गोरक्षनाथ द्वारा। इनके अतिरिवत और भी बारह या प्रठारह सम्प्रदाय थे जिन्हें गोरक्षनाथ ने नष्ट कर दिया। उन नष्ट किये जानेवालों में कुछ शिवजी के सम्प्रदाय थे और कुछ स्वय गोरक्षनाथजी के। अर्थात् गोरक्षनाथ जी की जीवितावस्था में ही ऐसे बहुत-रो सम्प्रदाय थे जो अपने को उनका अनुवर्ती मानते थे और उन अनिधकारी सम्प्रदायों का दावा इतना उनक गया कि स्वय गोरक्षनाथ ने ही उनमें से बारह या अठारह को तोड दिया। वया यह सम्भव है कि कोई महान् गुरु अपने जीवितकाल में ही अपने गार्ग को विभिन्न उपशाखाओं में विभक्त देखें और भेदों को दूर न करके पन्थों की विभिन्नता को स्वीकार कर लें है इसका रहस्य वया है ?

गोरक्षनाथ का जिस काल मे याधिभाव हुआ था वह समय भारतीय साधना मे बडे उथल-पुथल का है। एक स्रोर मुसरामान लोग भारत मे प्रवेश कर रहे थे ग्रीर दूसरी ग्रीर बौद्ध-साधना क्रमशः मन्त्र-तन्त्र, टोने-टोटके की ग्रोर ग्रग्नसर हो रही थी। दसयी शती मे यद्यपि ब्राह्मणधर्म सम्पूर्ण रूप से अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था तथापि बौद्धों, शैवो ग्रौर शासतो का एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण ग्रौर वेद के प्राधान्य को नही मानता था यद्यपि उनके परवर्ती अनु-यायियों ने बहुत कोशिश की कि उनके मार्ग को श्रुति-सम्मत गान लिया जाय परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक शैव ग्रौर शासत सम्प्रदाय उन दिनो वर्तभान थे जो वेदाचार को श्रत्यन्त निम्न कोटि का प्राचार मानते थे ग्रौर श्राह्मणप्राधान्यको बिलकुल नहीं स्वीकार करते थे।

हमारे श्रालोच्य काल के कुछ पूर्व शैवो का पाशुपत मत काफ़ी प्रबल था। हुएनसाँग ने श्रपने यात्रा-विवरण में इसका उल्लेख बारह बार किया है। वैशेषिक दर्शन के टीकाकार प्रशस्तपाद को भी पाशुपत बताया जाता है। बाणभट्ट ने श्रपने प्रत्यों में इस मत की चर्चा की है श्रीर शंकराचार्य ने श्रपने शारीरक शाष्य (२.२.३७) में इसका खंडन किया है। लिंग पुराण में पाशुपत को तीन प्रकार का वताया गया है—वैदिक, तान्त्रिक श्रीर मिश्र । वैदिक लोग रुद्राक्ष श्रीर भस्म धारण करते थे; तान्त्रिक लोग तप्त लिंग का श्रीर शूल ग्रादि का चिह्न धारण करते थे, श्रीर मिश्र-पाशुपात समान भाव से पंचदेवों की उपासना किया करते थे। वामनपुराण में शैव-पाशुपत, कालामुख श्रीर कपाली की चर्चा है। श्रनुश्रुति के अनुसार २८ शेव ग्रागम श्रीर १७० उपागम थे। इन श्रागगों को निगम (ग्रर्थात् वेद) के समान श्रीर उनसे भिन्न स्वतन्त्र प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया गया है। काश्मीर का शैव दर्शन इन श्रागमों से प्रभावित है। वैसे तन्त्रशास्त्र में निगम का ग्रर्थ 'वेद' माना भी नहीं जाता। 'श्रागम' शाक्त तन्त्रों में उस शास्त्र को कहते हैं जिसे शिव ने देवी को सुनाया था। इस प्रकार ये सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बहुत महत्त्व नहीं देते थे श्रीर वैदिक मार्ग के बड़े-बड़े श्राचार्य भी उन्हें श्रवैदिक ही समक्षते थे।

जिस प्रकार एक ग्रोर वेद को ग्रन्तिम ग्रौर ग्रविसंवादी प्रगाण मानने का श्राग्रह था, उसी प्रकार उसका विरोध भी हुया। पहले तो हुमें इस विरोध का पता नहीं लगता पर धीरे-धीरे तत्त्वों में उसका स्वर केवल वढ ही नहीं कठोर भी हो जाता है। क्या इसमें ग्रार्यपूर्व जातियों की देन है ? क्या यह उन जातियों के मनीषियो की प्रतिक्रिया थी जो ग्रव तक अपनी बात प्रार्थभाषा के माध्यम से गही कह सके थे ? तान्त्रिक और योगी तो उल्टी बात कहने के अभ्यस्त हो गये थे । विरोधाभास यह कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गयी, घटी बिल्क्ल नही । श्रौर ये लोग श्रधिकाधिक उत्साह में डंके की चोट सीधी बात को भी उल्टी करके, जटिल करके, धक्कामार बना के कहते गये : 'तम कहते हो सर्य प्रकाश ग्रीर जीवन देता हैं ? बिल्कुल गलत । वहीं तो गृत्यु का कारण हैं ! चन्द्रमा से जो ग्रगृत भरा करता है वह सुर्य ही चट कर जाता है। उसका मुँह बन्द कर देना ही योगी का परम कर्तव्य है।' वयों ि जो श्राकाश में तप रहा है वह वास्तव में सुर्य नहीं है, श्रसल में सुर्य नाभि के ऊपर रहता है श्रोर चन्द्रमा तालु के नीचे (हठ० ३---७८)। 'तम कहते हो गोमास-भक्षण महापाप है ? वारुणी पीना निषिद्ध है ?--भोले हो तुम । यही तो पृलीन का लक्षण है, वयोंकि 'गो' जिह्ना का नाम है और उसे तालु में उलटकर ब्रह्मरन्ध्र की ग्रीर ले जाना ही गोमांस-भक्षण है। तालु के नीचे जो चन्द्र है उससे जो सोमरस नामक अमृत भरा करता है, वही तो अमर-वारुणी है। इसका पाना तो बड़े पुण्य का फल है! (हठ ३--४६, ४८)' 'तुम कहते हो बाल-बिधवा सम्गान ग्रौर पूजा की वस्तु है ? सारे समाज को उसके सम्गान की ग्रीर रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ?--बिलकुल उल्टी बात है। वर्गोंकि गंगा ग्रीर यमुना की गध्यवर्ती पवित्र भूमि में वास करनेवाली एक तपस्विनी बाल-विधवा है, उसकी बलात्कारपूर्वक ग्रहण करना ही तो विष्णु के परमपद को प्राप्त करने का सही रास्ता है ! कारण स्पष्ट है । गंगा इडा है, यमुना पिंगला । इन दोनों की गध्यवतिनी नाडी ग्रुष्मणा में कण्ड-तिनी नामक बाल-रण्डा को जबर्दस्ती ऊपर उठा ले जाना ही तो मनुष्य का परम लक्ष्य है।<sup>78</sup> 'तुम कहते हो कि पंचम-वर्णी अवध्त बनकर मन्त्र-तन्त्र करने से सिद्धि मिलेगी ?--बेतुकी बात है यह । अपनी घरनी को लेकर जब तक केलि नहीं करते तब तक बोधि-प्राप्ति की ग्राशा बेकार है। इस तरुणी घरनी के बिना जप-होम सब व्यर्थ है, क्योंकि घरनी तो ग्रसल में महामुद्रा है। उसके बिना निर्वाण-पद कैसे मिल सकता है!"

- <sup>१</sup> यात्किचितस्त्रवते चन्द्रादसृतं विष्यरूपिणः । तत्सर्वं ग्रसते सूर्यः तेन पिंडों जरायुतः ॥—हठ०३—७६
- ' गंगायमुनयोर्मध्ये बालरण्डा तपस्विनी । बलात्कारेण गृह्धीयात् तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी । इडापिंगलयोर्मध्ये बालरण्डा तु कुण्डली ॥—हरु०३—१०१—२
- ' एक्क न किज्जह मन्त न तन्त । जिय घरणी लेह केलि करन्त ।। जिय घर घरणी जाव ज भज्जह । ताव कि पंचवरण्ज विहरिज्जह । एव जप-होमें मंडल कम्मे । अनुदिन अच्छिसि कोहिउ घम्मे । तो पिणु तक्जि निरन्तर नेहें । बोहि कि लागह राज वि देहें ।

---कृष्णाचार्य का दोहा; बौद्ध० पृ० १३१-३ श्रीर इसकी संस्कृत टीका।



योगियो, सहजयानियो ग्रौर तान्त्रिको के ग्रन्थो से ऐसी उलट-बाँसियोका सग्रह किया जाय तो एक विराट् पोथा तैयार हो सकता हे । परन्तु हमे ग्रिधिक सग्रह करने की जरूरत नहीं । इस प्रकरण में जो प्रसग उत्थापित किया जा रहा है वही हगारे कागके लिये पर्याप्त है ।

सहजयानियों में इस प्रवार की उटटी बानियों का नाम 'सन्ध्या-भाषा' प्रचित्त था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत से 'सन्ध्या-भाषा' से गतलब ऐसी भाषा से हैं जिसका कुछ ग्रश्न समफ में मावें ग्रोर कुछ ग्रस्पट लगे, पर ज्ञान के दीपक से, जिसका सब स्पष्ट हो जाय। इस व्यास्या म 'सन्ध्या' शब्द का ग्रर्थ 'साँक' मान लिया गया है ग्रीर यह भाषा ग्रन्थकार ग्रोर प्रकाश के बीच की सध्या की भाँति ही कुछ रपट ग्रोर कुछ ग्रस्पट बताई गई है। किन्तु ऐसे बहुत-से विद्वान् हैं जो उनत भाषा का यह ग्रर्थ स्वीकार नहीं करना चाहते। एक पण्डित ने प्रनुमान भिडाया है कि इस शब्द का ग्रर्थ सिन्ध देश की भाषा है। सिन्ध देश भी, इस पिंच के ग्रनुमान के प्रनुमान कि प्रवेश हैं जहाँ बिहार की पूर्वी सीमा ग्रीर बगान की पिंचमी सीमा भितती हैं। यह अनुमान रपट ही निराधार हे, क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बगान ग्रीर बिहार के ग्रामुनिक विभाग सदा से इसी भाँति चते ग्रा रहे हैं। महापहोपाध्याय विश्वशेखर भट्टाचार्य का मत है कि यह शब्द पूलत 'सन्धा-भाषा' है, 'सन्ध्या-भाषा' नहीं। ग्रर्थ ग्रमिसन्पिसहित या ग्रमिप्रागयुक्त भाषा है। ग्राप 'सन्धा' शब्द को सस्कृत 'सन्धा-भाषा' (—-ग्रभिप्रेत्थ) का प्रपन्नाट कप मानते हैं। बोद्ध शास्त्र के किसी-किसी वचन ने सहज्ञ्यान ग्रेर वज्ययान में यह रूप पारण किया है। ग्रसत में, जैसा कि मट्टाचार्य महाश्य ने सिद्ध कर दिया है, वेदो ग्रीर उपिषदों में से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा सकते हैं जिनमे सन्धा भाषा जैसी भाषा के प्रयोग मिस जाते हैं परन्तु वोद्ध धर्म की ग्रन्तिय याना के समय यह शब्द ग्रीर ग्रह शैली ग्रत्यिक प्रचित्त हो गयी थी ग्रीर साधारण जनता पर इसका प्रभाव भी बहुत ग्रिक था।

लेकिन अन्त तक यह िरोव पुछ कार्यं कर नहीं तुमा। राजनीतिक और प्रथंनीतिक कारणों ने मूल समस्या को धर दबोजा। ब्राह्मण मत प्रवरा होता गया और इरलाग के आने के नाद सारा देश जब दो प्रधान प्रतिस्पर्धी धार्मिक दलों के क्वा गो विशक्त हो गणा तो किनारे पर पड़े हुए अनेक सम्प्रदायों को दोनों में से किसी एक को चुन लेना पड़ा। अविकाश लोग जाह्मण और वेद-प्रधान हिन्दू समाज में शागिल होने का प्रयत्न करने तगे। कुछ सम्प्रदाय मुसलमान भी हो। गये। दसवी-ग्यारहनी सदी के वाद कगश वेदनाहा सम्प्रदायों की यह प्रवृत्ति बढ़नी गयी कि अपने को वेदानुयायी सिद्ध किया जाय। शेवों ने भी ऐसा किया और शाक्तों ने भी। परन्तु कुछ मार्ग इतने वेद-विरोधी थे कि उनका सामजस्य किसी प्रकार इन गतों से नहीं हो सका, वे धीरे-धीरे मुसलगान होते रहें। गोरक्षनाथ ने योग-मार्ग म ऐसे अनेक मतों का सघटन किया। हमने ऊपर देखा है कि गुरु, गुरुभाई और गुरु-सतीर्थ वहें जाने वाले लोगों का गत भी उनका सम्प्रदाय माना जाने लगा है। जालन्यरनाथ, गत्स्येन्द्रनाथ, ओर कुष्णपाद के प्राप्य गन्थों से उद्धरण देकर सिद्ध किया जा सकता है कि ये लोग वेदों की परवा करने वाले न थे। इन सब के शिष्य और अनुयायी, भारतीय धर्म-साधना के इस उथल-पृथल के युग में गोरक्षानाथ के नेतृत्व में सघटित हुए। परन्तु जिनके ग्राचरण और विवार इतने अधिक विभ्रष्ट थे वे किसी प्रकार के योग-मार्ग का अग वन ही नहीं सकते थे, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शिवजी के द्वारा प्रवित्त जो सम्प्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए वे निश्चय ही बहुत पुराने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट हो जायगा कि भ्राज भी उन्हीं सम्प्रदायों में मुसलमान योगी श्रधिक है जो शिव हारा प्रवित्ति श्रीर बाद में गोरक्षाथ द्वारा स्वीकृत थे।

वाहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाय के पूर्व ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध प्रौर शाक्त सम्प्रदाय थे जो बेदबाह्य होने के कारण न हिन्दू थे न मुसलमान। जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश मे परिचित हुया तो नाना कारणों से दो प्रतिद्वन्द्वी धर्म-साधनामूराक दलों में यह देश विभक्त हो गया। जो शैव मार्ग ध्रौर शाक्त मार्ग वेदानुयायी थे, वे बृहत्तर बाह्मण-प्रधान हिन्दू-समाज में मिल गये ध्रौर निरन्तर ध्रपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। गोरक्षनाथ ने उनको वो प्रधान दलों में पाया होगा—(१) एक तो वे जो योगमार्ग के श्रनुयायी थे परन्तु शैव या शाक्त नहीं थे, (२) दूसरे वे जो शिव या शक्ति के उपासक थे—शैवागमों के अनुयायी थे—परन्तु गोरक्ष-सम्मत योगमार्ग के उतने नजदीक नहीं थे। इनमें से जो लोग गोरक्ष-सम्मत मार्ग के नजदीक थे उन्हें उन्होंने ने योगमार्ग में स्वीकार कर लिया, बाकी को श्रस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के मार्गों से ऐसे बहुत-से सम्प्रदाय श्रा गये जो गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे परन्तु बाद से उन्हें गोरक्षनाथी माना जाने लगा। धीरे-धीरे जब परम्पराएँ सुप्त हो गयी तो उन पुराने सम्प्रदायों

Frank Mark M. Titals

के मूल प्रवर्त हों को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समभा जाने लगा। इस ध्रनुमान को स्नीकार कर लेने पर वह व्यर्थ का वाद समूचा स्वयमेव परास्त हो जाता है जो गोरक्षनाथ के काल-निर्णय के प्रसंग में पंडितों ने रचा है। तथाकथित थिप्यों के काल के प्रनुसार वह कभी घाठवी शताब्दी के रिद्ध होते हैं तो कभी दसवी के, कभी ग्यारहती के धोर कभी-कभी तो पहली दूसरी शताब्दी के भी!

ऊपर का मत केवल अनुगान पर ही आश्रित नहीं हैं । कभी-कभी एकाध प्रमाण परम्पराओं के भीतर से निकल भी आते हैं ।

गोरक्षनाथ स्रोर शिव द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायों की परम्परा रवयमेत्र एक प्रमाण है; नहीं तो यह समक्ष में नहीं साला कि क्यों कोई महागुरु स्रपने जीवितकाल में ही अनेक सम्प्रदायों का संघटन करेगा। सम्प्रदाय गतभेद पर स्राधा-रित होते हैं स्रोर गुरु की स्रनुपस्थित में ही गतभेद उपस्थित होते हैं। गुरु के जीवितकाल में होते भी है तो गुरु उन्हें दूर कर देते हैं। परन्तु प्रमाण स्रोर भी है।

योगि-सम्प्रदायाविष्कृति में लिखा है (पृ० ४१६-४२०) कि घवलिगिर से लगभग ६०-६० कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में वर्तमान विश्वल गंगा के प्रभवस्थान पर्वत पर वागमार्गी लोगो का एक दल एकत्र होकर इस विषय पर विचार कर रहा था कि किस प्रकार हमारे दल का प्रभाव बढ़े। बहुत छान-बीन के बाद उन्होंने देखा कि ग्राजकल श्री गोरक्षनाथ जी का यश चारों और फील रहा है; यदि उनसे प्रार्थना की जाग कि वह हमे प्रभने मार्ग का ग्रानुगायी स्वीकार कर ले तो हम लोगों का यत लोकमान्य हो जाय। इन्होंने इसी उद्देश्य से उन्हें बुलाया। सब कुछ सुन कर श्री गोरक्ष जी ने कहा—आप गथार्थ रीति से प्रचार कर दें कि प्रपन्नी प्रतिष्ठा चाहते है, प्रथवा प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर, ग्रापने अवलम्बित गार्ग की वृद्धि करना चाहते हैं । यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो ग्राप प्रन्य सन भगड़ों को छोड़ कर केगल योग-कियाग्रों से ही सम्बन्ध जोड़ लें; इसके श्रतिष्वत यदि श्रपने (पहले से ही गृहीत) मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि साधुग्रों का कार्य जहाँ गृहस्थ जनों को सन्मार्ग पर चढ़ा देना है वहां वे उन पिचारों को कुत्सित पथ में प्रविष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जायें। वाममार्गियों ने—जिन्हें तो छक ने यहाँ 'कपाली' कहा है—दूसरी बात को ही स्वीकार किया श्रीर इसलिए गुढ़ गोरक्षनाथ ने उनकी प्रार्थना श्रस्वीकृत कर दी। यह पुराने मत को ग्रपने मार्ग में स्वीकार न करने का प्रमाण है।

पुराने मार्ग को स्वीकार करने का उदाहरण भी पाया जा सकता है। प्रसिद्ध है कि गोरक्षनाथ जी जब गोरखबंसी (श्राधुनिक कलकत्ते के पास) श्राये तो वहाँ देवी काली से उनकी भुठभेड़ हो गयी थी। काली जी को ही हारना पड़ा। फलस्वरूप उनके समस्त शाक्त शिष्य गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय में शामिल हो गये। तभी से गोरक्षमार्ग में काली-पूजा प्रचलित हुई। इन दिनों सारे भारत के गोरख-पन्थियों में काली-पूजा प्रचलित है। यह कथा योगि-सम्प्रदायाधिष्कृति में दी हुई है (पृ०६१४-१६६)।

मुसलमानी आक्रमण तीर-फलक के समान उत्तर भारत में तेजी से घुस गया। यहाँ यह एक अप्रत्याशित अपिर-चित बात थी। इस तीर-फलक के चारों और उन दिनों की बौद्ध और वेद-विरोधी अन्य साधनाएँ छितरा गयीं। नाथ और निरंजन मत इस तीरफलक बो इर्द-गिर्द नये वातावरण के अनुकूल बनने लगे। वहीं उसने वैष्णय रूप प्रहण किया, कहीं दीव रूप। श्रचानक दक्षिण के भक्तिमत का आभिर्भाव हुआ।

इस बात का निश्चित प्रमाण हैं कि ईसवी सन् की बारहवीं शताब्दी में बिहार और काशी में बौद्धधर्म खूब प्रभाव-शाली था। उसके हजारों अनुयायी थे, मठ थे, विश्वविद्यालय थे और विद्वान् शिक्षुओं का बहुत बड़ा दल था। सन् ११६३ ई० में कृतुबुद्दीन के सेनापित मुहम्मद बिख्तियार ने नालन्दा और ओदन्तपुरी के बिहारों और पुस्तकालयों को नष्ट किया। कहते हैं कि जब विजेता सेनापित ने स्थानीय लोगों से पुछवाया कि इन पुस्तकों में क्या है, तो बतानेवाला कोई व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। सम्भवतः पहले से ही विद्वान् भिक्षु भागकर अन्यत्र चले गये थे। कदाचित् इसी साल बनारस भी जीता गया और सारनाथ का बिहार और प्रन्थागार नष्ट किये गये। यद्यिग सारनाथ का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त है तो भी ऐतिहासिक पंडितों का अनुमान हैं कि वहाँ के पुस्तकागार और गठ को भी अचानक ही जला दिया गया होगा।

'सर चार्ल्स इतियट: हिंबुइष्म ऐंड बुद्धिष्म, ऐन हिस्टारिकल स्केच, जिल्द २, पू० ११२-११३.

बोद्धों का घमं प्रधान रूप से सघ में केन्द्रित था। इन सपों के छितरा जाने से गृहस्थ ग्रनुयायियों का केन्द्रीय ग्रनुशासन टूट गया श्रोर वे धीरे-बीरे ग्रन्य मतों में मित गये। फिर भी नोद्ध धर्म एक-दम लुप्त नहीं हो गया। बगाल श्रोर उजीसा में उसका जीवित रूप श्रन भी पाया जा सका हे, अरेर विहार के कुछ हिस्सों में वह बहुत दिनों तक बना रहा, इसका प्रमाण हम ग्रभी पाएगे।

तिब्बती ऐतिहासिक तामा ताराना । का कहना है कि मुरिताम स्राक्षमण के कारण बोद्ध सन्त भ्रोर विद्वज्ञान चारों भीर खितरा गये । स्राज्ञ भी नाना स्थानों से बोद्ध पुरतकों के मिलते रहने से स्रनुमान होता है कि ये थोडा-बहुत साहित्य-रचना में भी सत्तग्न थे । कृष्णदास किवराज नामक बगाली बेष्णव सन्त ने सन् १५६२ ई० म प्रसिद्ध पुस्तक 'चैतन्यचरिता-मृत' लिखी । चैतन्य गहाप्रभु की मृत्यु सन् १५३३ ई० में हुई थी । 'चैतन्यचितामृत' के प्रनुसार चेतन्यदेव जब द्रिवड़ देश गे गये थे तो वहाँ स्रारकाट जिले के किसी रथान पर एक बोद्ध विद्वान् से उनकी बातचीत हुई थी । यह शारत्रचर्चा तन् १५१० ई० के स्रासपास हुई होगी । इस घटना से स्रनुगान होता है कि ईसवी सन् की सोलहवी शती में बोद्ध पढित दक्षिण में वर्तमान थे । तारानाथ ने लिखा है कि सन् १४५० ई० में चागलराज नामक किसी राजा ने गया में बौद्ध मन्दिर बनाया था। 'पडित हरप्रसाद शास्त्री ने एक हस्तिखित पुरतक की चर्चा की है जिराका लेखन-काल सन् १७११ ई० है (स्रौर जो सम्भवत मूत रूप मे सन् १६६६ ई० में तिखी गयी थी) । इसकी भाषा में 'भद्दी सस्कृत, भद्दी हिन्दी स्रौर भद्दी बिहारी भाषास्रों की विचित्र खिनडी हैं।' इसमें बुद्ध के स्रवतार सहण करने की स्रौर सत्ययुग प्रवित्त होने की बात लिखी हुई हैं। इसका नाम 'बुद्धचरित' हैं। इन सब बातो से पता चलता है कि बौद्धधर्म किसी न किसी रूप में दीर्घ काल तक जीवित रहा स्रौर स्रब भी किसी न किसी रूप में कही-कही जी रहा हैं।

सन् १३२४ ई० मे तिरहुत के राजा को गुस्लिंग आक्रमण के कारण भागना पढ़ा। वह प्रपने साथ प्रनेक ब्राह्मण पिंडतों को लेता गया। यद्यपि इसका राज्य दीर्घ काल तक स्थायी नहीं रह सका पर उसके पश्चात् एक दूसरे हिन्दू राजा जयस्थिति ने पिंडतों की सहायता से समाज का स्तर-विभाजन कर दिया। उसने बोद्ध समाज को भी हिन्दुयों की भाँति नाना जातियों में विभवत कर दिया। उसने प्रत्येक जाति का पेशा श्रोर उसकी सामाजिक गर्यादा भी तय कर दी। नेपाल में बोद्ध धर्म बहुत प्राचीन काल से पहुँच गया था। अपोक कात से ही वहा इस धर्म के प्रस्तत्व का प्रमाण पाया जाता है। सासवी शताब्दी के एक शिरालेख में बहाँ सात शेव, छ बोद्ध तथा चार वेष्णव तीर्थों का उल्लेख है। सो, हिन्दू राजा और समाज-व्यतस्थापकों ने नये सिरे से मैदान के साथ नेपाल का सम्बन्ध बहुत दृढ़ किया। नेपाल-रियत बोद्ध धर्म मैदान के ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रभावित भी होता रहा और प्रभावित भी करता रहा। ग्राठवी-नची शताब्दी में बोद्ध धर्म वढ़ वेंग से तान्त्रिक साधना ग्रोर काया योग की ग्रोर नढने तगा। बाद में शैव योगियों का एक सम्प्रदाय नाथपन्य बहुत प्रवल हुगा, उसमें तान्त्रिक बौद्ध धर्म की ग्रानेक साधनाएँ भी ग्रन्तर्भुत्ता थी। इस मत ने भेदान में बडा प्रभाव विस्तार किया। इस योगियों से कबीरदास का सीधा सम्बन्ध था, फिर भी बीजक में नाना स्थानों पर बौद्धों की चर्चा थ्रा ही जाती हैं। इस बौद्ध धर्म का स्वल प्रमुमान का विषय है। ग्रागे हम उसकी वर्चा करने जा रहे हो।

- " (क) सर्वप्रथम महामहोपाच्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने सन् १८६५ ई० के 'जर्नल ग्रॉफ़ व एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ़ बंगाल' से एक लेख लिखकर इस लग्बन्ध में विद्वानों का प्यान श्राकृष्ट किया। बाद में सन् १६१७ ई० में 'डिस्फबरी श्रॉफ़ लिविंग बुद्धितम इन बंगाल' नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। तब से श्रंग्रेजी श्रौर बँगला में इस विषय की बहुत चर्चा हुई है।
- (ख) श्री नगेन्द्रताथ वसु ने सन् १९११ ई० में मयूरमंज श्राक्योंलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में 'मार्डन बुद्धिस्म ऐंड इट्स फ़ालोश्रर्ग' नाम से एक विस्तोर्ण श्रम्याय लिखा जो बाव में पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने उड़ीसा में जीवित श्राधुनिक बौद्धवर्म की श्रोर पहले-पहल पंडितों का म्यान श्राक्टव्ट किया।
- (ग) बिहार में चौबहवीं श्रोर पन्द्रहवीं ज्ञती में बौद्ध वर्ष जीवित था श्रौर बाद में चलकर वह कबीरपन्थ में मिल गया, इस बात का प्रमाण इस श्रध्ययन से मिलेगा। श्रभी तक इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

<sup>&#</sup>x27;एलियट, पू० ११३--११४.

<sup>&#</sup>x27; देखिए लेखक का ग्रन्थ, 'कबीर'

सोलहवीं शती में उड़ीराा में छ: बड़े भक्त वैष्णव किव हुए हैं। इनमें से पाँच ग्रर्थात् (१) ग्रच्युतानन्द दास, (२) बलराम दास, (३) जगन्नाथ दास, (४) ग्रन्नत दास ग्रीर (५) यशोवन्त दास समसामिथिक थे। इनका ग्राविभीव उड़ीसा के प्रतापरुद्ध नामक राजा के राज्य-काल में हुग्रा था। छठे चैतन्यदास इनके थोड़े परवर्ती हैं। इनका ग्राविभीव प्रतापरुद्ध के राज्य-काल के ग्रन्तिम हिस्से में हुग्रा था। श्री नगेन्द्रनाथ वसु ने दिखाया है कि ये वैष्णव किव वस्तुतः बुद्ध-भवत थे। १० अपने को राजकीय भय से बचाने के लिए ही ये बुद्ध को भगवान् विष्णु का ग्रवतार कहकर पूजा करते थे। श्रीकृष्ण को इन्होंने श्रून्य-रूप ग्रीर निरंजन-रूप कहकर याद किया है। बलराम दास ने विराट् गीता में श्रीकृष्ण को बार-बार श्रन्य-रूप कहा है ग्रीर यह भी बताया है कि वे श्रून्य में स्थित हैं:

तोहर रूप रेख नाहीं। शून्य पुरुष शून्य देही। बोइले शून्य तोर देही। श्रावर नाम थिव काहीं।

ग्रीर

तोर शून्य रूप शून्य देह। कि ना दैत्यारि नाम ब्यूह।

अपनी 'गणेशविभूति टीका' नामक पुस्तक में बलराम दास ने शून्य रूप में स्थित ज्योतिःस्वरूप भगवान् निरंजन का वर्णन इस प्रकार किया है:

> श्रनाकार रूपं शून्यं शून्यं मध्ये निरंजनः निराकार मध्ये ज्योतिः स ज्योतिर्भगवान् स्वयम्।

इस शून्य रूप निरंजन देवता के चक्कर से भवतों को मुक्त करने के लिये कबीरदास को कितनी बार अवतार ग्रहण करना पड़ा है। कबीरपान्थी पुस्तकों में इस निरंजन के प्रताप का बड़ा भयंकर वर्णन है। इसी का नाम शून्य-रूप, काल, श्रीर धर्मराय बताया गया है।

श्रपने विष्णुगर्भ नामक प्रन्थ में चैतन्यदास ने छ: विष्णुश्रों की चर्चा की है। सनक ने शौनक से प्रश्न किया था कि 'हे शौनक, एक विष्णु को तो सारा संसार जानता है, पर पाँच श्रौर विष्णु किस प्रकार हुए ?' शौनक ने बताया कि महा-विष्णु का घर ही शून्य में है श्रौर वह स्वयं शून्य-स्वरूप हैं—

शून्य हिंटि ताहार भ्रटइ निज घर शून्य रे थाइ से शून्ये करइ विहार

यहाँ यह लक्ष्य करने की बात हैं कि कबीरपन्थी पुस्तकों में भी निरंजन को पाने के लिए 'जून्य' का घ्यान ग्राय-रयक बताया गया है। महादेव दास नामक उड़िया बैंच्णव किव ने धर्मगीता में बताया है कि किस प्रकार गहाजून्य ने सृष्टि करने की इच्छा से निरंजन, निर्मुण, गुण और स्थूल रूप में ग्रपने पुत्रों को पैदा किया था पर ये सभी सृष्टि करने में श्रसमर्थ रहें। ग्रन्त में उस महाजून्य महाप्रभु ने श्रपने को 'धर्म' रूप में ग्राविर्मूत किया। इसी 'धर्म' ने माया की सहायता से महा-विच्णु और महेश्वर नामक पुत्रों को उत्पन्न किया ग्रौर सृष्टि-रचना की। यह कथा कबीरपन्थी साहित्य की कथाग्रों से प्राय: हू-ब-हू मिल जाती हैं। बंगाल के रमाई पंडित ने श्रपने जून्य-पुराण में (जिसकी चर्चा ग्रागे की जा रही है) कुछ इसी प्रकार की सृष्टि-प्रिक्रिया का वर्णन किया है।

सन् १५२६ ई० में उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र ने बौद्धों का दमन किया था। इससे इतना तो स्पष्ट है कि वहाँ उन दिनों बहुसंख्यक बौद्ध नतमान थे। तारानाथ ने लिखा है कि उड़ीसा का प्रन्तिम राजा मुकुन्द देव, जिसे मुसलमानों ने राज-च्युत किया था, बौद्ध था श्रीर उसने स्रनेक बौद्ध मन्दिर श्रीर मठ स्थापित किये थे।

ऐसा जान पड़ता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग तथा छोटा नागपुर के जंगली इलाक़ों को घेरकर वीरभूग से रीवाँ तक फैले हुए भूभाग में श्रनेक स्थलों पर धर्म देवता या निरंजन की पूजा प्रचलित थी । श्रनुमान किया गया है कि यह धर्म सम्प्रदाय

भाँडर्न बुद्धिचम ऐंड इट्स फॉलोग्नर्स, शारक्योलॉजिकल सर्वे आंफ्र मयूरभंज, पृ० १३७ श्रीर आगे।

बौद्धधर्म का प्रच्छन्न (या विस्मृत) रूप था। बिहार के मानभूग, बंगाल के बीरभूम और बाँकुड़ा ग्रादि जिलों में एक प्रकार के 'धर्म'-सम्प्रदाय का पता हाल ही में लगा है। यह धर्म-मत ग्रब भी जी रहा है।

धर्मपूजा-विधान में निरंजन का ध्यान इस प्रकार दिया हुआ है--

स्रों यस्यान्तं नादिमध्यं न च करचरणं नास्तिकायो निनादम् नाकारं नादिरूपं न च भयमरणं नास्ति जन्मैच यस्य। योगीन्द्रध्यानगम्यं सकलदलगतं सर्वसंकल्पहीनम् तत्रैकोऽपि निरञ्जनोऽमरवरः पातु मां शून्यमृतिः॥

रमाई पंडित के शून्यपुराण में धर्म को शून्य रूप, निराकार और निरंजन कहकर ध्यान किया गया है-

शून्यरूपं निराकारं सहस्रविघ्नविनाशनम् । सर्वपरः परदेवः तस्मास्त्रं वरदो भव ॥ निरंजनाय नमः॥

धर्माष्टक नामक एक निरंजन का स्तोघ पाया गया है जिसकी संस्कृत तो बहुत भ्रष्ट है पर उससे निरंजन के स्वरूप पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। ११

इधर हाल ही में पता चला है कि 'धमें' शब्द वस्तुतः श्रास्ट्रो-एशियाटिक श्रेणी की जातियों की भाषा के एक शब्द का संस्कृतीकृत रूप है। यह कूमें या कछुए का वाचक है। डा॰ सुनीतिकृमार चाटुज्यों ने बताया है कि दुल या दुली शब्द, जो श्रक्षोक के शिलालेखों में भी मिलता है श्रीर उत्तर-कालीन संस्कृत भाषा में भी गृहीत हुग्रा है श्रीर जो कछुए का वाचक है, श्रास्ट्रो-एशियाटिक भाषा का शब्द है। संथाल ग्रादि जातियों की भाषा में यह नाना रूपों में प्रचलित है। इन भाषाश्रों में 'श्रोम' स्वार्थक प्रत्यय हुग्रा करता है श्रीर दुरोम, दुलोम, दरोग का भी श्रर्थ कछुग्रा होता है। इसी शब्द का संस्कृत रूप धर्म है जो संस्कृत के इसी श्रर्थ के साथ गड़वड़ा दिया गया है। इस प्रकार धर्म-पूजा, जिसमे कछुए का मुख्य स्थान सम्भवतः सन्थाल-गुंडा ग्रादि जातियों के विश्वास का रूप है। कबीर पन्थ में श्रव भी कूर्म जी का सम्मान बना हुग्रा है, यद्यपि उनके दूसरे नाग 'धर्म' की इज्जत बहुत घट गयी है। यहाँ यह कह रखना उचित है कि मुडा लोगों में रमाई पंडित का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

'' स्रों न स्थानं न मानं न चरणार्रायदं रेखं न रूपं न च घातुवर्ण । व्रष्टा न बृष्टिः श्रुता न श्रुतिरतस्मै नमस्तेऽस्तु निरंजनाय । श्रों क्वेतं न पीतं न रक्तं न रेतं न हेमस्वरूपं न च वर्णकर्णं न चंद्रार्कविद्व उदयं न श्रस्तं तस्मै नमस्ते निरंजनाय। श्रों न वृक्षं न मूलं न बीजं न चांकुरं शाखा न पत्रं न च स्कंपपत्लवं न पृष्पं न गंघं न फलं न छाया तस्मै नमस्ते निरंजनाय । श्रों श्रधां न ऊर्ध्वं दिवो न शक्तो नारो न पुरुषो न च लिंगमृतिः । हस्तं न पावं न रूपं न छाया तस्मै नमस्ते निरंजनाय। भ्रों न पंचभूतं न सप्तसागरं न दिशा विदिशं न च मेरु मन्दिरं। ब्रह्मा न इन्द्रं न च विष्णु रुद्रं तस्मै० श्रों ब्रह्मांडलंडं न च चंद्रदण्डं न कालबीजं न च गुरु शिष्यं। न ग्रहं न तारा न च मेघजाला तस्मै० श्रों वेदो न शास्त्रं संध्या न स्तोत्रं मंत्रो न जाप्यं न च ध्यानकारणं । होमं न दानं न च देवपूजा तस्मै० श्रों गंभीरधीरं निर्वाणज्ञन्यं संसारसारं न च पाप-पुण्यं। विकृति न विकर्णी न देवदेवं मम चित्त दीनं तस्मै नमस्ते।

धर्मपूजा-विधान, पु० ७७-७=

त्रागे चल कर इस निरंजन गत गे इस्लाम का प्रभाव भी मिल गया था, पर वह यहाँ विवेच्य नहीं है। यहाँ इतना ही लक्ष्य करने की बात ह कि पिश्चिमी बगाल ओर पूर्वी विहार में धर्मपूजा एक जीवित मत है। उसकें सबसें बड़े देवता निरंजन या धर्म है। उन्हें रूप, वर्ण ग्रादि से अतीत श्रीर जून्य रूप बताया गया है। इस पन्थ का प्रपना साहित्य है जिसे बगाल में धर्म-मगल साहित्य नाग दिया गया है। पिडतों का श्रमुमान है कि धर्मपूजा बोद्धधर्म का अग्नायकोंप है। कुछ दूसरे पिडतों का अनुमान है कि धर्मपूजा बोद्धधर्म का अग्नायकोंप है। कुछ दूसरे पिडतों का अनुमान हे कि धर्म या निरंजन देवता वस्तुत. ग्रादिवासियों के ग्रामदेवता है। बाद में जब राढभूमि ग्रीर भारखड़ में पाल राजाओं का देवदवा बढ़ा तो बोद्धधर्म बहुत सम्मानित हुन्ना श्रीर ग्रामदेवता भी बोद्ध रंग में रंग गये। निरंजन या धर्म देवता भी बुद्ध के नये रूप में प्रकट हुए। जो हों, धर्मपूजा में बोद्धप्रभाव है जरूर।

सक्षेप में स्थिति यह है कि राढभूमि, पूर्वी बिहार, भारखड मोर उडीसा में एक ऐसे परम देवता की पूजा प्रवित्ति थी (म्रोर कही-कही अब भी है,) जिसका नाम धर्म (धर्मराय) म्रोर निरजन था मोर जिसपर बोढमत का जबर्दस्त प्रभाव था। यह भी हो सकता है कि वह बोढमत का म्रारम्भ में प्रच्छन्न रूप रहा हो पर बाद में पिस्गृत रूप बन गया हो। कबीर मत को इस पन्थ से विवटना पड़ा आ। विशेष रूप से कबीर पन्थ की दक्षिणी शाखा (म्रर्थात् धर्मवासी सम्प्रदाय) को इस प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मत को प्रात्मसात् करने का श्रेय प्राप्त है। इस सम्प्रवाय को मानने वालो पर प्रपना प्रभाव विस्तार करने के लिए कबीर मत में उनकी समूची जिटल सृष्टि-प्रक्रिया मोर पौराणिक कथाएँ ले ली गयी थी। केवल इतना सुधार सर्वत्र कर लिया गया था कि निरजन के प्रभाव से जगत् को मुक्त करने के लिए सत्यपुरुष ने बार-बार ज्ञानीजी को इस धराधाम पर भेजा था। ज्ञानी जी कबीर का ही नामान्तर है।

इस निरजन की उत्पत्ति के बारें में शुन्यपुराण में लिखा हुमा है कि जब धारम्भ में रूप, रेखा, वर्ण, चिह्न, सुर्यं, चन्द्र सादि कुछ भी नहीं थे-केवल सन्धकार हो सन्धकार था-उस समय महाप्रभु शुन्य में विराज रहे थे। उनके गन मे जब सुष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होने अनिल की सुष्टि की भीर स्वयं 'विम्ब' या ज़ृहुद पर रामासीन हुए। प्रभु के भार को सहन न कर सकने के कारण विग्तु या बुद्धद खड-खंड होकर चुर्ण हो गया। प्रभु पुनर्वार शुत्य मे विराज-मान हुए। फिर जब प्रभु के मन में विश्व के प्रति दया उत्पन्न हुई तो उन्होंने स्वय ही ग्रंपनी कागा बनायी। यही विश्जन या धर्म हुए । शुरू-शुरू में इस निरंजन-काया में हाय-पैर, आँख-कान ग्रादि कुछ भी नहीं थे। निरंजन ने नीदह युग तक श्रपनी जम्हाई से उत्पन्न एक उल्क की पीठ पर ब्रह्मध्यान में काट दिया। बेनारा उल्क भूख-प्यास से ध्याकृल हो गया। तब निरंजन ने अपने मुख का अमृत उसे दिया। उसी अमृत का कुछ हिस्सा शन्य में जा गिरा जो पानी बन गया। उल्लू बहुने लगा। तब निरंजन की इच्छा से हस का जन्म हुआ श्रीर निरंजन उस पर जा निराजे। हंस भार सहन नहीं कर सकने के कारण वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जलूक मुनि ने जो यह दशा देखी तो अपने पख फैला कर निरंजन भगवान के पास-पास फिरने लगे। निरंजन ने उन पखों को यपने करकमलों से रपूर्व किया जिसरी कर्ग का श्राविभीन हुआ। इसी कूर्म की पीठ पर धर्म या निरंजन देवता ने ग्रासन ग्रहण किया। इस प्रकार एक ग्रोर कुर्म, दूसरी श्रीर जलूक श्रीर मध्य में निरंजन भगवान या धर्मनारायण ध्यानमन्न हो यगों तक विचरते रहे। परन्तू श्रन्त में कूमें भी भार न राह सका ग्रीर फिर धर्म श्रीर उल्क पानी में बहुने लगे। उल्क की प्रार्थना पर धर्म ने प्रपता जनेक फेका जो वासुकि नाग बना और फिर पृथ्वी बनी। धर्मदेवता और उल्क पृथ्वी भ्रमण करने निकले। जब थक कर वे पसीने से तर हो गये तो उसी पसीने से आद्या का जन्म हुआ। यौवनभार-मन्थरा आद्या ने कामदेव की उत्पन्न किया जो धर्मदेवता का तपोमंग करने चला पर प्रभागा पकड़ा गया। उल्क ने उसे मिट्टी के भांड मे बन्द कर दिया, जिससे कालकूट विष जत्पन्न हुमा। निराश होकर यीवन-मदमत्ता भ्राद्या ने उस विप को ही खा लिया और उसे गर्भ रह गया। इसी गर्भ से तीन पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए। तीनों ने घोर तप किया। धर्मदेवता उनको छलने के लिए दुर्गन्ध शव-रूप धारण करके उनके पास गये। ब्रह्मा ने भी उस शव को ठेल दिया भौर विष्णु ने भी, पर शिव ने उसे स्वीकार किया। फल-स्वरूप प्रसन्न होकर धर्म-नारायण ने शिव को त्रिनेत्र होने का वर दिया। शिव के मुखामृत से ही ब्रह्मा और विष्णु के आँखें हुई। इसके बाद आद्या अपने तीनों पत्रों के साथ निरंजन के पास गयी और सृष्टि-रचना का उपाय पूछा। निरंजन या धर्मदेवता ने आज्ञा दी कि योनिरूपा हो जाओ और समस्त जीव-जन्तु तुमसे जन्म लें।



महादेव दास नामक उड़िया वैष्णव किव की धर्म-गीता में धर्म की उत्पत्ति ग्रौर सृष्टि-रचना के बारे में यह कथा है:

यारम्भ में जब सूर्य, चन्द्र, प्रप्ट दिक्पाल ग्रादि कुछ भी नहीं थे उस समय महाप्रभु शून्य में ग्रासन जमा कर बैठे हुए थे। जब महाप्रभु ने समस्त दुरितों का नाश कर दिया तो उनके शरीर से धर्म का मुख प्रकाशित हुग्रा। उससे उन्होंने जम्हाई ली जिससे पयन की उत्पत्ति हुई। महाप्रभु ने पवन को सृष्टि-रचना की ग्राज्ञा दी पर पवन को डर लगा कि यदि में सृष्टि करनें तो उसके मोह में पड़ जाऊँगा, इसलिए उसने सृष्टि करने का संकल्प छोड़ दिया ग्रौर योग-तप में निमग्न हो रहा। फिर महाप्रभु ने ग्रपने युग नामक दूसरे पुत्र को सृष्टि करने की ग्राज्ञा दी। उसे भी संसार-चक्र में मोह-प्रस्त होकर फँस जाने का भय हु ग्रा ग्रौर इसलिए उसने भी सृष्टि नहीं की। फिर तो महाप्रभु ने निरंजन नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया। वह भी उसी शय से लौट ग्राया। फिर महाप्रभु ने निर्गुण नामक पुत्र को उत्पन्न किया जिसने गुण नामक पुत्र को उत्पन्न कर सृष्टि करने की ग्राज्ञा दी। गुण ने स्थूल को उत्पन्न करके वही ग्राज्ञा दी। उसने धर्म नामक पुत्र उत्पन्न करके उससे कहा कि तुम सृष्टि-रचना का ग्रारम्भ करके तुरत लीट ग्राना, नहीं तो मोह में फँस जाग्रोगे। वह बेचारा घवराया कि यह कैसे हो सकता है कि में मोह की रचना करूँ ग्रौर उसी मोह से बचा भी रहूँ। उसके माथे से पसीना निकल ग्राया। उसी पसीने से गाया नामक एक रत्री उत्पन्न हुई जिसे देख कर उसके चित्त में विक्षोभ हुग्रा ग्रीर उसका शुक स्वलित होकर तीन हिस्सो में बँट गया जिससे ब्रह्मा, विष्णु ग्रीर शिव की उत्पत्ति हुई। इन तीन पुत्रों को सृष्टि करने का ग्रादेश देकर जब धर्म जाने को तैयार हुग्रा तो वह ग्राया भी उसके साथ जाने को तैयार हुई पर धर्म ने उसे पुत्रों के साथ ही रहने का ग्रादेश दिया। इस प्रकार इस कथा के श्रनुसार महाप्रमु-पयन-युग-निरंजन-निर्गुण-गुण-स्थुल-धर्म-गाया-त्रिदेव यह सृष्टिक्रम है।

यहाँ बंगाल श्रीर उड़ीसा में प्राप्त दो कथाएँ दी गयी है। इस प्रकार की श्रीर भी कथाएँ दी जा सकती है परन्तु उन्हें बढ़ाना बेकार है। ग्रागे हम देखेगे कि कबीर-पन्थ को जिन क्षेत्रों में काम करना पड़ा था, उन क्षेत्रों में इस कथा का रूप इससे मिलता-जुलता था। कबीर-पन्थी पुस्तकों गे भी कई छोटी-मोटी तफ़सीलों में श्रन्तर है। कारण यह है कि स्थानभेद से कबीर मत के प्रचारकों को कथाएँ कुछ भिन्न रूपों में प्राप्त हुई थीं। उन्होंने उन्हें बड़ी चतुराई से अपने उहेरय की सिद्धि के लिए व्यवहार किया श्रीर सभुचा धर्मत उनके प्रभाव में श्रा गया।

इस प्रसंग में लक्ष्य करने की बात यह है िफ जिस प्रकार उड़ीसा में बौद्धधर्म वैष्णव धर्म के रूप में ग्राविर्भूत होकर भी जाह्मणों का कोपभाजन बना था उसी प्रकार उन क्षेत्रों में भी हुआ था जो बीजक के प्रचार-क्षेत्र में ग्राते थे। 'विप्रगतीसी' में ब्राह्मणों के वैष्णव-विदेख का उल्लेख हैं:

हरि भयतन के छूत लगायी।

विष्णुभक्त देखे दुख पाये।

'कबीरबानी' और 'अनुरागसागर' गे कबीरदास के मुँह से कहलवाया गया है कि काल (निरंजन) कबीर के नाम पर बारह पन्थ चलाएगा जो लोगों को कबीर की वास्तविक शिक्षाओं से वंचित रख कर उन्हें भ्रम के फन्दे में डाले रखेगा। कबीरबानी के अनुसार' इन बारह मतों में रो तीसरे का नाम 'मूल-निरंजन' मत है। हमें किसी अन्य मूल से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह 'मूल-निरंजन' मत वया था। कबीरबानी में केवल इसका नाम भर दिया गया है। परन्तु अनुरागसागर में इस पन्थ का कुछ विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह वर्णन भी अस्पष्ट ही है। इससे इतना ही पता चलता है कि काल का 'मनभंग' नामक दूत 'मूलकथा' को लेकर पन्थ चलायेगा और अपने पन्य का नाम मूल पन्य कहेगा। वह जीव का 'लूदी' नाम समक्तायेगा और इसी नाग को 'पारस' कह कर प्रचार करेगा। फंग शब्द का सुमिरन मुँह से कहेगा और समस्त जीवों को एक साथ पकड़ कर रखेगा। ए ऐसा जान पड़ता है कि कबीर-पन्थ की प्रतिष्ठा के बाद

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup> कबीरबानी, पू० ४६-४७ <sup>११</sup> चौथा पत्थ सुनो धर्मवासा मनभङ्ग दूत करे परकासा ॥

भी मूल निरंजन सम्प्रदाय ने एक बार सिर उठाया था प्रौर उस मूलकथा को प्राश्रय करके प्रपत्नी प्रतिष्ठा कायम करनी चाही थी जिसे कबीर-पन्थी साहित्य में कबीर-मिह्मा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया है। परन्तु कबीर पन्थी पुस्तको से मालूम होता है कि इस मुलकथा को ग्राथय करके प्रपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास करने वाला यह मूल निरंजन पन्य ग्रपने को कबीर मतानुयायी ही मानता था। जो हो, कबीर-साहित्य से इस विस्मृत, किन्तु प्रत्यन्त महत्वपूर्ण, मत का यात्किचित् परिचय मिलता ग्रवदय है।

कवीरपन्थ की सुष्टि-प्रित्रया-विषयक पौराणिक कथा का सक्षिप्त विवरण लेखक ने प्रायत्र दिया है। १४ उसका पुनहल्लेख यहाँ विस्तार भय से छोड़ दिया जा रहा है। इससे हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते है--

- (१) कबीरपन्थ का एक ऐसा प्रतिद्वन्द्वी मार्ग था जिसके गरम-देवता निरजन थे। इस देवता के दूसरे नाम धर्मराज और काल थे।
- (२) इस निरंजन का निवास-स्थान उत्तर में मानसरोवर में था।
- (३) ब्रह्मा का चलाया हुन्ना ब्राह्मण मत इस निरंजन को समक्त न सकने के कारण मिथ्यावादी ग्रीर स्तार्थी हो गया। यह बाह्मण मत भी कबीरपन्थ का प्रतिद्वन्द्वी था।
- (४) निरंजन को पाने के लिए शून्य का ध्यान श्रावश्यक था।<sup>१५</sup>
- (५) उडीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप हैं।"
- (६) द्वितीय, चतुर्थं और पंचम निष्कर्षं से प्रनुमान होता हैं कि निरंजन बुद्ध का ही नाग था।
- (७) निरजन ने सारे संसार को भरमा रखा है-ऐसा प्रचार कबीरपन्थ को करना पड़ा था।
- (८) 'अनुरागसागर', 'श्वासगुजार' ग्रादि ग्रन्थो से केवल दो प्रतिद्वन्द्वी मतो का पता चलता है---निरजन द्वारा प्रवर्तित निरंजन मत, और ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मण मत । तीसरा मत विष्णु द्वारा प्रवर्तित वैष्णव मत है। कबीरपन्थ के ग्रन्थ इस मत को कथंचित् ग्रनुकूल पाते है।"
- (६) 'स्वासगुजार' भ्रादि ग्रन्थों से प्राप्त यह कथा प्रायः उनके हुए रूप में मिलती है जो इस बात का प्रमाण हैं कि यह किसी भूली हुई पुरानी परम्परा का भग्नावशेष है।

कथा मुल ले पन्थ चलावे मूल पन्थ कहि जग महि ग्रावे।। लूबी नाम जीव समुकायी। यही नाम पारख ठहरायी ॥ भंग शब्द सुमिरन भाखे। सकल जीव थाका गहि राखे।। — अनुरागसागर, पृ० ६४-६५

<sup>१४</sup> वे० हजारीप्रसाव द्विवेदी, 'कबीर' पु० ५२-७०

" धर्मगीता में महादेव वास ने कहा है कि जिस शून्य में महाप्रभु का वास है उसे ही बैक्टुंठ कहा जाता है:

शून्य श्रीश्रंक याहार शून्य भोगवासी । न शोभे वचल रूप रेख नाहि किछि। से ग्रावार मुवने से प्रभृङ्क ग्रासन।

से स्थान सबुङ्क शुद्ध बैकुंठ भुवन । —साडनं बुद्धित्त्र, पृ० १६०

" तु० ततः कलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुरद्विषः।

बुद्धनाम्गाऽम्रञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति । —भागवत १. ३. २४

<sup>10</sup> कबीर मंसूर, पु० ६४

A POPULATION OF THE POPULATION

इस प्रकार यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत-सी रचनाएँ परवर्ती हो सकती है। फिर भी उनसे अनेक भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यो पर प्रकाश पड सकता है। कबीरपन्थी साहित्य के अध्ययन के विना जिस प्रकार धर्म और निरंजन मत का अध्ययन अधूरा रह जाता है उसी प्रकार बगाल, उडीसा और पजाब आदि प्रान्तो के निरंजन मत का अध्ययन किये बिना कबीर-साहित्य का प्रध्ययन भी प्रपूर्ण रह जाता है। भारतीय साधना-साहित्य मे यह एक महरवपूर्ण विरोधाभास है कि रचना-काल की दृष्टि से परवर्ती होने पर भी कभी-कभी पुस्तके अत्यन्त पुरातन परम्परा का पता देती है। गोरक सम्प्रदाय की अनुश्रुतियाँ, वबीरपन्थ के अन्थ, धर्मपूजा-विधान साहित्य यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत अर्वाचीन है तथापि वे अनेक पुरानी परम्पराओं के अवशेष है। समूची भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए इनकी बहुत बडी आवश्यकता है। लोकभाषाओं का साहित्य हमे अनेक अध्यूली, भूली और उराभी हुई परम्पराओं के समभने मे अमूल्य सहायता पहुँचाता है। भारतीय संस्कृति के पिद्यार्थी के लिए इनकी उपेक्षा हानिकर है।



## जीवन-ज्योति

#### वामन चोरघडे

विश्राम जब पर पहुँचा तो उसे विठी पीठ किये बैठी दिखाई दी। वह जल्दी-जल्दी रो हरी मिर्चे पीस रही थी। चेहरा पसीने से तर था और चूल्हें के श्रंगारों की रोज्ञनी पड़ने से पसीने की बूँदें रोगे की तरह चमक रही थी। बालों रो बूँद-बूँद गिरने वाले स्वेद-बिन्दुओं में मोती की-सी भलक जान पड़ती थी।

विश्वाम उसकी श्रोर देखता रह गया। उसके मन में उठे उदास विचार क्षण भर को विलीन हो गये। विठी के हर एक ग्रंग-विक्षेप पर उसका ध्यान था। जरूदी-जल्दी से उसने ललाट पर का पसीना चोली की बाह से पोंछा श्रीर नीचे फिसल ग्राया पत्ला दाँत से पकड़कर ऊपर उठाया। उसके दोनों हाथ चटनी से राने थे।

विश्राम को ग्रच्छा लगा परन्तु उसके पल्ले की श्रोर देख कर वह फिर उदास हो गया। दिन भर हिं हुया तोड़ते रहने पर भी विठी के पल्ले में सत्रह थिगरे ग्रीर गांठें थीं। उसने उसींस भरी; ग्रीर उसके साथ ही उसे जो गुख की संवेदना जान पड़ी थी वह बाहर चली गयी। हृदय की रिक्तता घर की निन्ताग्रों से भर गयी—गरीबों का यह गित्य का प्रमुभव है।

"विठी, कल के लिए रोटी बॉघ रखना।"

विठी ने पीछे गुड़कर देखा श्रीर जल्दी से मुँह से पसीना पोंछा। उसकी गुद्रा में जिज्ञासा रण्ट थी।

"कल बड़े सिदौरो मालिक की चिट्ठी लेकर चिचखेड जाना है।"

"चिच्छेड ?"—एक ही शब्द कह कर वह चुप रह गयी। मानों राह में पड़ने वाले जंगल की कल्पना से पह डर गयी थी! "जरा दिन निकले बाद जाने से न होगा? रास्ता ग्रच्छा नहीं हे इसलिए...."

"विठी, दूसरे की ताबेदारी में क्या अच्छा है और क्या बुरा ? पेट की खातिर---"

विठी का चेहरा उत्तरा हुम्रा देख कर विश्राम उसे ढाढ़स बॅधाता हुम्रा बोला, "भगयान् मालिक है। तू इतना घवराती क्यों है ? इस जनम में भगवान् के भरोसे रहो, म्रगले दिन सुख में बीतेगे—"

विश्राम के वाक्यों में श्राद्रैता थी—स्निग्धता थी—मगर श्रांसुश्रों की । गरीबों के लिए दयालु भगवान् ने स्वयं के समान दूसरी श्रसमय पर बलवती शिवत निर्माण की है—श्राहा !

"जाना है न ?" सबेरे-सबेरे विठी ने विश्वाम की बाँह पर हाथ रखा । उसने मुस्कराते हुए ग्रांखें खोलीं ग्रीर उठ बैठा ।

"तुभे नींद नहीं आयी शायद ?"—वह सहज भाव से बोला।

"नहीं, ऐसा तो नहीं——" विठी ने दबे स्वर में उत्तर दिया। भूठ कहने के कारण विश्वाम की श्रोर न देख उसने मुँह फेर लिया।

"विठे, तुभ जैसा कुन्दन भगवान् ने इस फटी गूदड़ी में रखने को दिया। उसकी इच्छा—" गरीब सदा भगवान् के निकट ही रहता है!

रोटी की सिदौरी मिलते ही विश्वाम श्रपनी लाठी लेकर चल पड़ा। श्रम से सूखी हुई देह, चिन्ताग्रों से निस्तेज श्राँखें श्रीर श्रिधक चलने से पड़े हुए घट्टों वाले तलुवे—उसके पास यही तीन चीज़ें थीं जो देखने वाले की ग्राँखों में बस सकर्ती। शुक्र तारे के प्रकाश में वह जल्दी-जल्दी क़दम फेंकता हुग्रा जा रहा था। थोड़ी देर में ही यह विठी से दूर निकल ग्राया। श्राकाश के पक्षियों ने मोतियों का चारा-दाना बीन लिया था । एक भी तारिका नही दिखाई दे रही थी । दिशाएँ कुछ खिली थी, और उस गुलाबी प्रकाश में श्रखिल चराचर सृष्टि हॅस रही थी । शैशव उलाँघती हुई किसी भोली-भाली वालिका के वाल जैसे हवा से उड़ रहे हों, वैरी परिंदे पंख फरफरा रहे थे । सुख-स्वप्न की भाँति मधुर था उनका कलरव ।

उस जंगल मे ग्रौर भी एक दुनिया बसती थी। हर पेड़ के नीचे सूखी, मृत-पीली पत्तियों का ढेर, ग्रौर ऊपर पेड़ पर मिली-सजीव पत्तियाँ। कुछ भी रेंग कर जाता तो पत्तियों की खड़खड़ होती।

पैरों के नीचे अनिपानती हरी-भूरी वनस्पितियाँ उगी थी, श्रीर उन पर सफ़ेंद्र-पीले फूल लगे थे। उस जंगल में किसी ने उन्हें सीचा नही था; किसी ने उनकी क़लम नहीं बाँधी थी; किसी कोमल हाथ का स्पर्श उन्हें नहीं मिला था। किसी के भी मन्द श्वास से वे हिले नहीं थे, फिर भी वे फूल कैसे जीते थे श्रौर क्यों जीते थे? ग्रपनी शिक्त के श्रनुसार खिलना, रात को श्राकाश के श्रपने भाई-बन्दों की श्रोर देख कर दुख से गर्दन भुका लेना ग्रौर उसी मे चूर होकर दूसरे दिन मर जाना—वया इतने ही के लिए वे जीते थे? नहीं! वे जीते हैं, खिलते हैं ग्रौर मरते समय दो-चार बीज छोड़ जाते हैं। हवा श्राती हैं, उन बीजों को बिखरा देती हैं; वर्षा श्राती हैं, उन्हें जीवन देती हैं! भगवान् उन्हें छोटे से बड़ा करता हैं। श्रंकुर छोटे से चड़े होते हैं, फूल देते हैं, बीज देते हैं श्रौर मर जाते हैं। कोई क़द्र करें चाहें न करे! सच कहों, क्या है उनके जीने का हेतु ? ग्रपने जैसे ही फूल निर्माण करना ? सफ़ेंद्र, फीकें, जिनमें गन्ध नहीं, रूप नहीं, दुर्भाग्य के बिना जिन्हें दूसरी दाय नहीं—

तथापि उन पर भी कोई स्वच्छन्द तितली कभी आकर बैठती है। क्षणभर के लिए ही क्यों न हो, उन का मन खींच लेने की शक्ति उन फूलो में होती है।

परन्तु इतनी कोमल सृष्टि में भी विश्राम को ग्राराम नहीं था। एक ग्रोर प्रकृति, दूसरी ग्रोर विश्राम ग्रौर उसका हृदय—इनमें बहुत ग्रन्तर था। उसके पैर रो कितने फूलों के पौधे दबे जा रहे थे। परन्तु पुनः पैर उठा लेते ही वे सिर उठाते—कूम उठते। '

राह में एक भरना मिला, उसमें विश्वाम ने अपने हाथ-पैर धोये; कुल्ला किया श्रीर पूर्व दिशा को नमस्कार किया, "भगवान्, तू ही है बाबा---"

फरने को पार करते ही जंगल शुरू हुआ। बेढंगी कल्पनायों को मन से निकाल कर डर को भगाने का उसका प्रयत्न बराबर चल रहा था; परन्तु वह उसमें सफल न हो सका। कहीं कोई आवाज होने पर वह चौंककर भी उघर नहीं देखता कि अधिक डर न लगे। अपने प्राणों का भय किसे नहीं होता?

एक बार सूखे पत्ते खड़खड़ाये। विश्राम ने उधर देखा भी नहीं। दूसरी बार फिर खड़खड़ाहट हुई। "होगी कोई लोमज़ी!" कहकर विश्राम ने ग्रपने मन को समक्ता लिया। फिर खड़खड़। विश्राम कुछ ठिठका—खड़खड़ बन्द! विश्राम चलने लगा—सूखे पत्ते फिर खड़खड़ाने लगे। कौन रौंद रहा है सूखे पत्ते ? विश्राम ने चारों ग्रोर नज़र डाली—

वह डर के मारे चौंका। "सुनहला बाघ कहते हैं जिसे वही है!" उस बाघ की श्रोर देखते-देखते वह भय से बुदबुदाया। उसकी श्राँखें जैसे पथरा गयीं। भगवान् का नाम भी मुँह से नहीं निकल सका। 'विठी, विठी'—एक दो बार उसके मुँह रो गांपती श्रावाज से पुकार निकली। उसके पास क्या साधन था? रक्षा का कोई उपाय न था—न शस्त्र, न शिक्षा, न पैसा। क्योंकि इनमें से एक भी उसके पास होता तो उसे यहाँ श्राना ही वयों पड़ता! "विठी, भगवान् तुभे सुखी रखें। भगवान् के मन में क्या है वही जाने—" वह बिलकुल गिलत-धैर्य होकर नीचे बैठ ही जाने वाला था—

कि वाघ उराके सामने श्राया। विश्राम खड़ा था! बाघ उसकी श्रीर देख रहा था। विश्राम की भी दृष्टि निश्वन थी। उसने डर छोड़कर श्रपनी सब सुप्त शक्तियाँ एकत्र कीं श्रीर श्रपनी निडर स्थिर-दृष्टि बाघ पर जमायी।

वाघ ठिठका, उसने ग्रपनी गर्दन नीचे भुकायी, फिर ऊपर देखा, फिर श्रपनी पलकें मूँद लीं। इतने बड़े जंगल का राजा ! चार-पाँच विश्राम जैसों का खून पीकर पचाने की शिक्त जिसके शरीर में उफन रही थी ! परन्तु उसकी ग्राँख उठाकर ऊपर देखने की भी हिम्मत न हुई। वह पलकें भपक कर इधर-उधर नजर डालता था, परन्तु खड़ा था एक ही जगह पर, स्थिर--श्रपने प्राणों का डर किसे नहीं होता ?

विश्वाम भी वैसा ही खड़ा था। उसने श्रपनी आँसों की पलकें जरा भी नहीं हिलायीं। श्रपनी सामर्थ्य की चेतना उसे हो श्रायी थी, और इस कारण वह और भी दृढ़ता से बाघ की श्राँसों से आँसें भिड़ा रहा था। सामने की टेकरी पर से सूर्य की प्रतिभा फैली। विश्राम ने मन ही मन सूर्य को नमस्कार किया और बाघ पर वैसी ही निश्चल दृष्टि टिकाये एक-एक पैर पीछे की और डालगा आरम्भ किया।

दोनों में अन्तर बढ़ने लगा। विश्राम की श्राँखों से जाण निकल रहे थे या पता नहीं वया था, बाघ श्रपने ही स्थान पर खड़ा था।

एक भुरमुट के भरोसे, सतर्कतापूर्वक विश्राम पीछे हटने लगा । थोड़ी दूर तक हटने पर वह एक ऊँचे टीले पर चढ़ गया । सूर्य काफ़ी ऊपर भ्रा गया था भौर धूप तेज हो रही थी ।

बड़ी देर बाद बाघ जैसे अपनी तन्द्रा से जागा। ग़ुस्से से उसने बारह हाथ की छलाँग ली छीर जंगल में जा छिपा। विश्राम सुरक्षित बच निकला। न शस्त्र, न शक्ति। एक फटा ग्राँगीछा, एक मैली घोती, एक छोटी-सी लठिया ग्रीर नंगे पैर—सिर्फ़ ग्राँखें थी!

मालिक की चिट्ठी के सिवा उसके पास बचाने के लायक़ एक जूती भी नहीं थी।

पर यह सब रहने दो । मुभ्ते यह बताग्रो कि वे फूल कैसे जीते है ? ग्रीर क्यों जीते है ?

(मराठी से)



# नदी के हीप

'ग्रज़ेय'

हम नदी के द्वीप है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाय। वह हमें श्राकार देती है। हमारे कोण, गलियाँ, श्रन्तरीप, उभार, सैकत-कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी है। माँ है वह। है, इसीसे हम बने हैं।

ą

किन्तु हम है द्वीप । हम धारा नहीं हैं।
स्थिर समर्पण है हमारा । हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के ।
किन्तु हम बहते नहीं हैं। क्योंकि बहना रेत होना है।
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं।
पैर उखड़ेंगे। प्लवन होगा। ढहेंगे। सहेंगे। वह जायँगे।
ग्रॉर फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या घार बन सकते?
रेत बन कर हम सलिल को तिनिक गँदला ही करेंगे।
ग्रम्पयोगी ही बनायेंगे।

3

द्वीप हैं हम।
यह नहीं है शाप। यह अपनी नियति है।
हम नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी के कोड़ में।
वह बृहद् भूखंड से हम को मिलाती है।
ग्रीर वह भूखंड अपना पितर है।

४

बदी, तुम बहती चलो।

भूखंड से जो दाय हम को मिला है, मिलता रहा है,

माँजती, संस्कार देती चलो।

यदि ऐसा कभी हो

तुम्हारे श्राह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से—श्रतिचार से—

तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता छठे,

यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल-श्रवाहिनी बन जाय

तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर

फिर छनेंगे हम। जमेंगे हम। कहीं फिर पैर टेकेंगे।

कहीं फिर भी खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का श्राकार।

मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना।

#### एक वाल युवाब

#### बुद्धदेव वसु

पहले कोट उतारा; फिर नेकटाई, कमीज, फिर मोजे, और भ्रन्त में पतलून। भ्राइने की भ्रोर पीठ फेर कर खड़े हो उसने भटपट घोती पहन ली। उसे जल्दी के समय ही प्रायः देर लगा करती है; कभी काँछ तंग हो जाती है, कभी अंटी ढीली । कभी-कभी इसी में पाँच-सात मिनट लग जाते हैं, पसीना छटने लगता है, रुलाई था जाती है। पर धाज उसे वैसा डर रहते हुए भी ग्रचरज है कि कुछ नहीं हुग्रा; धोती ने जरा भी कप्ट नहीं दिया, जरा भी ढिलाई नहीं की, एक बार में ही ठीक-ठीक पहन ली । इसे भ्रच्छा शक्न मानकर प्रताप ने खुश होकर 'बेसिन' के पास जाकर हाथ-मुँह घोगा, वालों पर पानी के छीटे दिये, रूमाल से हाथ पोंछ कर भटैची से रेशमी क्रता निकाला, उसे गले में डाल परित्यक्त कोट की जेब से कंघी निकाल कर फिर आइने के सामने जा खड़ा हुआ। ठीक सीधा खड़ा हो एका सो नहीं, बच्चों की किताबों में मेंडक जैसे दिखाये जाते है वैसे ही टाँगों को स्नाधा मोड़कर 'ड' स्रक्षर की-सी आकृति देकर खड़ा होना पड़ा; वयोंकि घोष साहब नाटे क़द के आदमी हैं और उनके बाथरूम में आईना उन्हीं के माप से लगा है। ऐसी अवस्था में अधिक नहीं खड़ा रहा जा सकता; फिर भी शरीर का कष्ट सह कर भी फीकी रोशनी में उस रही ब्राइने में भी ध्यानपूर्वक वह अपने चेहरे को देखता रहा, ग्रोर मानीं बार-वार प्रपत्ते की ग्राव्यासन देता हुग्रा कहता रहा, 'देखने में ऐसा क्या बुरा हूँ।' किन्तु फिर भी बात जैसे इतनी बार दूहराने पर भी मन में जमी नहीं। उसके चेहरे में कुछ नहीं बदला। ग्राज उसकी 'मागा भाभी' का जन्म दिन है, और उस उपलक्ष में उसे निमन्त्रण मिला है। इससे उसका चेहरा बदल थोड़े ही गया है ? वही उभरा हप्रामाथा, गिचके हुए गाल, भद्दी खुरदूरी नाक, ग्रीर वही मरे-मरे-से विरले-विरले बाल । सत्ताइस वरस उम्र होते न होते उसके बाल जैसे किसी ने पीट कर नोच लिये हैं। लेकिन उसका धब नया किया जाय ? दवा-उवा तो बेकार की बातें है। जो जाने को है उसे किसी तरह रोक नहीं रखा जा सकता--श्रव तो चटपट पूरी गंजी निकनी चांद निकल माये वही अच्छा । अच्छी दीखेगी, भद्र पुरुषों जैसी--जिसे कहते है शालीन । कहीं दुकान में घुसने पर खड़े नही रहना पड़ेगा। शायद ट्राम में भी कालेज के छोकरे खड़े होने भर की जगह दे दिया करेंगे। एक खाशा उठ कर उसकी देह में एक फरहरी-सी छोड़ जाती है---वाँद निकल आने पर शायद वह कुछ सुन्दर ही दीखेगा ।...किरत्, गाल ती धँसे ही रहेंगे---ग्रीर फुंसियाँ क्या जीवन भर जायेंगी? दोनों की क्या जरूरत थी भला? कोई एक बात होती या तो पिचके गाल, या फंसियाँ, तो वह जैसे-रौसे चल निकलता, चाँद निकल आने पर बुजुर्ग बन सकता; किन्तू एक तो फंसियाँ तिस पर पिचके गाल--उँहक् !

लम्बी साँस छोड़ कर प्रताप सीधा हुमा। श्रव श्राह्में में दीखा उसका पतली उगरी नसों वाला गला, तंग तीरों कन्धे, धंसी हुई छाती और लम्बे-लम्बे पैर। मुँह तो जैसा है सो है, कम से कम शरीर तो कुछ और पाँच जगों-सा होता तो क्या बुरा होता... 'सावधान रहना, कलकत्ते में बहुत टी० बी० हैं — कितनी बार कितने मुखों से उसने यह चेतावनी सुनी है। श्रभी-श्रभी उसे यक्ष्मा हो जायगा, इस बात के सिवाय कोई बात ही मानों किसी को नहीं सूफती उरो देख कर। उसे स्वयं डर लगने लगता है—रात-रात भर लेटे-लेटे इसी हुक्चिन्ता में वह श्रधमरा हो गया है, तीन-तीन बार उसने गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च करके एवसरे करवायी है; कहाँ, कुछ नहीं है उसे, मगर फिर भी दो इंजेवशन, विटामिन, कैल्सियग, नियमित खाना-पीना, कम परिश्रम करना, सब करके देख लिया—कहाँ, कुछ नहीं ! न बजन ही जरा भी बढ़ा, न चेहरा ही तनिक भी सुधरा—इसी चेहरे के साथ जीवन भर निवाहना होगा—इसी चेहरे के साथ !

श्राइने के श्रागे से हट कर खिड़की में रखी हुई श्रटैची में वह तहा कर भरने लगा कोट, कमीज, मोजा, टाई, पतलून । यद्यपि युद्ध के घक्के से पोशाक की कड़ाई श्रव नहीं रही, शौर बुश-शर्ट का ही रिवाज सर्वत्र फैल गया है, घोष साहब तक कोहनी से ऊँची कमीज पहनने लगे हैं, मगर प्रताप तब भी पुराना नियम मानता चलता है, टाई कभी नहीं भूलता, न मोजे, फीते

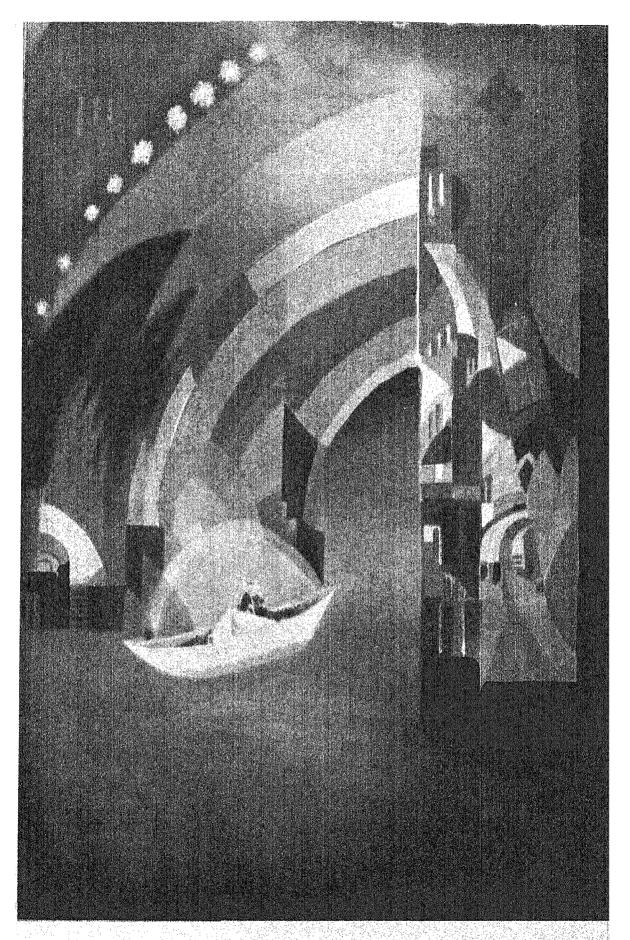

वाले जूते पहनता है—यद्यपि उनके दाम अब उसके बूते के नहीं रहे। योंही विलायती पोशाक शरीर के सब दोष उभार कर रख देती है, फिर वह क्या पागल नहीं है जो गला या पैर ढँक सकने पर भी न ढँके ! अपनी ही यांखों में जब वह ऐसा भद्दा दिखता है, तब दूसरों की आँखों को—नहीं, भूठमूठ अपने को भुलावा देने से क्या होगा, उसके लिए कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं ! व्यर्थ ही वह इतना छटपटाया माया भागी के जन्मदिन को लेकर; तिगुने पेसे देकर एक दिन में धोती धुलाई; रेशमी कुरते का एक कोना सूटकेस के ढवकन से दबकर जरा-सा मुड गया था, इसलिए उसे फिर से इस्त्री कराया; मामा से—दफ्तर के काम से आसनसोल जाने के बहाने—अटैची केस उधार लिया, उसके कमरे में और दो भाई भी सोते है इसलिए देर रात उनके सोने के बाद धोती, कुरता और अखवार में लिपटे हुए संडल तस्त के नीचे छिपा कर रखे, सारा बोभा ढोकर दफ़्तर ते गया; ययोंकि लौटकर घर प्राने में देर होती। सब व्यर्थ ! कपडे बदलना ही क्या कम मुसीबत थी! घोष साहब उतर कर चले गये। उसके बाद थोडी देर इश्वर-उधर करके उनके बेयरा को अठशी देकर खुश करके कुछ मिनटों के लिए साहब का वाशरूम—अरे! वया बहुत देर तो नहीं हो गयी? बेयरा कार्तिक फिर बड़बडायेगा तो नहीं ?

श्रिशेजी जूतो की जोडी, श्रिटैची में नहीं श्रेंटी, एक हाथ में श्रिटैची दूसरे में कागज में लिपटे जूते लिये, सैडिल-मंडित लग्धे कदम फेकता हुआ प्रताप पोती-कुरते की नयी धजा में बाहर निकला । कार्तिक साहब के कमरे के बाहर स्टूल पर बैठा था । उसको देख कर खडा तो नहीं हुआ, लेकिन साथ ही उसने मुद्रा से श्रपना स्राधिपत्य भी नहीं जताया । दोनो हाथों के दोनो बोभ उसके पास मेज पर रखता हुआ प्रताप बोला, "ये दोनो स्राज यही रखे जाता हूँ । जरा ध्यान रखना ।"

कार्तिक ने दूसरी तरफ देखते हुए जनाब दिया, "बेफिक रहे।"

किन्तु प्रताप वेकिक नहीं हो सका । खो तो नहीं जायगा ? चोरी तो नहीं हो जायगा ? तीस रुपये का विलायती जूता ! केंचल तीन जाड़ो भर पहना हुमा उसका भूरा चेक सूट, जो दूर से ऊनी मालूम होता हैं । उराने हठात् जेब में हाथ डाला, मनीबेग खोलकर निकाली एक मठकी, मौर क्षण भर सोच कर कार्तिक के हाथ पर उसे रखता हुमा बोला, "लेंकिन ध्यान रखना जरा—"

थव की बार कार्तिक स्टूल छोड उठा । फुर्ती से सलाम रसीद किया और बोला, "साहब की ध्रालगारी ही में रखें बेता हूँ, श्राप कल जरा जल्दी ही--"

प्रताण पूरी बात सुनने के लिए नहीं हका। उसके मन की नौका का पाल सहसा फरफरा उठा, एक भोंका उसे राजायो-सा पार ले गया याफिस के लम्बे सूने हाल कमरे के, जहाँ एक कोने में बैठा वह रोज आठ घटे आँकड़े कसता है; धकेलता हुआ ले गया सीढ़ियों से जिन पर चढ़ता-उतरता वह रोज अपने भाग्य को कोसता है, उड़ा ले गया सड़क तक। और जो हो, वह लगभग छ. फुट लम्बा तो है। बगालियों में इतने लम्बे कितने होंगे ? सोलह सो रुपया महीना पानेवाले घोष साहब रह जाते हैं उसकी छाती तक ही। सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं उन सबसे ऊँना उठा है उसका माथा।...वह बेयदब कार्तिक, जो खजांची को भी सामने जवाब दे देता है, अन्त में सलाम किये विना नहीं रह सका!

उसने गहरी साँस लेकर चारों श्रोर देला। जाड़ों की साँक तो कुछ पहले ही पड़ गयी थी, श्रव तो विलकुल रात थी। सामने वेस्ट एंड का घड़ियाल चल रहा था, छ बजने में बीस मिनट; वहाँ साढ़े छ: का समय है। माया भाभी के एल्जिन रोडवाले पुलैट तक पहुँचने में ट्राम से ज्यादा से ज्यादा बीस मिनट लगेगे, फिर कुछ देरी करके पहुँचना तो श्रच्छा है—श्रच्छा दीखता है। घर की श्रोर जानेवाली भीड़ से लदी ट्राम गाड़ियों को उसने एक बार ऐसे भाव से देखा मानों वह यो तो टैक्सी से कम में नहीं बैठता, इस वक़्त सिर्फ शीकिया जरा पैदल चल रहा है। सिर ऊँचा किये लम्बे डग भरता हुशा वह चलते-चलते सोचने लगा कि जन्मदिन का उपहार क्या लेगा। पन्द्रह रुपये तक वह खर्च करेगा, मास के बाक़ी दस दिनों के लिए सिर्फ पाँच रुपये रह जायेंगे उसके पास—किन्तु उसका श्राज का सुख जितना बड़ा सुख है, उसके सामने कुछ एक दिनों की जरा-सी खीचतान का कष्ट वया महत्त्व रखता है? माया भाभी के ड्राइंगरूम में उस सुन्दर विलासिता के मध्य बैठना, माया भाभी के चलने-फिरने की सुन्दर भंगिमा को ताकते रहना, समी दादा की सुन्दर बाते सुनना—यह सब तो किसी दिन भी सुन्दर है, किन्तु श्राज इस उत्सव की साँक को तो न जाने श्रीर भी कितना सुन्दर ! यह बात सीवते-सीचते ही सुख जैसे उस पर छा गया, बीन कर पायी हुई गुलगुली विलासिता ने उसे घेर लिया रंगीन मेघ की तरह; फिर मेघ का रंग घना होता हुशा धक से जल उठा एक दीप्ति में, जो इस सुन्दरता के मध्य सबसे सुन्दर थी। उसका मुँह, उसकी श्राखें, उसके केश प्रताप ग्रांखों के सामने ऐसे साफ़-साफ़ देख सका कि देखते-देखते उसके भीतर कही ज्यथा हो उठी. . . नाम है उसका छाया—कैसा सुन्दर नाम है!

एस्प्लानेड में मोड़ पर प्रताप तिनक कका। कर्जन पार्क पार करके उसकी दृष्टि गयी रंग-बिरंगी बित्तयों की माला पहने हुए चौरंगी पर। युद्ध के बाद उसमें फिर रीनक प्रागयी है और भलमलाती हुई पुकार रही है, प्राप्तो, प्राप्तां पर नशा-सा छा गया। तेज चलकर वह दो मिनट में ही चौरंगी प्रा पहुँचा। सैकड़ो बित्तगों से जगमग मेट्रो सिनेमा के नीचे भारी भीड़ थी। तीन बजे का खेल अभी खत्म हुआ था, छः बजे का शुरू होने बाला था। अद्भुत बेहरे, प्रद्भुत सजधज, ग्रद्भुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ। यही तो जीवन है...गानन्द ही जीवन है। प्रोर किरा लिए जीता है मनुष्य, अगर श्रानन्द के लिए नहीं तो? हजारो गाड़ियाँ दोड़ रही हैं सड़क पर, ग्रानन्द की ही खोज में हजारो दुकानों में आनन्द का पसारा फैला हुआ है। आग्रो, प्राप्तो, श्राप्तो, पुकार प्रताप के कानो तक पहुँची; तीखी-तीखी जीवन-क्षुधा ने उसको जगा दिया, जगा दिया उराके भीतर श्रीर एक जन को, सभी में जो होता है ऐसे एक जन को, उसके यौवन को, उसके जीवन को। है, वह भी है, उसका भी है, यह ग्रानन्द उसका भी है। सैकड़ों बित्तयों से जगगग सिनेमा के द्वार की तरह उज्जवल जीवन—यह भी उसका है।

श्राज ही पहले-पहल प्रताप ने समभा जीने का श्रार्थ, जीते रहने का उद्देश्य। कुछ इस उपलब्धि से चौक कर श्रीर कुछ पटरी पर चलने वालों की धवकमधवकी से, उसकी चाल कुछ धीमी हुई। सिनेमा की भीड़ में घुलिमिल कर वह सास के साथ पाने लगा सुख का दुलार, श्रानन्द का सुवास। किन्तु सुख की केवल गन्ध तो नही, सुख ही उसे चाहिए, न्शरीर चाहिए, स्पर्श चाहिए, ताप चाहिए, तृष्ति चाहिए। श्रस्पष्ट, ग्रसीम, जीवन-क्षुधा तभी सहसा मूर्त्त हो आयी पास-पास तीन वायधरों के धुएं की गन्ध से। खाद्य की क्षुधा ने ही उसे भीतर से चाबुक लगायी।

घुसा जाय किसी मे ? . . कुछ खा लेना ही श्रच्छा है, नहीं तो बया वहाँ जाकर दगतर से लौटे हुए भूखे मुँह से हम-हम करके राक्षसों की तरह खायगा ? . . देर होगी अच्छा ही हैं। माया भाभी फ्रोठों के कोनों से मुस्करा कर कहेगी, "क्यों, इतनी देर क्यों ?" श्रीर हाथ में थाली लिये श्रोर एक कोई— . .

मछली के एक कटलेट से थौर एक की इच्छा जागती है। लेकिन नही, वहा जाकर कुछ तो लाना ही होगा। ग्रगर किसी ने पास श्राकर कहा, 'खाते नहीं क्यों ?' या कि 'यह एक सन्देश श्रोर—-' प्रताप की स्नायुतन्त्री सितार की तरह भंछत हो उठी। कैरा मीठा गला है उसका! कैसी मधुर बोली! क्या एक व्यक्ति का राव कुछ ही सुन्दर हो सकता हे? ईश्तर ने क्या सब कुछ एक ही को दे दिया है? श्रीर मुफे कुछ नहीं दिया.? लेकिन कुछ नहीं कैसे दिया? जिसको सब कुछ दिया है उसे ही तो मुफे दिया है ईश्वर ने।

चाय के प्याने से दो-तीन चुस्कियाँ लेकर, कुर्सी से पीठ टेक कर एक सिगरेट जला कर, बिना जर। भी लाल हुए, बिना अप्रतिभ हुए प्रताप ने यह बात सोची: ईश्वर ने जिसे सब दिया है उसी को तो उसने मुभे दिया है। छाया की बात सोचते ही उस बात की भिभक्त उससे वैसे ही भरने लगती थी जैसे जाड़ों के बाद शरीर से पुरानी त्वचा: ग्राज पहले पहल उसने अपने को सौप दिया प्रपने मन के हाथों, उसी मन को जिसकी ताकभाँक के कारण उसे नीद में स्वप्न देखते भी टर लगता है। ग्राज पहले पहल वह उत्तेजना से ग्रस्थिर हुए बिना छाया का ध्यान कर सका, उसे देख सका बैठे खड़े चलते, हैंसते-बोलते; माया भाभी देखने में बहुत-कुछ उसी जैसी है, लेकिन वह किसी जैसी नहीं है। ग्राज बड़ी बहुन के जन्मदिन पर शायद सबेरे से ही होगी वहीं। समी दादा के स्टूडियो चले जाने के बाद सूनी दोपहर में कितनी बातें हुई होंगी दोनों बहुनों में, सिर्फ उन दोनों में ! बात तो वहीं भ्रच्छी है जो सिर्फ दो जनों की, सिर्फ दो..

उसने साथ पिछले सात महीनों में सात बातें भी उसने न की होंगी—किन्तु उससे क्या ? अच्छी तरह उसकी श्रोर देखा भी नहीं—किन्तु उससे भी क्या ? कभी एक दिन तो देखेगा ही, यह कौन कह सकता है कि कभी नहीं देख सकेगा ? नामी फिल्म डायरेक्टर समीरण सान्याल के ड्राइंगरूम में उसके लिए जगह होगी, उसकी रत्री को वह भाभी कहकर पुकारेगा, श्रौर उसी भाभी के जन्मदिन पर निमन्त्रित होगा, यह सब असम्भव यदि सम्भव हो सकता है, तो क्या इससे भी असम्भव बात इससे भी सम्भव नहीं हो सकती . अवश्य ही अगर वह दैवात् रिववार के सबरे ठीक समय पर ही उनके यहाँ जा न पहुँचा होता तो शायद यह निमन्त्रण भी वह न पाता; किन्तु मनुष्य के जीवन में भाग्य का कुछ हाथ तो रहता ही है, श्रौर भाग्य उस पर इतनी कृणा दिखा रहा है तो शायद इसीलिए कि श्रौर भी कृपा करेगा। रिववार को वह जिस समय पहुँचा उस समय अमर मित्र बिवा हो रहे थे, श्रौर समी दादा कह रहे थे: "परसों लेकिन, भूलना मत !" "नहीं नहीं, भूलूँगा कैसे—माया का जन्मदिन !" श्रौर अमर बाबू के चले जाने के दो मिनट बाद सिगरेट जलाते-जलाते

ŀ

समी दादा न कहा, "प्रताप, तुम भी श्राम्रो परसों शाम को—क्यों!" बात उसने सुन ली थी इसलिए उसको भी बुला लिया—कितने शिष्ट है!

ऐसी भद्रता, ऐसा व्यवहार प्रताप ने कभी नहीं पाया। उसके पिता चिल्लाकर घर सिर पर उठा लेते हैं, माँ गर्मियों में कमीज तक नहीं पहनती, भाई दोनों पनवाड़ी की दुकान पर जमें रहते हैं। उन लोगों के यहाँ से लौट कर भ्रपना घर कभी-कभी असह्य लगने लगता है—लेकिन नहीं, श्रसह्य क्यों लगे? यही क्या कम हे कि बीभत्स दफ़्तर ग्रौर श्रिधिक बीभत्स घर के दायरे के बाहर भी कुछ तो है उसके लिए! यह क्या ग्राश्चर्य उसके मन के भीतर ग्रौर भी कुछ पैदा करता है—सात मारा ग्रागे कौन उसकी कल्पना भी कर सकता था—उस शनिवार के दिन जब उनके दफ़्तर के सुबोध बागची के साथ वह फिन्म का शूटिंग देखने गया था टालीगंज! उस दिन कुछ विशेष बात थी, बाहर के कई भद्र लोग सस्त्रीक ग्राये हुए थे; माया भाभी भी थी, ग्रौर थी—मन ही मन उसने नाम का स्पष्ट उच्चारण कर ही तो डाला! छाया। सुबोध की उनसे कितनी धनिष्ठता है। जाते ही बोले, "माया भाभी, यह मेरे मित्र है।" ग्रौर इतने लोगों की भीड़ में भी श्रीमती सान्याल ने ग्रलग उससे दो-चार बातें कीं। प्रताप उनकी भद्रता पर मुग्ध हो गया। ग्रौर जिस दिन सुबोध के साथ पहले पहल उनके घर गया उस दिन तो वह ग्रात्म-विभोर ही हो गया। दूसरे दिन से ही सुबोध की देखा-देखी उसने श्रीमती सान्याल को भाभी कहना ग्रारम्श किया ग्रौर दो महीने बाद जब सुबोध ग्रौर ग्रम्छी नौकरी पाकर बम्बई चला गया तब पहले-पहल कुछ डरते-डरते वह ग्रकेला ही गया, लेकिन गाया भाभी के ब्यौहार से मुग्ध होकर बीच-बीच जाता ही रहा।

समी दादा खुशदिल ग्रादमी हैं, ग्रीर माया भाभी तो माया भाभी है; उनके यहाँ तभी रोज शाम को ग्रङ्डा जमता है। कोई लेखक है, कोई चित्रकार है, कोई कैमरे का ही उस्ताद है, ग्रीर हाँ! कभी-कभी कोई ग्रिभिनेता भी ग्रा जाता है यद्यपि ग्रिभिनेत्रियाँ कभी नहीं। किन्तु ग्रिभिनेत्री के बारे में प्रताप को ग्रब कोई मोह नहीं रहा। ऐसी कौन ग्रिभिनेत्री होगी जिसकी तुलना उसके—उसके साथ की जा राके! परदे की तारिकाश्रों की तुलना ग्राकाश की तारिकाश्रों के साथ!

वह वहुत ज्यादा नहीं जाता: किसी सप्ताह में एक बार, किसी राप्ताह में दो बार । कहीं कोई ऊब न जाय ! इसने बड़े लोगों की भीड़ में वह बुद्धू-सा बैठा रहता हैं । कुछ बोलता नहीं, चुपचाप देखता है, सुनता है : किसी बात पर जब हॅसी फूट पड़ती है तो वह गला खोल कर हँसता भी नहीं, मुँह पर हाथ रख लेता हे, मुँह फेर लेता है । इन सब के साथ बराबर होकर हॅस सके, इतनी योग्यता क्या उसकी है ? यह सब लेखक और चित्रकार और उस्ताद उसे आदमी ही नहीं समफते—सगभें भी क्यों; लेकिन शुरू-शुरू में यह मन में अखरता था । एक बार महीना पाते ही उसने रबीन्द्रनाथ की 'संचिवता' खरीदी शी, बहुत-राी किवताएँ पढ़ डाली थीं और कगर करा कर किवता लिखने में जुट गया था—एक तो उसने लगभग लिख ही डाली थी : 'ओ रे आकाश, ग्रो रे आकाश, तू मेरी ओर क्या देखता है ?' से लेकर इसी प्रकार की दस-बारह पंवितयाँ; किन्तु इसके बाद ही उसका भाई हठात् नीद से जाग कर जानवर की तरह चिधाड़ उठा था, 'बत्ती बुक्ताओ !' दूसरी रात वह फिर बैठा था, लेकिंग उस दिन दूसरा भाई गरज उठा था। भला दो-दो यन-बिलार भाइयों को लेकर एक ही कमरे में रहकर क्या किवता लिखी जा सकती है ? फिर उसने कोशिश नहीं की, तब से उसने अपनी तुच्छता स्वीकार कर ली, उसी में शान्ति पा ली।

प्याले की चाय खत्म करते-करते उसे कविता लिखने की कोशिश याद करके हँसी आ गयी। अभी उस दिन तक, कल तक, थोड़ी देर आगे तक वह गागो कैसा बच्चा था ! हठात् क्या हुआ कि पृथ्वी के सब दरवाजे खुल गये और घर-घर में उसके लिए भी, मानो उपहार सजाये गये. किवता लिख कर योग्य होने चला था ! माया माभी क्या कविता लिखती हैं या चित्र आँकती हैं ? अवश्य ही रूप उनके पास है, गुण भी अनेक हैं; किन्तु उनके घर में ही ऐसी अनेक महिलाएँ हैं जो रूप-गुण में और भी बढ़ी-चढ़ी हैं। लेकिन उन जैसी क्या कोई भी हैं ? रूप से नहीं, गुण से नहीं, वह इतनी अच्छी हैं तभी तो इतनी अच्छी लगती हैं! वही समय निकाल कर उसके साथ दो-चार बातें कर लेती हैं, ठीक वही बात जिससे उसको चैन मिलता है। जब कभी उसे उनके साथ पाँच मिनट अकेले बातचीत करने का अवसर मिला है, तब मन में जैसे एक हल्की-सी वृष्टि हो गयी है। इतनी अच्छी है वह! सबसे बड़ी योग्यता तो यह है। और कुर्सी से उठते उठते वह मानों जीर से कह उठा: 'यह योग्यता मुफ में भी है—मैं भला हूँ! 'आलोक की एक बड़ी लहर के धनके से वह सिर से पैर तक काँप उठा, चौरंगी और कारपोरेशन स्टीट के मोड़ पर खड़ा-खड़ा ही।

किसमस ग्रा रहा है, मार्केट में बड़ी भीड़ है। फिरंगी, बंगाली, पारती, काफिरी, चीनी दूकानदारों के मुँह से फाग फर रहे हैं। ठीक तो है—ग्रपनी दुबली-पतली चपटी छाती को थोड़ा-सा फुलाकर प्रताप ग्रागे बढ़ गया—वह भी कुछ

खरीदेगा। मगर क्या वर्द्रम स्ट्रीट के बीच वाले फाटक से मार्केट मे पुसकर ग्रांखी ग्रौर गन से ताकता हुगा यह इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने तागा, लेकिन उसके पैरो की गति ऐसी ही सीधी रही मानो यह निर्दिप्ट दूकान से कोई निर्दिप्ट वस्तु खरीदने जा रहा हो। किसमस कार्ड, साडी-श्रमीज, गरम कपड़े, लाल-गुलाबी-बैगनी चूडियाँ, यह सब पार करके गार्कट के नीचो-बीच लगी हुई राजन करने की मशीन के चौराहे से वह दाहिनी ग्रोर मुड गया। चाँदी, रेशम, रग-विरणे पत्यरो के गहने, हाथीदाँत की मूितयाँ, गहरे ताल रग के लाख के टेविल—ग्राखों के लोभ को उसने सँभात लिया, यह सब उसके बस के बाहर की चीजे हैं, लेकिन कोन-सी चीज बस की हैं, यह भी नहीं सोच सका। चलते-चलते ग्रा निकला मार्कट के तिडसे रट्रीट वाते छोर पर प्रोर तभी उसकी नजर पड़ी वायी ग्रोर को ढेर के ढेर फूला पर .हाँ फूल वह तिनक रका, फिर मुडा सबसे पास की फूलों की दुनान की ग्रोर। फिरगी ग्रौरतो का एक दल वहाँ जुटा था—इनकी जबान केरी चलती हैं। ग्रताप कुछ उदास भाय से पीछे खडा रहा। ग्रानी प्राय छ पुट लम्बाई का गोरय लिये हुए। गुलाब, ताल गुलाब—उंगली कट जाने से पहले जैसा रग निकलता हैं, ठीक वैसा लाल। फिर थोडी देर बाद वह जेसा काला पड़ने लगता हैं, उस रग का भी। एक-एक विजली के श्रेड जैसा बडा, पख़डी-पख़डी से प्रकाश टपकता है

प्रताप को याद प्राया, एक दिन फूलों की बात उठी थी । सपी दादा ने चम्पे को बोट दिया । प्रनग गाग—गो चित्र-कार ह— हस कर बोले, "चम्पा बहुत मासल होता है, मानो फल होते-होते भूल से फूल ही रह गया ।" "फूद कहने से जा चित्र सामने प्राता है वह तो जूही का होता है," बोले साहित्यिक ग्रमर मित्र, "गोर उसके भीतर बँगला देश भरा हुया है।" "वह हो सकता है," माया भाभी ने राय दी, "लेकिन जूही छूते न छूते ही मर जाती है प्रोर गुट्ठी भर बकुत महीनो भर गन्ध देता है।" "ग्रोह," ग्रमर मित्र बोले, "फूल में भी ग्राप टिकाऊपन पसन्द करती है।" इस पर सभी हँस दिये, ग्रोर हसी जन रुकी तब खाया ने घीरे-धीरे कहा . "मुक्ते लेकिन गुलाब ही सबसे प्रच्छा लगता है।" प्रताप कानो से देखन लगा गात का रिता लाल रग, ग्रांखों से सुनने लगा गुलाब का गान । हाँ, एक गुच्छा गुलाब दस, पन्द्रह, नीस—जितने भी हो!

फिरगी औरतो के दल ने खरीदा कुछ नहीं श्रीर पीछे से युवती मालूम होने पर भी चेहरे उनके वृढे-वृढे थे। दोनो बातो से प्रताप का उत्साह और भी बढ गया। पास जाकर छोटे-से गुलदस्ते को छूता हुआ बोला, "गुलाब कैसे दिया है, यह बजा दस्ता ?"

"पच्चीस रूपया ।"

"यह जरा-सा गुलदस्ता पच्चीस रुपये का !" प्रताप ने बढे जानकार ढग से कहा ।

"गुलदस्ते के नही साहब, एक फूल के।"

"एक!" चीत्कार कर उठा प्रताप ग्रार्न स्वर मे।

"एक फूल के पच्चीस रुपये," दुकानदार के स्वर मे एक हृदयहीन रुखाई थी।

प्रताप के सिर पर जेसे प्राकाश फट पडा। युद्ध के जमाने में कई चीजो के ग्रसम्भव दाम हो गये थे गिलमल का एक कुरता ग्रडतालीस रुपये, एक टीन गोल्ड फ्लेक बारह रुपये। चाय का सेट ढाई सौ रुपये। लेकिन उमलिए पया एक फूल के पच्चीस रुपये। फूल! एक एक बार उसने देखा था, एक कुत्ते का पिल्ला सड़क पर उछल-कूद फर रहा था कि सहमा गाड़ी के नीचे ग्रा गया। कितना चीखा-चिल्लाया था वह: लेकिन प्रताप तो मनुष्य है, वह तो कूँ-कूँ करके रो नहीं सकता।

एक जोड़ा स्नाकर दुकान पर खड़ा हुस्ना, अम्रेज हाँ, बगाली भी नहीं जान पड़ता, लेकिन हो भी सकता है ब्राजकल के जमाने में। नीले रंग के स्लैक्स के ऊपर लाल जम्पर पहने हुए खिचड़ी बालो नाली स्त्री ने दस गुलाब लिसे, और पुरुष ने बिना आँख भपके निकाल कर दें दिये सौ-सौ रुपये के दो नोट, फिर दोनो किसी की स्रोर देखे बिना वलें गये।

"दस के दो सौ रुपये हुए तो एक का तो बीस रुपया होना चाहिए," दूकानदार की श्रोर न देखते हुए प्रताप हठात् बोल उठा।

उत्तर मिला, "एक लेने से पच्चीस रुपया।"

"बीस रुपये का न होगा?"

"नहीं।"

कई एक लम्बी साँसें लेकर प्रताप ने कहा, "वे भी दो न, ठीक तो बीस एपया ही है। मुक्ते सख्त जरूरत है।" श्रब बुकानवार ने एक बार नजर उठाकर उसे देखा, तिनक एक कर बोला, "कै ठो लेगे?"

"एक ही।" दुकानदार की प्रांखों में दया का भास पाकर उसने जल्दी से जोड दिया, "बड़ा-सा देख कर देना, यह— हा यह !"

पतले कागज में लिपटा लाल गुलाब हाथ में लिये वह जल्दी से बाहर निकला। मार्केट का घडियाल बज उठा—पीने छ । देर हो गयी—बहुत देर। वह जाकर देखेगा, कमरा भर गया है, चाय थ्रादि हो चुकी है, बातो और हॅसी की फुलफटियों में साँस लेने की भी फुरसत नहीं है, अनग नाग, अमर मित्र, अभिनेता सुरेश्वर बनर्जी, केमरामेन नरेन्द्रचन्द्र, इन्दु दास यह भी कुछ करते हे, लेकिन क्या यह ग्राज तक प्रताप नहीं जान सका, लितका देवी, सुनन्दा देवी, अनुराधा देवी—सभी दादा। इाइगरूम में सभी स्त्रिया देवियाँ है। श्रोर कोन-कोन श्रीर भी श्रनेक लोग। इस जगमग टोली के बीच में हठात् जा पहुँचेगा वह, लम्बा, दुवला, बेढगा, चुन हुए नामी उपहारों के बाद एक गुलाब का फूल हाथ में लिये—कोई उसकी ग्रोर देखेगा नहीं, या कि हर कोई देखेगा, वह बैठने लगेगा तो किसी भद्र महिला का पैर दब जायगा, खाँस उठेगा नरेन्द्रचन्द्र के पाइप के श्रडे गुँए से। बात नहीं करेगा, लेकिन बैठा रहेगा—वैठे रहना ही होगा, नयोंकि दूसरों के समान केसे सहज भाव से विदा ती जा सकती है वह नहीं जानता।

ट्राम की श्रोर जाते जाते प्रताप काप उठा। उसकी चादर सात साल पुरानी है, घिस गयी हे और रग भी उड गया हे, लेकिन फिर भी ले श्राया होता तो श्रच्छा होता। उस पर नजर ही किसकी पडती! श्रमर पडी? उसकी श्रोर तो कोई देखता भी नहीं, लेकिन उसकी चादर के छेद शायद लेकिन उससे गया? वह गरीब है, इस बात को क्या वह छिपा सकता है? वह जो श्रीक चन हैं इसे क्या ढँक सकता है? जीवन की जो श्राशा, यौवन का जो श्रानन्द, उत्साह की जो तरग कुछ देर पहले उसे पागल कर गयी थी, वह बुखार की तरह उत्तर गयी। तीन थपडों से उसकी धृष्टता के दांत तोड कर उत्तरी हवा उसके दिमाग में बिठा गयी यह बोध कि वह प्रताप है, वही प्रताप जो महानाई भत्ता मिलाकर ११० रुपये महीना पाता है, जिसके गाल पिचके श्रोर फुसियों से भरे हैं, जिसको छ फुट लम्बाई होने पर भी कोई नहीं देखता, श्रौर देखता है तो रोगी समभता है। समीरण सान्याल की स्त्री को भाभी कहकर पुकारने से ही वह श्रोर कोई नहीं हो गया। फोकट में निमन्त्रण मिल जाने से उसका नया जन्म नहीं हो गया—नहीं, नहीं!

नहीं शब्द पर आकर द्राम रक गयी। प्रताप की खंडे होने की जगह मिसी ठीक विजली के पखे के नीचे जहाँ सीधा खंडा होने से पखे से माथा टकराता था। तिस पर गुलाब की बचाना होगा। मगर इस द्राम में पकड़ने के लिए कड़े तो थे। वह जो इतना लम्बा है यह मानो उसके साथ अदृष्ट ने ठट्ठा किया है, स्रोर किसी तरफ कुछ नहीं, हठात् बीच में से ऊपर को बढ़ गया, भोती पहनने से साधी टागे दीखती रहती है—श्रीर टाँग भी क्या सुन्दर ! इससे तो वह ठिमना ही सच्छा होता, तो ऐसा बगुला-सा न दीखता, स्रवस्था के साथ उसका कुछ मेल होता, पृथ्वी पर भीड़ के बीच में कही छिप कर श्राराम पा सकता।

ट्राम ज्यो-ज्यो उसके गन्तव्य के निकट पहुँच रही थी त्यों-त्यो उसकी पहुँचने की म्रातुरता कम पडती जा रही थी। इस जन्मदिन की बात को लेकर इतना छट्रपटाने की क्या जरूरत थी? उसी से तो देर हुई: घर जाकर चाय-पानी करके कपड़े बदल कर इत्मीगान के साथ भ्राया जा सकता था। मुहल्ले की दुकान रो दो-चार रुपये मे एक पाउडर केस या कोई सेंट या कोई किवता पुस्तक खरीवी जा राकती थी।. दूसरों के साथ प्रतियोगिता-स्पर्धा करके वह कपटे-लत्ते लेकर दफ्तर पहुँचा, एक रुपये मे उसने खरीवा भ्राधा सलाम, बीस मे एक गुलाब, बारह भ्राने जलपान मे डुबोये, भ्रव जेब मे कुछ एक भ्राने पैसे रह गये है, कल ही सोचना होगा कि पांच-एक रुपये कहाँ से उधार मिलेगे। मूर्ख, कितना मूर्ख—छि.! भ्रपनी मूर्खता को साफ-साफ देख कर इच्छा हुई कि चलती ट्राम से कृद पड़े।

निमन्त्रण ग्रस्वीकार भी किया जा सकता था, बिल्क वहीं तो उसके लिए उचित था। पहले तो वह वास्तव मे निमन्त्रित ही नहीं हुग्रा, केवल ऐसे समय पहुँच गया था कि समी दादा ने जवानी कह दिया। दूसरे और सब दिन वह चाहें जो हो, श्राज वह वहां बेमेल हैं। जैसे बाघ, चीतो श्रोर गयूरों के मेले में बोल उठने वाला गीदड़। श्रीर तीसरे वह क्या दो रुपये भी किसी के लिए खर्च कर सकता है ? सत्तर रुपये तो पिताजी ले लेते हैं, और चालीस रुपये में उसका अपना ही खर्च नहीं चलता; महीने के श्राखिरी दिनों में टिफ़िन बन्द, श्रच्छी-श्रच्छी फ़िल्म श्राकर चली जाती है; दो कुरते सिलाने की बात सोचते सोचते कट गये छः महीने। . . . . तभी मैंने क्यो नहीं कोई बहाना करके न्यांता टाल दिया ? किन्तु सभी दादा के मुँह पर माया भाभी के सामने वह इतनी बात कह सकता ! वह कह सकता तब तो वह मनुष्य ही होता। वहीं श्रगर यह बात कह सके तब तो खुशी के मारे कलाबाजियाँ खाने लगे।

थियेटर रोड छूट गयी। थियेटर रोड, सर्कुलर रोड, एिलजन रोड, ग्रौर पाँच मिनट में उसे उतरना होगा। शरीर को टेढ़ा-गेढ़ा करके नीचे खिसक कर मिनट भर की चेख्टा से दरवाजे तक पहुँच कर वह खड़ा हो गया और प्राँख से व्यूह भेदने का रास्ता ढूँढ़ने लगा; खूब सावधान होकर उतरना होगा तािक उतरने में फूल न गिर जाय। लेकिन गिर भी जाय तो क्या? सीधा घर ही गयों न चला जाय? इतनी देर, इतनी देर की कठिन उत्कंठा के बाद हठात् यह बात सोचकर उसे जैसे शान्ति मिली कि वह चाहे तो श्रव भी जाये बिना रह सकता है, यहाँ तक ग्राने की मूर्खता तो हो ही गयी, ग्रभी तक जाकर बाकी मूर्खता से तो बचा जा सकता है। उसकी प्रतिक्षा किसी को नहीं है। उसके न जाने से किसी के ग्रानन्द में तिल गर भी कमी न होगी। किसी को उसकी याद न ग्रायेगी। तो फिर वह क्यो जाय? उसकी ग्रीर राव मूर्खताग्रों की खबर केवल उसी को है, क्या ज़करी है कि बहुत-से लोगों को दिखा कर श्रीर मूर्खता की जाय?

छाती से लगकर सीचे रखे हुए गुलाब की ग्रोर तीखी ग्राँखों से उसने देखा। पतले सफ़ेद कागज के भीतर रो फूट रही थी लाल रंग की ग्राभा: गन्ध ने उसे छा लिया, क्षण भर के लिए उसका सांस रक गया। प्रताप ने लक्ष्य किया, ग्रास-पार के दो-तीन जन तिरछी नजर से फूल को देख रहे थे, खड़े-खड़े उसकी गन्ध का मजा ले रहे थे।. तो फिर फूल सुन्दर ही है—किन्तु ग्रीर भी कितना सुन्दर, ग्रीर भी कितना चमकीला होगा ग्राज सजा हुग्रा माया भाभी का कमरा, उसके सामने यह फूल, ग्रकेला फूल ! नरेन्द्रचन्द्र मुंह बिचका कर हँसेगा नहीं, ग्रीर ग्रनंग नाग भँवें चढ़ा कर सिगरेट का धुंग्रा ग्राकाश की ग्रीर नहीं छोड़ेगा!

"महाशय उतरेंगे वया ?"

"उतरना हो उतरिए, नहीं तो हटिए--रास्ता छोड़िए।"

....कैसे श्रसभ्य हो गये हैं कलकत्ते के श्राजकल के लोग। घक्का खाकर उतरना ही पड़ा। रास्ता पार करते हुए वह दो बार श्रटका: मोड़ गन्दा था। फिर वह ग्रटकते पैरों से एल्जिन रोड मे घुसा बायी पटरी से। एक, दो, तीन, चार.. उसका हृदय उसके पैरों की गति को प्रतिध्वनित करने लगा।

तो फिर तुम गये ही..जाये विना रह नहीं सके !

पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के मोड़ से ही दीख गया ब्राउन रंग का दरवाजा। कियाड़ बन्द थे, लेकिन वहीं से भीतर की श्रावाज सुनाई पड़ती थी। पास ब्राते-ब्राते उसकी श्रम्यर्थना की हैंसी की एक हिलोर ने। वह क्षण भर दरवाजे के बाहर ही रका, दो-एक लम्बे साँस लिये, किन्तु जाने के मुहूर्त में उसका साहस टूट गया, एक अवस्य इच्छा ही रह गयी। काग़ज में लिपटा हुआ फूल हाथ से गिरा कर उसने धीरे-धीरे किवाड़ ठेला और भीतर चला गया।

\* \*

जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही सब कुछ हुया। माया भाभी ने कहा, "यात्रो, प्रताप!" और एक सजी हुई थाली उसके हाथ पर रख दी। बैठना पड़ा एक बड़े मोटे यादमी के पास—ठीक पास नहीं, पीछे। उन्हें पहले कभी नहीं देखा; बात-वात में मालूम हुया कि यह माया भाभी के माना हैं, दिल्ली में बड़े ग्रक्तर हैं। यह साहब जितनी बार हँसते उतनी बार प्रताप को पीछे हटना पड़ता, यहाँ तक कि हटते-हटते वह दीवार के साथ लग गया, लेकिन मामा साहब फिर भी हँसते-हँसते पीछे हटते रहे और उनकी तह की हुई शाल के रोएँ प्रताप की नाक को गुदगुदाने लगे। इस हँसी का मरााला दे रहे थे मुरेश्वर बनर्जी, थियेटर के पुराने ग्रभिनेताग्रों की नक्षलें उतार कर। एकाएक सभी दादा बोले, "तुम जो कहो, उन जैसा और फिर नहीं हुग्रा। शिशर भादुङ़ी की वह पुकार—"सीता!" ग्रनंग नाग ने कहा, "हो सकता था, तपनिकरण ग्रगर जीते रहते!" "सच!" ग्रनुराधा देवी चहक उठीं पक्षी की तरह, "बेचारा सहसा मर गया ग्रौर कितनी कम उमर में!" "छब्बीस बरस।" "नहीं तो," ग्रमर मित्र ने प्रतिवाद किया, "उनतीस बरस।" इसी बात को लेकर थोड़ी देर बहस हुई; फिर रेट पर ही फ़राला हुग्रा। कैमरामैन कम बोलते थे, ग्रब बोले, "ग्रभी उस दिन देखा था तपनिकरण को", ग्रोठों से उन्होंने दुख की ग्रावाज की, "कल उनके बड़े माई से मेंट हुई। चेहरा ऐसा मिलता हैं कि कलकत्ते की सड़क ग्रौर दोपहर दिन न होता तो मैं निश्चय ही भूत समभता।" "कलकत्ते में क्या दोपहर दिन में मूत नहीं निकलते?" इन्दु वास बोले, "तो सुनिए।" सुनन्दा देवी दोनों हाथ उठाकर चीख उठीं, "नहीं, नहीं। बिह्मए इन्दु बाबू, भूत की कहानी मत सुनाइए।" इससे उत्साह पाकर इन्दु दास ग्रौर भी जम कर भूत की कहानी

सुनाने लगे, लेकिन ग्रन्त में बात न जमते देखकर कहानी को फिराकर खोज की तरफ ले गये—श्रेतिनी ग्रौर डाकिनी में कोई भेद है, ग्रौर भूतों में ब्रह्मराक्षस बड़ा है कि ग्रौर कोई, गशु भी मरकर भूत होता है कि केवल मनुष्य ही।.... मामा साहब ने हठात् कहा, "एक विचित्र घटना ग्राप लोग जानते हे क्या?" नाइन्टीन ट्वेन्टीसिक्स में ग्रारोरा नाम की घोड़ी ने विचटोरिया कप जीता था।" इतना कह कर चुप हो गये। दो-तीन जन बोल उठे, "तो इसमें ग्राश्चर्य क्या है?" "ग्रारोरा उस दिन सबरे ही मर चुकी थी...." इससे घुड़दौड़ की बात चल उठी। लितका देवी ने भी उसमें भाग लिया, सुनन्दा देवी ने भी, किन्तु इस प्रसंग में सबसे ग्रागे रहे उनके स्वामी यानी साहित्यक ग्रमर मित्र। नौ वजे, साढ़े नौ, प्रायः दस बज गये। हठात् एक बार जब सब चुप हुए तब नरेन्द्र चन्द्र ने प्रस्ताव किया, "ग्रब चला जाय।" "हॉ, उठें।" चारों तरफ़ उठा-बैट होने लगी ग्रौर साड़ियों की सरसराहट। फिर सब एक साथ ही खड़े हो गये। इतनी देर में शरीर ढंग से सिकोड़ कर बेठा हुमा प्रताप शरीर सीधा कर सका।

बनता तो वह बहुत पहले ही से उठ ग्राता। लेकिन वह जो नहीं उठ सकेगा, यह तो उसका ग्रागे से ही जाना हुआ था। एक ऊँघ-क्षी में उसने समय काट दिया; क्या खाया इसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया, बातचीत भी ग्राधी ही सुनी। एक बार नाय का प्याला मुँह लगा कर देखा, चाय ठंडी हो गयी थी ग्रीर उस पर मलाई जम गयी थी। बीच में उसकी गजर इघर-उघर दोड़ती रही: माया भाभी बैठी है बीच के बड़े सोफ़े पर लितका देवी ग्रीर सुनन्दा देवी के बीच में; हँसमुख तो रोज ही होती है, ग्राज मानों सुख की प्रतिभा है। ग्रीर कुछ दूर पर दो दीवारों के कोने में खिड़की के नीचे एक छोटी कुर्ती पर हरी साड़ी पहने बैठी है वह, छाया: सब के बीच में रह कर भी मानों ग्रकेली; सब बात सुन रही है, बीच-बीच में बात कर भी रही थी, जिन्तु उसका मन मानों कहीं ग्रीर है—कहाँ?—दीवार पर लगी हुई इस तस्वीर में या कि खिड़की के बाहर ग्राकाश में....। ग्रताप ने ग्रधिक बार उसकी ग्रोर नहीं ताका, कहीं उससे ग्रांखें न मिल जायें, कहीं उसके गन में यह धारणा न हो जाय कि उसने कभी एक ग्रन्यमनस्क क्षण में भी उसकी ग्रोर देखा था। सच-मुच छाया के मुँह की ग्रोर तो वह एक बार भी नहीं देख सका, हरी साड़ी के ग्रोर भी गहरे किनारे को पैर के पास देखता रहा। ग्रीर सब के साथ-साथ जब वह भी उठ खड़ा हुग्रा तब मानों एक पत्तियों से भरे हुए पेड़ से ग्राकर सरसराती हुई हवा उसे छ गयी।

बात करते-करते सब दरवाजे तक पहुँच गये, सुनन्दा देवी बाहर निकलीं, किन्तु निकलते ही उनकी ऊँची एड़ी बाला पैर मोच खा गया। प्रनंग नाग ने लपक कर उनका हाथ पकड़ा।

"क्या हुम्रा ?"

"न जाने क्या पैर के नीचे आ गया-"

"क्या, देखूँ ?' समीरण सान्याल भुके । सुनन्दा देवी के पैर गुड़ जाने के कारण को उन्होंने हाथ में उठा लिया। "ग्ररे, एक गुलाव ! बिल्कुल कागज में लिपटा हुग्रा।" उन्होंने धीरे से कागज खोल दिया; सम्पूर्ण खिले हुए लहू-से लाल गुलाव ने हँस कर मुँह दिखाया—समीरण की मुट्ठी में भी मस्त हुँसता हुग्रा दीख रहा था—फिर चारों ग्रोर अपनी गन्य छिटका दी, फिर इतनी युगल श्राँखों के सागने मानों सिहर कर उसने गिरा दीं, एक-दो-तीन मुरफायी हुई पंखुड़ियाँ....

साहित्यिक ने ठट्ठा करते हुए पत्नी से कहा, "बाह, फूल कुचल दिया पैरों के नीचे।"

"मैं क्या जानुं कि-"

"तो क्या हुया", ग्रनंग नाग ने सफ़ाई देते हुए कहा, "उस जमाने में रूपिसयों की लात खाये बिना ग्रशोक नहीं फूलता था, श्राजकल गुलाब भी दीखता है मुरक्षाया नहीं बल्कि खिल ही रहा है !"

"कैंसा सुन्दर।" माया देवी बोली।

"कैसी सुन्दर गन्ध—ग्राहा!" लितका देवी ने लम्बी साँस खींची।

"बहुत क़ीमती गुलाब है।" सुरेश्वर बनर्जी ने पारिखयों की तरह तिरखी नजर से देखते हुए कहा, "पचीस रुपये से कम का नहीं है!"

"क्या कहते हो?" केमरामैन ने भींचक्का होकर कहा।
"ग्रीर नहीं तो क्या? ऐसा गुलाब क्या ग्राजकल पाया जा सकता हैं!"

इतनी क़ीमत सुन कर सब के मन में गुलाब का मूल्य बढ़ गया। यह प्राया कैसे ? क्या कोई भूल से छोड़ गया या जान-बूफ कर रख गया? ग्राप लोगों में तो कोई नही लाया ? बाह हम लोग क्यों लाते ? और लाते तो ग्रापके हाथ देते, ग्राज के शुभ दिन पर ऐसा एक फूल ग्रापके हाथ में देना वया कम भाग्य है!

मामा साहब बोले, 'भाया, तेरा कोई भक्त तुभे ही वे गया है--किसी अनिमन्त्रित का मीन निवेदन है !"

"माया को , या कि हमारी छाया की !" श्रनंग नाग छाया की श्रोर देख कर हेंसे।

"हाँ, ठीक ! ठीक ! छाया को ही दिया है !" महिलाग्रों से हँसी का ठहाका उठा।

"तो फिर मुफ्ते ही दो—" कहते-कहते छाया ने आगे आकर फूल ले लिया जीजा जी के हाथ से घीर वालो में लोंस लिया। काले बाल चमक उठे। सब के पीछे खड़े प्रताप ने सब सुना, सब देखा। छाया अब अलग हट कर पारा आकर खड़ी हो गयी, फिर वह सर-सर हवा कॅपाती हुई आयी पित्तयों से भरे पेड़ को; उस पेड़ में फूल खिल आये हैं— एकमात्र एक——लाल फूल, लाल गुलाव। उसने प्रकाश कर दिया है, प्रकाश चारों और फैल गया है, काले बालों के आलो-कित होने से आलोक काला हो गया; सारे दिन की, सारे जीवन की, हजारों जीवनों की सकल कालिमा आलोकित हो गयी, एक मुहूर्त में, एक लाल गुलाब गे।

...तीन गाड़ियों में से कीन किस में बैठे, सड़क पर पहुँच कर यह बहस होने लगी। किन्तु प्रताप इरासे पहले ही अलग हट गया है, सूनी पटरी पर तेजी से पैदल चला जा रहा है, श्रकेला, लम्बा, कॉपता हुआ, निन्तु जाड़े से नहीं, जाड़ं की हवा से नहीं, वह कॉप रहा है पित्तयों से लदे तर की सर-सर हवा से, जिस तर में श्रभी-श्रभी फूल खिला है, लाल फूल उसका फूल, उसका लहू के रंग का गुलाब, उसका लहू से भरा हत्यिड।

(बंगला से)

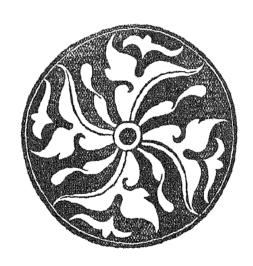

The Region of the set of



फलक ३६

# तेतुगु साहित्य

#### वाविल्ल वेकटेश्वर शास्त्रल

भारत की भाषाओं में हिन्दी-भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। तेलुगु बोलने वालों का संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तेलुगु तीन करोड़ बारह लाख जनता की भाषा है। लेकिन भाषा-माध्यें की दृष्टि से तेलग ग्राहृतीय है।

दूसरी भाषाओं की श्रपेक्षा तेलुगु का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट श्रौर मधुर होता है। उच्चारण के इन गुणों के कारण वेद आदि प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य की विशिष्टता को बनाये रखने में यह भाषा श्रग्रगामी रही है। स्वरान्त होने के कारण श्रुति-मधुरता भाषा मे श्रायी श्रीर इसी से इसका विकास भी हुश्रा। तेलुगु के पद्यों में चरण के प्रथम दो वर्ण (यित ग्रौर प्रास) सजातीय होने के कारण यह भाषा शब्दालंकार का आश्रय बन कर न केवल साहित्य के लिए बल्कि संगीत के लिए भी उपयुक्त है।

धान्ध्र पंच-द्रविडों में से होने के कारण ईसवी सन् के पहले से ही सभ्य है। तभी से यह भाषा प्राकृति भाषात्रों के सम्पर्क में आयी। उनसे प्रभावित होकर इसने वृद्धि पायी ग्रीर संस्कृत की कब्दावली को ग्रपना कर उत्तम साहित्य तथा ज्ञाग- प्रसार के ग्रनुकूल सिद्ध हुई।

तेलुगु साहित्य ने यद्यपि संस्कृत की शब्दावली को अधिकांश ग्रहण किया, तो भी अपनी मौलिकता के कारण भाषा के वैशिष्टच को बनाये रखने के काफ़ी अवसर उसे प्राप्त हुए । इससे विस्तृत संस्कृत-वाक्रमय की विशेषताएँ भी तेलुगु में आयी । यह भाग्य की बात है कि यह सारा वाक्रमय तेलुगु लिपि में पाया जा सकता है । छन्द, व्याकरण, अलंकार, काव्य-नियम और काव्य-वस्तु आदि सभी प्रकार की साहित्य-सामग्री संस्कृत से पाकर उस पर अपना रंग चढ़ाकर तेलुगु ने उसे अपना ही बना लिया ।

रोलुगु के पद श्रौर पद्य साहित्य में पद-साहित्य प्रथम है। वह सामान्य जनता के गेयों से निकला है। उसी से शास्त्रज्ञों ने छन्दों के नियम बनाये। ताल पर ग्राधारित छन्द श्रौर मात्राश्रों से ग्रक्षर, गण, तथा वृत्तों का नियमन हुग्रा; श्रतः मात्रा तथा गणों की सुविधा के कारण काव्य-रचना प्रधान हुई। जो वर्ण-प्रधान काव्य बना उसने संगीतमय होकर साहित्य में प्रधान स्थान पाया। संगीत तथा साहित्य में जो समन्वय हुग्रा उसके फलस्वरूप विशाल संकीर्तन-साहित्य का निर्माण हुग्रा। इस साहित्य का काफ़ी श्रच्छा विकास भी हुग्रा। पन्द्रहवी सदी में बालाजी के संकीर्तनाचार्य, ताल्लपाका श्रसय्या ने संकीर्तन-साहित्य के लक्षण बताते हुए बारह सौ पद्यों की रचना की। इसके बाद इनके सुपुत्र पेट्ट तिरुमलय्या, तथा पौत्र चिनप्या ने क़रीब नी हजार पद्य रचे, जो ग्रभी कहीं-कहीं ताम्रपत्रों में उपलब्ध है। सोलहवीं शती में क्षेत्रय्या ने क़रीब चार हजार पद्य रचे। यद्यपि क्षेत्रय्या की रचना नवीन है तो भी तेलुगु का पदसाहित्य इन्ही से श्रारम्भ हुग्रा माना जाता है।

तेलुगु साहित्य ग्राशुबु, मधुरमु, चित्रमु, तथा विस्तारमु नाम के घार भागों में विभाजित है। समस्या-पूर्ति तथा प्रस्तावनात्मक रचानाएँ श्रावि भ्राशुबु; पद, गेय तथा इन दोनों की सम्मिलित रचनाएँ मधुरमु; शब्द-रुलेश, तथा बन्ध कविता ग्रावि चित्रमु; वर्णन-प्रधान महाकाव्य विस्तारमु माने जाते हैं।

ईसवी दसवी शती से ही सब अंग साहित्य में प्रचितत हैं। लेकिन महाकाच्यों के निर्माण के कारण चौथे अंग 'विस्तारमु' का ही श्रीवक प्रचार हुआ और यही प्रधान रहा। बाक़ी तीन अंग गौण रहे। विस्तारमु के अन्तर्गत साहित्य का श्रादि-काच्य महाभारत है। महाभारत देशी भाषाओं में अनूदित संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रन्थ है। इस महाकाव्य के प्रथम ढाई पर्व नम्नस्या भट्ट ने रने, तीसरे पर्व की पूर्ति एर्राप्रगड ने की, बाक़ी पन्त्रह पर्व तिक्कन्न सोमयाजी द्वारा रने गये। तेलुगु भाषा का यही प्रामाणिक श्रादिकाव्य है। श्रान्ध्र इसे पंचम वेद मानते हैं।

'महाभारत' के बाद 'मास्कर रामायण' तथा पोतन्ना के 'भागवत' की रचना हुई। एर्रना तथा सोमा के 'हरि-वंग्न', श्रौर कविवर श्रीनाथ के 'नैषघ' ने काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया। इसी समय पावुलूरि मल्लन्ना का गणित, केतन्ना का 'श्रान्ध्र भाषाभूषणमु' ग्रीर 'विज्ञानेश्वरीयमु,' मल्लैया का 'कविजनाश्रयमु' ग्रादि शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई । इन में से कुछ काव्य, कुछ पद्य-गद्य-मिश्रित चम्पू कहलाये ।

नन्नस्या के 'भारत' की रचना के सौ वर्ष बाद, अर्थात् वारहवीं शती में, वीर-शैवों का वोलवाला रहा। इसी समय नन्नेचोंडा किवराजु, मिल्लकार्जुन पंडित, पालुकुडुिक सोमनाथुडु, तथा यथावावकुल अन्नमस्या नामक चार कियों का इस क्षेत्र में पदार्पण हुमा। ये ही शिव-किव के नाम से विख्यात है। इन में से पहले किव किवराज-शिखामणि नन्ने चोडा किवराजु है। ये सूर्यवंशी राजकिव थे, तथा पाकनाडु के स्रिधिपति भी थे। इन्हीं ने कुमारसम्भव महाकाव्य की रचना की जो बारह सर्गों में है। सुप्रसिद्ध महाकिव कालिवास की अगर रचना कुमारसम्भव का यह तेलुगु अनुवाद है। उन्होंने स्कन्द-पुराणान्तर्गत शिवपुराण से राजा कुमार की कथा को ग्रहण किया, और संस्कृत, कर्नाट एवं यान्ध्र साहित्य के सम्प्रदायों की विशिष्टतास्रों का समन्वय करके तेलुगु साहित्य में प्रथम काव्य के निर्माता बने। स्रान्ध्र देश के स्नाराध्य सम्प्रदाय के स्थापनाचार्य मिल्लकार्जुन पंडित ने 'शिवतत्त्वसार' की रचना की। यह धार्मिक ग्रन्थ माना जाता है। उन्होंने इस शाखा के सम्बन्ध में तेलुगु में ही नहीं बिल्क, तिमल, संस्कृत, कन्नड, मराठी स्नौर मलयालम स्नादि भाषास्रों में 'वसव पुराण', 'पंडिताराध्यचरित्रमु' स्नादि द्विपद के रूप में रच कर द्विपद शाखा की उन्नति की। इसके स्रजावा 'वृषाधिशतकगु,' 'वसवोवाहरणमु,' 'वसहाषकमु' श्नादि ग्रन्थों की रचना कर उन सारस्यत शाखाओं का तेलुगु साहित्य में समावेश किया। कर्नाटक तथा श्रान्ध्र में इन्ही महात्मा के कारण वीर-शैव गत हमेशा के लिए स्थिर हुन्ना। इन देशों के वीर-शैव मत का साहित्य इन्हीं के व्यक्तित्व की बुनियाद पर स्थित है। अन्नमस्या ने 'सर्वेश्वर-स्तोन्न' में शिवस्तुतियों को संगृहीत कर पारायण ग्रन्थ बनाया।

इन शिव-किवयों के ग्रन्थ संस्कृत से अनूदित ग्रन्थ नहीं है। इन ग्रन्थों की कथावरतु, भाषा, पात्र आदि ग्रान्ध्र होने के कारण स्वतन्त्र रूप में इनकी रचना हुई है ग्रीर ये ग्रन्थ सर्वेथा मौलिक हैं।

मध्य युग में श्रीनाथ, जनकन्ना, पिल्ललमर्रिपन्न वीरना, निन्द मल्लय्या, घंटा शिगय्या ग्रादि कवियों ने पुराण ग्रन्थों की रचना की। कविशेष्ठ श्रीनाथ ने सारे श्रान्ध्र देश का भ्रमण किया, राजा-महाराजाश्रों का दर्शन किया श्रीर कनकाभिषेक के श्रीवकारी बने श्रीर गीरवान्वित हुए। ऐसे किव सार्वभीम भी शिव-किव ही हैं। इन के 'भीम खंड', 'हरविलास', 'काशी खंड', 'शिवरात्रि-माहात्म्यमु' श्रादि ग्रन्थ पन्द्रह्वीं श्रती के ग्रान्ध्र देश के इतिहास के प्रतिबिग्व हैं।

पहले-पहल पूर्व के चालुक्यों के काल में राजराज नरेन्द्र के नाम रो एक राजा प्रसिद्ध था जिसके राजरव में महाभारा-रचना का ख्रारम्भ हुआ और यह महाकाव्य काकतीय राजाओं के समय में पूर्ण हुआ। रेड्ड राजाओं के राजकाल में एर्रक्ता तथा श्रीनाथ हुए। विजय नगर की स्थापना इनके बाद हुई। विजय नगर साम्राज्य के राजाधिराज कृष्णदेवराय का समय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण-युग है। उनके दरबार में ख्रष्ट-दिग्गज रहा करते थे। ख्रान्ध्र किवता-गितामह तथा 'मगु-चरित्र' के रचितता श्रत्कानी पेह्ना, मधुरता के ख्रागार 'पारिजातापहरण' प्रबन्ध काब्य के रचितता भुक्कुितम्मन्ना, 'कालहित्त-माहात्म्यमु' के रचितता श्रैंव धूर्जटि, 'राजशेखर'-रचिता मादय्या वंश के मल्लन्ना, 'सकल-कथारार-रांग्रह' के रचितता एलकृचि रामभद्रय्याकित, 'राधा-माधव' के चिन्तलपूडि एल्लकित तथा हास्य रस के चतुर सुविख्यान किव तेनालि रामिलिंग उस काल के थे। श्रीकृष्णदेवराय स्वयं किव बने; उन्होंने 'ग्रामुक्त माल्यदा' प्रबन्ध काव्य की रचना की। इन्हीं के काल में वैष्णव मत का विशेष रूप से प्रचार हुआ।

उस के बाद विख्यात किवयों में से रामराजभूषण तथा पिंगल सूरना म्रादि मुख्य हैं। 'वसु चरित्र', 'हरिश्चनद्र-नलोपाख्यान' के रचियता तथा संगीत कला के म्राचार्य रामराजभूषण हैं। 'राघवपांडवीय' नामक क्लेष-प्रधान काव्य, म्रद्भुत घटनाम्रों का म्रागार 'कलापूर्णोदय' नामक प्रबन्ध काव्य, रस ग्रीर रुचि का मंडार 'प्रभावती प्रद्युम्न' भ्रादि पुस्तकें श्री किव पिंगलि सूरना के कृतिरत्न हैं।

सन् १५६५ में तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साझाज्य का ग्रस्त हुआ। दक्षिण में तंजौर, मधुरा, पृदुक्कोटा, मैंसूर, कार्बीट नगर ग्रादि ग्रान्ध साहित्य के मुख्य केन्द्र बने। दिक्षण में जिस साहित्य का निर्माण एवं विकास हुआ उस को दिक्षणान्ध वाङ्मय कहते हैं। इस साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के सारस्वत का समावेश हुआ और उनका प्रचार भी। प्रौढ़ ग्रन्थों के ग्रंश, यक्ष गान, नाटक ग्रादि तंजौर में; गद्य साहित्य मधुरा में; शास्त्रीय ग्रन्थ पुदुक्कोटा में तैयार हुए। तंजौर के राजा रघुनाय नायक, जिन्होंने 'वाल्मीकिचरित्र', 'नजचिरित्र' ग्रादि ग्रन्थों की रचना की, सुशल कवि तथा बेजोड़

Berthin.

संगीतज्ञ थे । इन्ही के समय में 'विजय-विलास' नामक सुन्दर चमत्कार-पूर्ण प्रवन्धकाव्य की रचना चेमकूरि वेंकटरमणव्या ने की, श्रीर उसमे राजा को संकित किया । विजयराध्य नायक ने श्रनगिनत यक्ष गान नाटको की रचना की । इन्ही नायक राजाओं के समय में रगाजम्मा, रामभद्रम्मा, मधुरवाणी, कृष्णाजी श्रादि कवियित्रिया हुईं। तेलुगु में इनके कुछ पहले 'मोल्ल' कवियित्री ने रामायण की रचना की, जो सर्वप्रथम स्त्री-कि मानी जाती है। बाद को 'राधिकासान्त्वनमु' की रचियत्री मुद्दुपलनी तंजीर में प्रसिद्ध हुईं।

मधुरा में 'विजयरंग चोक्कनाथ' ने गद्य काव्यों की रवना की । कुन्दुर्ति वेंकटावलकवि, ग्रलगरकिव, समुखमु वेकट-कृष्णप्पा नायुद्धु, 'तारा-शंशाक-विजय' के रचियता शेषमु वेकटपित, इन्ही नायक राजा के दरबारी किव थे । मैसूर में कलुबे बीरराजु ने गद्य में महाभारत की रचना की । इनके पुत्र नंजराजु ने 'हालास्य माहत्स्यमु, नामक गद्य ग्रन्थ की रचना की । कंठीरव नरसराजु ने 'सिद्धवन्त विलासमु,' 'गज-परीक्षा' ग्रादि ग्रन्थों की रचना की । इससे वहाँ की साहित्यिक प्रगति का पूरा-पूरा पता चलता है ।

पुदुक्कोटा मे रघुनाथ तोंडमानुराजु ने 'पार्वती-परिणय' तथा 'कविजनोज्जीवनी' नामक समस्या-पूरक ग्रन्थों की रचना की। इन्हीं के दरवार में महान् उद्ंडी नुदुष्टमाटि वेकट नायुडु ने 'ग्रान्ध्रभाषाणंवमु' नामक कोष तथा 'मल्लपुराणमु' की रचना की। नायनप्पा कवि ने 'खड्गलक्षण' की रचना की। ऐसा जान्ध्र कोई न होगा जो 'ग्रान्ध्रभाषाणंवमु' को न जानता हो।

कार्वेटि नगर के महाराजा माकराजु को श्री चदलताड महलन्ना ने 'विप्रनारायण चरित्र' सर्मापित किया । राजा माकराजु के पौत्र माकराजा के समय में शाई्गपाणि पदों के रचियता एवं सगीतशास्त्र के मर्मन्न शाई्गपाणि हुए । उन्होने 'चम्पूरामायण' वेल्लंटि कसवराजु को समर्पित की । इन महाराजाग्रो ने तेलुगु भाषा का विशेष रूप से पोषण किया । ग्राडिदमु सूरकित, एनुगु लक्ष्मण कित, कूचिमचि तिम्मकित, कर्किट पापराजु, पुष्पिगिरि तिम्मन्ना ग्रादि इस समय के उत्त-रान्ध्र के प्रसिद्ध कित है । 'तपतीसंवरणोपाल्यान' तथा ठेठ तेलुगु मे रचित प्रथम प्रबन्ध 'ययातिचरित्र', जो मुसलमान राजाग्रों को समर्पित किये गये हैं, सोलहवी शती के हैं ।

जन्नीसवी शती में तेलुगृ साहित्य का रार्वतोमुखी विकास हुमा। वह प्राचीन कविता का युग था, यह नवयुग गद्य-युग हैं। मुद्रणालय, शान्त वातावरण, पत्र-पत्रिकाम्रों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद तेलुगु साहित्य का म्राशा-तीत विकास हुमा। पद्यो का म्रानुवाद प्राचीन रीति से होता था। नवीन रीति खंडकाव्यों के रूप में म्राने लगी। उपन्यास, कथा-साहित्य, एकांकी म्रादि साहित्य के नवीन म्रंगों का विकास दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रिकाम्रों का स्थान साहित्य में सर्वप्रथम होगा। नवीन साहित्य का परिणाम क्या होगा, इसका निर्णय समय ही कर सकता है।

(तेलुगु से)



## इतिहास का स्वप्न

जी० शंकर क्रप

हैंसिया-सा पतला श्रौर क्षीण चांद फिर दीखता है पिरचम के कोने में भागते बादलों की फालर के छोर पर, श्रौर उसकी फीकी किरण मानों खींचती है सीमा-रेखा श्रपने डगमगाते साम्राज्य की— न सुनते हुए सन्देश उस उमड़ते तूफ़ान का जो पृथ्वी की ही संकुचित सीमाएँ मिटा देगा, न देखते हुए श्रन्तरिक्ष की उन दिव्य श्रौंखों को जो नीचे भाँक कर केवल ग्रद्धैत देखती हैं!

श्रागरे में इतिहास के विराट रथ के नीचे कुचले हुए स्वप्नों की धूल का कफ़न श्रोढ़े सोता हुआ चौंक कर जाग उठा श्रकबर सदियों की गीद से, श्रौर बड़बड़ाया : "श्राह, मैंने श्रल्लाह की एकता तो घोषित की, जैसा कि मैंने मतान्धों के धर्मग्रन्थों में पाया, पर नहीं पायी, नहीं प्रमाणित की मानव की एकता रक्त श्रौर श्रांसू के सागर में !"

बन्द हो गयीं थकी पलकें, श्रीर उन पर हुलक पड़ी साँस से काँपी हुई दो पंखड़ियाँ लाल गुलाब की मानो चू पड़ा हो रक्त भारत के ललाट से श्रात्धाती के छुरे के तीखे श्राधात से। यमुना का जल श्रीर काला पड़ गया— अपने प्रत्येक श्रावर्त में बाँधता हुश्रा शोक के फूलों को। देखकर मन्दिरों, मसजिदों, नगरों श्रीर ग्रामों को— जिन्हें हिन्दू-मुस्लिमों ने मिल कर बनाया था— बनते हुए संस्कृति की इमशान-भूमि जहाँ जलती है श्रनवरत चिता साम्प्रदायिक धृणा की।

विल्ली में कफ़न के भ्रन्दर जागा उदास भ्रीरंगजेब भौर स्मृति को कुरेदने लगा। तारों की तसबीह लिये हुए रात ने उसे देखा और पीली पड़ गयी : कौन हैं वह ? और क़ब्न को आँसुओं से भिगोने वाली। उन आँखों में कितना परिवर्तन, कितना अनुताप !

महान् विजेता ग्रीरंगजेब ने
लगेट ली थी ग्रपनी तसबीह राजदंड की मूठ पर
श्रीर बल दिये थे इतने कि तसबीह
मयानक हो उठी थी : उससे भर उठे थे
ग्रांसू ग्रीर लहू, ग्रीर राजदंड टूट गया था।
विजेता सिर से पैर तक वीर था
श्रीर पूरे हृदय से धर्मवान्—
उसने पिता के ग्राशंका ग्रीर स्नेह श्रोर दु:ख से कांप रहे हाथ से
छीन लिया था सुनहला राजदंड :
उसी ने जीते जी देख लिया
श्रपनी ग्रांखों से, ग्रपने साम्राज्य को खंड-खंड ध्वस्त होते—
बन जाते केवल एक विराट् स्वप्न इतिहास का!

सम्राट् ने बंद कर लीं अगनी गीली आँखें,
आकाश की विद्रूप मुस्कराहट की तरह चमक उठा
एक गिरता उल्का-खड !
पूना में भी, एक प्राचीन चिता पर
दो आँखों ने धुँधला-सा देखा एक करण दृश्य :
क्या अब भी, इतिहास की गति के प्रतिकूल
हिन्दू साम्राज्य का स्वप्न जगमगा रहा है ?
'मुफो नहीं सद्धा था कि कोई मुस्लिम मस्तक घारण करे
सम्राट का मुकुट : काल को भी सद्धा नहीं हुआ मेरा
हिन्दू साम्राज्य की पीठिका को

शिवाजी ने माँखें वन्द कीं मीर खोलीं मीर मुँह उठाये पहाड़ियाँ चुपचाप जनके शब्द सुनती रही।

'विभाजन की भावनाएँ सभी तमजात हैं:
सत्य का ध्रालोक ऐसे बन्धन कब सह सकता है?
एक ध्रोर ध्रविभाजित सत्य की किरणें
स्मरण करती हैं कि कैसा जीवित सम्बन्ध उनका है
ध्रौर एक दूसरे को घरती हैं ध्रालिंगन में
माधुर्य विखेरती हुई—ध्रौर नया प्रभात होता है!'

आकाश का मौन विशाल और अचंचल खेलता या इन विचारों से, और उधर--दिल्ली, पंजाब, श्रीनगर में

हहराता था तुफ़ान, गलियों में बिखरे छंड-मुंडों के लह से लाल, भारी दुर्गन्ध-युक्त ! तुफ़ान के बर्फ़ीले स्पर्श से जड़ हो गया था मानों इतिहास : किन्तु वंग के उस मनीषी कवि ने, जिसमें स्पन्दित था श्रमर मानव-प्रेम, मृत्यु की गोद से उठाया निज धवल-केश मस्तक, देखा एक बार चारो ग्रोर, ग्रॉसों में लिये श्रभ ग्रालोक सत्य और सुन्दर काः गंज गया गीत-स्वर सागर की एकतान गर्जना के ऊपर भी। 'हे महात्मा, जिसने जगत को प्रेम की भाषा सिखायी थी, हे राष्ट्र-पिता, क्षमा करो ! कारावास था हमारा देश, जहाँ जीर्ण-रूग्ण-संस्कृति गिनती थी साँसे दूषित विषैली अन्धकार में तुमने उसे मुपत किया महिसा की कूजी से। किन्तु मुक्त होते ही विषैली साँस का विष सारे देश पर छा गया ! तो भी, तुम्हारी धात्म-सक्ति से प्रनुप्राणित हमारा देश बचा रहेगा, जियेगा; श्रीर श्रावेगा समय जब विश्व की चिकत आखें देखेंगी: भारत सारे पूर्व का नेता, मार्गदर्शी है। राजघाट की चिता का स्नालोक भावी युग में सारे विश्व को भ्रालोकित करेगा।' भारत की स्वाधीनता की उषा के प्रकाश ने रच दिया प्रभा-मंडल कवि के भव्य मस्तक के चारों श्रोर सागर की लहरें मुदित हो गीत के ताल पर नाच उठीं ग्रौर उसके मधुर स्वर को समवेत गा उठीं!

(मलयालम से)



# कवि और कविता

'यशवन्त'

कवि:

तुभ से न कोई बोले, तेरे साथ न कोई चले! जीवन ही बिगड गया

तेरे कारण।

देखा तेरा कर्पूर-गौराग, इन्द्रधनु में देखे इशारे, दामिनी में भ्रू-भंग खेलते

दीख पड़े;

तरी पद-धूती में से नक्षत्रों को देखा बनते, स्वेदिबन्दु से सिन्धु निकलते

देखें भोती-भरे।

मिंदरा रो मिंदर सुधा से मधुर मादन हैं रूप तेरा—

कहाँ तक पियुँ ?

तूने कभी न की अवहेला, इसी कृपा के सहारे इसी भाव से फिर तकता हूँ द्वार

फिर पास स्राया हू:

तेरे नयनों में पैठ कर तेरी बाहों में लिपट कर तेरा क्वास मैं बन जाऊँ

यही साध है।

इसी से छोड़ सब आराम ठुकराकर ठौर-धाम, यह लम्पट लेने को विराम

चरणों में आया है।

'यही वया ग्राचार है ? कैसा व्यवहार है ?' देते धिवकार गये

सब ग्राप्तजन;

'ब्रह्मानन्द भरा है ग्रंग-श्रंग, कौन देखें देह का रंग?' सीख देने वालों पर ये

कुल्ले मैने डाले !

जो कुछ वहा मैने, हो उन्मत्त; तुरत ही श्रनुभव हुश्रा सत्य: प्रायश्चित्त हो गया

शीघ्र, घोर !

'िकसे चाहिए घर-द्वार ?' निकलते ही उद्गार भडका वैश्वानर

घर में और बाहर।

'किसे भय दारिद्रच का ?' ऐसी वाणी कहते ही भ्राजीविका छिन गयी

चारा कोई रहा नहीं।

'किरीट में ही क्या मोहिनी है ?' कहने की देर थी—— सचमुच हाथ मेरे थ्रा गया

खप्पर भिखारी का।

जो-जो शब्द मुँह से निकाले, उन्ही की गूँज लौटी मुफ पर टूट पड़ी

शिकारी बनकर !

मेरे प्रलाप-ग्रालाप क्यों बन गये भेरे ही शाप ? क्या ग्रनन्यता है पाप मेरे लिए ?

सत्य की कसौटी ही में राख हो गया सर्वस्व; अब भीख माँगता हूँ कि

मुभे छोड़ दे !





मै कंगाल, भाग्यहीन , क्यों तू मेरी देहरी पर फिर-फिर लोटती है ?

लाभ क्या ?

कविता:

यह भी हृदय खोल कर निवेदन करने को मुभे छोड ग्रोर कौन

तेरा है ?

इसी भांति, मुभे छोड़ धवण बना के ग्रंग-प्रत्यंग को, ग्रौर कीन तेरी बात

सुनने वाला है ?

इरा लिए, महाभाग, छोड यह रूठना, सिर धुनना, तेरा-भेरा स्नेह-धागा

है प्रटूट।

दूर कर मेल यह मन का, श्रा, हमारी नृत्यक्रीड़ा हो, साथ यह बना रहे

कल्प-कल्पान्त तक।

पुष्प-मधु करें प्राञ्च, विधु-कर सेवन करें, महत्युक्रो के रण पर वढ़ कर

श्रायो, चलें !

(मराठी से)



## मलयालम साहित्य की प्रारम्भिक अवस्था

#### चि॰ कुञ्जन् राजा

मरायालग केरल प्रथवा मलाबार प्रदेश की एक करोड़ बीस लारा जनता की भाषा है। केरल पिक्निमी घाटो और ग्ररब समुद्र के दिक्षण-पिक्चिंग में है। इस प्रदेश का श्रोर वहां की भाषा और साहित्य का प्रारम्भिक इतिहास रहरंग से ग्रावेप्टित है, उनका कुछ विश्वसनीय लेखा नहीं मिलता है। प्राज को साहित्य गिराता है वह प्राग उसी समय से बढ़ने रागा, जब कि भारत ग्रीर यूरोप में श्राधुनिक जगत् की भाषाएं ग्रमना साहित्य विकसित कर रहीं थी। लगभग सन् १००० हैं० को हम दुनिया के साहित्यों में प्राचीन ग्रीर ग्राधुनिक काल-खड़ों की सीगा-रेखा कह सकत है। यूरोप में उसी समय के लगभग लातीनी भाषा मृत भाषा बन गयी, और इतालती, फारीसी, इस्पानी, और प्रगेजी प्रभृति ग्राधुनिक भाषाएँ ग्रमने साहित्यिक पथ पर ग्रमसर हुईं। भारत में भी प्राय. उसी समय से सस्कृत में उत्तम साहित्यिक कला की ग्राभव्यवित कीण होने लगी और दक्षिण की भाषाएँ यथा तेतुगु, कन्तड ग्रीर मरायालग प्रपने स्वतन्त्र साहित्य की ग्राभवृद्धि करने लगी। तिमल की परम्परा तो एक सहस्र वर्ष पूर्व से चली ग्राती थी। उत्तर में इसी सगय गराठी, गुजराती, ग्रीर बंगता में साहित्यक प्रगति श्रारम की।

इन विभिन्न भाषात्रों में प्राय एक ही समय प्राचीन साहित्यों का लीप और नये साहित्यों का निर्माण कैरी श्रारमभ हुमा, इसके कारण का पता नहीं चलता । पूर्व में विश्व के कुछ महान् उपदेशक, जेसे ताम्रो-त्से, कुड्-फू, बुद्ध म्रोर महावीर प्राय. समकालीन थे और पश्चिम में प्लातू थोडें समग जाद पैदा हुमा।

प्रन्य ब्राधुनिक भारतीय भाषाब्यों की भांति मरायालग में भी सन् १००० से जो साहित्य-विकास हुग्रा, उसने सस्कृत साहित्य का रथान छीना नहीं विक्ति उसी को एक नये माध्यम द्वारा विकसित किया। प्रेरणा सस्कृत से मिली; विकास भी सस्कृत के विद्वानो द्वारा हुग्रा। सस्कृत से ही एग, रीति, शैली ग्रौर गान लिये गये, वस्तु भी प्रधिकतर सस्कृत से ही ली गयी। यहाँ तक कि जब नये काव्य की रचना स्वतन्त्र स्थानीय विषयों को लेकर होती, तब भी उसमें यथेष्ट भात्रा में सस्कृत से पाये हुए तत्त्वों का समावेश रहता।

यब तक यह माना जाता रहा है, प्रौर प्रब भी यह धारणा फैरी हुई है कि केरल में किसी समय केवल तिमल ही थी त्रीर मलपालम तो तिमल का बाद का रूप-विकास है। यह एच है कि तिमल के नहुत-से प्राचीन ग्रन्थ जो ग्राज प्राप्य है, केरल में ही रचे गये थे। परन्तु यह निञ्चित नहीं है कि तिमल ही तत्कालीन स्पानीय भाषा थी, या कि दक्षिण भारत की एकमान विकसित भाषा होने के नाते वहाँ के लोग उससे परिचित थे।

केरल का सामाजिक जीवन उत्तर के कन्नड प्रदेश से प्रधिक मिलता-जुलता था, पूर्व के तिमल प्रदेश से इतना नहीं। ग्राज जो कन्नड और तेलुगु भाषा के प्रदेश हैं, यहाँ भी तो इन भाषाग्रो के साहित्य के विकास के पूर्व कोई भाषा रही होगी। उसी प्रकार केरल प्रदेश में भी कोई भाषा रही होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राज के समूचे द्रविड़ प्रदेश में एक समय केवरा तिमल ही बोली जाती थी। यह सम्भावना है कि गलयालम भाषा केरल प्रदेश में प्रचित्त रहीं हो, यद्यपि उसमें कोई विकसित साहित्य न रहा हो; ग्रीर प्रतियेशी तिमल साहित्य इस प्रदेश में भी जाना जाता हो।

इस प्रावेशिक भाषा के साथ संस्कृत का संराग उसकी साहित्यक जागृति का प्रेरक हुआ। सच बात तो यह है कि तिमल में भी ऐसा प्रारम्भिक साहित्य नहीं पाया जाता जिस पर संस्कृत का प्रभाव न पड़ा हो। तिमल में भी साहित्य का विकास होने से पहले, संस्कृत से रूप, रीति, शैंली, गाग आदि की छाप उस पर पड़ चुकी थी। तिमल में यह विकास अन्य दक्षिणी भाषाओं से कही पहले हुआ। वास्तव में जिस साहित्य को हम दक्षिण भारतीय कहते है वह संस्कृत का भारतीय साहित्य ही रहा, किन्तु इतर भाषा के चोले मे।

कई भारतीय भाषात्रों में, साहित्य का श्रारम्भ भिवत प्रथवा स्तवन के धार्मिक गीतों से हुशा। परन्तु तमिल में सक्य होता है कि उसके प्रारम्भिक साहित्य की श्रेष्ठ रावनाएँ सर्वथा लौकिक है। श्रारम्भ-कालीन तमिल साहित्य में

स्थानीय नायक, नायिकाएँ, स्थानीय कथा-प्रसंग, रथानीय दृश्य ग्रोर स्थानीय रूढ़ियों-रीतियों की भरमार है। मलयालम की भी वही बात है। तिमल में 'पत्तुपाट्टकल्' जेसे गीति काव्य शुद्ध लीकिक विषयों को लेकर है, लग्ने महाकाव्य 'चिलप्पतिकारम्' की तरतु भी स्थानिक ग्रौर लोकिक है, यद्यपि उराभे कुछ धार्मिक छटा है।

सस्कृतको द्वारा मताकार के जनसाधारण को उसी की भाषा में रांरकृत साहित्य समकाने के प्रयत्न ते ही मलया-लम साहित्य का विकास हुप्रा। गलानार के मन पर सरकृत नाटक खेले जाते, सरकृत का कथा-साहित्य भी मुनाया जाता। कथा और उसकी व्याख्या के बीच-बीच उसका गणिनय भी प्रा जाता। ग्राजकत पाथी जाने वाली आरिक्सिक मलयालम कविताएं इसी उद्देश्य से रची गयी जान पड़ती है कि सरकृत नाटकों के ग्राभिनय में बीच-बीच में सुनायी जावे।

गलयालम की ऐसी आरम्भिक किवामि के कुछ नमूने हाल में प्रकाश में आये हैं। वे सस्छत चम्पू के ढंग पर है—गद्य-पद्य-गियित; परन्तु मनायाली नम्पुमों में सस्छत दान्दों के साथ-साथ गलयाली दान्दों का भी प्रयोग हुमा है। सब में नायिका स्वानीय है; कभी इन्द, कभी चन्द्र, कभी कोई गन्धर्न उस नायिका पर गोहित होकर उसरी मिलने पृथ्वी पर उत्तरता है। इस प्रकार किव की नायिका के वाग-स्वान के यार्ग के कई स्थानीय पृथ्यों के वर्णन का मोका मिल जाता है, उस प्रदेश के रीति-रिनाजी का भी वर्णन ही सकता है प्रोर वहा की प्रलग-प्रलग जातियों, बन्धों-व्यवसायों प्रौर उनकी विशेषताप्रों का भी। कया-सूत्र स्थानिक होता है परन्तु जहा-तहाँ संस्कृत से लिये हुए विचार और कल्पनाएं उसे प्रलक्त करती है।

गलयालय साहित्य भ्रारम्भकात में इस संस्कृत-सापग्री से इताना ग्रोतप्रोत नहीं था। वह तो बीच-बीच में नमक की चुटकी बराबर रहता था। रामापण, महाभारत, भागवत प्राधि संस्कृत महाकाव्यों का मलयातम में प्रमुवाद तो बहुत पीछें की घटना है। तन से स्थानिक विध्या पीछे पर असे भीर भाषा की सभी सर्वोत्तम रचनाग्रों में संस्कृत-सामग्री प्रधान विषय तन गप्री। किन्तु इस काल में भी, 'चन्द्रोत्सव' जैसे सुन्दर काल्य स्थानीय नायिका के विषय में ही रूपे गये। 'चन्द्रोत्सव' इस काल की थेल्ड रचनाओं में से एक हैं। एक भीर काल्य 'राजरतावली प्रम्' कोचीन के एक राजा से सम्बन्ध रखता है। कदाचित्त स्थानिक नायिकाओं और स्थानिक विषयों के इसी पंग के कारण सम्कृत कहानियों का बाहुल्य हो जाने पर मलावार के कवियों ने सन्देश-काल्य लियाना प्रारम्भ किया। सन्देश-काल्यों में उन्हें श्रपनी राष्ट्रीय प्रतिभा को सर्वोत्तम हंग से व्यक्त करने का प्रवसर भिला। सन्त ब्रह्मा तो संस्थत का है परन्तु विषय ग्रीर दृश्य स्थानिक है।

संस्कृत के विषय लेने पर भी महाबार की जनता का अपने प्रदेश के प्रति प्रेम और प्रिभमान तना रहा और संस्कृत महाकाव्य से लिये कथानको पर आधारित बाद के नम्पुयां में भी रपण्ट प्रादेशिक छटा है। संस्कृत से सामग्री लेने पर भी यह प्रादेशिकता ही काव्य को वास्तिविक गहरून देती है। यह स्थानिक एग या प्रादेशिकता बहुत पीछे के एक किंव क्वा निवयार के काव्य में, जो केवल दो भी वर्ष पूर्व हुया, प्रन्र भाशा में व्यवत हुई, प्रोर यह अभी हाल तक भी स्पब्द थी। पाक्नात्य साहित्य के प्रवेश के बाद की शार्थम्भक काव्य-र नवाएं भी उसी प्रावेशिक छटा को लिये हुए थी। स्थानीय रग और वैशिष्टक का लोग तो केवल रामकालीन साहित्य में आकर हुगा। आज की किंवता, भागा के कारण मलयालम की किंवता तो है पर 'मलयाली' यह अब गही रही; उस हा वह प्रादेशिक वैशिष्टक गण्ट हो गया है। अटारहवी शती के कृंचन मिवयार या खजीरावी धानी के बेणगणि की काव्य-रचना में से प्रशास पंक्तियाँ ऐसी नहीं विकाली जा सकतीं जिनमें कुछ विशिष्ट मलयाली छाप न हो; पर आज के जीवित मलयानी लेखक की किंवताओं पर कविताएँ अनूदित करते चले जायें, उनमें उसकी मूल भूमि का जगा भी संकेत व मिलेगा। उन सब का ढाँचा बाहर से लिया गया है।

मलयालम भाषा में जब साहित्य का प्रणयन होना खारमभ हुमा, तब संरहत को नये साहित्य में धाने तो विया गया, परन्तु उसे मलयाली संस्कार देकर खात्मसात् कर लिया गया। संरहत ने मलयालम को समृद्ध बनाया; उसे कुवल नहीं छाता। मानों पूँजी उधार लेकर व्यापार बलाया जा रहा हो। वस्तु और भाषाकोली दोनों के सम्बन्ध में यह सच था। मलयालग की शब्द-सम्पदा बढ़ी—एक विशेष प्रकार की मलयालग कविता में तो संरहत शब्द अस्सी प्रतिशत से भी खिक होने लगे—फिर भी भाषा मलयालग से प्रामाणिक रही; संरहत बहुसंख्या पर भी गलयाली भावना का खाधियत्य रहा।

मलयालग-संस्कृत के 'मणि-प्रवालम्' समन्वय के ढंग का मलयालग-तिमल का समन्वय करने का भी प्रयत्न किया गया परन्तु वह चला नहीं। इसी मलयालग-तिमल भाषा के धाधार पर ही, जो कि केरल में मृत हो गयी, कुछ लोगों ने यह सिद्धान्त गढ़ा कि मलयालम तो तिमल से निकली है और क्रमशः उसका तिमल तत्त्व नष्ट हो गया। वास्तव में ऐसा नही है। जब मलयालम साहित्य फूल-फल रहा था उस समय मलाबार के शासक वलवान् थे। परन्तु पीछे पूर्व से पांडच-चोल राजाग्रों का प्रभुत्व फैला और उन्होंने मलाबार पर प्राक्रमण भी किया। इन्हीं विजयी पांडच-चोल राजाग्रों के समय 'मिण-प्रवालग्' मलयालम-संस्कृत के ढंग पर मलयालग-तिमल संगम की भाषा निर्मित करने का प्रयत्न किया गया।

ईसा की प्रारम्भिक शित्यों में केरल प्रदेश में बोद्ध और जैन धर्म बहुत प्रचित्त रहे होंगे। उस समय भाषा में साहित्य का विकास नहीं हुआ था। यह तो 'हिन्दू' पुनर्जागरण और उसके साथ मलयालम पर संस्कृत के प्रभाव का फल था कि इस भाषा में एक समृद्ध साहित्य की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक बल और प्रेरणा गिली। मलाबार के संस्कृत पंडितों ने मलयालम में यह साहित्यक अभ्युन्नति आरम्भ की और इसे समृद्धि और वैशिष्टच प्रदान किया।

मलयालम साहित्य के जो भी प्राचीनतम नगूने गिलते हैं, विशेषतः मलाबारी नायिकाम्रों, मलाबारी प्राकृतिक सीन्दर्य, ग्रौर मलाबारी रीतिरिवाजों को लेकर जो कुछ लिखा गया है, उसमें भी एक प्रकार की परिपववता है जो कि कुछ एक शितयों के विकास के विना नहीं ग्रा सकती। भाषा का परिमार्जन, शैली की प्रसादगयता, छन्दों की विविधता, संगीत ग्रौर लय सब विकास की एक लम्बी परम्परा के सूचक है। ग्रौर इन ग्रारम्भिय नगूनों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तिमल कहा जा सके। तिमल प्रभाव तो मलयालम में बहुत पीछे ग्राया।

मलयालम साहित्य की आरम्शिक अवस्था के अन्थों में मुख्य हैं तीन चम्पू 'उण्णियाटिचरितम्', 'उण्णियच्चिन् चरितम्' और 'उण्णिच्चरुतेविचरितम्' (तीनों के अंश ही उपलब्ध है), 'उण्णुनीलि-सन्देश' नामक सन्देश-काव्य श्रीर 'चन्द्रोत्सव' नामक महाकाव्य। तीनों चम्पुओं में मलयालम छन्दों के साथ-साथ कई संस्कृत छन्दों का भी प्रयोग हुआ है। अन्य अन्थों के छन्द संस्कृत के ही हैं।

'लीलातिलकग्' नामक मलयालम अलंकार-शास्त्र का एक ग्रंथ गंस्कृत में है। उसमें ऐसे कई ग्रन्थों के सन्दर्भ हैं जो उपर्युक्त रचनाग्रों से मिलते-जुलते जान पड़ते हैं; किन्तु इनमें कोई भी अब उपजब्ध नहीं हैं। ये सन्दर्भ ही उनके एकमात्र अवशेष हैं।

इस ग्रारिम्भिक काल में कुछ भिनत-साहित्य भी मिलता है, जिसमें साहित्यिक गुण भी पर्याप्त मात्रा में हैं। परन्तु साहित्यिक कला की दृष्टि से यह तत्कालीन लौकिक साहित्य के निकट नहीं पहुँचता। महाभारत, रामागण तथा भागवत मलयालम साहित्य में पीछे ग्राये। संस्कृत के इतने गहरे प्रवेश के बावजूद मलयालम साहित्य की विशेषता ग्रक्षुण्ण रही। संस्कृत ग्रीर मलयालम साथ-साथ विकसित हुई; मलयालम ने संस्कृत के साथ उतनी ही समृद्धि पायी, संस्कृत से सामग्री ग्रीर शैली दोनों ग्रहण करते हुए उसने ग्रपनी निजता ग्रीर मौलिक प्रतिभा को बनाये रखा।

ग्राज जो प्राचीनतम मलयालग साहित्य मिलता है, वह रान् १३०० से पूर्व का नहीं है। परन्तु इससे जो विकास ग्रीर परिपववता परिलक्षित होती है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि यह साहित्य कम से कम तीन क्षती पहले से पनपता ग्रा रहा होगा। उसी समय से इसका विकास बराबर होता रहा ग्रीर इसकी प्रगति बड़ी जल्दी हुई। यहाँ तक कि मलयालम को ग्राज के सबसे सम्पन्न भारतीय साहित्यों में गिना जा सकता है।

(मलयालम से)



## मोहनारा

#### श्रीनिवास राघवन्

श्रनुश्रुति है कि तमिल किव कम्बन, जिसका 'रामावतार' तिमल का महान् काव्य है, चोल का राजकिव था, जब साम्राज्य उन्नित के सर्वोच्च शिखर पर था; तथा उसके पुत्र श्रम्बिकापित को चोल राजकुमारी श्रमरावती से प्रेम हो जाने के श्रपराध में मृत्यु-दंड मिला था। इसी श्रनुश्रुति पर यह श्राधारित है। नाटिका का कथा-काल ईसवी बारहवी शताब्दी है। जो वस्तु यहाँ प्रस्तुत की गयी है उसके लिए किसी ऐतिहासिक प्रमाण का दावा नहीं है।—लेखक

#### यवग दक्य

### (चोल राज-गासाद में)

[तृतीय प्रहर का चमकीला प्रकाश खुले वातायनों से पीछे कमरे में विछे नीले गलीचे पर चित्रित बड़े लाल कमल पर तिरखा पड़ रहा है। बायीं और एक गुलाबी पर्वा उड़ रहा है, उस पर कहें हुए सुनहरी चीते प्रकाश की विभिन्न भिल-मिलाहट से हिल रहे हैं। अम्बिकापित पास ही खड़ा खड़की से बाहर देख रहा है। उसके चारों और क्या हो रहा है इससे बेसुप-सा प्रतीत होता है। वायों और वो सजी हुई आसन्दियों पर किन कम्बन तथा चोल सम्बाद बैठे हैं। पर्वा उठने पर बोनों गम्भीर वार्तालाप में व्यस्त दिलाई बेते हैं।]

**धोलराज—( तीखी हँसी के साथ )** हाँ महाकिब, क्या तुम अनुमान कर सकते हो कि यह अपराध करने वाला कौन हैं ?

कम्बन-(धीमे स्वर में, बुढ़ता से) नहीं । फिन्तु यह कोई भी हो, उसका दंड मृत्यु है।

चोलराज—सच ? मुफ्ते शारवर्य है यदि . . . वेशिये महाकृति वया आग निविवत है कि जब आग को मालूम हो जाय कि यह कौन है तो बदलेंगे नही ?

कम्बन—(मृषु मुस्कराते हुए) यह सत्य है राजन् ! कि किव-हृदय कोमल होता है। हम किव, समस्त चेतन वस्तुओं में समानता का ही अनुभय करते हैं और हमारे हृदम असीम करणा से स्रोतप्रोत रहते हैं। किन्तु कम्बन, किव होते हुए भी कभी न्याय के पथ से नियालता नहीं हुआ। करणा और सहानुभूति ने कभी उसकी स्वच्छ दृष्टि को आच्छादित नहीं कर पाया है। हम कि है। समस्त गानव-समुदाग के मनोवेग और मनोकामनाएँ, हुई एवं सोक हमारे हैं। किन्तु धर्म का तन्तु समस्त विक्य को लपेटे है। हम वह हैं जो कि कभी भी उसके परे गड़बड़ी में पम नही रखते। अपराध अपराध है, अपराधी कोई हो।

चोलराज—(तीखे स्वर में) श्रोह ! जिल्तु उसका नाम लेने में भी मुभी वेदना होती है। वया तुम जानते हो जिसने यह किया है, जिसने इस पाप का गौरव लिया है, तुम्हारा पुत्र है, अम्बिकापित !

कम्बन-नया (धक्का-सा खा कर )ग्रम्बिकापति ? मेरा पुत्र ? मैं नहीं सगफता...

चोलराज-(उपहास के स्वर में) श्रोह ! वास्तव में यह कवि की नवीन शोध है।

कम्बन-नहीं, राजन्, मैं केवन . . .

चोलराज —हम व्यर्थ समय क्यों कोयें ? वह रहा तुम्हारा पुत्र, उसकी ग्रोर देखो। सत्य उसके मुख पर भलक रहा है। केवल यदि तुम पढ़ना चाहो। उसकी नीचे भूकी दृष्टि श्रीर मौग ही समस्त विश्व को उसके ग्रपराध की घोषणा कर रहा है।

कम्बन-(मन्द आवेगहीन स्वर में)-अम्बिकापति ! वया यह सत्य है ? योली, तुम मीन क्यों हो ?

} ,

ग्राम्बिकापति—(शिथिल स्वर से) उरामे कहना क्या हे ?

योलराज--देखा, तुमने देखा, जिस बकरी के बच्चे को मेने पाला उसने पुक्की को सीग मारे ? मेने तमित को पनपाया। मेने किय की पूजा की, मने उसे हृदय-सिंहासन पर ग्रासीन किया . .

कस्त्रान-समाट् ?

चोलराज—प्रीर मुक्ते यया पाल मिला ? मेरा हृदय निदीर्ण हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो नुकी है। शताब्दियों से निष्कलक चोलों का नाम ग्राज ग्रंपिकींस से कराकित हो गया है।

करदन-नया सम्राट् सुनने की कुपा करेंगे ?

चोलराज— त्या सुन् े तुरहारी बात बहुत सुन चुका। श्रन मे ग्रियिक तुरहारी बातो मे न ग्राऊँगा। यह सब तुम्हारे मोन श्रोत्साहन का परिणाम है। तुम विवता-सोन्दर्स एव श्रादर्श की नाते करते हो। यह है काव्य वास्तव मे ! निम्नवशी दुष्टो को न्याय का मूल उन्मूलन करने दो, धर्म को जताने दो, निष्पक्षता श्रोर नैतिकता को पराकान्त कर कविता की चानकीली चादर श्रोदने दो! मुक्त ग्रव ऐसी कविता की ग्रावस्थकता नही।

करवान—(क्रीधावेश में उठ कर) तुम वया कहते हो ? प्रोह! नहीं, गुफे प्रावेश में गहीं प्राना ाहिए। मुफे तया प्रियास है जत मेरे ही हाथों ने गेरे नेत्रों के साथ प्रत्यानार किया है। सम्प्राट, मेरे लिए अन यहा स्थान गहीं है। किन्तु फिर भी जाने के पूर्व कुछ शब्द . आपने प्रिन्यकापित को गेरा पुन कहा, आपने सकत किया कि में न्याय को धोखा दूँगा। आपने कहा, कांवता भरी अनेतिकता को ढकने की केनल एक नादर थी। किन्तु नोल, तुम्हें यह याद नहीं रहा कि भिनता के जगत् में भेरा प्रीर तीरा', को कोई रवान नहीं; भेरा पुन तुम्हारा पुन है और तुम्हारी पुनी गरी पुनी है। मुफे तुमने अपनी दया के सहारे जीता एक जीनित मुर्वा समक्ता। तुम यह भूत गये कि मैं एक मानन हूँ—मही, कि मैं एक किन हूं। वया तुमने समक्ता कि वह किन जिसकी बनास ही आदर्श है, जिसका जीवन उदार उद्योग है, जिसका निवासरपान मनुष्य की उच्चतम मानसिक शनित का सवा ऊँचा उठता उच्चतम समर्थ है, वह किन वुस और बेदना के कारण न्याय के पथ से विचलित हो जायेगा? वथा तुम सोचते हो कि मुफे, जिसने सदा रामधर्म के पप का अनुसरण किया है, निज जीवन की सुच्छ समस्याओं के कारण उज्जवल प्रकाश कि मिलेगा? तुम मूल गये कि मैं एक किन हूँ, किन्तु मुफ याद है। तुम चाहते थे मेरा निर्णय। मैं जाने के पहले प्रभी अपना निर्णय देता हूँ। भे दट की पृष्ट करता हूँ। अपनी पुनी की मानरक्षा के लिए, मैं तुम्हारे पुन अधिकापित को मृत्युद्ध देता हूँ। यव मे शान्ति से जा सकता हूँ।

(दरवाजे की ग्रोर बढ़ता है।)

बोलराज—(विक्षिप्त-सा) श्रीमन् .श्रीमन्, र्काव . . . .

कम्बन—(एक क्षण एकते हुए) नहीं राजन्, में यहा एक क्षण अधिक नहीं एक साम्राज्य से कहीं बड़ा है और अब में. में एक कवि हूं।

(जाता हे।)

[चोलराज एक क्षण रकता है, हिचकता विक्षिप्त-सा, और फिर कवि के पीछे शीझता से जाता है। अम्बिकापित पास के थाल में से एक कमल उठा लेता है और उपर देखें बिना धीरे-धीरे उसकी पँखुड़िया जिखेरता है और यवनिका गिरती है।]

## हितीय दश्य

## [वही सन्ध्या । कम्बन के मकान में]

रंगमंच के पीछे ऊँची चौकी पर देवी सरस्वती की पीतल की मूर्ति है। उसके सामने रंग-बिरंगा एक तेल का वीपक चातु की सांकल से लटक रहा है। बीपक जल रहा है। दायों श्रोर बरामदे में श्राने का दरवाजा है। दरवाजे श्रोर मूर्ति के बीच एक नीची चौकी है जिस पर बाध-चर्म बिछा हुश्रा है। बायों श्रोर कम्बन का एक किच्य तानपूरे को सीधा गोव में रखे पृथ्वी पर बैठा है, तथा कम्बन के महाकाव्य के पृष्ठ उसके सम्मुख एक पुस्तक-पीठिका पर फैले हुए है। परवा उठता है, किच्य तानपूरे की श्रुति पर गा रहा है।]

शिष्य-गृहा के साथ गाँच और तब

उसके पुत्र के साथ जो सुमेरु पर्वत के चक्कर काटता है हम छ हो गये। तुम्हारे साथ जो प्रगाढ़ श्रम में हमारे पास गाये हम सात भाई है, मेरे हृदय के मीत सचमुच हमारे पिता भागगाली है जिन्होने ग्रपने एक पुत्र को बन ये भेज। ग्रोर तीन ग्रांधक को पाया...

[कम्बन का प्रयेश . . उन्मत एवं विक्षिप्त]

कम्बन—(कर्कश स्वर गें) बन्द करो में स्वर, रामके ? मुक्ते इन ओछे शब्दों का सुनना सहन नहीं। शिष्य—(हक्कावक्का) गुरुदेव....

(शिष्य की ग्रीर देखे जिना कम्बन ग्रागे जढ़ कर थका-सा गंच पर देठ जाता है।)

कश्वन—हां, यह पद अब न गाश्रो । में प्रच जानता हूं कि भित्रता वया है श्रीर यह मुक्ते चोट पहुंचाता है । श्रीर याद रखो, गेरे 'रागायतार' के पदो में एक भी का भेरे समक्ष न गाया जावे ! समक्ष गये ?

शिष्य-गरुदेव, में वया . . . मै नही . . .

करबन—(तीखे होकर) नास्तव में तुम नहीं समभते। तुम हैरों समभ समते हो जन मैं इतनी देर में समभत ? (संब से उठते हुए) कहाँ है वे पृष्ठ ? उन्हें यहाँ नाखी। उन्हें जलाना होगा। हाँ, उन्हें जला ही दे। किन्तु....वह तीव्र प्रान्ति कहां है जो मेरी दुवैवता को भस्म कर सकती है। वताक्री मुभे, कहा है शिलाओ....पृष्ठ।

शिष्य — (पृष्ठों को शीध्यता से एकान कर फरवन से दियाते हुए) नहीं, में नहीं दे सकता, में नहीं दूंगा। वे अब तुरहारे नहीं रहे। वे हमारी निधि, हसारी आधि के अगर किन्द्रव की निधि।

कम्बन-(कोध से आगे बढ़ते हुए) तुम बगा तकते ही?

विषय—हां गुरुदेव ! आप भी उस चगरकार को निनंदर गड़ी कर सकते जिये आप ही ने रचा है। क्या ये अन्त में जलाने के लिए ही थे, जिनके लिए आप न अपना जीयन शब्द और समीत स गेंन दिया है ? ये अन शब्द मात्र नहीं, गुरुदेव, ये वह रचना है जिसमें आप के जीवन के अमर सिद्धान्त सामार ही उठे हैं।

कम्बन—(बृढ़ स्वर में) मुक्ते यो पना को। शिष्य— नही।

(ग्रान्बिकापति का प्रवेश)

ये, या गये आप के पुत्र । तह भी कित है । हम उनसे पूछें। करवन—(रुँधे स्वर में) अध्विकापति....नमा वह आ गया ?

शिष्य—(श्रिम्बिकापित की और मुड़ बर) यह देनिये, ग्राप के पिताजी गया चाहते हैं ? ये 'रामायतार' की हस्तिलिखित प्रति जलाना चाहते हैं।

कम्बन-श्राम्बकापति . . . . मेरे बेटे . . . . गुम श्रा गरे ?

श्राम्बिकापित— (गम्भीरता से) हाँ, पिरााणी (शिष्य से, धीमे स्वर में) देखो गित्र, गेरे पिता श्रापे में नहीं हैं। पत्रों को लंकर जाओ। बाहर जाओ और पुकार की सीमा में रहो। प्रगने पीछे दरवाजा बन्द करते जाओ श्रीर किसी को श्रन्दर न श्राने देना....विलम्ब क्यों करते हों! जाओ।

## (शिष्य बाहर जाता है।)

कम्बन (मानों जागता हुआ) अभ्विकापति, यह फेहां जा रहा है ? उसे वापिस शुलाओ । उसे पत्र लाने दो । मुक्ते जलाने दो . . . , भाग्य . . . . भाग्य . . . . , भिष्ठुर, उसे जीतने की शक्ति किसमें है ? नहीं-नहीं, मैं अधिक नहीं सह सकता । ओह ! भगवन्, मैं नहीं सह सकता ।

ग्रम्बिकापति—(कोमल स्वर में) पिताजी।

कम्बन-मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने . . . तुम . . . . तुम हो।

श्रम्बिकापति—शान्त हूजिये पिताजी, मैं ग्राग्रह करता हूँ । देखिये, उन्होने मुक्ते श्रभी कोई हानि नहीं पहुँचायी । किन्तु . . . .

कम्बन—किन्तु वया ? चोल कभी भी तुग्हें क्या हानि पहुँचा सकता है ? शास्रो, हम इस पवित्र भूमि को त्याम दें। हम ग्रपने पेरों की इस कृतघ्न धूल को छोड़ दें। इस पर चलना भी पाप है।

श्रक्तिकापति—त्याग दें !

कम्बन—हाँ मेरे बेटे ! श्रव नष्ट करने को समय नहीं। भेने समभा, उन्होंने तुम्हें कारावास में पटक दिया। धन्य हो भगवन्, साँस भर लेने को हमें कुछ ग्रल्प समय मिला है। हम उराका उपयोग तुम्हारे ग्रीर इस वृद्ध कवि के जीवन को बचा कर करेंगे। शीघ्रता करो।

श्रम्बकापति--श्रीर तब ?

कम्बन—स्रीर तब हम कहीं भी अपना निवास बना लेगे। क्या ऐसी भी कोई भूमि है जो हमारा स्वागत न करे ? यदि हो भी तो हम अपने पीछे इस तमिल बोलने वाली सुन्दर भूमि को छोड़ चुके होंगे, वारतव में सुन्दर और शेष्ठ! श्राग्रो, हम कविता को छोड़ कर साधारण जन-समुदाय की भाँति परिश्रम कर के जीवकोपार्जन करेगे।

श्रम्बिकापति-क्या रोटी ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है ?

कम्बन-तुम नहीं जानते, भेरे अन्दर कितनी भयंकर ज्वाला पशक रही है! अब मुक्ते कुछ नहीं सूक्षता। भैं तुम्हें अवश्य बचा कर इस अस्म करने वाली ज्वाला को निकाल फेक्गा। में केवल एक बाप हूँ।

श्रम्बिकापति—(मन्द हँसी के साथ) इसीलिए....

कम्बन-भूल जाग्री, उसे श्रव भूल जाग्री। कुछ कुमार्गी ग्रादशों ने श्राज दरवार में भुक्ते श्रन्था कर दिया था। मुक्ते क्षमा करो। में श्रव साफ़-साफ़ देल रहा हूँ। में एक बाप हूँ।

भ्राम्बिकापति-क्षमा किसलिए ? मै वयों भूल जाऊँ, जब वह याद करके मुभे श्रमिगान है ! ग्रापने श्रनुक्तित नहीं किया।

कम्बन—यह तया ? अनुचित नही ? तया यही तुम्हारा तात्पर्य है ? तथा तुमको दोषी ठहराने में अनीचित्य न था, मेरे तात ! यह ठहराने में कि मेरे जीवन के प्राण तुम गर जान्रो। तथा पत्थर भी मेरे इस निर्मण हृदय से कठोर हो सकता है ? और तुम कहते हो, मैंने अनुचित नहीं किया !

श्रम्बिकापित-कवि का श्रादर्श कभी त्रुटि नहीं करता !

कम्बन किवता ! किवता की चिन्ता किसे ? खेद हैं कि मैंने अपना जीवन निट कर दिया। अपने जीवन को किवितामय करने के यत्न में मैंने जीवन की ही उपेक्षा की। अब मेरी आँखें खुल गयी हैं। वया ही दीन-दुखी मूर्ख मैं बना रहा। किवता हां! क्या किवता जीवन से भी महान् है ? भली भांति जीवन विताना ही सब से बड़ा किव होना है। और मैं वह भूल कर जीवन को किवता का रूप देने में जीवन को निष्ट कर बैठा।

श्रम्बकापति—(श्राक्चयं से) क्या में राही सुन रहा हूँ ! क्या यह महाकवि बोल रहे हैं ?

कम्बन—यह में हूँ। किन्तु मैं श्रव उन दिनों के रवप्नों में, जिनको मनुष्य कविता कहता है, व्यस्त नहीं हूँ। मैं जागरूक हूँ। श्रपने पुत्र को फाँसी से बचाने के लिए! मेरे दशरथ को भी ऐसा श्रवसर न मिला होगा! क्या तुम चाहते हो कि मैं इस श्रवसर को सो दूं? मैने पर्याप्त कटु एवं विदारक श्रनुभव किया है, जिसे मैंने कविता श्रीर संगीत का रूप दिया। श्रव श्रविक मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन किवता के लिए सामग्री बने। नहीं, श्रव मैं जीवन चलाऊँगा। श्रीर यदि मैंने तुम्हें सो दिया, तो मैं कैसे जीवित रहुँगा?

श्रम्बिकापति - हाँ, किन्तु यदि में नहीं मरता तो जीवित कैसे रह सकता हूँ। यह भी तो विचारिये।

कम्बन-में नहीं समकता। मेरे सन्ताप ने मेरी विचार-शक्ति भस्म कर दी है। केवल तुम्हें बचाने की भावना ही शेष है।

श्रम्बिकापति—मेरे लिए तो जीवन श्रापकी कविता को कार्यछप देना है; मैं उसे इस पृथ्वी पर वास्तविक श्रीर पूर्ण देखना चाहता हूँ।

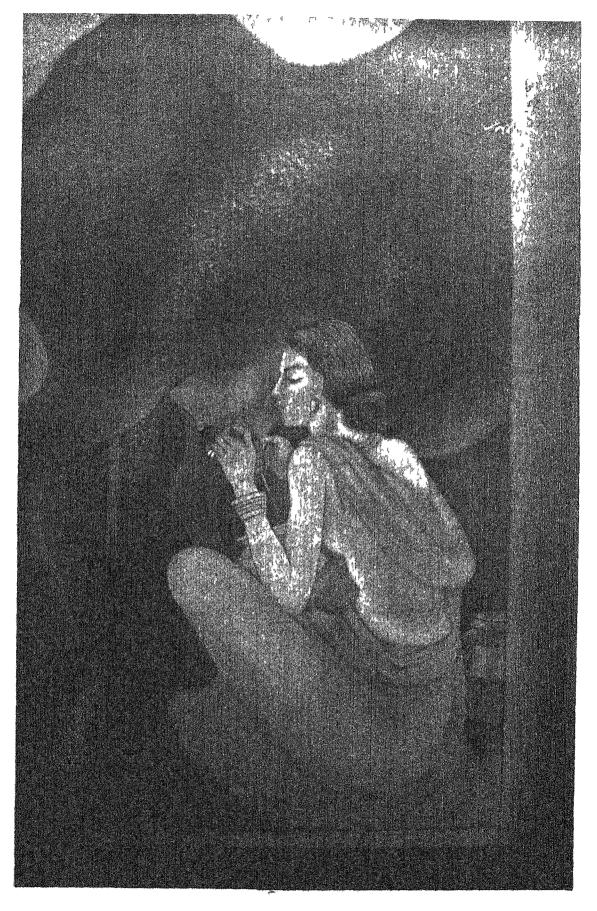

कम्बन-तुम्हारा तात्पर्य क्या है ? गेरी कविता?

अभिवकापित—हाँ, छोटे मन्ध्य अपने चारो ओर नियमो की खाई खोद लेते है। अपनी रक्षा के लिए रीति और कि की दीवाल राडी करते है। किता मन्प्य को उदासीनता और दुख के कारावास से मुक्त कराती है। आपकी किवता में भी यह चमत्कार किया है।

कम्बन—तो में ही इस भयकर दु खद घटना का कारण हूँ। में ठीक कह रहा था। मेरी कविता भस्म कर दी जावे। श्राम्बकापित—एक क्षण ठहाँ रये। श्राप भव्दों को नष्ट कर सकते है। श्राप पृष्टों को जला सकते हैं किन्तु क्या उस सत्य को, जिसे वे प्रकट करते है, जलाया जा सकता है ? यदि श्राप ग्रपने नेत्र मूँद ले तो क्या सूर्य समाप्त हो गया ? यदि श्रापके शब्द लुप्त हो जावे नो क्या, दूसरा किय श्राकर उन्हीं शब्दों से मनुष्यों के नेत्र खोल सकता है !

कस्बन-स्या में ही कारण हूँ अग्विकापित ? वया मे ही इस यातना का कारण हूँ ?

श्रम्बिकापति—जीवन की तुच्छता को जिन्ह करना, मनुष्य को कविता के विलक्षण जगत् में ले जाना ही ग्रापकी विजय है।

कम्बन--ग्राकाश को रपर्श करने के प्रयास म मंने ग्रपन हाथ की पृथ्वी को खो दिया। में मूर्ख ही रहा। ग्राम्बकापीत--नही, ग्रापन हम वह मन्त्र दिया है जिससे पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। मेने प्रयास किया ग्रोर मुफे

कम्बन--केयल खोने के लिए... एव गुभः से तुम्ह छीनने के लिए। नहीं गरेपुत्र ! मैं यह नहीं सह सकता। चाचो, हम इस ज्ञापित भूमि से भाग चले।

श्रिम्बकापित- - हम कहा भाग गकते हैं ? जहां भी हम जाय, मेरा माहनाश मेरा पीछा करेगा। मैने आपकी किवता में विश्वास किया। मेंने उसे जीवन में लाग का प्रयत्न किया और मेंने पाया कि जिस समाज में हम रहते हैं वह घास-फ्रा की भोपडी हैं, जो आवर्श की श्रीम्न नहीं सह सकती। उसमें भरम होने से भयभीत मनुष्य मेरा गला घोटना चाहते हैं। मैं कही भी जाऊँ, उस मोहनाश से मभे श्रृटकारा नहीं मिल सकता। मेरा जीवन श्रव रपन्दनहीन हो गया है। मत्यु को उसमें से क्या मिल सकता है ?

कम्बन — नहीं ! यह तो केवल योवन ना प्रथम प्राघात है। समय तुम्हारे हृदय के घावों को भर देगा। रूखा वृक्ष फिर लहलहा उठेगा। किन्तु में, में श्रव इतना वृद्ध हूँ कि समय का सुखद रपशं गुक्ते नहीं पनपा सकता। यदि मैंनं तुम्हें खो दिया, में स्वत विल्कुल नष्ट हो जाऊँगा। मैं तुमसे जीवन का श्रायह करता हूँ। मैं, जिसने तुम्हें जीवन दिया, तुमरों भीख मागता हूँ— मुक्ते मीत के मुँह में न डालो।

श्रम्बिकापित-जीवित रहने से हमें साभ ही क्या होगा ?

कम्बन—हम कि कि निष्क्रिय स्वप्नो को त्याग वगे। श्रीर साधारण मनुष्य की भौति खेती कर जीवन चलावेगे। श्रीम्बकापित—तो क्या श्राप सोवते हैं कि सही गित्रता पहचानने के पश्चात् श्रापके महाकाव्य के इन शब्दो "गुहा के साथ, हम पाँच हो गये" सुनकर मै उस लेन-देन के व्ययहार को जिसे तुच्छ गनुष्य मित्रता कहते हैं, सन्तुष्ट हो सकूँगा? क्या श्राप सोचते हैं कि राम और सीता के प्रेम को जानन के पश्चात् मै स्वय इस श्रन्ध-गरम्परा एव रूढिग्रस्त कीचड से युक्त भोगड़ी मे रहने श्राऊँगा?

कम्बन—यह सब छलना है। उसे भून आयो। चोल केवल चोल है, मेरा भाई नही। क्या तुम उसे नही जानते ? वह मौत बनकर मेरे बेटे का खाना जाहता है। हम गाग चलें, हम उससे भाग चलें।

श्रम्बकापति-भागने का एक ही मार्ग है ।

कम्बन-वह नया ? हम वही ग्रहण करें। बोलो, मुक्ते बताश्रो, वह क्या है ?

श्रिम्बिकापति--मृत्यु !

कम्बन निया मैंने इसीलिए प्रानी निविताओं की रचना की ? देखी प्रम्बिकापित, तुम कहते ही कि तुमने मेरे काब्य को कार्य-रूप देने का प्रयास किया। किन्तु तुमने यह नहीं देखा कि मेरी कियता एक पोत है जिस में छिद्र हो गया है। आदर्श श्रनन्त हैं। उनको कीन पा सकता है ? क्या मेरा काब्य अपरिमेय को परिमेय बनाने का श्रीथा प्रयत्न मात्र न रहा ?

श्रम रावती मिली।

ग्रस्बिकापति-यह हो सकता है। यह ग्रापका मोहनाश है।

क्षम्बन-तब क्या ?

कस्बन-इसके लिए तुम दोषी नही।

ग्रस्विकापित—कोई चिन्ता नहीं कि कौन दोषी है ? मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। मेरी कामना थी कि में चन्द्रमा की शीतल जोत्स्ना, संगीत ग्रीर ग्रमरावती ग्रोर प्रेम का सामंजस्य काल की प्रतिमा में करूँ। जीवन-चक्र टूट गया, तार उलभ गये। ग्रीर ..जीवन में श्रव कुछ शेष नहीं।

कम्बन-क्या श्रमरावती कुछ नहीं है?

**ग्रम्बिकापति—मै—**नही . . . . किन्तु ठहरिये . . . . बाहर शोर-गुल केसा ?

(बाहर से फ़ावाज़ें सुनाई पड़ रही है।)

शिष्य-नहीं देवी ! किसी को प्रवेश की शनमति नहीं है।

ग्रमरावती—मुक्ते रोकने वाले तुम कीन होते हो ? चील राजकुगारी तुम्हे थाज्ञा देती है, प्रलग हो ।

श्रिम्बकापति—(धीमे स्वर में) अमरावती आ रही है।....

कम्बन-कौन है ? दरवाजा खोल दो । आस्रो, आस्रो अमरावती ।

[ग्रागरावती का प्रवेश । वह सीधी कम्बन की ग्रीर जाकर उसके चरणों में गिर पड़ती है।]

ग्रमरावती—(सिसकती हुई) पिताजी, मुक्ते क्षमा कीजिये, इस पापिनी को क्षमा कीजिये।

कम्बन-(कोसल स्वर में) उठो, मेरी बच्ची।

श्रमरावती—वच्ची ! श्राप इस पिशाची को—जो धापके पुत्र पर श्रापद् लायी हे—बच्ची कहते हैं। श्राप के हाथ भुभे कुचलने को सिहरते नहीं ?

कम्बन-उठो ! मेरी बच्ची, उधर देखो, कौन हे ?

श्रमरावती-श्रोह ! श्रम्बिकापति ! यह विषधर है जिसने श्रापको काटा है । जुनल दीजिये उसे पैरों सं....

ग्रस्थिकापति—ग्रमरावती, तुम वया कहती हो ? यह तुम्हारा प्रेम था जिसने मुक्ते बचाया । केवल वही एक वस्तु थी जो ग्रादर्श को प्राप्त हुई ।

ग्रमरावती—पिता जी, वह निर्दोष है। यह सब विष्तव मेरे मनोवेगों के वातचक्र ने उत्पन्न किया है। ग्रोह! मेरे प्रेम ने उसी का विनाश किया जो उससे लिप्त था। क्या नारी की कामना इतनी निर्दय है? मैं क्या करूँ? क्या मेरे लिए कोई श्राशा नहीं?

## (फूट-फूट कर रोती है।)

कम्बन-शान्त हो बेटी ! क्या अपने प्रेम में तुम्हें विश्वास नहीं ?

श्रमरावती—पिता जी, आप किव हैं। आपके लिए प्रत्येक मनुष्य का हृदय खुली पुस्तक है। क्या आप उसमें इस बेचारी नारी के हृदय को नहीं पढ़ सकते ? यदि वह ...यदि मैंने उसे खो दिया, तो मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं सम्पूर्ण गर्यादा और लज्जा को छोड़कर यहाँ आयो हूँ। और आप मुक्तसे पूछते हैं कि ....

कम्बन नहीं, नहीं, मुक्ते तुम पर विश्वास है। श्राश्रो, हम तीनों इस नगरी से दूर उड़ चलें। बेटी, तुम्हारे प्रेम के कोमल पींचे के पोषण हेतु थोड़ा स्थान देने को इस विश्व में पर्याप्त स्थान है।

श्रमरावती--ग्रधिक सत्य भी बुरा होता है। नया में सही सुन रही हूँ ? नया यह ग्रापके . . . .

कम्बन हाँ, यह वहीं है जिसने श्रपने बेटे को मृत्यु-वण्ड दिया था; किन्तु मैं श्रव सचेत हूँ। मेरी पीड़ा ने मुक्ते मनुष्य बना दिया। मेरी बच्ची, मुक्ते क्षमा करो।

श्रमरावती-(आशायुक्त हो)पिता जी !

कम्बन हाँ, हम इस भूमि को त्याग चलें।

श्रमरावती-फिन्तु क्या हम राजा की क्रोधानित से बच सकेंगे ?

कम्बन—(खिन्न होकर) में भी प्रधिकारों से राजा हूँ। ग्राग्रो, हम कवि के राजसी शब्दों का मूल्य ग्राँकों। मेरे पुत्र को इसमें विश्वास है। कुछ भी हो, ग्रौर हम कर ही क्या सकते है ?

श्रमरावती—(जत्सुक श्रीर जत्तेजित) हाँ, हम भाग चलें, हम श्रवश्य भाग चलें, हम शीघ्रता करें। यहाँ श्रव प्रत्येक क्षण हमको मृत्यु के निकट खीच रहा है। ये श्रपने पिता की श्रन्थ कामना को जानती हूँ।

श्रम्बकापति-किन्तु गुभे भय है कि तुगने मुभे नहीं पहचाना।

श्राम्बिकापित-में अव पुराना अभिवकापित नहीं। वह तो पूर्व ही सर चुका है।

ग्रसरावती-वया कह रहे हैं ये कि ये नहीं जायंगे ?

कम्बन-अम्बनापति !

श्रमरावती—(धीरे-धीरे रोती हुई) आस्रो, प्रिय; गेरा प्रेम पीला-दुर्बल पीधा है इरामें कोई सन्देह नहीं। किन्तु वया यह तुम्हारे सुरक्षित प्रकाश में विलिष्ठ श्रीर मनोहर नहीं बन जानेगा? हम प्रपने पिता जी की बुद्धि का श्रनुकरण करें। दूर किसी श्रज्ञात सूमि में हम इस दु:रवण को विस्मरण करना सीखें।

ध्यस्विकापति—वह मेरे परे हैं।

श्चमरावती—क्या तुम्हें मुफ पर विश्वास नहीं ? तो तुम मुफे प्रपने हाथों ही मार डालो । क्या यह मेरा दोष है कि मैं एक राजकुमारी हुई ? क्या मेरा जन्म गेरे नारीत्व को नष्ट कर देगा ? क्या ग्राप यही सोचते हैं ? पिताजी, अपने पुत्र से कहिये कि वह घूर-पूर कर मेरी और क्यों देखते है ?

कम्बन—मेरे पुत्र, तुम स्पयं दोनों मिल जास्रो, मुक्ते स्वीर राजा को भूल जास्रो । केवल इस साहसी बच्ची को याद रखो ।

श्रास्विकापति—यह तो मृत्यु के पश्चात् भी मेरे साथ ग्हेगी। यदि में जीवित रहा तो मेरा मोहनाश इसको मिलन कर देगा। यदि मैं जीवित...यदि मैं जीवित...यदि में जीवित रहा; किन्तु में जीवित वयां रहूँ ? और मैं रह ही कैसे सकता हूँ ? वे मुफ्तें ले जावेंगे....

### [रक्षफ भ्रौर सिपाही, सेनापति का प्रवेश]

कम्बन-प्रोह! शेनापति, इस किय बात का फल...

सेनापति—क्षमा की जिये . . . राजा की माजा है कि . . . . श्रापके निर्णय का पालन किया जाय । मैं तो केयल एक साधन हुँ । मुक्ते श्राज्ञा है कि . . . श्रम्बिकापति, तुम्हं हमारे साथ नलना है ।

अमरावती—एक क्षण ठहरो । मैं—श्रापकी राजकुमारी—श्रापको रोकती हूँ ।

सेनापति—(श्रनिविचत-सा)देवी...राजकुमारी...में तो केवल नम्र सिपाही हूँ...में क्या...राजा की श्राज्ञा है।

श्रास्विकापति—सेनापित, तुमको घवराने की श्रावक्यकता नहीं। मैं साथ ही चल रहा हूँ। हिचकते क्यों हो ? पिताजी, चला; श्रमरावती, मैं जा रहा हूँ। मृत्यु के उस पार श्रज्ञात भूमि में, प्रेयित, किन्तु मैं तुम्हारा श्रेम कभी नहीं भूलूँगा, कभी नहीं. . . मोहनाश की श्रीपिव मृत्यु है, मैं अनुभव कर रहा हूँ। ईश्वर का महान् वरदान मृत्यु ही मेरे जन्म के कुचकों के लिए शान्ति प्रदान करने की सरहम है। सेनापित, श्राश्रो हम चलें।

## [श्राम्बकापति सिपाहियों के साथ जाता है]

कम्बन—(दरवाके की धोर शराबी की भौति भूम कर) ध्रम्बिकापति....मेरे बेटे ! धमरावती—(रोती हुई गिर पड़ती है) पिताजी !

#### [पवनिका पतन]

## स्रोतिरिवनी

## ( अँधेरी रात में गंगा-तट पर चिन्तन )

#### भ्लकराज ग्रानन्द

रात में नदी दर्पभरी बह रही है, विश्व को अपनी अज्ञात शक्तियों की भगानकता से भरती हुई, जंगलों-पहाड़ों अ)र मैदान की बस्तियों में एक विराट् अभिशाप-सा फैलाती हुई। यह हिन्दुस्तान की गुख्य स्रोतिस्वनी है। यह अपने आप में कई सहायक नदियों को समेटती है, हिमालय के पिघले हिग के दाय से स्फीत होकर धरती को आप्नावित कर देती हैं और रवयं अपने को कई शाखा-नदियों, दलदलों और नहरों में बांट देती हैं। यह गंगा है, विश्व के कर्ता-धर्ता-हर्ता शिख की जटाओं से निःगृत; इसी के अमृत-विन्दुओं को अगरत्वाकांक्षी तीर्थयात्री अपनी नांव की लुटिया में भर-भर कर ले जाते हैं; इसी में उनके ऐहिक अवशेषों के कण समुद्र की अोर यहते धूलि-कणों के साथ मिल जाते हैं। जीवन-स्रोत भी और मृतक-समाधि भी; रोग-निवारिणी, संजीवनी भी और दिस्या महागारियों तथा सैकड़ो ज्वरों के कीटाणुओं की वाहिका भी; पाप-विमोचिनी, पोषिणी, धातिनी; कोटि-कोटि जनों द्वारा माता के समान पूजिता, भारत की जनता की आजा-आकांक्षा, स्वप्नों और अज्ञात अचेतन की रहस्यमयी धारिणी; आप चाहें तो यह एक महान् प्रतीक है, नहीं तो गिरी गहानदी है, जो कि यगों से बहती आ रही है और अब भी बह रही है....

पास के गाँव से होकर मैं इसके किनारे या गया हूँ, श्रौर घनी काली रात में अपने श्रातिथेय के घर के चब्तरे पर बैठा उसकी श्रोर एकटक निहार रहा हूँ। मुक्त में 'दिव्य श्रशान्ति' गरी है, पर साथ ही एक श्रारान्न संकट की श्रद्गुत भया-कुलता और गहरा डर भी। क्योंकि सौ क़दम से भी कम फ़ासले पर गांव के दो मृतकों की चिताएँ जल रही हैं श्रोर मैं सभी तक उन जिन्न, भूत, प्रेत-पिशाचों के होग्रों के भय से मुक्त नहीं हो पाया हूँ, जो भेरी गाँ की श्रौर मुहल्ले की स्थियों की बातचीत से शैशव काल से ही मेरे गन में बस गया था।

यद्यपि मुक्ते डरना क्यों चाहिए ? क्या मैं ग्राधुनिक नहीं हूं ? क्या मैं ग्राधी दुनिया नहीं घूम ग्राया हूं, ग्रीर सैकड़ों विवादों में भाग नहीं लेता रहा हूँ ? बड़े-बड़े कारखाने, सिन्धु नदी को बाँधने वाला सक्खर ग्राँघ श्रीर प्रकृति को मदारी के बन्दर की तरह चुटिया पकड़ कर नचाने वाले दैत्याकार विद्युद्धन्त्र मैंने नहीं देखे हैं ? क्या मैं दुनिया भर में ग्रीर भेरे पीछे इस गांव में भी चलने वाले विराट् संघर्षों से ग्रवगत नहीं हूँ ? क्या मैं नहीं जागता कि घटनाएँ मनुष्यों के मन को बदल रही हैं, श्रीर उनकी भगाश दृष्टि के सम्मुख एक नये भाग्य, नयी नियति का उद्घाटन कर रही हैं ? फिर में क्यों भयभीत हूँ ? श्रीर किससे ? या कि यह निरा स्वस्थ सन्देह हैं जो मेरे मन पर छा रहा है ?

हाँ, यह सन है कि कुछ क्षणों के लिए, लम्बे क्षणों के लिए, में नहीं डरता। क्योंकि पंच-महाभूतों का निरा ग्राकर्षण मुफे ग्रिमिभूत कर देता है। यह पानी का दृष्त स्वर इस बात की याद दिलाता है कि किस जोश के साथ हिमालय की हिमनिद्यों ग्रीर घाटियों में से राह बनाता हुआ वह श्राया होगा! उस पर वह कर श्राते हुए शीतल हिम-समीर के फोके मानों फुलसी हुई धरती की उमस से पीड़ित व्यक्ति के लिए नये जीवन के छंडे मरहम का काम करते हैं। नदी के दोनों ग्रीर यह भू-प्रदेश का विस्तार, उसी पर छायाचित्र के समान श्रंकित वृक्षराजियाँ जो प्राकाश-चुम्बी तिकोने देवदाक वृक्षों के बीच-बीच में भाँक जाती हैं, श्रादित्तिज फेले हुए सघन वन-कुंज—ये सब ग्रद्भुत सान्त्वनाप्रद हैं। श्रीर उसमें सुर्रिट भरती या प्रार्थना करती ये सानवी बस्तियाँ, ये मेंडराते कीट-पतंग, ये बीच-बीच में 'हुआ हुआ' कर उठते सियार, श्रौर जवाब में भूंकते कुत्ते ये गोंडे सुर वाले गघे, इन में भी एक ग्राश्वासन है....फिर भी, मुफे स्वीकार करना होगा में डर गया हूँ। जब कोई जरा-सा भी डरपोक हो, तब शक्ति का ग्रीर बीरता का दिखाश व्यर्थ हैं। जब मैं जानता हूँ कि मेरे श्रासपास की सारी दुनिया लड़खड़ा कर गिर रही हैं, कि नारों ग्रीर श्रन्यता के बिराद खोखल हैं जो कि भरे

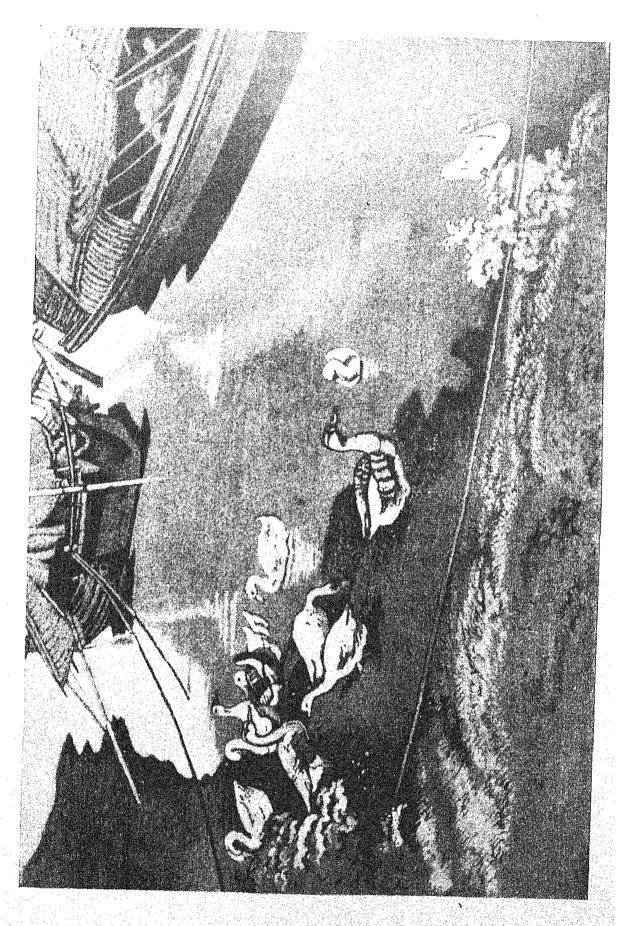

|  |  |  | ! |
|--|--|--|---|
|  |  |  | : |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |



फलक ४०

जाने के लिए चीख रहे है, तब यह मानना कि सब कुछ ठोस है, केवल दम्भ होगा। यह छिपाना छल होगा कि मेरे भीतर भी एक अत्यन्त महर्त्वपूर्ण संघर्ष हो रहा है, जिसका परिमाण मानवता को लील जाने वाले संघर्ष के बराबर न हो, लेकिन जो छोटे पैमाने पर उसी प्राचीन खोर नवीन, खतीत और अनागत के विरोध को प्रतिबिग्वित करता है। यह नहीं कि मुक्तमें ख्रात्म-विश्वास की सा अपने गित्रों में विश्वास की कमी है, या कि मुक्ते हमारे जीवन में ख्रास्था नहीं है। बात यह हैं कि भे ख्रात्मा की नौका को छढ़ विश्वासों की चट्टानों से निकालना चाहता हूँ, उस दलदल छौर कर्दम से उबारना चाहता हूँ जिसे समूचे युग की गौरामी वरसातों ने उसके ख्रासपास पैदा किया है; मे उसे इस गहन अधेरी रात में से बाहर निकाल कर नयी बनाना चाहता हूँ.... जब कुछ दुर्लभ क्षणों में उसी श्रात्मा को ख्राप्ते भीतर रंगीन विद्युद्दीप के समान प्रकारित देखता हूँ, तब उन मृत शरीरों और विराट पंच-महाभूतों की चमक का उर थोड़ी देर के लिए मिट जाता है; परन्तु गेरे भीतर जो प्राचीन भीतियां है उन्हें सर्वथा नप्ट करने के लिए तो एक ज्वानामुखी की बिह्ल चाहिए।

धुक्य कोतस्थिनी रात में बढ़ी जा रही है, विश्व को अपनी श्रज्ञात शक्तियों की भयानकता से भरती हुई, जंगलों-पहाड़ों और मैदान की बस्तियों में एक विराट् अभिशाप-सा फैलाती हुई,....

वसों में नदी से प्रतीति स्थाणित कर्ल— उससे कुछ प्रश्न पूर्छूं ? कीन है वे मृतक जिन्हें वह गुनगुनाती हुई स्मरण कर रही हैं ? किस लिए हैं वह शोर और क्षोम, जो निरर्थक हैं, फिर भी सार्थक हैं? . . . . क्या वे ही मेरी व्यथा का कारण हैं ?

कदाचित् ऐसा ही है, कदाचित् भेरी व्यथा इसीलिए है कि मुक्त पर हावी हुए मृतकों के विरोध में में प्रपने जीवन के सार श्रोर स्वत्य को जानना श्रीर महसूस करना चाहता हुँ....

सवसं भारी और ठस भार है उस सामन के नग का, जो निकोलस रोरिक के विशों में स्रंकित पर्वत-श्रृंग-सा निविड और मना हैं। यह जंगल पुराना है, बहुत पुराना, हिमालस के समान प्राचीन; श्रमने भूरे दिख्यल बटवृक्षों और बुरूस, कीकर और नीम से भरा; घना, काला, उदास; अनरपितयों के एक विराट् रहरगमय महासागर की भाँति फैला हुआ जिसके नीचे कॅटीली भाड़ियों के प्रोर नरसलों के उलके जाल है, और सूंसार बनैला सरीसूप साम्राज्य है और उसमें दफ़ल हुई इतिहास की रातें....

लम्बी-लम्बी रातें....तव जंगल सर्वेच्यापी था, सर्वज्ञ था; उसके आगं सब मुख बोना लगता था। और ठिंगने काले प्रस्तर-युगी वनीकरा यहाँ वसते थे, वृक्षां की फुनियों को भुलताने वाले सूर्य के ताप से वसते हुए घनी छाहों में काही की गन्थ सूँघते, पास की गंगा के अमृत को छोड़ स्माने साल-पोसरों का गॅदला पानी पीते—यक्षों, नागों, वनस्पतियों और यन-देवियों को आराघते और अभिचार से बुष्ट देवताओं को और प्रेत-वाधाओं को टालते....

चारों श्रोर जंगल था, वह सब कुछ ज्यापे हुए था....पर उन श्रोंधेरी रातों की काली साँस को क्या-क्या सपने उद्वेलित करते थे, कौन जानता हैं? श्रपने सारे उर के बावजूद, मैं एक श्राह्म-येतन पुरुप हूँ, श्रसंख्य पीढ़ियों का दाय गुक्के मिला है—दो पितरों का, चार प्र-पितरों का, श्राट प्र-प्र-पितरों का, सोलह प्र-प्र-प्र-...शीर इसी भाँति श्रमादि काल पर्यन्त ...। श्रीर पैने इन सब पूर्वजों का दाय स्वीकार किया है, उसका महस्व पहचान कर, न कि एक प्राचीन वस्तु-संग्राहक की भाँति केवल संग्रह-बुद्धि से। प्राचीन पूर्वपुष्पों द्वारा उत्कीणं प्रत्येक पत्थर को, भीत पर उकेरे हुए प्रत्येक लेख को, पात्रों पर श्रांके हुए हर रंग को श्रीर सांबं, सप्तानातु तथा सोने-चाँदी में बनी हर श्राकृति को मैंने ग्रहण किया है। परन्तु मैं श्रपने श्रापको कैसे उस प्राचाल की सूक्ष्म प्रक्रियाशों में प्रक्षेपित करके सरीवरों की गहराइयों या बेत श्रीर बांस के फूरमूटों की ऊँचाइयों में उन बनवासियों द्वारा पाये गये रहस्यों को ठीक-ठीफ जान सकता हूँ ?

अनुमान ? जनके इष्ट और दुष्ट देवता कदाचित् जाके विशेष प्रयत्नों के साक्षी हैं! वे प्रमाणित करते हैं कि गेरे पूर्वपुरुषों ने संघर्ष किया, जैसे प्रत्येक पीढ़ी संघर्ष करती है—निर्माण के लिए, मुलित के लिए। नहीं तो कैसे आये वे गुफा-स्थित पूजा-स्थान, आम और सामीन और कदम्ब वृक्षों के कुंजों में मिट्टी के दूहों के अन्दर गहरे खुदे छोटे-छोटे मन्दिर; ताल, तमाल, तिन्तडीक और वनकम्पकों से घिरे हुए स्वच्छ प्रकोध्य ?....

किन्तु वे श्रालंकित थे वन-वेवताश्चों से, स्वयं श्रपने डर से, मानों हरियाली के उन विकराल विस्तारों से, प्रेत-डाकिनी के निःस्तब्ध प्रान्तों से, क्वास-धँधी, ठिठुरती रातों भी श्रन्तहीन घुटन से, जलते निदाध के श्रन्तहीन दिनों के तप्त उत्पीड़न से..... फिर भी बे यपने पीछे विराट् कृतियाँ छोड़ गये हे, स्मारक शिलाएँ ऋौर स्तम्भ, देवमूर्तियाँ, ऐसी ठोस छोर पाणिय मूर्तियाँ जिनका स्पष्ट कटाव ग्रीर कसा हुग्रा गठन देख कर ऐसा लगता है मानो कल ही बनी हों, यद्यपि मै जानता हूँ कि वे बहुत प्राचीन काल की हैं।

उनके सौन्दर्य के सम्मुख में सच कहूँ, गेरा डर नहीं रहता। उसे में समक्ष सकता हूँ। उनगे में उनके निर्माताओं के सुदूर स्वर सुन सकता हूँ।

फिर भी नदी है कि रात में दर्पभरी बह रही है, विश्व को प्रपनी श्रज्ञात शिवतयों की भयागकता से भरती हुई, जंगलों-पहाड़ों और मेदान की बस्ती में एक ग्रभिशाप-सा फैलाती हुई....

परन्तु वया वह सदा से ऐसी ही रही हैं ? स्रोर ऐसी ही रहेगी भी ?

जीवन बदलता है। सब कुछ बदलता है। एक रूप इसी लिए जन्म लेता है कि मुरफा जायगा। परन्तु उस परिवर्तन का क्या स्वरूप था जो कि धुँधली उषा श्रीर भारत के प्रथम श्राक्रमण के बीच घटित हुआ ? क्या पह केवल एक बाह्य परिवर्तन था ? या कि उससे श्रन्तः वस्तु भी बदली, श्रन्तर्जीवन भी ? शीर क्या महम्बेद के गड़िरये सदा के लिए श्रपना गान गा गये—वह गान जो कि गान-मात्र का निष्कर्ष था ? श्रोर क्या पीछे के सहस्रो वर्ष व्यर्थ, ग्रुतित्व-हीन बीत गये ?

यदि मनुष्य का मन उस बहुमूल्य पट के समान है जिसमें प्रत्येक विगत पीढी की पृष्ठभूमि पर, व्यक्ति का अनुभव-संचय एक नये रंग का श्रोप चढ़ाता हो, बृद्धि नयी श्राकृतियाँ श्राकती हो, मानवी संकल्प गयी फलक देता हो श्रीर श्रवचेतन की सृजनशीलता के क्षण में गया श्रालोक अर देता हो—तब मनुष्य का विकास सम्भाव्य हे, तब वह 'प्रान्त' से 'केन्द्र' की श्रोर बढ़ सकता है, वह श्रपने 'स्व' को एक व्यक्त्युपरि प्रयत्न में विजयित कर सकता है, एक नया मनुष्य वन सकता है, जिसका श्रन्तरालोक श्रॅथेरे में स्वयं उसे तथा श्रोरों को भी भाग दिखा सके....

यह निश्चय है कि मध्य एशिया से (या कि जहां से भी) भटकते हुए आने वाले यायावर चरवाहे अपने जीवन-संगठन के बारे में सोचने लगे थे, स्वयं श्रस्तित्व के बारे में प्रश्न करने लगे थे। उन्होंने नह सृष्टि-सुक्त रचा जो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रादिकाव्य हैं! कितनी सूक्ष्म, कितनी भव्य है यह कल्पना, कि स्रप्टा की वासना से ही स्रिप्ट की रचना हुई; कितनी आनन्द-दाथिनी है यह भावना कि उसी प्रकार की वासना से हम फिर ख़ब्दा को पा लेंगे, उसमें विलीन हो जागेगे! परमात्म्य-लय का कैवल्यानन्द! 'एकं सिद्देशा बहुवा वदन्ति'। श्रोर ऐसा ऊर्ध्वमुखी श्रध्यात्म कि आज भी हम पर छाया हुआ है....वह श्रादिम वनवासी पृथ्वी-पुत्र दूर-दूर तक श्रीर गहरे उपनिविष्ट हो चुका है। श्रोर एक विनार के उदित होकर, संवेद्य रूप लेकर गीति में प्रकट होने में कितनी भावनाश्रों, प्रेरणाश्रों श्रीर कियाश्रों का परिपाक श्रपेक्षित है, कितना श्रमुभय-संचय, श्रीर कितनी सहज प्रतिभा—इस पर विद्यार करें तो आश्चर्य होता है उन मनुष्यों की इन्द्रियों की चेतना श्रीर ग्राहकता पर। कितना साहस, कितना धैर्य उनमें रहा होगा!

तथापि मैं उनके गान गा कर क्यों सन्तुष्ट नहीं हो पाता ? क्यों मुफे उनके साथ रहना भी तृष्तिकर नही जान पड़ता ? तथा मैं अधिक का लोभी हूँ ? क्या मैं आनन्दानुभूति के उच्चतर शिखरों के लिए लालायित हूं ? क्या यह मेरी आदिम प्रवृत्ति है जो केवल विभिन्न संवेदना-प्रभावों का वर्गीकरण करके उन्हें अनुक्रम देकर सन्तुष्ट है और सारभूत तस्वों का विचार नहीं करती ?

नहीं। ऐसा नहीं है। परन्तु मुक्ते ऐसा लगता है कि प्राचीन को बनाने वाली कोटि-कोटि ग्रात्माश्रों के प्रित सचाई बरतना सहज नहीं हैं। हमारे श्रावृत्तिकों में से कुछ ऐसे हैं जो प्राचीनों से श्रीजें उधार लेकर श्रपना लेने का समर्थन करते हैं। मैं किन्तु उन्हें विकास की परम्परा में देखना पसन्द करता हूँ। मुक्ते लगता है कि जब आर्य बढ़ते हुए गंगा के मुहाने तक पहुँचे, तब बरती अभी गहरी श्रंधेरी रातों की शान्ति और ग्रारक्त-नेत्र दिनों की कुद्ध चौध में सोती थी। भय का साम्राज्य था, पंच-महाभूतों, सूर्य-चन्द्र, पर्वत-नदी, वर्षा-कंभावात और नक्षत्रों के भय का। इस बाह्य जगत् की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था श्रीर न प्रकृति के प्रकाप को किसी तरह प्रत्यक्ष बदला या प्रभावित किया जा सकता था। श्रपने परिश्रम से जोते गये उपजाऊ खेतों को निरखता हुश्रा मानव इन बाह्य शक्तियों के श्रातंक का श्रनुभव किये बिना न रह सकता था। श्रीर श्रपनी भयाहत श्रात्मा को वश में रखने का उसके पास एक मात्र उपाय था इन भय-प्रव महाभूतों को स्तवन-पूजन से प्रसन्न करना। इस स्तवन भें श्रातं श्रनुमय और प्रशस्त का मिश्रण होगा स्वाभावित ही

था। वन्य पशुप्रो के ग्रातक के कारण पशु-देवताण्यो की भी ग्राराधना शुरू हुई। इसी प्रकार ग्रपनी उपयोगिता ग्रथवा ग्रातक के प्रनुखार पक्षी भी देवत्व पाप्त कर गये, ऋदि श्रोर सोभाग्य के प्रतीक बने या यन्त्र-मन्त्र-प्रभिचार के साधन हो गये।

उस काही की पर्न प्रभी जम रही है, पूर्वजा से पाया हुए। डर का दाय, पराजय श्रोर निराशा में से निचाड कर पाये हुए श्रनुगव, बल्पना को साहसिक उड़ान से उपजे हुए विचार, सब हमारो ज्ञान-परम्परा में जुड़ गये है श्रोर हमारे नये डर के मूल-स्रोत है।

तो उपनिषदो की इतनी सारी भावनात्रा, सूत्रा-सूक्तियो, स्वगत-भाषणो, सम्भाषणो ह्योर रचनाक्रो का, तथा क्षारण्यको प्रोर ब्राह्मणो का योग कुरा भिला कर क्या है विवाय के केवल ब्राह्म प्रक्रियाक्रो या कल्पना-मूलक गाथाक्रो की परम्परा का नाटच रूप नहों है जिसमें मानव द्वारा जीवन के श्वर्ग की, उसके प्रतीको स्वीर लक्षणों की खोज लिखत होती है वि

यह प्रकृति की निविद्य काली दीधार ही, जो रात में इतनी मुखर हो उठती है, इन प्रश्नो का उत्तर दे सकती है। बाहात अपरिवर्तित ओर अपरिवर्तिनीय यह उठण प्रदेश रवभावत एक सर्वोपिर सर्वज्ञ सत्ता की उद्भावना करता ह, जिस की शास्त्रत छत्र-त्यागा में जीवन मान अपने उदभन-मरण की सा कियाएँ सम्पन्न करता है—एक ऐसे आकारा में जो देश-गल दोनो है। और प्रश्च का गह महानाट म रोगा भी जाना है इसी परमेश्चर के सामने जो इतिहास ओर विकास की गित से परे हैं और यह उद्भावना तीन सहस्र वर्षा तक ज्या की त्यों चली आती है। एक विश्व-परिकल्पना की यह समसे लग्बो परम्परा है।

तो त्रया इसनी जताब्दियो म मनुष्य न कोई उद्योग किया ही नहीं रे

िनसन्देह, इस अन्बंमुखी वेदान्त-दर्शन की नीन उस समर्थ म हे जा ईसा पूर्व नुसरी-तीसरी सहसाब्दी मे क्याम-वर्ण द्रविडो शीर पिगल-केश ग्रागों के बीच हुआ। इस समर्थ का, जो १० पू० १००० तक चताता रहा, परिणाग यह हुआ कि पहले तो ग्रादिवासी 'काले' लोगों पर गोरे विदेशी ग्राफामको का पभुत्य ग्रोर शासन स्थापित हो गया, श्रोर प्रनन्तर विजितों की ग्राविक गहरी ग्रीर विकसित सरकात ने विजेताओं पर विजय पा ली। इन युद्ध-रत समृहों के बीन में कितने नर-मुड कर कर कर गिरे होगे श्रीर कितना सोणित इस नदी म नहां होगा यह में करपना के सहारे देख सकता हूँ, ग्रीर उन निस्सहाय प्रपोड़ितों की कराई में सुन राकता हूँ। परन्तु प्रकृति की महच्छिति की चोट सत्य ग्रोर मिथ्या के विरोध को मिटा देती हैं। ग्रोर युद्धोत्तर होने पाना मितन-मिश्रण श्रानिवार्यत रामन्त्रय ग्रीर संश्लेषण की प्ररणा देता है।

यह सन है कि भारत म गहन्वाकाक्षी ही सफन हुए, क्यों कि प्राचीन ब्राह्मणों ने सब पर प्राधिपत्य जमाया। परन्तु दें जू इन्हों शती में ही उनका ध्रानिपत्य दुर्बल होने लगा था, क्यों कि क्षित्यवर्ग ने पुरोहित शाही के विक्रह विद्रोह कर दिया था। बुद्ध का मानवताबाद एक सहस्र वर्षों के श्रनावश्यक उत्पीडन के विरोध का निनोड़ है, श्राध्यात्मिक श्रीर ऐहिक शिवतयों के मुद्ठी भर लोगों के हाथों में केन्द्रीकरण के प्रति उस नयी दुनिया का श्राक्रोश है, श्रीर नीति-शास्त्र को एक व्यापक करणा पर प्राधारित बरने का प्रयत्न हैं। 'जो कर्तान्य है वह तो उपिक्षत है श्रीर जो अकर्तव्य है, वही किया जाता है', स्रोर 'प्रविवेकी, सस्यत लोगों की इच्छाएं सदा बढ़ती जाती हैं।'

उन प्रिक्ष हो निर्माल साम्त्राज्यों में, केवल गीतम, एक राजपुत्र ही विद्रोह करने की हिम्मल कर सका ! कितने राकल्प विकल हो गये, कोन कह सकता है ? और ब्राह्मण मनु को दैवी स्मृति के प्रकाशन पर लोक-मन में वया प्रतिक्रिया हं होगी ? श्रीर कौटिल्य के 'श्रथंशास्त्र' के सिद्धान्तों का वया किसी ने निरोध किया ?

मेरी दृष्टि देखती है, कई हृदयो में सुप्त आदााओं का उमगना; ऋषियो-तपरिवये। की गिरि-कन्दराश्रो में आवा-जाई; जिज्ञासा और शास्त्रार्थ करने वालो का वाकसमर्थ।

परन्तु सर्वेशिक्तमान् परमेश्वर के श्रामे, जो विष्णु-इन्द्र-शिव आदि सब का प्रयक्तार है, उस ब्रह्म के श्रामे सब विद्रोह, सब श्रिभियोग व्यर्थ है। श्रीर उस सर्वेब्याणी वर्ण व्यवस्था के श्रामे भी, जिसमे कि ब्राह्मण ही धर्मगुर, शास्ता श्रीर परमात्मा का प्रतिनिधि है, भूकने के सिया क्या चारा है? इस कारण बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही वर्षों के पीछे एकेश्वरवादी धारणा का प्रारोग बौद्ध धर्म पर भी कर दिया गया ग्रामा ग्रह्मण बुद्ध ने कभी वैसा विश्वास नहीं प्रकट किया

था। ग्रोर गौतम की सत्कर्म द्वारा मोक्ष-सिद्धि की शिक्षा से शीघ्र ही यह ग्रर्थ निकाला जाने लगा कि नीच जातियों को उनके पूर्वजन्म के कर्मों के कारण ही वह हीन पद गिला है।

स्पंज की तरह हिन्दू धर्म ने मानवारमा की उच्चतम उटान को भी, और हीनतम प्रन्थिवश्वासो का भी सोख कर आत्मसात् कर लिया। श्रोर माननी मनोविज्ञान की गृहरी सूभ के साथ उसने प्रपने भीतर दीनो-दुर्पलो को भी स्थान दिया, जिससे वह शताब्दियो तक सहिष्णुता और उदारता का दिखावा कर सका। और ग्यारहवी शती में मुस्लिम आक्रमण। के समय हिन्दुत्न का प्रभात भारत की समतल भृमि के कोने-कोने में इतना गहरा छा गया था कि वह श्राज तक भी हिनाया नहीं जा सका और बाहर का दबाव केवल उसके छार ही छू सका है। 'जो ईश्वर के साथ श्रोर देवता जाउते हैं ने घृष्य है' पैग्यवर के श्रनुयायियो ने इस नारे के साथ काफिरो पर जहाद बोल दिया, किन्तु वह प्राध्यात्मक विश्व परिकल्पना, जिसने प्रनेकता में एकता का सारभूत तत्त्व देखा था जिसे श्रत्येक दर्शक श्रपनी किव श्रीर सस्कार के श्रनुसार कप दे सका था, जरा भी नहीं बदली श्रीर श्राज भी ज्यों की त्यों है।

स्रोतस्थिनी की महाभारा श्रमने मे अनेक नदी-उपमदी और नाले समेटती हुई बहती है, मानवी कल्पमा पर छाती हुई, उनके हृदयो को पहले कुचलती और फिर श्रपने भाणप्रद प्रोदार्थ से उन पर अनकम्पा करके उन्ह पुन भ्वत करती हुई.....

कशी-कभी भेरें लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है कि सर्वजितियन्ता का आदू इतनी देर तक चलता रहा। प्राचीन ऋचाओं और मन्त्रों की आवृत्ति करते हुए लाख-लाख मुखा निया कभी उनसे प्रसन्तोष का स्वर नहीं फूटा रे

शायद इस परम्परागत रवीकृति का रहरय आवश्यकताओं की पूर्ति यथा। ताखो गांचो वाले इस िराट् देशत भारत में किसी का कुछ प्रपना नहीं था; फिर भी सबका सब कुछ था, वयोंकि हर कोई चाहे राजा हो गा रेयत, नरती की उपज के उपभोग का प्रविकार रखता था, परन्तु किसी के पास भी निजी सम्पत्ति नहीं थी। राजा श्रमांज के रूप में कर लेकर बदले में सुरक्षा, प्रावागमन की सुविधा, नहरों प्रोर सार्वजनिक निर्माण-कार्य की रायस्था करता था। रैगत कुटुम्ब के भाग की जमीन जीतती थी। प्रत्यंक विजय के बाद गांव के पची द्वारा घरती का पुनर्विभाजन होता। नवजात शिश्च को भी समाज में निद्दिवत स्थान दिया जाता। फिर भी प्रमुख शन् श्रम्ति होता परती का पुनर्विभाजन होता। नवजात शिश्च को भी समाज में निर्विवत स्थान दिया जाता। फिर भी प्रमुख शन् श्रम्ति होता करना प्रावश्यक था। हिन्दू कर्मकांड के प्रतिमा-स्थापन, मन्त्रोच्चार श्रीर रतवन का यही रहस्य है—इनके द्वारा देवता प्रसन्न किय जाते थे। मानय का श्रेष्ठ श्रादर्श था एक प्रकार के श्रात्म-सम्मोहन द्वारा भय पर विजय, पार्थिय वासना के मोहजाल को काट कर परमात्मा में विलयन।

इस प्रभिजात गणतन्त्र की घारा ने हमारे समय तक दिन-रात के परिवर्तन को छोड़ कर और कोई परिवर्तन ही नहीं जाना। राजा भ्राये, सम्राट् गये, परन्तु इस जीवन का गोपन मन्द प्रवाह, स्रोतरियनी की गुख्य घारा से भ्रलग नहांना में और उसके पीछे सड़ते हुए उथले पानी में, बनो में और दलदलों में, श्रव्याहत बहता रहा। और इन किसान समाजों की सस्कृति के मान-दंड एक सुशासित जन के मान थे—-पीढ़ियों के संनित श्रम और विमर्श और मन्थन के फल। जीवन के श्राग्रह और नियग-व्यवस्था के बीच स्वेच्छापूर्धक नियम के वरण से एक छँचे प्रकार का प्रात्म-संयम उत्पन्न हुआ। यह एक महान् परम्परा है, सरल, संयत, स्वत:-सम्पूर्ण, संवेदनापूर्ण श्रीर सन्तुलित।

इसमें कोई प्रारचर्य नहीं कि इस परम्परा ने सब आकान्ताओं को अपने में मिला लिया—अन्तिम पाश्चारय आकान्ता को छोड़ कर। अपने विशेष ढंग पर यह सभ्यता इस देश की भॉति ही उदार थी, वह सब कुछ स्वीकार करती थी प्रीर मत की विभिन्नता को स्थान देती थी।

पन्द्रह सौ वर्षों में सब से बड़ी चुनौती इस्लाम की थी, पर इस्लाम की तलवार भी यहां केवल हिलाल का प्रतीक बन कर रह गयी—अग्य अनेक प्रतीकों के बीच में एक प्रतीक। क्योंकि इस्लाम का एकेश्वरचाद तो हिन्दू धर्म की एकेश्वरचन वादी परम्पराओं में ही निहित था—एेमा ब्राह्मणों का तर्क था। और जहाँ तक इस्लाम के नियमों और इन्द्रियों का सम्बन्ध हैं, वे मानव आतृत्व की भावना से स्रोत-प्रोत और नारी के श्रीवकारों के प्रति उदार होते हुए भी शीध्र ही हिन्दू रीति-रिवाजों के रंग में रँग गये। एक सुगठित देशज समाज-व्यवस्था द्वारा आकान्ता के विरोध का फल यह हुआ कि जिल्ला और अन्य प्रतिबन्धों के दवाव से धर्म-परिवर्तन करने बाले लाखों लोगों के साथ-साथ जात-पाँत का कीटाणु भी इस्लाम



म धुस गया । य्राप यद्यपि दोनो सम्प्रदायों के पुरोहित-मुल्ला हिन्दुत्व और इस्लाग के इस मिश्रण पर यदा प्ररन-निह्न लगाते रहे, पर जीवन की बहु-रगमयी जिनिधता ने उन्हें मिटा दिया, भय को पाट दिया और उन चमत्वार-पूर्ण कलाकृतियों को निर्मित किया जो जि हिन्दू श्रोण मुस्लिम सर्वेदना के समुद्रत परिणाम है।

परन्तु गाँव गाउँ हम देखना चाहते हो कि कैसे केवल विचार नहीं परन्तु एतिहासिक आवश्यकता का अत्यक्ष जल हा सच्चा सामजस्य पटित कर साम्ताहें, तो हमें एक क्षण भर के लिए देखना और सोगना वाहिए कि कैसे बेथलहम का सारा भारत के क्षितिज पर अनेक प्रकाशमान नक्षत्रों में से केवत एक विन्दु-मात्र बना रहा, जब तक कि साम्राज्यवादी समयार के आता ने कुछ बोडे-से काफिरों को उंसाई सभ्यता के जल से अभिपिक्त नहीं किया।

उमाइयों का भिग्नायों के प्रति सद्भाव और पृथ्वी पर तालां का सन्देश फरिस्तों ने पहले-पहल गडरियों को दिया। इन सरल प्रनारकों ने ईसा-मगीह के प्राविभीत का मुख समाचार चारों प्रोर फैलाया। यहा तक कहा जाता है कि ईसा के किप्य लोगा (टामस) को मद्रास के लिक्ट सलमपुर (मैलापुर) में ब्राह्मणों ने मर डाला। बोथी चिती के प्रास्पास सीरिया के मृद्ध अपने के मद्रास के निकट सलमपुर (मैलापुर) में ब्राह्मणों ने मर डाला। बोथी चिती के प्रास्पास सीरिया के मृद्ध अपने के सहार के सिव्य में मलावार के तट पर आ बसे। उन्हें मलाबार के िन्दू राजाओं की छुपा प्राप्त हुई और वे देश म स्वतन्त्रतापूर्ण घूमें। धीरे-धीरे उनकी सल्या और समृद्ध बढ़ती गयी, यह। तक कि उनके अपने राजा भो हुए और शित्यों तक उन पर राज करते रहें। परन्तु प्रत्येक तये ईसाई का यह कर्तव्य होते हुए भी कि वह ईसाई मन का प्रवार करें, ईसाई धर्म दूस सुल पर पर नहीं जमा सका, यद्याप अनेक दिलत प्रोर प्रकृत मुनित के लिए तरस रह थं। नहीं, ईसार के बेटे का सन्देश यह। पर उन, पूर्णगाली, इस्पानी, फासीसी प्रोर प्रग्नेज जल-दस्युप्रों और साहितक व्यावारिया ने ही फैलाया। और, मुगल दरनार म जजुइटा के प्रमान के प्रलावा बगाल में घोर दक्षिण में कुरुगंडत तट पर ग्रंग्रजी कारखानों की स्थानना के बाद ही पादरी साह्य आरत के सुपरित्तित हुए—दुष्टों के जिविश में प्रकेला मद्र पुरुष ' जिस हद तक ईसाई प्रचारक शासकों की तलवार का छर दूर कर सके, उस हद तक उनका धर्म-प्रचार सार्थक कहा जा सकता है, किन्तु ईमानदार माजरी स्वीकार प्रशे कि साम्र जनमें दीनवन्ध एड्ड की माति साहम नहीं था कि गोगशाहीं के दम्भ ग्रीर फठ से प्रमा ग्रन्था यन्ताना स्थान कर दे। वे निराष्य गनगाती है:—

'गरंतु यभी यन्त नहीं हूँ—यामे देखों, यभी बहुत करने को बना है; लाखों प्रविक्तासियों को खोजना और विजय करना है। निराक्षा राह देखती होगी, कैतान सतर्क रहता हैं—
परन्तु राज बाधाएं दूर होगी हमारे ईश्वर के प्रादेश पर।'

श्रार महान् स्रोतिन्वनी बहती है . . . .

ग्रीर जब तक यूरोप के ईसाई मिशनरी काफ़िर की जीतने श्रीर 'सभ्य बनाने' का दम गरते हैं तब तक इस देश के उनकी नहीं चलेगी। क्र्सेडरों की निन्दा व्यर्थ हैं—जनका ज्ञान ही इतना सीमित था—पर समकालीन पाश्चात्य ईसाई यह कव रामभोगा कि रंसाई धर्म ने ईसा के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व से चने ग्रा रहे विस्वासी श्रीर श्राचार-नियमों को ही ले लिया था, कि उना ही एक मान ईश्वरप्य नहीं हैं, तथा व उसका धर्म एक-मात्र धर्म ?

रामफुल्ण परमहंस ने कहा है: 'जिस प्रकार घर की छन पर गढ़ने के लिए कई साधन है—सीढ़ी, बाँस, नसैनी, रस्सी श्रादि, उसी प्रकार परमात्मा तक पहुँ नने के विधिन रास्ते श्रीर साधन है। श्रीर दुनिया का प्रत्येक धर्म इन साधनों में से एक दिखलाता है। विभिन्न पन्थ केवल सर्वज्ञानितमान तक पहुँ नने के विभिन्न मार्ग है।' श्रीर यह स्पष्ट है कि नये हिन्दुग्रों का उदार दृष्टिकोण श्रनेकों को शासक जाति के उन प्रतिनिधियों के दम्भपूर्ण धर्मोन्माद से श्रीवक भला लगता है, जो बहुआ ईसा के गिरि-शिखर वाले प्रयंचन की भावना के मृतिमान नकार श्रीर उस श्रत्याचारी शासन के निमित्त होते

ह जिसका प्राप्तार है गोरी जाति की सर्वापिर महत्ता का दावा । श्रीहसक ईसा के शब्द उनके दृष्त फुले हुए मुखो म कैसे हास्याम्पद तगरी है— 'भन्य है वे जो निनयी ह, क्योंकि वे ही धरती के उत्तराधिकारी हागे'।

परन्तु रात को चगकने बारों से रतप्तादर्श कभी इस पृथ्वी पर मूर्त नहीं होग—न ईसाई, न हिन्दू, न मुस्लिम। इस मोतिस्विनी का पानी सहस्रों नक्षों में खीच लिया जा रहा है, रेलवे के कितन ही पुरा इस विशाल जल-मार्ग का व्यास पाट रहें ह, देवताओं के उस प्रकोप की उपेक्षा करते हुए जो लोह-युग की पापिष्ठ सन्तान को गग नेने वासा था। और हम ऐसी सूक्ष्म स्थिति में हैं कि अगर हम केवल अलग खड़े अपने गोरवज्ञाली अतीत के बेंधे पानों को देखने रहें और अनिच्छापूर्वक नये रास्तो पर विसटते रहें, तो हमारी भी बही गित होगी जो इतिहास के थिकत, अनिच्छ्क अरि विरम्भिक निराधावादियों की होनी रही है।

यह कहते हुए में शान्त हूं, यशिष म यह प्रस्वीकार नहीं करता कि एसा कहते हुए ग अपने भीतर एक उत्ताप का प्रमुभव करता हूँ—गुलामी की प्रनिवार्य कुठा के मीन कील की जलन । परन्तु में मसार घूम श्राया हूं । मने गहरा विचार किया है प्रोर दूसरों का परामर्श भी गुना हैं । श्रोर निष्कर्ष पर पहुचते समय मुक्ते श्रपने शाधुनिक जगन् की जिल्ल सगस्याश्रों का भी ध्यान है, श्रोर में इस महानदी के प्रवाह को भी प्रोर उसके प्रावर्ता श्रोर दलदल। वो भो देख रहा हूं । इसलिए कोर्द मुक्त पर ग्रधीरता श्रोर कहरपन का श्राक्षेप न श्रोपे।

भारत यूरांप से प्रानेक बातो में बहुत अलग था बगांकि उसका इतिहास नाम। या, परन्तु यह भी सन है कि वह एक लम्बी अविन से बिल्कुल जीर्ण-जर्जर हो रहा था। एक्षिया के क्षितिमान साम्राज्य अपन भारी निस्तार और यातामात के नहुत पिछड़े हुए साधनो, अपनी भारी जन सच्या और अपव्यय से रीते राजकोपो के कारण विधटनशील ही रहे, जब कि उनकी तुलना में बहुत छोट-छोटे यूरोपीय राष्ट्रों ने, अल्पकालीन होने पर भी, अधिक सुसगठित पर्यंव्यनस्थाएँ और अधिक मत्यात्मक संस्कृतिया विकसित की।

भारत में सामन्तवाद ने राजाग्रो ग्रौर सरदारों के ग्रगिरिंगत शक्ति-लोभ ग्रौर कियानों के निरन्तर प्रपीडन के कारण स्वय श्रपने विनाश के बीज बोगे। ज्यो-ज्यो ग्रलपसम्यक ऊगर के वर्ग ने किसानों से लगान या लृट के रूप में श्रिधका-िंगक उगाही करके उन्हें मुखा डाला, त्यो-त्यो भारतीय जनता की संस्कृति म वह बिलक्षण दरार पड़ने लगी—एक ग्रोर तो सूक्ष्म, दिव्य, दरवारी कला ग्रौर साहित्य, ग्रीर दूसरो ग्रोर गांव की संगृद्ध, मानवी, उत्कट, ग्रादिम लोक कला जो मूलत विद्रोह की कला थी, यद्यांप ग्रकात, श्रवृष्टि, महामारी ग्रोर युद्ध के कटु ग्रनुभवों ने उसमें निराशा का भी पुट दें दिया था।

दरबारी कला और लोक-कला की दो बाराएं स्पष्टत ग्रलग-श्रलग हैं। केवल जब ऊपरी स्तर विनाश के डर से सस्कृति के चिरन्तन प्रेरणा-स्रोत—लोक-गृत्य, लोक-गीत श्रादि से प्रपना पुराना सम्बन्ध पुन स्थापित करता है, तब इसका श्रपवाद देखने में श्राता हैं। लोक-कला एक समूनी जगता की सामूहिक कला होने के नाते सर्वदा प्रामाणिक और सहज-स्फूर्त हैं। उसमे एक जाति के जीवन-दर्शन का सार रहता है, उसके श्रन्तरग मुख-दु लो की श्राण्यपित होती है, जो कि ऐसे कल्पना-चित्रो, प्राचीन रूपो, सजीव बोलियों के शब्दों, श्रीर उन सब रगच्छटाओं श्रीर लयों का उपयोग करती है जो चरला श्रीर तलवार, हल श्रीर करघा, देव श्रीर दानव के साथ स्त्री-पुरुषों के जीवित सम्पर्क से निमित होती है।

संस्कृति के इन दोनो क्यो पर एक ईश्वर की सनातनी कल्पना बराबर राज करती है। वह र्श्वर एसी सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी सत्ता है जिसके नाम पर शितशाली पुरोहित वर्ग गारे देश पर अपना सिक्का नलाता है। निराकार
परम ब्रह्म की भावना साकार रूप लेती हैं, उनके साथ अनेक रियायने होती हैं जो कि अीर पत्थर के आकारो, भड़कीले
कपड़ों, शक्कों, पीतल की घटियों और जटिल कर्म-काड़ की ओट से ही देखी जा राकती हैं, और भव-कष्ट भोगते हुए अनन्त
योगियों भे से गुज़र कर ही मोक्ष पा सकने के उपदेश से प्रपीड़ितों के हृदय में एक मौलिक निराधावाद की जड़े जमा दी
जाती हैं। यहाँ तक कि पिक्स में जिसे 'पिरवर्तन' कहते हैं—िवकास के द्वारा उन्नति—उसकी कल्पना ही हमारे
यहां नहीं हुई जान पड़ती। क्योंकि नियमों के दुहराये जान से पैदा होने वाली श्रान्ति के कारण जब-जब पुरोहितशाही
की जकड़ कुछ ढीली होती जान पड़ी, तब-तब वे धर्म की पुन. प्रतिष्ठा के नाम पर फिर धपने मूल बिन्दु पर लौट आये
और इस प्रकार उन्होंने अपना प्रभुत्व फिर जमा लिया। फिर भी, भारत के सास्कृतिक दाय को केवल सनातनवाद
का आधिपत्य समक लेने वाली सरसरी दृष्टि, उन अनेक चवल अन्तर्प्रवाहों और प्रेरणायों और विनारों की गितमान
धाराओं की अनदेखी करती हैं जो कि इस स्रोतस्विनी रो—महानदी से—फूट कर प्रकार हो गयी हैं। हिन्दू देवमासा

गे विभिन्न धर्म-मतो के देवताग्री--नागो, वनरपितयो ग्रीर गदी-देवताग्रो, भूत-प्रेतो ग्रीर मातृकाग्री-का सिन्नवेश ग्रीर नये दर्शको का विवेचन ही यह सिद्ध करता है कि प्रक्रम गिलयारों में लोग नयी ग्रावश्यकताग्री ग्रोर नयी शिक्तयों को प्रकट करने के लिए नये निश्वास गढ रहे थे। निस्मन्देह मध्यकाल के महान् ग्रान्दोलन ग्रीर सम्प्रदाय-वेष्णव, शैव, शावत, सिख, ग्रोर निभिन्न प्रकार के रहस्यवादी मत--प्रजा के विद्रोह की ही ग्रिभिव्यक्ति थे, नयी समाज-परिकत्पनाएँ मुक्ति के नये मार्ग योजन के नाग पर जाति ग्रोर वर्ण-व्यवस्था पर ग्राक्षित समाज को बदलने का यत्न कर रही थी।

निग्तु कोन-कोन-मी क्रान्तिया हुई ? ब्राह्मण प्रभुष्रों के विकद्ध दिलत जनता के कौन-कौन-से विद्रोह ? प्रोर समाज के विधागकों न कान-सा प्रपंत रचकर परवर्ती पीढियों को यह विश्वास दिला दिया कि वे सनातन विश्वास-परम्परा को निवाहते चले आ रहे हैं, जब कि वास्तव में वे उन देवताओं की पूजा स्वीकार करते जा रहे थे जिन्हें पहले वह सह भी नहीं सकते थे ? उन सब प्रश्नों का जनगीतों प्रोर वीरगाथात्रा के सकेतों को छोड़कर कही कोई उत्तर नहीं है। केवल बहुत-से देवताओं का ग्रस्तित्व ही यह सूनित करता है कि ब्राह्मण श्रह के ग्रितिरिक्त दूसरे श्रह भी रहे होगे। श्रोर सतह के नीचे होनेवाले बहुगुखी कला-श्रान्दोंचन नथी जीवन-परिपाटी में नथी सवेदनाओं के प्रस्फुटन के सूचक है। भारतीय परम्परा पर जो बन्द, रियितिशील श्रीर ग्रियमाण होने का श्रपवाद लगाया जाता है, उसका इससे खड़न हो जाता है। क्योंकि बिना विद्रोह श्रोर परिवर्तन श्रीर अनवरन संघर्ष के भारतीय संस्कृति बची कैंसे रह सकी जब कि, इक्वात के जब्दों में 'युनान गिरु कमा सब गिट गय जहाँ से'?

रात म नदो रोषभरी बह रही है, विश्व को प्रमनी प्रज्ञात ज्ञान्तियों की भयानकता से भरती हुई, प्रमलो-पहाडों श्रार मैदानी बस्तियों में एक विराट् प्रभिद्याप-सा फैराती हुई। वह मानो सब कुछ पर विजयिनी है

िकन्तु ज्या-ज्यों काली रात कम कालो होती जाती है, नदी की विजय भी उतनी अभावशालिनी नहीं जान पड़ती। क्यों कि प्रब उसकी शारा। उपशालाए दीरा पड़ने तभी है, और उपनदियों का ममेर भी सुनाई पड़ने लगा है। प्रोर कलाना से देखा जा सकता है बनों में प्रणण-माथाओं का विकास, सर्व-सत्ताक शारान के बावजूद जीने के मानवों के प्रयत्न, सर्वियों से संघर्ष करत हुए जीतन के प्रवशेष, भय से बँबे ग्रीर दु ख से वेप्टित जनता का निरन्तर पराजय के बाद भी संघर्ष करते रहने का निश्नय थे सब दृष्टि है ग्रामें स्पष्ट हो उठते हैं, ऊपर के याकमणों को घीर भाव से सहते हुए जितारत्मभों की भीति

श्रीर स्रोतिस्विनी के विरुद्ध विस्तृत प्रदेशा का यह विद्रोह ही प्राज मेरे तिए श्रीभिप्रायपूर्ण है—-उपनिदयों में उलके हुए, प्रव्यविश्वित श्रार श्रशान्त का जीवन मृख्य धारा से विद्रोह, जिसे सनातन कहा जा सकता है लेकिन जो हमारे काल भ एक तये रूप में प्रकृत होता है।

नमें विजेता न सम्राट् हैं, न राजा, न भोलें कानी । वे हैं स्टाक एम्सवज का लेन-देन, महाजन और बड़े व्यापारी, राज-वेशवारी दस्यु, वे हैं जमोदार, उद्योगपीत, रजवार, श्रीर विभिन्न मत्तगदी राजनीतिक । श्रीर उन्होंने नदी के महत्त्व-पूर्ण मोडो पर प्री नावेबस्दी करने के लिए श्राने को सेतु बाब दिये हैं । इतना ही नहीं, उस पर प्रभृत्व बनाये रखने के लिए श्रानी लूट का माल जमा करने, बनो-पर्वतों-गठारों की उपज को पनाने श्रीर श्राराणारा के गांव-देहात की जन-शक्ति का शोषण करने की गनश्चित भी उनने कब्जे में हैं ।

श्रीर हमारे देश के चार हजार वर्षों हे लाबे जीवन में पहुले शभी ऐसी सम्पूर्ण विजय नहीं हुई, विचार, भावना श्रीर विश्वसासों की बहुविध पर्नृत्तियों का एक नये सर्वंश, सर्वंन्यापी, सर्वंशिक्तमान् वेवता पूँजी द्वारा ऐसा बड़ा नियत्रण कभी नहीं देखा गया था। जो सागूहिक जीवन बाढ़, गूखा, श्रकाल श्रीर विश्वह सहता हुआ इसलिए बना रह सका था कि सम्पत्ति पर किसी एक का श्रीधकार नहीं था, उराकी जड़ों को इस सर्वंशताबाद ने खोखला कर दिया है, श्रीर श्रव व्यक्तियों में व्यक्ति को पृथक् करके कुछ को पैसा देकर और कुछ को ऊँचा उठाकर, श्रीर जनसाधारण को प्रचार के खोर से जीवन के नाम पर मृत्यु बाँट कर, उनका रवत चूस कर, श्रव मागरिक का श्रात्म-सम्मान ही मिटा देना चाहता है। इस नये धर्म के पूजारियों, कार्टेंंं के मालिको श्रीर इजारेंदारों, सचालकों श्रीर ठेकेंदारों, चोर बाजार करने वालों के बही-साते बाह्मणों क हिसाब किताब से कही श्रीयक जिटल है, श्रीर इनमं हर कोई देनदार ही देनवार है। जनता पर उनके श्रत्याचार श्रीर श्रातंक ने कुछ पीढ़ियों में ही श्राम-समाजों की श्रात्मिरियता नष्ट कर दी है श्रीर नरों को निरे पिजर बना विया है।

ग्रोर इस विजय के सम्मुख मानव की, ग्राज ग्रार ग्रब में बँधे क्षुद्र मानव की पराजय सम्पूर्ण प्रोर ग्रन्तिम होगी ग्रगर बहु उठ कर छ हजार पर्यों की संस्कृति की सँभाल उसे नया रूप ग्रोर नया अर्थ नहीं देता।

अगर शबरियति त्सी प्रकार देश के मनुष्यों के मन पर हावी हुई रही, प्रगर नियं, राजे और रटाक एक्सचज वा प्रभुत्व कायम रहा, तो उसकी पूरी सभावना है कि भावी युग सनातन नियमों को ऐसे जगत में प्रतिविभ्वित करने जिसम प्रमुख्य सूने घर हु पर प्राणी नहीं है। हमारी सभ्यता पर भारी सकट की घोषणा करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त सगय कभी नहीं रहा। क्योंकि मोहभग में हगारी आखों के सामने ही मीनार ढह रही है, आलोक व्भाता जा रहा है, और नये बवडर नये अधनार का सकट उपस्थित कर रहे है। किन्तु क्या यह सब एक नये जागरण के नाटक का नान्दी-मान नहीं हो सकता ?

निस्सन्देह नयी परिपाटियों का आविर्भाव सब कुछ बदल देता है। प्रार सस्कृति से पेत-बाहन भी पुराणकाल क दायादरों प्रार दासों में से, भूमि कुरेंद-कुरेंद कर जैसे-तैसे जीविका निर्वाह करने वालों में से, नयी विज्ञान प्रानादियों की उत्पत्ति को नहीं रोक सके हैं। ग्रीर यद्यपि विजिमियों के प्रहकार ने बार-तार विष-वमन भार मृत्यु-वमन किया है, तथापि ग्रहकार सर्वदा मिट्टी में मिला है प्रोर उसकी राख्य में से नया जीवन उपना है।

सह सत्य यूरोप ही गुहा-सम्स्थियों में देखा जा सकता है जहां पारिश्मिक वृत्तानियों की भागवती, जो भारत की द्राविड देवताया के गणन ही गयाबह थी, कमश ग्रामों और नगर-राज्या की परम्परा म में होती हुई साफिस्टों के मानवन्वाद के रूप में प्रवट हुई, जिसमें विवक की ईस्वरीयता ग्रोर जीवन का सोन्दर्य प्रतिष्ठित हुया। किन्तु ग्राप की नयी भागविवी के कारामृह में, परनातों के अन्धानार म भविष्य के नये श्रन्थ का टोटते हुए, भागवा के लिए उन क्रान्तिया का महत्त्व समक्षता विविव है जिनके द्वारा उन्होंने पिछले छ हजार तथा म उनसे पटल के छ लाख वर्षों की अपेक्षा ग्राधिक उन्निति की। यहाँ तक कि जिन्होंने पुनर्जागरण श्रार सुधार का ग्रानाक द्या है बह भी क्षान्त ग्रीर परास्त हा रहे है

कदाचित् परिवर्तन का तर्के बहुत सूक्ष्म हे। सतह पर उत्तर कम परिवर्तन होता हे कि भीतरी परिवर्तन का अनमान ही नहीं हो पाता। विशेषकर हमारे काल म यगावंता का चित्र उत्तर्ग तेजी से उदलता रहा है कि परन होता है, क्या हमारे भीतर को परिवर्तन हुआ भी है दिशानिलहस के लिए पुल के नीत बहता जल बेखकर यह घोषित कर बना सहल आ कि सब कुछ बदल जाता है। इसके अतिरिक्त वह परिवर्तन का ताप भी अनुभव कर सकता भा, क्योंकि नर्वरता और असम्यता का उसके बेखते देखते ही लाप हुआ था, ओर एक नथी सम्यता धमडाइया ले रही थी। किन्तु हमारे सामने विचारों का सपर्प है, मानव की विभिन्न नियतिया से भिले हुए अन्तर्विशेष है त्यस्त माम्राज्य, मृत धर्ममत, दस्यु, व्यापारी, मिश्चनरी, पुराने कान्तिकारी, अधविष्यासी अन-भातिया, पतल राष्ट्र, कृटिल राजनीतिक अस्त पनाने वाले, उद्योग सघ, चयरमैन, केसर, महाराजे, लिनन, गान्धा, रूजबेल्ट, बिनस्टन चिनस्त और हिटलर-मुसोलिनी भी है। और यद्यपि हम जीवन को परिवर्तित करनेवाले तथ्यों को अधिक नाटकीय ढम से बेख सकते है, तथापि विचारों का कार्यकारण सम्नन्य शॉ के मेथुसलेह को छोड किसी के आगे स्पष्ट नहीं होता।

किन्तु कियास्रो का विस्तार वास्तव मे स्पष्ट हैं। समूचे इतिहास की गित टेनिसन की किवत। के फूल की भाति हैं—'दीवार की दरार के स्रो फूल । अगर में तुके जान सकता तो में सब कुछ जान सकता।' इसी लिए हमें पहेलियाँ बुकानी पडती है जिनसे केनल काग उठते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि गगा में बहुत पानी वह चुका है, श्रौर परिवर्तन होता है, यद्यपि आग्तरिक परिवर्तन ही प्रधिक मौगित होता हैं। श्रीर जो कहते हैं कि मानती स्वभाव परिवर्तन-होन हैं, उन्हें हम मूर्ख या निर्बृद्धि कह कर उनकी उपेक्षा कर सकते हैं—उनका तो जीवन में काम ही यहीं है कि अपने से उलके रहे।

तो ग्राज मानव के संघर्ष का भार है उसकी श्रात्म-चेतना म, ग्रयने गौरव के उसके बोध में, श्रीर उसकी संघर्ष-तत्परता में।

नदी बहती है.

मेरें मन पर उस गीत के शब्दों की छाप अब भी जयों की त्यों हैं, जो बन्तगन में पजाबी बीर अजीतसिंह के मुँह से सुना था,

'पगड़ी सँभाल फ्रोए जड़ा, पगड़ी सँभाल वे ।'

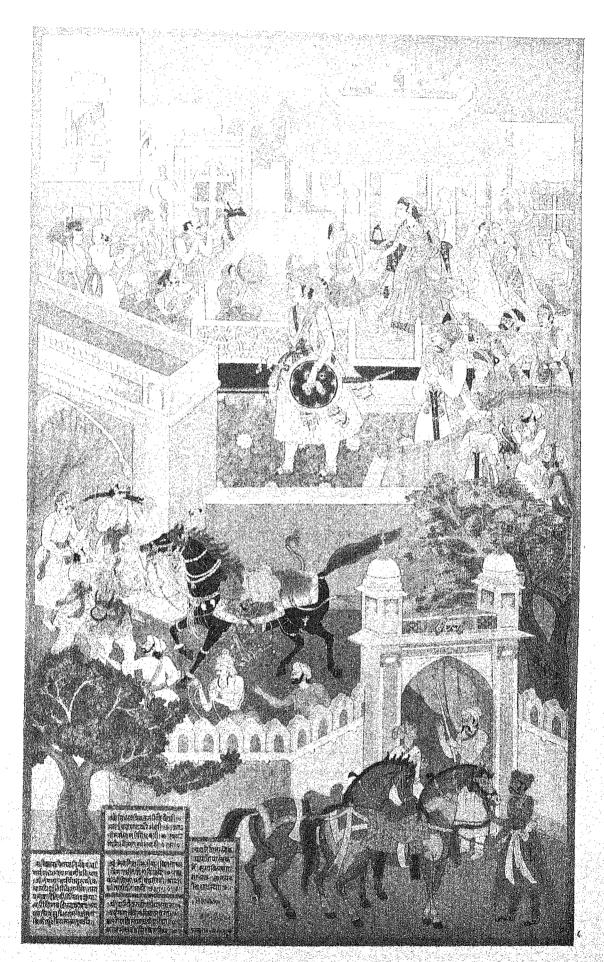

•

उन प्रबंदों की संसदी ान-प्रान्दोरान के ध्येय का संस्ता सीवा निरूपण मानता शया हूँ। मर्यादा ग्रोर प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी निर्मत किसान के सिर पर में तहुत दिनों से खिसकर्ता ही जाती रही हैं। उसे फिर से इसे सँभाल कर मुक्त को भाति पपन थिए पर स्थापित करना है। समय ग्रा गया है कि स्थमरी ग्रोर कुनली हुई रैयत ग्रव जाने श्रीर प्रतिशास कर। क्यों कि बीरत प्रकार के नावजूद नह सवमुच कई नर्षों से स्थमरी ही रही है। उपर से प्रारापित अवित के पितानार से यह इतना दुर्बल हो गया था कि ग्रकारा पड़ने पर चुनचाप बड़नर जिल्हों को अपना ग्रीर तोन ले जान दे सोर गिष्ठा की देन में क्या कमी हैं। हमन बहुत दिना तक पाततायी वा नार न इस माशा में सहा है कि प्रकृति तो बहात पिता स्थीर विश्व में प्रोर उन्हें पदच्युत करनी है। हम यह भी सामाना नाहिए मि बहुत दिनों तक गलत परागता का सान दिया है। बयोंकि अनग-ग्राम हम नहीं दिश मकते, वह मार्ग विश्व मलता ग्रोर मृत्यु का है, कन्ना पर स जुना उतार फिन्न ग्रीर मार्ग साफ करने के लिए एकता प्रवेक्षित है। पश्चतुत्य निरीहता में कब तक जिया जा सकता है।

हमारे पूर्व जा ने स्रोर जा कुछ सिद्ध किया हो मा न किया हो, यह तो उन्होंने दिखाया ही कि पञ्च से साथ प्राकृतिक जीवन का स्रग होकर भी माना न ऋषि, मन्त्रज्ञ, कि स्रोर किसान पैदा किये जिन्होंने हवा, पानी, वृष्टि स्रोर ग्राम का निर्याल्यन करक उनका उपयाग किया जब कि पशु पहालि की देन पर ही निर्यार जहां के तहाँ रह गये। श्रीर यश्चना के साधन हल या रहट से सामे वढ कर मानन ने यह भी देखा कि वह अपने वजागत दाय को स्रोर स्थानी परिस्थित को भी निर्याल्यन कर राजता है। नहीं तो कहा से साल वे रसशास्त्र श्रीर गान्यादर्श स्रोर मुद्रादर्षण, विकसित भाषा की कृत्वाम् श्रीर गन्य, नस्तुस्थित के साथ गानव ह संघर्ष की व भव्य भागतिर्देक गरी गांशाएँ?

नवी रात म तप भरी उहतों जा रहीं है। किन्तू रात के ग्रन्थकार में से आयोक जन्मेगा ही

उस यजात लग को तान के लिए जिस भगिरव प्रयत्न की यावज्यकार होगी, उसके सामन म नत हावल भी अनुभव करता हु विश्वाल हमें सकर या पतलात की रागण नहीं जाना होगा जो कि हमारें हो अग ८, बिटक प्रपने भीवर उत्साह भोग साम का बनाये रखते हुए हम इसी परितर्नेन-शाल सोच म हो। याजना होगा । वयोक्ति नोति-अनीति का विजेक प्रपनी प्रात्मा पातनाये रखन के साध-साथ हम उस सन्य का भो अनुभव करना होगा, विस नहर का ताब तनायेशाच उत्तीनियर कुछ-कुछ समकत उ — कि प्राय, पानी, भाफ अरेर हना पादि तत्त्वा की वाधकर उनसे अस प्राप्त किया जा सकता है, कि हैहतर जो कि देते हैं, कि हमारी छोटी-छोटी निया। य विराद् विशुत् शक्ति भरी पटी हैं, जैसे कि हमारे क्यामरित्सागरों म गानवीं जान क उच्चत्व रत्न लिये हुए हैं।

नया यह पिनतिन हमार अवीव की विचार-परिपाटी के विम् नहुत मालिक है क्या में अधीर हो रहा हूँ निया गुभमें एक श्रह का आग्रह है जो उन्हीं पुरानी श्रहन्तास्रा की प्रतिक्वित्त करता है जिन्हें में मिटाने की क़त-सकल्प हूँ ? क्या में एक श्रविदिवत भविष्य के लिए एक नहुत बड़ो निधि की निष्ट कर दे रहा हूं ?

में इन प्रश्ना से आतंक्ति नहीं होता। विशेषि न तो मैं तालों वर्ष का कोई कार्य-क्रम निर्धारित किये दे रहा हूं, न जीवन्यून। की इस दुनिया म गुफ किसी प्रस्तु का मोह है। मेरो अपान्त रात क रवण केवल कल के समर्पों के सूचक है। मिट्टी से उत्पन्न, भुरण श्रोत स कुछ प्रांग पत्रा हुआ मैं बहरी सास लें सकता हूँ। प्रांग में जानता हूं कि वहा गाव में डाक बंगल के पार और बहल की छाया म ही किसान सभा की समिति विविच है, कई लड़ाउयों में हारकर जिसका लोहा मंजा है, जिसके निशान कहरा रहे है, जो रोटी और न्याय का नाग लगा रही है जो कि मानव की मुख्य एषणाएँ है।

नदी बहती हैं....

में गांव रो अपने और भाइयों की विकलते देखता हूं। श्रीठी पर प्रार्थना श्रीर गांन लिये; में देखता हूँ उनकों जीनन की सतह पर श्राते हुए, गाते हुए, चिरन्तन गांने हुए सपर्थ का गीत..

(अंग्रेजी से)

# सनों के सहवास में

### प्रेमा कंटक

पिछले महीने के ग्रन्तिम सप्ताह में में श्रहमदनगर जिले के दोरे पर गयी थी। इस दोरे में नेवास नाम के देहात में भी पहले से एव कार्यक्रम निश्चित किया हुआ था। इस बात को जान में ग्रानिन्दित ही हुई थी, क्योंकि नेवासे गान का नाम ज्ञाने वर महाराज के नाम से सम्वन्धित हैं। बनपन में मैंने कही पढ़ा था कि ज्ञानेश्वर महाराज के जिरह म ब्याकुल मुक्ताबाई (महाराष्ट्र की एक सन्त-कविसित्री)पर इसी नेवासे में ग्राकाश से बिजलो टूट पड़ी थी ग्रोर यही वे गत-प्राण हुई थी।

ज्ञानेश्वर महाराज थे महाराष्ट्र के आदि-कवि । उनका जीवन तो साधात् अद्भूत रस '।—स्विपाय, काव्यमय अपेर चैतन्याय उनकी जीवन-यात्रा थी । इस कारण बाल्यकाल से उनके सहवास में जीवन व्यक्तीत करन वाली अकली प्रेममयी भिगनी को उनका नियोग असहा होकर जीवन यदि गीरस पतीत होन लगा हो तो कोई आस्तर्ग नही । 'चार तपस्विपो का मेला' (निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई—ये चारो भाई-बहिन सन्त और किव थे) उठ जाने पर जीवन में जीने योग्य बचा बया था ? यह मुक्ते बाद में पता चला नि मयतानाई का देहान्त नेतास म न होकर एदलाबाद में हुआ था । वही उनकी समाधि है । सासनड गाव में, इस वतुष्ट्य म से एक वन्ध् सोपानदेव की समाधि है । प्राचन्दी में तानेश्वर महाराज को, और श्याबेश्वर में श्री निवृत्तिनात्र की समाधि भी म देख आयी हू । परन्त् मुक्ताबाई को समाधि के दर्शन का अवसर मुक्ते अभो तक नहीं प्राप्त हुआ था ।

नेवासें में ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज न प्रपता अपूर्व ग्रन्थ 'भावार्थ-दीपिका'— जो 'ज्ञानेश्वरी' नाम से जिन्यात हे— रचा था, ऐगा मंने सुना। जिस प्रस्तर-स्तम्भ के महारे वे बैठते श्रीर स्वय रची हुई 'ग्रीवियां' श्रपने मुख से ६६ लखक सच्चिदानन्द बाबा की तिखवाते, वह स्तम्भ भी अभी वहा हे सुनकर मुक्के ग्रानन्द भी हुग्र। श्रीर मेरी उत्पुक्ता भी बढी। मन में विचार किया कि नेवासे जाकर इस पवित्र स्थान का दर्शन करना नाहिए।

नेवासे गाँन के निकट प्रवरा नदी बहती हैं। नदी का पाट बहुत सेंकरा हे। दोनो भ्रोर ऊंचे-गहर कगार श्रीर कंटीली फाड़िया है। गाव नदी के दोनो किनार बसा है। पार जाने के लिए हम नाव से जाना पड़ा। मन्द, प्रदान्त जल-प्रवाह में नोका जैसे तेजी से फिसत्तती जा रही थी। नाव क्या थी, मानो शंशव के स्वप्न हो। श्रासपास की घनी फाडिया मृदु मन्द गति से बहते हुए सभीर की ध्विन रो गूँज रही थी। श्राकाश बादलो से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सबेरे से उठ कर काम पर लग गये थे, परन्तु कही भी कोई भगदड न थी, सब श्रोर शान्ति विराजमान थी। दूर छोटी-छोटी पहाडिया दिखलाई दे रही थी। पानी बरस चुका था, इस कारण सब श्रोर कीचड हो गया था। गाय, बैल, भैस श्रीर बकरी ग्रादि के पैरो के सुन्दर-से चिह्न कीवड में बन गये थे श्रोर में उन्हीं पद-चिह्नों पर ग्रागे ग्रपनी राह खोजती हुई ग्रपने सहकारियों के साथ गन्तव्य स्थान पर जा पहुँची।

दौरें के हेतु सफल होने की जितनी आस्था मन में थी, उतनी ही उत्कठा बहाकुल के भूषण उस बान्धव-चतुष्टय की तपीभूमि देखने की भी थी। सभा का कार्यक्रभ शाम के चार बजे से प्रारम्भ होनेवाला था। हम तब दोपहर को दो बजे तपीभूमि की ग्रोर चले। गेरे साथ तीन बहिने ग्रौर थी।

यह स्थान गोव के समीप ही है। उस भ्रोर गुड़ते हुए कल्पना-चक्षु जैसे खुल गये ग्रीर मन सात सी बरस पहले जा पहुँचा। भिना का साम्राज्य मन पर फैलने लगा। गांव के बाहर की वह राह निर्जन-प्राय थो। दोनों ग्रीर टेढ़-मेढे खेत फैले थे। सड़क के जिलभुल निकट वृक्ष खड़े थे। उस जिले में सब ग्रीर नीम है, जिनकी विस्तृत शोभा

' सासवड पूना के निकट एक गाँव है जहाँ लेखिका का श्राश्रम है।--सं०

श्रत्यन्त सुन्दर दिखाई देती है। मुभ नीग का वृक्ष बहुत प्रिय है—सीधा, ऊचा श्रोर जालीदार। जब उसमें सफेद-सफेद छोटे-सुन्दर फूल लगते ह तो सहसा, हर जलाशय म सोभायमान क्लेत कमला का दृश्य नेत्रों के सामने श्रा जाता है। गहरी पोली निवोरी के गुक्ले पक कर जब तटकने तगते ह, तन तो नीम मानो सोभा श्रोर सुगन्ध का स्वर्ण-शिखर हो जाना है। नवास में नीम वक्षों की क्यी नहीं है। विभात-विस्तृत श्रानार के नीचे फन उठाये हुए मन्त्र-मुग्ध नाम की भाति ये नृक्ष हवा म डोरा रह य।

सय श्रोर हरी घास फैली जी । हमारेपरो की चाप तक नहीं सुनायी द रही थी । उस पवित्र स्थान की श्रोर बढते हुए, दृष्टि श्रासपास के सुन्दर पाकृतिक जिस्तार को निहार रही थी । सृष्टि के काव्य से रस-मित्त मुख से कोई चीत्कार या किसी प्रकार की कोई शाहट न थी। ससार के कालाहल से हम दूर जा रही थी।

रास्ते के किनारे, बाहिने हाथ एक दूटी मस्जिद दिखायी दी। वह इस दशा म न थी कि उपयोग म तायी जा सके। एक युग मे उसका नैभव प्रवस्थ ही तहुत नजा होगा, नयोकि उस जिले पर बहुत ग्रन्से तक मुसलमान शासको का प्रधिवार रहा था। जिले मे मुसलमानो की काफी बस्ती का भी यही कारण था। इसी प्रकार इस्लामी संस्कृति के ग्रोर भी बहुत-से चिह्न तथा ग्रवशेष उस जिटा म पाये जाने है। मस्जिद तो लगभग प्रत्येक ही गाव मे है।

स्थान समीप प्राया । मोउ पर घूमने हुए दया, एक किपना भी पास पर नेठी हुई शान्तिपूर्वक जुगाली कर रही है। उस जन-शूच्य बरतो में पिक्षयों के प्रतिरिक्त कवल वही एक चत्पद पाणी के रूप में हमें दिखाई दी। उस के काले रम के मुख पर छापी हुई शान्ति तथा उसके ने स के माव को देखकर मुखे महात्या गांधी का पुप्रसिद्ध वाक्य "गांग करणा की किपता है" याद था गया। काव्यात्मक वासावरण में हम प्रतेण कर अही है। गो-माता के बिना उस काव्य की पूर्ति केसे हो सकती थी?

सामने विस्तृत जमीन था। खुला आगन, योर बीचो-तीच राठादर प्रतीत होते दो वृक्ष। ओर उनमें भी नीम का वृद्ध किसो गम्भीर राजपुरुष की भाति खड़ा था। दे गत्य के सामने बड़ा-सा प्रागण था, जिस के ठीक बीच में एक नीम और एक पीपल का— -दो वृद्ध खड़ थे। उनक तनों के तारा आर चबूतरा वनवाया गया ।। पीपल के बड़े-एड वृद्ध मैंने देखें हैं। यह वृद्ध तो दुबला-पतला-सा ही था, परन्तु नीम के बृज का ऊना और धना फेताब देख कर में प्राक्चर्य से भर गयी। किसी अजेग बट-पृक्ष की भाति उसका जिस्तार चारों आर फैला हुआ था। समूचे आगन पर उसकी शीतल छाया विराजमान थी। उसी छाया में पीपल का तिस्तार कही का कही लिए हो गया था। यह दृश्य देख कर मन क्षण-मात्र के तिए आक्चर्य में डूब गया। उस महान् आरमा योगेश्वर ज्ञानदेन के साजिएय म रहकर ही बदाचित् इस वृक्ष ने इतनी विशालता प्राप्त कर ली है—एसा विचार मन में आया।

वृक्ष को सराहती हुई हम आगे बढी। सामने गन्दिर या। मन्दिर केसा ?—वस, किसी ने छत खडी कर दी थी, ऐसा साफ जान पउता था। मन्दिर एक अने से टीले पर हैं। सीिंदगों नढ कर हम अपर गयी। नौकोर पत्थरों के फर्श का आगन और उसो से सटा हुआ देनानय। देनातय पत्थर का तना हुआ है, परन्तु अब जीर्ण हो गया है। भीतर अनेश करते ही छोटा सा सभा-गड़प मिला। सम्भो पर आनीन नित्त लटक रहे थे। मन्दिर के मध्य भाग में 'विट्ठल-रखुमार्ड' की मूर्तिया रथापित थी। किन्तु मेरा स्थान उस और नथा, वय तो उस ऐतिहासिक पस्तर-स्तम्भ की और आकृष्ट था। मन्दिर के मध्य भाग में नट खड़ा था। उस का पाया नीने भूमि में गड़ा हुआ था, तथापि अपर शिखर टूटा-सा जान पड़ता था। नीने पत्थर चौकोर था। अपर जाने-जाते उसकी आकृति भिन्न हो गयी थी। नीचे खम्मे के हर बाजू की चौड़ाई आदमी की पीठ से कुछ अधिक होगी। पुरानी देननागरी लिप में उसपर कुछ लेख अफित था, जो में पढ़ न सकी, क्योंकि नश्मा साथ न लायी थी। 'लोग तो ऐसा कहते हैं कि उस पर समूची 'आनेववरी' खुढी हुई है।'' साथ में खड़ी एक बहिन ने बताया। 'यह तो असम्भव हैं'', मैंने उत्तर दिया। 'ज्ञानेववरी' की सेकड़ो 'ओवियां' इस छोटे-से खग्मे पर खुदी हैं, यह बात मुफे असम्भव प्रतीत हुई।

मै भूखी दृष्टि से समूचे दृश्य को जैसे एक ग्रास मे ही लीण लेने की कोशिश करने लगी। ग्रन्तभाग के ग्रेंघेरे के कारण कोई भी वीज रपष्ट नही दिलाई दे रही थी। गूढ वस्तु का रहस्य-शोधन करने की उत्कठा मानव के लिए स्वामाविक है। अन्वकार मे ज्योतित प्रकाश कहाँ से भाता है, यह जानने की इच्छा सभी को होती है। परन्तु उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने जीवन का उत्सर्ण करने वाले लोग बहुत ही थोडे होते हैं। मुक्ते उस स्थल वा इतिहास जान लेने की भी उत्पुकता थी। प्राप्तिर कोज कर मेरी साथिन एक युना को साथ लेकर वापिस लोटी। वह युवक नेमें तो पूना का निवासी था परत, 'क्वानेश्वरी' के प्रारायन के लिए इस एकान्त म उरा जाते हुए था। कदाचित् उसे साधक-जीर बनना होगा, पन्य मा अठर का जीवन तज कर उस निर्णत भाग में परावर का ने स लाभ ही क्या था '

तत्र बह युवा वहा ना इतिहास बताने समा—"एस स्तम्भ पर जो सेप श्राक्त है उसार 'गानकार सामान कर समान कर यहा हो। आनेक्यर महाराज न अपना अर्थ यही बैठ कर लिखामा। वे इस रत्यभ स दिन कर तेउन । सामने के रवान पर सिच्चदानन्द बाबा बैठते । आनक्षर मुख से बोलते, सा नदानन्द बाबा व 'श्रोविया' लिया लेत । इसी प्रवार से गर्थ पृण हुआ। आनेक्यर महाराज यही वठ कर ध्यान करते । यही थागाभ्यास करते । एन बार योग-समाधि स जामत हाने समय एक स्त्री ने उन्हें नमस्कार किया । वह स्त्री उस समय सर्ता होने जा रही 'ति। आनेक्यर महाराज न केयर यहा देखा कि कोई सोभाग्यवती रत्री उन्हें नमस्वार कर रही है । उसमें सहज ही थह आशीर्याद उनके मुख से तिकल गया 'अप्टम्या सोभाग्यवती भना' उस स्त्री ने हस कर पूछा, "महाराज, यह बर्दान अगले जन्म के सिए है स्या ?" यहाराज बाक उठ । पूछन पर पता नता कि उसके पति का यह श्रवी पर समझन की और ले जाया जा रहा ह योर नह साध्यो वगा-वस्त्र पहन कर सती हाने के लिए जा रही है । यह म साधु तत दशन होने ही भवित-भातना स उसने समस्वार किया । महाराज ने बाद में अवयाना रोक दी । जब म प्राण-शनार कर उन्होंने मृद्य व्यक्ति का सजीव नगया । आगे वही भन्य सिव्यक्त नन्द बाबा नाम से श्री आनेक्वर का लेगक नना । महाराज का आशीर्याद सन निका।।

यह पूर्व-परिचित कथा फिर सुनने को मिली। कया में चिहित स्थिति गोर गारिवामा हुव्य का पुराकर प्रतीत हुई। साथ ही एक पकार हा स्फदन भी हृदय म प्रारम्भ हुवा। इतिहास के विराह् गत्तें म समाय। हुवा चंद्र कान जेस प्राप्त हुवा। इतिहास के विराह् गत्तें म समाय। हुवा चंद्र कान जेस प्राप्त हुवा । इतिहास के विराह् गत्तें म समाय। हुवा चंद्र कान जेस प्रा

"ऐसे युग से परन्तु काल म । श्रीर महाराष्ट्र मउल में । श्री गोशवरी नदी के किनारें । दक्षिण म ॥ तिभुवरी । पावित्र । श्रनादि पचकोश क्षेत्र । जहाँ जगत् का सूत्र श्री महालया है । नहीं यदुवरा विलास । जा सकत-कर्मा विकास । न्याय का पोषण करने वाला क्षितीश । श्री रामनन्द्र हो गया । नहीं गढेशान्यय-सभूत म । श्री निवृत्तिनाथ गरा ने । जानेश्वर ने गीता जी को । देशी सलकार ननायें । शके बारह सो बहत्तर में । यह टीका ज्ञानेश्वर ने लिखी । श्रीर मण्निदानन्द वावा श्रादर से । लक्षक बना ॥"

सान सा वर्ष पर्व का वह महाराष्ट्र। श्रोर राजा रामदेवराव यादव । उनका चतुरग दल, उनका वैभव । महाराष्ट्र की वह गोरवशालिनी भूमि, जो तब तक किसी भी विदेशी प्राक्रमण से अप्ट नहीं हुई थी, महाराष्ट्र गगा गोदा-उसी महाराष्ट्र के सकचित वित्त के वे कृपण और अज्ञानी बाह्मण जिन्होंने इस निर्दोष पवित्र बालकों की यातना दी-ये रामस्त चित्र श्रारों के सामने गाचने लगे । निरीष्ठ एवं निरपराध को यातना देने वाला प्राततायी समाज कितने काल तक दिक सकेगा ? दिल्ली के सुलनान की माममणकारी रोना के घोड़ो की टापे महाराष्ट्रीय कर्ण-पथ पर तब तक टक-रायी नही थी। जनता मानो किसी नशे मे शी। व राजपृत्र ग्रीर राजकन्याएँ, उनके रश, दास-दासिर्या, हायी-घोडे, राज-पुरुष--काल के उदर में लुप्त हो गये। वे सब व्यवित, पद्भन, राज्य श्रोर उनके उस भोग-विलासी वालायरण का त्याग कर समाधि-मार्ग के अनुकूल बातानरण खोजते हुए निर्जन एकान्तवास को प्रसन्नता से वाण करने वाले अध्य साधक श्रीर योगी . . उन्हें सताने वाले प्रज्ञानी ग्रामीण जन-ये सब चिंग व्यांकों के सामने से जल्दी-जल्दी मरक गरे। यदि मुफं उस कान में प्रत्यक्ष जीवित रहने का प्रवसर मिलता तो कवाचित जनना आकर्षण पतील न होता, जिनका तीच श्रीर काव्यमय प्राकर्षण उस एकान्त श्रवस्था में मुक्ते केवल ध्यान से ही प्रतीत हुया। श्रासपास की प्रकृति गरे कानों में मानो गुनगुनाने लगी-"तुम श्राष्तिक हो। हम पुरातन हं। ऊपर फैला हुया अनन्त श्राकाश, नीचे बहने वाली स्वय-निम्नगा नदी, ग्रासपास के पर्वत, सामने का प्रकाश श्रीर वातावरण की शान्ति—में सब गाइवत और शमर है। इन्होने सब की देगा है, सब की जाना है। ससार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल इतिहास को ही जात हो और दुन्हें अज्ञात हो। उल्टें इनिहास ही हमारा बालक है। हम उससे भी अधिक प्राचीन है। जो कुछ वह नहीं जानता, उसे हम जानती है।"

में एकटक उस भग्न-मन्दर का निरीक्षण कर रही थी। देख कर भी मुक्ते न देखने जैसा लगा, क्योंकि जो मैं चाहती की उसे पान रही थी। एक प्रकार की श्रतृष्ति-सी मुक्ते श्रनुभव हो रही थी। वह प्रस्तर-स्तम्भ योगी ज्ञानेस्वर के पावन





स्पर्श से पुनीत, शिर-भग्न कबन्ध की भांति खड़ा था। उस स्थान की सात सो वर्ष पहले की वह शोभा अब मिट चुकी थी। उस स्तम्भ से टिक कर जो विचार किये गये थे, वे आज सात सो वरस और हजारों मील दूर तक पहुँच चुके थे। यह कितनी भव्य प्रोर उत्कट साधना थी! आसपास की दुनिया नश्वर हं। उस स्तम्भ के ग्रिमट ग्रक्षर यह पाठ चिरन्तन शब्दो द्वारा दे रहे थे। बोविवृक्ष के नीचे ध्यान-मग्न बैठ कर भगवान् बुद्ध ने गार पर विजय प्राप्त की थी। कोन जाने, इस स्तम्भ के पास फिर एक बार इंड मार जाग न उठा होगा? . . . . घनकोर साधना-सग्राम हुआ होगा। फिर एक बार एक महान् उपासक ने मार पर विजय प्राप्त करके पारलोकिक विद्या का अमर-पीठ वहाँ स्थापित किया होगा। उस पवित्र, शान्त, रम्य वातावरण मे पूर्व-स्मृति को जाग्रत् करने वाली एक भावगम्य पूर्ति, कल्पना-नेत्रों के सामने ग्रा प्रकट हुई। मन्दिर के दाहिनी ग्रोर कोने में गस्तर मूर्तियाँ थी। वे ज्ञानेश्तर और उनके भाइयों की मूर्तियाँ हैं, ऐसा कहा जाता है। परन्तु चैतन्यमयी मूर्तियों का प्राण-तत्त्व ग्रीर उनकी सत्यता इन शिलामगी मूर्तियों में कहाँ ग्रा सकती हैं मेरी ग्रांखे चारो ग्रोर उसी चेतन्य प्राणतत्त्व को खोज रही थी—परन्तु इन जड़ नेत्रों द्वारा उनसे साक्षात्कार केसे होता ?

ज्ञानेक्तर महाराज मूर्तिमान् भेरे सामने जीवित रूप भे इस खम्भे से टिक कर बेठे स्रोर अपने लेखक को स्रपने ही मुख से अपनी बनायी 'स्रोतिया' सुनाये श्रीर में उन सब को अपने तृपित स्रौर उत्सुक कानो से सुनूँ—यही प्रवल इच्छा मेरे मन में जाम्रत् हो रही थी परन्त् यह स्रसम्भव इच्छा सत्यस्ष्टि में किस प्रकार स्रवतरित हो सकती थी ?

हम देनालय के बाहर श्रायी । साधक महोदय ने प्रश्न किया, "पानी चाहिए ?" पानी की प्यास नहीं थी, फिर भी उस स्थान का पानी पीकर पुनीत श्रवश्य होना चाहिए, ऐसी इच्छा मन में जागृत हुईं। मैंने 'हां' कहा। साधक महोदय पानी लाने गये श्रीर में सीढ़ियों के ऊपर की श्रीर वाली एक शिला पर मन्दिर के द्वार की श्रीर उन्सुख होकर बैठी तथा चारों श्रीर देखने लगी। मन्दिर लगभग ६०-७० वर्ष पुराना था। उस से पहले वहा न जाने क्या होगा? द्वार के दाहिनी श्रीर एक शिला हाल में बैठायी गयी थी। उस पर एक ताजा लेख श्रक्ति था, जिस का श्रर्थ था— 'श्रोफ़ेसर दांडेकर ने इस सभामडण के जीणींद्वार के लिए दस हजार रुपये जमा किये हैं श्रीर उनके हाथों से यह नीव का पत्थर लगाया गया है। पूछ-ताछ करने पर पता चला कि स्थान का जीणींद्वार करने था संकल्प कई वर्ष पुराना है श्रीर उसके लिए कुछ धन भी जमा किया गया है। लेकिन इतना सब होने पर भी काम श्रमी श्रभूरा ही पड़ा है। हाल ही में कुछ दिन पहले वहाँ एक बड़ा समारोह हुग्रा था, तभी श्रोफ़ेसर दाडेकर के हाथों यह शिलान्यास हुग्रा श्रीर संकल्प का पुनस्चार किया गया। श्रव वहाँ कुछ बनना शुरू हुग्रा है। ज्ञानंदवर के ग्रन्थों का ग्रध्ययन करने वालों के लिए वहाँ रहने श्रीर लिखने-पढ़ने की सुविधा की जायगी। यह सुन कर हर्ष हुग्रा।

साधन महोदय पीतल के साफ़ लोटे में स्वच्छ, निर्मल जल ले ग्राये। उसको पीकर मैंने विश्रेप जान्ति का श्रनुभव किया। येसे पानी में तो कोई विशेष वस्तु न थी, परन्तु भावना में सब कुछ था। उसी पथ-प्रवर्शक के साथ हम मन्दिर के पीछे की ग्रोर गये। उधर एक खंडहर-सी इमारत थी जो केवल काले पत्थरों की ही बनी हुई थी। पीछे दीवाल, ग्रामे चबूतरा ग्रोर दोनों श्रोर की दीवालें—ये भी गिरी हुई ग्रवरथा में। उपर छत भी काले पत्थरों की ही थी परन्तु गिरी हुई जान पड़ती थी। चौथी दीवाल थी ही नही। चबूतरे पर दूब उम धायी थी। यहाँ वे चार प्रसिद्ध भाई-वहन रहते थे। पथ-प्रदर्शक बताने लगा, "माँ-वाप के मर जाने पर बच्चों को कही ग्रासरा नहीं गिला। संन्यासी के बच्चे होने के कारण सारे गाँव ने उन्हें वहिष्कृत कर दिया था। जब उन बेचारों को गाँव में जमह न मिली, तब वे गाँव के बाहर स्मशान में ग्राये। यह सारा प्रदेश उस समय स्मशानवत् था। इसी गिरी हुई हमारत में वे नारों भाई-बहिन रहें। गाँव दूर था। पहले इस स्थान पर कोई त्राता न था, परन्तु बाद में इन बच्चों का दिज्यत्व सिद्ध होने पर इस स्थान का महत्त्व बढ़ा। बाद में इस स्थान से समशान हटा ग्रीर उसकी व्यवस्था श्रन्यत्र की गयी। इस प्रकार इस स्थान का मूल रूप बदला ग्रीर यह पावन तथा दर्शनीय तीर्थ बना।

श्रत्यन्त उद्देग से गृह-त्याग करनेवाले उन दिव्य बालकों ने प्रन्ततः श्रपने तप-सामर्थ्य से क्रान्ति कर दी थी। जहाँ निवास किया, वही उन्होंने शान्ति स्थापित की! मन फिर उनके जीवन की बातों का स्मरण करने लगा—मातृ-पितृ-विहीन वे बालक, जिनके गास कुछ भी न था; गाँव से भिक्षा में सीधा भाँग कर उदर-पोषण करने के लिए वे विवश थे, क्योंकि कोई भी काम-धन्धा करने के योग्य उनकी उन्न न थी। मुक्ताबाई, लाड़ली मुक्ताबाई, तीन भाइयों की अकेली एक वहिन—वह तो बिलवुल श्रबोध श्रीर कोमल थी। राभी उसका ध्यान रखते, उसकी चिन्ता करते। उस लाड़ली परन्तु वैराग्य-सम्पन्न मुक्ताबाई के बचन 'ताढीचे श्रभंग' याद श्राये। एक बार लोगों ने ज्ञानेक्ष्यर को बहुत सताया, उनकी निन्दा की, उनका श्रममान

किया। ज्ञानदेव उद्विग्न होकर, दु खित भाव से घर श्राये श्रोर मन का उद्वेग छिपाने क लिए कमरे में जाकर, तर्गाज की कुडी तमा कर श्रन्दर चुपचाप बैठ गये। स्नेहमयी नहिन मुनताबाई को जब इस घटना का पता चला तो वह गाउँ को सारवात देने के लिए दोडी-प्रोडी गयी। परन्तु दरवाज। श्रन्दर रो नन्द था। कुडी लोल देने के लिए मुगतावाई ने बहुत जिली की, परन्तु ज्ञानदेव की श्रोर से कोई प्रत्युत्तर न भिता। स्यानी बहिन ने काव्य द्वारा भाई के निरोरे वरने श्रुम किये। यही नाव्य ताटीचे श्रभग" नाम से भराठी सत-साहित्य में प्रव्यात है।——

"गुभगर दया करो। द्वार खोलो ज्ञानेश्वर।।
जिसे सत बनना हैं। उसे नीच नचन सहने ही पडते हैं।।
तभी होता है तन-गन में सन्तपन। जब प्रभिमान न हो।।
सन्तपन जहाँ है। वहा भूत-दया दिलागी देती हैं।।
किस पर कोध करें ? स्वयम् ब्रह्म सर्व देश में हैं।।
ऐसी समदृष्टि करो। द्वार खोलो ज्ञानेश्वर।। १।।
योगी पावन मन का। जन-जन का अपराध सहन करता हैं।।
विश्व यदि विह्म बने। तो सन्तमुख को पानी वनना चाहिए।।
सब्द-शस्त्र से यदि बलेश हुए हो। तो सन्त उसे उपदेश सगक।।
चिदन-पट ब्रह्म-डोरा है। द्वार योलो ज्ञानेश्वर।। २।।
लाइती मुक्तावाई कहती हैं। बीज मूत्रधन स्थान-स्थान पर हैं।।
तुम तर के विश्व को तारो।। द्वार खोलो ज्ञानेश्वर।। ३॥"

लाइली बहिन की अगृत-वाणी सुन कर इष्ट प्रभाव हुआ। भाई का मन द्रवित हुआ। द्वार साका गया। समूचे विक्व मे आग फैलने पर भी सन्त-नाणी निर्मत-तीतल जत का रूप लेकर उस अस्ति को कान्त नरे -ऐगी संजीवनी का आदेश देने वाली नह मनोहर भोली-भाली वातिका, उसका अद्भुत शिवतसाली तान्त-विस्त भाई, प्रतत्ता-पूर्वक हॅसते हुए यह दूरय देखने वाले प्रन्य दो बन्धु—पूरा का पूरा वित्र गेरी आलो के सामने आ सत्ता हा गया। उस क्षण भी उस अमृत नाणी की वर्षा मेरे बानो मे होने रागी। आसपास के नीम के पेड़ो की घरी-शीतन छाइ, दूर क्रांता हुगा गोदावरी का शान्त जल, आसपास की रम्य, नैतन्यमंथी प्रकृति, सब मानो मधुर शब्दो में गा रही भी।

विरव जन बन जाय थिह्न । तब सन्तमुख बने पानी ॥

विरोनी विनार प्रोर लडाकू पन्यों का स्नेह-सम्मेतन बुलाने के लिए जीवन-मुक्त मुक्तावार का सन्देन, उनका सान्ति का महा-मंत्र, प्राज भी नेवारों के बान्त वातावरण में गूंज रहा हैं। पर्ते-गत्ते में उमम रहा हैं। प्रत्येक जल-तरम में उमड रूप हैं। ग्रीष्म के उत्तान से त्रस्त-तप्त प्रकृति का ताप, मानो हँसती हुई कोकिला प्रपने मधुर गान से प्रजाने ही हर रही है। ग्राने भाव-मधुर गायन से लाउली मुक्तावाई ने कुजलतापूर्वक वही वमत्कार घटित किया। देवताक्रों की कविता मानो उसके मुख से प्रकट हुई।

"भ्रोर जगत के शुखोद्देश्य से। शरीर वाक् मन से— (इस दुनिया मे) रहना। वही प्रतिसा ना (पकट) रूप जानो॥" —(ज्ञानेश्वर)

बाहर प्रखर ग्रीष्म-काल होने पर भी, अन्दर शीतल, शान्त बन्द्रिका का साम्राज्य फैलाने वाते इन सन्ती हो किन शब्दों में सराहें ?

जीवन के ज्वार-भाटे में काल की अनन्त-लीला प्रकट होती हैं। सन्त पुरुष जन्म लेते हैं अपने बाद में अनतिरित होने वाले महात्माओं की पूर्व-तैयारी करने ही के लिए। दुनिया को वे जो सन्देश देते हैं, उसे वे ऐसे ही, निवृत्ति का प्रानन्द देने वाली, एकान्त प्रकृति की गोद में बैठ कर प्राप्त करते हैं। जो विश्य में ज्ञान्ति स्थापित करना नाहते हैं, उन्हें स्नय पहले ज्ञान्त-चित्त श्रीर स्थित-प्रज्ञ बनना चाहिए। उस रम्य स्थान के साक्षिक्य में रहते हुए वहां से हिलना ही नहीं नाहिए—ऐसी भावना

'ताटी = टट्टी = बरवाजे के; अभंग = छन्द-विशेष।

रहने लगी। वहाँ की ग्रातिध्यशील भाड़ी का भी गोह ग छूट सका। एक स्थान पर बैठ कर की हुई तपस्या दुनिया के दूसरे छोर तक पहुँचती हैं, यह भी विचार भन में ग्राया। 'अिवचल, मंगल, नत-नयने, ग्रनिमेषे' में उस स्थान की ग्रोर देख रही थी। परन्तु क्या?....तभी साथ ग्रागे हुए जिला-संघटक ने मुक्ते श्रपनी तन्द्रा में से सूचना कर जगा दिया, "सभा का समय हो गया। चलना चाहिए।"

दीर्घ निस्तास के साथ में उठी । योगी का याशीर्वाद लेकर उस स्थान से बिदा ली ।

(मराठी से)



# एक में अनेक

## 'बनफूल'

प्राचीन भारत मेरे हृदय मे एक विचित्र भावना जान्नत् करना है, एक कोतूहल जिसमे ग्रारवर्ग भी समाधित है। जब भी मे पीछे की ग्रोर मुड़कर देशता हूँ तो मुझे दीखते है विस्तीर्ण क्षत्रिस्तान ग्रोर समाधियाँ, समाधि-लेख, विराद् स्तूप ग्रीर धातु ग्रीर ध्वसावशेष..परन्तु धुन्न का फीना-सा आवरण उन सनको ढके हुए है। इस भीने ग्रन्थकार को चीरकर में भव कुछ देग लेना चाहता हूँ लेकिन देख नहीं पाता। मैं उस जीवन की ग्रन्थित नाहता हूँ जो कभी स्पन्दनशील था, भे उन निर्भरों की भाँकियाँ देखना चाहता हूँ जिनमें कभी प्रयाह था, में उन तर्थालाने के वर्शन करना चाहता हूँ जो बढ कर फूले-फले, ग्रीर उन कुमुमों को चूम लेना चाहता हूँ जो लिल कर मुस्कर उठे। में नाहता हूँ कि उन पूर्वजों की विजय-मुस्कानों एवं महान् विपत्तिमों में साभा कर्ष, जिन्होंने हमारे उस प्राचीन देश क मैदानों, माटियों एवं पर्वतों को ग्रावाद किया था लेकिन यह रहरमपूर्ण ग्रन्थकार मुक्ते परास्त कर बता है। श्रतीत का बान श्रीर गान, स्मृति-श्रुति ग्रीर गाभा-पुराण, ये सब स्वयन जगाते हैं जो इतने कलापूर्ण है कि टाले न जा सक श्रीर उनने कलापाण्ण है कि उन्हें सत्य मानना कठिन हो। में यह सोचने को बाध्य हो जाता हूँ कि ये प्राचीन श्रितित ग्रनथे। सत्य का प्रतिनिध्तित नहीं करते, उसका रणवन उनमें नहीं हैं। ग्रन्थकार एक दुर्भेद्य रहस्य है, केवन ग्रपना रग-रग वदलता है, युर नहीं होता; उसी प्रकार छाया रहता है। ग्रोर में चिकत होतार सोचता रह जाता हूँ..

श्राधुनिक भारत भी उलना ही ग्रज्ञेय है। वह इसलिए दुर्लीन है कि मेरे इतना निकट है। मेरे नारा मीर जी कुछ भी घटित हो रहा है, उस पर निर्णय देने के लिए मेरे पास न तो समय ही है और न मेर्य ही; वमी कि में जीवन-संग्राम में जूभने वाला एक व्यरत सेनिक हूं। और संग्राम की गति मुफे गरीर से व्यरत, श्रामा से तस्त, जिंद म स्वक्तिन्द्रत रसती है। इस समकालीन परिवृध्य का मैं स्वयं एक भाग हूँ, इसिनए चित्र को ठीक परम्पा म देगावर उसकी समग्रता को रागभना मेरे लिए श्रसम्भव है। में धुँपला-सा महसूस करता हूं कि श्रमनी निर्मात की और नकते हुए करोड़ों के एक श्रमूर्व जुलूस में भी एक हूँ। उनमें हंसी है, उनमें कराहे हैं, जयगान हे और निक्कार हैं, को नाइन में उत्साह श्रीर स्कूर्ति है जो कभी मन्द पड़ जातो है श्रीर कभी रातेज हो उठती है। मुक्ते मुंगली सी श्रामा बनी है कि यह जुलूस कोई श्रीनयन्त्रित भीड़ नहीं, एक सुनियन्त्रित लोक-प्रचाह है जिसन विविधता है तो भन्यता भी उनती ही है।

जुलूस जो भी हो, पर मै उसके प्रनुकूल बनने ग्रोर साथ वलने का प्रयस्त करता हूं श्रीर साथ ही आदर्श के लिए तरसता रहता हूँ।

भविष्य का श्रजात भारत, भेरी कल्पनाओं का भारत, एक किव का स्वप्न है जो श्रभी मूर्त नहीं हुमा।
में नहीं चाहता कि वह केवल प्राचीन की पुनरावृत्ति करे अथवा वर्तमान की लीक पीटे। मैं तो उसे अपूर्व श्रौर श्राहितीय देखना नाहता हूँ। उसका गौरव, उसके गुणों में ही अन्त.संचार करेगा; उसकी कलामयता में, मानव की श्राधिभौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक प्रगति को प्रेरित करने की शक्ति में ही निहित होगा। ऐस्वयं में विनीत, धोल में मौलिक, भारत एक नवीनता पैदा करेगा जिससे संसार की शांखे खुल जायँगी। तभी हमारे स्वप्तों का देश मूर्त होगा....

उस स्वप्नों के देश को मूर्त करने में कई महान् भारतीय लगे हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री, सर्व-प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं में से एक हैं। श्रीर नह उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिनमें श्रतीत, वर्तमान और भावी, तीनों का एक दिव्य सामंजस्य स्थापित हुआ है, जो एक साथ ही परम्परावादी, उदारवेता और कारतद्वरदा है।

(बँगला से)

# शिलापट चित्रः गुजरात-सीराष्ट्र की प्राकृत चित्रकला

## रविशंकर महाशंकर रावल

जैसे सरकृत तथा प्राकृत का भाषा-विषयक भेद माना गया, उसी ग्रार्थ में यहां चित्रकला के लिए प्राकृत शब्द का ज्यवहार हुया है। विद्वान् लोग जिस रहरमपूर्ण प्रराकार-युक्त, व्याकरण-शुद्ध भाषा का प्रयोग करते है वह भाषा जनसाधारण के लिए सहज व होने से उन्होंने उसी का श्रवलम्बन लेकर श्रिशिक्षत जनता के परस्पर कथन तथा भावदर्शन के लिए स्वाभाविक तथा सहज श्रमुकूल बाहन को स्नीकार किया है। यह बाहन-माध्यम प्राकृत भाषा या प्राकृत कला कही जाती है। भारतीय जित्रकला के इतिहास में प्राचीन काल से इन उभय प्रयाहों ने भाषा एवं कला में भी विविध उप क्रम-यात सरकृति के स्वस्पो का निर्माण किया है। विद्या, कला तथा संस्कृति के केन्द्र काशी, नालन्दा, तक्षशिला और श्रवता में भतान् सार्थ श्रवता में भतान् सार्थ श्रवता में प्राचन का निर्माण किया है। विद्या, कला तथा संस्कृति के केन्द्र काशी, नालन्दा, तक्षशिला और श्रवता में मतान्य सार्थ श्रवता होरा जिस विचारभारा तथा कला-स्वरूप का निर्माण हुग्रा, उनका भाषा-सौन्दर्य गया कोशल-विधान जमत् को मुगा धर देते हैं। उस युग के कला-स्वामियों की कृतियाँ ग्राज भी श्राकाश के नक्षत्रो की गाति स्वरूप प्राचा दे रही है। परन्तु उनके तल-स्पर्शी प्रमुगव के साक्षात्कार से ग्राम्य जनता तथा वन्य जातिया गंजित रह जाती थी। उनकी पिपासा तथा सादी सरल रस-वृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए लोक-साहित्य, लोक-सगीत, लोक-मृत्य एव क्लाओ का श्राविक्तार हुग्रा है। इनमे चित्रक्रला तथा सुशोभनो का श्रपना एक श्रपूर्व स्थान है। इनमे चित्रकला तथा सुशोभनो का श्रपना एक श्रपूर्व स्थान है। इनकी निरूपण-श्रवत भी ग्रवोसी है।

यह लोक-कला पाषाण-कालोन नित्रकला की तरह प्रस्पष्ट या श्रपूर्ण गही है। यह कला तो श्रपने युग की संरक्ति कता की परिचारिका बन कर, उसके रबरूपों का सीधा-सादा श्रनुकरण करके, यथा-शक्ति उसका उपयोग श्रोर श्रानन्द देती हुई जनता की सुप्राप्य संस्कार-सम्पत्ति बनी हुई है।

भारत के प्रत्येक प्रान्त में लोक-भाषा तथा लोक-कला ने युग की प्रधान भावनाओं तथा श्रादशों को विशाल जन-रामुदाय में इस तरह प्रतिष्ठा श्रीर सम्मान दिलाया है। श्रीर इतिहास, कथा-कहानी, तथा भित्ति-चित्रों की तत्त्व-ज्ञान, जीवन, प्रेग-श्रुंगार तथा स्वार्ण की भावनाएँ सादी रेखा में श्रंकित हो कर लोक-गीत तथा नाटच द्वारा व्यवत हुई है।

श्रजन्ता, राजपूत मतल, तथा मुग़ल साम्राज्य की भव्यता से प्रत्यक्ष प्रतिविभ्यित चित्रक्ता का प्रकाश धुँधता हो गया था, फिर भी उससे प्रभावित ग्राम्य जनता ने मन्दिर के चित्रपट, भित्ति-वित्र, वस्त्र, बाह्न, घर तथा पशु-श्रृंगार क्षारा श्रानी नन्ना-प्रियाा व्यात की है।

ग्रजन्ता की कला से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता ने ग्रपनी चित्रकला को कितना महत्त्व दिया था। ग्राज मुगल कालीन भिरि।-चित्र तब्द हो गये हैं; परन्तु राजमहलों में उससे भी पहले के चित्र मिल रहे हैं। राजस्थानी कला ने पिश्वम हिन्द के लोक-हृदय पर जो ग्रधिकार जमाया था उसका विस्तृत वर्णन डा० कुमारस्वामी तथा उनके बाद के दूसरे कता-विधेनकों ने दिया है। राजस्थानी कला का मूल स्वरूप तेरहवीं-चौदहवी शती के जैन कत्पसूत्रों के चित्रों से प्रारम्भ करके पन्द्रहवीं शती के 'वसन्त-विलास' तथा 'बाल-गोपाल-स्तुति' काव्यों के लोक-रंजनकारी चित्रपटों तक में मिलता है। तत्परचात् रागगाला ग्रीर भागवत पुराण के प्रसंगों का ग्रालेखन करते हुए फुटकर प्रसंगों ग्रीर काव्यों के ममूर चित्र मारवाड़ तथा गुजरात के सरहदी प्रदेशों में सप्तहवीं शती के भन्त तक मिलते हैं। उन सबों में कमशः प्राचीन काल के भाव-गंगिवेश, रेशाग्रों, वर्णन की सुज्ञ विविधता का लोप होता है ग्रीर एक तरह की ग्रपभंश शैली का प्रचार होता हुगा दिखलाई गड़ता है।

जनमें रंगों की विधिवता नष्ट होकर दो-चार भड़कीले प्रधान रंग आ जाते हैं। रेखाएँ गहरी और कम मोड़ वाली होती हैं। लिपि-लेखन की तरह आकृतियाँ समान बनावट की, परन्तु विचार तथा कथाओं से अनुप्राणित हो सुवाच्य एवं जन-साधारण के लिए सुगम्य बनती हैं।

यह कला-विधान पंडित तथा सूक्ष्म परीक्षकों के समागग के लिए नहीं हैं; परन्तु अपढ़ निरक्षर देहातियों तथा प्राकृत जनों के लिए उनको प्रसन्न करने वाली, धर्म तथा जीवन का सन्देश देनेवाली सरल लोक-गीता है।

प्राचीन ग्रन्थों के ब्रादेशानुसार राजगहल में, देवालय में या गृहस्थ के घर के द्वार-प्रवेश पर तथा मुग्य प्राचास एवं अन्तःपुर में चित्र होने चाहिएँ। क्रितानियों के सम्पर्क से पहले ग्रठारहवीं शती के ब्रन्स तक भारतवासियों को यह बराबर याद था कि चित्र और चित्रकार का दर्शन शुभ शकुन का सूचक है। इसी से पुराण, रामायण-महाभारत के चित्र, राजप्रशस्तियों तथा सन्त-महिमा के चित्र नगर श्रीर ग्रामों की दीवारों पर नित्रित किये जाते थे।

गुजरात तथा सौराष्ट्र के कई स्थलों पर आज भी ऐसे चित्र दिसाई पड़ते हैं। इनमें से कई-एक सो सी वर्ष से भी पूर्व के हैं। दिल्ली, जयपुर के उत्तम चित्रकार इन प्रान्तों में न होने से गन्दिरों की नवकाशी करने वाले जिल्यमों ने इस चित्रकारी को जन्म दिया। कई जैन-मन्दिरों में संगगरमर के बड़े शिलापट पर औजारों से विशों का शालेगन करके, अर्थ शिलाप का रूप देकर, उसे रंगों से सुक्षोभित करने का रिवाज शुरू हुआ।

यह कार्य करने वाले कई शिल्पकारों ने भित्ति-नियकला में प्रवीणता प्राप्त की थी। इसी से इस नियकारी की शिलापट-चित्र प्रथवा सिलाट चित्रकला के रूप में पहचानते हैं। इन चित्रों की रेखाएँ प्रधिक कड़ी, सारी प्रोर नारीक, प्रालंकृति-रहित, बिना रंग-गंगी की होती हैं। इनके चित्र-प्रसंग प्रधिकांस में वर्णनात्मक, कथा-प्रचारक तथा लोक-परिचित होते हैं।

गुजरात-सौराष्ट्र के शिल्पकारों में कच्छ के शिलापट अधिक मशहूर थे। कारीगरों का एक कुटुम्त तीन पीढ़ियों तक जामनगर में चित्र का काम करता था। उसके चित्र के नमूचे जामनगर के राजगहल में है। जामनगर के पुराने राजगहल में जाम विभाजी के खास कमरे में छत पर तथा दीवारों पर तत्कालीन समग्र नगर-जीवन का जिल्ला शालेशन है।

भावनगर की पुरानी राजधानी शिहोरे (सिहपुर) के राजमहल में १ द्वीं शती की एक छीटी चीतल की लड़ाई के पात्र एक-डेढ़ फ़ुट चौड़ी चित्रपटी में चिधित हैं। बड़ीया के व्यम्बक्ताड़ा नाम के मकान के भित्त निमं को राज्य के पुरातत्त्व-विभाग ने प्रकाशित किया है। भावनगर के एक पुराने राजपूत-प्रावास से अभी-प्रभी एक निमक विने छुड़ण-जीवन के बहुत ही रसमय प्रसंगों की चित्रपटी की नफ़ल कर ली है। इससे प्रमुगान हो सकता है कि जनता इस कला द्वारा संस्कृति का कितना रस-स्वाद लेती थी। साथ ही चित्र-शैली की विनिध निक्रण-शित का भी परिचय मिलता है।

सौराष्ट्र के एक कोने में बसे हुए दो छोटे-से मागों के देवालयों में उनके संश्रमदातामों को भी निजायली में स्थान दिया गया है। इससे यह बात मालूम होती है कि यह चिश्रकला सिर्फ़ भूत काल तथा पुराणकाल की संस्कृति एक जी परिमित न थी बल्कि समकालीन प्रसंग, पात्र तथा परिभानों का स्मारक भी थी।

श्रठारहवीं शती के सीराष्ट्र तथा गुजरात के लोकजीवन श्रीर पोशाक का विस्तृत वर्शन कराने वाली यह कला-सम्पत्ति इस युग की उपयोगी एवं मूल्यवान थाती हैं। साथ ही भारतवर्ष की सामान्य जनता को कला द्वारा उद्वी-धन करने का एक सुप्राप्य साधन भी हैं। इस शनित को पहनान कर गुजरात के दो-नार तक्ण कलाकारों ने उसका संशोधन करके नयी चित्र-माला का राजन करना शुरू किया है।

सौराष्ट्र के मध्यस्थ लाठी नगर के एक परम्परागत सुवर्ण-शिल्पी के कुटुम्ब में पैदा होने वाले कलाकार श्री श्रज-लाल भगत ने अपने ही पिता का ग्राम जन-मंडली सहित चित्रित किया है। चित्र की सुवाच्यता तथा कथन-शक्ति का यह सुन्दर नमूना है। इसी लाठी नगर के राजकुमार श्री मंगलसिहजी ने बड़ी सफलता के साथ इस चित्रशैली में योगाता प्राप्त की है श्रीर श्रासुनिक चित्र-प्रदर्शन को नया रूप दिया है।

भारतीय प्रकृति तथा समभ के साथ जरा भी सुसंगत न होगे वाले विदेशी चित्र-सम्प्रदायों को कहीं से भी नाकर सरकारी चित्र-सामप्रदायों को कहीं से भी नाकर सरकारी चित्र-सालाओं में स्थान दिया जाता है। ऐसे मीक़ें पर भारत में ही उत्पन्न इस पुराने कला-स्रोत को बचा कर लोक-शिक्त के रूप में प्रवाहित करना विशेष श्रेयरकर तथा प्रगति-साधक प्रयत्न होगा। भीर उसी के कमानुगत विकास से जगत् के दूसरे देशों के लिए भी यह श्रेष्ठ उदाहरण सिद्ध होगा।

(गुजराती से)



चित्र १: राम-रावण युद्ध (दामनगर क निवट पाठरीसग के मन्दिर से)



चित्र २: पाठरसिंग के एक जिलापट की श्रनुकृति



चित्र ३: गोवर्द्धन-लीला (भावनगर के एक शरदार के पुराने भवन से) शिलापट चित्र: गुजरात-सौराष्ट्र की प्राकृत चित्रकला

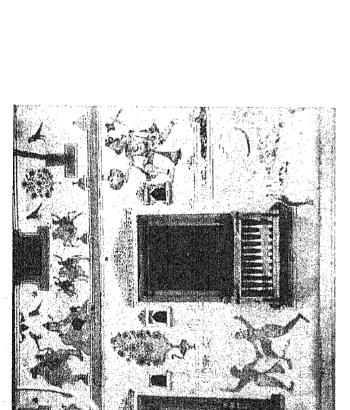

चित्र ४ : डोला-मार्क, हत्तुमान, कुस्ती आदि (भावनगर की पुरानी राजधानी शिहोरे के एक भवन की दीवार)



बिलापट चित्र : गुजरात-सौराष्ट्र की प्राकृत चित्रकला

देवताय्रों के चित्र (चित्रकार 'वालो मोची' का नाम शक्ति है)

# [ देसिय पृष्ट ५०५–५०६

जिलापट चित्रकला : मुजरात-सौराप्ट्र की प्राकृत चित्रकला





चित्र ६: 'नपुंसकों के मठ' (लाठी) से एक शिलापट की अनुष्टति



चित्र ६. भोरे पिता की भजन-मङ्की'--(चितार वागा भगा) (धिलापट नित्र शती ।। स्राधित हरपालर)



चित्र ह: मथुरा गमन—(वित्रकार कमार गगव सिट) (शिलापट चित्र शैली का श्राधृनिक प्रयोग)

शिलापट चित्र: गुजरात-सौराष्ट्र की प्राकृत नित्रकला

देखिये पृष्ठ ५०५-५०६ ]

# एक दिन

### लक्ष्मीनारायण भिश्र

िवेहात के किसी गाँव में सपरेल का मकान । माटी की दीवारें खिकनी कर चूने से लीपी गयी हैं । आगे की श्रीर काल के सम्भों पर बना श्रोसारा । सम्भे काले पड़ गये हैं, उनके रंग से ही उनकी आयु फूट रही है । उनका हीर श्रव इतना लूख गया है कि जगह-जगह टेड़ी-मेड़ी दरारें पड़ गयी हैं । जाति का गुण और बल श्रोर कहीं माना जाय या नहीं, उन सम्भों की लकड़ी में तो होस है । ये कीकाम के सम्भे श्रवनी टेक में पत्थर का काल काट रहे हैं । भीतर जाने का पुराना हार वाई और खहर से पड़ता है । इससे हटकर तीन नम्ने कियाड़ इस समय के हैं जो अपनी बनावट, लकड़ी श्रीर पत्नों से, इस नमें खुग भी कर यही इतनी खाप इस घर पर लगा रहे हैं । इस नमें खुग का सब काम जब यह पुराना घर न वे सकत, तथ बैठक के लिए यह एक कमरा बना लिया गया । भीतर की इतनी जगह ले ली गयी । इस कमरे में एक श्रोर पर्जन पर बिद्यावन किया है । नीचे कच्ची धरती पर नथी दरी पड़ी है । दूसरी श्रोर देहाती बढ़ई की बनाई भोंडी केल के तीन और बेत की तीन कुर्सियां श्रीर वीवालों पर कुछ नथे-पुराने सहसे चित्र हैं । अपर बांस के फट्टों में कील लगाकर रंभीन चाँवनी लगी है । मेल के पीछे एक कियाड़ बालान में होकर भीतर जाने का है ।

जीतर की और से राजनाय का प्रदेश। ऊँचा पुष्ट शरीर। ललाट पर रेखाएँ। बाल गंगाजशुनी, भवें तनी और जाकी; आंधों में जान और। साँस कुछ बढ़ी चाल में हैं। एक कुर्सी खींच कर बीच वाले द्वार के सामने धम्म से बैठ जाते हैं। तीन शार हथेली से लिलाट पीठ लेते हैं, फिर हाथ खट्ट से कुर्सी की बाँह पर गिर पड़ता है।]

राजनाथ नावनिमित्रमेण..चक की इस गति को मैंने रोकना चाहा। यह उसी का दंड है। वड़े बने रहने के मोह में मैंने पूर्वजों की मर्यादा मिटा दी। आंधी के बेग में एक-एक पत्ते, हर डाल-टहनी के साथ धरती पर जड़ के साथ था जाना मैंने नहीं चाहा और अब दूँठ हूँ। मोहन !..मोहन !..

मोहन-जी शाया [उसी द्वार से प्रवेश । प्रायः बीस वर्ष की श्रवस्था का युवक । रेशमी कमीज श्रीर उजली धोली । प्रांखें घरती की श्रीर, मुँह पर भय की छाया] जी इसमें थोड़ा..

राजनाथ—गभी नहीं। जो हो गया. .जन्म भर उसी में जलता रहूँगा। पाँच पीढ़ी की बात जानता हूँ। अस्सी के नीने कोई मरा नहीं। मेरे सभी पचपन हैं। उन-सा सुखी नहीं रहा, फिर भी अभी पन्द्रह वरस तो चलेंगे ही।

मोहन ितानी बड़ी समस्या से पिड छूटेगा ? भूछी गर्यादा ! अपनी लड़की का सुख आप नहीं देखते ।

राजनाथ—गोली भार दो तुम मुक्ते। उस सुख से बड़ा सुख मिलेगा मुक्ते इसमें। वंश की मर्यादा तुम्हारे लिए भूठी हो गयी, जिसे बनाने में एव पुछ चला गया ? वाप-दादों का घर भी चला गया। जिस घर में पैदा हुआ; खेला- क्या, यहा हुआ: जिसमें तुम्हारी माँ आयी, तुम भी जिसमें जनमें थे उसके नीलाम की बुग्गी से भी प्राण उतना नहीं विभा था जिसना आज बिंधा है।

मोहन-सब वहीं यह हो रहा है. .बड़े से बड़े घरों में . .बिना कन्या देखे विवाह श्रव बड़े घरों में नहीं होता। राजनाथ-सो तो तुम कर चुके । विष की एक घूँट तो में पी गया, दूसरी न पिऊँगा।

भोहन—में नहीं समभता, श्रव इस युग में इसमें बुराई क्या है। वर श्रपनी रुचि की कृत्या चाहता ही है, फिर भी ऐसा वर जो ..

राजनाथ जो एम० ए० में पढ़ रहा है। बड़े बाप का बेटा है। जिसका बाप नामी वकील है, जो कभी भी हाईकोर्ट पत जज हो सकता है; जिसकी कोठियाँ हैं, मोटरें हैं, हटो-बचो जिसके यहाँ लगा है। क्यों..?

भोहम-हों, तो इसमें भूठ गया है ? क्या उस परिवार में शीला सुखी न होगी ? कन्या के प्रति आपका जो नगंग्य है उसे देखिये। वड़िक्यों का कभी यहाँ स्वयंवर होता था। यह भी इसी देश की मर्यादा है। राजनाथ—इस देश की वया गर्यादा है, तुगरो न सीर्यूंगा । उसे सीखने के लिए किसी विलायती प्राफेसर के पास भी न जाऊँगा। वह तो जिस तरह मेरे पूर्वजो के रक्त के रूप मे गेरे इस शरीर मे है, उसी तरह सरकार के रण म मरे मन मे हे।

मोहन-- श्राच्छी नात । तो फिर ग्राप जाने . . . .

राजनाथ—इस तरह धमका कर नहीं वेटा ! भूठा भय प्रोर भूठा इतिहास. . इस तुम्हारे नये युग ग वस माने दो बातें हैं।

मोहन-नया कहते है ?

राजनाथ—लडिकिगों का स्वयंवर यहां होता था पर चुनता कीन था ? कन्या या वर ? एक कन्या के विए सैकड़ो युवक म्राते थे। रूप, गुण, भौर पौरुष में जो बढ़ा होता, उसे कन्या चुनती। जय-माता जिसक गर्ने गए ती गर म्रापने भाग्य से फूल उठता। उस युग में कन्या की यह मर्यादा थी, भ्राज क्या है ? स्त्री जाति जितने नीचे पिछले दस नप्य में गयी है उतनी पहले कभी नहीं गयी थी।

मोहन—तो यही भूठा इतिहास है।

राजनाथ—यही, और तुम अब कहते हो—मै जानूँ और मेरा काम जाने। यह भय तुम दिसाते हो। जेस मैरी तड़की के भाग मे कुछ है ही नहीं। तुम उसके लिए भाग्य गढ कर लाये हो। तुम्हारे साँचे का भाग्य या तो में मान त और नहीं तो फिर मेरी लड़की दूख उठायेगी।

मोहन---भाग्य में नही मानता । परिस्थिति सब बुद्ध करती है। निरजन इस भपानक गर्भी म नैनीवाग होता। इस गाव की धूल में स्टेशन से तीन मील पैदल न चला होता।

राजनाथ—(हँसकर) तुम्हें उसका इतज्ञ होना नाहिए। यह तुम्हारे लिए तीन मीरा पैदल आ गया। नैनातान का निवासी इस ठेठ देहात में ! इन्ही देहातों से यह धन जाता है जिसे निरजन का बाप नैनीताल में गर्न करता है। राम, वहमण और जानकी को कितना पैदल चलना पड़ा था मोहन ! नमें पैर गौतम कहा कहा घूम आये थे ?

मोहन--श्राप तो वस वही आदर्श के रापने देखते है।

राजनाथ—बिना इन सपनों के मनुष्य दिश्व हो उठेगा। इन्ही से हम धनी है मोहन ! उतिहास पाने हो नम एम० ए० में ग्रीर वह निरंजन भी। निकाल दो इतिहास से इन सपनों को, देखों वहां फिर ग्या नचता है ? फिर भी इतिहास का एक ही पाठ है।

मोहन-इरा रागय प्रसंग क्या है श्रोर ग्राप . . . .

राजनाथ—इस समय का प्रसंग भी इतिहास से जुड़ा है...मेरे, मेरे पूर्वजो के .. निरंजन और उनक पृति के इतिहास से यह प्रसंग भी जुड़ा है। जो बहुत बड़े बन जाते हैं, प्रकृति उन्ह टिकने नहीं देती। मरी जा दशा श्राज सात पीढ़ी के बाद है, निरंजन की दूसरी ही पीढ़ी में होगी। यहीं इस जमत् का नक है। उत्तर का विन्तु नीने प्रीर सीचे का विन्तु उपर । विनों हाथों को धुमाकर तर्जनी से परिध बनाते हैं।

मोहन-तो इस सगय मै जाऊँ, श्राप का चित्त . . . .

राजनाथ—ठिकाने नहीं है। पुत्र कह रहा है, पिता का वित्त ठिकान नहीं है! तुम्हारे विनार गुक्तमें नहीं मिनते इसिलए में पागल हूँ। तुम्हारे शब्दों में तुम्हारे उस युग में इस देश की नयी पीढ़ी योल रही है, जिसका विश्वाम शब आपनी जड़ों में नहीं है। (उसकी और एकटक देख कर)—नहीं समक्त रहे हो?

सोहन-क्षमा करें, यदि मुक्तरें . . इधर सालो से आगको निन्तित और व्यय देखना रहा ।

राजनाथ— उसके लिए इतना सीना, उनना सस्ता उपाय तुमने लीज लिया। श्राज के पनी, पृस्त हो में एमें शीर काम बहुत मिलते हैं। बाप को पपा श्रीर भाँ को मगी लिखने वाले तुग्हारे लेखक उसेजना श्रीर शावेश बहुत वे यहे हैं, बस विवेक की श्रोर नहीं देखते। नहीं तो फिर नंगे साहित्य का ज्यापार वे न बला पारेंगे। वह जो एकाकी संग्रह स्मने कल यहाँ [ गेज की श्रोर संकेत कर ] रख दिया था...क्या नाम है उसका ? ... उँह । ... उसमें एक नाटक में साइकिल लेकर पपा श्रांकिस चले जाते हैं दस बजे सबेरे श्रीर वो बजे दिन में मगी लंग की चिन्ता में सुनाई पड़ती है श्रीर फिर सारा दिन श्रीर श्रांकी रात तक न कही पापा है, न यहीं सगी हैं उस घर में। बस एक ही व्यापार बस रहा है— कुमारियों श्रीर उनके प्रेमियों की प्रेमलीला। यूरोप श्रीर श्रमेरिका में भी इतना मद नहीं जिसमें यह देश हूब रहा है।

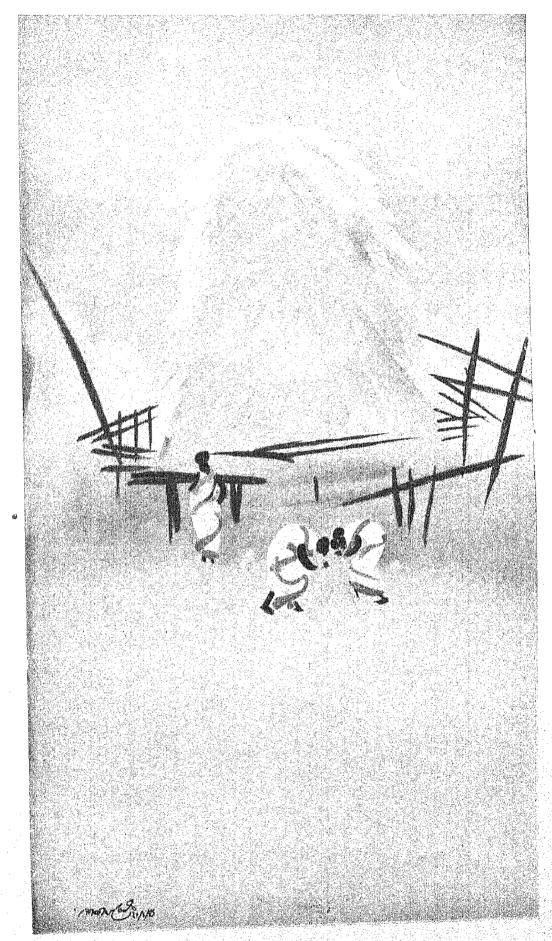

मोहन-—तो प्रापका कहना है कि मैं निरंजन को यहाँ ले प्राया किसी ठोस कार्य के लिए नहीं ! यदि यह हो जाय तो इसका सुख श्रापको न होगा ? शीला रानी तनकर न रहेगी ?

राजनाथ- यही मुभे डर है। रानी बनाने के मोह में कही तुग उसे बोर न दो। जहा ग्रारम्भ ही ग्रशुद्ध है वहाँ अन्ताया शुद्ध होगा ? और इन दो दिनों में निरजन ने उसे कई बार देखा। तुम्हारे साथ उसने उसे भी भोजन कराया, जनामन कराया। विना सकोच के जैसे वह तुम्हारे सामने रही है वैसे उसके सामने भी रही।

मोहन— यही तो नही रहा । कल दिन म जब वह सोकर उठा, कई बार वह उसका नाम लेकर बुलाता रहा । एक गिलास पानी के लिए यह उसके पास नहीं गयी । क्या कहेंगे प्राप, यह उसका प्रपमान नहीं हुम्रा ? वह तो रात ही जाने को तैयार था । मैंने वहें ग्रागह से उसे रोका श्रोर कहा कि बच्ची हैं, जाने दो ।

राजनाथ—अौर अन वह उससे अकेले में बात कर निर्णय करेगा। उसकी परीक्षा लेगा कि वह उसके योग्य है या नहीं और तब उसे स्वीकार कर तुम्हें कृतार्थ करेगा या कह देगा नहीं जी, मुक्के पसन्द नहीं। नोकर से पानी न मॉग कर उसने तुम्रारी वहन से मोगा!

सोहन - एमी ्च्या उसकी रवाभाविक थी। समय बदरा गया। गैने कहा भी, उसे कोई लड़िकयों का स्कूल ही घराद। गाप रामायण, महाभारत पढ़ात रहें उसका परयोक बनाने के लिए। यह लोक बने या न बने। उसके सामने जाने म असे बाज लगती है. एक गिलास पानी था दो नी डे पाग लेकर। जैसे उसका जन्म इस बीसनी सदी में नहीं, सीवहां। या पन्द्रहनी म द्वा हो।

राजनाथ हु, तो उस सुम की लाकी में आत्मराम्मान नहीं हैं। यह उस पुरुष के चारों और भाँबर देती हैं जो उसे देगार, नान कर, नहीं कपा स समनी रही बनाना नाहना है। नीन । एक शब्द भी मेरी लड़की के विरुद्ध कहा तो जीभ सोच ना। उसके तरीर में गरा, गेरी सात पीढ़ी का उनत हैं जो सम्मान के लिए मर मिटी। तुम्हारे ऐसे पुत्र से वह पुत्री भनो जिसने कम से कम अपना, समन माँ नाम का सम्मान तो रला। समायण और महाभारत पढ़ कर जो वह प्रारूप भा अपद है उसका पना ना नलेगा जब किसी दिन सुमरों वह बाते करेगी। श्रीर ठीक हैं, करेगी वह एकान्त में बाते तुम्हारे इस दनना से.. मन और नुद्धि के नहीं, धन के देवता से।

मोत्तन - गही, जाने दीजिये । मै उसे सभी रहेशन पहुंचा स्राता हूँ ।

राजनाथ - अभी नहीं । बैठ जाओं वह पुर्शी लेकर । तुमने पत्र में लिखा था, तुम्हारे एक मित्र निरंजन कुमार देतान दराना नाहतं है । मैने जिस दिया, लिबा लाओं । जिस घर के अतिथि किसी समय नवाब आसफुद्दीला रह चुके थे, कुँतर्गाह आर अमर्गराह सत्तानन वाले निद्रोह में जहां तीन दिन अपने सिपाहियों के साथ पड़े रहे, इस बिगड़े समय में भी तुम्तार एक मित्र का सम्मान नह कर सकता है । मुफे क्या पता था कि तुम स्वार्थ की इस निचली तह में उत्तर जाओं । विवाह के पटले तुम्हारी बहन को काई उस आंख से देखे और तुम उसे फोड़ न दो ।

मोहन- यर उसने किस ऐसी गाँख से देशा कि . . . .

राजनाथ- जो नाम यह किसी भी नोकर से ले सकता था वह उसने तुम्हारी बहन से लेना वाहा. केवल इसलिए कि शक्ले में यह भर श्रीम उसे देखें, दो बाते पूजे. इसके वाद वह उससे कहता पैर दबाने के लिए.. (श्रोध से काँपते हैं।)

मोहन -राग-राम! किलना अनर्थ कर रहे हैं श्राप? शीला के भाग्य में जो होगा, होगा। अब तो इसी क्षण निराग यहाँ में चला जाय।

राजनाथ— इस घर ने अड़े चढ़ाव-उतार देरों भोहन, पर यह कभी नहीं देखा । यह घरती फट जाती और मैं इसम सभा जाता । यही था तो पहले तुमने सुभक्षे राय ले ली होती ।

मोहन--मै जानता था लउफी दिखाने को धाप तैयार न होते।

राजनाथ—इस तरह नहीं । श्री चौधरी से जब श्रीर सब बाते तय हो जातीं, मैं उन्हें लड़की दिखा देता पर निरंजन को नशी नहीं । विवाह कें पहने जो लड़का लड़की को स्वयं देखना चाहता है वह श्रसभ्य है । पसन्द करने का श्रधिकार वह श्रमा मानता है, वन्या का नहीं । तुम जितना समभते हो मैं उतना जड़ नहीं हूँ । प्रगति रोकने मैं नहीं जाता, बस इतना जान को प्रगति श्रम्धों की नहीं श्रांख वातों की होती हैं।

मोहन—सामन्त विचार-धारा अभी आपकी नहीं छूटी है। हर वात में आप मर्यादा और आदर्श डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़की का सुख भी आप नहीं देखते।

राजनाथ—तोते की रट—सुख, सुख, सुख. .जैसे तुम्हारे इस काम से उसका सुख तय हो जायगा। उसकी होनी क्या है. .भगवान् उसे सुख न देना चाहें तो फिर सोने का अभवार भी धूल हो जायेगा। मैं सामन्त विचारधारा में पड़ा हूँ और तुम धन के मोह में, धन के रामने तुम्हारे लिए बहन का गान भी मिट रहा है। पूँजी वाले बनिये रो सामन्त कभी बुरा नहीं होता। मर्यादा और आदर्श की वालें चाहे भूठी भी क्यों न हों, व्यक्ति को नीचे नहीं उतरने देतीं। गीध की तरह डैने खोल कर वह ऊँचे आकाश में मर जाता है। (काँच कर) कुछ नहीं, तुम यह कहो, तुमने कहा क्या इस निरंजन से? कैसे तुम्हारी वातें यह मान गया? तुमने कहा होगा. . . अपनी बहन के लिए अपने आप ही उसे निमन्त्रित किया होगा।

मोहन—जी नहीं..हम दोनों में परस्पर परिचय और स्नेह बढ़ा। होस्टल से अपनी कार पर बह मुक्ते बरावर अपनी कोठी पर ले जाता था। जहाँ इतनी सरलता होती है, घर-परिवार की बात चलती ही है। उसे यह तो पता हो गया था कि मेरे पूर्वज कुल सौ वर्ष पहले राजा थे। आज हमारे दिन बुरे हैं।

राजनाथ—यह तुमने कहा, जिसने इससे अच्छे दिन कभी देखे नहीं। पर में जो सब देख चुका हूँ, कभी नहीं कहता कि मेरे दिन बुरे हैं, जिस युग की हम उपज थे जब वह चला गया तो उसकी उपज कब तक टिकती ? राज्य मिट जाते हैं। बड़े से बड़े बीर और ज्ञानी किसी दिन मरते हैं; पर उनकी ली जलती रहती है। व्यक्ति और मनुष्यता का मान वह ली है। तुमने अपने बुरे दिन की बात कही और वह दया में पिघल उठा। जहाँ किसी भी रूप में दया की माँग है वहाँ व्यक्ति मर जाता है, जीता नहीं। ज्ञीला का पता उसे कब चला ?

भोहन--उसके घर में उसकी भी बहन है। उसकी ग्रायु भी शीला की है। इसी वर्ष उसने इन्टर किया है। वह बरावर मुभसे खुल कर वातें करती है। उसकी माँ, चौधरी साहव, उनके व्यवहार में बनावट मुभ्ने कहीं नहीं देख पड़ी।

राजनाथ—इसलिए कि ग्रभी वे बाढ़ पर हैं। ग्रपनी बाढ़ में वे तुम्हें भी वहा रहे हैं। किसी दिन यह बाढ़ निकल जायगी ग्रीर पीछे छोड़ जायगी कीचड़ ग्रीर दलदल। जो तुम्हारे घर हुग्रा, उनके घर भी होगा। इसलिए जिसे देखो, घन से ग्रलग कर देखो। पद, प्रतिष्ठा ग्रीर ग्रधिकार से ग्रलग कर देखो। उस मनुष्य को देखो जो तुम्हारे इस युग में जन्म ले रहा है, जो धन ग्रीर ग्रधिकार से नहीं ग्रपने गुणों से ग्रागे बढ़ेगा। ग्रपने घर की सामन्त भावना के विरोधी निरंजन के धन की चमक में ग्राँखें न मूँद लो। निरंजन ग्रपने दादा का नाम भी नहीं जानता।

मोहन--- वया ?

राजनाथ—चौंकने की बात नहीं। अपने पिता को छोड़ कर, अपने कुल की कोई बात वह नहीं जानता। इतिहास की बातें और जो कुछ वह जानता हो, अपने घर का इतिहास नहीं जानता।

सोहन—कभी श्रवसर न मिला होगा। कहें भी कीन उससे ? वकील साहब पाँच बजे सवेरे बैठते हैं, दस वजे तक दम नहीं लेते। स्नान और भोजन में बस बीस मिनट..हाईकोर्ट और लौट कर फिर आधी रात तक। नामी वकील होना भी कम संकट नहीं है।

राजनाथ—प्रधिकार के लिए तुम्हारे पूर्वज लड़ते-मरते रहे। उन्हें ग्रधिकार ग्रीर प्रभुता के लिए जीना था। वकीलों ग्रीर सेठों को धन के लिए जीना है। समाज का निर्माण तब ग्रधिकार पर टिका था, ग्राज धन पर टिका है। वकील साहब भी केवल अपने पिता का नाम जानते होंगे। उस घर का इतिहास जितना मैं जानता हूँ उससे ग्रधिक वे भी नहीं जानते।

भोहन—तो श्रापका परिचय उनसे है ? श्राप तो मुस्करा रहे हैं ?

राजनाथ—(हँस कर) हाँ. . स्रीर सब तुम सुन लो। रात निरंजन से बातें कर मैं यह जान गया कि देवनन्दन चौधरी के शरीर में मेरा नमक है।

मोहन-नया कह रहे हैं ग्राप यह सब . . . . ?

राजनाथ—मुभे याद पड़ रहा है। सात-श्राठ का रहा हूँगा उस समय। रघुनन्दन चौधरी की छरहरी लम्बी देह, गिभिन मूँछ, लम्बे काकुल, सिर पर केसरिया रंग की कत्ती, श्राँखों में सुरमा शौर श्रोठ पर पान की लाली। श्रंग्रेजी कलक्टर दौरे में श्राया था। दो दिन गढ़ी में रहा। रघुनन्दन उन दिनों वाबूजी के मुन्शी थे। रियासत का बही-खाता, हाकिमों की

मावगगत, सब कुछ उनके हाथ मे थी। माठ बजे सबेरे बाबूजी के सामने हाथ जोड कर सिर भुकाते थे भीर फिर रात को भी माठ ही बजे, दिन भर के काम की बात उन्हें बताकर, गढी में ही पीछे की मोर मपनी जगह पर चले जाते थे। कीहन—वकील साहब के कोई सम्बन्धी थे रघनन्दन चोधरी?

राजनाथ—उनके बाप पे। . बड़े हॅसोड योर मोके की बात कहने वाले। य्रगेज कलक्टर उनसे इतना प्रसन्न हुया कि नाबूजी से कह बैठा, वह चोधरी को यपना पेशकार ननायेगा। चोधरी हमे छोड़ना नही चाहते थे। जाने के समय इतना रोगे कि वाबूजी ने यपने प्रॅगोछे से उनके याँसू पोछ कर कहा था—जब चाहना यहाँ या जाना, यह घर तुम्हारा है। चोधरी जले गये लेकिन उनकी स्त्री योर लड़का, जो मुफसे कुछ छोटा था, गढी ही मे रहे। कितने दिन, ठीक-ठीक नहीं कह सक्रा। देवनन्दन भेरे साथ खेलते थे। गढी के बाहर जगल में एक दिन हम दोनो दोड रहे थे, देवनन्दन मेरे धक्के से गिर एड़े योर यहां भोह के ऊपर एक यगुत लम्बी हड़ी धँस गयी। है यहाँ उनके कोई चोट का निशान ?

गोहन—(धिरसय भें)जी हॉ, है। मुफे बडी ग्लानि हो रही है। कह दीजिए, प्रापने मुफे क्षमा किया। नहीं तो इस दुख से में बीगार पड जाऊँगा।

राजनाथ—राउनी की तरह नहीं ... लउके की तरह। तुम लोग थोडी ग्रांत्र भी नहीं सह सकते। किस बात का दुख है तुम्हें ? देवनन्दन चोधरी के प्रनुकूल इस समय भाग्य है। वहें पेड गिरते हैं, उकट जाते हैं, उनकी जगह नये बढते हैं। यहीं कम है। तुमने भगवान् के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा, यहीं भूल हुई।

सोहन-तन क्या हुआ ?

राजनाथ—रघुनन्दम चोधरी ने लडके और स्त्री को बुला लिया। ग्रापने ग्राप पेशकार से बढ कर डिप्टी हुए। लडका पढ़ता गया ग्रोर ग्राज नामी वकील है। कल हाईकोर्ट का जज हो सकेगा। सब कुछ मिट सकता है, पर सस्कार की जज जत्दी नहीं जहाटती। जीला ग्रोर निरजन के सस्कार में ग्रन्तर है। निरजन के धन से वह सुखी हो सकेगी, इसमें मुभे तो सन्तेष्ठ है। तुम भाई हो ग्रोर में बाप हूँ। उससे इस विषय की कोई बात सीधे पूछों तो नहीं बता सकेगी फिर भी ग्रभी मेन जो उसे देणा यह किसी चिन्ता, किसी दुख में थी।

श्रोहन—रसका कारण भे हूँ। मै कल भी उरो दो बात कह गया श्रोर आज तो यहा तक कहा कि यदि तुम उनसे हम से बाते न करोगी तो मे तुम्हारा मुँह न देख्ँगा।

राजनाथ—रागी बहन क साथ तुम जैसा व्यवहार करो । इतना जान लो, उपन्यासो ग्रोर कहानियो से संसार नहीं चलता । तुमने जो यह जाल विद्याया इसे प्रव तुम न समेट सकोगे । यह काम ग्रव मुफ्ते करना पडेगा । जो में नहीं चाहता वहीं करना होगा । मेरी बेटी इस घर में दुखी न रहे, यह तो मैं कर सकता हूँ । मेरा विश्वास, मेरा स्नेह उसका बना रहे । पिता के धर्भ में मैं खोटा न वर्नूं । जाग्रो, उसे भेज दो । उसे समक्षा कर, समभूँगा तो फिर निरजन से भी मैं ही . . .

गोहन—अभी कुछ नही बिगडा है बाबू जी: . निरंजन चला जाय । मेरी बहन किसी दूसरे घर जिसका इतिहास, संस्कार इस घर रो मेल खाये ।

राजनाथ —सामन्त भावना में अब तुम प्रा रहे हो । जो मर गया उसे जिलाने की चेंग्टा अब पाप है । कुल ग्रौर वंश के अभिनान को भूल जाग्रो और भूल जाग्रो कि निरजन के पूर्वज कभी तुम्हारे आधित थे । भाग्य कभी तुम्हारे साथ था, ग्राज उनके साथ है । जाग्रो, भेज दो शीला को । उसका सयोग जिसके साथ होगा, लाख चेंग्टा पर भी न रुकेगा । में भाग्य-वादी हैं । इस अवस्था में इतने चढ़ाव-उतार के बाद कोई भी भाग्यनादी हो जाता है ।

[मोहन का प्रस्थान । राजनाथ कुर्सी से उठ कर पलंग पर पड़ रहते है ग्राँर तिकये में मुंह छिपा लेते हैं । श्रीला का प्रवेश । भरी ग्राँखें, पलकें गिरती नहीं । सुन्दरता के ग्रमृत में विवाद का विव मिल गया है । उसके चलने की ग्राहट नहीं होती । ग्राँचल से ग्रांखें पोंछती है ।]

शीला—(भरे कंड से) श्रागयी मै—बाबू जी। श्राप काँप रहे है। मै मर गयी होती; श्राप रोते तो नहीं? (तिकया हाथ से खींच कर, उनकी छाती पर सिर रख कर सिसकने लगती है।)

राजनाथ—(कटके से उसे सँभाल कर बैठते हुए) बेटी के लिए बाप कव नहीं रोया ? नहीं, देखी, सुनो भी। जानकी के लिए विदेह जनक रोये थे। मैं रोया तो कोई बात नहीं। न मानोगी, तुमसे कुछ पूछना है।

कीला-श्राप क्या नहीं जानते मेरा ? श्राप से मेरा कुछ छिपा है ? भैया नही जानते, मेरा मुँह नहीं देखेंगे ।

राजनाथ—उसका मुँह मैं नहीं दखता; पिता का प्राण जो इस देह में न होता। फिर भी वह तुम्हें सुखी देखने के लिए....

शीला—सुखी देखने के लिए मुक्ते इतना बड़ा दुःख ? आप के जीते जी ? वे अपने घर के बड़े होंगे, इस घर की बड़ी में हूँ। आप के पास धन नहीं है पर क्या भाव भी नहीं हैं मेरे लिए ? किसी पेड़ के नीचे. भोंपड़ी में मैं सुखी रहूँगी। जानकी के चौदह वर्ष वन में बीत गये। मैं क्या हूँ ? जिसका संग हो उसका विश्वास और आदर मिल जाय, इससे बड़ा धन सोने-चाँदी में लिपटना नहीं है।

राजनाथ—वह युग ग्रब नहीं रहा बेटी। इस देश में ग्रब जानकी की नहीं..क्या कहूँ ? किसकी बात चलेगी ?.. होगी वह कोई विदेश की नारी, पुरुष को धक्का देकर वढ़ने वाली। बैंक में उसकी लम्बी रक्कम होगी।

शीला—उससे उसे पूरा सुख मिलता होगा। सचमुच पति की ग्राँख में ग्राँख गड़ा कर वह देखती होगी?

राजनाथ—इस युग में हम ग्रपना सब कुछ विदेशी ग्रांखों से देख रहे हैं। स्वतन्त्रता का उत्सव हम मना रहे हैं ग्रपने को भूल कर, ग्रपने गुण ग्रौर ग्रपनी मान्यताग्रों को भूल कर। ग्रागे चलने में जो पीछे घूम कर देखते नहीं थे, यही ग्रब दूसरों के पीछे सरपट दौड़ रहे हैं। स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र नारी को ग्रब सब कुछ फाड़ फेंकना है। जानकी उसके लिए बड़ी भोली ग्रौर धर्म-भीरु है....उनमें बुद्धि की कमी है, साहस की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है।

शीला—जी, वे भाषण न दे सकीं। (सुस्कराती है) दशरथ को ललकार न सकीं। रामचन्द्र से न कह सकीं कि तुम ग्रमने पिता के धर्म के लिए वन जा रहे हो, मेरे रूप ग्रीर यौवन की ग्रोर नहीं देखते! ग्राज की नारी यही कहेगी। पर ग्राप ने मुफ्ते इस युग की चकाचौंध में जाने भी नहीं दिया। मुफ्ते तो जानकी के त्याग में ही उनका सबसे बड़ा ग्रिधकार देख पड़ा है। वह ग्रिधकार ग्रब तक नहीं मिटा, कभी नहीं मिटेगा। ग्रकेली एक जानकी में इस देश की नारी जाति लय हो चुकी है।

राजनाथ-तब तुम निरंजन से बातें कर सकती हो। वह चाहता है कि.. (ऊपर देखने लगते हैं।)

शीला—कोई बात नहीं । जानकी रावण से बातें कर सकी थीं, फिर भी रावण का संयम इन निरंजन में होगा या नहीं । रावण इतना लोलुप नहीं था । वह ग्रशोक वन में जानकी के निकट जब गया, श्रपने बचाव के लिए श्रपनी रानी को साथ लेता गया; श्रौर उन्हें श्रकेले में बातें करनी हैं।

राजनाथ-देश के सभी पढ़े-लिखे लड़के इस समय निरंजन हैं, उनमें रावण का भी संयम नहीं है।

शीला—तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ की लड़िकयाँ करेंगी। हम सब को सीता बनना पड़ेगा। तो कहाँ उनसे मुफ्ते बातें करनी होंगी?

्राजनाथ—लेकिन कोध नहीं बेटी । तुम लाल हो गयी ।

शीला—आप के सामने । उनके सामने मैं न लाल हूँगी न पीली । संयम श्रीर विचार न छूटेगा मुक्तसे ! . . . . राजनाथ—सोच लो जो तुम धीर बनी रहो ।

श्रीला—सोच लिया । श्राप को कोई भी अवसर मेरी चिन्ता, सन्देह का न मिलेगा । श्रपना सम्भान चाहली हूँ । मैं फिर उनके सम्मान को ठेस न दूँगी ।

[मोहन का प्रवेश। उद्दिग्न मुद्रा में कभी शीला को और कभी राजनाथ को देखता है।] राजनाथ—क्या है ? ऐसे घवड़ाये क्यों हो ?

मोहन—जा रहा हूँ.... उसे स्टेशन पहुँचा दूँ। मैंने उसे यहाँ बुला कर उसका श्रामान किया। शीला उससे घृणा करती है। क्या... कह रहा है। कहें तो उसके पूर्वजों का इतिहास उसे सुना दूँ।

शीला—घृणा भी एक तरह का सम्बन्ध है। मुभे इन देवता पर दया थ्रा रही है, ये मुभे समभते क्या हैं? बाबू जी! यह बेचारा मन और श्रात्मा का रोगी है। भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ता। सब कुछ वर्तमान में दबा रहा है! सी वर्ष जीने से श्रच्छा है इसके लिए एक दिन या बस एक क्षण जीना। कुम्भकर्ण छः महीने में एक दिन खाता था भीर यह जीवन भर के लिए एक ही दिन खा लेना चाहता है।

राजनाथ (गम्भीर मुद्रा में) हँसी सूमती है तुमे....

शीला—भूठमूठ मैं रो पड़ी। स्नाप भी रोये। मनुष्य को विपत्ति पर ही हॅसी स्राती है स्रीर इससे बड़ी विपत्ति स्रोर कहाँ हम लोग देखेंगे ? (हँसने लगती है।)

राजनाथ—हूँ .. हूँ... पागरा हो रही है। ऐसे ही उससे बाते करेगी?

मोहन-श्रव यह उसके सामने क्या जायेगी . (क्रोध और ग्लानि की सुद्रा)

शीला—तो फिर वे देवता यहाँ से ऐसे ही रोगी वले जायेगे ? निर्वल चरित्र को हँसी नहीं आती—आपने एक बार कहा था बाबू जी।

राजनाथ—तीस करोड के इस देश में आज तीस भी हँसने वाले नहीं हैं। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं। नैतिक भी हैं। आर्थिक होता तो कम से कम मिल-मशीन वाले, पूँजी और चोर वाजार वाले तो हँसने ? उनकी तिजोरियाँ भरी हैं पर मन खाली हैं। चरित्र-वल अब हमारी घरती में नहीं हैं। जो पीढी आ रही हैं उसका नमूना निरजन हैं, मोहन हैं। देखों इन्हें, खड़े-खड़ें काँप रहें हैं जैसे अभी रो पड़ेंगे या गिर पड़ेंगे। यह नयी शिक्षा क्या हुई, चरित्र की बागड़ोर छोड़ दी गयीं। यन के विकार और भावना की आँधी में रोमर की हई-सी हमारी यह पीढ़ी उड़ी जा रही हैं।

मोहन-मै जल रहा हूँ ग्रीर श्राप मुक्त पर व्यग कर रहे है ?

राजनाथ—जो जलता है व्यग उसी पर किया जाता है बेटा । तुम क्यो जल रहे हो ? जीवन को फूलो की सेज तुमने क्यो गान लिया ? फूल में भी काँटे होते हूं । विपरीत परिस्थित में जो न डिगे वही पुरुष है ग्रीर तुम जानते हो, सब भुछ श्रनुकूल ही नहीं होता । निरजन कभी तुम्हारा श्रादर्श था श्रीर ग्रव तुम्हारी श्रांखों में वह इतना नीचे हैं । दोनों ही भूठ हैं । दोनों को मिला कर बराबर करों तब तुम्हें निरजन मिलेगा । शीला, बुलाऊँ उसे यहाँ । उसे श्राघात तो न पहुँचाश्रोगी ?

शीला—गुभ पर कुछ भी सन्देह हो तो नही। मे उन्हें घृणा नहीं करती। घृणा के लिए कुछ परिचय होना चाहिए। प्राप जानते हैं, मेरा उनसे कुछ परिचय नहीं है।

राजनाथ—(उठ कर) तब मैं उसे बुला लाऊँ। तुम यहाँ न रहना मोहन, जब वह ग्रा जाय।

राजनाथ—नदी की बाढ उतर जाती है। मन का वेग न उतरता तब तो मनुष्य प्रपने ही ताप से जल मरता श्रौर फिर तुम्हें वह जान गया। इस घर मे मुक्ते श्रौर शीला को भी जान ले, यही ठीक होगा। (प्रस्थान)

मोहन-तुम उससे श्रकेले में बोल सकोगी ?

श्रीला—में उनसे डरती नहीं । वे बोल सकेंगे मुक्तसे ? मुक्ते सन्देह तो इसी का है। बाप के धन का बल, शिक्षा का बल, चिरित्र और व्यक्ति का बल नहीं बनेगा ? देख लेना उन्माद जो उनमें आ गया है, पता भर में उड़ जायेगा । बाबूजी से नहीं कहा, मुक्तसे तो कहें होते कि तुम्हारे मित्र यहां मेरे लिए आये हैं।

मोहन-में क्या जानता था कि तुम ऐसी जिद्दी हो।

शीला—इसका उत्तर में उन्हें दूंगी। मेरा मुंह तुम ग्रव तो देखोगे!

मोहन-मुभे लजाग्रो न शीला। तुममे मुभसे बुद्धि श्रधिक है।

शीला—बुद्धि स्त्री हे श्रौर बल हे पुरुष । बुद्धि श्रौर बल के मेल मे व्यक्ति बनता है। लुक-छिप कर बुद्धि चलती है, बल को यह कला नहीं श्राती ।

मोहन-पया ? कैसे देख रही हो ? शीला, तुम्हारी तबियत ठीक नही है । तब वह यहाँ नही आयेगा । शीला-एको । मुभे उसके लिए तैयार होने दो ।

मोहन-किसके लिए ?

शीला—तुम्हारे मित्र से बात करने के लिए। एक-एक साँस का बल मुक्ते बटोरना होगा। उनके सामने मेरी आँखे नीची न पड़े। यही चाहते हैं वे। ग्रपना ग्रीर मेरा ग्रन्तर वे देख ले।

मोहन-तुम्हारे मुँह का रग हर पल जो बदल रहा है। तुम मुक्से कुछ छिपा रही हो शीला।

शीला—गन की गति जो हर पल बदल रही है। मन के बीज मुँह पर स्राते हैं। तुम्हारी बहन की स्राज परीक्षा

है। परीक्षक है एक पुरुष जो तुम्हारा मित्र बगता है। कैसा मित्र है वह ? क्या स्नेह है उसका तुम्हारे लिए ? जब तुम्हारी बहन के लिए वह इतना निर्दय है ?

मोहन-में उसे यहाँ नहीं याने दूँगा। (उठता है)

शीला—(उसका हाथ पकड़ कर) मैं उसे इस योग्य नहीं छोडूँगी कि फिर वह किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करें। नहीं....तिक नहीं, तुम न घबड़ाओं। मुफें स्वीकार कर वह तुम पर कृपा करता। अब वह तुम्हारी कृपा चाहेगा कि तुम अपनी वहन उसे दो। भैया, तुम उसकी एक बात न सुनना और कह देना तुम अयोग्य हो। चाहिए तो यह था कि लुक-छिप कर मैं उसे देखती (हँस कर) और जब लुक-छिप कर मुफें देखना उसने चाहा तो फिर चाहे उसकी देह सोने के पत्तर में मड़ी हो, उसके भीतर वह पुरुष कहाँ है जिसकी ओर मैं....(नाक और भोहें देढ़ी पड़ती हैं।)

मोहन---लुक-छिप कर वह तुम्हें देखना चाहता था। नीच....

श्रीला—नीच नहीं निर्वंत । जिसकी पुरुष-देह में स्त्री का मन है, जो प्रणय की भीस माँगता फिरता है, प्रपने घर का संकट जान कर . . . . जान कर कि मेरे भाई मेरे सुख ग्रीर सुविधा के लिए, गुफे रानी बनाने के लिए ग्रापने सम्मान का त्याग कर रहे हैं, जिससे बड़ा त्याग पुरुष के लिए कोई दूसरा होता नहीं, यही चाहती थी में कि यह संयोग बैठ जाय । वह मुफे खींचना चाहता था ग्रापनी चटक-मटक से, ग्रापने उतावलेपन से, शिक्षा ग्रीर धन के दम्भ से । किसी न किसी बहाने में बराबर उसके गास रहूँ, मुफे देखता रहे, मुफसे नातें करता रहे । मेरे भीतर उसके लिए कुछ छिपा न रहे, कुछ रहस्य न रहे । दो ही दिन में वह सब कुछ जान जाय, उसकी सारी भूख मिट जाय ।

मोहन-कुछ न कहो, ग्रव मैं सिर पीट लूँगा।

श्रीला—इतने सीधे हो भैया तुम। तुम्हारे सित्र के हाथ में लेंसेट बराबर रहता है। वे सब कहीं बहुत गहरे चीर कर देखते हैं वहाँ क्या है ? ग्रौर तुम उनके ऊपर की चमक-दमक में यह नहीं देख सके कि भीतर कितना विप है उनके। सिर पीटने से नहीं बनेगा। हँस सको तो उनकी मूर्खता पर हँसो। पुरुष का गुण न धन है, न रूप, न विद्या; कहाँ तक वह श्रपने को रोक पाता है, कितना संयम उसमें है ?

मोहन--- ऐं, कैसी भ्राहट है ? भ्रा रहे हैं तब वह . . . .शीला, उसका श्रपमान न करना । तुम्हारे घर श्राया है कम से कम इतना . . . .।

श्रीला—ग्राधी बात कहते हो। कहो, फिर मैं क्या कहूँगी ? ग्रपमान वह स्वयं ग्रपना करते हैं। गैं उनका ग्रप-मान क्या कहँगी। पुरुष जब स्त्री का शिकार करता है, सम्मानित नहीं रह जाता। फिर भी विश्वास करो, मैं ग्रपने पर ग्रंकुश रखूँगी।

मोहन--ग्रौर वह जो कुछ पूछे उसका निडर उत्तर दोगी?

शीला—(हँस कर) तुम्हारे मित्र मुक्तसे लड़ेंगे नहीं। डरने की बात क्या है ? रावण की लंका में जानकी उससे नहीं डरीं श्रीर श्रव मैं अपने घर में उनसे डख़्ँगी ?

मोहन-तुम जानकी नहीं हो। यह युग ग्रव जानकी का नहीं है।

श्रीला—जानकी का युग इस देश से कभी नहीं मिटेगा। मैं जानकी हूँ। इस देश की कोई भी स्त्री जानकी हैं। जब तक हमारे भीतर जानकी का त्याग है, जानकी की क्षमा है तब तक हम वही हैं। तुम्हारे लिए जानकी पीराणिक हैं इसलिए ग्रसत्य हैं। मेरे लिए वह भावगम्य हैं। उनके भीतर मेरी सारी समस्याएँ, सारे समाधान हैं। राग में तुम ग्रविक्वास कर सकते हो, जानकी में ग्रविक्वास का ग्रिधकार तुम्हें नहीं है।

[निरंजन का प्रवेका । प्रवस्था प्रायः तेईस वर्ष । लम्बा-छरहरा गोरा शरीर । नुकीली नाक, प्राँखों पर चक्सा । इस नये युग की वेश-भूषा । प्रभाव की सुद्रा ।]

निरंजन-गाड़ी का समय जा रहा है मोहन !

शीला—इस समय श्राप नहीं जायेंगे। श्राइए, बैठिये।

निरंजन जी आपके बाबूजी भी यही कह रहे हैं; लेकिन अब चला ही जाना ठीक है।

शीला—बैठिए भी, चले जाने वाले को कब किसने रोका है ?

निरंजन—श्राप भी वैठें। (भेज के पास कुर्ती पर वैठता है। मोहन निकल जाता है।) कहाँ जा रहे हो ?

भोहन-(नेपथ्य में) तुम्हारा सामान ठीक कर दूँ।

कीला-माप मुक्तसे अकेले में बातें करना चाहते थे। यह अवसर ठीक है।

निरंजन—इसलिए कि श्राप मेरी छाया से भागती रही हैं। बोलिए....।

शीला—बाप के घर में....मायके में कोई भी लड़की श्राप जैसों से भागेगी। ऐसा न होना संकट की सूचना है, इतना भी नहीं जानते श्राप ?

निरंजन—उँह. . . . म्रापके विचार बड़े पुराने है । नया भारत यब ग्राप लोगों से कुछ ग्रीर चाहेगा ।

शीला—भारत वही पुराना है। म्राप उसे नया बना कर उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ रहे हैं। वह क्या चाहता है उसको देखिये, उसको समिभिये। जो भ्राप चाहते हैं, उसका भ्रारोप इस पुराने भारत पर न कीजिये।

निरंजन—इस युग का....इस बीसवीं सदी का स्वतन्त्र भारत पुराना है ? पुराने विचारों में, पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहने का रागय थ्रब लद गया। श्राप देहात में हैं। शहर में रहतीं, वहाँ की लड़िक्यों को देखतीं, सिनेमा ग्रौर स्त्रियों के समाज में जातीं....

क्षीला—कहीं भी रहती....कहीं भी जाती फिर भी मेरी आँखों में भारत नया नहीं लगता। इसकी चाल कभी क्की नहीं, न यह कभी गरा न मिटा। एक साँस भी इसकी कब बन्द हुई, बतायेंगे ? इसने कितने देशों को जन्म लेते और मरते अपनी आँखों देखा है। इसकी आयु की, इसकी रांजीवनी शिवत की, प्रतिष्ठा की जिये।

निरंजन-गरे....ग्राप बड़ी भावुक हैं। मैं तो गनगना उठा।

शीला—इसकी पताका जब प्रशान्त से लेकर भूमध्य सागर तक उड़ी थी उस समय ग्रपनी कन्याग्रों से जो इसने न चाहा, ग्रव न चाहेगा।

निरंजन यह कविता की भाषा मैं नहीं समक रहा हूँ।

शीला—ग्राप जिस साँचे में ढल चुके हैं उसमें इस पुराने देश को न ढालिये। इसका ग्रपना साँचा है, बने तो ग्रभी भी समय है उरामें फिर से ग्रपने को ढालिये। जिस देश की रूढ़ियाँ मिट जाती हैं वह देश भी मिट जाता है।

निरंजन-माप तर्क करना जानती हैं। मैं तो समभे था कि....

कीला--आप समभे थे, मैं गूँगी हूँ। श्राप के सामने मैं बोल न पाऊँगी।

निरंजन—जो कहें ग्राप....फिर भी जिसके साथ जीवन भर रहना हो, उसे ठीक से जान लेना....मैं ही नहीं, कोई भी शिक्षित व्यक्ति चाहेगा।

शीला—जो श्राप-सा सजग रहेगा। थोड़ी देर किसी लड़की से बातें कर उसके भीतर का सब कुछ खोल कर देख लेना। इस काम में वह बराबर ठगा जाता है फिर भी उसे चेत नहीं होता।

निरंजन—गावी पत्नी को ठीक से देख लेना, समभ लेना, ठगा जाना है ? कैसी बेढंगी बात आप कह रही हैं ?

शीला—ग्राप की ग्रवस्था का पुरुष जब मेरी श्रायु की लड़की के पास जाता है, श्रन्धा हो जाता है। श्रीर कहीं संयोग से लड़की सुन्दरी हुई तो वह उन्मत्त हो उठता है। श्रन्धा क्या देखेगा ? उन्मत्त क्या समभेगा ? इसलिए अपने श्राप न देख कर किसी दूसरे से दिखा लेना श्राप ऐसों के हित की बात है। श्राप को साहस कैसे हुग्रा कि यहाँ तक चले श्राये मुभो देखने के लिए ?

निरंजन-आप के भाई ने मुभसे प्रार्थना की....

क्षीला—उनकी प्रार्थना पर ग्राप कुएँ में कूदेंगे। साँप उठा कर गले में लपेट लेंगे। भावी पत्नी ! पत्नी कब ग्रौर कहाँ भावी हुआ करती है ? जब तक वह शाप की हो न जाय, श्राप उसके न हो जायँ.... (हॅसती है।)

निरंजन—तो इसीलिए ग्राप बुलाने पर भी मेरे पास नहीं ग्रायीं। मुक्तसे भागती फिरीं। मैं समकता था, देहात की लड़की होने से ग्राप लजा रही हैं। ग्राप पर्दे में रहना चाहेंगी।

शीला—जी.... अकेले एक पुरुष में जिस स्त्री का प्राण समा जाता है वह किसी न किसी प्रकार के पर्दे में रहना ही चाहती है। लुक-छिप कर आप मुक्ते देखने की चेब्टा करते रहे। बार-बार नाम लेकर आपने बुलाया....

दो बार मैं गयी भी, फिर भी ग्राप का सन्तोष इतने से नहीं हुग्रा । मैने देखा, ग्राप संयम छोड़ रहे हैं, श्राप का स्वभाव बिगड़ रहा है ।

निरंजन—मेरे स्वभाव की आलोचना करने का श्रधिकार आपको नहीं है। मैं यहाँ बुलाने पर आया था, आप जानती हैं। इस भभकती लु, धधकते आकाश में, मैं नैनीताल होता।

श्रीला—मेरे लिए आपको कष्ट हुग्रा, इसकी में कृतज्ञ हूँ। श्राप के स्वभाव की आलोचना मैं न करूँ, श्राप का मन करेगा, समाज की मान्यताएँ करेंगी, श्रीर श्रव मुभे भी क्यों नहीं है यह श्रिवकार महोदय ? जितना कोई विवाह के बाद श्रपनी पत्नी से पाता होगा, उतना श्राप मुभसे पहले ही ले लेना चाहते थे। सब कुछ मैं श्राप को प्रभी दे देती तो फिर बाद के लिए क्या रखती ? श्रीर न सही, मानसिक लगाव तो श्राप पैदा कर चुके हैं। श्रव श्राप जब किसी दूसरी लड़की को देखने जायेंगे, श्राप के मन में मैं भूल उठूंगी। श्रांखों में लहरा जाऊँगी। मुभे पार कर श्राप की श्रांखों उस बेचारी को देख न पावेंगी। पहले श्रीर भी कोई लडकी देख चके हैं श्राप ?

निरंजन—इससे आपका मतलब क्या है ? देखा या न देखा हो ? मैने कष्ट दिया आप को, क्षमा करें, मैं अब चलुं। (कर्सी से खड़ा होता है। जीला बढ़ कर उसका हाथ पकड़ लेती है।)

श्रीला—श्रभी श्राप नहीं जायेंगे। श्रभी श्राप ने ठीक से न मुभे देखा, न समभा। श्रौर फिर रूठ कर श्राप चले जायें! इस देश की सबसे बड़ी, पत्नी की कामना में श्राप यहाँ श्राये थे श्रौर लेकर जायेंगे क्या?

निरंजन—ग्राप तो मुक्ते चनकर में डाल रही हैं ? श्राप को समकता बड़ा कठिन काम है। कहिये, फिर न जाऊँ तो क्या कहूँ ?

शीला—पुरुष की समक्त में स्त्री कभी नहीं श्राती । मुक्ते श्राप जितना ही श्रधिक समक्तना चाहेंगे, मैं श्रापसे उतनी ही दूर होती जाऊँगी । सन्देह का भार पुरुष ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती है ।

निरंजन-तब ? . . . .

श्रीला—यह ग्रवसर न दीजिये कि स्त्री की जीभ चले; वह तर्क करे, प्रगत्भा ग्रीर वाचाल बने। पुरुष समुद्र की थाह लगा लेगा। स्त्री में वह वराबर डूबता ग्राया है।

निरंजन-मनुष्य की सीधी बोली में कहिये। संकेत की यह भाषा मै नहीं जानता।

शीला—तव आपने इतना सचेत, इतना सजग, वयों रहना चाहा ? कुमारी के सपने न तो पुरुष के धन के, न विद्या के, न रूप के होते हैं। वहाँ कुछ दूसरा ही रहता है।

तिरंजन-(विस्मय में) तो फिर कह दें, में भी जान लूं।

शीला-कह दूं ? श्रापको विश्वास न होगा।

निरंजन-कहें भी ? विश्वास न करना मेरा अभाग्य होगा।

शीला—सच कहते हैं ? अपने मन को टटोल लीजिये । सन्देह की छाया भी बहाँ न हो ।

निरंजन-मुभे ग्रधिक लज्जित न करें।

शीला—स्त्री पुरुष की ग्रसावधानी को, उसके अल्हड़पन को प्रेम करती है जिसमें वह ग्रपने प्राण से भी सजग नहीं रहता, संकट से जूभता चलता है। जिसमें वह ऐसी गहरी नींद सोता है कि स्त्री को ग्रवसर मिले कि वह उसे प्राण में उठा ले, आँखों में बन्द कर ले। कल रात भर ग्राप जागते रहे। ग्रभी यह दशा है तो ग्रागे क्या होगा ?

निरंजन—(विस्मय में) ऐं.. कैसे जानती हैं श्राप कि मैं रात भर जागता रहा ?

द्गीला—हम कँसे जानती हैं ? इस चिन्ता में न पड़ें। श्राकाश के तारे कहते हैं हमसे, पेड़ की पत्तियाँ कहती हैं, हमारे कान अधिक सुनते हैं। हमारी श्रांखें अधिक देखती हैं। आप ही कहें, रात भर श्राप जगे रहे या नहीं ? आप जो कहेंगे, मैं वही मान कूंगी।

निरंजन-ठीक कह रही हैं. . रात मुभे नींद नहीं श्रायी।

शीला—लेकिन क्यों ? क्या इस श्रायु में श्रापको कंकड़ पर नींद न श्रा जानी चाहिए ? क्या यह श्रापके मन का रोग नहीं है ? यह देश नया नहीं पुराना, बहुत पुराना, बृद्ध हो चुका है। यह चाहता है कि इसमें जो पैदा हों, इसी की तरह लम्बी श्रायु के हों। उनके बाल पक कर हिमालय की श्राभा पैदा करें। श्रापके नींद न श्राने का श्रर्थ है कि श्राप



फलक ४५

इस देश के प्रति ईमानदार नहीं है। नये के फेर म न पड कर पुराने को समक्षे; आपके लिए, आपके समाज के लिए इसी में कल्याण है।

निरंजन—तो आपके कहने का मतलब है कि मुक्षे आपको देखने या बाते करने का..

शीला—जी ... आज मै प्रापके सामने हूँ . आप मुक्ते इस रूप मे देख रहे हैं. कही मै बीमार पड जाऊँ. कोई अम स्ना पड़ जाय.... एक प्राप्य फूट जाय तब तो आप मुक्ते छोड़ देमें ?

निरंजितः—में इतना नीय हूँ ! क्या कह रही है ग्राप यह ? मेरे भीतर भी हृदय है, उसमें प्रेम श्रीर कर्नव्य दोनों हैं। शिला—फिर देखने या बाते करने में क्या घरा है ? सन्देह से जहाँ ग्रारम्भ है, वहाँ ग्रन्त भी सन्देह है। किसका साहम होगा कि श्रन्थी या लँगड़ी कन्या का प्रस्ताव भी श्राप में करेगा ? श्रपने मित्र का विज्वास श्राप न कर सके, किसी इसरें को मेज देतें ग्रीर सुभे देखते तब जब वह श्रापका श्रक्षिकार होता।

निरंजन-(मुस्करा कर) विवाह के बाद . . . .

भीला—तब वया, और तब में स्नापकं वारों स्नोर ऐसे भावर देती जैसे यह पृथ्वी सूर्य की भावरी देती है। उसके लिए स्नाप को प्रयत्न न करना पडता। भापके स्नाकर्षण में बॅधकर मैं ऐसी विवश रहनी जेसी यह पृथ्वी सूर्य क स्नाकर्षण में विवश है।

निरंजन-जीला..इधर देखो....

शीला-अभी नहीं, पहले वह आकर्षण . . . . और तब इसके लिए में विवश रहेंगी ।

निरंजन-तब में कह दूं तुम्हारे बाबुजी से ?

शीला-कह दो . . . लेकिन इस नये युग का नया पुरुष यह सब कहने-कहाने में रूढ़िवादी बनेगा।

निरंजन-तो तुग प्रभी ग्राधात करती चलोगी?

शीला-जब तक हम दोनों यो व्यक्ति है।

निरंजन-दो व्यन्ति तो हम बराबर रहेगे।

शिला—यह नया मत है। पुराने में दो व्यक्तियों के भेद और साह्य का मिट जाना ही प्रणय है। यहाँ न एचि-भेद है, न एद्धि-भेद। शंकर का आधा शरीर इसीविण पार्वती का है।

निरंजन-यह सब तुम कहाँ जान गयी ?

शीला-प्रापने संरकार से । सब कुछ पढ़ा ही नही जाता, कुछ अनुभव भी किया जाता है।

निरंजन—कैसे कहूँगा, मुक्ते तो लाज था रही है। कल तक यह जितना सरल था सब नही है। मै यहाँ सपने मित्र का उपकार करने प्राया था और सब यह मेरे साथ उपकार हो रहा है।

शीला—बस, वही पुरानी बात । कन्या के प्रार्थी यहाँ बराबर पुरुष होते रहे हे । तुम्हें भी वही करना पड़ा । इस नगे युग, इस नयी सभ्यता मे भी । तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का ।

तिरंजन -- और वही दान मेरा सबसे बड़ा धन होगा। शीला ! मैं भूला था। अब मुक्ते नींद आयेगी, ऐसी गहरी कि तुम ....

शीला-गला क्यों भर आया ? इतने अधीर अभी . . . . .

निरंजन-सम्भवतः हम लोगो का पूर्व जन्म का संयोग था....

शीला--- निश्चित । जीवन भर का सूख और सन्तोष इसी विश्वास पर टिकता है।

निरंजन—(उसकी उँगलियाँ पकड़ कर) इस एक दिन में मेरा सारा जीवन समा गया, इसके पहले जो कुछ था ग्रौर बाद को जो कुछ होगा।

शीला—सब इसी एक दिन में मिल जायगा क्यों ?

निएंजन-इसी एक दिन में...

(दोनों एक दूसरे की स्रोर देखते हैं।) [पर्दा गिरता है।]

# आधुनिक कलड गद्य

#### 'श्रीरंग'

कन्नड़ साहित्य जितना नवीन है उतना ही प्राचीन । ईसवी सन् की नवीं शती से लेकर प्रतिभासम्पन्न किवयों द्वारा उसमें महाकाव्यों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ और यह उच्च श्रेणी की काव्य-परम्परा सत्रहवीं या अठारहवीं शती तक प्रचलित रही। फिर एक लम्बे समय के लिए यवनिका पात होता है और फिर दूसरे दृश्य के लिए ग्रागे के लगभग सौ वर्ष तक पर्दा नहीं उठता। निस्तन्देह यह व्यवधान इतिहास में नहीं, किन्तु उससे सम्बन्धित हमारे ज्ञान में ही है, क्योंकि जब दूसरे ग्रंक का प्रारम्भ होता है तो एक प्रकार से वह पूर्व की कथा को चालू रखता है, यद्यिप वह ग्रागे एक बिल्कुल श्रग्रत्याशित रूप में विकसित होता है।

प्रथम सहस्र वर्षों का समस्त श्रेष्ठ काव्य प्रधानतः संस्कृत साहित्य का कभी अनुकरण और प्रायः अनुवाद है, और सामान्यतः संस्कृत के महाकाव्यों और कालिदास की कृतियों के श्रादर्श पर ढाला गया है। संस्कृत की तुलना में, कन्नड़ किवता में (और केवल काव्य ही मिलता है) नाममात्र की मीलिकता मिलती है। ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ काल से तथा वीर-शैव सम्प्रदाय के उदयकाल से रूप-परिवर्त्तन और संस्कृत के प्रति असन्तोष लिक्षित होता है किन्तु एक शती में ही संस्कृत ने श्रपने प्रभाव को पुनः प्रतिप्ठित कर लिया। आख्यान कृतियों का रूप, रीति-कवियों की शैली और सर्वोपरि अपने स्वयं के धर्म का प्रचार इस प्रारम्भिक साहित्य की प्रगुख विशेषताएँ हैं।

उन्नीसवीं शती की दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती है जब कन्नड़ साहित्य अपना सिर उठाता है और धीरे-धीरे प्रारम्भिक काल की सभी प्रमुख विशेषताओं के साथ वह अपना स्वरूप प्रकट करता है। संस्कृत का अभी भी प्रधान प्रभाव था। किन्तु कदाचित् आख्यान कान्यों की परम्परा का धार्मिक उत्साह अब नहीं रह गया था, अतः हमें कन्नड़ में संस्कृत नाटकों के अनुवाद मिलते हैं। कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, और भट्ट नारायण के नाटकों के अनुवादों के (कभी-कभी अनेक विद्वानों ने एक ही कृति के अनुवादों का प्रयास किया) प्रयास इस काल में हुए। किन्तु छन्द-बद्ध रूप अभी भिय बना रहा। संस्कृत के प्रभाव ने गद्य को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि संस्कृत साहित्य स्वयं बहुत-सी गद्य कृतियों का दावा नहीं कर सकता।

फिर एक और महान् परिवर्तन हुआ। राजनीतिक क्षेत्र की क्रान्तियों का इतिहास में सर्देव स्थान रहता है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले परिवर्तन और वाधाएँ तुरत ही लक्षित होती हैं; किन्तु कम व्यक्ति ही यह देख पाते हैं कि यह प्रभाव उतने ही क्षणिक हैं जितनी शीध्रता से वे आते हैं—नहीं तो इतिहास पुनरावृत्ति न कर पाता। साहित्य में क्रान्तियाँ स्थूल रूप में प्रकट नहीं होतीं, क्योंकि उनके प्रभावों के विज्ञापन नारों और गोलियों से नहीं किये जाते—ये प्रभाव सूक्ष्म, धीरे, किन्तु इसी कारण स्थायी होते हैं; क्योंकि वे स्वयं समाज के ही अंग बन जाते हैं। उन्नीसवीं शती में जो परिवर्तन हुआ वह कन्नड साहित्य में एक क्रान्ति शी। वह क्रान्ति गद्य का आरम्भ थी।

मनुष्य के समान साहित्य में भी गद्य वृद्धि का सूचक हैं। मनुष्य अपने विचारों को जब तक ठीक सोच नहीं लेता और अपने शब्द-भंडार पर अधिकार नहीं रखता तथा उसमें से चयन की क्षमता नहीं प्रकट करता, गद्य उसे ग्राता नहीं। और जब तक वह स्पष्ट ग्रीर संयत ढंग से सोच नहीं पाता, गद्य निश्चय ही वह नहीं लिख पाता। ग्रतएव जब कोई साहित्य अपने को गद्य में व्यक्त करता है (विश्व भर में साहित्य-सूजन काव्य से प्रारम्भ हुग्रा) तो उसका ग्रभिप्राय यह है कि वह साहित्य सम्पन्न है, ग्रर्थात् उसके लेखक सहज-बोध और कत्पना-शिवत के साथ-साथ ग्रात्माभिव्यवित के लिए भी ग्रपनी प्रतिभा का प्रयोग करने लगे हैं। ग्रतः गद्य का उदय भविष्य की दृष्टि से उतना ही गहत्त्वपूर्ण ग्रीर व्यापक परिणामों वाला है जितना कि मानव जीवन में श्रेशवावस्था का दर्शन।

सदा नवीन रूप का प्रभिप्राय होता है—सुजन, ग्रतएव ग्राधुनिक कन्नड साहित्य मे गद्य के रूप को एक सुजनात्मक युग का प्रारम्भ कहना चाहिए।

किन्तु यह कदापि न सोच लेना चाहिए कि इस गद्य का विकास एकाएक स्वतन्त्र रूप से हुआ। नूतन सदा प्राचीन से उत्पन्न होता है। संस्कृत तथा प्राचीन कन्नड़ कान्य, एवं कालिदास तथा अन्य रचयिताओं के नाटक कन्नड़ गद्य को प्रभावित करने के लिए उपस्थित थे। संस्कृत आग्न्यान-कृतियों तथा भागवत को गद्य में अनूदित करने का प्रयत्न किया गया। यह गद्य किस प्रकार का था? नादात्मक दीर्घ संस्कृत समास से युक्त नाम-धातुओं के अन्त में, कन्नड़ प्रत्ययो तथा लम्बे वाक्यान्तों में कन्नड़ किया रख कर, कन्नड़ लिपि से लिखा हुआ। किन्तु तो भी वह गद्य ही था जिसमें एक वावय के विभिन्न पद कमबद्ध रूप में परस्पर सम्बन्धित थे। इस सहस्र वर्ष प्राचीन परम्परा के प्रभाव से संस्कृत साहित्य से भिन्न विषय वाली कृतियाँ भी बची नहीं। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार कविता में उसी प्रकार गद्य में भी प्राचीन तथा अन्य साहित्यों से अनुवाद ही एक मात्र साहित्यक निधि थी। किन्तु विवेक और तर्क गद्यरूपी श्वास के दो फेफड़े है। अतः शीघ्र ही यह श्रनिवार्य था कि विवेक और तर्क से सामंजस्य रखने वाली कृतियों की रचना आवश्यक हो जाय।

श्राधुनिक कन्नड़ गद्य में इस प्रकार के दो स्तम्भ उल्लेख योग्य हैं। प्रथम है हर्बर्ट स्पेंसर के 'एजुकेशन' का अनुवाद---'शिक्षण-मीमांसा'। श्री श्रालूर और श्री मग्दल का यह श्रनुवाद सन् १६१० में (किन्तु यह उसके चार-पांच वर्ष पूर्व लिखा गया था) प्रकाशित हुन्ना था। दूसरा लोकमान्य तिलक के "गीता-रहस्य" का कन्नड़ अनुवाद था। यह बात कि ये दोनों ही कृतियाँ श्रनुवाद हैं, उनके महत्त्व को कम नहीं करती; इन दोनों कृतियों में कन्नड में प्रथम बार न्याय और तर्क तथा दर्शन की श्रीभव्यक्ति धाराप्रवाह हुई'। एक प्रकार का गद्य तो था किन्तु अपनी विचारावली श्रीर तार्किकता को व्यक्त करने के लिए, सुसम्बद्ध ढंग से अर्थ की सूक्ष्म ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, पाठकों को प्रभावित और वास्तव में श्राक्षित करने के लिए, अपने विचारों को स्पष्ट और वेग के साथ व्यक्त करने के उपयुक्त गद्य कन्नड़ में प्रधान रूप से श्रंग्रेजी प्रभाव के द्वारा ही श्राया। यह ध्यान देने थोग्य बात है कि प्रारम्भ से लेकर श्रव तक श्रंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा ही श्राध्वान कन्नड़ गद्य की उत्कृष्ट रचनाएँ प्रणीत हुई है।

एक ग्रन्य दृष्टि से भी गद्य के इस उदय ने हमारे श्राधुनिक साहित्य को प्रभावित किया है। श्रनादिकाल से कविता श्रीर नाटक, केवल यही दो लिलत साहित्य समभे जाते रहे हैं। संस्कृत में भी केवल दो-तीन को छोड़ कर किसी भी कृतिकार को प्रतिष्ठित स्थान न दिया जाता यदि उसने केवल गद्य ही लिखा होता। स्वाभाविक था कि यही परस्परा कलड़ में भी चलती रहे। जब हमारे पूर्व पुक्षों ने यह देखा कि वर्क, जे० एस० मिल, मेकॉल, हर्बर्ट स्पेंसर तथा ऐसे ही ग्रन्य व्यक्ति महान् लेखक थे ग्रीर गद्य-लेखक थे, तो उन्होंने इस शैली में लिखने का साहस किया होगा। ग्रीर ग्रामे ग्रिधकाधिक गद्य का प्रचार हुग्रा। किन्तु इस शैली की वृद्धि के लिए एक बाया थी। यदि केवल स्पेंसर तथा बर्क की रचनाग्रों के ही ग्रनुवाद हुए होते तो पाठकवर्ग तैयार न होता। स्पेंसर की कृतियों के ग्रनुवादक ने सहज भाव से ग्रपनी प्रस्तावना में कहा है कि उनका गद्य केवल कन्नड़ जानने वाले पाठकों को ग्रनेक स्थलों पर कठिन ग्रीर दुष्टह प्रतीत होगा।

श्रतएव चरित-कृतियों श्रौर प्रधिक श्रंशों में कथा-साहित्य के रूप में विषयान्तर निकाला गया। यहाँ हमारे गद्य को एक नया रूप मिला। प्रारम्भ में यह कथा-साहित्य बँगला से श्रन्तित हुन्ना, फिर मराठी से। किसी विदेशी भाषा से श्रन्ताद करते समय शैली दुरूह, कृतिम श्रौर उलभी-सी हो जाती है। किन्तु किसी पड़ोस की भाषा या सजातीय भाषा से हुए श्रन्ताद की शैली श्रधिक स्वाभाविक श्रौर कम उलभी हुई होती है। सम्पूर्ण कथा-साहित्य को चाहे भविष्य में निस्सार कह कर बहिष्कार कर दिया जाय, तो भी हमारे श्राधुनिक साहित्य के इतिहास की वृद्धि में उसको स्थान

'प्रथम रचना के अनुवादकों ने प्रस्तावना में कुछ मनोरंजक उल्लेख किये हैं: "यह कृति लगभग संसार की सभी उन्नत भाषाओं में अनूदित हो चुकी है। हम जानते हैं कि अपनी अविकसित भाषा में उसका अनुवाद करना हमारा दुस्साहस है....वर्तमान कञड़ अभी भी आधुनिक और गूढ़ विचारों को व्यक्त करने के योग्य नहीं है और इसके अतिरिक्त हमारी भाषा में इस प्रकार की कोई कृति नहीं है।"

मिलेगा। उसने गद्य को शक्ति, प्रवाह, स्वागाविकता ग्रोर स्वरूप प्रदान किया। दूसरे शब्दो मे हमारा गद्य ग्रव प्रारमिक श्रवस्था में तथा पकोची ग्रोर श्रनुकरणशील नहीं था। वह प्रोढता को प्राप्त हो पुना था। वेकटाचार्य, गळगनाथ, वासुदेवाचार्य, केरुर तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों ने हमें प्रपनी गद्य कृतियों के रूप में शिवतणाली श्रोर प्रत्यन्त ग्राधुनिक साधन प्रदान किये। यह सत्य है कि उनवा गद्य ग्रभी भी श्रवत. 'श्रवेजियत' लिये हुए था, श्रोर विशेष कर 'सरकृताऊ' था, किन्तु उसने पाठका को तल्लीन किया।

प्रव हम तृतीय प्रोर प्रत्यन्त प्राधुनिक श्रवस्था पर आतं ह। प्राज भी, पुरान लेखका में से एक प्रथांत् श्री श्रालूर वेकटराव (जिन्होंने प्रपने विद्यार्थी-जीवन में हुई हं स्पेसर का प्रनुवाद किया था) शिक्तशाली लेखक है। उनके गद्य में प्रभी भी उन दिनों की भव्यता हे जब प्रग्रेजी प्रार सस्कृत महान् साहित्य समभे जाते थे। श्री डि० वि० गुडणा का गद्य विविधता और प्रभिव्यक्ति की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु साथ ही विलायत के पुराने उदारवादी मार्ले तथा भारत के गोखले के समान उसस सयम है। दूसरी प्रोर श्री मास्ति वेकटेश प्रय्यार है (जो 'श्रीनिवास' के नाम से प्रस्यात है), जिन्होंने प्रपनी कहानियां द्वारा हसे ऐसा गद्य दिया है जो जितना सरल हे उतना ही व्यंजक। दूसरी पीढ़ी से भी कारत्त प्राते हैं, जिन्होंने प्रपने प्राक्षक उपन्यामो द्वारा ऐसे गद्य का प्राविष्कार किया है जो एक साथ ही रगोन पार परेलू है। श्री कृष्णराय ने सगीत, वित्रकला तथा बन्य कलाद्यो जैसे विषयो पर गद्य निवन्धों में यपनी केली का विकास किया है। श्री वी० के० गोक्तक ने प्रपनी बिलायत-यात्रा के सम्बन्ध में दो गन्ध लिखे है। यह तथ्य केवल कुछ नामों के उत्लंस मात्र के लिए नहीं श्रीततु जिन विविध विषयों की प्रभिव्यक्ति का प्रयास कन्नड गद्य कर रहा है उन दिक्षाने के लिए बिये गये है। इस सिवदा वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि मालिक कल्पना द्वारा गद्य-शेली की उत्पत्ति नहीं हुई किन्तु यह भी राष्ट है कि गरा-शैली ने प्रावृत्तिव कन्नड को प्रनेत मोलिक लेखक दिये।

(कथड से)



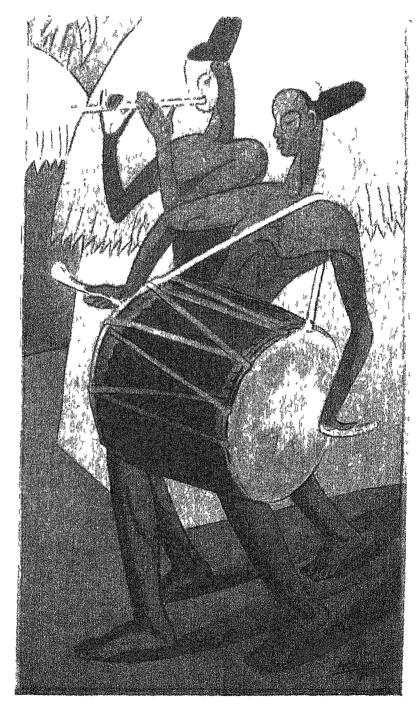

फलक ४६

# तेलुगु काव्य में आधुनिक प्रदितियाँ

### एस० गोपालकुच्ण यूर्ति

तेलुगु काव्य में श्रामुनिकवाद का श्रारम्भ मछलीपट्टम की 'श्रान्ध्र भारती' में गुरजाड श्रव्याराव पन्तुलु की कविन ताश्रा के प्रकाशन से हुश्रा । रुग्ण श्रीर दुर्वल होते हुए भी यह प्रतिभाशाली विद्वान् किय ग्राजीवन विद्रोही ही रहा । साहित्य, भाषा, समाज श्रीर धर्म सभी क्षेत्रों में उसने विद्रोह किया । कृढ़ श्रीर किलाया भाषा को छोड़ कर उसने वोली जाने वाली भाषा के एक मेंजे हुए रूप को श्रपनाया । सस्कृत वृत्तों को छोड़ कर सोक-पदों के छन्द ग्रहण किये श्रीर मिल्या प्रमुख गाथाश्रों की श्रपेक्षा सामाजिक-गाथा वस्तु को काव्य-रचना का प्राधार बनाया । इन सबसे ऊपर सानय श्रकृति के श्रन्त:-सोन्दर्य का उद्घाटन जो उन्होंने किया उसके कारण वह नेलुगु काव्य के पुनस्त्यान का प्रभाती तारा है ।

गुरजाड प्रप्पाराव प्रपते काल के इने-गिनं प्रबुद्ध व्यक्तियों में ते थे ग्रोर उन्होंने ग्राणों समकालीनों को महत्त्वपूर्ण सीख दी। उनकी रचनाश्रों में सन्देशवाहक की-सी सत्यता ग्रोर स्पटवादिता है, लेकिन इस कारण उनमें माधुर्य या अनुराग-माथना की कभी नहीं हुई हैं। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'रागा प्रवण स्वप्न' वास्तविकता में उनकी गहरी पेठ, ग्रोर जीवन-प्रनुभव के प्रभाय का ग्रच्छा परिचय देती हैं। 'ताड़ वृक्षों के कुज वे छिपे पूनों के चाँद का मुन्दरी के पख्य पुन्त गीत सुनने की प्रतीक्षा करना', या कि 'राजा का प्रेम निवेदन सुन कर कुमारी का पलके कभी उठाना ग्रोर कभी गिराना' उनके पाठकों को कभी नहीं भूल सकती। प्राचीन ग्रीक कहानी का उमान, ग्रप्पाराव के जादू भरे वर्णन के कारण एक मिटे हुए मानववादी के रूप म प्रकट होता हैं; ग्रीर पौराणिक कन्यका मूर्त्त होकर पाठक के सामने ग्रा खड़ी होती हैं ग्रीर उसे प्रेरणा देती हैं। यद्यपि ग्रणाराव का काव्य मात्रा में प्रचुर नहीं हैं ग्रीर उनकी काव्य-भाषा भी ग्रनोखी हैं, तथापि उनके कृतित्व इतने ही प्रसिद्ध हैं जितने उनकी यह उबित : "सुनो, मेरे भाइयो, मातृभूमि केवल मिट्टी नहीं हैं, यह उस पर बसने वाली ग्रात्माएँ हैं।"

किन्तु गुरजाड का काव्य ही उस पुनर्जागरण का सूल विधायक नही था जो उनकी मृत्यु के बाद भी होता रहा। अग्रेजी काव्य का सम्पर्क, 'यन्दे मातरम्' और प्रान्ध्र आन्दोलन, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का आविभाव, 'होमरूल' आन्दोलन आदि सभी का प्रभाव इस जागरण पर पड़ा। प्रोफ़ेसर रायप्रोलु, रामिरेडिड तथा पिगलि-काटूरि किन-युगल और अव्वूरि रामकृष्णराव यह चारों सन् १६१३ से सन् १६३१ तक तेलुगु काव्य-रथ के चार चक रहे। रायप्रोलु का शब्द-चयन रहस्या-त्मक हैं ग्रीर वस्तु संगीत-मय, उनकी शैली रीतिगत और मधुर। इसलिए कदाचित् उनका महत्त्व देखने में अधिक जान पड़ता है यद्यपि उनकी रचनाएँ भी प्रचुर रहीं। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने अपने मधुर छन्दों के कारण सगकालीन कवियों को फिर रूढ़िवत छन्दों और संस्कृत शब्दावली की ओर आकृष्ट किया। पिगलि-काटूरि कवि-युगल अपनी रचनाओं की गुगल उद्यान जैसी काट-छाँट के लिए विख्यात हुए; 'तोलकरि' (वर्षा) जैसी रचनाओं से उपस्थित की गयी तेलुगु ग्राम जीवन की फॉकी के लिए इतने नहीं। उनकी 'कविता-सामग्री' वार-बार उद्धृत होती है वयोंकि उसमें सहिष्णुता की भावना के विरुद्ध कवि ने कौतूहल की भावना का विद्रोह प्रकट किया है।

ग्रात्म-सन्तोषी और मौन-साधक राधिरेड्डि मॅजे हुए लेखक होते हुए भी हमारे बीच से उपेक्षित ही उठ गये ग्रीर उनकी रचनाओं की ग्रनन्तर जो प्रशंसा हुई उसे न जान पाये। उनकी 'वनकुमारी' ग्रीर 'जलदांगन' ग्रादि रचनाओं ने तेलुगु साहित्य को देहाती जीवन का एक समृद्ध ग्रीर ग्राक्षंक चित्र दिया। उनकी 'नक्षत्रमाल' गीतित्व ग्रीर उत्कट स्वाधीनता-प्रेम की सुन्दर रचना है। किन्तु उनका श्रेष्ठ काव्य 'पानशाला' ही है जो कि उमर खैयाम की फ़ारसी रचना का स्वच्छन्द ग्रीर सुन्दर रूपान्तर है। ग्रब्द् कि शब्द-चयन में भारती चित्र-शिल्पी के रेखांकन समान शुद्ध ग्रीर सुकुमार है, साथ ही उनका काव्य-गठन, पाश्चात्य चित्रकार का-सा नियन्त्रण ग्रीर बल भी है। इन चार कियों ने तेलुगु

काव्य में नया युग उपस्थित कर दिया जिसमे रीतिकालीन ग्रलंकान्कि शैली को छोड़ कर एक नये रसात्मक काव्य का ग्रारम्भ किया।

किव कोंडल वेंकटराव तथा ग्रिडिव बापिराजु दोनों वस्तु और शैली की दृष्टि से इस चतुर्मूर्ति से नये रास्ते पर चले। वेंकटराव ने ग्रपनी पाँच ग्रमर रचनाग्रों के लिए टेढ़ी-मेढ़ी नदी, शहर की भ्रोर जाती हुई मज़दूरनी, लाल फूल, सॅपेरे नागस्वर ग्रीर तांडव-शिव विषय चुने। श्रमिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली श्रनेक श्राकर्षक किवताएँ भी उन्होंने रचीं। उनकी शैली में उत्साह श्रीर विद्रोह हैं, ग्रीर उन्होंने बोलचाल के श्रथवा व्याकरण तथा भाषा-सम्बन्धी शब्दों का बेथड़क प्रयोग किया हैं। लोक-गीतों के छन्द उन्हें बहुत प्रिय हैं और उनकी रचनाश्रों में एक श्रद्भृत सहजभाव देखने को मिलता हैं। बापिराजु चित्रकार भी हैं ग्रीर उनके चित्रों की रहस्यमयता प्रसिद्ध है। लेकिन किवता में वह रहस्यवाद बिल्कुल नहीं हैं। बल्कि यथार्थवादी फ़ोटोग्राफ़र हैं श्रीर ध्वनियों का भी ज्यों का त्यों रेकार्ड करते है। उनके कथा-गीतों में श्रद्भुत ग्राकर्षण होता है। ये दो किव तेलुगु काव्य में पहाड़ी अरने का अरभर ग्रीर गाँव के पोखर का ग्रवगुंठित मौन्दर्य ले ग्राये हैं।

महात्मा गान्धी के स्वाधीनता ग्रान्दोलन से प्रभावित होकर तेलुगु किवयों ने स्वतन्त्रता के गूल्य को पहचाना। देश की स्वतन्त्रता का उतना नहीं जितना प्रेम की स्वच्छन्दता का। विश्वनाथ सत्यनारायण अकेले ऐसे किव थे जो कि तात्कालिक कम का नहीं प्राचीन गौरव पर ग्राँसू बहाने का उपदेश देते थे। गरिमेल्ल सत्यनारायण के गीत जो दावानल की तरह सारे ग्रान्ध्र देश में फैल गये थे ग्रौर जो दो वर्ष के कारावास का कारण बने थे, इधर उपेक्षित रहे ग्रीर ग्राप्त प्रभावशालिता ग्रौर अनुप्रासमयता के बावजूद ग्रभी तक उचित सम्मान नहीं पा रहें हैं। साहिती समिति के किवयों ग्रोर शिवशंकर शास्त्री के प्रभाव से ग्राक्षित होकर ग्रन्य लेखकों ने साहित्यिक क्षेत्र में एकाधिकार जमा दिया तथा स्वच्छन्द ग्रेम ग्रौर व्यक्तिगत विद्रोह का स्वर ऊँचा किया। कृष्ण शास्त्री इन ग्रादशों के सबसे बड़े ग्रीर सशक्त हिमायती है। वह एक शिक्षित काव्य-कृल की सन्तान है। बचपन से ही ब्रह्म-समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। जीवन में उन्हें बहुत-से कट ग्रम भाव प्राप्त हुए ग्रौर समवयस्क साहिसकों का भी उन पर प्रभाव पड़ा। वह गाते हैं :——

'तुम चाहो तो हॅस लो

चाहो तो ठट्टा करो,

पर में लिज्जत नहीं हूँ

मेरी श्राकांक्षा मुफ्ते पथ दिखायेगी

मेरे पंख उन्मुक्त हैं

उड़ने को, तिरने को, श्रथवा डुबकी लगाने को।'

इस भावावेश में वह भविष्य की बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करते हैं:-
'रात की बेल फूलेगी नक्षत्रों के फूल,

पत्थर जी उठेंगे श्रौर बढ़ेंगे मंगल की भाँति

मानव का हृदय श्रानन्द में तैरेगा

जैसे कि मेरा गीत बढ़ता है हँसता श्रोर चिढ़ता हुशा।

जो धन्यभाग्य प्राणोत्सर्ग करते हैं

युगों से ईश्वर की लड़ाइयाँ लड़ते हुए

वह मुदित होकर नाचेंगे, जैसे मेरे गीत

मुक्ति के ज्वार में संसार को डुबो देता है!'

उनकी 'कृष्ण पक्षम्' नामक रचना को पढ़ते हुए यह कमशः स्पष्ट होने लगता है कि यह उद्गार केवल संकेतात्मक हैं। वास्तव में कृष्ण शास्त्री अपनी साध्वी स्त्री की मृत्यु से अत्यन्त दुखी थे और विरोधी समाज के प्रति घृणा से भर रहे थे। ये दोनों भावनाएँ 'कृष्ण पक्षम्' में स्पष्ट लक्षित होती हैं। वह किसी की दया नहीं चाहते, उन्हें अपने दुःख से प्रेम हैं और अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाय तो वह चीत्कार करके रो उठना चाहेंगे। इसके प्रतिकृत वह यह भी चाहेंगे कि वह इस कली से छेड़-छाड़ करें और उस कली को गीत सुनायें, एक से कानाफंसी करें और दूसरे से समान आत्म-निवेदन.

मधुकर की भाँति एक फूल से दूसरे फूल पर मॅडराते फिरें; लोग चाहें जितनी खिल्ली उड़ाये। समाज के तिरस्कार का प्रनुभव करके ही वह 'प्रवासम्' नामक किवता में कहते हैं:

'नया ग्रा गयी संसार में सचमुच प्रलय लूट ने मेरी शरण, खोजा जिसे इस गीत ने ?'

गम्भीर चिन्तन के समय में वह स्मरण करते हैं :---

'नही ग्रा प्रभात, लो ! बसन्त भी नहीं !! शिशिर ग्रश्रु छोड़ हाय ! शेष कुछ नहीं !! भाँकती न एक भी किरण प्रकाश की घेरता तिमिर मुभे ! ग्रथाह वेदना घिरी ।'

कालान्तर में हम उन्हें एकान्त-चिन्तन करते हुए पाते हैं:—

'काल का भय छोड़ मैने हाथ फैलाये

भिखारी के, मिले जिससे दया की भीख।

पर खड़ा ही मैं रहा हा ठूँठ-सा एकान्त निर्जन राह में

छोड़नी साँसें पड़ी श्रन्तिम! गिरे हा! हाथ भी!

घोर निराशा में वह स्वगत भाषण करते हैं :--

'मर रहा हूँ, मिट रहा हूँ, पर न कोई हाय! क्या भ्रॉसू बहायेगा! क्या न कोई सान्त्वना देगा खड़े हो पास दो क्षण! मैने बनायी है चिता, खुद भ्राग भी फूँकी न कोई भ्रॉसुओं से सींचने वाला! यही दुर्वोध सबका भ्रन्त है।'

लेकिन इस भावायस्था के बाद उन्हें उर्वशी के दर्शन होते हैं और वह उसके सीन्दर्य में शरण पाते हैं।

विद्रोही कृष्ण शास्त्री से किव कृष्ण शास्त्री ग्रिधिक उल्लेखनीय है। उनकी लेखनी में पाठक की भावना को उभारने की शिवत है। चेतना की एक साँस से वे तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। गुरजाड ने तेलुगु काव्य में जो गीतात्मक रूप उपस्थित किया था, वह कृष्ण शास्त्री के हाथों ग्रपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गया है। उस समय तक गीत छन्दों का उपयोग वृत्त-छन्दों के बीच में केवल प्रकारान्तर उपस्थित करने के लिए किया जाता था लेकिन कृष्ण शास्त्री ने उन्हें नयी शक्ति ग्रौर गित दी। उनका सीन्दर्य-बोध विलक्षण है। वह फूल के भुकने में, तमाल-कृंज से उठने वाली घुंध की साँस में, मधुप के गीत में प्रकट होने वाले फूल के ग्राकर्षण में ग्रौर प्रवेश कोकिल के कुंजन में सगान भाव से रस ले सकते हैं ग्रौर सभी को सफलतापूर्वक ग्राँक सकते हैं। उनके एकांकी भी काव्य-माधुरी गें ग्रोत-प्रोत हैं ग्रौर उनके व्याख्यान भी ग्राकर्षक होते हैं।

कृष्ण शास्त्री के बन्धु और प्रशंसक वेदुल सत्यनारायण गास्त्री उनकी भाँति समाज-द्वेषी नहीं हैं। कृष्ण शास्त्री की भाँति वह

> 'तरु-राजियों ग्रीर पर्वत-मालाग्रों के ऊपर चढ़ कर श्राकाश में उठ कर नील में खो जाना'

नहीं चाहते । बिल्क इसके प्रतिकूल उनका चित्त रमता है पके धान-खेत को दुलराती हुई सुकुमार लहर में, पावस द्वारा पृथ्वी को पहनायी गयी धानी साड़ी में, कुसुम-सौरम-भार-क्लथ गीली बरसाती हवा में, कगार को प्रपना मृत्यु-गीत सुनाने बाली लहर में, घुमड़ती घटा की छाया में, पूर्वे से भांकती हुई लजीली चाँदनी में, चट्टानों से संघर्ष करते हुए पहाड़ी करने में, पूनों के चाँद की प्रगल्भ खिलखिलाहट में,—ग्रीर यह सब ग्रपनी नाना दुश्चिन्तायों के रहते हुए भी । उनकी किताएँ सब सम्पूर्ण होती हैं; उनमें ग्रधकचरापन कहीं नहीं होता । उनकी काट-छाँट ग्रीर सँवार सब सर्वथा दुक्स्त होता है । काव्य- संकलन करने लगें तो उनकी कोई भी किवता उसमें स्थान पा सकती है ।

राजनीतिक जाग्रति के बाद ग्राने वाले साहित्यिक उन्मेष में जी किव सामने ग्राये, उनमें नायिन सुब्बाराव मौर नंडूरि सुब्बाराव विदोष उल्लेखनीय हैं। प्रथम ने तेलुगु काव्य में मातृ-प्रेम का पवित्र रूप संचारित किया, और नंडूरि ने ग्राम-जीवन की मधुर स्वच्छन्दता का वर्णन किया। उनकी 'येकि पाटलु' (येकि के गीत) नामक रचना के साथ साहित्यिक भाषा के पुराने जर्जर, रूढ ग्रीर किताबी रूप के विरुद्ध ग्राधुनिक लेखक का विद्रोह ग्रपने चरम बिन्दु पर पहुँच गया। भावोत्कर्ष की दृष्टि से नंडूरि जयदेव को पा लेते हैं ग्रीर कभी-कभी उनसे भी ग्रागे यह जाते हैं। एक उदाहरण:

'वर्षण में मेरा प्रिय इतना लम्बा और ऊँचा— मेरा मोती तुम्हारी छबि को कैंसे ग्रहण कर सकता ? प्रेम के असंख्य रूपों के प्रागार तुम भेरे प्रिय! इस हृदय में कैंसे समाते?'

सम्भोग-ष्रागार का यह भन्य ग्रोग प्रतीकात्मक वर्णन अद्वितीय है।

श्रीरंगम् श्रीनिवास ('श्री शी') ब्राधुनिक आन्ध्र की कवि-विभूति है। तेलुगु काव्य में समकालीन यूरोपीय काव्य-प्रवृतियों के ब्राभास और विकास का श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने भी ब्रन्य तेलुगु कवियों की भाँति रूढ़ छन्दे। ब्रोर भाषा-शैली को अपनाया था, फिन्तु कमशः पादचात्य प्रवृत्तियों के ब्रहण और अनुकरण के द्वारा वह श्रत्याधुनिक हो गये। श्रपनी रचना 'सुप्त ग्रन्थिकलु' (सीयी श्रस्थियाँ) थें वह कहते हैं:

'उनके निःस्वन ग्रामन्त्रण का ग्राभास पाकर मेरी ग्रांखे ग्रांमुग्रों मे डूब गयी, मेरा हृदय धड़क उठा मेरी ग्रस्थियो यरथर कांपने लगी'

श्रौर हन पाते है कि वह सपनी श्रनुभूतियों में क्रमशः गहरे पैठत हुए उनका सफलतर वर्णन करने लगते है । 'बंटिया' और 'श्रानन्दम्' शीर्षक कविताश्रों में जान पड़ता है कि उन्होंने अंग्रेजी कविता की आकर्षक ध्वनियों को ज्यों का त्यों श्रपतिन हो नहीं किया बल्कि उन्हें नयी स्फूर्ति दी हैं । 'भिक्षु वर्षीयगी' (बूढ़ी भिखारिन) कविता में वह लिखते हैं :

'पथ के किनारे तरु-तले
विश्राम करती है वृद्धा वह,
उसकी कराह क्षीण श्रीर क्लान्त है
और उसकी ग्रोहनी मिक्खयों से भरी।
भटकी हवा ने किया प्रश्न यह:
'यदि वह मर जाय, पाप किसे लगेगा?'
कुत्ता चुपचाप हड्डी एक चूसता रहा,
गिरिगट ले दौड़ा एक नयी मक्खी का शिकार,
श्रन्थकार ने ग्रपने पंख पसार लिये
ग्रीर धूल भरे मग से एक उसाँस उठी।
उड़ कर जाती हुई मधु-सनी पंखुड़ी ने
कहा यह, 'मुक्त कोई पाप नहीं लगेगा!'

बड़ी सशक्त और तेजस्वी व्यंजना है। उनके 'मारो प्रपंचम्' (दूसरा संसार) में एक श्रेष्ठतर समाज और जीवन के लिए श्रदम्य उत्साह है, जिसने तरुण समाज को चिकत कर दिया।

> 'श्रोठों पर गान हो श्रौर पैरों में गति हो, दिल में तूफ़ान हो श्रौर कंठों में गीत हो— हरं हरं हरा

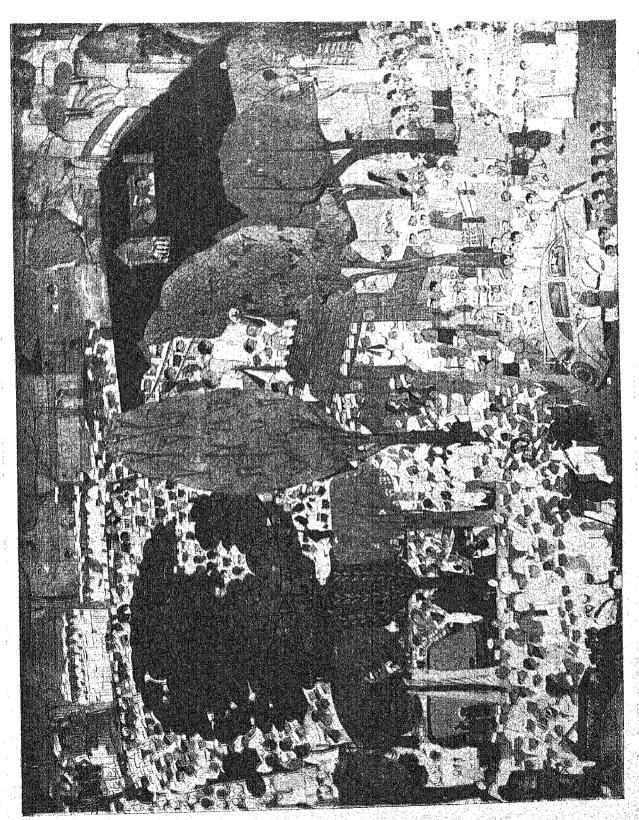

हरा हरा हरा हरा——
बढे चलो, बढ़े चलो,
बढ़े चलो, बढ़े चलो,
बहाँ, जहाँ ग्रग्नि-किरीट की दमक है
वहाँ, जहाँ नगाड़ो की गड़गड़ाहट है
वह पुकारती है, पुकारती है,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।

श्रीनिवास राव के हृदय में काव्याभिव्यवित की पुरानी परिपाटियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी कई कविताएँ वक्तृता-सी हैं ग्रीर कुछ में सीधा-सीधा ग्रनलकृत वर्णन है.

'कोई भी इतिहास हम पढ़े— गर्व करने की क्या बात है उसमे ? मानव का इतिहास शोषण का 'इतिहास है; मानव का इतिहास ग्रोर दमन की गाथा है दैन्य..... चगेज ग्रौर तैमूर नादिर ग्रौर सिकन्दर सभी तो लुटेरे थे!'

कविता की सहज करुणा में दवा हुआ प्राकोश है।

'श्री श्री' के उद्घोधन-काव्य की श्रेष्ठ रचना हैं 'जगन्न थ के रथ-चन्न'--जो पथ में ग्राने वाला सब कुछ कुचलतं हुए चलते हैं :

'प्रो उपेक्षितो !

ग्रो प्रपीड़ितो !

तुम जो शिकार हो

सुधा के काल-सर्प के !

देखो वह ग्रा रहे है

रथ-चक्र, रथ-चक्र

श्रा रहे है

ग्रा गये

रथ-चक्र जगन्नाथ के

प्र्मित रथ-चक्र जगन्नाथ के !'

पट्टाभि, अरुद्र वर्तमान काल के अत्याधुनिकों में से हैं। पट्टाभि सर्वधा शहराती शब्द-चित्र उपस्थित करते हैं, और तेलुगु में बँगला अन्त्यानुप्रासों का प्रयोग करते हैं। 'अजन्त' एक प्रकार की स्वयं-चालित विचार-परम्परा के द्वारा दिलतों के प्रति पाठक की सहानुभूति खींचते हैं। अरुद्र एक विभिन्न किन्तु भावोत्तेजक प्रतीकवाद का सहारा लेकर क्लर्की कीं-सी चलती भाषा में सैकड़ों पंवितयाँ लिख जाते हैं। वह अग्रेजी, हिन्दुस्तानी और संस्कृत शब्दों की खिनड़ी का प्रयोग करके आज के पढ़े-लिखे आन्ध्र का सम्मिश्र प्रतिबिम्बन करने का समर्थ उद्योग करते हैं।

भविष्य के तेलुगु काव्य की प्रवृत्ति एक ग्रोर श्रमिक के उद्दोधन और दूसरी ग्रोर मन्यर किन्तु सक्तिशील श्रभि-व्यानन की प्रोर जान पड़ती है। ग्रौर पद्य का स्वाभाविक ह्रास हो रहा है।

(तेलुगु से)

# जहाँ फ़रिश्ते अंडे वेचते हैं

#### नारायण सीताराम फडके

"लो ग्रा तो गये," कर्नल ने, जो जीप चला रहा था, मुड़ कर मुक्त से कहा, "ग्राप तो बारामूला में उतरना चाहत है न ?"

"हाँ।"कर्नल के धूप के चरमे में मैने अपने छोटे-से प्रतिबिम्ब को देखते हुए कहा, "मेरा इरादा है, कुछ दिन यहाँ बिता कर फिर उड़ी जाऊँगा।" ज्योही जीप क्की, में उतरने की तैयारी करने लगा और पीछे बैठे हुए एक फौजी ने मेरा सुटकेस ले लिया।

"श्रापको तकलीफ़ तो नहीं हुई ?" कर्नल ने पूछा।

"जी नही—क्या कहते हे ग्राप ! श्रापको बहुत बहुत धन्यवाद ।" मे हँसा । "हम लोग र्थानगर से साढे पाच बज चले ग्रीर सवा छः बजे यहाँ पहुँच गये । पीन घंटे में बयालीरा मील—बहुत ग्रच्छी रफ़्तार रही ।"

"सब इस बढ़िया सड़क की भेहरवानी है। लीजिए, एक सिगरेट तो लीजिए—" कर्नल ने मुस्करा कर अपना सुन-हरा सिगरेट केस मेरी ग्रोर बढ़ा दिया।

मै रिगरेट सुलगाने ही वाला था कि मेने एक नन्ही ग्रावाज सुनी, "कुछ उबले ग्रंडे, हुजूर ?" म पूमा । जीप के पास सड़क पर एक लड़का खड़ा था ग्रौर एक छोटे-से थैले में कुछ उबले ग्रंडे लिये हुए, ग्रपनी मुस्कराती नीलम ग्राँचों से मुफ्ते देख रहा था।

"वाह दोस्त! तो तुम पहुँच गये ग्रपने ग्रंडे लेकर, ऐं? "कर्नल ने हॅसते हुए लड़के से कहा ग्राँर मेरी ग्रोर घूम कर बोला, "ग्राप जानते हैं, यह नन्हा लड़का कौन हैं? जब ग्राप बारामूला में ठहरने जा रहे हैं तो ग्रच्छा है ग्राप इससे जान-पहि-चान कर लें। मेरा ख्याल है कि वह भी इसी शहर का रहनेवाला है। जब-जब मैं इधर से गुजरा हूँ, हमेशा इसे ग्रौर इसके भाई को ग्रंडे बेचते हुए देखा है।"

मैने बात सुन कर लड़के की थोर देखा। बिल्कुल खपच्ची-सा लड़का था, ग्रपनी उछ के हिसाव से काफ़ी लम्बा — उम्र कोई चौदह बरस की होगी; अनमिल घुटने थौर पतली-पतली कोहिनयाँ, गुच्छा-गुच्छा लाल बाल ग्रोर गम्भीर जिज्ञासु श्राँखें। मैं उसकी ग्रोर देखता रहा श्रौर सोचता रहा कि ग्राखिर उसके ग्राकर्षण का ग्राधार क्या है — उसकी ग्राँखें या कि केवल उसकी श्रात्मविश्वास-भरी मुद्रा?

''श्राज तुम्हारा भाई नहीं दीख रहा है ?'' मैंने सुना कर्नल बच्चे से पूछ रहा था।

''वह काम में लगा है हुजूर।'' बच्चे ने उससे कहा, ''एक छप्पर छा रहा है जहाँ हम दूकान लगायेगे।''

''तुम लोगों की दूकान! भ्राहा, तो अब तो पूरा रोजगार चला रहे हो !'' बच्चा फेंप-सा गया । ''श्रच्छा, भ्राज कितने मंडे बेचे ?'' कर्नल ने पूछा ।

"ग्राज तो बुरी कटी हुजूर।" उसकी नीली ग्राँखों में दर्द फलक ग्राया, "जब पल्टन ग्राती जाती है तो काफ़ी बिकी हो जाती है। फ़ौजी लोग बड़े ग्रच्छे हैं ग्रौर इन ग्रंडों को पसन्द भी करते है। ग्राज कोई पल्टनवाले नहीं गुज़रे। देखिए, मेरा थैला ग्रभी तक भरा है।" उसने ग्रपने पतले-दुबले गोरे हाथ उठा कर फोला कर्नल के सामने कर दिया।

"प्रच्छा भई," कर्नल ने थैला लेते हुए कहा, "मैं तुम्हारा सारा माल लिये लेता हूँ। यह लो।"उसने एक पाँच रुपये का नोट निकाल कर सामने कर दिया।

लड़के ने नोट की श्रोर देखा श्रौर सिर हिला दिया। "नहीं हुजूर, मैं इतना नहीं ले सकता।" असका चेहरा बहुत गम्भीर हो गया। "इस में सिर्फ बाईस श्रंडे हैं।"

"अच्छा तो बाईस अंडों का कितना हुआ।?"

"एक ग्रंडे का तीन ग्राना हुजूर । बस छाछठ ग्राने से एक पाई ज्यादा नही ले सकता हुजूर । मैं कोई मँगता थोंड़े ही हूँ।" उसकी वाणी में बहुत ग्रात्मगौरव था ।

''ग्रच्छी बात, तुम नोट रखो श्रौर मेरे हिसाब में डाल दो ।'' कर्नल हॅसा । ''जब फिर इधर से जाऊँ तो ग्रौर ग्रंडे दे देना,'' ग्रौर उसने नोट लड़के की मुट्ठी में भर दिया ।

"यह लीजिए नमक-मिर्च हुजूर।" बच्चे ने सुट्ठीभर छोटी-छोटी पुड़ियाँ निकाली।

"इनका कितना हुग्रा ?" कर्नल ने मुभ्ने भ्रांख मारते हुए पूछा।

"कुछ नहीं।"लड़का मुस्कराया, "ये ग्रंडों के साथ मुफ़्त है, श्रापको तो मालूम है हुजूर।"

"हाँ, मुक्ते मालूम है।" कर्नल ने सब पुड़ियाँ बटोर ली और मुड़ कर मुक्त से बोला, "हरएक में पिसा हुआ नमक-मिर्च है। इससे अंडों में लज्जत आ जाती है। कितना होशियार सौदागर है यह लड़का!"

"हाँ, सो तो है।" मैने जवाब दिया।

कर्नल ने कुछ ग्रंडे पीछे बैठे हुए फ़ौजियों को दे दिये ग्रीर मुभे भी कुछ लेने के लिए कहा । मैंने दो ग्रंडे निकाल लिये ग्रीर नीचे उतर गया ।

"अच्छा, बाई---बाई !" कर्नल ने हाथ हिलाया और जीप चल पड़ी । क्षण भर में में और वह लड़का सड़क पर अकेले रह गये।

मैं सूटकेस उठाने ही वाला था कि लड़के ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और बोला, "अगर हुजूर की इजाजत हो तो मैं सूटकेस लेता चर्जूं। हुजूर कहाँ ठहरेंगे?"

"बाक बॅगले में।" मैने उससे कहा, " उन्हें मेरे स्नाने की खबर है। वे इन्तजार कर रहे होंगे। चार बजे यहाँ झादमी भी भेजने की बात थी, मगर मै श्रीनगर से ही काफ़ी देर में चला।"

मैंने सुदूर क्षितिज की ग्रोर देखा जहाँ डूबता हुग्रा सूरज बादलों के गुच्छों पर सुनहली लालिमा ग्रीर जाज्वल्यमान पीतिमा बिखेर रहा था। बादलों के पीछे यविनका की भाँति ग्रुश्र हिम से ग्राच्छादित उत्तंग गिरि-शिखर ग्रीर सामने प्रकाश-िकरणों से जगमगाते हुए वृक्ष थे। कितना शोभाशाली है यह देश, मैंने सोचा; श्रीर उसके बाद मेरी निगाहें दूर, सड़क के दाहिनी ग्रोर दीखने वाली छतों ग्रीर मीनारों पर जा पड़ी। मुभे याद ग्राने लगी ग्राज से छः महीने पूर्व की ग्राक-मणकारियों की बातें जो मैने सुनी थीं। एक ग्राह-सी निकल गयी, "क्या वही बारामूला है ?" मैंने उँगली दिखाते हुए पूछा।

"हाँ हुजूर।" लड़के ने मेरे सामने चलते हुए कहा । "क्या हुजूर बारामूला देखने आये है ? क्या हुजूर सैर के वास्ते आये हैं ?"

मैंने उसकी मोटी गन्दी कमीज के नीचे ढके हुए मजबूत चौड़े कन्धों और खूबसूरत गर्दन की तथा घूल के भरी एड़ियों की श्रोर देखते हुए हामी भरी।

"हाँ , एक तरह से ।" मैने एक ग्रंडा निकाल कर खाते हुए कहा, "हाँ, तुम्हारे ग्रंडे बहुत ग्रच्छे हैं ।"

"ताजे हैं, हुजूर। मेरी माँ इन्हें हर सुबह ग्रंडेवाले के यहाँ से लाती है।"

"ग्रन्छा तो तुम्हारे माँ है ? क्या वह बूढ़ी है ?"

"नहीं हुजूर। वह बहुत होशियार है-वह श्रंधी है फिर भी ताजा अंडा पहिचान लेती है।"

"ग्रोह ।" उसका दर्द न कुरेदने के ख्याल से बात बदलते हुए मैंने पूछा, "नाम क्या है ?"

"लोग मुक्ते सुभाना कहते हैं हुजूर।" उसने मुक्ते बताया। तभी डाकबँगले की सीढ़ियों पर खड़े चौकीबार को देखकर वह चिल्लाया, "श्ररे श्रहतू ! देख, हुजूर श्रा गये हैं।" चौकीदार यह सुनकर फ़ौरन हम लोगों की श्रोर लपका।

"हुजूर, माफ़ करें।" उसने सुभाना के हाथ से सूटकेस लेते हुए कहा, "एक घंटे तक मैंने ऋड्डे पर इन्तजार किया। हम लोगों ने सोचा, हुजूर आज नहीं आवेंगे। हुजूर हमें माफ़ करें।"

"कोई बात नहीं," मैंने उसकी क्षमा-याचना की बाढ़ को रोकने के लिए कहा।

हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो सुभाना ने बन्दगी करते हुए पूछा, "ग्रब में जाऊँ हुजूर ?"

"हाँ सुभाना," मैंने कहा । "ग्रौर तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि—" उसने दुबारा सलाम किया श्रौर मुस्कराता

हुभा घूम कर चला गया। दो-चार क़दम चलने के बाद वह तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल मुफे,पसन्द ग्रायी—उसमें हरिण की सी फुर्ती थी।

में दूसरे दिन तड़के ही उठा। मैं चाहता था कि शहर की गिलयों और सड़कों पर धूम-धूम कर स्वयं लूट-खसोट के निशान देखूँ। देखूँ कि छः महीने पहले श्रीनगर पर कब्जा करने की ग्राशा में उत्तर-पिश्चिमी सीमान्त से ग्राये हुए लुटेरों ने बारामूला को कितना तबाह किया है। नाइता करके मैं बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि क्या मे श्रहदू को ग्रपने साथ चलने के लिए कहूँ। तभी मैने दो लड़को को बॅगले की ग्रोर ग्राते हुए देखा। 'सुभाना को मैने ग्रासानी से पहिचान लिया। लड़के सीढ़ियों के करीब ग्राये ग्रीर सलाम करके खड़े हो गये।

"सलाम, सुभाना । कहो ?"

"यह मेरा भाई है हुजुर," सुभाना ने श्रपने साथी का परिचय देते हुए कहा।

"तुम फिर ग्रंडे लेकर श्राये हो ?" मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा ।

वह मेरा मजाक समभ कर हॅस पड़ा श्रीर बोला, "हम लोग सिर्फ़ सड़क पर गुजरने वाले मुसाफ़िरों को श्रंडे बेचते हैं हुजूर।"

"तो क्या बेचना चाहते हो ?"

''कुछ नहीं हुजूर ! मैंने शोचा, शायद श्रापको श्रपने जूतों पर पालिश वगैरह करानी हो थीर भाई भी श्रापको देखना चाहता था।''

"ग्रोहो! यह पहला ही अवसर है जब कोई मुभे देखने आया," मैने हॅसते हुए कहा ओर। अहदू को आवाज दी कि वह मेरे सब जूते ले आये और इन दोनों लड़कों को दे दे।

वे स्रहाते में बैठ गये स्रीर वडे उत्साह से स्रपना काम करने लगे।

''सुभाना, तुम्हारे भाई का नाम क्या है?'' मैंने कुछ बात चीत चलाने की ग़रज से पूछा ।

"मैं इसे भाई कहता हूँ, हुजूर।" सुभाना ने विना मेरी श्रोर देखें हुए ही कहा।

"तुम लोग मोची तो नहीं हो--"

''नहीं, हुजूर, हरगिज नहीं।'' उसने जोरों से प्रतिवाद किया। ''में बागवान का लड़का हूँ। हम लोग जूतों पर पालिश इसी लिए करते हैं कि इससे कुछ ग्रामदनी हो जाती है। माँ कहती है कि ईमान की भेहनत ग्रीर कमाई ग्रच्छी होती है।''

"ठीक तो है।" में उन दोनों लड़कों की श्रोर देखता रहा जो सच्चाई से परिश्रम करने का सिद्धान्त जानते हैं। उन्होंने काम समाप्त करके चमचमाते हुए जूते बरागदे में एक क़तार में रख़ दिये। मैंने सुभाना की श्रोर एक नोट बढ़ा दिया।

"हुजूर के पास रेजगारी नहीं है क्या ?" सुभाना ने पूछा।

"तुम्हें रेजगारी से क्या मतलब ? मैं तुम्हें यह नोट दे रहा हूँ ।"

"लेकिन हम इसे कैसे ले सकते हैं?" उसने कहा। "जिस पैसे के लिए हमने काम नहीं विया है उसे कैसे लेंगे? हम लोगों को पैसे की तंगी है—कितनी तंगी है, आप को क्या बनायें, लेकिन मुफ़्त का पैसा हम नहीं लेते। कमाई का पैसा चाहते हैं।"

मैंने कन्धे से कन्धा मिला कर धूप में खड़े हुए उन दोनों लड़कों की भ्रोर देखा। एक के बाल लाल थे, भ्राँखें नीली, भीर दूसरे के बाल पीले भ्रौर भाँखें काली थीं। उनके चेहरे बच्चों के थे मगर उन पर एक भ्रजीब गम्भीरता थी।

''भ्रच्छी बात है। भ्रगर मैं तुग से इस नोट भर का काम ले लूँ तब तो इसे ले लोगे?'' मैंने पूछा।

"जरूर-जरूर, हुजूर। हमें कोई भी काम दीजिए, हम खुशी से करेंगे।"

"ग्रच्छा, श्राश्रो, हमारे साथ शहर चलो श्रीर हमें शहर दिखाश्रो। यह काम तो पसन्द करोगे न?" "ग्ररूर हुजूर, इससे श्रच्छी क्या बात हो सकती है।।"

"तब तो बहुत श्रच्छा है।" मैंने भीतर जाकर कपड़े बदले श्रीर फिर बाहर श्राकर कहा "लो, चलो श्रव।" मुफ्ते यह कतई ख्याल न था कि वे लोग इतना श्रच्छा पथप्रदर्शन कर सकते हैं। वे शहर की चण्पा-चण्पा जमीन से

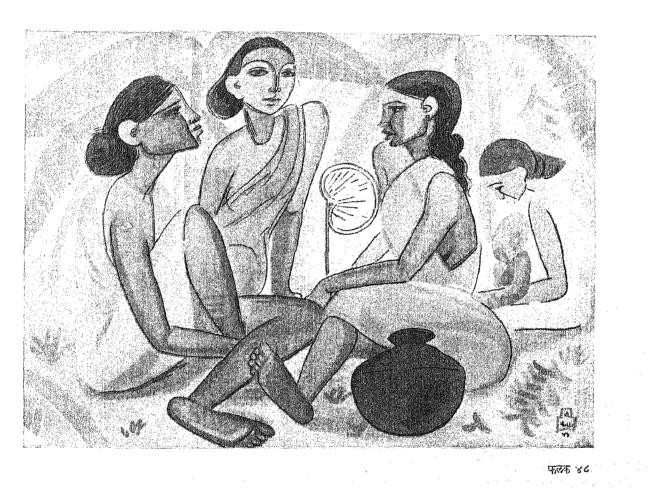

परिचित थे। आक्रमणकारियों के ग्रत्याचार के छोटे-से दाग का भी पूरा इतिहास वह जानते थे। यह एक मसजिद है जिसका एक हिस्सा भस्म हो गया--यह एक मन्दिर जिसे लूट कर तोड़-फोड़ दिया गया. . ये सबसे प्रमीर मुसलमान जमीदार के घर के खँडहर हैं, जिसे कबालियों ने क़त्ल कर दिया और जिसकी बहु-बेटियाँ इज्जत बचाने के लिए फेलम में डूब कर मर गयीं।..यह वह चौक है जहाँ भ्राक्रमणकारियों का संगठित विरोध करने वाले मक़बूल शेरवानी को सलीब पर टाँग कर उसके बदन में कीले ठोंक दी गयी थी। बाजार, स्कूल और ध्रस्पताल को ध्याक्रमणकारियों ने विल्कुल तहस-नहस कर डाला था। श्रौरतों को सड़क पर घसीट लाया गया था और ग्रनाज की खित्तयों और पुप्रान की ढेरियों में ग्राग लगा दी गयी थी।.. गाये, भेड़ें और घोड़े भी उस ग्राग में स्वाहा हो गये।.. लेकिन सुभाना ग्रीर उसके भाई ने मुभे तसवीर का उजला पहलू भी दिखलाया। उन्होंने बताया कि किस तरह आक्रमणकारी श्रीनगर के दरवाजे तक पहुँच गये थे लेकिन भारतीय सेना ने समय पर आकर उन्हें ऐसा खदेड़ा कि वे उड़ी के पहाड़ों के पार भाग गये श्रौर करुभीर बच गया । बारामूला के निवासियों ने फिर श्रपने मकान, दूकान श्रौर मन्दिर-मसजिदों की मरम्मत करनी भूर कर दी। हर भ्रादमी अपने पड़ोसी की मदद करता था, एक साथी के तौर पर। श्राक्रमणकारी सब कुछ लूट ले गये थे, लेकिन लोगों की एक नयी सम्पत्ति दे गये थे—संगठन और एकता की भावना । उनके मकान जला दिये गये थे, लेकिन ग्राग लगाने वालों ने उनके दिलों में उम्मीद ग्रीर ग्रात्मविश्वास की ज्योति जला दी थी। "ग्रव की साल फिर म्राइए, हुजूर। तब भ्राप को यक्तीन भी न होगा कि हमारे शहर पर कभी हमला भी हुमा था। हम लोग इसको फिर पहिले जैसा ही खूबरारत बना देंगे। " कश्मीर के बारे में कितावों से जितना कछ जाना जाता उससे कहीं ज्यादा में इन दोनों लड़कों से जान गया। में सुभाना को एक नोट और देना चाहता था, लेकिन में जानता था कि इससे उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचेगी, जो मुभे वांछित नहीं था। इसलिए डाकबँगले पहुँच कर उसे ग्रीर उसके भाई को शक्तिया देकर ही मैने सन्तोप किया।

"हुजूर को ग्रपने गाइड कैसे लगे ?" ग्रहदू ने लंच परोसते हुए कहा।

''मेंने तो भाइयों का इतना श्रच्छा जोड़ा नहीं देखा।'' मैं बोला, "क्या ये लोग जुड़वाँ है ग्रह्दू ? मुक्ते तो ऐसा ही लगता है।'' ''नहीं हुजूर, ये लोग जुड़वाँ नहीं है। सच पूछिए तो ये लोग भाई भी नहीं है, हालांकि हरएक से ये लोग यही जाहिर करते हैं, श्रीर सुभाना दूसरे लड़के को भाई कहता भी है।''

मैने धाश्चर्य और धविश्वास से सर हिलाया।

"हुजूर को यक़ीन नहीं होता," अहदू ने कहा। "मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब ये घुटनों चलते थे। जिस लड़के को सुभाना भाई कहता है, वह हिन्दू है। उसका नाम काशीनाथ है। उसका वाप जंगलात का अफ़सर था। हमलाबरों ने उसे मार डाला और उसका घर जला दिया। जब काशीनाथ यतीग हो गया तो सुभाना की माँ ने उसे ग्रपने कुनबे में शामिल कर लिया। भूख और बर्जादी क्या चीज होती है, वह अच्छी तरह जानती थी। हमलावरों ने उसका भी घर और दूकान जला डाली थी। लेकिन वह एक दिलेर औरत थी। उसने ग्रपने बड़े लड़के को होमगार्ड में भर्ती करा दिया; वह अब उड़ी के मोर्चे पर है और ये दोनों बच्चे काम करते हैं ग्रीर घर चलाते हैं। इन लोगों ने तो थोड़ा-सा रुपया बचा लिया है, एक छोटा-सा छपर छा लिया है जहाँ ये लोग एक दूकान लगाने की सोच रहे हैं।"

"खुदा उनका भला करे," मैने कहा, "लेकिन ताज्जुब है, सुभाना ने अपनी मुसीबत की बात विल्कुल ही नहीं बतायी।"

"वह बड़ा श्रात्माभिमानी लड़का है, ग्रपनी मुसीबत की बात कहना पसन्द नहीं करता।"

"लेकिन काशीनाथ के पिता के बारे में भी उसने बृद्ध नहीं बताया।"मैने कहा।

"वह दुनियाँ को यही यक्षीन दिलाना चाहता है कि काशीनाथ रावमुच ही उसका भाई है। आप जानते हैं, उसकी मां लोगों से क्या कहती है ? वह कहती है कि उसके दो बच्चे नहीं, तीन बच्चे हैं।"

इसके बाद ग्रह्दू और दुनिया भर की बातें करता रहा, लेकिन मेरा दिमाग्न सुभाना और उसकी ग्रंधी माँ के ख्याल में डूबा हुग्रा था। खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर श्राराम कर रहा था तो मुभे यह ग्रफ़सोस हो रहा था कि चन्द घंटों श्राद में बारामूला से चल दूंगा श्रीर दोनों लड़कों को फिर न देख सकूँगा। इसलिए जब ग्रह्दू ने श्राकर खबर दी कि मुभे उड़ी ले जाने वाली फ़ौजी मोटर श्रड्डे पर श्रा गयी श्रीर मैं जाने के लिए तैयार होकर बरामदे में निकता तो उन दोनों को डाकबँगले की सीढ़ी पर खड़े देख कर मुभे थोड़ा ताज्जुब भी हुशा श्रीर खुशी भी। "कहा सुभाना," मेने मुस्करा कर उससे कहा, "देख रहे हो, मै तो ग्रब उड़ी जा रहा हूँ।"

'हाँ हुजूर,'' मुभाना बोला, ''हमे मालूम था। ग्रापने सुबह ही बताया था। इसीलिए तो हम ग्राये है।''

"यच्छा तो त्म विदाई देने आये हो !"

'হাঁ, हुजूर,'' सुभाना ने कहा । फिर कुछ हिचकते हुए बोला, ''क्या हुजूर थोडी तकलीफ उठायेगे हमारे लिए । बल्कि हगारी माँ क लिए।''

'खुशी रो, सुभाना । बताग्रो, तुम्हारी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ ?"

'उसने कुछ नाश्तापानी तैयार किया है, हमारे भाई उस्मान के लिए, जो उड़ी में हा।'' उसने अपने हाथ के एक छोटे-से टीन के डब्बे को ऊपर उठाते हुए कहा, ''क्या हुजूर इसे हमारे भाई को दे देथे ? वह वहाँ होमगार्ड में है।''

मने डिव्बा उसके हाथ से ले लिया। "तुम्हे अपने भाई से कुछ कहलाना तो नही है ?"

"कोई खास बात नहीं हुजूर।" सुभाना ने कहा, "ग्रगर कहीं से बाईसिकिल मिल गयी तो ग्रगले हफ्ते में खुद उसे जाकर देखन की सोच रहा हूँ। लेकिन हुजूर, उससे इतना कह सकते हैं कि हम लोगों का काम ठीक से चरा रहा है मोर माँ भी ठीक है, मोर हम लोगों का छोटा-सा छप्पर लगभग पूरा हो गया है। सेब ग्रोर दूसरा सामान खरीदने तायक रुपया इकट्ठा हाते ही हम लोग दूकान बालू कर देगे।" लेकिन फिर जल्दी से उसने ग्रपनी बात सुधारी, "या नहीं, यह ग्राखिरी नात हुजूर उस्मान से न कहे। वह कही यह सोच कर कि रुपये की जरूरत है, परेशान न होने लगे। हम खुद ही इन्तजाम कर तमे। थोड़े दिन लगेगे, लेकिन कोई बात नहीं। हुजूर, उस्मान से सिर्फ इनना कह दे कि हम लोग राजी-खुशी ह शोर छापर करीब-करीब तैयार है।"

"एक दूकान चालू करने से कितना लगेगा, सुभाना ? " सेने पूछा।

"कम से कम तीस रुपये, हुजूर," सुभाना ने कहा,"इतना इकट्ठा करने मे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन वह हम लोग कर लेगे।"

"ज़रूर कर लोगे, सुभाना," मैने भुक कर दोनों की पीठ ठोकी। अहदू को बँगले की तरफ दौड़ कर पाते हुए देख कर मेने कहा, "अच्छा बच्चो, मेरा ख्याल है कि मोटर आ गयी है, ग्रोर अब मुक्ते चलना चाहिए। अच्छा अराविदा। खुदा हाफिज।"

उन्होंने सलाम किया, और भेरा सामान उठाकर आगे-आगे दोड गये। जब मैं मोटर म बेठ गया ओर हाथ हिलाने लगा तो सुभाना मेरे बहुत क़रीब आकर धीरे से बोला, "हुजूर, उस्भान से रुपये के बारे में कुछ न कहे।"

दूसरे क्षण मोटर यल दी।

\* \*

उड़ी में पहुँच कर दूसरे दिन मैंने, उड़ी के स्पेशल एमर्जेन्सी श्रफसर से मिल कर, उस्मान का पता लिया। "क्या में उस लड़के से मित नहीं सकता हूँ ?" मैंने पूछा।

उसने अपना सिर हिलाया और भोठ काट लिये। "मुफे सख्त अफसोस है," उसने धीगे से कहा, "पर.."

"क्यो, क्या मिलने का क़ायदा नही है, या और कोई बात है ?"

"नहीं, कायदेखिलाफी की कोई बात नहीं । बल्कि ग्राप तो होमगार्ड के सभी जवानों से मिलेगे, ग्रौर ख़द देखेंगे कि ये किस कंडे के जवान है ग्रौर हिन्दुस्तानी फौज को कैसी गदद पहुँचा रहे हैं।"

"तब फिर उस्मान से क्यों नहीं मिल सकता ?"

"क्योंकि.." उसका स्वर काँप गया, "क्योंकि..ग्रब वह हम लोगों के बीच में नहीं रहा। खबर श्रायी है कि कल गाम को उसका इन्तकाल हो गया।"

"इन्तकाल हो गया !" में बिल्कुल अविश्वास के स्वर में चीख उठा, "क्या कहते है आप ?"

"विश्वास तो नहीं होता, लेकिन बात सच है।" अफसर ने बताया कि कैसे उस्मान ने वीरगति पायी। वह पहाड़ियों के एक खतरनाक दर्रे से फीज के लिए रसद भीर सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि घात से दुश्मन की गोली भन्नाती हुई श्रायी श्रीर कलेजा छेद कर निकल गयी.. मैं सम्न रह गया। सिर की नसो का स्पन्दन मुक्ते सुनाई पड़ने लगा; मैंने दोनो हाथों से सिर दाव लिया। "बड़ा बॉका जवान था उस्मान।" ग्रफ़सर बोला, "ग्राप जानते थे उसे ?"

याद नहीं, मैने उसे कुछ जवाब दिया या नहीं।

उसी शाम को मैं उड़ी से चल पड़ा । मैं यह सोच कर ही सिहर उठता था कि मेरी जीप वारामूला पर रुकेशी योर सुभाना ग्रोर उसका भाई वहा खड़े होगे । वे दौड़ते हुए श्रायेगे ग्रीर उस्मान के बारे में पूछेगे—में उनसे क्या कहूँगा ? मेन कर्नल से कहा कि बारामूला पर न रुके, पर उधर से ग्राने-जाने वाली हर मोटर को सतरी चेक करता था ग्रीर रक्ना ग्रानिवार्य था । हा, इतना हो सकेगा कि वहाँ कम से कम वक्त लगे । में ईरवर को मनाता रहा कि जब हम घारामूला पहुंचे तो किसी तरह वे लड़के वहाँ मौजूद न हो, लेकिन ईरवर ने इतनी दया नहीं दिखायी । दूर से ही शाम के धुंधलके में सडक पर खड़े दोनो लड़को की शक्त दीख पड़ रही थी । ग्रोर ज्यो ही जीप रुकी, वे दाड़े ग्रोर मुक्ते देखते ही खुशी से उछल पड़े, ''हुज़र ग्रीर एक दिन रहेगे क्या ?'' सुभाना ने पूछा ।

"नहीं सुभाना, चाहता तो बहुत हूँ पर ठहर नहीं सक्षा, ग्राज ही रात को श्रीनगर पहुँचना है।" "हुजूर ने उस्मान को डब्बा दे दिया ?" मैं सिर्फ सिर हिला कर मुस्करा दिया। "हुजूर ने उससे माँ की राजी-खुशी कह दी ?" गने फिर सिर हिला दिया। मुस्कान काथम रखना मुश्किल था। "उस्मान ग्रच्छी तरह है हुजूर ?" "मैं समभता हूँ ग्रच्छी तरह है, सुभाना।" दोनों लडकों का चेहरा खुशी से दमक उठा। कर्नल ने क्षेक खोले, ग्रीर जीव चल पड़ी।

"सुभाना, यहाँ प्राप्तो ।" मैने पुकारा। जब वह पास ग्रा गया तो मेने उसके हाथ मे दम-दस रुपये के तीन नोट रख दिये। "उस्मान ने यह रुपया दिया है।" मैने उसके गाल थपथपा कर कहा।

"लेकिन हुजूर, मैने तो उस्मान से कहने के लिए मना किया था।" सुभाना ने विरोध किया, लेकिन जीप तुरन्त आगे वढ़ गयी।

में हफ़्ताभर श्रीनगर मे रहा, फिर मुभे एक दिन के लिए दुवारा उड़ी जाना पड़ा। मुभे निश्चय था कि इस बीच सुभाना थ्रोर उसकी मां को उस्मान की मृत्यु की खबर मिल गयी होगी। मे सुभाना से श्रव नही मिलना चाहता था। में नहीं चाहता था कि उन दोनों बच्चों के सुन्दर चेहरों को अराह्य दु.ख से मुरभागा हुआ देखूँ. लेकिन फिर भी दिल की किसी गहरी तह में उन्हें देखने की इच्छा थी, उन दोनों छोटे-छोटे फ़रिश्नों के चेहरे जो जनता की एकता के प्रतीक थे, उस साहस के प्रतीक जिससे ध्वस्त नगरों का पुनर्निर्माण हो रहा था, उन घरों की मरमात हो रही थी जिन्हें दुश्मन ने खड़-हर बना दिया था।..

\* \*

श्रव जब मैं कश्मीर की याद करता हूँ, तब विभिन्न मोचौं पर भारतीय सेना द्वारा किये गये दुस्तर कार्यों या शेख अब्दुल्ला और दूसरें नेताओं के भाषण के लिए एकत्रित विराट् जनसमूहों की उतनी याद नही आती; मेरे सामने एक तसवीर आती है सुभाना और उसके भाई की, जो उबले श्रडे बेच कर अपनी श्रन्धी माँ की मदद कर रहे हैं, नयी दुकान के लिए एक नया छप्पर उठा रहें हैं।....मैं उन्हें डाकबँगले के सामने घूप में बैठ कर मेरे जूतों पर पालिश करते हुए देखता हूँ। मुभे सुनाई पड़ते हैं उनके शब्द, "पिर बारामूला आइएगा, हुजूर।" और आँबों के सामने तैरती हुई दोनों बच्चों की तसवीर देखते हुए मैं अपने से कहता हूँ, यह एक नया कश्मीर पैदा हो रहा है और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उससे उसका गौरव और आजादी छीन सके।

(मराठी से)

## केरत की आत्मा

#### के० भास्करन नायर

"हाय, यहाँ तक बात श्रा गयी ! उफ़्--काल कितना बदल गया ! इस जाति में श्राँस्-भरी श्राँख पहली बार देख रही हाँ । उसे गिरने से पहले पोंछ दाल । ऐसा न कर कि धरती भी तुभसे घृणा करे !"

मलयालम के उपन्यासकार-शिरोमणि स्वर्गीय रामन पिल्लय ने अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास में इन शब्दों गे एक नानी के द्वारा रोती हुई लड़की की भर्त्सना करवायी है। वृद्धा वहत वर्षों के प्रवास में ग्रपने सब श्रात्मीय प्रिय जनों को खोकर और दुर्भाग्य की मार सहकर अपनी जन्मभूमि को लौटी है। उसके इन वाक्यों में केरल-जनों का जीवन के प्रति युगों-युगों से जो दृष्टिकोण है वह व्यक्त हुआ है। यह मनोवृत्ति कदाचित् करल के विशेष जलवायु, पृश्यावली और इतिहास के प्रभाव का फल हो । दन्तकथा में ऐसा माना गया है कि पश्चिमी घाटों के नीचे का यह छोटा-सा भु-खण्ड परशु-राम ने समद्र से निकाला था। यह स्पष्ट है कि यह दन्तकथा, जो इस वैज्ञानिक युग में भी इतनी वार दुहरायी जाती है, उसमें यदि कोई अर्थ है तो केवल प्रतीकात्मक अर्थ ही है। परम तेजस्वी जामदग्न्य, जो कि पुराणों के क्षितिज पर प्रलय के बादल-सा छाया हुया है, स्वयमेव एक अदुभुत व्यक्तित्व है, जिसमें कि तपस्वी और योद्धा के गुण सम्मिलित हैं। यह बाह्मण, जिसने ग्रटठारह बार क्षत्रियों का मंहार किया, ऐसा घन्यभाग है कि जीवन्मवत भी है। यह एक ग्रोर संसार के भयानक संवर्ष में निरत है, दूसरी श्रोर वह उस परम शान्ति को भी प्राप्त कर सका है जो कि मनुष्य का ध्येय है। करल के इतिहास से स्पष्ट है कि उसमें उस महर्षि की ज्वलन्त आत्मा के स्पृतिंग बिखरे हुए हैं, जो पृथ्वी को रणक्षेत्र और जीवन को एक अन्तहीन संग्राम मानकर चिर-यद्ध-तत्पर खड़ा है। केरल के इतिहास में भी आंधी-नुफ़ान का कोध वैसे ही परिव्याप्त है जैसे उसके वातावरण में । इस देश के लोग, जिन्होंने सब चीजों से बढ़ कर पौरुष को महत्त्व दिया, एक ऐसी परम्परा में पले हैं कि वे आत्मा की कोमलतर प्रवृत्तियों को कमजोरी समकते हैं। उनके चेहरों पर ऐसे संघर्ष की छाप रहती है जिससे जान पड़ता है कि वे निरन्तर अपने दु:खों को और आत्मा को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं को दबाने में लगे हैं। श्राँसुत्रों से घणा उनमें जन्मजात है। इस प्रदेश के परिवारों में, जहाँ कि मातसत्ताक सगाज-पद्धति चलती थी, बच्चों को लाड्-प्यार करना या प्रेम-प्रदर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ पर बच्चों को ऐसे मामा सँभालते और बड़ा करते थे जो सदा डाँटते-डपटते, रोकते-टोकते रहते और सदा अपना रोब बनाये रखते थे। वह भयानक देवी, भद्रकाली सब जगह इतनी अधिक पूजी जाती थी कि उसे इस प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी कह सकते हैं। आज भी काली के मन्दिर केरल के हर कोने में देखे जा सकते हैं। यद्यपि ये मन्दिर प्रायः भग्नावशेष जैसे हैं, फिर भी वे एक ऐसी मक, भयानक नीरवता से ढँके पड़े हैं मानो उनकी कोधज्वाला श्रभी तक शमित न हुई हो।

इस बात पर दो मत हो सकते हैं कि जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण श्रेयस्कर है ग्रथवा नहीं। यह तो सदैव युद्ध श्रौर संघर्ष में डूबे हुए लोगों का दृष्टिकोण है। कोई महान् सभ्यता श्रौर संस्कृति ऐसी स्थितियों में कैसे जन्म ले सकती है ? इस प्रकार तो गन की मौलिकता श्रौर ग्रात्मा की रचनाशीलता नष्ट हो जाती है; कोमल भावनाएँ ग्रौर सौन्दर्य के स्वप्त इस मनोवृत्ति को सहन नहीं होते। परन्तु केरल की भूमि में इसी जीवन-दृष्टि ने एक विशिष्ट संस्कृति को जन्म दिया है। कला श्रौर शिक्षा, कृषि श्रौर गृह-शिल्प तथा शासन का सुप्रबन्ध सर्वदा केरल की जनता का गौरव रहा है। सांस्कृतिक सफलता के विषय में वे भरतखंड के निवासियों में सबसे श्रागे रहे हैं। कई निरीक्षकों के लिए यह एक रहस्यमयी बात रही है; क्योंकि इस श्रशान्त श्रौर निरन्तर संघर्ष-रत प्रान्त का जन-जीवन सर्वदा कठोरता से भरा रहा है। फिर भी इन सब स्पष्ट विशेष्ताओं के होते हुए भी केरलवासी शान्ति श्रौर सौन्दर्य के स्वप्न देख सके हैं श्रौर श्रपने स्वप्नों को यथार्थता दे सके हैं। निस्सन्देह, इसमें परस्पर-विरोध जान पड़ेगा; परन्तु उनकी श्रात्मा के ग्रन्तराल में ये सब विरोध न जाने कैसे श्रजात रहस्य-मय खप से संविल्घ हो जाते हैं। विरोधी प्रवृत्तियों के माध्यम बन कर भी ग्रविचिलत रहने की उनकी क्षमता सचमुच

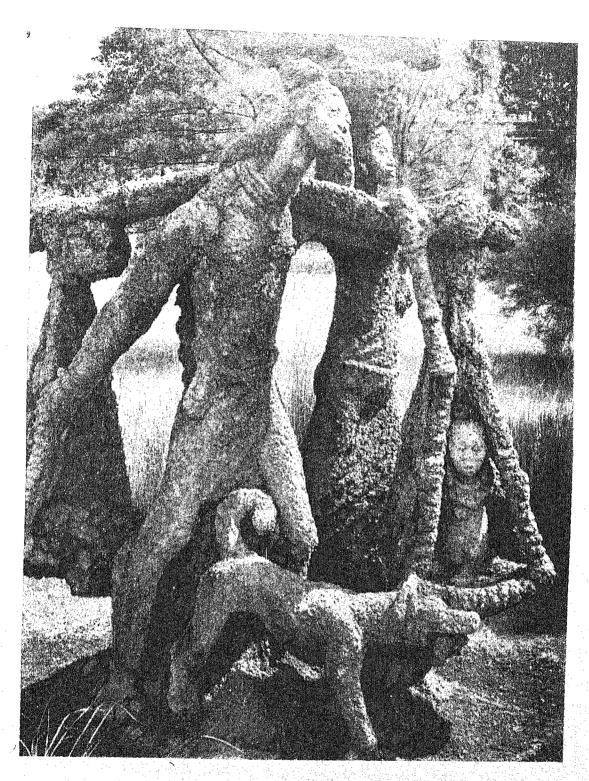

फलक ४६

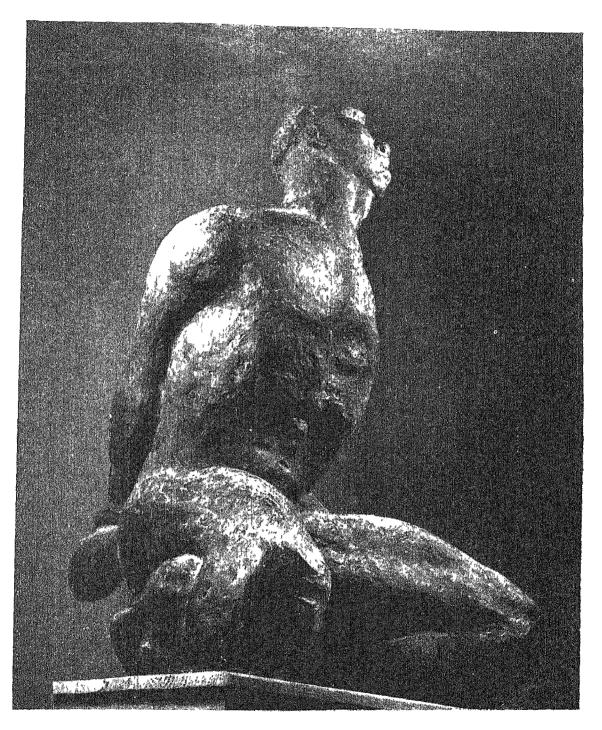

फलक ५०



स्राश्चर्य में डाल देने वाली है। शंफराचार्य महान् ने संन्यास लिया ग्रौर संसार तज दिया परन्तु वे किसी अरण्य-गुहा में रहने नहीं गये। वे एक नवीन दर्शन, एक नवीन विचार के उद्गाता ग्रौर प्रेषित तने ग्रोर भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने भ्रमण किया। यद्यपि उनकी सीख यह श्री कि मनुष्य का ध्येय है जहा, निर्वाण-प्राप्ति ग्रौर संसार तथा उसकी उपाधियों से ग्रात्मा की मुक्ति, ग्रौर यह ध्येय प्राप्त हो सकता है इहामुत्रफलभोगविराग ग्रीर मुमुक्षुत्व से; पिर भी उन्होंने निस्संकोच इतिहास का सबसे श्राश्चर्यजनक शास्त्रार्थ-साहस किया, ग्रीर फिर माता की मृत्यु होने पर घर लौट कर विधिवत् मा का ग्रन्तिम संस्कार करने में भी उन्हें कोई फिफ्क या वाधा नहीं हुई; क्योंकि "जननी जन्मभूमित्रच स्वर्गादिष गरीयसी"! भारत में उनकी भांति ग्रीर भी मनीपी सन्त हुए है, पर उनके उपदेश मुख्यतः उनके शिष्यो ग्रीर अनुयायियों ने ही फैलाये हैं। भारत के इतिहास पर जिन विचारों ग्रौर मत-प्रणालियों का प्रभाव पड़ा है, उन में दो-दो व्यक्तियों का ऐसा देवी संयोग सदा दिखाई देता है, जिसे हम नर-नारायण युति कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ग्रौर स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गान्धी ग्रौर जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार के संयोग के ग्रज्ञतन उदाहरण है। किन्तु ग्रव्हैत के शंकर स्वयं ही गुरु ग्रौर विष्य, प्रवर्तक ग्रौर प्रचारक दोनों थे। उनमें नर ग्रौर नारायण दोनों के गुण सिहिहित थे। केरल के काल्पनिक संस्थापक परश्रुराम भी इसी प्रकार रवतः श्रमाण थे। इन पृथक् गुणों को एकत्र करने की क्षमता के कारण ही उनके कभी मर्मी ग्रौर कभी योद्धा के रूप में प्रकट होने में कोई विरोध नही दिखाई देता।

केरल के जीवन श्रीर इतिहास में से श्रगणित उदाहरण दिये जा सकते है जिनसे उनकी विरोधी तत्त्वों के समन्वय की इस अद्भुत धामता का परिचय मिलता है। यह पहले कहा ही जा चुका है कि इस देश के लोग. जो कि पौरुष को उच्चतम श्रादर्श मानते थे, प्रायः निरपवाद रूप से काली के उपासक थे। ग्रीर भी कुछ उदाहरण देखिये। केरल के वैद्य ग्रपने रोगियों के शरीर को नरम भीर कोमल बनाने के लिए तरह तरह के श्रोषिध-युक्त तेल लगाते है, पर फिर उसी शरीर को पैर से ऐसे रगडते श्रीर मालिश करते हैं कि जिसमें कोई सुकोमलता या मार्दव नही दिखाई देता। यहाँ के काली के मन्दिरों में देवी की पूजा फुल-फुल-गिष्टान्न से नहीं बल्कि उत्तान कामवासना से भरें छन्दों से होती है; और पूजकों में बहधा अच्छे विद्वान और कुलीन लोग होते हैं। "कथकलि" में, जो कि केरल की विश्वकला को अमल्य देन है और जो नृत्य और नाटच में श्रेष्ट मानी जाती है, प्रायः वे सब बातें होती हैं जो मंच पर सर्वत्र निषिद्ध मानी गयी है, यथा नर-हत्या, मुष्टि-युद्ध, मारपीट ग्रीर चीखना-चिल्लाना । केरल के इतिहास में भी ऐसे कई प्रसंग घटित हए है जिनमें इसी प्रकार का परस्पर-विरोध और ग्रसंगति मिलती है। ग्राध्निक तिरूवंव्र (त्रावनकोर) राज्य के संस्थापक मार्तड वर्मा ने ग्राजीवन युद्ध करके राज्य-स्थापना की और प्रन्त में प्रपना खड्ग और सारा राज्य इच्ट देवता श्री पद्मनाभ को अपित कर दिया। यह महानु घटना दो शती पर्व की है । तब से तिख्वंक्र के महाराजाग्रों ने "श्री पद्मनाभ-दास" होकर ही ग्रव तक राज्य चलाया है। यह कोई नहीं कह सकता है कि यह समर्पण और उसके बाद की यह प्रथा किसी को खुश करने या किसी को घोखा देने के लिए की गयी। तिरूवंक्र के राजवंश को ऐसे किसी बहाने की श्रावश्यकता नहीं थी, यदि इसे बहाना मात्र कहा जाय । उनका राजत्व सर्वथा नियम-सम्मत था और उनके अधिकार निर्वाध । अतः यह स्वीकार करना ही होगा कि वीर नृपति मार्तंड वर्मा का यह महान् समपंण उनकी धार्मिकता श्रीर श्रद्धा का, श्रीर हिन्दू-राजादर्श के प्रति श्रास्था का सहज प्रकटीकरण ही था। उन्होंने और उनके यशस्वी वंशजों ने इसी स्रादर्श पर चलते हुए निष्ठापूर्वक हिन्दू संस्कृति की रक्षा और सेवा की। उत्तरी केरल पर शतियों से शासन करने वाले कालीकट के जामोरिन भी अपनी हिन्दू-धर्म-श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध रहे। फिर भी यह केरल, जहाँ कि हिन्दू-धर्म राजधर्म रहा, केयल हिन्दुओं द्वारा आवासित नहीं। दक्षिणी केरल में ईसाई भ्रीर उत्तरी केरल में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। ईसाई धर्म को तिरूवंकूर में जितना स्थान मिला उसका एक ग्रंश भी भारत के उन भागों में न मिला जो कि सीधे ब्रितानी ईसाई शासन के ग्रधीन थे, जिसके राजा की एक उपाधि 'ईसाई-धर्मरक्षक' (डिफ़ेंडर आँफ़ द फ़ेथ) भी है। प्रायः यही बात इस्लाम के नारे में भी कही जा सकती है। भारत के जो भू-खंड मुग़लों के आधिपत्य में थे, उनसे जामोरिनों के प्रदेश की तुलना करने पर हम भी उसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। कुलशेखर श्रौर मानविकम नामक प्रसिद्ध राजवंशों द्वारा शासित केरल के ये दोनों हिन्दू राज, जिस समय चारों श्रोर रो हिन्दू धर्म साकान्त हो रहा था, एक श्रोर दृढ़तापूर्वक उस धर्म की श्रेष्ठ परम्पराश्रों का रक्षण श्रीर प्रतिपालन करते रहे और दूसरी और अन्य ऐसे धर्मों को न केवल सहते रहे बल्कि पोसते भी रहे जो कि स्वभावतः धर्मों की समानता

को प्रस्वीकार करते है। यह प्राश्चर्यजनक प्रोदार्थ प्रोर यह सर्व-धर्म-समभाव केयल केरल की प्रद्भुत सभ्यता के प्रकाश में ही समभा जा सकता है।

केरल की इस सभ्यता में जहाँ असमवायी तत्त्वों के समवाय की क्षमता है वहा उसकी एक बड़ी नर्यादा यह है कि उस में ऐसी किसी वरत के लिए जरा भी स्थान नहीं है जो किसी भी प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से ही बयो न हो, उसके पोरुष के ग्रादर्श से न्यन पडता हा। ऐसे तत्त्वों को वह ग्रपने में नहीं मिला पाती, ग्रोर जो चाहें स्वीकार कर लें। यहीं इस सभ्यता के विस्मयजनक तेज का रहस्य है जो सिंदयों के ऐतिहासिक उत्थान-पतनों के बावजूद क्षीण नहीं हुमा । ग्राजकल यतस्य यह ग्राशका होने लगी है कि क्या यह महत्त्वपूर्ण तथ्य उपेक्षित तो नहीं होने लगा है। जब से भारत पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में श्राया तब से केरत ऐसे मुल्यों को प्रथय दे रहा है श्रीर उनका स्वागत कर रहा है जो उसकी प्रात्पा से किसी प्रकार मेल नहीं खाते और उसकी सन्यता में किसी भी प्रकार ग्रात्मसात् नहीं हो सकते । ये ग्राप्राह्य विदेशी गूल्य उसकी म्रात्मा मे विरोध पैदा कर रहे है। केरल के इधर के साहित्य में यह बात स्पष्टत लक्षित होती है। गलयातम की म्रागु-निक कविता में विषाद का रवर और निराशामयी कल्पनायों की जेसे बाढ-सी ख्रा गयी है। लेखकों की नयी पीढी गे जीवन के प्रति बढता हुया भय दिखाई देता है । बहत-से लेखक जीवन की ग्रसमतायो योर करूप पहलयो को ही चन कर उन पर इतना जोर देने लगे हे कि उन बातो पर विश्वास ही न हो । उन्होंने काम-वासना की विकृतियो का वर्णन करने में रस लेने की घृणित स्रोर निग्न कोटि की साहित्यिकता को स्राप्ताया है। इस प्रकार के लेखन को नवीनता स्रोर प्रगतिकीलता के लक्षण कहकर घोषित किया जाता है । इससे ग्रधिक खतरनाक ग्रात्म-वंचना वया होगी ? यह ग्रादत पीरूप के सब चिह्नों से विरिहत बलीब, बिलासी श्रोर भ्रष्ट गंग का एक रोग है, यह मनोबिकृति जीवन की रामग्रता को देखने का दावा करके वस्तुत: केवल फोड़ो की श्रोर ही देखती रहती है। इससे केवल श्रान्तिभरी निष्त्रियता ग्रीर एक दूपित तर्क-परि-पाटी का ही पोषण होता है; ऐसा साहित्य प्रपरिपक्व मनो को पश्चिष्ट करता है श्रीर कुछ वाचको की कामुकता को उभाड़ता है, प्रीर कुछ उससे सिद्ध नहीं होता । वह मनुष्य जाति को जीवन की समस्याग्रो का धेर्यपूर्वक सामना करने से जरा भी मदद नहीं पहुंचाता । उसमें केवल विषय-पक में लिपटी हुई स्नातमा की चीख-पुकार है। केरल की सरकृति की नैतिक भूमि पहले ऐसी बंजर नहीं दिखाई पड़ी थी। सेनस के प्रश्नो का श्रीर उनसे सम्बद्ध भावनाग्रो का उसने बगबर सामना किया है, लेकिन जीवन के प्रधान सिद्धान्त प्रथवा गानव-जीवन की प्रेरक निवत मानकर नहीं। केरल के ग्राज के जो लेखक योन निषयों को पूजने में पश्चिमी लेखकों के बादों की बन्दरो-सी नकल कर रहे हैं, ये भल जाते हैं कि वे कैसी सज़बत श्रीर प्रात्मा को ऊँचा उठानेवाली परम्पराश्रो के उत्तराधिकारी है। निग्नतम वासनाथो को देवता की तरह मानकर उसे कला के मानवंड तैयार करने योर संस्कृति-विकास करने का यह प्रयतन ग्रन्तत. पराजित तो होगा ही, परन्तु इस प्रकार श्राज वे जो गलत कदम उठा रहे है उसका दृष्परिणाम श्रागामी कई पीढियो को भगतना पडेगा। इस प्रकार श्राज ऐसा जान पड़ता है कि केरल अपनी आत्म-सिवत खोता जा रहा है और भ्रपने सास्कृतिक प्रधिष्ठान से दूर हटता जा रहा है। परन्तु इस तरह वह कब तक विसटता जायगा ? भारत माज एक नवयुग के द्वार पर खड़ा है ; उसकी मारा प्रगति-पथ पर लगी है। केरलवासियों को इस नवयुग के गहत्त्व को पहिचानना चाहिए, ग्रौर उसमें कितनी वडी-बडी सम्भावनाएँ निहित है यह जानना चाहिए। यह प्राचीन प्रदेश, जिसने सदियो तक एक महान् संस्कृति का स्नानन्द प्रोर रस लिया, जिसने अवरुद्ध पौरुष-युवत परम्परा का ग्रानन्द श्रीर रोमाच जाना ग्रीर जो धर्म का प्रधान पीठ रहा, वह भारत के इतिहास के इन महत्तम क्षणों में नया पथ-भ्रष्ट होगा ?——नहीं, कदापि नहीं। भारत पूर्व के क्षितिज पर पुन जागा है। उसे उस संस्कृति की, जिसे केरल ने सँवारा श्रीर उस परम्परा की, जिसे केरल ने प्रतिष्ठित विया, बड़ी ग्रावश्यकता है। इस स्वर्ण काल मे, जो कि उसकी प्रतिभा को एक चुनौती-सी देता है, प्रत्येक केरल-पुत्र को शनित और पोग्य से प्रयत्न करना चाहिए, उसे उस चुनौती की उचित गम्भीरता से स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार वह उस ग्रगर यश का भागी बनेगा जो सारी रास्कृति का सार म्रोर इस जीवनरूपी महासाहस का ध्येय ग्रौर श्रेय हैं। भारत ने कभी उन शिवतयों का साथ नही दिया जो विश्वशान्ति को खतरे में डालती है ग्रीर मानवी प्रगति की राह मे बाधा-रूप है; श्रौर उसके पुत्रों को प्रयता करना चाहिए कि वह प्रपने उस महान् श्रीभयान में सफल हो जो कि उसने इतिहास के उषःकाल से आरम्भ किया था; और प्रहिसा का स्वर्ण मुक्ट पहिने प्रेम के सिहासन पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाय । भारत की स्वतन्त्र सत्ता की रक्षा के तथा विश्व-इतिहास के मंच पर भारत की नवीन प्रतिष्ठा को सार्थक करने के लिए प्रत्येक केरल-सन्तान को सहर्ष ग्रपना सब कुछ बिल देने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। ब्रह्म के श्रेष्ठ गुण पौरूष की वह परम्परा, जिसे शंकर की प्रतिभा ग्रीर पषासी के राजा तथा बेलुतम्पी ने रक्त से सींचा ग्रीर पुष्ट किया, जो केरल की सब से मूल्यवान निधि है, काल के ग्राघातों को सहती हुई ग्रक्षुण्ण बनी रहे ग्रीर ग्रागामी पीढ़ियों के लिए ग्राघीवींद बने !

यह १९४६



## तिमल : एक प्राचीन और सरुद्र साहित्य

### श्री० रा० श्रीनिवास राघवन्

प्राचीन काल में सभ्यताएँ शोर सम्कृतियाँ मुख्यत निदयों के रिनारे ही निक्क्सित हुई और फूली-फली। भारत के विषय में भी यह सच हे। उत्तर में सिन्धु-गगा की तलहटी में ब्रोर दक्षिण में कावेरी ब्रोर वेगाई की तलहटी में दो स्पष्टत भिन्न प्रकार की सभ्यताब्रों का उद्गम ब्रोर विकास दिखाई दिया, जिन्हें ब्रार्य ब्रोर द्राविड सभ्यताएँ वहते हैं ब्रोर जो इतिहास के प्रवाह में गागे चल कर एक दूसरे में गिल गयी। वहीं भारतीय राभ्यता की सम्मिश धारा के दो प्रमुख प्रवाह वने। साहित्य के क्षेत्र में पहली सभ्यता का विकास रास्कृत में ब्रीर दूसरी का तिगल में हुआ।

तमिल एक रवतन्त्र भाषा थी प्रौर है। उसके साहित्य का एक रवतन्त्र प्राधार है। रचना है प्रौर प्रपना न्यक्तित्व है। ये दोनो बाते प्रय सामान्यत मानी जा नुकी है। तमिरा ध्वनि पद्धति ने प्राज तक प्रवना येथिग्टच कायम रखा है। तेलुगू प्रोर कन्नड ने जहाँ संस्कृत-भ्वनियों को ज्यों का त्यों ले तिया है, तिमरा ने प्रपनी प्राचीनतम ध्यनियों को सुरक्षित रखा है, जिनमें एक-दो तो उसकी प्रपनी निजो है।

### एक स्वतन्त्र भाषा पर संस्कृत-प्रभाव

तमिल की तुलना सस्कृत से करते हुए, पी० टी० श्रीनिवास ग्रय्यगार तमिल की विशेषता बताते हे --'सस्कृत मे शब्द-रूपानुशासन और विभिन्त-शासन कड़ा है, परन्तु त्रांगल सरल रूपो वाली सहलेपणात्मक भाषा है। तमिल की वाक्य-रचना वंधी होतो है, पर सस्कृत म कोई शब्द कहीं भी स्थान प्राप्त कर सकता है।'

किस काल य सरकृत का प्रभाव मारम्भ हुमा मोर कित्र नं दूर तक घलता रहा — इस बात पर विभाद मचा है। उल्लिखित लेखक के म्रम्भार यह प्रभाव तमिल के प्राचीनतम साहित्य से ही मारम्भ हुमा। उदाहरणार्थ 'तोलकाणियम्' पर भी, जो कि तमिल भाषा का मोनिक व्याकरण मन्ध हे भार जिसका समय विद्वानों ने ईसनों प्रथम मती नियोखित किया है, सस्कृत-प्रभाव हे। उनका मत है कि मगत्तियनार ('तोलकाणियम्' के रनिता के गुरु) ने सरमृत के सातो कारको स्रोर प्रकर्मण प्रयोग का तमिल में प्रहण किया। मामें वह कहते है

'तिमिल पर सस्कृत-सभ्गता के आरोप के ये कुछ प्रारम्भिक उदाहरण है। प्रनन्तर राज्य, विचार किय प्रसिद्धियाँ, पौराणिक प्रोर प्रन्थ गायाएँ, प्रन्थिविस्वास, विज्ञान थ्रोर धर्म के नेतिक उपदेश, छन्द-शास्त्र, काव्यप्रकार इत्यादि ग्राने लगे। कालान्तर में, सस्कृत सभ्यता का प्रभाव इतना बढता गया कि तिमिल साहित्य सम्पूर्णत्या उत्तर-वाशियों से शामित होने लगा, यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल उत्तरकालीन तिमिल साहित्य से परिचित हो, उसे प्राचीन तिमिल साहित्य, उसकी संस्कृत-गुक्त भाषा के कारण एक विदेशी साहित्य के समान विचित्र जान पढ़ेगा।'

### तमिल की प्राचीनता

तिमल साहित्य कितना पुराना होगा ? उसके यारिभिक ग्रन्थ कौन-से हैं ? उसके प्रथम लेराक कोन-से है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें पहले सुदूर ग्रतीत की प्रागेतिहासिक, ग्रथवा पौराणिक गाथा-परम्परा में निमञ्जन करना होगा। तिमलों या द्राविडों का देश जो साहित्य में 'तिमलगम्' नाम से प्रसिद्ध हैं, ईसापूर्व दूसरी सहस्राब्दि से भी कुछ हजार वर्ष पहले का माना जाता है। परम्परा तो उसे ईसापूर्व दस सहस वर्ष तक ले जाती है। इस काल में पाउच राजधानी में तिमल के तीन 'सगम'--तत्कालीन तिमल साहित्य-परिषद्—प्रतिष्ठित थे। ऐसा माना जाता है कि यह राज्य उस समय सगुद्ध से सगुद्ध तक फैला हुमा था खोर उसका प्रसार दक्षिण सागर में भी दूर तक फैला हुमा था किन्तु दो जलफलवों ने उसके विस्तार को उतना सकुचित कर दिया जितना इतिहास का परिवत है।

परम्परागत जनश्रुति छोड भी दे, तो भी इस प्रश्न को ऐतिहासिक दृष्टि में देखना होगा। यहाँ यह स्पष्ट म्बीकार करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में जो तिथियाँ, युग प्रोर काल-खड उल्लिखित होती है वे सर विद्वानों के म्यूल प्रनुमानों पर ही प्राधारित है; उसगे निश्चित, प्रन्तिम अथवा धारणात्मक कुछ नहीं है योग उनके मरबन्ध में बाद-विवाद अभी चल रहा है। इस कारण से जो विवरण यहाँ दिया जा रहा है, वह हमी पृष्टि में पटा जाना चाहिए। ऐतिहास्कि दृष्टि से विद्वान् लोग 'तोलकाप्यियम्' को ईसबी प्रथम शती के ग्रासपास रणते हे। इस मुविकसित व्याकरण-अन्य में शब्द-व्युत्पत्ति प्रोर वाक्य-रचना पर विरतार से विचार किया गया हे। ग्रोर काय वस्तु पर भी ग्रन्थके ग्रन्तिम भाग में छत्द, ग्रनकार, स्थायी भावों ग्रीर अनुभावों की चर्चा है। इससे सूचित होता है कि उम सगय भी एक पुष्ट साहित्य विद्यमान था जिसके विकास के लिए कम से कम पाँच सौ वर्ध का समय भ्रमेक्षित हे। ग्रोर प्रारम्भिक विकास के लिए अरेर ५०० वर्ष दे दे तो यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि तिमल साहित्य का ग्रारम्भ ईसापूर्व कम से कम एक सहस्राव्वि का तो अवश्य है।

### विशाल साहित्य

तिमल साहित्य परम्परा से तीन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है: इयल (काव्य), इसे (संगीत) ग्रीर नाटकम् (नाटक)। ग्रीन्तिग दो प्रकार का साहित्य प्राप्य नहों हैं, यद्यपि इस प्रकार की कुछ रचनाग्रों का नामोल्लेख प्राचीन गन्थों में हैं। प्रथम विभाग के दो जा-विभाग है: इलक्कणम् ग्रीर इलक्कियम् (लक्षणग्रन्थ ग्रीर विशुद्ध काव्य-ग्रन्थ)। ग्राधुनिक काल में ग्राथित् विगत शती के उत्तराई में जो हजारों ग्रन्थ प्रकाशित हुए, उन्हें छोड़ दे, तो तिमल का ग्रारम्भिक काल से उन्नीसवी शती के मध्य तक का साहित्य विभिन्न विषयों के कई सो ग्रन्थों में सुरिक्षित है। एम० एस० पूर्णिलगम् पिल्लय ने ग्रापनी मुख्य ग्रन्थों की सूची में पाँच सौ ग्रन्थों ग्रीर दो सो कवियों का उल्लेख किया है।

## संगम साहित्य और उसकी विशेषताएँ

प्राचीनतम रचनाएँ संगम काल की हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से ई० पू० ५००—४०० का प्रतीत होता है। संगम तीन थे, जिनमें से दूसरा ईसवी दूसरी शती के लगभग समाप्त हुया। पहले दो संगमों का एक मात्र अविशष्ट ग्रन्थ है 'तोलकाष्पियम्।' तीसरा सगम ईसवी दूसरी-चौथी शती के आसपास हुग्रा ग्रौर उसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य-सृजन हुया। ये सगम प्राचीन तिमल देश की विशेष संस्थाएं थी। उन्हें आधुनिक साहित्य-परिषदों का तत्कालीन रूप मान सकते हैं, यद्यपि साहित्य-निर्माण में आधुनिक साहित्य-परिषदों जितना योग देती है उससे कहीं अधिक सप्राण कार्य संगगों ने किया। प्रत्येक ख्यात किव संगम का सदस्य होता था। इससे भी प्रधिक महत्त्व की बात यह थी कि विना सगम की प्रनुज्ञा के कोई भी लिखित रचना प्रसारित नहीं की जाती थी। इस प्रकार प्राचीन समिलगम् में केवल उत्तम और स्वास्थ्यप्रव, साहित्य ही जनता तक पहुँचने दिया जाता था।

प्रथम दो संगमों के साहित्यकार भीर रचनाएँ एक प्रमुख प्रपवाद को छोड़ कर हमारे लिए केवल नाम हैं। उनके विषय में कुछ परम्परागत जनश्रुतियों के सिवा हम प्रायः कुछ नहीं जानते। प्रथम संगग के प्रमुख व्यक्ति ये अगत्तियनार, जिन्होंने तिमल का प्रथम व्याकरण रचा। दूसरे संगम के प्रमुख व्यक्ति तोलकाप्पियनार थे, जो प्रगतियनार के शिष्य ये भौर जिन्होंने 'तोलकाप्पियम्' की रचना की। यह ग्रन्थ न केवल व्याकरण-ग्रन्थ है वरन् स्वयं उच्च कोटि का साहित्य है, वयोंकि उसका तीसरा माग 'पोहल' साहित्य की वस्तु से सम्बन्धित है। उसकी कई टीकाएँ है जिनमें 'निच्चनार्किनियर' की टीका सबसे प्रसिद्ध है। तीसरे संगम के कई किवयों के नाम और ग्रन्थ हमें ज्ञात है। किवयों में प्रमुख थे नाविकरार जिन्होंने कि 'तिहमुहगाट्टूप्पडें' की रचना की। इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध किव थे तिहवत्लुवर, श्रीवें (इस नाम के दो किवयों का उत्लेख मिलता है), किपलर, इंडेक्काडर, इरस्यनार और पेहम तेवनार। इन और श्रन्य लेखकों की कृतियों को 'पत्तृप्पाट्ट' (दस ग्राम-काव्य) 'एट्टुत्तोकें' (श्रष्ट काव्य-संग्रह) और 'पितनेण कीलकनक्क्,' (श्रष्टादश लघु-नीतिकाव्य) में विभाजित किया जाता है।

संगम-साहित्य वस्तु के अनुसार दो मुख्य प्रकारों में विभाजित है—अहम् और पुरम्। प्रथम गीति-प्रधान होता था और दूसरे में वर्णन अथवा वस्तु प्रधान होती थी। प्रथम साधारणतया प्रेम-काव्य होता था, और दूसरा वीर-काव्य। 'तोलकाप्पियम्' के तृतीय खड पोरुल गे दोनो का विवेचन हैं। ग्रष्ट-काव्यसग्रहो में 'ग्रहनानूरु' प्रथम प्रकार का है, 'पुर नानूरु' द्वितीय का।

एक और प्रमुख विशेषता है भूमि के पाँच प्रकारों का विवरण । भूमि को भौगोलिक दृष्टि से पाँच वर्गों में बाटा गया है, कुरिचि (पर्वत), पालै (मरु प्रदेश), मुत्रौ (वन प्रदेश), नेडरा (तट प्रदेश) और मरुतभ् (कृषि भूमि) । इन पाँ प्रकारों की विशेषतायों के यनुकूल काव्य के दोनों प्रकारों से भी पाच-पाँच प्रनस्थामों की उद्भावना की गयी है। प्रेग-काव्य की ग्रवस्थाएँ है—पूणर्तत (सयोग), पिरितरा (तियोग), इस्तल (विरह ने धैर्ग), इस्तल (विरह विलाध) प्रोर उडल (मानलीला) । इसी प्रकार वीर-काव्य में विणत निषय हैं वेच्च (प्रजु-हरण), वहें (विजय), विच (ग्राक्रमण), तुम्बे (सम्मुख युद्ध) और उष्ण्वनै (दुर्णावरोधन)

## क्छ संगम ग्रन्थ

श्रव कुछ महत्त्वपूर्ण सगम ग्रन्थों का उत्लेख करेगे। प्रथम उपूर पत्तुपाट्ट, प्रथवा दस ग्राम कान्ये। ता है। पत्नेक खड काव्य-शैली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एक सुन्दर अलगरण-प्रधान रवना है। उसमें प्रकृति की प्रसन्न भीर प्रभवित्यादक छिवयों का चित्रण है। विचारों में गाम्भीयं और वर्षन व याधातथ्य हं। ग्राधुनिक कवितापों सी त्याई उत्तान शोर उत्ते क्षात्रों से वह मुक्त हैं। इन ग्रामगाथायों में प्रमुख हं निकरार-रचित तिष्मुख्यादृष्प है, जो प्राचीन तिमतगम् के रक्षक-देवता मुख्यु को समर्पित हैं।

एट्टुत्तोकै या अब्द काव्यसग्रहों में से अधिक प्रसिद्ध है नत्नत्युवनार कृत करित्तोकै, जिसमें डेढ नो प्रेग गीन है, रुद्ध सन्मानारकृत ग्रहनानूर, जिसमें वार सौ प्रेग-गीत है, प्ररेर पुरमानुर, जो कि वर्ष गिनियों की युद्ध-सम्बन्धी भपुत्त रचना है। प्रन्तिम ग्रन्थ का पर्याप्त ऐतिहासिक गूल्य हे, तमोकि उसमें तीन तिमल राज्यों की राजपरगरा का उल्लेख है प्रोर तिमल देश-भूमि की दो हजार पर्य पुरानी राजनैतिक, सामाजिक परिस्वितियों का उससे पता प्रताता है। प्रथम दो गायों में प्रेग का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। शैंदी सहज प्रकारमयी, भावनाऐ प्रोर व्यजनाएँ बहुत स्वाभाविक प्रार सीनी है। बाद का सा पाडित्य-प्रदर्शन ग्रोर रीतिबद्धता उन रचनाग्रों में गहीं है। जन-साधारण के प्रेग ग्रोर विरस्कार, सुन गोर दु ख, वासनाएँ ग्रीर पूर्वग्रह ऐसी क्षेत्री में व्यवत किये गये हैं जो सरल, लययुदत, ग्रोजस्वी ग्रोर मधुर है।

## तिरुवल्लुवर के वचन

संगम-साहित्य का प्रन्तिम प्रकार पदनेण कनवक् कहताता है। उसमे अट्ठारह सम्रह है जो प्राय गीतिधर्म के विषय मे हैं। जैली कसी हुई और व्यजना ग्रोजन्ती। इस साहित्य की श्रेष्ठ रचना है तिस्वत्लुवर के वपन जो तिस्कृत्ल में सगृहीत हैं।

तिरुवतुटल तिमल साहित्य की श्रेष्ठ विभूति है ग्रीर इसकी ग्रन्तर्राप्ट्रीय महत्ता है। इस गन्थ में तस-दस दि-पिद्यों के १३३ ग्रध्याय है। प्रत्येक ग्रध्याय में किसी विशेष नेतिक वान का सगमाण स्पष्टीकरण है। ग्रन्थ के तीन खड़ों में तीन पुरुषार्थों का—ग्रहम् (धर्म), पोसत (ग्रर्थ), कामम् (काग) का—विवेचन हैं, चतुर्थ ग्रीर श्रान्तिग वीवु (गोक्षा था ग्रात्म-ज्ञान) का विवेचन छोड़ दिया गया है। इसके सूत्रों में करोव्याकर्तव्य ग्रीर सदाचरण का निरूपण किया गया है। सूत्र संक्षित्त हैं किन्तु मानवता के सुखी, समृद्ध, सुनियमित जीवन के परम ग्रर्थ से गिशत है। कुरल तिमल शाहित्य की सर्वोत्तम रचना है, ग्रीर विश्व-साहित्य में ग्रपना स्थान रखनी है। इस के भारतीय ग्रीर विदेशी भाषाग्रों म नहुत-से ग्रनुवाद हो चुके हैं। कई प्रसिद्ध टीकाएं भी है, जिनमें परिमेदायगर की टीका सनरों प्रसिद्ध है।

## पंच काव्य: शिलप्पिधवारस्

सगम-साहित्य के बाद, पाँच प्रमुख महाकान्य योर पाँच छोटे कान्य याते हैं। सातानार का मणिगेसलें, इलंकानिड-गल् का शिलप्पधिकारम्, तिरुत्तकप्रदेवर् का जीवक-चिन्तामणि, और दो अन्य जिन का केवल नाम ही रह गया है। ये सगमीत्तर रचनाएँ मानी जाती है, जो कि कुछ विद्वानो के अनुसार कान्य पुग की रचनाएँ है और इनका काता ईसवी ५वी शती हैं। अन्य विद्वान् इन्हें संगम साहित्य का ही अग मानते हैं और उन्हें दूसरी शती के आसपास रखते हैं। इस वर्ग के साहित्य से लिक्षित होता है कि तिमल साहित्य पर बोद्ध स्रोर जैन धर्म का क्तिना प्रभाव पटा था। गणिमेराने ना रचियता बोद्ध था, दिल्लापिवकारण् का लेखक निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय का एक जैन मुनि था। जीवक पिन्तामिंग का लेखक भिग्न भी एक जोग था। इन महाकाव्यों में साहित्य गुण है, पर इनका उद्देश्य तिमित देश में उस समय प्रचलित क्रन्य धर्मों पर क्रपने धर्म की श्रोष्ठता सिद्ध करना ही था।

मणिमेखते में एक नर्तकी की जीवन कथा है जो, एक बोद्ध भिक्षु के प्रभाव में यानर, अपना मून पापमा पेबा छोड़ देती हैं और सानव-सेवा का बत अहण बरती हैं। कई उतार-नढ़ाव और साहस-प्रमागों के बाद, जिसप नि एक राजपुत्र की उसप प्रेम करने की भी कहानी याती हैं, नह भी बोद्ध भिक्षुणी वन जाती हैं, आर निर्वाण के लिए तरप्या करनी हैं। इस काव्य की शैती बहुत सुन्दर हैं और प्राकृतिक दृश्य-वर्णन बहुत करपनायुक्त और मनोरजब है। शिलणानिकारम् में कन्नकी नाम क नायिया की करण-कथा है जिसका गहाजन पित कोविलन उसे छोड़ कर एक नर्तकी ने पीछे जाता है। कोविलन बिल्कुल भिजारी हो जाता है और फिर कन्नकी के पास नये सिरे से जीवन विताने लोटकर आता है। कन्नकी उमे अपने पायल देती हैं कि बहु उन्हें सबुरा में बेच आवे। उस नगर में पायल बेचने के प्रयत्न में कोविलन चोर समभार पकड़ा जाता है और पाउच राजा के लागने उसका वध किया जाता है। साध्वी कन्नकी के सन्ताप और कोध से पाडचराज प्रार सारी मधुरा जल कर भरण हो। जाती है। प्रारम्भ के रस-रग को छोड़कर सारा बाव्य करणा से ब्रोत प्रोत हैं। कथा का उठान बहुत सुन्दर हुआ ह। पाप प्रारम्भ में विजयी होता हैं, परन्तु प्रन्ततोगत्वा मत्य का तेज सप्पापों का क्षय कर डालता है। जिलप्य- पिकारम् की कथा विज्य-साहित्य के करण काव्य में विशेष स्थान रखती हैं।

जोचना-निन्तामणि में जीवक नाम के राजपुत्र के प्रेम ग्रीर साहस की कया है। कथा में जैन दर्शन के सिद्धान्त भी चतुराई से गूँव दिये गर्ये हैं। उसका कथानक बहुत गनोरजक है श्रोर किवता बड़ी भव्य है।

# भिकत काल : तेवारम् और तिच्वायमोषि

महाकाव्य काल के पश्चात् भिवत काल याता है, जो कि ईसवी पाँचवी से दसवी शती तक माना जाता है। शेन योर वें ज्या भवतों ने किव और विष्णु की स्तुति ने कई गीत रचे। बोद्ध और जैन मतों के हास में इनका बहुत हाथ रहा। श्रीव सन्तों में सुप्रसिद्ध थे सम्बन्धर, प्रष्पार, श्रीर सुन्दरार, जिनके प्रन्थों का सामूहिक नाम 'तेवारम्' है। एक छोर प्रख्यात सन्त थे माणिवकवासगर, जिन्होंने तिरुवाचकम् लिखा। वैष्णव सन्त बारह हुए, जिनसे प्रमुख थे नम्मलवार, तुरुमनै, कुलर-श्रेखरार, पेरिप्रलवार, प्रीर ग्रांडाल नामक स्त्री। इनके सम्मिलित ग्रन्थ 'तिरुवायमोधि' या 'दिव्य प्रवन्धम्' कहलाते हैं, जिनके कुल मिलाकर चार हजार पद है। इन तीनो ग्रन्थों में भिवत की गहरी भावना और ग्रध्यात्म का सुन्दर समावेश है। इनकी भाषा सरल है, यद्यपि विषय गहन है। काव्य की दृष्टि से, उनका सगठन उत्तम है, इनका प्रभाव गहरा और मर्मस्पर्शी है। इनमें किव-कल्पनाएँ भव्य है। ये केवल साधारण ग्रर्थ में किवता नहीं है, बिल्क विश्व और उसके निर्माता के साथ ग्राध्या- तिमक साक्षात्कार चाहने वाले भावुक हृदय के उद्गार है।

## तमिल साहित्य का स्वर्णकाल: रामायण

ग्यारहवी से नौदहवी शती को तिमल साहित्य का स्वर्णकाल कह सकते है। इसी काल मे किव कम्बन हुए और उन्होंने अपनी अमर कृति 'रामायण' लिखी। दूसरे बड़े किव भी हुए। परिणाम और गुण दोनो दृष्टियों से इनकी रचनाएँ वृहदूप हैं। शेली, कल्पना-शिक्त, विविधता, पद्धित और कथा-वस्तु तथा व्यजना की दृष्टि से तिमल किवता अपने सर्वोच्च विन्दु पर पहुँची। तिमल का जो भी गद्य-साहित्य उपलब्ध हैं, वह इसी काल का हैं। इसी काल मे प्राचीन अन्थों पर कई श्रेष्ट टीकाएँ लिखी गयी। नन्नूल नामक महान् व्याकरण-अन्थ इसी काल का हैं।

कम्बन को कविचकवर्ती भी कहते हैं। कम्बन का तिमल से वही स्थान है, जो संस्कृत में कालिदास, अंग्रेजी में क्षेक्सिपियर, हिन्दी मे तुलसीदास, तेलगू मे पोतन्ना और कन्नड में लक्ष्मीश का है। यद्यपि मुख्य कथानक और कई विवरण भी कम्बन ने वाल्मीिकरामायण से ही लिये, फिर भी उन्होंने जिस सुन्दर रीति से चिरत्र चित्रण किया है और नीरस घटनाम्रो को रोचक बनाया है, उससे स्पष्ट होता है कि वह कितनी उच्च कोटि के कलाकार थे। चरित्रों को मानवी रूप देने की कला में वह भ्रद्वितीय ह । कई प्रातोचको का मत है कि जहाँ-जहाँ कम्बन ने मूल कथा मे स्वच्छन्द परिवर्तन किया है, वहाँ उसमे कला ग्रोर चरित्र-वित्रण की दृष्टि से ग्रधिक सुधार ही हुग्रा है ।

इस कारा के प्रत्य प्रसिद्ध किव ह कम्बन के प्रतिस्पर्भी ग्रोट्टकूत्तन् जिन्होने कम्बन की रामायण का उत्तरखड लिखा, पुगलेन्दि जिन्होने 'वेण्व' छन्द मे 'नल-वेण्व' लिखा, जगकोडार जिन्होने 'किलगत्तुष्परणि' लिखा, ग्रौर ग्रन्य कई किव जिन की सूची यहाँ नहीं दी जा सकती।

सन् १४०० ईसवी के पश्चात् साहित्य के परिमाण और गुण दोनो मे ह्यास हुआ। कई प्रन्य प्रकाशित हुए, परन्तु कुछ अपवाद छोड़कर (जैसे चित्तिपुतूरार वा 'भारतम्', अतिवीरराम पाडचन् का 'नैपद्यम्', अरुणगिरि नागर ना 'तिरुप्पुगल' इत्यादि) उनमे विविधता तो शी पर महत्ता नही। कुछ विदेशी प्रचारको ने भी तमिल साहित्य के विकास मे सहायता पहुँचायी। पेगम्बर मुहम्मद के जीवन और सन्देश पर भी एक रचना रची गयी।

### वर्त्तमान काल

उन्नीसवी शती के मध्य से तिमत साहित्य मे पुनर्जागरण ग्रारम्भ हुग्रा। तिमत पर विदेशी साहित्यों का श्रीर विशेषत अग्रेजी का प्रभाव पड़ना ग्रारम्भ हुगा। वगता, हिन्दी श्रीर मराठी प्रभृति भारतीय साहित्यों का भी प्रभाव पड़ा। इन श्रीर ग्रन्य कारणों से तिमल में वर्त्तमान शती य साहित्यिनिर्माण की गित बहुत बढ़ी हैं। तिमल साहित्य नये-नये क्षेत्र श्रीर प्रदेश खोज रहा है। गद्य, नाटक, उपन्यास, रहानी, साहित्यालोचन, निवन्ध मौर ऐसे मन्य साहित्यरूपों का तीन्न विकास हो रहा है। तिमल समाचार-पत्र-साहित्य श्रीर तिमत वक्तत्व भी प्राश्चर्यजनक उन्नति कर रहा है।

तिमत में इस समय गितशील साहित्यिक पुनर्जागरण घटित हो रहा है। इस गितशीतता के मुख्य स्रोत है स्वर्गीय सुम्रह्मण्य भारती जिनक गर्मस्पर्शी राष्ट्रीय गीतो ने विगत ५० वर्षों से देश में उत्कट राष्ट्रीयता श्रीर देश-प्रेम की स्फूर्ति भरी है। तिमल भाषा सदा सृजनशीत राप्राणता का परिचय देती रही है। भारतीय सरकृति के समन्वय में उसने सदा गौरवपूर्ण भाग लिया है। यतीत में उसका योग-दान महत्त्वपूर्ण था ही, भविष्य में वह श्रीर भी महान् होगा यह आशा उसके स्फूर्तिभय वर्तमान से पुष्ट होती है।

(तमिल से)





फलक ५१





फलक ५२

## सन्दना

### विभूतिभूषण बन्द्योपाध्याय

बैलगाड़ी चाँदपुर गोव मे घुसी । निनवाला ने लड़के से कहा, "बेटा बाहर देखो।"

"देख रहा हूँ माँ; सोया नही।"

"यही गाँव की सीगा है। वह रहा मछुत्रों का मुहल्ला--"

"ब्राह्मणों का मुहल्ला कितनी दूर है ?"

"ग्रौर ग्रागे है।"

निवाला की देह और मन एक अपूर्व अनुभूति से सिहर उठा। उसे याद श्रायी श्राज से तीस-बत्तीस वर्ष पहले के उस दिन की बात, जब उसने नव-पधू के रूप में इस गाँव में प्रवेश किया था। तब वह साथ थे—जैसे श्राज लड़का सुरेश उसके साथ बेठा है। वैसा ही चेहरा, वैसी ही श्रांखें, श्रोर वही वयस..

चाँदपुर गाँव में प्रवेश करते-करते ही कौबों की कोब-काँव के साथ भोर हो गया । सुरेश ने गाड़ी से उत्तर कर गाँव के पथ की घूल माथे पर लगायी । फिर माँ से बोला, ''तुम लोगों ने गाँव कव छोड़ा था ?"

"तेरी जितनी उमर है, उतने बरस हुए।"

"इक्कीरा बरस ?"

"हाँ। उनकी स्कूल की नोकरी छूटी, तभी हम लोगों ने गाँव की माया छोड़ी।"

"बापू को दु:ख नहीं हुआ ?"

"हुआ क्यों नहीं! अन्तिम दिनों श्रवसर कहा करते, 'बड़ी बहू, एक बार फिर चाँदपुर जा सकता तो शायद और कुछ दिन बचा रहता। वहाँ इस चैत की दुपहरी में बुढ़ियाँ घूप में बेर सुखाती होंगी; बाँसों के भुरमुट में कोयल और पपीहे कूकते होंगे—में गाँव जाऊँगा!' शहर के छोटे-से घर में वह सदा छटपटाते ही रहे। गरमी भी तो वहाँ बहुत पड़ती थी!"

"मैं भ्रगर तब बड़ा होता तो बापू को जरूर उनके गाँव ले ही ग्राता।"

सुरेश दुवला-पतला पर कड़ी हड्डियों का युवक है। फ़ुटबाल खेलने में अच्छा है। देश स्वाधीन होने के बाद से राइफ़ल बलब का मेम्बर हो कर राइफ़ल चलाना सीखता है। इस बरस रेलवे की ट्रेनिंग पूरी करके अच्छी नौकरी पा जायगा। ट्रेनिंग के समय ही फ़ुटबाल के खिलाड़ी के नाते उसने रेलवे कालोनी के अनेक बड़े-बड़े अफ़सरों का ध्यान आकृष्ट कर लिया। ट्रेनिंग में भी वह अच्छा रहा है—गणित में तेज होने के कारण गणित की टच्शनों द्वारा वह गहीने में सत्तर-अस्सी रुगया कमा लेता है।

पित को मरे आज दस-ग्यारह बरस हो गये। सुरेश तब छोटे क्लास में पढ़ता था। कैसी मुसीबत में छोड़ गये थे पह दोनों को! तब वह यह सोच भी नही सकती थी कि कभी इस चोट को राहकर फिर उठ सकेगी। रेलवे कालोनी के सभी लोगों ने बड़ी मदद की। एक मकान भी ढूँढ़ दिया, क्योंकि रेलवे का क्वार्टर तो छोड़ना ही पड़ा। रेंलवे इंस्टिट्यूट के मन्त्री रायबहादुर हरिचरण बसु स्वयं आकर देखभाल करते रहे; सुरेश की पढ़ाई बन्द न हो, यह गरीब अनाथ परिवार भूखों मरने को बाध्य न हो, इसकी व्यवस्था इंस्टिट्यूट के संचालकों ने कर दी। उन दिनों की बात याद करके चक्कर आ जाता है—ऐसे भी दिन आते हैं मनुष्य के जीवन में!

ग्राज जान पड़ता है, मानो समुद्र पार करके किनारे की रेखा दिखाई पड़ने लगी है। श्रव सभी कहते हैं कि हमारा देश स्वाधीन हो गया, श्रव उन दिनों की भाँति मुसीबत नहीं भेलनी पड़ेगी। श्रव लड़कों को श्रच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, तरिकक्ष होंगी; पहले की भाँति कुछ रुपिल्लियों पर घिसटते चलना नहीं होगा। कोई भूखा नहीं मरेगा इस स्वाधीन भारत की भूमि पर। बड़ी-बड़ी श्राशा की बातें उसने सुनी हैं—छोकरे कितनी मीटिंगें करते हैं, लेकचर देते हैं। श्रमी उस

दिन गान्धीजी की तसवीर को माला पहना कर गाते हुए सहर का चक्कर काट रहे थे—-शायद उस दिन उनकी मृत्यु की बरसी थी। सुरेश बहुत श्रच्छा गाता है। एक गाना वह गाता है, जो सुना है गान्धीजी का बहुत श्रिय था। रामधुन कहते हैं उसे:

रघुपति राधव राजा राग।

पतित-पावन सीताराम।

उजाला हो गया था। सामने पुराने पवके गकान से बाहर निकल कर कोई रास्ते पर खड़ा-खड़ा उनकी वैलगाड़ी को देखने लगा। निनवाला ने धीरे से कहा, " अरे सुरेश, वह शायद तेरे विनोद नाचा हैं— उनके चचेरे गाई। हा, मैंने पहुंचान लिया। तू श्रागे जा, अपना पता बता कर पैर छूना, समक्षा? उन्हीं को चिट्छी लिखी गयी थी।"

सुरेश और विनोद चाचा की बातचीत में पन्द्रह्-एक गिनट लग गये। फिर विनोद चाचा आगे आकर निवाला को घर में लिया ले गये।

बहुत दिनों बाद गाँव की बहू गाँव लौटी है—बीस-इक्कीस बरस बाद। मुहल्ले भरकी गाँव की बहुएँ, मिलने ग्रायीं। ग्रभय नाई की बहू ने ग्राकर कहा, "कैसी हो, वहू ? मुन्ना कहां है ? कितना बड़ा हुग्रा है, जरा देखें—लेकिन ठहरो, पहले पैरों की धूल दो तो जरा—" पैरों की धूल लेकर प्रणाम करके वह सामने बैठ गयी।

अभय की बहू को देख कर निनवाला को जितना याश्चर्य हुआ उतना ही एक प्रकार का दुःख भी । अभय की बहू उससे काम से कम वीस-पचीस वरस नड़ी होगी—उसकी गाँ की उम्र की । बाल पक चले हैं, खाती-पीती है इसी लिए उम्र का पता नहीं चलता । पर अभय की वहू अभी भी सधवा है, पके बालों में भी सिदूर लगाती है। अभय नाई अभी तक जीता है। सोच कर देखा जाय तो यह कोई अचरज की बात नहीं है— उसकी उम्र बहुत होगी तो यही सत्तर-बहत्तर होगी, लेकिन....

इस लेकिन का कोई सुलक्षाय निवासा को अपने यन में नहीं मिला। उन्हीं की वया मरने की उम्र हुई थी ? दूसरे दिन निवाला ने देखा कि केवल अभय नाई की बहू ही नहीं, उससे भी बड़ी-बूढ़ी श्रनेक बहुएं श्रव भी अपने पके-अधपके वालों में ठाठ से सिन्दूर लगाती है। वहीं वयों कच्ची उम्र में उसे परदेश में छोड़ कर चले गये ? गाँव की बहुएं जब मिलने आती हैं तो रह-रह कर यहीं प्रका उनके गन में उठता है।

निवाला की संसुराल विनोद चाचा के घर के दिक्खन में हैं। वीस-इवकीस वरस से उस पर के खाली रहने से आँगन में घास और कटैये का जंगल हो रहा था। दीवार से लगे हुए जंगली गूलर के पेड़ में गूलर फल रहें थे। खिड़की पर कोई कँटीली लता ऐसी छा गयी थी कि खिड़की के किवाड़ ढॅक गये थे।

सुरेश बराबर कह रहा था, 'माँ, चलो न भ्रपने घर में चलें; गाँव भ्रा के पराये घर में क्यों रहें ?' तीन-चार दिन में जंगल-काँटे कटा कर, ग्रांगन साफ़ करके, निवाला ने श्रपने घर में प्रवेश किया। तीन कमरे, दोनों श्रोर बरामदा, रसोई और मंडारा ग्रलग। कितने साल बाद वह श्राज फिर इस घर की मिट्टी पर पैर रख रही थी---इक्कीस लम्बे वर्ष....उसके जीवन में इतना कुछ घटित होने को था....

सुरेश कहता है, 'माँ, मुभे तो याद नहीं श्राती इस घर में रहने की बात-"

निनवाला उत्तर देती है "दुर! तेरी उम्र नौ महीने की थी तभी तो हम यह घर छोड़ कर चले गये थे।"

"अब यहाँ कुछ दिन रहो, माँ; मुभो बहुत भ्रच्छा लग रहा है यहाँ।"

"रहने ही तो आयी हूँ बेटा; आगे मंगलमयी माँ चंडी जो करें।"

निनाला सारा दिन घर की भाड़-पोंछ और सजावट में व्यस्त रहती है। इक्कीस बरसों की धूल घर पर जमी हुई हैं। उसे केवल याद आते हैं उनके नये सपनों में लिपटे हुए अपूर्व दिन-रात। वह तब नये जवान थे, और निनाला चौवह वर्ष की किशोरी....

वहीं तो सामने वह माला है—उसमें एक बार उन्होंने रसगुल्ले लाकर छिपा रखे थे भीर उसे बनाया था.... विलायती दवा के कागज के वक्स में ररागुल्ले रसे थे; उन्होंने पूछा था, 'बतायों तो उसमें क्या है ?' प्रगल्भा वधू ने उत्तर दिया था, 'तुम्हारी चीज तुम्हीं जागो। विलायती दवा है कुछ, और क्या ?'

"शर्तं रहे कुछ ?"

"नह सब नहीं जानती में। बताग्रो, क्या है उसमें?"

"रमगुल्ले।"

"रसगुल्ले न, हाथी !"

"तुम्हारी कसम—यह देखो, कितने खात्रोगी, बताम्रो ?"

तब दोनों ने छीनाभपटी करके रसगुल्ले खाये थे। तीस बरस ग्रागे की बात है—जान पड़ता है मानो कल ही हुई हो। इस घर मे निनवाला को पित की बहुत ग्रधिक याद ग्राती है। हर कमरा, बरागदा, घर का कोना-कोना, वह तस्त, रसोईघर की यह कटहल की पीड़ी, हर-एक चीज के साथ उसके नववधू-जीवन की यादे लिपटी हुई है। जवान पित इस कमरे से उस कमरे मे घूमते हे ग्रौर वह लज्जा से भुकी हुई किशोरी वधू, नये ग्रेम के स्पर्श से धड़कते दिल में नया उत्साह लिये, महावर लगे पैरों से इधर-उधर ग्राती घर का काम देख रही है।....

निवाला को लगता है, उस कमरे में जाते ही वह देखेगी, तख्त पर वह देंठे है। उस कमरे में जाते पर लगता है, इस कमरे में आते ही वह दीख जायेंगे। याज भी क्या उन्ही दिनों का-सा लुका-छिपौवल चल रहा है....

एक बार वह नये धान की बालियाँ लेकर प्रागे । बोले, 'लक्ष्मी की पिटारी मे रख दो, नयी जमीन के नये धान हैं। शंख बजाओ। तुम घर की लक्ष्मी हो। शंख बजा कर पूजा करना सुम्हारा ही कर्त्तांव्य है।'

धनी दुपहर की चिलविलाती धूप में, नीम के फूलों की अलमायी गन्ध के साथ, बहुत पुरानी-पुरानी रमृतियाँ उसके मन में उभर याती हैं। निवबाला एकटक देखती रहती है बांसों के भुरभुट की घोर, लेकिन उसका मन अतीत के किसी आवेशातुर क्षण पर टिका और बंधा रहता है। कभी ऐसे सगय सुरेश बोल उठता है, "माँ, जरा पानी पिला दो न।" निवबाला चौक उठती है, उसका ध्यान टूट जाता है, वह लजा जाती है कि कहीं लड़का उसके मन की बात न जान ले....

पानी पिला कर वह कभी कंथा सीने बैठ जाती है, या कभी दराँती लेकर पेड़ से उतारी हुई ढेर की ढेर इमली को सँवारने लग जाती है।

तभी उसे फिर याद आ जाती है उन दिनों की ऐसी ही चैत की एक दुपहरी—पिछवाड़े के इमली के पेड़ की इमलियों का ढेर लेकर वह संवारने बैठी थी ऐसे ही....

उन्होंने पीछे से दबे पाँच ग्राकर धीरे से कहा, "छोड़ो यह धन्धा। नमक भीर नींबू के पत्ते मिलाकर इमली की चाट बनाम्रो तो जरा—"

"चूप । माँ सुन लेंगी । भागो यहाँ से-इमली खा के वीमार पड़ना है ?"

"एहे ! ख़ुद जैसे नहीं खायेंगी, मैं ही अकेला तो खाऊँगा । माँ सो रही हैं । तुम फट पट उठो तो, अच्छी रानी । सच-सच बताओ तो, तुम्हारे मुँह में पानी नहीं थ्रा गया इमली की चाट के नाम पर ?"

निवाला को इमली उठा कर जाना पड़ा रसोईघर में। उन्होंने कहा "ठहरो, नींबू के पत्ते मैं अभी ले खाता हैं। इमली को जरा अच्छी तरह घो लेना, नहीं तो बालू किरिकरायेगी।"

निवाला ने डाँट कर कहा, "जी हाँ, रौव गाँठने चले हैं। इमली धोकर नहीं बनायी जाती, पूछ कर देख लो; फीकी हो जाती है।"

दोनों ने मिल कर वह बहुत-सी इसली खा डाली। दूसरें ही दिन उनको जुकाम हो गया श्रीर गला दुखने लगा। निवाला ने तर्जनी उठा कर चिढ़ाते हुए कहा, "वयों, कहा था कि नहीं भैने। सुनी थी मेरी बात? लेकिन कौन सुनता है, में कौन होती हैं।"

"माँ से मत कहना —"

"जुरूर कहूँगी। सब चालाकी निकल जायगी, देखना । श्रीर खाश्रोगे इमली, ले श्राऊँ नमक-नींबू के पर्दों डाल कर?"

निवाला की श्रांखों से श्रांसू वू पड़े। उसने जत्दी से श्रांचल से उन्हें पींछ डाला—कहीं लड़का देख न ले। श्राज श्रगर वह होते! श्रभी कोई उमर हुई थी भला? सहज ही रह सकते थे। श्राज कैंसा सुख का दिन होता तव! मुन्ना बड़ा ही गया। जो देखता है वही सराहना करता है। दो दिन वाद मंगल-चंडी देवी की छुपा से रेलवे में अच्छी नौकरी करेगा। वह हाथ पर हाथ धर के बैठते-खाते चाहे; हम उन्हें काम करने ही नहीं देते, श्राराम से लड़के की कमाई खाते

....इस दुपहरी में बैठे बैठे हम लोग कितनी बातें करते—सुरेश की बहू सेवा करती, इमली विनार कर लाती.... पर पृथ्वी पर वह मानों अकेली हैं। उसका संगी उसे छोड़ कर चला गया है।....

सामने दूर से और दूर तक लम्बा पथ फैला है। न जाने कब तक यह रास्ता तय करते चलते जाना होगा.... नहीं-नहीं, उसका मुझा सुरेश तो है, वह बचा रहे....उसकी घर-गिररती तो जमानी होगी। आज नहीं तो कल उसका व्याह करना ही होगा। वह लड़का है, अभी गिरस्ती चलाना क्या जाने। उसी को सब चलाना होगा....

तभी सुरेश ग्राकर कहता है, "माँ, नमक ग्रोर नींब के पने मिला कर इमली की चाट बनाग्रो तो जरा-"

निवाला चौक उठती है, बेटे के तरुण मुख की श्रोर ग्रयाक् होकर देखती रह जाती है। मुंह फेर कर श्रांसू रोक लेती है। बेटे ने कैसे जाना कि उसका पिता ठीक इसी तरह ऐसे ही सुर में बात करता था ?

जब से वह गाँव श्रायी है, तब से मानों पति का प्रत्येक पदक्षेप वह सुन पाती है। उसे कुछ प्रच्छा नहीं लगता। सब सुना, श्रर्थहीन हो गया है। किसी काम में कोई रुचि नहीं है उसकी....

\* \* \* \*

एक दिन दूसरे महल्ले के हरिदास चक्रवर्ती ग्राकर गांव भर की स्त्रियों को उन के यहां सत्यनारायण की कथा सुनने ग्रीर प्रसाद लेने का न्योता दे गये। पुराने जमाने का पनका मकान, वरागदे गें पूजा की व्यवस्था हुई थी। निमन्त्रित स्त्रियों के लिए चटाइयाँ विछायी गयी थीं। पुरुष वाहर के चबूतरे पर बैठे थे। पूणिगा की रात में आंगन के बड़े नारियल के पेड़ की छाया पड़ रही थी चबूतरे पर। नये बीने हुए जुही के फूलों की गन्ध से वरामदा गमक रहा था।

हरिदास चक्रवर्त्ती की स्त्री ने कहा, ''श्राचो, ग्रायो भई। कितने दिन बाद गांव ग्रायी हो। वही श्रायी थी एक बार ग्रनन्त चौदस के व्रत के समय—याद है ?''

ननिवाला ने कहा "खूब याद है।"

"तब तुम्हारा ब्याह हुए दो-एक बरस ही हुए थे।"

"दो बरस हुए होंगे।"

"तुम्हारा चेहरा तो कैसा-कैसा हो गया है--"

"अरे दीदी, चेहरे की भली कही। चेहरे को ग्रब क्या करना है—वह सब तो गया अव।"

"क्या कहूँ वहिन; देवर तो अभी जवान ही थे। हमारे उनसे तो कितने छोटे थे—अभी भला जाने की उमर थी उनकी ? सब भाग्य का खेल है, कोई क्या कर सकता है...."

निवाला की ग्राँखें भर श्रायी थीं। वह मुख फेरे रही, कहीं ग्राँसू बह कर गाल न भिगो दें। इनके सामने वह शर्म की बात होगी—उसके मन का दर्द ये सब तो समभेंगी नहीं। उसकी मधुर ग्रनुभूतियों की याद की पूंजी इनके पास नहीं है। ये तो जैसे-तैसे चौके-चूल्हें, घर-गिरस्ती, खाने-खिलाने के ढरें में जीवन काट रही हैं। उसके मन की श्रनुभूतियों की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकतीं। श्रांसू देख कर समभेंगी कि हमें विखाने के लिए रोने का ढोंग करती है।

पड़ोस के कानाइ गाँगुली की पतोहू उसके पारा आकर बैठ गयी; नितवाला ने उससे परिचय किया। ब्याह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं,। एक ही लड़की है, नौ महीने की है अभी। मायके शान्तिपुर के पास हबीबपुर में हैं। बातचीत में शहरियों का-सा लहजा स्पष्ट है। नितवाला से बोली, "चाची, मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे मिल आऊँ—"

"मेरी वात तुमसे किसने कही ?"

"सभी कहते हैं। फुफिया सास कह रही थीं, इस गाँव की सबसे अच्छी बहू रही, जाओ मिल आओ। नाची, आपका नाम क्या है?"

"निवाला। तुम्हारा?"

"प्रीतिलता।"

"सुन्दर नाम है। विटिया का नाम क्या है?"

"श्रभी रखा ही नहीं। टूनू कह कर बुलाते हैं। एक दिन श्रापके यहाँ आऊँगी तब श्रपनी नातिन का नाग रख दीजिएगा।" "जरूर रख दूंगी। कल ही ग्राना। तुम गाती हो ?"

"गा लेती हूँ, लेकिन यो ही। प्रापसे बल्कि सुनूँगी। ग्राभी-ग्राभी वे लोग कह रही थी, ग्राप वड़ा प्रच्छा गानी है।" "मैं ? मेरे गाने के दिन तो गये, वहू।"

फिर वही—-नहीं, जब-तब भ्राँखों में ग्राँसू ग्रा जायेंगे तो केसे चलेगा, गाँव भर की ग्रोरतों के सामने ! उसकी क्या भ्राँखें भर-भर कर भ्राँसू गिराने की उमर हैं ? जवान तड़के की वड़ी बूढी गाँ है वह।

प्रीतिलता देखने में सुन्दर हे—उमर होगी यही प्रठारह के लगभग। निवाला ने रॉमल कर कहा, "ग्राना, बहू। तुम्ही लोगों के प्रासरे तो फिर इस गाँव की जमीन पर पैर रखा है। तुम नहीं प्राम्रोगी तो कौन ग्रायेगा।"

सब ठीकठाक चल रहा था। इसी बीच उसी की उम्र की एक ग्रार स्त्री से उसकी मेट हो गयी। इसका नाम था कनक। इसी मुहल्ले के किसी घर की लड़की थी--शायद उपन भट्टाचार्य की लड़की। वनक ने दीड कर उसके दोनो हाथ पकड़कर कहा, "याद है भागी, याद है मेरी?"

निवाला को प्रच्छी तरह याद था। व्याह के बाद पहले-पहल जब वह पित के कमरे से जाती, तब यही कनक स्रोर रायचांधुरियों की मुद्यासिनी दोनों कितने स्रसाधारण धेर्य के साथ उसके बन्द द्वार के बाहर ताक लगाये बैठी रहती थी साधी-स्राधी रात तक एक दिन—लेकिन नहीं, वह सब बात मन ही म दवी रहना ही सच्छा है. ..उनके बह जुहीं की गन्ध से लदे हुए मदमाते दिन न जाने किस दिगन्त में विलीन हो गये। लेकिन इन सब गाँव देहान की ग्रीरतों को समफ कुछ कम है—नहीं तो वह जिसे प्राणपण से दवा देना चाहती है उसी को वह लोग छेड कर जगाना क्यों चाहती है कुछ तो समफ होनी चाहिए....कनक के सामने स्राने से ही उसे याद हो प्राती है उन मीठी रातों की टटकी, जुहीं स्रीर चग्पे की गन्ध...क्यों ये सामने स्राती है—वयों ?

निनबाला ने किसी तरह मुँह पर मुस्कराहट लाकर कहा, "हाँ, कनक वहन । ग्रच्छी हो ?"

"यञ्जी हूँ। ग्रीर तुम?"

"वेख ही रही हो।"

"देख तो रही हूँ । याद करके दिल फटा जाता है उस दिन जब भैया ने मेरे मुँह पर खड़िया घोलकर मल दी थी भाँकने पर---वह बात तुम्हे याद है ?"

इनके पास मानों करने को ग्राज शौर कोई बात ही नहीं है। निनदाला को चुप देख कर कनक शायद कुछ अप्र-तिभ हो गयी। वह भी चुप हो गयी।

भीड़ बढ गयी थी। म्रॉगन में रिनयों के लिए प्रसाद के पत्तल सजा दिये गये। निनवाला ग्रौर ग्रन्य स्त्रियाँ वहीं बैठी। सत्यनारायण की कथा ग्रारम्भ हर्।

थोड़ी देर में लाठी टेके एक बूढ़ा वहाँ आ खड़ा हुआ। जगके बाये हाथ में एक कटोरा था। बोला, "कथा अभी हुई नहीं?"

हरिदास चक्रवर्त्ती के लड़के ने कहा, "ग्रभी नही, ताऊजी, प्राम्रो बैठो ।"

"नहीं, ग्रीरतों के बीच क्या बैठना ! जाऊँ, बाहर जाऊँ। कितनी देर होगी ?"

"मधिक देर नहीं ताऊजी।"

"फिर घर जाकर रोटी बनानी खानी होगी--- प्रधिक रात न हो जाय।"

निनबाला ने पास की किसी से पूछा, "ये कौन है ?"

उत्तर मिला, "बूढ़ा चटर्जी है। लड़के ग्रच्छा कमाते हैं। कलकत्ते रहते हैं। बूढा यहाँ पड़ा है, उसे पूछते भी नहीं।"

"स्त्री नहीं है सब ?"

"है कैसे नहीं। लड़कों के पास कलकत्ते ही रहती है।"

"ये नयों नहीं जाते लड़कों के पास?"

"क्या पता, बहन । यह कोई नहीं जानता । यही रहते हैं , यही तो देखती हूँ । और तुम भी तो हो— यहाँ अपनी ही खबर नहीं, दूसरे का पता क्या रखूँगी ?" कथा होते न होते रात बहुत हो गयी। निनवाला बेटे के साथ घर जा रही थी तो उसने देखा, वही बूढा लाठी टेकता हमा उनके आगे-म्रागे चला जा रहा है। उनको देख कर बोला, "कोन है भैया—न्तुम्हे तो पहचाना नही—"

सुरेश का परिचय पाकर बूढे चटर्जी बहुत खुश हुए। उसे बहुत-बहुत श्राशीर्वाद देकर निवाला से बोले, "बहू, तुम्हारे ब्याह के बाद एक दिन तुम्हे देखा था—बहु-भात के दिन। ग्राना हमारे यहा भी, क्यो—कल ही ग्राना।"

दूसरे दिन तीसरे पहर निवाला वृद्ध घटर्जी के घर गयी। सामने वरामदे वाला पुराने ढंग का मकान; चबूतरे के एक तरफ गुलर का पेड़, दूसरी तरफ़ चकोतरे का। एक पपीते का पेड़ पपीतो से लवा हुमा था।

वृद्ध ने भहा, ''क्या देख रही हो, बहू ? वह सब मेरे प्रपने हाथ का लगाया हुम्रा है। सबाईपुर के विश्वासो के घर से बीज मॅगाया था भ्राज से नो बरस पहले। उसी के पड़ है। तब वे सब गही थे—-''

"वे सब कौन, ताऊजी?"

"तुम्हारी ताई, बिटिया।"

"श्रापकी रसोई कीन करता है?"

"मै ही। बड़ा प्रच्छा खाना बनाता हुँ मै। शभी ही बेठे-बेठे परॉवठे बनाऊँगा।"

"ताई, यहाँ नही रहती?"

"नही बेटी। वह कलकत्ते बड़े लड़के के पास रहती है।"

"कितने लड़के है ग्रापके?"

"तीन । अपने मुँह नहीं कहना चाहिए, पर तीनों अच्छी नौकरी पर है। शाम बाजार में तिमंजिला मकान है, बिजली पंखे हैं। बड़े लड़के की मोटर है। सभी जानते हैं, मानते हैं। चटर्जी साहब कहने से ही सप्लाई विभाग के सब लोग पहचान जायँगे। चेहरा भी बिलकुल साहबी है। यह मत समकता कि अपना लड़का है इसलिए कह रहा हूँ।"

वृद्ध की आँखों में गर्व का भाव स्पष्ट हो आया। गन ही गन हँगते हुए-से वह बोले, "जब पैदा हुआ तब जरा-सा था वह। उसकी माँ ने फूलपुर के पाँचू महाराज की मन्नत करके उसे बचाया। छः बरस की उमर में बिच्छू काटने से उसका शरीर नीला पड़ गया था, तब भटकटैये की जड़ पीस कर खिलायी और जल और तेल के गत्र पढ़ कर किसी तरह गरते-गरते बचाया। तभी तो आज हमारे नृपेन बाबू बने। आओ, बैठो तो, बहू। ये परांगठे सेक लूँ तो बैठ कर तुमसे बातें कहैं।"

एक छोटी हँड़िया जरोंच-खराँच कर श्राधी छटाक के क़रीब घी निकला।

वृद्ध ने हें ड़िया दिखा कर कहा, "दालदा है। अञ्छा दालदा। और मिलता भी कहां है— 'श्री घी' तो आठ उपये सेर है।"

"क्यों, लड़का कुछ भेजता नही ?"

वृद्ध ने जल्दी से कहा, "कौन, नृपेन ? उसका बड़ा खर्च है। जैसी ग्राय है, वैसा ही खर्च है। मैं उसे तंग नहीं करता। मेरे तीन-एक बीघे धान के खेत हैं, ग्रीर लौकी, कद्दू, भिंडी, डंठल ग्रादि मैं खुद उगा लेता हूँ। बस मखे से कट जाती है। नृपेन ने पूजा के समय एक थान ग्रन्छा कपड़ा भेज दिया था—महीन कपड़ा—सो बहू, उसे मैंने सँभाल कर रख दिया है। बार-बार देख कर सोच लेता हूँ, यह बड़े ने मुफे दिया है। छोटा भी पहले कलकत्ते रहता था, ग्रब कानपुर है। उसने पूजा के दिनों एक जोड़ा चट्टियाँ भेजी थी।"

निवाला ने इस बीच परॉवठे बेल लिये थे। बोली, "श्राप ही सेकेंगे या मैं सेक दूँ?"

"नहीं बेटी, मैं ही सेक लेता हूँ।"

"क्यों कष्ट करेंगे, लाइए दीजिए, मैं सेक देती हूँ।"

निवाला ने भोजन तैयार करके दूध गर्म किया, पीढा डाल कर वृद्ध को भोजन करने विठाया। वृद्ध के मुँह का भाव स्पष्ट कह रहा था कि बहुत दिनों से ऐसे भ्राग्रह से उन्हें किसी ने नहीं खिलाया था।

वृद्ध ने कहा, "कैसे बढ़िया पराँवठे बने हैं। स्त्री के हाथ के भोजन के बिना वया तृष्ति होती है कभी ? उनके हाथ की रसोई श्रीर ही चीज होती है। जियो, बहु, जियो। बहुत दिनों बाद मुँह का स्वाद बदला।"

"बहुएँ कोई यहाँ क्यों नहीं रहतीं?"

"नहीं नहीं। भला ऐसा हो सकता है ? उन्हें इस गँवई गाँव में रहने को कह सकता हूँ ? ऐसी जगह उनका मन कैसे

रागेगा ? मे गरीब था जरूर, लेकिन जैसे-तैसे लडको को येने लिखा-पढ़ा कर प्रादमी ननाया है। ब्याह भी वस ही घरों म किया हें । बड़ी वहू का वाप मोतिहारी में सिविल पर्जन है। गफ़ती का बाप नहीं है, मामा खिदिरपुर म नड़े ठेने दार है। 'राय चोधरी' कम्पनी का नाम सुना हें तुमने ? वहीं राय चोधरी कम्पनी उनकी है। छोटी वहू का पिता आजकत वाकुटा ना सदर एस० डी० ग्रो० है। बड़ी बहू मेट्रिक पास हे, छोटी गी० ए० तक पढ़ी ह, इन्तिहान नहीं दिया। प्रग्रेजी गनी बोलनी है—मैंगे थोट से सुना है—गानो मेम साहव। हाँ वहूं। ये सा अपनी ग्रास्तों से देखे विना यहाँ से तो वहांनी-मी लगेगी।" "वे यहाँ कभी नहीं ग्रायी?"

"बडी बहू एक बार पूजा के समय श्रायी थी, जिस बार भेर नहे पोते का माधाशन हुग्रा था। पहले लड़के का ग्रन्न-प्राशन यही हुग्रा था न। यह बीस बरस पहले की वात है। पोता ग्रव मेडिकल कालेज मे डाक्टरी पढ़ता है। उसके बाद दो लड़िकयाँ है, दोनो स्कूल मे पढ़ती है। श्रवकी एक ने मेडिक किया है। छोटी बहू को लेकर छोटा लड़का उस बार ग्राया था मोटर लेकर। वार-पाँच घटे सब यही रहे। मैने बहुत दिनो से देखा नहीं था न, इसलिए चिट्ठी लिख कर बुलाया था। तभी बहू को लेकर मिलने ग्राया था। छोटी बहू यहाँ सिर्फ डाव ग्रोर चाय पीती रही। गाँव देहात के पानी मे मलेरिया होता है न वड़े घर की पढ़ी-लिखी है, समफ़ती हो न रात यहाँ नहीं रही। सोने को जगह भी कहाँ होती—न बिछीना, न मसहरी। मैं ही सोता हूँ एक फटी मसहरी लगाकर। रात भर मच्छर काटते रहते है। ग्राँखो से श्रच्छी तरह दिखता नहीं कि सिलाई कहँ।"

निवाला ने कहा, "ताऊजी, मैं कल प्रापकी मसहरी भी कर ठीक कर लाऊँगी।"

''वहुत प्रच्छा, बहू । ग्राना । ग्रीर थोटा-सा गुड साथ ले ग्रा सकोगी—साने को मन होता है । इस साल खरीद नहीं सका । बहुत महँगा है । पराँबठे के साथ खजूर का गुड बहुत ग्रच्छा रागता है''।

भोजन समाप्त करके वृद्ध चटर्जी महाशय गुड-गुडी की चिलम सॅबारने तमे । नित्वाला घर लौट आयी । उसके मन मे न जाने कैसा-कैसा हो रहा था ।

सुरेश को उसने खाना दिया। सुरेश ने कहा, "भाँ, कैसी श्रच्छी चाँदनी है, यहाँ बैठो न।"

ननिवाता ने पूछा, "तुभो उनकी याद याती है ?"

"बहुत श्राती है। मुक्ते सपेरे उठ कर पहाडे याद कराया करते थे—" सुरेश का गता भर आया था, और स्वर एँ। गया था।

निवाला ने सोचा, "यही प्रच्छा है, यही प्रच्छा है लड़का आज तुम्हे याद करता है, तुम नहीं हो इसिनए। उसके मन में तुम्हारा सम्मान बना रहे। मन बदल जाता है—तुम रहते तो क्या जाने, चटर्जी ताऊजी की तरह तुम्हें भी उपेक्षा सहनी पड़ती! अच्छा ही हुआ, तुम मान रहते चले गये।"...

(बँगला से)

<sup>१</sup> डाब, कच्चा नारियल, जिसका पानी थिया जाता हे।



# जीवित-समाधि

#### इरावती कर्वे

वहत सबेरे से ही हम लोग नदी के किनारे अपने काम में लगे थे। नदी रेतीले किनारों के बीच गन्थर गति से बह रही थी। रेत कमशः तपती जा रही थी, ग्रौर कगारो पर चढते-उतरते हम पसीना-पसीना ही गये थे। दोपहर के पश्चात् एक मोड़ पर मुड़ते ही देखा, नदी के कछार ने अपना रूप जदल दिया है। रेत के बदले जमी हुई मिट्टी के ऊँचे-ऊँचे कगार-- उस सौ फट ऊँची दीवार मे जहाँ-तहाँ हत्के गुलाबी श्रोर गहरे लाल रगो की तहे भी चमक रही थी। नीचे ग्रीर कही बीच में भी रेतीले परथर थे, श्रीर इनसे कुछ दूर पीले तथा लाल रंग के पत्थरों की बधी-बड़ी चट्टाने । चौडा पाट यहाँ ग्राकर बहुत सँकरा हो गया था ग्रोर बालू मे खोई-मी बहुने नाली धार यहाँ एक चट्टान से दुसरी पर छलछलाती हुई बह रही थी। बीच-बीच में स्फटिक श्रोर रगीन पत्थर चमक उठते थे। ऊगर स्वच्छ नीला म्राकाश, नीचे रंग मोर ध्वनि का लीला चित्र--सभी लोग नि.सब्द माश्चर्याभिभूत होकर खडे रहे; किन्तु विद्या-थियों के समृह में आनन्द की एक हिलोर उठी और शीध्र ही जुते और क्रमीजे उतार कर राव के सब पानी में घुस गरे श्रीर किलोलें करने लगे। कछ तैरने लगे, तो कुछ डबकी मारगे लगे। चिकने गोल पत्थर छुने में गरग प्रतीत होते थे। घूप में रेत चमक रही थी और हमारी स्नामोद भरी बातचीत से सारा वातावरण गूँज रहा था। वहाँ एक छोटा-सा प्रपात था; हम लोग उसकी धार में फिसलते हुए नीचे के छिछले जलाशय में जा गिरे। नीचे एक चट्टान के श्रागे मुडते ही हम लोगो ने देखा, दूसरे किनारे एक देहाती युवक पानी में पैर लटकाये बैठा था। रामीप श्राने पर हम लोगो ने जाना, उसके पैर केवत दो ठूँठ थे जिनकी उँगलियाँ गलकर गिर चुकी थी। स्पष्ट ही यह कोढ़ी था। हमारी हँसी हमारे गलों में ही खो गयी, हम ध्रम भी काँग गये। क्षण भर उस युवक की ओर जड़वत् तावते रहे; फिर उस स्थल से ऐसे भाग खड़े हुए जैसे शिकारी से जानवर भागता है।

कगार की वोटी पर पहुँचकर थोड़ी देर तो सब लिज्जित-से रहे; फिर कपड़े सुखाते ग्रौर भोजन की तैयारी करते समय कोढ़ पर चर्चा चल पड़ी। विद्यार्थी सभी इतने छोटे थे कि उस बेचारे रोगी के लिए ग्रत्यन्त न्यथित हों, करुणा ग्रौर ग्लानि के साथ-साथ यह चर्चा भी रही कि ग्राज का विज्ञान इस गयकर बीगारी को मिटा सकने में कितना ग्रसफल है। एक ने कहा—"जब भी में किसी कोढ़ी को देखता हूँ तो मेरा रोम-रोम काँप उठता है। मेने दूसरों को भी देखा है कि उनकी भी यही हालत होती है। पर कोढ़ी बोब संसार के बारे में क्या सोचता होगा, पता नहीं।"

उसके इस प्रकृत का उत्तर कोई भी नहीं दे सका, पर मुभ्ते एक वर्ष पहले की बात याद आ गयी। कोढ़ियों को अलग एक श्रेणी मानकर उनसे एक ही प्रकार के आचरण या प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करना गलत है। वह भी जीवन की एक चरम-दशा है और प्रत्येक उसका सामना अपने-अपने चरित्र के अनुसार करेगा।

विभिन्न जातियों के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने में एक नवयुवक ने गुभे वड़ी सहायता दी थी। वह एक प्रारमिमक पाठशाला में श्रध्यापक था; सभी उसे जानते थे ग्रीर उसका ग्रादर करते थे। प्रत्यक्षतः वह श्रकेला था, एक ही
कमरे में रहता था श्रीर वहीं अपने हाथ से भोजन तैयार करता था। एक दिन में जब गाँव का दौरा कर रही थी,
तो मुभे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि वह उस नवयुवक की सास है श्रीर मुभसे ग्रनुरोध किया कि उसकी पत्नी
के साथ में उसका समभौता करा दूँ—वह पत्नी के साथ नहीं रहता। बुढ़िया ने ग्रपनी लड़की को घर से बाहर पुकारा।
वह फटे चिथड़े पहने थी ग्रीर बीमार तथा जिर उपेक्षिता दीखती थी। दोपहर के बाद जब मैं लौट कर नगर ग्राधी तब
मैंने युवक को उसकी पत्नी की ग्रवस्था बता कर उसे सगभाना चाहा कि वह कैसा दुव्यंवहार कर रहा है ग्रीर पत्नी के
प्रति उसका कर्तव्य क्या है। वह नवयुवक, जो सदैव इतना हुँसमुख तथा शिष्ट रहता था, तुरन्त गम्भीर होकर केवल



फलक ५३



फलक ५४



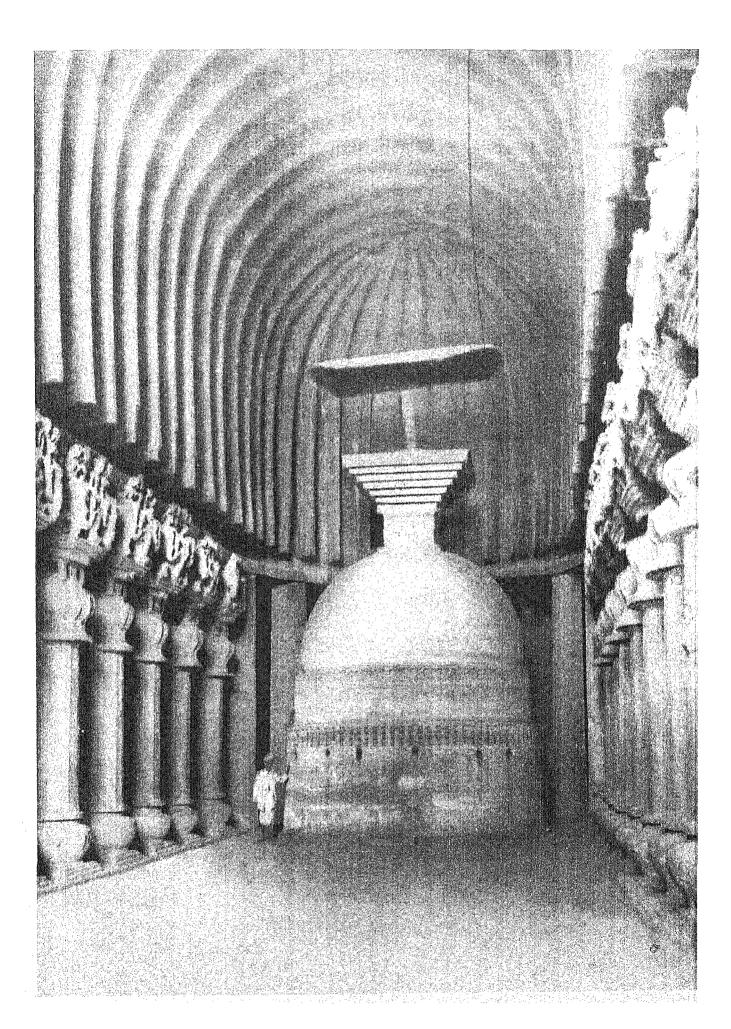

| Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| i<br>;<br>;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لتتعميري جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| And the state of t |

इतना बोला कि मै जो कह रही हूँ वह असम्भव है। फिर वह पुष्पी साध गया। उसके बाद न तो उसने मेरी श्रोर दखा और न कुछ उत्तर दिया। प भी कुद्व होकर चली श्रायी।

रात को अपने प्रातिश्वय म इस नवमुबक सहायक में सम्बन्ध में बात करन पर उन्होंने बताया कि वह ब्राठ वर्ष की ब्रायु ग ही गना । एक नृज्ञा चामी ने उसका पातन-पाषण किया और मित्रों की सहायता से उसकी शिक्षा प्री हुई। सहायकों म गेरे सातिश्वय भी । दो वर्ष पूर्व उन सब ने एक उपयुक्त वधू खोज कर विवाह सम्पन्न करा दिया, लेकिन कुछ ही दिनो बाद युवक हे काढ के चित्र प्रकट होने लगे। मिन्नों ने एक बार फिर सहायता की, उसे कलकत क 'द्रॉपिन्ता डिजीजज' प्रस्पताल में उपनार हे लिए मेजा गया। एक साल की चिक्तिसा के बाद वह बगा होकर लोट स्नाया। लिकन प्रस्पताल में उपनार है लिए मेजा गया। एक साल की चिक्तिसा के बाद वह बगा होकर लोट स्नाया। लिकन प्रस्पताल में उसन कई बार दूसरों को चगा होने के बाद पुन रोग वा निकार होते देखा था, इसनिए उसे ग्रपनी रोग मुक्ति पर विश्वास नहीं था। घर लोट कर वह फिर ग्रपने काम से लग गया। पत्नी को उसन मायक भेज दिया और खर्च के लिए उसे प्रतिमाग ग्रपना पाधा नेतन भेजने लगा ग्रपने ग्राप को उसने समाज-सेवा में लगा दिया और पत्नी के साथ रहन से बित्कुल इन्कार वर दिया। क्योंकि नह उस रोग-दूषित नहीं करना चाहता था, न रोगी सन्तान पैदा करना चाहता ॥। म सुनकर स्तब्ध रह गयी। उस बेचारे त्यागी को समक्राने-फटकारने की अपनी प्रमाध कार बटा पर लज्जा तथा परचात्ता के कारण में व्ययिन हो उठी।

उसी दौर के सिर्लीसल में मैं एक दूसर नगर भी गयी थी। वहां एक युवक उिप्टी कलक्टर ने गेरी सहायता की थी। उसे सुन्दर बस्त्र गतन और बात बरन का शोक था, मुक्ते वह प्रगते घर ल जा कर सुण्ड के मुण्ड नीकरों ने सुस्वादु भोजन कराता या प्रगने सुन्दर ढग से सात्रे हुए ड्राएग-स्म में धाय-काफी पिलाता। उस छोटे नगर को वह 'ग्रहमान' कहता प्रोर पहा के तोगों के उजहुपन की खिल्ली उदाता तथा मुक्त ग बात कर सकन पर श्रानन्द प्रकट करता। उसका यह गर्व प्रोर सान्दर्थ पम मुक्ते सनोरजन जान पदता, और फिर दिन भर के परिश्रम के बाद जाग को खडहर डाक-बँगले से निवल कर उसके पहा जाना भी मुक्ते भता ही जगता।

एक दिन तहे तहके उसकी नार 'पक बँगल क सामन यातर ककी। मुक्त आहनमें हुआ कि वह इतने सबेरे यहा कैसे आ गया। हार पर जात हुए मैने उसे मोटर से उत्तरने देखा, उसक कपडे अस्तरमस्त थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड रही थी और टाग काँप रही थो। राज्यहात हुए कदगो स वह भीतर आया और शाकर बिना कुछ बोले पम्म से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे उत्सुक प्रोर विनित्त प्रशा का उत्तर वह बड़ो देर म ही दे सका। अन्त में भेरी और मुड कर बोला, "आपको वहां कोढी बुढिया याद है न जा नीय क पड़ क नीच किं रहती थी ?" मेरे सिर हिला कर हा कहने पर उसने बताया, "बह गान के कुए से कृदकर भर गयी।" इसम उसकी घतराहट का सम्बन्ध अभी मेरी समक्त में नहीं आया है, यह देख कर बहु कहना गया, "सारे गाँव में पानी पीने के लिए एक नहीं कुआ है।"

यब तक गार भर के लोग डाक-बँगले में आकर जमा होने लगे। उनकी कुद्ध आवाजे भीतर से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मोचने-विचारन का सभय नही था, कुछ उपाय तुरन्त करना आवश्यक था। तय हुआ कि सारी बस्ती को आस-पास के गांवो में पहुँचा दिया जाय, और फिर कुएँ की सफाई के बारे में डाक्टरी राय ली जाय।

डिप्टी कलक्टर ग्रीर में ग्रन्त तक वहा रहे। सडक नर-नारियो ग्रीर बच्चो से भर गयी। बैलगाड़ियो ग्रीर घोडो पर या अपनी-ग्रपनी पीठ पर सामान लादे तब चले जा रहे थे ग्रीर उस बेचारी मरी बुढ़िया को कोसते जाते थे। घीरे-धीरे बढ़ते उस टाड को देखती हुई में सोचने लगी, किस प्रेरणा से बाधित होकर बुढिया ने ऐसी मौत चुनी होगी? क्या यह केवल गयोग ही था कि उसने ग्रपने को कुएँ की जगत पर पाया, या उसन जान-बूफ कर उस सारे स्वस्थ ससार से बदला लेने क लिए ऐसा किया जो कि रोज उसक गास से हँमता-खेलता गुजरता था, जब कि वह श्रपनी जीवित-समाधि में बैठी साँसे गिनती थी?

(भराठी से)

# नीयनिशिली गान्धीजी

#### नीहाररंजन राय

व्यक्ति की सृजन-क्षमता श्रीर उसके जीवन दर्शन का विवेचन हम साधारणतया उसके शिल्प-बोध, साहित्य-बाध, या एक शब्द में कहें तो उसके जीवन-बोध की गम्भीरता श्रीर व्यापकता के सहारे ही किया करते हैं। इन्ही में व्यक्ति के जीवन का गम्भीरतर परिचय मिलता है। समकालीन व्यावहारिक जीवन की तरंगों के साथ-साथ उनका श्रविराम उत्थान-प्रत्य श्रीर कर्म-कोलाहल इस सच्चे परिचय को श्राच्छन्न कर रखता है श्रीर जिटल बना डालता है। गान्धीजी के जीवन में भी इराका व्यक्तिकम नहीं हुआ।

व्यतिक्रम न होना ही स्वाभाविक था । गान्धीजी का सारा जीवन अन्याय, असत्य, अधर्म, अत्यावार क विरुद्ध अन्यरत संग्राम में, और उस संग्राम के लिए अपेक्षित कठोर सत्यान्वेषी निध्य-निग्ठ जीवनचर्या में ही बीता । फिर गान्धीन जी के संग्राम की पद्धति भी अभूतपूर्व और सर्वथा असाधारण थी; हमारे या विश्व के इतिहास से किसी पूर्विभिक्षता का सुयोग उन्हें नहीं था । और उस संग्राम के वही अकेले सैनिक न थे, उनका तो अविन्यल संकल्प था कि वह सहस्रों को अपनी धारणा के अनुकूल सैनिक बना सकेंगे । एक जीवन के लिए यह कर्म-तालिका काफ़ी लम्बी और कष्टसाध्य है, इसमें सन्देह नहीं ।

इस प्रकार के जीवन में किसी के शिल्प-बोध, साहित्य-बोध या गम्भीरतर जीवन-बोध का परिचय पान का सुयोग म्ल्रमावतः तम मिलता है। कर्मनिष्ठ जीवन की गम्भीर कल्पना श्रोर ध्यान का गन्त्र उच्चारण करना सहज नहीं, श्रोर उच्चारित होने पर भी कर्मछ्पी रथ-चक्र की गर्जना में उसकी ध्विन श्रौर व्यंजना विलीन हो जाती है। इसके श्रीनिरक्त शिल्प, साहित्य या संगीत चर्ची करने का सुयोग उन्हें नहीं मिला, न उन्होंने लिया ही। उन्होंने स्वयं कई बार कहा है कि विभिन्न भाषाशों का श्रेष्ठ साहित्य उन्होंने नहीं पढ़ा। विभिन्न देश, काल एवं जाति का श्रेष्ठ शिल्प उन्होंने नहीं देखा। उनके ग्रयने जीवन-दर्शन में इन सब की विशेष स्वीकृति भी नहीं है। संगीत उन्हें प्रिय था लेकिन वही भजन या संगीत जो चित्त को सत्य और ईश्वर की घोर ले जाते हों। उनका सुकठोर, सत्यान्वेषी, नियम-निष्ठ ग्राचरण, उनकी सादी प्रलंकार-हीन वेश-भूषा, सहज सरल ध्वनिव्यंजना, रूपक-विहीन भाषा और सापेक्षतया रसहीन, निष्कत्वप, तपस्यारन, क्रियराभिम्म मन भी हमारी इस धारणा को पुष्ट ही करता है।

केवल कला के लिए कला, केवल भावना-कल्पना के लिए भावना-कल्पना—यह चीज गान्धीजी में कभी गर्हा थी। जब कभी उन्होंने कुछ सोचा, कल्पना की, लिखा या कहा, उसका उद्गम सतल कर्म-प्रेरणा में ही रहा। कर्मयोग की सामना की किस प्रकार और भी संगत और सौष्ठव-पूर्ण उपायों से भीर भी बलवती श्रीर मुनियन्त्रित बनाया जा सकता है, इसी के लिए उनका लिखना-बोलना, उनकी भावना-कल्पना होती थी।

उन्होंने जो कहा, जो लिखा या जो कुछ चिन्तन किया, उसका कोई मूल्य उनकी दृष्टि में न था। बराबर उन्होंन कहा है: 'अपने लिए और दूसरों के लिए में क्या हूँ और क्या होना चाहता हूँ, उसी में मेरा मूल्य निहित है। उसी से मेरा धाक वन होगा।' यह दृष्टिकोण एक कर्मयोगी का है। लेकिन शिल्पी अर्थात् सब्दा का जगत् तो दर्शन, बुद्धि और धारणा का जगत् है। कम से कम साधारणतः लोगों की यही धारणा है, और इस भारणा के जरिये हम सोचते हैं कि शिल्पी या नान्य के रूप में गान्धीजी की देन बहुत अल्प हैं।

गान्धीजी के सम्बन्ध में यह कहाँ तक सत्य है, इस पर विचार करना होगा।

ж ж

इसके लिए कुछ तथ्य लिखने होंगे।

११ श्रगस्त १६२१ को 'यंग इंडिया' में जब गान्धीजी के एक लेख में नीचे उद्धृत वायय छपा था, तब मैं कालेज में

नया-गया भरती होकर, तत्काल ही कालेजरूपी गुलामखाने को अँगूठा दिखाकर निकल भी श्राया था। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या वस्तु है, यह तो नहीं समभता था, पर कष्ट सहने का और देश के लिए कुछ करने का आग्रह बहुत था और उस वयस् मे ही रवीन्द्र-साहित्य से और प्रवनीन्द्र-नन्दराल के वित्रो से भी घनिष्ठ परिचय था। इसलिए जब पढ़ा कि---

"सच्ची कला केवल योली का आश्रय लेकर नहीं चलती। उसका मुख्य तत्त्व वह है जो योली के भी पर है। एक कला घातक होतों है और एक कला होती है जो जीवन प्रदान करती है। सन्ची कला तो कला नारों के आनन्द, सन्तोष और उनकी स्नान्तिरक पावनता की साक्षी होती है।""

तब मन का अकरमात व्यक्ता लगा। तो गान्धीजी त्या 'सत्जी' का मतलब 'नैतिक' रामभते है और समभाना चाहते ह ? फिर ऐसे भी ता बहुत-स शिल्पी, कलाकार या कवि है जा व्यक्तिगत जीवन म दूखी, अशान्त एव अपवित्र थे, फिर भी उनकी कृतिया बाद में महान् कलाकृतिया मानी गगी ह। बहुत दिना तक गान्धीजी क इन शब्दों से में सहमत न हो सका।

१३ नवम्बर १६२४ क 'यग उडिया' म कला के प्रति मान्धीजी की दृष्टि का और भी विस्तृत परिचय पाया जाता है

"हर वस्तु के दो पहलू होते हे—बाह्य और प्रान्तरिक । मेरे लिए यह केवल किसी एक वस्तु पर बल उने का प्रश्न है । बाह्य का तो कोई प्रर्थ नहीं हे सिवा इसके कि वह प्रान्तरिक का राहायक हो । इस प्रकार सभी सच्ची कला तो प्रात्मा की प्राच्यक्ति है । बाह्य थ्राकार का तो केवल इतना महत्त्व है कि बह मानव की प्रान्तरिक भागात्रों को रण द सके । उस प्रकार की कना मुभे बहुत ही प्रभावित करती है । लेकिन मुभे मालूम हे कि बहुत-से लोग प्रपन्ने का कनाकार कहते है, प्रोर माने भी जाते है, पर आत्मा के उन्नयन की इस त्यारा प्रोर प्राकुलता का कोई निह्न भी उनकी कृतियों में नहीं मिलता।

"सभी सान्यी जला को चाहिए कि वह आत्मा को अपने आन्तरिक स्वरूप का साक्षात्कार करने में महायता व । जह तक मेरा अक्त है, मैं तो अपने आत्म-साक्षात्कार में बिना किसी बाह्य रूपाकारों की सहायता से काम बला सकता हूं । गेरे कगरे में नगी दीवार हो, और चाह छन भी हटा ली जाय ताकि मैं ऊपर फैले हुए नारों गरे आनाश की देख सकू जो सोन्दर्य के अनन्त विस्तार की तर फैला हुआ है । फिर भी, इसके मन्चव यह नहीं है कि म कला कियों के महत्त्व को रवीकार ही नहीं करता, जैरों कि लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह गहसून करता हूं कि आकृतिक मोन्दर्य के अनन्त अतीकों की तुलना में ये कलाकृतियाँ जनी सीमा तक है, जहाँ कि बड़ आत्मा को अपने सच्चे रूप के साक्षात्कार की और प्रेरित करती हैं ।

"केवल सत्य विचार ही नहीं, बिक्त सभी सत्य, चाह वे सत्य चंहरें हों, चित्र हों, या गीत हों, सभी में सोदर्य कूट-कूट कर भरा रहता है। लोग ग्राम तौर से मत्य में सौन्दर्य नहीं देख पाते हैं—साधारण लोग उससे भाग निकलते हैं और उसके सौन्दर्य के प्रति ग्रन्थ रहते हैं। जब ग्रादमी सत्य में सौन्दर्य के दर्शन करने लगता है, नभी सच्ची कता का उद्देशव है। सच्ची शौन्दर्यमयी कृतियां तभी ग्राती है जब मनुष्य में सम्यक् वृष्टि हो। ये क्षण जीवन म जितने दुनंभ होते हैं, उतने श्री कला में भी दुर्लभ होते हैं।"

शायद इसी समय के श्रासपास गान्धीजी क माथ देवजठ गायक दिलीपकुमार राय की एक सुदीर्ष वार्ती हुई शिल्प, सगीत दत्यादि के सम्बन्ध में । इसमें भी गान्धीजी ने श्रपना वहीं गत श्रीभव्यक्त किया था श्रीर उसी जीवन-दर्शन का परिचय दिया था । मनुष्य के सूजन-कार्य के श्रन्दर सगीत श्रीर स्थापत्य की सामाजिक उपयोगिता को यद्यपि उन्होंने कुछ सीमा तक स्वीकार किया, किन्तु साहित्य या चित्रकला में उस उपयोगिता का श्रास्तत्व स्वीकार नहीं किया । दिलीपकुमार गान्धीजी से महमत न हो सके । बहुतो ने तब यह सोचा था—ग्रीर मैंने भी सोचा था—कि श्रनेक कर्मयोगी महापुष्य जैसे कहर उपयोगितावादी होते हैं, शायद गान्धीजी भी वैसे ही हैं।

फिर छात्रों की तरह बहुत दिन बीते। ग्रव भी बीत रहे हैं, भारतीय शिल्प के श्रध्ययन और भारतीय शिल्प-शास्त्र के

True art takes note not merely of form but also of what lies behind. There is an art that kills and an art that gives life. True art must be evidence of the happiness, contentment and purity of its authors.

गहन अरण्य म । कभश मन म यह प्रश्न जामने लगा कि, आयद गान्धीजी की जिल्प-सम्बन्धी भारणा और जीवन-दशन के प्रनद्ध कुछ गोलिक सत्य है; प्रार वह सत्य भारतीय कला-बोध से निकट ही है। प्राचार्य प्रानन्दकुमार स्वामी के प्रयास म नारतीय कता-क्षेत्र म दृष्टि स्फुरित हुई। 'ट्रान्सफर्मशन खाफ नेवर इन खार्ट' (कला मे प्रकृति का रूप परिवर्तम) रचना ता मकाश्वित हो चुकी थी और भारतीय शिएप-द निको लेकर प्रचुर माना म आलोचना भी हुई। तब गान्वीजी क उन निस्मत तब्दों भी बाद खाने लगो। सगीत के सम्बन्ध में सन्१९२० में एक बार उन्होंने लिखा था 'सगीत के प्रां ह लय-त्यत ॥। वह फोरन शान्ति दता है।''

विज्ञा के सम्बन्ध में एक बार लिखा था, "नारी और पुरुषों के प्रपार जन-समूहों को अनुशासित गति म एक प्रभिविद्दित संगीत रहता है। बिजिय में संगीत की लय ताती है जिससे प्रयास की अनुभूति नहीं होती और शकावट भी मिट जाती है।"

मेरे मन मे विचार उठने लगे, फिर ता मान्धीजी में कतात्मक दृष्टि नहीं है यह असरय े। १६ फरचरा सन् १६३८ के 'यग इंडिया' में उन्होंने पुरानी बातों की पुनरावृत्ति करके तिखा

"हम लोग जाने कैसे इस धारण। के आदी हो गये ह कि कला वयतितम जीवन की शुनिता के परे है । प्रमनो समस्त प्रश्नुतियों के आधार पर म कह सकता हूं कि इससे बड़ा क्षूठ और कोई नहीं हो मकता । चुकि गरें भांतिक जीवन का प्रन्त निकट आ रहा है, म यह कह सकता हूं कि पवित्र जीवन ही सबसे ऊची अर परम सत्य कना है । सम हुए स्वरों से प्रच्छे गीत गा लेने की कला बहुता को या मकती है, लेकिन पवित्र जीवन के सामजस्य रा उपों सगीन का मुजन करना गहुत कम लोगों से सच पाता है।"

गाद ग्रायी जिल्प-दर्शन की मूल भारणा—केवल मान शुद्ध सग्रत वित्तरूपी दर्पण मही जगत् श्रोर जीवन का यथा मं स्तरूप पतिबिग्वित, प्रतिपासित ग्रोर प्रतिफलित होता है। केवल उर्धा नित्त के लिए वस्तु को यथार्थ ग्रोर रात्य रूप में गान्धी जी के शब्दों में 'ट्र'—देखना-दिखलाना सम्भव होता है। गान्धी जी क्या फिर उन्हीं प्राचीन जित्याचार्यों की गाते कर रह है उन्होंने भी तो बार तार कहा है कि, जिसकी बृष्टि चचल, चित्त ग्रस्थत, जोवनान एण उच्छुखल होता है, उसे सोन्दर्य भी श्रमुभृति नहीं होती, क्योंक वह सत्य को नहीं देख सकता।

इसी बीच १६३६-४१ में वर्ड बार सेवाग्राम में गान्धीजी के जीवनग्राचरण की प्रत्यक्ष दखने का गुयान मिला। ग्रापनी ग्रांखों से उनकी चतने-फिरने, खाने-पीने के सम्बन्ध में राजग दृष्टि, सबेन कल्पना देशी। छन्द प्रोर माता ज्ञान, समता ग्रीर सगीत-बोध, शुश्र परिधान के सम्मन्ध में उनकी सुतीक्षण दृष्टि, बात करने को भिगमा म ताल ग्रान लग-बोव दगा। तेज चाल के श्रन्दर भी एक सगीत छिपा था। समभने में देर न हुई। चित्त के श्रन्दर कही न करें। एक गम्भीर पोन्दर्य-बोध न रतने हो यह कभी सम्मन न होता, श्रीर इस मोन्दर्य-बोध का ग्रर्थ हे शुचिता (गान्बीजी के शब्दों में 'प्योरिटी'), सगित (गान्धीजी की भाषा में 'हार्मनी'), प्रनुशासन (गान्धीजी की भाषा में 'डिसिप्लन'), प्रनुशासन (गान्धीजी की भाषा में 'प्रार्डर') जिसका दूसरा ग्रर्थ है लय (रिष्म) या छन्द; भीर सब कुछ मिलाकर जीवन का गतिमय सुर (गान्धीजी की भाषा में 'म्यूजिक ग्राफ डिसिप्लिड मूबमेट')।

गौर भी कुछ दिन बाद बन्धुवर निर्मल कुमार बसु क मुख से गान्धीओं की नोग्नाखाली जीवनयात्रा की कहानी सुनी। मृत्युपुरी के बहरीले वातावरण में श्रीर स्वैराचारी जीवन की उन्मल विष्युखलता के गन्दर गान्धी-गाशम की शुभ रवन्छ सयत जीवन-यात्रा की कथा सुनते-सुनते सारनाथ की उपकरणहीन श्रात्मलीन ज्यातिर्मय बुद्ध की एक मूर्ति की प्रत्यक्ष कल्पना कर रहा हूँ। छोटी-मोटी बीजे, गान्धीजी की कुटिया, मुख्तमर श्रसवाब श्रादि श्रीर जनका विन्यास, गान्धीजी की दिन-वर्या, श्राया श्रीर परिधान में निष्कलक शुभ्रता, परिवेश की परिच्छन्नता ग्रोर चारों ग्रोर मने गन्धकार क श्रन्दर गान्धीजी का स्वच्छ दीप्त गुखमडल। कितनी ही छोटी-मोटो कहानियाँ, कितनी ही बृहत्तर समस्याग्रो की श्रालोचनाएं, कितने छोटे-छोटे श्रावरणों की बात निर्मल वाबू श्रीर श्रन्य सहक्षियों ने सुनायी। सब कुछ भेद करके एक ही बान बार-बार मन म

Music means thythm, order .... it immediately scothes.

<sup>&</sup>quot;There is silent music in disciplined movement of masses of men and women... there is a rhythm of music in dill that makes action effortless and eliminates fatigue.





|  |  | t |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  |   |
|  |  | 1 |







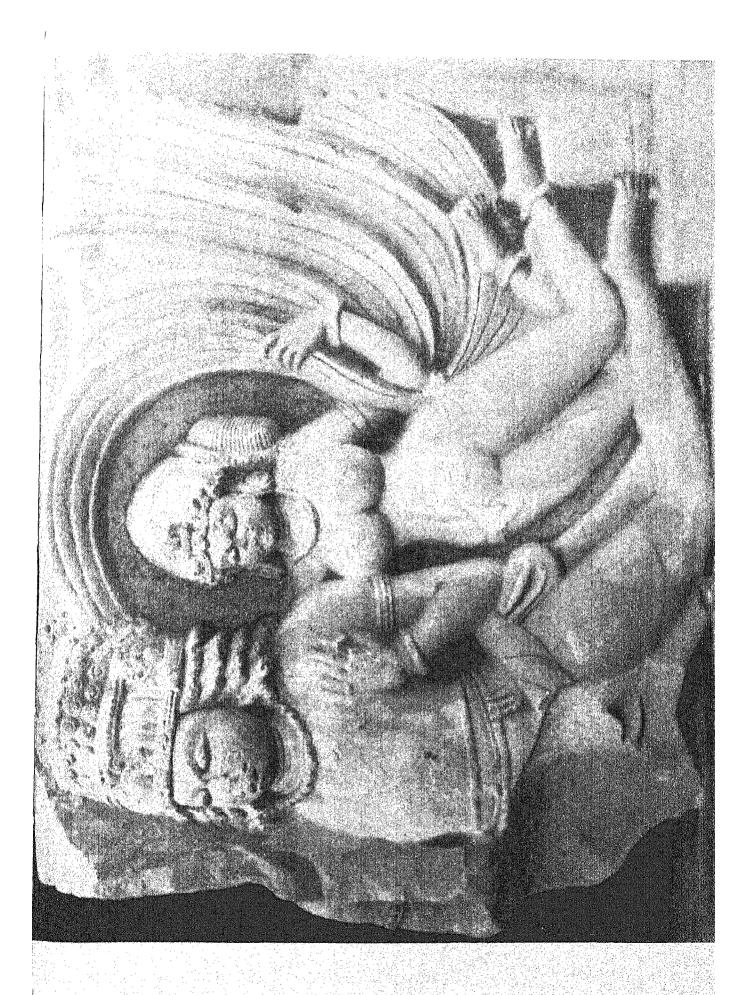

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

आता ह-- कहा चित्त के श्रन्दर एक व्यापक प्रोर गर्भार सतुतित सगीत श्रोर प्रमाणबाध व रहने से उपकरण-हीन इस जीवन-मानरण का इतना मुद्धर आर उतना ज्योतिक्य होना कभी सरभव न होता !

फिर शान ति गो को सन्यु क नाद उस जिन 'स्टटसमेन' की एक सख्या से होरेस एलक्जडर महाजय की एक छोटी-सी रचना पत्ने । उन्होन एक छोटी-सी कितान विभी ह नावासाली ने एक किसान हारा बुने हुए छात बार वर्मा के बुने हुए छात व प्रमण म गान्योजी ने नर्मा का बुना हुप्रा प्राया प्रायत पसन्द किया । कहा, नोवासाली का छाता अधिक उपयोगी ह और नर्मा का छाता अधिक सुन्द है । उपयोगिता और सोन्दर्य क पार्यन्य का ज्ञान भान्यीजी को अच्छी तरह था । आप जिन्होन वर्मा ना छाता देखा होगा वह बता सकेगे कि वह छाता उतना सुन्दर क्यो है—वहा भी बटी सगित, स्थम आप परिमाण बाप की वात है, स्वच्छता और स्वीचता की नात है।

· \*

यह सथम, सर्गात, पुनिता प्रारं प्रमाण-नात ही जेस मान्यर्ग के मूल-तत्त्व है, वैसे ही जीवन के सूल-तत्त्व है। सोन्यर्थराणि या सोन्यर्थ वर्णन तो केवल अन्द्रयानभति की बान नहीं, नह तो जान प्रथान बाध होता है, यह जारच इन्ह्रियानुभूति की सीमा
रा पति क्षण गढ़ा करता । उमारा भारताय यान्यंत्त्र ।, रस-जारच की यीमा आन्तरिक तोन तब निस्तृत है। शिल्प या
राहित को विस्पत्तर संतर, अन्द्रयानभूति का स्तर है। उस स्तर न भी भारत को बुढ़ि सिक्ष्य होती है, इसमें सन्देह नहीं,
स्थारि वस्तुर में यथान भग या यद, प्रमाण, सर्गात, तात्रका, जन्द, तात अन्यादि के सम्बन्ध में बुढ़ि स्वत्य न रहने पर और
असार वस्तुर में यथान भग या यद, प्रमाण, सर्गात, तात्रका, जन्द, तात अन्यादि के सम्बन्ध में बुढ़ि स्वत्य न रहने पर और
असार वस्तुर में स्वयान भग या यद, प्रमाण, सर्गात, तात्रका, जन्द, तात अन्यादि के सम्बन्ध में बुढ़ि स्वत्य । केवल यही नहीं,
प्रमुश्ति का श्री ता प्रारं सथम न रहने पर वस्तु का यवार्थ स्वरूप देखा या जाना नहीं जा सकता, दिखलाना ता दूर की बात है।
हमार वार्च में है ''ज्याति पर्यात स्पाण''— जगत में जो यह विनित्त स्पो में सो है, उस देखती है ज्योति । बुब् धातु का
मूल प्रय है शान । तान का ही विभिन्न स्वर है नाम मुद्ध को विभिन्न स्वर की विभिन्न स्वर की विभिन्न
सचता है, स्वर में सार्वक्रिय करके, ज्ञान का उद्धक न कर, जो प्रारं बुढ़ि को तीक्षण क के, प्रसारिक करके बीध की तरफ बढ़ा न दे,
वह सत्य और सार्वक्रिय सा नाहित्य नहीं हो। कान अन्य कि महा की जिसकी परिणित है, वह है घातक कला, आर्
युद्धि भोर जोने भीर भागाता और असार की प्रोर जो कि। प्रसार की की प्रकारित करता है।

ाहिले हैं। तहा है कि मनुष्य बुद्धि प्रांग बोधि की त्योंति से जानता और देखता है। यह जानना प्रौर देखना प्रत्येक की व्यक्तियत और समाजगत, दशगत और कालगत कीच पर श्राधारित है। कि का प्रभी है दीक्ति और आलोक। यह दीक्ति, यह आलोक क्या कभी प्रकाशित हो पाता है रे प्रतिक्तिल हो पाता है, उस कित से जो प्रस्वच्छ है, प्रार्थिक हो जिसके अगर घृणा, हिसा, लोक, मोह के सर कारों का श्रावरण पड़ा है रे जैसे वस्तु मात्र म, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य में भलग-शलय एक इनि या दीक्ति हो। उस दीक्ति म उसका स्वरण मालूम होता है। वह स्वरण केवल उस कित में प्रतिक्तित होता है, जा स्वन्ध्य और दीक्तिमान है। गान्धीजी ने जो जीवन की पवित्य श्रीता में अपर इतना जोर दिया है, वह शायद इसी अर्थ म, सामाजिक आचार या नीतिबोध के अर्थ में नही। शिल्पी या कि जब वस्तु की अपनी हिन के साथ मिलकर एक हो जाता है तभी वस्तु के सम्बन्ध म यथार्थ सत्य शान का सूत्रपात होता है। हमारे शिल्पशार्य म जो परिपूर्ण ऐत्यानुभृति की बात कही गयी है वह शांप्त या कि की एकता है। साहित्य कथा के मूल में बही एक व्यजना है। क्य का धर्म है प्रतिविक्तित होना। प्रांतिविक्त होगा कहा ? उस किन में जो कि स्वन्छ, गिरिन्छक्ष, दीप्तिमान है। गान्धीजी की भाषा में जिस कित में एक प्रवित्र जीवन की सगतिपूर्णता ध्वित्त है, वह पावन, श्रानन्दमय श्रीर सन्तुष्ट है। इसीलिए शुन्नावर्य ने प्रतिमा के लक्षण वतलाते हुए कहा है कि, प्रत्यक्ष देखना ही शिल्पी का देखना नहीं होता, केवल श्रांखों से देखना-जानना ही देखना-जानना नहीं हाता। मन की दीप्ति से ही देखना सम्भव होता है। श्रीर यह देखना ही बोध, बुद्ध और बोधि की जननी कहनाता है। यह देखना ही, सम्यक् वृद्धि ही, सम्यक् बोधि कहनाता है। यह एकंदा प्राप्त नहीं होता। श्रार जीवन में इस सम्यक् बोध के अण दुर्लम हीते हैं तो कला में भी में उतने ही दुर्लम होते हैं।

यह तथ्य स्पष्ट हे कि भारतीय शिल्प-दर्शन ग्रोर उचान-कला प्राचीन यूनानी या वर्तमान यूरोप के सोन्दर्यशार न द्वारा मीमान ह नहीं ह । वह दर्शन भमस्त जीवन-दर्शन का एक श्रश्न, जीवनावरण का केयत एक पथ है । ग्रार्थात् जीवन-साधना के विभिन्न पथों में ग्रान्यतम पर्रा है रूप-साधना। 'रेनेसां' के सास्कृतिक उत्थान के पूर्व यूरोप में यह दर्शन श्रज्ञात न था। लिकन रेनेसा के नाव ही यूरोप में यूनानी जीवन-दशन ग्रार शित्पदर्शन वा जयजयकार होने लगा, जिसके फलस्वरूप भारतीय जिल्प-दर्शन ग्राज पुरातात्त्विक ग्रालोचना की वस्तु हो उठा है। प्राचार्य कुमारस्वामी ने ग्रपना शेष जीवन इस भारतीय शिल्प-दर्शन श्राज पुरातात्त्विक ग्रालोचना की वस्तु हो उठा है। प्राचार्य कुमारस्वामी ने ग्रपना शेष जीवन इस भारतीय शिल्प-दर्शन के समफने ग्रोर समफाने म ही विताया हे। 'ट्राल्सफर्मेशन ग्रांफ नेचर उन ग्रार्ट' से लेकर उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहिले प्रकायित 'फिगर्स ग्राफ थॉट एड फिगर्स ग्राफ रपीच' तक समस्त रचनाग्रो म भारतीय शिल्प-दशन म बोब, बुद्धि, बोधि का स्थान, रूप का गूढ ग्रथं, सौन्दर्य-बोध ग्रोर बुद्धि की प्रक्रिया ग्रोर स्वरूप रत्यादि विपयो को लेकर दुरूह प्रश्नों को उठाया गया है ग्रोर ग्रातोचना की गयी है। ग्रार हमारे उस दर्शन की मोलिकता का यथा। पमाणित करने की चेष्टा की गयी है। यह चेष्टा प्रवनीन्द्र श्रोर 'नन्दलाल न भी बंगता में की है। हम लोग कान कितना उस दर्शन की स्वीकार करते है, यह प्रश्न इस प्रस्ता में बेकार है। लेकिन मुक्ते मालूम होता हे, गान्धोजी ना शिल्प-दर्शन भी उसी कुटुम्ब का है, ग्रोर भारतीय जित्प-दर्शन के साक्त चिल्प होने समस्त जीवन के देखने के ग्रान्थ में शित्प की देखा है।

फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, व्यक्तिगत जीवन-साधना क क्षेत्र में गान्धोजी खद रूप-साधना की विशेष उपयोगिता का श्रनुभव नहीं करते थे, स्वीकार भी नहीं करते थे। उनकी बुद्धि, बोध ग्रोर बोधि के परिपूर्ण विकास म, एक शब्द मे स्रात्मानुसन्धान या स्रात्मानुभूति के व्यापार में, बाहर के रूप की विशेष सार्थकता उनके पास न थीं। शिल्प-वस्तु का मृत्य वे स्वीकार करते थे, लेकिन प्रकृति के सदा उन्मक्त, विराट् श्रोर विचित्र रुपतीक की तुलना से शिल्प-तस्त् स्वय उनक पाम यदि नगण्य न थी तो भी उसका गल्य उनकी दिष्ट से कम सवश्य था । इस प्रसग में गै एक घटना का उल्लेख करता हूँ । इस घटना में कुछ गम्भीर प्रर्थ है आर इसे सुना है मैने प्राचाय नन्दलाल बोस स । काग्रेस क अधिवशन के उपलक्ष्य म एव कला-प्रदर्शनी का भ्रायोजन किया गया था। उसका भार नन्दलाल के ऊपर था। उदघाटन के पूर्व गान्धीजो प्रद-र्शनी देखने के लिए ग्रागे थ और नन्दलाल उन्हें दिखला रहे थे। गान्धीजी बहत गोर से प्रत्येग चीज देख रह थे, उनसे प्रञ्न कर रहे ने कि कोन-सी चीज कहाँ से आयी है, इत्यादि । देखते-देखते गान्धीजी एक जगह स्तब्ध होकर खडे हो गय, नन्दलान बोलते जा रहे भे पर उनका कोई उत्तर न था। मुँह की तरफ देखने से पता नला कि गान्धीजी उद्भासित श्रानन्दीज्ज्वल मुख से बाहर को प्रोर देख रहे है, कुछ दूर पर भूमि पर, पत्तो की छावनी को भेद कर सूर्य की सुकुमार घुण प्रा पत्री है, हवा से भान्दोलित पत्तो के साथ उसकी नत्यलीला नल रही है। गान्धीजी के लिए प्रकृति का यह सोन्दर्य ही चरग है। कछ ५। ण बाद उन्होंने नन्दलाल की ग्रोर मुँह करके कहा, "कर सकते हो, इस सीन्दर्य की सरिट कर सकते हो, नन्दलाल ?" वस, सोन्दर्य का यही अनन्त विस्तार है, श्रीर किसी का प्रयोजन वह अनुभव नहीं करत थे। जो कुछ करत नह भी प्रयनो ब्रात्मोपलव्यि के सहायक रूप में। कम से कम उनकी राय से, किसी न किसी भागि ब्रात्मोपलव्यि के सहायक रूप में ही शिल्पवस्तु का विवार होता है। इस क्षेत्र में गान्धीजी ने ग्रपने ध्यान म्रोर वारणा में भारतीय शिल्प-दर्शन का ही मनसरण किया है। किन्तु इस पर भी भारतीय जीवन-साधना की उन्होंने प्रवज्ञा नहीं की, उसे प्रस्वीकार नहीं किया। उन का अनुरूप या रूपातीत का सन्धान, रूप का श्राश्यय लेकर ही चलता था। रूप को बहिज्कृत या साथ ही रूपातीत करके नहीं, रूपहीन सपार्थिवता के अन्दर नहीं । और उन्होंने इन्द्रियानुभृति का भी परिहार नहीं किया-इन्द्रियाभिज्ञता ही गम्भीरतर बोध, बुद्धि ग्रौर बोधि का द्वार है।

\* \*

गान्धीजी के जीवन-दर्शन तथा शिल्प-दर्शन में एक नीतिबोध की व्यजना भी ग्रभिविहित है। उनके 'सत्य' शब्द के अन्दर 'शिव' की भी व्यजना छिपी है। इस मंगल, शिव ग्रौर नीति-बोध का ग्रर्थ गया है ?

सार्थक किल्प या साहित्य मात्र ही विश्वात्मवादी, निर्वेथिनतक होता है। विशिष्ट देश-काल-बद्ध रूप का ग्राश्रय लेकर उसका विश्वात्मरूप दिखलाना ही स्रष्टा का काम है। व्यवितगत इन्द्रियानुभूति को बोध ग्रीर बुद्धि द्वारा सहत ग्रीर समन्वित करके जब हम उसे निर्वेथिनतक विश्वात्मक के स्तर पर विकिमित करते है, तब गौलिक रूप वस्तु की व्यापकता

प्रोर गम्भोरता, उसक मूल रूप प्रोर गुण में प्रामूल विवर्तन हो जाता है। उसी के फल से देशकाल-बद्ध सामाजिक मन पर उस बरत् वे सम्बन्ध म गरभीरतम व्यापकता, सामाजिक चेतना का उद्भव होता है। यह चेतना या बोध प्रार बढ़ि हा भगल दिव या बत्पाण का उद्गम है। कारण भनुष्य की वासना, कागना आर संस्कार के ऊपर यह चेतना प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रतिक्रिया ह प्रोर उसी के फलम्बरूप मानवीय सम्बन्धों के व्यापार में सामाजिक मन क्रमण उन्मुक्त होता वलता है। उसीलिए जित्प या साहित्य मनुष्य की समाज-सावना, या समग्र जीवन साधना का एक प्रधान साधन नका जाता है। शिल्प श्रोर साहित्य एकान्त व्यक्तिगत इन्द्रियानुभूति स्रौर कत्पना को देशकाल-समाजबद्ध विज्वात्म-दृष्टि क आभ्यन्तर से सहत और समन्वित करता है; मनुष्य की व्यक्तिगत कामना, वासना और कल्पना को बृहत्तर विश्वसय रूप दान करता है, ओर मानव मन को सम-सामयिक सकीर्ण अर्थ में सामाजिक, नीतिबोध और संस्कार के ऊपर उठा देता है। यहत समन्वित समाज म कला क लिए कला का इसीलिए कोई स्थान नही है। इस प्रकार समाज मे समस्त कला का ए ह आदर्श और उद्देश्य रहता है। इस यिचार स सगस्त सार्थक शिल्प और साहित्य के मूल में एक मगल ओर नैतिक दुरित भी सा क्य रहती है, सगस्त कला नीति-सरगन्न होती है। सार्थक कला मात्र ही कोई न कोई अर्थ या मृत्य प्रतिष्ठा करक सगसागिय ह युग योग समाज को गम्भीरतम समन्वय योर सहित दान करती है । नेतिकता के इस व्यापक ग्रर्थ में ही शायद गान्यों में न सरप भवद का व्यवहार किया है, और उनके शब्दों में जो कछ मानवता का परिपोषक और जो कछ मानव पाति o लिए कल्याणकर हे वही नैतिक है। ससार का सासे बड़ा नैतिक नियम यही है कि श्रथक रूप से मानवता त बरमाण के leto कार्य करते रहे। गान्धीभी की राथ में कला का एक मात्र आदर्श और उद्देश्य मानव जाति का करयाण है। इसी कारण कला मात्र ही नीति कहै। इस दिष्ट से भी मान्धीजी के शिल्पदर्शन के साथ भारतीय किल्प-दशन का मतभद नहीं । कला के सम्बन्ध म तोग नीतिबोध का प्रश्न उठने पर मँह बना लेते हैं, उस प्रवांत का जन्म उन्नी-सबो अती क रोमाटिसिक्स म हुआ या । उसक साय-साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, यह 'मोरलिटी' या नीतिबोध, शिव या मगलवोत्त, किसी आगामी काल के सामाजिक प्रयोजन-बोध के व्यायहारिक प्रथं में नहीं, एक सामयिक रीति-नीति नोध के अर्थ मा नहीं, तृहत्तर गरभीरतम मानव-कल्याण-बोध के अर्थ म प्रयुक्त किया जाता है।

4 +

लिकन गान्धीओं के स्थान म गगरों सत्य प्रोच सार्थक शिरप हं सत्य प्रोच स्वन्छ जीवन। पवित्र जीवन ही सनन प्रितिक उन्हं प्रियं था। उनकी राय म 'जीवन की जुिना ही सबसे सत्य प्रोच महान् कला है"। एक शब्द में प्रपत्त थार मनुष्य मा। के जीवन को ही उन्होंने सार्थक शिरप बनाना नाहा है। व में जीवन-शिल्पी और उनके सत्य क परी-धाण प्रथान जीवन को सत्य, मगल और सुन्दरतम बनाने के लिए ही है। जिस वस्तु को लेकर उनके परीक्षण हुए उसी का नाम मनुष्य का जीवन है। कवल भारतनमें के करोड़ो व्यक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के प्रनिगनत नरनारी, सभय समाज के लिए।

प्रथमत भार प्रधानत उन्होन अपने जीवन को जिल्पमय बनाया था। व्यक्तिगत जीवन-शिल्प का अवलम्बन करक जीवन-जिल्प की महिमा दिख्नाने की चंद्रा की थी। कम में कम बाहर की शुचिता, स्वच्छ, निष्कलक चारित्रिक शुभ्रता, उदार मानवता का जयगान, आत्मा की शित में विश्वास, सगित, सयम और परिमित अनुशासन, परिच्छन्न निसर्ग और सामाजिक परिनेश, यह था उनके जीवन-शिल्प का उपादान और आदर्श। जीवन-शिल्प का यह योध उन्होंने मनुष्य के अन्दर मचरित करना चाहा था अपने जीवन-प्राचरण के अन्दर से।

श्रामोश्रात की बात गान्धीजी के श्रांतिरियत बहुतों ने पहिले कही थी, बाद में भी कही है, लेकिन गान्धीजी ने जिस ग्राम-रचना का सपना देखा था, उसमें एक गम्भीर सौन्दर्य-बोध की व्यजना थी। भारतवर्ष की ग्राम-श्री को उन्होंने विकसित करना चाहा था, केवल उसे स्वय सम्पूर्ण, स्वावलम्बी बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्वावलम्बी श्रौर स्वयं राम्पूर्ण न होने से उसकी श्री श्रौर सौन्दर्य पूर्णतथा विकसित न हो सकेगा, यह उनका मुख्य प्रयोजन था। गान्धीजी की खादी परिकल्पना की मानस छिवि जिन्होंने देखी है वे ही जागते है कि उपकरणविरलता के अन्दर जो सहज सौष्ठव श्रौर जान्त सयत श्री थी उसके परिपूर्ण प्रयोग-कौशल का पता गान्धी जी को बहुत अच्छी तरह था।

यह शागद बहुतो को पता नही कि हरिपुरा ग्रीर रामगढ की कांग्रेस की सज्जा का जो भार ग्राचार्य नन्दलाल को

सौपा गया या यह गान्धीजी के इ छा-निर्दश द्वारा । उन्होंने इम बात पर विशेष दृष्टि रखने के लिए कहा ना वि माण इस प्रकार सजाया जाय कि वह भारतवर्ष के लोगों के जीवन का स्वच्छ, शयत, शुभ्र सोन्दर्य दर्शकों के योध मोर बृद्धि म मचरित कर सके । यह गान्धीजी जानते थे कि, ऐसा निर्दश नन्दलात को छोड़कर स्रार कोई पूरा नहीं कर सकता था।

एक दफ बात उठी थी कि भुवनेश्वर, पुरी, कोणारक के मन्दिरों की भिरित्या पर जो सब योन जोवन 1ी विचित्र लीलाएँ अकिन है उन्हें चृगा-बातू प ढक दिया जाय । इस प्रस्ताव के गृता में विस प्रकार की चिन्ता सिक्त है, सामकों में देर नहीं लगनी, रोकिन गान्धीजी की प्रसन्न प्रशस्त बुद्धि में उस चिन्ता का कोई स्थान न था। उन्होंन उडासा व मिं। मडल से कहा या कि इस काम के अधिकारी तुम नहीं, में नन्दलाल से राय लूँगा, उनकी राय के अनुसार जो आवश्यक हाथा, किया आयगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि नन्दलाल ने तिरस्कारपूर्वक प्रस्ताव का विरोध किया मा और गार मिनो खुश हुए थे।

गान्धीजी के शिल्प-दर्शन स्रोर जीवन-दर्शन का कुछ सकेत दने के लिए इन दोने। घटनास्रो का उत्तस्य किया गया है। स्रीर इनसे स्पष्ट हे कि वह जीवन-शिल्प को सबसे महान शिल्प सपभने भे।

(अमला स)



# श्राघुनिक मराठी साहित्य की प्रवृत्तियाँ

#### प्रभाकर बलबन्त गाचने

मराठी साहित्य को समभने से पहिले मराठी मन को समभना चाहिये। यह सामाजिक मन जिन विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक परिस्थितियों से बनता है, उनकी भी पहिचान जरूरी है। वयोंकि यह मान भी लें कि लेखक साधारण
सामाजिक ग्रिभिक्ति से प्रेरित या निर्वेशित नहीं होता तो भी अन्ततः वह एक सामाजिक प्राणी ही है, चाहे ग्रसाधारण
वयों न हो। मराठी-लेखक भी सामाजिक चेतनायुक्त श्रिष्ठिक है, व्यक्तिवादी कम। मराठी स्वभाव के श्रनुसार वह
वीद्धिक, तर्क-कर्कश और जुभारू श्रिष्ठिक है; भावुक, सहज-श्रद्धालु श्रीर सभभौता-प्रिय कम। गड़करी ने चालीस वर्ष
पूर्व 'महाराष्ट्र-वन्दना' में उसे पत्थरों का ग्रीर फ्लों का, कठोर श्रीर कोमल देश कहा था। यह विरोधाभास मराठी साहित्य
में भी स्पष्ट है—एक श्रीर जहाँ दृढ़ श्रनुसन्धान श्रीर परिश्रमयुक्त श्रष्टयवसाय की गम्भीर प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहाँ
पूर्यों श्रीर विवेशी लिलत-साहित्य के रम्य नवीन प्रयोगों की श्रीर भी भुकाव स्पष्ट है। श्रतः जहाँ महाराष्ट्र ने इतिहास-संशोधक, समाजशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक साहित्य-रचयिता श्रीर ज्ञानकोषकार दिये हैं, वहीं संगीतज्ञ श्रीर चित्रकार,
उपन्यासकार श्रीर काव्य के श्रव्य-दृश्य दोनों प्रकार के लेखक प्रचुर मात्रा में प्रवान किये हैं।

गोधा से गोंडवाना तक बोली जाने वाली ढाई करोड़ जनता की इस भाषा का साहित्य ईसवी सन् ६०३ से धारम्भ हुआ, यद्यपि संशोधकों को कुछ ताम्रपट इससे पूराने भी मिले हैं। प्राचीन मराठी साहित्य के कालखंड यों माने जाते हैं: ज्ञानेश्वर और महानुभावी सन्तों का यादव-काल (१२५०-१३५०); एकनाथ, दासोपन्त का बहमनी काल (१३५०-१६००); रामदास, सुकाराम का शिवकाल (१६००-१७००) मोरोपन्त-रामजोशी का पेशवेकाल (१७००-१०००)। सन् १८१६ में पेशवाई के पता के पश्चति आधुनिक साहित्य का आरम्भ होता है, जिसमें सन् १८५६ में 'निवन्धमाला' के प्रकाशन के बाद के काल से ही हमें यहाँ प्रयोजन है। साहित्य के इतिहास में यह एक शती कई प्रकार के उलट-फेर देख चुकी है जिसमें सन् '५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध से सन् '४२ के ब्रान्दोलन और सन् '४७ के सत्तान्त्रर तक न केवल राजनीतिक घटनाएँ घटीं, परन्तु सामाजिक मान्यताओं में भी आश्चर्यंजनक परिवर्तन हुआ। आरम्भिक अवस्था में एक और मुक्लिम शासक और फिरंगी आकामक के बीच में मराठों को चुनना पड़ा। अंग्रेजी के साथ समभीता और अनुवाद, समभ्रम और अनुकरण आदि अवस्थाओं में से गुजरते हुए अंग्रेजी के घोर विरोध तक मराठी गद्य विकसित होता गया। मराठी साहित्य में आधुनिक काल में आरम्भ से ही दो प्रवृत्तियाँ चिपलूणकर-लोकहितवादी और तिलक-आगरकर ल लगा कर सावरकर-साने गुक्जी तक बराबर लक्षित होती है। इन्हें हम अतीतोन्मुसी राष्ट्रीय आदर्शवादी और यथार्थवादी सामाजिक सुघारवादी कह सकते हैं। पहली प्रवृत्ति का जोर राजसत्ता और शिवत पर है; दूसरी का व्यक्ति और ह्वय-परिवर्तन पर। पहली का भुकाव 'संघे भवित: कन्ती गुगे' की और है, दूसरी का 'लोकशाही' की और ।

विष्णु शास्त्री चिपल्णकर ने 'बाधिन का दूध' कह कर अंग्रेजी की सराहना मात्र की, परन्तु हाली के 'सुसद्दस' श्रीर मिथिलीशरणजी की 'भारतभारती' की भांति अंग्रेजीयत का घोर विरोध उन्होंने 'श्रामच्या देशाची स्थिति' में किया, जिसके ऊपर से सन् १६३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल के समय ही निर्धन्ध उठा। लोकहितवादी ने 'शतपत्रे' लिख कर सामाजिक विषम-ताग्रों और जातिगत अन्यायों को प्रकट किया और प्रगति के प्रकाश की ओर इंगित भी किया। उन्होंने कहा कि पुराना इतिहास स्फूर्ति चाहे दे वे परन्तु वह ज्यों का त्यों दुहराया नहीं जा सकता। परन्तु सदियों की शिवशाही और पेशवार्द का प्रभुता-मद कई वर्षों तक न जतरा। अभी तक अञ्चल लोग पुनः भगवा-ध्वज अटक से कटक तक फैलाने के सपने देख ही रहे हैं। इस दल ने साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता को एकप्राण करके प्रस्तुत किया। तिलक श्रविक विवेती थे; परन्तु उनकी परम्परा में केलकर, सायरकर, करन्दीकर आदि ने जो जोशीली धार्मिक राष्ट्रयादी वृत्ति लहकायी उसी में से 'हिन्द्रराष्ट्र' के सम्पादक तक के होतात्स्य-प्रेमी निमित हुए। इनकी राष्ट्रीयता केवल धार्मिक कुलबाद पर सास्कृतिक

मुलम्मे का नाम गात्र रह गयी। धार्मिक भी वह उस गानवताबादी सच्चे प्रर्थ में नहीं है जिसके लिए महाराष्ट्र की गान्धी-वादी तेखक-परम्परा लड़ती रही प्रोर लड़ रही है, जिनमें स्व० खाड़िलकर, साने गुरुजी, काका वालेलकर, प्रानार्य जावड़ेकर, ग्रानार्य भागवत, विनोबा भावे प्रोर दादा धर्माधिकारी ग्रादि याते ह।

शिनशाही-पेशवाई के सामन्ती सस्कार, अग्रेजो के सम्पर्क और चोट से लगे पहिले धबके म ही कम हाते नल । मन् १६१४ के महायुद्ध के बाद महाराष्ट्र सतर्क, वास्तववादी, उपयोगिता-प्रवान साहित्य का सर्जन प्रधिक करन तमा । उसे तथाकथित रहस्यवाद ग्रीर छायाबाद का खोखतापन बहुत जरदी जाहिर हो गया। प्र० के० प्रत्रे पा 'केशक्कापर' ने 'फेडूची फुले' में विडबन-गीतो से इस प्रति-भावुकता पर खासा प्रहार किया । सन् १६२४ से ही 'नवमतवाद' की चर्चा सहा-राष्ट्र में जोर पकड़ती चली। 'रत्नाकर' में छपे 'ग्रोलेती' के नित्र पर उठे ग्रान्दोलन से क्ला ग्रौर नीति का वाद चला. कविवर भा० रा० ताम्बे ने वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिसमें 'सोन्दर्य में शिव निहित हे' इस शितर वाले गत मा समयन या । 'कला के लिए कराा' स्रोर 'जीवन के लिए कला' वाला वेचारिक सघर्ष कर्व वर्षों तक नलता रहा । प्रो० फड़ के पिन्ले मत के थे, चि० स० खाडेकर ने 'दोन ध्रव' उपन्यास दूसरी बात को तेकर लिखा । ज्यो-ज्यो राजनैतिक घटनाया को प्रगति तीवता से होने लगी, महाराष्ट्र के साहित्य के पीछे की बेचारिक घाराएं भी बॅट गयी। यद्यपि साहित्य म राजनैति । प्रधा-भिनिवेश का मानदड लगाना बहुत उचित नहीं, फिर भी साहित्य में वही दो पवृत्तिया एक 'पीछे लोटा' का नारा दन वाली, पारलोकिक, श्रोर दूसरी जाति प्रान्तभेदा से ऊगर उठ कर विश्वकुटुरचवाद मानने वाली, ऐहिक पून समय करा लगी श्रोर एक पूरी पीढ़ी का साहित्य इसी प्रवस्पा में से गजरा। श्राज साहित्य म एक श्रोर सोन्दर्ग तादी-व्यक्ति वादी. क्रोर दूसरी क्रोर मानवतावादी-समाजवादी घाराएँ संस्पन्ट लिधत हो रही है। पितली प्रविध म लेखक सामाजिक उत्तरदायित्व से भाग कर जाने-प्रनजाने किसी न किसी प्रकार की एकान्त तानाशाही का समर्थक वन जाता है - न हिन कर रग नाहे जैसा हो, सफेद, भगवा या लाल, दूसरी श्रोर गुँगी जनता के दूख-दर्द को गनुभव करने नाले श्रीर वाणी देने वाले वे सच्चे मानपतावादी लेखक है, जो निरे पूँजी के कोतदास गही, प्रश्वा जो भी शक्ति सिटासन पर हो उसन प्रवसरवादी विट-चेट नही, परत् लोकवेदना से पीडित श्रीर लोक-हित्रेषणा से प्रनुप्राणित है। उन्हे प्रगतिशान जनतान्त्रिक साध्य श्रोर नवनवीन प्रयोगशील साहित्य साधन में विश्वास है। उनका विश्वास पतिकूल परित्यितिया गंभी श्रसंडित है, दुनिया उनके लिए एक बन्द भ्रॅघेरी गली नहीं बन गयी है।

श्राधिकाश पाठक पढते हैं, श्रोर जिनके द्वारा जनस्वि श्रोर साहित्यकार की गति-विधि का भी प्रन्दाज तमाया जा सनता है किवता, श्राख्यायिका, नाटक श्रीर लघु निबन्ध । किवता से श्रारम करना इसिलए उचित होगा कि उसमे निशी भी जाति के निचारों का पराग मिलता है । श्राज की मराठी किवता में तीन सम्प्रदाय स्पष्ट लिखत हो रहे हैं । एक ता सन्दिग्नादी सम्प्रदाय है जो कला के लिए कला मानता है, श्रोर जिसके लिए जीवन गुलाबों का उपवन है, दूसरा यह मानवताबादों सम्प्रदाय है जो किवता से विगुल या डकों की चोट या समाजसुधार के प्रचार के ध्विनक्षेपक का कार्य कराना । । निव्ह ते तीसरा वह श्रतिवास्तवनादी सम्प्रदाय है जिसके लिए जीवन विकृतियों का समूह है, सब ग्रोर व्यक्तित्व श्रोर हम्ण मनों का ही बोलबाला है, जीवन के सब मूल्य गडबंडा गये हैं श्रीर जो स्मशान में हमनेवाले विदूप नरमुंड की भाति त्यित जीवन प्रीर जगजीवन का उपहास मान करता है। उन तीन धाराश्रों के प्रतिनिधि-कवि ल त प्रोर उनकी कछ विवेचना करे।

सौन्दर्यवादी किवयों की सच्ची परम्पर। बालकिव, चन्द्रशेखण, गोविन्दाग्रज या गडकरी, ताम्बे प्रार माभव ज्यू लियन् तक आकर एक प्रकार से समाप्त सी हो जाती हैं। प्रकृति के गुम्ध सौन्दर्य की ग्राण प्रवाद्य मजीवता की द्यार तानकिव ने प्रपत्ती कुशल तूलिका से सहज रम्य प्रसादमयी गेली से प्राकी हैं। गड़करी ने उसमें प्रणय की वन्य उत्सुवत ए खरता के रंग गरें। ताम्बे ने उसमें गीत-साधुरी दी—सूदम भाव विकलता की छटाएँ और प्रादेशिक वर्णनो की रलाए प्रदान की । पिडित किव माधव ज्यू लियन ने इसी रोगानी किवता का बाह्यवेश संवारा खैयाग की कबाह्या, फार्स्म की गजल श्रोण यग्रजी के सानेट के प्रलकार उसे पिहनाये। 'रिविकरण-मंडल' के किया तक श्राकर इस परम्परा में एक प्रभार में। क्षीणता श्रा गयी, यद्यपि श्राज भी कुछ थालोचक बोरकर, कान्त, पु० श्रि० रेगे प्रादि को इती परम्परा के किय मानते हैं। उनके नारीक्प-वर्णन श्रीर प्रकृति में विविध मनोदशाग्री का प्रक्षेपण इसी बात की पुष्टि श्रनश्य करता है। ग्राणा प्रभावर

हानाजी बाला हे काल से ही लायनी जैसे लोकगीता। के माध्यम में प्रणयगीतों की एक स्वस्थ परम्परा मोजूद थी, फिर भी प्र । मुद्ध सोन्दर्यनादी प्रोगगीतों का भविष्य नहीं के बराबर है।

स्योकि सोन्दर्य को भी जीवन के परिपार्श्व भ देना होगा और तब किव की भावकता की सरिता केवल मिलन-विरह के पिलना स न टकरा कर यास्तय परारो, उपयोगितावादी सिकता स्रोर इतिहासकी गित से प्रेरित होगी। 'केशवस्त' (कृष्णाजी नाजन वामल )ही इस राष्ट्रीय नवनतना के प्रथम प्रमदूत थे। हिन्दी के भारतेन्द्र की भाँति उन्होंने प्रपनी 'तुतारी' (तुरही) फँका । उन्होने भराठी में राष्ट्रीय 'वातन्त्र्योन्सुयी किता का शखनाद किया । उसी राष्ट्रीय चेतनायुक्त श्रोजस्त्री किव-परमपा म साहीर, मोनिन्द विनासक, माधन, सावरकर, सज्ञतन्त आदि आते हैं। इनकी पेरणा का स्रोत मुख्यत: महाराष्ट्र का अनीत या, और भातम् के प्रति बलिदान की भावना से इनकी रसवन्ती ग्रोतप्रोत थी । इस परम्परा ने नमें युग मे नमा रूप ले लिया और 'गानयता' और 'पर' लिखने वाले अंगिल' को अपनी रचनाओं में एक भिन्न प्रकार के परिपाइवें पर उसी प्रक्षोभ रस को व्यक्त करना पट्टा । पितले जो कवि विधवा के दुख से तिलमिलाता था, यह ग्रब सामाजिक विषमता देख कर ऋद्ध हो ाठता है । यो यब वह सहानुभृति के साहित्य की अपेक्षा त्वेष और आवेश का साहित्य रचता है । कसमाग्रज ऋपनी प्रेयसी को कहते हैं कि 'सरी। तुमने जो नॉदनी के हाथ गेरे गर्ज में डाले है उन्हें हटा ली। क्षितिज के उस पार दिन के दूत खड़े है।' य दिन के दूत नभा जीवनसमीत विवया को सिखा रहे हैं जिसमें दाराता की शृखलाम्रों को तोड़ने की व्याक्लता है। 'मृतिल' ने अपनी 'मानवता' कविता में लिखा है -- 'कही भी अन्याय हो, हम चिढ उठेगे, वही भी चोट पड़े, हम तिलसिला उठेगे !' भानपताबादी कविता की परम्परा तुकाराम के 'जो पीडित है, यातना के शिकार है, उन्हें जो अपनाम वहीं साथ है,' एकनाथ के भनदयाबाद म, कजनरात के 'न में ब्राह्मण, न में हिन्दू, न में किसी एक पन्थ का हैं' श्रादि में मिलती है। समता ओर रवतन्त्रता का यह स्वर 'प्रक्तिल' के 'सुप्त ज्वालामुखी' में, कुसुगाग्रज की 'जा जरापूर्विकडें' में, श्रीकृष्ण पोवले के 'पाथरवट' में, ना० ग० गाशी के 'निश्वमानव' में स्रोर स्रन्य कई नये जीवयों में मिल जायगा । ये सभी कवि एक नयी समताश्रित समाज-व्यवस्था चारते हैं। पहिले मुधार उनका अस्त्र था, अब रामाजकारित में वे विश्वास करने लगे हैं।

परन्तु किथों का एक दीसरा दल भी हैं जिसने इस समाजकान्ति में से मुजरनेपाले ममाज की खिंडत मान्यतायों को मनुभव करना शृष्ट कर दिया है। नाहें इस दल के प्रेरणा-मृक रामदास हो या "जीवन एक निरन्तर 'कहाँ कहाँ हैं। जन्म, मैश्न, मृत्य, इत्यानम्, इत्यानम्, इत्यानम्, इत्यानम्, इत्यानम्।" कहाने वाले टी० एस० ईलियट, बाहे 'जिम दसना मह जीभ बिचारी,' वेसे ही 'उपोधों कवीन इमारा इदय जी रहा हैं। किने वाले राज्य। स्वां प्रतिवाहत हैं। सूर्वी प्रात्म की निया किने वाले प्राप्त ; महंकर, मनमोहन, ये दे दे भावे की इस नयी परमारा को प्रतिवाहतववादी कह सकते हैं। ग्रांक के यन्त्रपीड़ित मृत्य मिसे हुए भानव का बीभत्स, गरून निराधा-पूर्ण जिभण इन कियों ने किया हैं। परिस्थित का तेजाव पीकर इन नये कवियों के भावव की ठठरी कोवली हो। गयी है, उसकी हिड्डियां उसके जीवनमृत मन की टिकटी है, समुद्र उनके लिए उस भंगी के ममान हैं जो अपनी मारी गन्तगी किनार पर लाकर जमा करता हैं, जीने की भी सस्ती हैं, मरने की भी सस्ती हैं, 'सर्वे जन्तु रूटिन' सर्वे जन्तु निराधवः'। इस नयी कविता ने मानवता के मधुर प्राधा-स्वप्त को बक्का दिया हैं, उसने काव्य में प्राज तक कभी व्यवहृत न हुए ऐसे शब्दों प्रीर मुहावरों को ला पटका हैं। प्रभी यह 'सज्ञाहीन' मानव का भयानक चित्र देने वाली किवता प्रयोगावस्था में हैं। इसके चारे में कोई भी निर्णय जल्दी नहीं दिया जा सकता। मनोविक्रति यौर प्रयातिकता किवता का विषय नहीं हो सक्ती गह कहना सजत होगा, परन्तु क्या कविता केवल इसी व्यंगविवात्म प्रात्त स्थित स्थित किवता की विषय नहीं हैं जो कविता की प्रत्येक पंक्ति में श्रात्म का कल्प ही दें। नयी मराठी कविता में ग्रभी नथे-नये उन्भेष ग्रीर समन्वय की सम्भावनाएं गरित है, यही इन सब अन्तेलनों से कहा जा सकता हैं।

काव्य के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण साहित्यप्रकार है लगुकथा और उपन्यास । लघुकथा का प्रसार परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टित्यों से काफ़ी हुआ है । परन्तु इस साहित्यरूप में अंग्रेजी साहित्य से उधार ली हुई टेकनीक की दासता अधिक है । मगठी मन की घटना, विकास और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब इन कथाओं में कम मिलता है । एक तो लेखक मध्यम वर्ग से प्रधिक है, दूसरे पाठक मनोरंजन से अधिक नुख कथा से चाहते भी नहीं । कथा का आरम्भ यद्यप उसी प्रद्भुत रम्यता पर आश्रित घटना-अधान दीर्घ आख्यायिकाओं से हुआ, फिर भी उसे सँवारने में वि० स० खांडेकर, ना० सी० फडके और य० मो० जोशी जैसे कुनल अथाधिलियों ने विशेष योग-दान दिया। दिवाकर कुष्ण से गंगाधर गाडगील तक मराठी लघुकथा में चरित्र-

चित्रण ने पर्याप्त प्रगति न केवल मनोवैज्ञािक सूक्ष्मता में, परन्तु वर्णन के लिए विवरण के नयन म भी की है। कथा-लिखकाप्रों में से कुष्णावाई प्रोर विभावरी शिष्टर कर न समाज में सित्रयों के कर्त पर में पर में को पुखर किया जिन्हें कि पुष्प लेख के आयर ही लिख पाते। सपाठी में अनुवाद भी इस क्षेत्र में धड़ल्ले से हुए। देशी-विदेशी भाषाओं के विश्यात लेख को को कपाया का प्रभान लेखा के पर पड़े विभाव रहा। लबुरण क्षा प्रोर का का ने वणाक प्रश्ने क्याप्रों तक शेंगों के पयोग इस अन में हुए। परन्तु सामाजिक कथाप्रों में विशेषतः दम्भस्कोट, योग कुठा का विभण प्रोर मनोरंजक प्रसण-रचना के प्रतिशिक्त कोई लिशेष प्रश्नित लघुकथा की नहीं दिखाई देती। यद्यपि माडगूलकर, कुनुमावती देशपांडे प्रादि गय लखकों में राष्ट्य. प्रादिशिक पार्श्वभूमि का और श्रव तक मध्यवर्ग के बाबू-लेखक वर्ग द्वारा प्रख्ने समाजों का प्रधिक प्रन्तरण निर्णायन्त करने का प्रयास स्पष्ट है।

अपन्यास की कुछ प्रवृत्तियाँ रपष्ट है । केवल मनोरजन-पधान, एतिहासिक और जासूसी 'कादम्बरिय।' का छाड़ दे तो सामाजिक उपत्यासो में हरि नारायण श्रापटे ने एक वास्तवया हो परम्परा उपस्थित की । उस समय के महाराष्ट्र के समाज का. विघवाओं का. गुरीब निम्न मध्यवर्ग का, दम्भी अफ़सरी का, अकाल का और विपञ्चता का जैसा वित्र हरिया। के न उपरियत किया है वह दिकेंस की याद दिशाला है। उनके बाद यामण मल्हार जोशी प्रोर शीयर व्यंक्टेश केलकर न एक दानीनक श्रीर समाजशारत्रज्ञ के नाते बदलते हुए समाज के मूल्यों को देखन का प्रयत्न किया श्रीर प्रंकाः व सफल भा हुए। परन्त जनके बाद फडके, खांडेकर, माडखोलकर, पु० य० देशपांडे खादि खोयन्यासिको ने सपस्याप्रीं को ज्यो का त्यों दखना नही चाहा । इन्होंने या तो उनकी पार्क्स मि पर अपनी नायक-नारिका-खलनाय ह वाले ऐस-विकाण की कया को उपस्थित किया. या फिर उसका ग्रमानवी प्रावर्शीकरण कर डाला; उसकी विकृतियों में रंग लिया या उनसे श्रांस मुंदार एक स्या ही अती-न्द्रिय कल्पनालीक निर्मित कर लिया । उपन्यासकार के लिए ये दोनों ही स्थितिया खतरना है कि वह गंभूमनथी की तरह जीवन के मधु में प्रपनी पास्वे इतनी विपटा ले कि उसी में उसका नाम हो; या कि यह जीवन की विभीषिका से भागकर ज्यामिति की प्राकृतियों की भाँति अपने विश्वास-लोक में मनमाने पात्र और परिस्थितियां गई । पहिला प्रकार प्रकृतियादी नग्न यथार्थ के कुछ चटकीले चित्र वाहे दे दे, उच्च कोटि का साहित्य नहीं द स हता जिसमें प्रारिम र संघर्ष की प्रस्तृत किया जा सके; दूसरा प्रकार केवल सर्वस के यान्त्रिक चमत्कृतिपर्ण रंजक व्यायाम की मानि बोदिन सन्तोष चारे दे, हार्दिक सन्तोष नहीं दे सकता। यतः गराठी उपन्यास में तान्त्रिक दिष्ट से कितनी ही पूर्णता वर्गा न आयी हो, उपन्यास प्रभी उस कोटि के नहीं कहे जा सकते कि जिन्हें पढ़ कर महाराष्ट्र के समाज-जीवन का यात्रातथ्य दर्शन मिल सके और न उनमं व्यक्ति-जीवन की चिरन्तन समस्यात्रों का ही निरूपण या रागाधान मिलता है। जेम्स जोपस के ढंग पर गनोधिरनेषणनाले प्रयोग भी हए; प्रत्यक्ष श्रादिवासियों के जीवन पर या बंगाल के विभाजन को देखकर 'श्विताज' ढंग के उपन्यास भी जिन्हें गये है. कुछ उत्तम किशोर साहित्य भी साने गुरुजी ने लिखा। परन्तु इन सब को ध्यान में रखते हुए भी भराठी उपन्यास की मन्त्र प्रवृत्ति राजनैतिक उपन्यास ही मानी जा सकती है। अभी तो उन्यास म राजनीति कथा-वस्तु के पट में एक्स्व में अभित नहीं जान पड़ती; चरित्र 'टाइप' होते हैं न कि जीते-जागते व्यक्ति; फिर भी उस ग्रोर लेखकों का रुफान प्रियः है। अकेले सन् '४२ के आन्दोलन पर ही गाँच उपन्यास लिखे गये जिनमें से तीन जब्न भी हए । साभाजिक दिष्टकीण है, जाग-रूकता भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कलात्मक उपकरण भी हैं--परन्तु मराठी उपन्यासकार के पास नहीं है वह व्यापक प्रवगाहन करनेवाली सूक्ष्म मानवी दृष्टि जिससे 'ज्यां किस्तोफ' या 'गोरा' या 'होरी' जैसे पात्री की ही सृष्टि हो या ग्रम्गो, हाडी या गोर्की की भाँति विद्याल करण जीवनपट ही उपस्थित किया जा सके।

नाटक के क्षेत्र में मराठी को उचित श्राभिमान है कि उसका रंगमंत्र बहुत समृद्ध है। अभी छः वर्ग पूर्व उसना शतसांतरारिक उत्सव मनाया गया। श्रण्णा किलॉस्कर, देवल श्रीर कोल्हटनर के युग तक रंगमूमि पर संगीत का बहुत प्राधान्य रहा; गड़करी ने उसगें भाषा-सौध्य का श्रानन्द बढ़ाया; खाड़िनकर ने पौराणिक विषयों में राजनैतिक श्राच्य भरा। श्रारम्भ में यद्यपि संस्कृत के प्राचीन नाटकों के श्रनुवादों, का शेक्सपीयर श्रीर मोलियर के श्रनुवादों का प्रभाव बहुत था, बाद में मराठी नाटच प्रतिभा का पुष्प स्वतन्त्र रूप से विकसित हुशा। गड़करी ने सामाजिक समस्याश्रों को खशा था परन्तु श्रपनी रोमानी दृष्टि से। मामा बरोकर श्रीर प्र० के० श्रि ने उन प्रश्नों को सामाजिक प्रथार्थ के खशा था परन्तु श्रपनी रोमानी दृष्टि से। मामा बरोकर श्रीर प्र० के० श्रि ने उन प्रश्नों को सामाजिक प्रथार्थ के रूप में श्रीर बहुत कुछ इब्सन, शाँ के मूर्तिगंजक-व्यंगचित्रात्मक ढंग से उपस्थित किया। श्राधृतिक गराठी नाटक की नारी एक 'सहजेट' नायिका है जो विवाह-बन्धन तोड़कर घर के बाहर निकलती है। परन्तु फिर च्यके से परिव्रत का

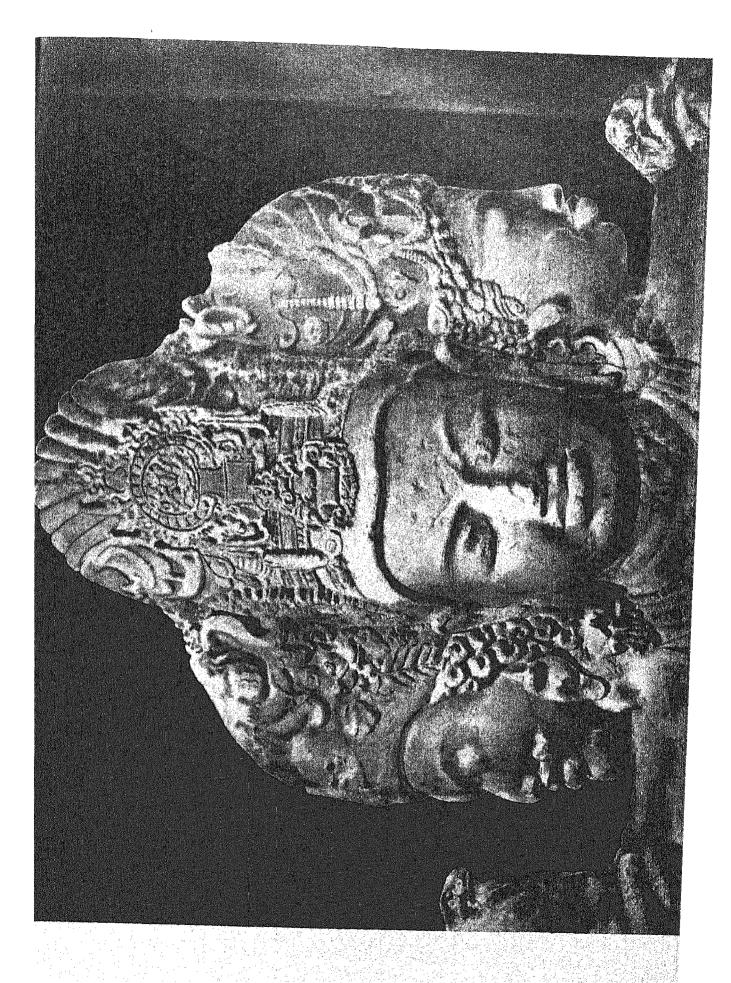



ţ

ाणि भगीर भगाम त्या, उतितात प्रतीभा, काम मंद्रे आदिसादिए के कई प्रत्य तमृद्ध पक्ष मराठी में हैं वाणि उन विचान का परिमान उर्द्य एक साधारण पाठक की वृष्टि से पमुख्य प्रवृतिया का परिनय मान था। अत हम मराठों । सार्तानक निवास पारित्य मान वहा एक यार विद्यती शैलीगल प्रयोगों के प्रमुक्तरण की पिषासा पाने हैं, वहीं वाक-जीवन मान भार जाना है। मान मान मान निवास पाने हैं, वहीं विचार पद्धित से निवास मान मान निवास हो। मान में निवास मान मान निवास हो। मान के प्रित सार्वित हैं, वहीं एक प्रकार के स्थान हैं। मान की स्थान की प्रवित हैं, वहीं एक प्रकार की प्रीत वह कर जान है। मान की प्रवित्त में पान जिल्ला है, वहां मान मान की प्रतित हो। की विचास प्रवित्त हैं, वहां मान मान की प्रतित हो। विचास प्रवित्त हैं, वहां मान की की प्रतित हो। विचास प्रवित्त हैं। वह से मिल हो। विचास की का लिए का स्थान की प्रतित हो। विचास प्रवित्त हैं। वह से प्रवित्त हो। विचास प्रवित्त हो। विचास प्रवित्त हैं। वह से प्रवित्त हो। विचास की विचास हो। विचास प्रवित्त हो। विचास विचास हो। विचास प्रवित्त हो। विचास विचास हो। विचा

### काल का रूप

#### श्री दक्षिणारंजन मित्र मजूमदार

ग्रविधान्त पारतलध्वनि ।

सागर म, वन में।

हरे-गरे पल्लवो भे, फूलो मे, सिन्धु की तरग-सभा में।

कोटि-कोटि वर्ष टॉग फैला कर चले गये हु। ग्राज ही वे सार्थक है। स्थल ग, जल म, श्रन्य म सुन पड़ती है करा। विपुल ध्वनि, स्वास, गर्जन श्रोर गान । अर्थहीन कोलाहल ।

बन्धन-हीन क्षिति । पहला उत्ति उठी---गापा।

गह्मर मे, प्ररण्य म, भैकत य, मनुष्य की भाषा ने श्राकारा के बायुस्तर म प्रथम ही मिकत की निर्माणन की क्या ।

यालोक-प्रन्यकार दानो ही उल्लंखिन हुए।

गोतमाल ग्रब शान्त है।

यरीसूप, पशु-पक्षी, कीटो आदि का विश्वास है — मनुष्य उन्ही की जाति का एक प्राणी है। किन्तु दल निर्मान का चूर्ण कर दिया है — मनुष्य की भाषा की भिगमा ने। मनुष्य के इस निर्नाच परिचय स निर्मित अति र । द। बाव हर भाग खड़े हुए हैं।

स्रोर भाषा पाकर भी मन्ष्य श्रवाक् रहा। इस स्थान पर धापर उसने दला, उसने प्राप्त का पा।। किना स्रोर सभी दूर चले गये।

जिस वस्तु से (मनुष्य) पभी तक अलग रहा, प्रन्त समय म सग्हीच मनुष्य ने उसे अपनो भीर सीन लिया। रोमभय चर्ग; पालक। सरीमृष सावधान रहा—उसकी प्राहट न मिली। उन्हय ने प्रस्तर पिसकर ऐस सम्बन्ध स्थान किया जो अजगर के दाँतों से भी तीक्षण था।

इस प्रस्त्र से मनुष्य ने कान्तार-जैल-मैकत की राजगदी पर मधिकार किया।

\*

राजा होकर मनुष्य ने पाया, उसकी प्रजा कोई नहीं। सभी विद्रोही दल केहैं। प्रजा है ता शनल, नं। विद्रांशि । उसकी प्रजा है ता शनल, नं। विद्रांशि ।

चतुर विद्रोही-गण अन्तरास भे जागे। वे जीवन देते है--मान नही। अपल प्रजागण की शामा, यहाना, कन्त, मूल मानुषीय हाथों में आकर छिन्न-विच्छित्र होने लगे।

और निश्वल उद्भिद्गण गिराते रहे फूलों के रूप में प्रथु की टप-टप बूंदे !

नीलाकाश मेघाच्छक्ष हो उठा है। वर्षा हो रही है। दिशाएँ तो आंबो के सामने ही हे . . . . . 1फर भी द्वार कद है। प्रदं-रुद्ध—शीत के कुहासे मे। प्रोर चतुर्दिक्षु भी तो वही कुहासा था। शृशा मे उत्तर्जित मनुष्य परस्पर बोलने तमे--- "ऐसा गयो है ?"

भ्रपुष्ट भाषा के कारण किसी से भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला।

श्रोर ग्ररणा म, गह्वर म, प्रारम्भ हुग्रा फिर वही चिरन्तन कोलाहल ।

"क्या पाहते हा 🗥

कालाउरा पहुनता है सायर वी सोना पर । यहां भी यही प्रश्न । विराट् पर्वत के आदि-गृह्वर में स्थित अथर्व्व वृद्ध र-- ात्रास उन्हों का है।

मनुष्याण फिर ए। बार अवाक 3ए प्रोर बोले "साई, तुम कोन ?"

"प्रव तक जायद तुम्हारे ही लिए बचा हूँ-चाहत क्या हो ?"

"तम दागे ? द मकागे ? तो फिर लाम्रा दो ! सब चाहिए !"

"ठीक है। त राज्य । ग्रमी तक नहीं रिया । किन्तु लेता कोन  $^{7}$  ग्रायर इस बार ले सके तो सब कुछ पा सकोगे । सनाव सकोग  $^{\prime}$ 

"हा ह। हा ।" हम उठे सरान्द मन्ष्य । अर्था, पालब, हड्डी, कोडी, फूल, क्या नहीं हे उनका ? तीखे मजगर-दन्त व उन्प्रस्तर ! ो अग्रसर हुए- "तो बो सा ! वेशे ता !"

"वहा । सब नहीं । कबल एक यह । उप रख राक, वा आर पात्रोग । सुन्दर हो जायमा सभी कुछ ।"

तप्त सूच का शंगत किया। फिर प्रविशत किया जिला लड- - 'देख, यह सूर्व इसमे हैं।''

गतर के मुख म प्रदोष्त हो उठा नह्यहाती न।।

71 Tet 1

ाभिभन गनुष्य कताल स्वरंग हवा पुरुष-इति हा गयो।

गर्मार सात । किन्तु फिर भा मनुष्य में उतनी निद्धा नहीं है। यहार ग—वनानी म—गिरि-शिखर में जलती है अदा । विक्रियाए। जनती है, एक-एक करके नुभ जाती है। वेबल सुनी जा सकती है शेष याम म एक-मात्र ध्विल न्ती की कार्याहल नहीं है, जो ग्यान्दित हो कर भरणों है ऊपर स जनी जातो है, जो गेघ ग्रोर नक्षत्र के मार्ग में चलती, हुई गित अति है अवा के नकशत म—

िलको ध्विन है, कहा होकर आती है, यह क्यात है। नम, सुनाई भर पड़ती है। मनुष्य-पक्षी-पणु-पत्तम-रामणुत्रा की खाती म रणर्गणत करके वह रम जाता है ध्विन-रेगायों का नृत्य।

भोर मे-जल उठती ते फिर एक बार प्रिनि--

विद्रोती पश्-पक्षी पेराते है दूर रहकर । मनुष्य के कुटीर-भोषडे यसस्य । आसपास है निरुपम जलती दीपिकाएँ। गा, ऊल-नीच, सन्देह, श्रावर्षण-च्ये सब श्रा जात है प्रीर फिर लीट जाते है। इपके बाद केवरा साहस से कितने। को वरण करा है मनुष्य का गोया हुश्रा सग ।

ान उठता है मनुष्य । उन राव क वत्न स इन्होंन भी कृटियाँ बनायी--पत्तग, पशु, मनुष्य, पक्षी, कीट खादि के ए जीनत उत्पाद के प्रतिवाहन जा दिवस था गया । आयो अनल-शिखा-कचित दीगित रात्रि ।

विन्तु-किर गानगाल!

मह दिन एक मन्द्रा बोला-यह पर्या मेरा ह ।

प्रीर एक दिन एक मनुष्य नीला-सह पशु मरा है।

तोसरे ने कहा --मेरा पक्षी।

वीला बोला--गरा पद्म ।

प्रनाम हाथ बढा ---एक अग्पड़ में मुँह फिर गया।

पत्ना संघर्ष ।

दिन निमर्ष हुया। रात भो श्रसुप्त रही । एक विक्षुब्ध दिन में कितने ही बाहत मनुष्य---कुछ इस वन में---

अभिन का वाहन था धूम्र । कवाचित् उसी ने ग्रमतर्क मनुष्य पर आक्रमण कर दिया था ।

\*

विभिन्न वन उत्सन्न होते हैं। वहा गनुग्ग पसत्त घर बनाता है। मनुष्य का घर, मन, भर गया है दिशाया को नयी-नधी वस्तु के हर्ष-हास्य से। घर के अतिरिवत पठार में, नदी में, हद में, समुद्र में, सभी स्थानों स मनाग मुकता है, पृथ्वी क सन ऐंडवर्मी के सग आगान होने के धानन्द म। शुक, मगुर, कपीत, निश्नय ही इस बार उसके है। गाय, घोडा, छान, ऊँट, हिस्ण, हस्ती—उसी के है। उल, तीर, बनुष, तलवार, तरणी, शकट . यह सब प्रवस्य ही उसके है। हीणा, वशी, मेरी, शस भी तो उसी के है। मिट्टी को जीत कर, स्रात ब्रीर तरग में चीका चला कर, तीने को उन्त कर, ऊँचे का समतल कर मनुष्य देश-देश से छितरा जाता है। जीव—उदिभिज बन्ध है, ज्ञान-विज्ञान नयीन सुहद् है। मनप्य सुद्द हुआ है। पृथ्वित दीग्त स्रोर तृष्त हुई।

गान में श्राती है उथोति; बारय में, फल में, माले अक्षर में, दम्म धाता मा, मृश्तिका मा, मनम्य किरण देता है। सिरू की निमद प्राचा को समने रूपायित किया है।

मुग्ध मस्मित भिष्ट ।

फिर गोलगात।

इस देश का मनुष्य बोला--"गई, इतनी दूर का देश हमारा है।"

उत्तर में उस देश का मनाय बोला--"उतनी दूर का देश हमारा है।"

कई एक महतं व्यतीत हो गयं।

इसके पश्चात् भन-भन, होषा, बृहित, २५-वको की गरघगरट, वाहिनी का सुभूत नात ।

चुएँ की तरह उठी पृथिवी की भूल । कोणित से पृथिनी का तृणास्तरण सिवस हो उठा ।

रवताभ हुआ हरा रग । जमे हुए रवत की कृष्ण आभा ने गर भित विया कि केवल मनण्य पर ही नहीं, प्रमान धर्मिन पर भी आक्रमण किया है !

\*

लोकालय में ही सहज लाभ की कितनी ही आशा थी। वन गतिकम करके वन्य जन्तुओं की आशा सम्पति बन्द हो। गयी है। शिकार कहाँ है ? पट्तर शिकारी है मनस्य, और विशेषत उसके अजस प्रस्त्र !

गम्भीर वन में उनकी भीड़ हैं। ये विद्रोही दल के हैं। देख कर गाल्म होता है, व कोई सभा करत के उद्योग में हैं।

राम्राट् सिह का नीरव मुख-भाव कहता है, वह मनुष्य की प्रिमित कीर्ति देख कर विस्मय मीहित है।

पक्षी को पंख का कम्प ही जलाता है, भीतर वह सुखी नहीं है। ये गम्भ्य अपने भीतर ही कलह करन है।

सिह याँ खे उठाता हैं। उसकी प्रसारित दृष्टि गं यर्थ है--दूर में भी भनुष्य के उस युद्ध का क्रांतित्व बहुत अधिक है।
पक्षी की यांखों की भंगिमा बच्चे को निर्देश करके सम्भाना चाहती है--चह क्रांतित्व पृथा है--क्योत के समान
गान्ति-प्रीति के प्रतीक को भी यह यह के माणत्मक पत्र का बाहन बना सकता है।

नीरव रहा सिह । कोई भी आभाम नही पाया गया । मानों सभा हुई नहीं ।

देश में इधर-उधर मनुष्य के तीर-धनुष का अविराम द्वन्द्व । यह सब उद्विग्न वन ही की आवाज है । विध्नित निक्षा की गोद में रात कटती है ।

तूणीर, तलवार, ढाल, धनुष, सम्बल, मानव, सेनादल । निशीथ-राशि ।

नेप चिकत । स्थियमाण, कभी-कभी उग्र । तन्त्रा का स्वप्न भी नहीं । रात्रु के आधात का भय और उसकी हमन करते के कौराल की भावना ये दोनों ही व्यग्र हैं। क्लान्ति को दोनों ठेल कर दूर कर देते हैं।

श्रस्फुट स्वर्—"जल !"

"नयों, नया समाप्त हो गया ?"

"हाँ। थोड़ा-सा दो।"

"भई, मेरे पास भी तो नहीं है, देखों न--"

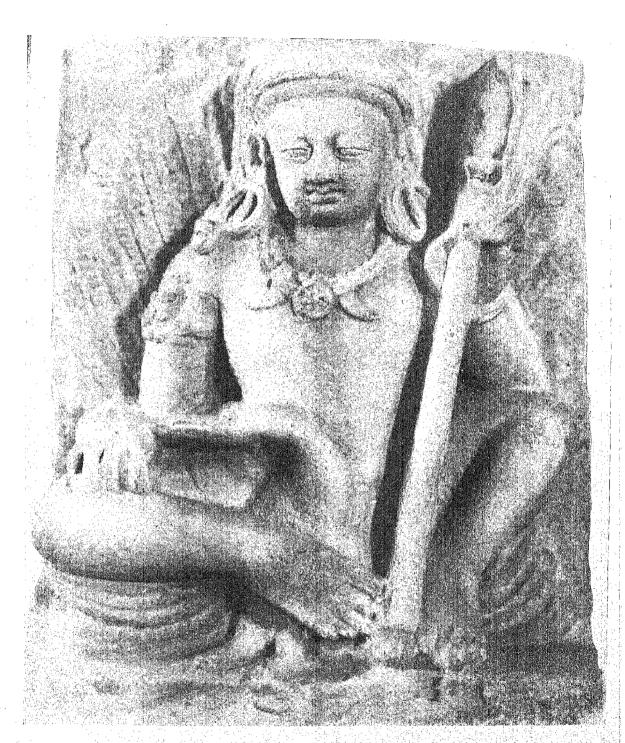

फलक ६१



फलक ६२

|  |  | ` |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ı |
|  |  | 4 |
|  |  |   |

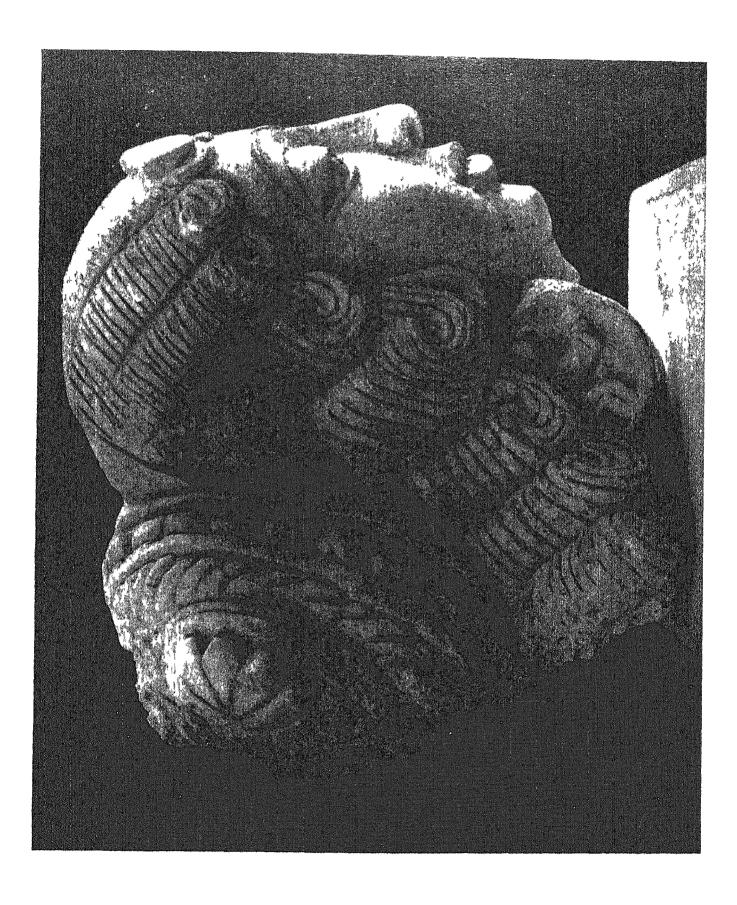









फलक ईंट

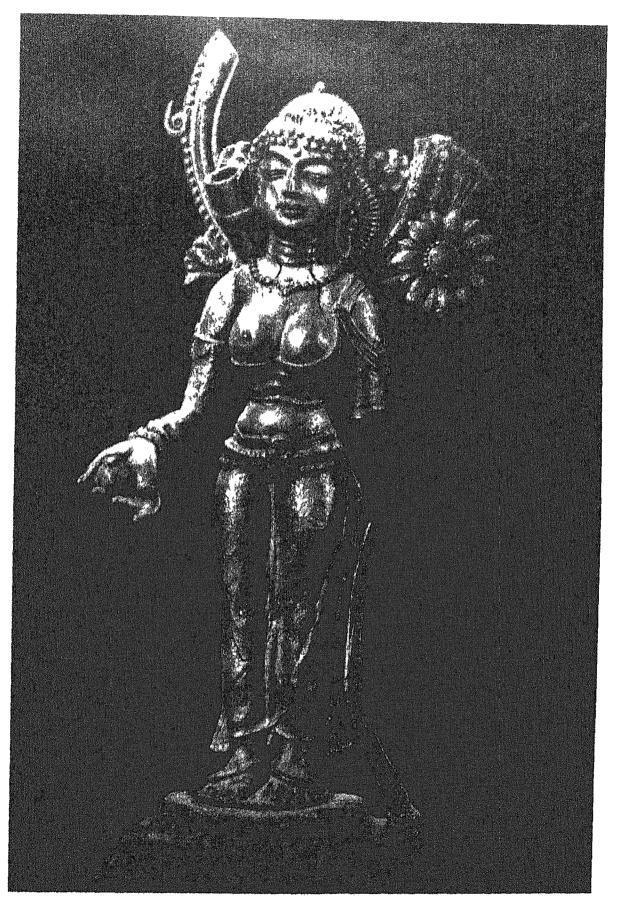

फलक ईह

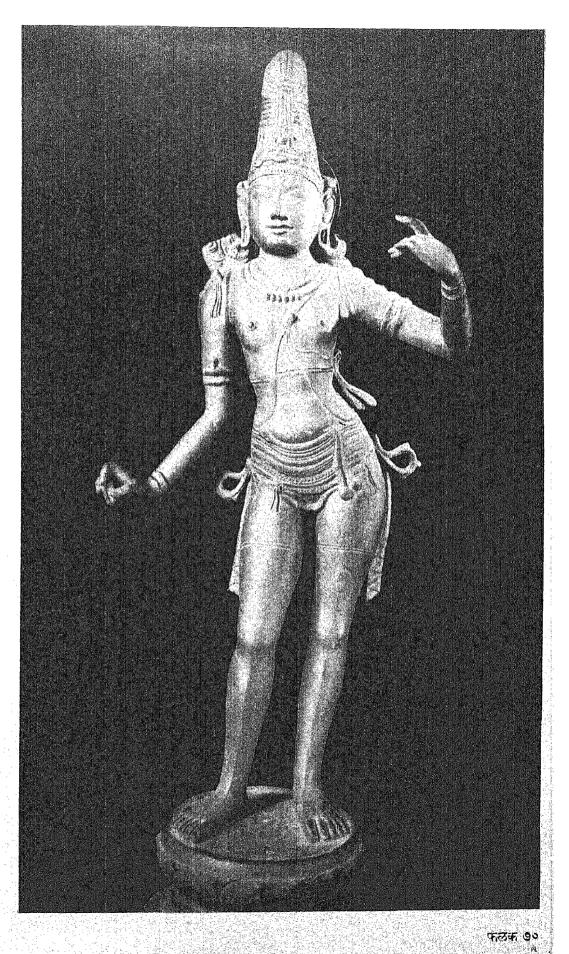

त्छ दर स्तब्धा।

प्रति-श्रान्त स्वर--'भ भ थह सब नया ?"

''वपा क्या <sup>?</sup> यह चाहिए ही । तयो, यह मत पूछो, लेक्नि चाहिए ही ।'' देह से लगे हुए क्रयाण म प्राचित्रह<sup>5</sup>।

"ग्लुस 💷

तठात् राज्य । दूर प्रद्भृत शब्द । विभवा ?

सन्बरत संन्यद्रल ।

यन म यन्य जन्त् भो प्रतित है--यर नया ? बहुत परले ध्विन जो सुनी थी, यह नया वही है ? यह ता ऐसी गही हे ? ग्रीर भी शब्द । बहुनारा-निरमत यह भव्द विस एकार का हे, इसका स्मरण होने स पूर्व ही शब्द बढ ग्राया ऊर्ध्व-गाम मैन्यदल की प्रोर ।

प्रच्छी तरह सबेरा नहीं हुआ। यही दखा गया कि जिल्ल-शिल हा गया ह देश--विह्नमान, कव्दायमान, व आयगान--मनुष्य के अभिनव शस्त्र से। जाना गया कि अग्नि की लो वृद्धस्थल मे परिणत हो गयी है।

बहुत-स दश काले होने लग। माननीय हाथ में ग्राम की लो शिखा के रूप को त्याग करके बुलबुलेदार । अशित हो भयी। वह उल्का क समान गणनातीत होकर दश्य करती रही श्रवनी को श्रौर इन निपुण निर्माताओं के लाखों स्वतना का भी।

भन्त्य ने जो वैभव तैयार किया था वह आधा भस्म हा गया । आग धर्त्व रचकर बचे हुए अद्धांत की ओर बढी ।

भा हमा रे

इस शस्य का शब्द और धकता ही नहीं।

३ सतो पासकर व्वति ने ग्रस्थिर किया मनुष्य को।

श्राज भाग हो गया मनुष्य का मन --कोई ध्वांन सुनी थी- -उसी ध्वान के हेतु।

मन्ष्य कान नगागे रहा । शायन भ्रन्तस्तन भी ।

किन्तु फिर न सुनायी पडी वह ध्वनि ।

प्रहानिध-गाम । गम-बम-समग्र निस्ति। मे ।

\* \* \*

मनुष्य फिर भी व्यस्त दुया उसी ध्यनि के निए। सम्भवत जीव-जन्तु गण भी। इस नूतन ध्वनि से तो पुरानी ध्वनि के ही दिन अच्छे थे।

मनुष्य की मउली में एक दल बोशा "यह स्वर सुना जा सकता था, किन्तु क्योकर ? तुम लोगा का रव शान्त हो तब नो ?"

दूसरा दल बोला "यही तो। तथा किया जाय ?"

अपर दल दृढ भाव से बोला "रखो पे सब स्वप्त । कब की कौन ध्वित है, जिसको लेकर ऐसी दुर्भावना करते हो ? अनी न के मिथ्या के पीछे वर्नमान का मानव ताहता है अक्षुण्ण जय। पृथिवी की तो बात ही क्या, वह ग्रह-नक्षा भी जय करेगा" कन्द्र महन्त्री तो भंग हो गयी दीर्घ निक्वास से, और कुछ हुकार से।

घर प्राकर भी मडली के सक्य-गण का कल्याण न हुआ—शान्ति न भिली। प्रान्ति की शब्द-शक्ति और वहन-शंक्त न किसी को ठहरने नहीं दिया। व्यथातुर हो रही हैं जगल् की गृष्टिणियों; आतिकत हो रहे हैं निक्न के शिशुगण। मनुष्य की प्रात्मा के सवाद पर भी वैश्यानर की वार्ती ने श्रीकि समय तक श्रिपकार कर लिया है। श्रसम्पूर्ण, श्रसफल छिन्न श्रादर्ण, शोगाबिद्ध जीवन लेगार, अपृष्ट चेतना लेकर, नारी श्रीर शिशु-मडली के प्रत्यागत किसी भी मनुष्य की सान द श्रामिंगा नहीं कर सके।

बैठमें के घर में, स्रपरिणत मन, उद्देश्यहीन ज्ञान वाले गुवक स्रीर पुवतीवृन्द मंशय-व्याकुल, हतवाक् होकर खड है।

बाहर भी कलरव । प्रापे सर्वस्व-रिवत दु स्थित, पीउन-अन्त थासिकाण, চিসা শন, निरुपाय, সামা শনিया চা बाहिनी टिह्री-दल की भाति ।

जुट कर वे सच पुकार करते है, "हम कहा जासँ ?"

मुहर्त भर के बाद हाथ की प्रगुलिया को उठाकर प्रादेश, "बड १८१, पही सत्र करा आर छल लिए।"

"किन्त्. . ते बद्ध दिन कटेगे किस पनार<sup>?</sup>"

कितने ही सभ्य गुनवार वाहर निकल गय । कितना की दुर्गिट नीवा हा गर्या ।

स्पष्ट दढ स्वर में एक उत्तर श्राया "प्रतिवाद न करो । प्रव्न न हरा । देखा ।"

श्रीतन्त के कोने में श्रमीम धेर्यवान श्रोर पाठ-निबिष्ट दो श्रोढ, ललाट के स्वद को समाल स पाछकर, गर्म स व्यान हटा कर बोले, "किन्तु, उन सबो को बचाना होगा।"

"बचेभे प्रवश्य । किन्तु उन लोगो के जीवन का मूल्य ता श्राये पहले।"

"जीवन रहने पर ही तो मन्य की ग्राशा की जा सकती है ?"

"ग्राज की ग्राज्ञा से युक्त होने पर ही तो किसी के जीवन का प्रयोजन है।"

"वह प्राक्ता क्या प्रत भी इस पा से हो पूर्ण होगी ?"

"प्रतीक्षा करने को प्रव भी प्रन्रोध करता हूँ। देखिए।"

ग्रन्थ पड़ा रह गया। ये ताकते रहे विस्फारित नत्रों से । दृष्टिहीन, सस्यहीन, पपतीन, नातर में जनता नल रही थी शुन्य प्रान्तर की छाती को रौदती हुई।

जल में, ग्राकाश में, पर्वत में शब्द । मिट्टी क नीचे शब्द ।

बोध होता है कि सुदिन आने को ही है। इस बार के शब्द में माना घर-बाहर, मेतु, शिलागाला, मन्त्रामार, स्वास्थ्यालय, शिक्षान्य, खेलागृह, सब लुप्ति की पुकार पर दोड़ नलें। क्षितितल से लेकर चन्द्रलोक तक धूँआ-सा भर गया। कही परार न रहीं। बन्य बस्तुओं की आहट नहीं है। पृथ्वी से मानो उनका कोई बास्ता नहीं रहा। केवल कुड़ली-हण कठिंग अपनि का कठोर शब्द ही मालूम होता है, समाप्त नहीं हो। रहा है।

किसके ऊपर यह गर्जन है ?

क्या यह जय का गर्जन है ?

ज्ञान-विज्ञान रूपी बन्धु ग्राये थे, उनके बन्धुत्व का क्या वर्ज्जन किया जा गका है ?

हाम हरी पृथिवी । दन्ध, उज्ञा, काता श्रंगार !

केवल जल। जैसे पृथिवी सुष्टि के पूर्व थी।

कूलहीन जल के मध्य में एक ग्रणंवपोत मात्र है। श्रीहीन, किन्तु श्रतिबृहत्। पृथियी की मिट्टी पर जब स्पड़ं होने की भी जगह न रही, कितने देश बह गये, उस ग्रणिन-कुंड से, रण-परित्यक्त, यह ग्रणंवपोत ग्राश्रय-सा भासमान है।

पृथिवी की मिट्टी क्या ग्रव वे देख सकोंगे ?जल में ही निस्तार होने की क्या की ग्राज्ञा है ? मनुष्य की, गाना धरित्री की क्या रक्षा हो सकेंगी ?

व्यर्थ परामर्श । नारी, पृष्ष, महासमुद्र के उम्मिंजीर्ष में अपने अन्तिम दिनों की गणना करते हैं किन्तु क्या पृथिवी नहीं रहेगी ?

शब्द ! दूर एक विमान-यान !

अनुमान हुआ, पृथिवी अभी है, अन्तिम दिवस की प्रतीक्षा दो सप्ताह से करती हुई।

सब प्रस्तुत हुए । कोई शस्त्र लेकर नहीं । एकमात्र गुभ्र पताका उड़ रही थी, और सब नीरव था ।

कोई भारी शब्द किये बिना यान छत पर उतरा।

ग्राग्नि के परिवर्त्त में एक स्थान पर नीलाभ लिपि थी--किन्तु भीतर रक्ताभ।

'आत्वर्ग,

मवस्थित जानी हुई गही है। सम्भवा जीवित। किन्तु हमारा प्रतिम पत्र हे हमने आशा छोड दी थी। यदि पृतिनी में भिम तो नो फिर शाशो। स्मजान म, कन्नो में, तुम्हारे हाथों से अन्तत एक पृष्प-दल की कामना करेमें—— क्यों पत्र बार।

अनिर्नत पार्वा

विदा लेने वाले तम्हारे भ्रातवर्ग।

"ग्राता ! निरुवर !"

ज्ञानी एवं विज्ञानी दानी ही पड हुए।

"माता घरणी की जाती पर मन्ष्य जन्म लेते ही पुकारता है 'गाँ ।' यह भुवन की आदि-भाषा है। आज भी कोई भा मनुष्य जन्म लते ही प्रथम उच्नारण करता है 'गाँ। सन देशों के मनुष्यों की यही शास्तन वात है। मनुष्य का सम्पर्क इसी क भीतर होकर है —अभिरान । अच्छेब ।''

पोत में काताहन-पात खातों !'

ļ.

पत्पर क समान कड़ा, कासा अन्यकार । विस्व म कही भी शब्द नहीं । केवस समुद्र का फल्लोल । हवा कभी भीत, कभी पास्मान् हा-हा कर उद्भारत । भग्नरत्प, भिन्न पृतिनी पर कोई जीव भी कही है, इसका परिचय नहीं । तृतीय घटर के राजि मानो राधसी के समान भग्न-स्तृप की हिंदुको का चर्नण कर रही है ।

व ी दूर पर भवर । कछ-कुछ कानो मे श्राला है, बाकी सिक्द्वेश होता है । उसके बाद स्रोर कछ नहीं । बोध होता है, प्रसम्तप का बचा-धवा भा ध्यस्त हो गया ।

सितरते अन्यकार की त्यापी पाट जाती है। ऊत्पश्चिष प्रालोक के गाथ धीण छागा दिखाई देती है विकट ज्योति— अवर म मजात भोर मनुष्य - भीरे-धीरे निकट भाता हुआ।

एक एक रत्य के शमीय अभी मचाल भुषा कर चला जाना है। दिखाई पदा—शीर्ण युवक। कही था किसी का धर—कोन था उराका—मानो खोज रहा है। एकदम अकेला है वह। स्तूप देख-देखकर दक्षिण दिशा में चलता है—निर्भाक, नि.शब्द।

एक स्तूप के पीछ और एक मजान है। नारी। पश्नात् उसके प्रोढा का हाथ पकड़े किशोरी।

खोज रही है ये भी।

रके वे । कोई भी किसी का पत्थान। नहीं है । एक-टक ताक रहे हैं परस्पर एक दूसरे को ।

पुरत की दिशा लाल हो जाती है।

भीषण पृथिवी । भोर के शालीक में !

हाथ की मजाल वे ऋषट कर फेक देते है।

'फंको मत !"

सागर की लहरों पर रथ छोड़ कर हंसता हे सूर्य-तट पर पर्वत के सानु में वृद्ध ।

"तुम लोग एक बार भ्रौर जलाश्रोगे पृथिवी पर मशाल। उन सब को दी थी—वे सँमाल न सके। फिर देखों! मँभाय सकोगे या नहीं ? तुम लॉग सँभाल सकोगे। वह तो भूठी होने की वस्तु नहीं है।"

शूरय पृथिवी में, सुना है फिर बज रही है वही ध्विन-उदय-चक्रवाल में गगन मन्द्रित करती चली जाती है अनन्त की श्रोच--तुग पर्वत के हिम-गुकुट को छूती हुई।

(बॅगला से)

## बँगला साहित्य की कहानी

#### होरेन्द्रनाथ दत्त

भूतत्त्व की दृष्टि से बंगाल भारतवर्ष में सबसे तरुण खड़ है। निदयों में बहकर आधी हुई पिट्टों में ही उनका निर्माण हुआ। आरम्भ में वह द्वीप-पुंज रहा होगा किन्तु कमशः ये द्वीप एक दूसरे से मिल गये और बंगाल भारत के मुन्य भाग के साथ सम्बद्ध हो गया। इसकी उर्वर भूभि के निकटनर्ती प्रदेशों ने उपनियेश तसाने वाला को आहुण्ट किया। आरम्भ रोही बंगाल की आबादी मिश्रित रही। कोल, द्वाविड़ और मंगोल आदि तस्वों का उसमें प्रावान्य रहा, प्रायं पिछे आये।

हमारी संस्कृति भी, जिसकी सर्वात्तम निधि हमारा साहित्य है, हमारे देश की भाँति ही ति विभव हुई। वमाल की भूमि की उर्वरता निधियों की मिट्टी के कारण हुई, बंगीय मानस की उर्वरता का श्रेय उसकी है जो कि बंगान की भूमि में बढ़ने वाली विभिन्न सांस्कृतिक धाराश्चों से विभिन्न सुपों में उसे भारत हुई।

शताब्दियों तक वलते रहने वाले इस जाति-सम्भिक्षण के कारण गंगाली भानस में एक विशेष लनी वापन आ गया जिससे कि वह नया ग्रहण और जीर्ण का तिरस्कार सहज ही कर सका। जानीय जीवन और उपकी परिवर्त्तन-सीलता के कारण जीवन-परिपाटी में एक उदाहरण रहा जिसने साहित्य पर श्रपनी छाप बैठा दी।

प्रथम उपनिवेशियों ने सागरिक व्यापार प्रारम्भ किया प्रोर नहुत दूर-दूर तक उनका व्यापार गहुंना। किन्तु उनका जीवन उत्तर-पश्चिम मूखंडों से बिल्कुल श्रलण था शोर आयों का प्रभाव उन पर नहीं था, इसलिए उनके जीवन का तल भी गहुत नीचा था, उनकी भाषा श्रास्ट्रो-एशियाटिक वंश की थी जिनमें दिवड़ श्रीर मंगोल तन्य भी गिलं हुए थे। इस खिनड़ी भाषा की कोई लिप नहीं थी और साहित्य तो था ही कहां। प्राचीन संस्कृत-साहित्य में इस देश के निधासियों को 'वयांसि' श्रथवा पक्षी कहा गया है। इसका ठीक-ठीक कारण नो आन गहीं किन्तु अनुभान किया जाना है कि पह उनकी भाषा पर ही श्राक्षेप था जो श्रायों की दृष्टि में पिश्वां के चहकने से श्रधिक श्रर्भ नहीं रखता था। ये लोग प्राय: बाह्य थे लेकिन उनका बौद्ध धर्म भी एक स्थानीय इव था जिसके श्रसंख्य देशी-देवता थे—कुछ देशज और कुछ वाहर से आयो हए।

श्रायों का प्रवेश गीर्य-काल में श्रारम्भ हुया और श्राठवीं कताब्दी तक उनका श्राधिपत्य नारे प्रदेश पर छा गया। जनता ने ग्रार्य सम्यता को उत्साह के साथ प्रपनाया और प्राकृत भाषा भी स्वीकार कर ली। इसी के श्रपभ्रंश से श्रनन्तर बँगला की उत्पत्ति हुई।

किन्तु आर्य-पूर्व कोल, द्राविड़, मंगोल प्रभाव सर्वथा मिट नही गया। पूजा और कर्मकांड में, सामाजिक रीतियों में, भाषा की प्रवृत्तियों में इनका प्रभाव रहा और अभी तक चला आ रहा है।

गौड़, (वर्तमान मालदा जिला) में पालों का राज्य स्थापित हुआ। पाल वंश और उसके परवर्ती सेन पंश के राजा साहित्य और कला के प्रेमी और संरक्षक रहे। कई शताब्दियों तक गौड़ राज्य बंगाल के जीवन का केन्द्र रहा और वहां के राजाओं के संरक्षण में प्रदेश की भाषा का रूप पुष्ट हुआ।

बँगला भाषा और साहित्य का श्रारम्भ १०वीं शती के लगभग होता है। इस काल में कुछ वोद्ध भिधुयों ने बँगला में भवित के गीत लिखे। इसके पहले का कोई लेख अभी नहीं मिला है।

किन्तु बँगला का पहला महाकिन संस्कृत का किन हुगा। जयदेव का काल १२वीं शताब्दी है। उनका गीत-गोविन्द न केवल बँगाल विल्क बिहार और उड़ीसा के भी जन-जीवन का अंग बना। ग्रभी तक बँगला का बाइसम और कई संस्कृत और कई बँगला गीति-काव्य प्रधान थे। यह गीतात्मकता बँगला-प्रतिभा की विशेषता है। १५वीं और १६वीं शती में वैष्णच कियों ने इसे और भी पुष्ट किया। ग्राज के साहित्य में भी गीतात्मक प्रवृत्ति प्रधान है ग्रोर हमारे गद्य में भी एक गीतात्मकता ग्राज उसे विशिष्ट करती है। हमारा सौभाग्य ही सममता चाहिए कि हमारे ग्रारम्भिक साहित्यकारों की आत्माभिर्व्यास्त का ठीक साधन लाजने के लिए अधिक खोज नहीं करनी पड़ी बल्कि ग्रारम्भ से ही उन्होने प्रपनी भाषा की पहल प्रतिभा को पहिचानकर उसों के यनुरूप काब्य-सृष्टि की ।

उत्तर भारत पर पठानो का श्राक्रमण आरम्भ हुआ, लेकिन बगाल इस सवर्ष से दूर ग्रपने सास्कृतिक जीवन का विकास करता रहा। १२वी शती के अन्त म पठानो ने बगाल पर भी शाक्रमण किया प्रोर विजयी हुए। किन्तु विजयी जाति सास्कृतिक वृष्टि से नहुन पिछड़ी हुई थी श्रोर उसके पास विजित को देन थोग्य कुछ नही था। श्रगले २०० वर्षों तक देन में बजे उथल-पुथल रहे श्रोर साहित्य के लिए तो ये दिन गहुत बुरे गये।

पन्द्रहरी शती से नये उत्थान का आरम्भ हुआ। इस समय तक प्रत्येक प्रान्त में शान्ति ग्रार व्यवस्था पुनः स्थापित हा पुकी थी। पाल ग्रीर रोन राजाग्रो की तरह कुछ मुस्लिम शासको ने भी कवियो को दरबारी सरक्षण दिया। साहित्य की पुनः प्रतिष्ठा हुई। यह काल समवत गायन श्रोर सगीत का काल है जिसमें मानस चडी ग्रोर धर्म की श्रुतियों का पुल्य स्थान है। इस प्रकार के गाथा-काव्यों को गणल-काव्य ग्रथवा विजय-काव्य कहा जाता था ग्रोर हिन्दू तथा मुस्लिमों में यह समान भाव से समान प्रादर पाता था।

पन्द्रहवी शती में महावर्धि कृतिनास ने बँगला में रामायण की रामा की। कृतिवास ने सरकृत से अनुवाद नहीं किया— अन्य को एक गणीव रूप दिया। इस अन्य को जनता के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दो शती बाद लिखें गये काशी-राम दास के महाभारत को छोड़कर कदानित् किसी दूसरे अन्य का प्रभाव इतना गहरा नहीं पड़ा। इन दो अन्यों ने न कवल सभी रत्यों और वर्गों के लोगों को प्रेरणा दी बल्कि जनता को सरकृत के अभिज्ञान से भी परिचित कराया। उससे सरकृत के अनुवादों की प्रोत्साहन किला और बँगला भाषा की शवित का भी विकास हुआ। बँगला लेखकों में आर्जिकास बढ़ा।

उसी काल स वे पान पदाविलया की रचना हुई। ये प्यान कि विद्या की राधा स्रोर कृष्ण के शेम-मीत हमारे साहित्य की विद्यापित प्रमुख िपित हैं। ये प्यान किवादों में चडीदास स्रोर विद्यापित प्रमुख है। चडीदास का काल-निर्णय यदाप स्रभी विद्यादान स्वत है तथापि ये दोनों समकालीन माने जाते हैं। चडीदास अद्भुत प्रतिभाशाली किव थे और उनका प्रथम काव्य किसा भी साहित्य के प्रथम काव्य किसा थे। भी साहित्य के प्रथम काव्य के समकक्ष ठहर सकता है। उनके गीतों का रूप यद्यपि धार्मिक है तथापि उसमें हम मान-वं। अनुभूति का गहरा पुट पाते हैं जो इससे पहले के साहित्य से नहीं था।

विद्यापित बिहार के ये और उनकी किवता मैथिली भाषा में है, किन्तू उसका प्रचार बँगाल में चंडीदास के समान हैं। हुआ । हाव्य की सुन्दरता के आर्तिक्त मेथिली उच्चारण का अपना प्रलग आकर्षण था और हमारे परवर्ती वैष्णव किवयों में अनेकों के विद्यापित का अनुकरण किया। बँगला और मैथिती के संयोग से एक नयी बोली ही बन गयी जो अवन्तर अञ्चलित कहलायी। चंडीदास और विद्यापित के परवर्तियों में ज्ञानद और गोविन्द दास विशेष उल्लेखनीय हैं। अवन्तर वैष्णव पदावली का हास हुआ और बहुतों का काव्य निरी भावुकता सा शुगारिकता से भरा हुआ है।

सोलह्वी शती में श्री चैतन्य था श्राविभाव बँगला के इतिहास में महान् घटना है। उन्होंने एक सांस्कृतिक पुनरत्यान को प्रित किया जिससे देश की जनता के सामाजिक ग्रोर धार्मिक दृष्टिकोण में श्रागूल परिवर्तन हो गया। साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा। वैष्णव काट्य को नयी स्फूर्ति मिली ग्रीर साहित्य के एक नये प्रकार के जीवन-साहित्य का ग्राधिभाव हुआ। श्री चैतन्य कं पीछे उनके जीवन ग्रीर उपदेश से सम्बन्ध रखने वाला बहुत-सा साहित्य रचा गया। इसमें वृन्दावन दास के 'चैतन्य गागवत' ग्रीर कृष्णदास कविराज के 'चैतन्य-चितामृत' का उल्लेख किया जा सकता है। उनके जीवनीकारों ने चैतन्य कं कुछ शिष्यों की भी जीवनियाँ लिखी हैं। जीवनियों की दृष्टि से तो इन रवनाग्रों का महत्त्व है ही, उनके तत्वालीन सामाजिक जीवन को भी बहत श्रच्छा उपस्थित करता है।

मुस्लिम शासन में बंगात के सारकृतिक जीवन का केन्द्र गौड़ से उठकर निदया जिले के नवद्वीप में चला गया। हमारे मध्यकालीन साहित्य ने संरकृत के संरक्षण में मदद नहीं की बल्कि बैठणव, शाक्त और अन्य लौकिक सम्प्रवायों के प्रभाव में वह पनपा। मगल-कक्यों का प्रभाव भी अक्षुण्ण रहा। 'चंडी-मंगल' के रचिता कवि-कंकण मुकुन्दराम चकवर्ती ने १६वी शती के बंगाल का बड़ा सजीव चित्र राना है। उनका जीवन-चित्रण चासर के १४वी शती के इंग्लैंड के चित्रण के समकक्ष है।

यह विशेष उल्लेखनीय है कि मुस्लिम जनता कभी हमारे साहित्य के प्रति उदासीन नहीं रही। मंगल-काव्य में भी उसकी रुनि रही, श्रीर १७वीं सती में कुछ मुस्लिम कवियों ने हमारे साहित्य की वृद्धि की। श्राराकान दरवार के कवि

सम्बद्धाः लास्त्व ने 'प्राविती' ताम के प्रान्ध-काष्य ही उचना को । दोलान काजी नामक एक योर गण्यम किन सुन्हर वाणा कर्न विभो ।

हिन्दू प्रोर म्रिलम एक दूसरे के निवट भारह थे। हिन्दुत्व और म्रिलम के समन्वर्ग का एक उदाउरण 'सत्य पीर सम्बन्धी पाकाली किलियाओं म सिलता है। हिन्दु 'राय' योग मरिलम 'पीर' के प्रकोषण से एक वर्ष द्वारा की उद्दावना का गयो है।

्मारे साहित्य ही कहानी जिला देन संख्यों में स्व मन मोन न्साहित्य की नर्सा के परी गर्छ। हो साला। मार्गा, महण, मिना ज्लाह और फर्कार सभी के पीत रचे गर्य। यभी तक उस लाक-साहित्य की खाज ए। उसी ति विभय पा। ताल मिनिहान् से सेताया ने देनका समह खारमभ किया है। उसमें पाक समझ यशा भैनामती की मालाए त्यार साहित्य की न्यात है। उसमें पाक की एक विकार रामा है। महाबन भी उत्लेखनीय है। बाक्रस-मीन। को एक विकार रामा है। माला सम्प्रांत है। उनका अपित्य है। उनका अपित्य साहित्य निर्मा जाति की प्रधाना अप्रवाद साथ है। उनका अपित्य साहित्य साहि

अयओं के आने के पहल १८वी शकी के पर्वार्द्ध भ रामप्रसाद आर भरतचाद नाग के दो गटान कवि अरेर हुए। दोनो नांद्या के महाराज कृष्णचन्द्र के संरक्षित थे। रामप्रसाद शान्त थे। उन्हाने एक विशेष सर म वहत ये गीत विश्व और भागृहिक रूप से वे 'रामप्रसादी' कहनाते है।

भरतनरद ने नहुत-से प्रयत्भ काच्य तिखे जिनमें 'तिया मुखर' सबसे शेष्ठ छ । यह कथा सम्कृत म स्परिति को किन् भरतनरद ने उसमें अनक परिवर्तन किये प्रोर उसे एक नगी प्रथार्थना दी। उनका जीवन-विक्तण मुक्तदराम जेसा बास्तिक है। कल्पना के प्रतिरिवत उनमें प्रखर बुद्धि भी थी और उनका काव्य भाषा-सोन्दर्य राषा हास्य का सुन्दर एदा हरण है। जीवन के प्रति उनका वृध्दिकोण भी सर्वथा क्षाधृतिक ह—कभी श्रद्धातीन, कभी अनत्तरदागी। उन्हें पदकर प्रत्यव होता है कि हम प्रणाने कान्य से दूर नहीं है।

\*

एक शासन-ध्यवस्था के अन्त ओर दूसरी के आरम्भ के साथ-साथ जीवन और निचार की परिणादिया में कान्तिकारी परिवर्तन होते हैं। जितानी विजय के साथ भी यही हुआ। एक अन्य सभ्यता के आघात से पुरानी विजार-प्रश्नलाएं दूरन लगी और मध्ययुगीन सीपी से आधुनिक मन का अवतरण हुआ, किन्तु नये विचारों को सफलतापूर्वक प्रभिव्य का विज्ञान करने से पहले पूर्ण आत्मसिद्ध करना आवश्यक था। इसलिए आश्चर्य नहीं कि खिनानी युग के प्रथम महाकित माइकेल मधनूदन भरतचन्द्र के बीच की पूरी शताब्दी का अन्तराख है। अग्रेजी शिक्षा ने एक नया प्रसिद्ध गर्ग पेदा किया जो पाश्चात्य विज्ञाआ को सम्पूर्णत पकड़ना नाहने थे। दूसरी और रुढ़ियादी पुरानी परिपाटी को ज्यों का त्यों बनाये रुखना चाहने थे। रामगोहन राय के ब्रह्म-आन्दोलन ने दोनों में सन्तुलन रथापित किया।

युग-परिवर्तन का बड़ा महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ बँगला गद्य का विकास । इस समय तक बँगला म गल साहित्य था ही नहीं । वहुतों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि बँगला गद्य की मांग पहले-गहल कम्पनी के अग्रेज कमंचारिया न की । प्रान्तीय भाषा सीखनें के लिए इन्हें गद्य पाठच-पुस्तकों की आवश्यकता थी । इससे बँगला गद्य का जन्म हुआ । अग्रेज मिश्रन से विलियम केरी की प्रेरणा से सन् १८०१ में रामराम बसु ने 'प्रतापादित्य-चित्त' नाम का पहला गद्य ग्रन्थ लिखा । विलियम केरी को प्रेरणा से सन् १८०१ में रामराम बसु ने 'प्रतापादित्य-चित्त' नाम का पहला गद्य ग्रन्थ लिखा । विलियम केरी के एक दूसरे सहयोगी मृत्यंजय विद्यालंकार ने कई पुस्तके लिखी, जिनमें 'प्रबोध-चित्रका' सबसे प्रसिद्ध है । यहाँ से गद्य का आरम्भ हुआ । किन्तु गद्य की शिवत का पूरा उपयोग पहले-पहल कई बररा पीछे राममोहन राय ने अपने घानिक और दार्शनिक निवन्ध में किया । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उसे मांज कर साहित्यक रूप दिया और अक्षयकुमार दत्त ने प्रपने विज्ञान-सम्बन्धी लेखों में उसका निपुण उपयोग किया । इसी समय मुद्रणयन्त्र के प्रवेश ने गद्य के विकास और प्रत्य साहित्य की रचना की गति को बहुत बढ़ा दिया।

शीझ ही बँगला पत्रों का श्राविभाव हुआ। बहुत-से तो ग्रल्प-जीवी रहे, लेकिन श्रीरामपुर के भिश्वतियो गा 'समाचार-दर्पण' बहुत दिनों चला और कवि ईश्वर गुप्त के 'संवाद-प्रभाकर' ने पत्रकारिता को साहित्यिक रूप दिया।

ाव्य दारक एश्वर गण्त । आसिपार्य या स्वह पुराना परिपाटी क नाभी क्याय थे । पाश्वास्य प्रकाब स्वचने हुए स्टान पासन प्रस्पर सा किर्यार क्षिमा, किनु उनकी त्यांता साथारण साल से अपर कभी नहीं उठी ।

मधनाद वध में प्रोरित होकर रमनारा बन्धापाध्याय, उमानद यन्द्यापाध्याय क्रोर नवीन सेन ने भी पोराणिक क्रवना णीतनासिक कमान्काल कियो। नक्की रचनाकों में देश-श्रेम ना स्वर भी स्वयट हुक्का जिसका श्लीण रूप ईच्वर गण्न के काला में पाया गया ना।

मध्यप्यन के कारोज के दी साहित्यिकी— राजनारायण नम् आर वृद्धदेव—ने गद्य में उल्लेखनीय वृद्धि की । किन्तु उप युग ।। सारा उल्लेखनीय नाम निरसन् ह बिक्म कर ना है। उन्होंन गद्य की दुर्वत परम्परा की पुष्ट करके अभिव्यजना ।। एक स्थान साम तना दिया । उनके उपन्यामा ने बमाल को चिक्त कर दिया । उनकी प्रगल्भ लेखनी ने बड़ी तेजी से एक के ता एक उपन्यास प्रस्तुत किये आर सभी का अञ्चल गफलता मिली । कुन्न केवत कमानी बहानिया थी, कुछ ऐतिहालि। उपन्यास योग कुछ म बमान क सामाजिक-जीवन सा चित्रण था किन्तु देशप्रेम का जोश सभी में भरा था। 'तन्द मानरम् उन्हों के 'आनन्द मठ' का अग है। बमाल क सम्द्रीय आन्दोन्त को बिक्तम की रचनान्ना से बहुत प्रेरणा मिली। उपन्यास क प्रतिश्वित उन्होंने विनात सह प्रतिश्वत के उन्होंने विनाद सम्बद्धि । कहा जा सकता ह कि उन्होंने स्वोन्द का पर्म प्रस्तुत किया।

अभिम हे समहाजीना म सनस प्रमुख व बीनयन्धु मिन, जिनके नाटक 'नील दर्षण' से बड़ी सनसनी फेली थी। यह नाटक निल्हें पाहबा के प्रत्या गरा पर प्रवल प्राचान था, और उनको बन्द करने का श्रेय इन्हीं को है। कदाचित् किसी दूसरी प्रतक ने दससे महतर सामाजिक प्रदेश की पृति न की होगी।

भारतीय सिविल गिंवरा के प्रधिकारी रमदाचन्द्र दत्त बिक्स के पद-चिह्नो पर जले। उनकी रचनाएँ अभी तक रुचि-पर्वक गढ़ी जाती है।

, \*

कालीप्रसन्न का प्रहसन 'हुतुम पेचार नयशा' वडी सुन्दर शैली में लिखा गया था। टेकचॉद का 'ग्रलालेर घरेर दुलाल,' जिसमें जन शैली का प्रयोग किया गया था, इस प्रकार के प्रयोग थे ग्रौर बंगला गद्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान रगते हैं।

विकास निव प्रीर उसके समकालीनों के महान् कृतित्व के बावजूय रियान्त्रनाथ का प्राविभीव एक प्राश्चर्यजनक भटना ही थीं। यह प्राश्चर्य की बात है कि एक प्रात्तीय भाषा, जो बहुत-सी बातों में अपरिपक्य और प्रविकत्तित थीं, इतनी विशाल प्रतिभा के साहित्यकार के लिए प्रिभाव्यक्ति का माध्यम बन सभी। उसकी महान् प्रतिभा ने भाषा से जो कुछ गांगा, भाषा ने उदारता में दिया और ऐसी अन्य शिक्तयाँ पैदा की जिनकी कल्पना प्रभी तक किसी ने नहीं की थीं। ६० प्रोज्जबल वर्षों तक वह हमारे समूचे साहित्यक क्षेत्र पर एक विशाल बट-वृक्ष की तरह छाये खड़े रहें। उनके साहित्य विश्तार और वैविध्य दोनों ही आश्चर्यजनक हैं। गीति-काव्य के किब के रूप में वह ग्रसदिग्य रूप से विश्व के श्रेष्ठ कियों में से हैं श्रोर विविध्य दोनों ही आश्चर्यजनक हैं। गीति-काव्य के किब के रूप में वह ग्रसदिग्य रूप से विश्व के श्रेष्ठ कियों में से हैं श्रोर विविध्य तो हैं। उनको चहु एक साथ ही वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स हैं। उनकी कहानियाँ हमारे साहित्य में श्रान्ठ स्थान रखती हैं। उनको उपन्यास 'गोरा' कदानित् बँगला में सबसे सन्तुलित उपन्यास हैं। उनके गीत, नाटच हमें एक प्रसिमित्त सौन्दर्य-जगत् में ले जाते हैं। साहित्यलोचक के रूप में उनमें बृह्छेन की परख थी श्रीर मैथ्यू श्रानंत्र की-सी प्राहकता । कुल मिलाकर वह हमें एक बृह्तर विश्व की भांकी दें गये। वह स्वय पूर्व और पश्चिम का एक

मूर्तिमान् समन्तय थे ओर उन्होंने प्रादेशिक सीगाएँ लाघकर विश्व को ही सामने रखा। उन्हें गोवल पुरस्यक का दिवा जाना बँगला साहित्य के विश्व-पद का उवित सम्मान ही था।

रारचनद चट्टोपाध्याय की कीर्ति भी बगाल से बाहर फेली पार उनके उपन्यामी के अनुवाद भारत की विभिन्न भाषाश्रों में हुए। उनकी प्रधान्त शात्मा के लिए र्वष्ट्रय जीवन का बना प्राक्षण था। तथाकिषत 'पदता' पर उनके शाचात नयी पीढ़ी के लिए प्रीतिकर प्राक्षण का विषय थ; तक्ष परवर्ती लेलकों ने उनका श्रनुकरण करत हुए भीर भी साहमित प्रयोग किये। देहाती जीवन से शरप्नदद्ध के मनिष्ठ परिचय ने उनकी वधी सहायता की और उनके नवसे सजीव पात्र समाज के निचले रतरों से ही लिये गये है। दिलत, प्रकृत श्रीर बित्युत के लिए उनके मन्या। । किया थी। उपन्यासकार के ल्या में उनकी सफलता प्राक्षणंकारक रही।

इस प्रती का लेखन बहुत कुछ रबीन्द्रनाम से प्रभावित रहा, तथापि काव्य ब्रार उपन्यास बामा धाना म उत्त काल के लेखकों की देन प्रनुर रही है ब्रोर उससे बंगला साहित्य का विकास हुआ है। किन्तु समनर्सी लागक को सम्पा इननी है कि उनक नाम यहा मिनना सरभव न होगा।

रधीन्द्रनाथ के सगकालीनों में प्रमथ नौधुरी का अपना असग स्थान रहा । पुष्ट आर जोग्दार गण तथा पेन हार। के द्वार। उन्होंने परवर्ती लेखकों के लिए शैंसी का एक नया आदर्श उपस्थित किया । वाद्यावाल की नगता विद्यान के आग्रह के कारण ही वैसी भाषा साहित्यक अभिन्यवित के साधन के रूप में स्वीकार्य हुई। उनक द्वारा सम्पादित 'प्रवज प्रम' ने तकण बौद्धिकों के एक दल को आग्रहट किया और समकालीन साहित्य पर अपनी स्पष्ट छा। असी ।

अनन्तर 'कल्लोल' नागक एक पत्र को केन्द्र बनाकर प्रतिशाशाली युनक साहित्यको का एक दर्श सर्वान्द्रनाथ ठाकुर के प्रभुत्व से मुक्ति पाने के लिए कृतिनिश्चय इन साहित्यको ने विदेशी साहित्यको से प्रेरणा जी । जुल्ल ने काम गनोविज्ञान के अन्बेषणो से प्रोढ सहयोगियों को चीका दिया। शीघ्र ही दल विस्थाठित हो गगा; किन्त उसके प्रतिभाशाली सदस्य प्राज हमारे प्रमुख लेखक है। नज़रूल इस्लाम भी इसी दल के थे, प्रीर मुस्लिम कवियो । तर्पाइन्तिय है। इसी दल के एक और भूरापूर्व सदस्य ताराशंकर बनर्जी ग्राज हमारे रावसे अनिक लोकप्रिय उपन्यासकार है। वीरमूग में ही अपने उपन्यासों की पीठिका रखकर उन्होंने ग्रांक उपन्यास लिखे हैं जिनकी तुलना हार्डा को भिरास उपन्यासमाला' में की जा सकती है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हे और निगन मुख्य वर्षों माने है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हे और निगन मुख्य वर्षों माने है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हो और निगन मुख्य वर्षों माने है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हो और निगन मुख्य वर्षों माने है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हो और निगन मुख्य वर्षों माने है। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हो और निगन मुख्य वर्षों माने हैं। कहानियों में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई हो और निगन मुख्य वर्षों माने हित्य की तुलना में खरी पायी जायेगी।

हमारा साहित्य-क्षेत्र नयी प्रतिभा की लीलाशूमि है। उन सब की गणना यहा कराना प्रसम्भव है। सुनिविनत साहित्यिक मानो की प्रनुपस्थित में उनमे ग्रव्यवस्था भी काफी है और कोई-कोई यह भी नही निक्तर कर पान कि वे करना नया चाहते हैं। किन्तु साधारणत्या लेखकों में सामाजिक चेतना बढ़ रही हैं। कविता का क्षेत्र ही मनसे कठिन ग्रार चिन्त्य है। ही० एस० एलियट ग्रोर एजरा पाउंड का ग्रनुकरण करते हुए उमारे बहुत-से किन, प्रपनी उज्ज्यन प्रतिभा के यापजूब दुर्बोधता के शिकार हो रहे हैं। इस निश्चय ही उस प्रवरिशित पर पहुँन गये है, जहां हमें एक पार प्रतिभ कण से निर्णय कर लेना होगा कि एलियट का 'वेस्टलेड' (बजर भूमि) ग्राधुनिक काव्य है, या कि ग्राप्तिक जाव्य ही वजर भूमि है।

(बँगला से)





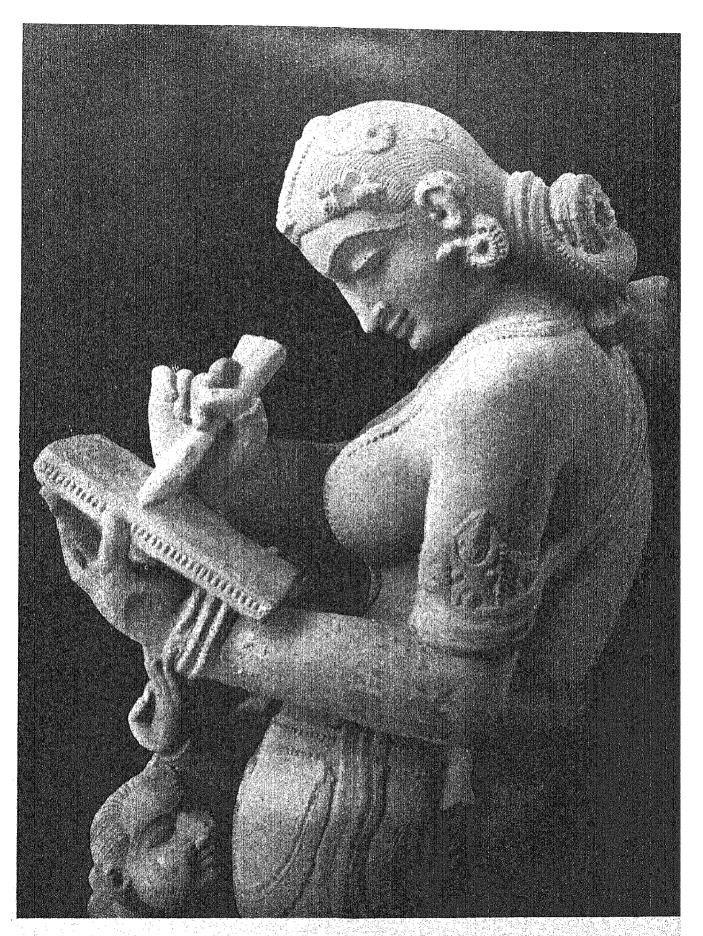



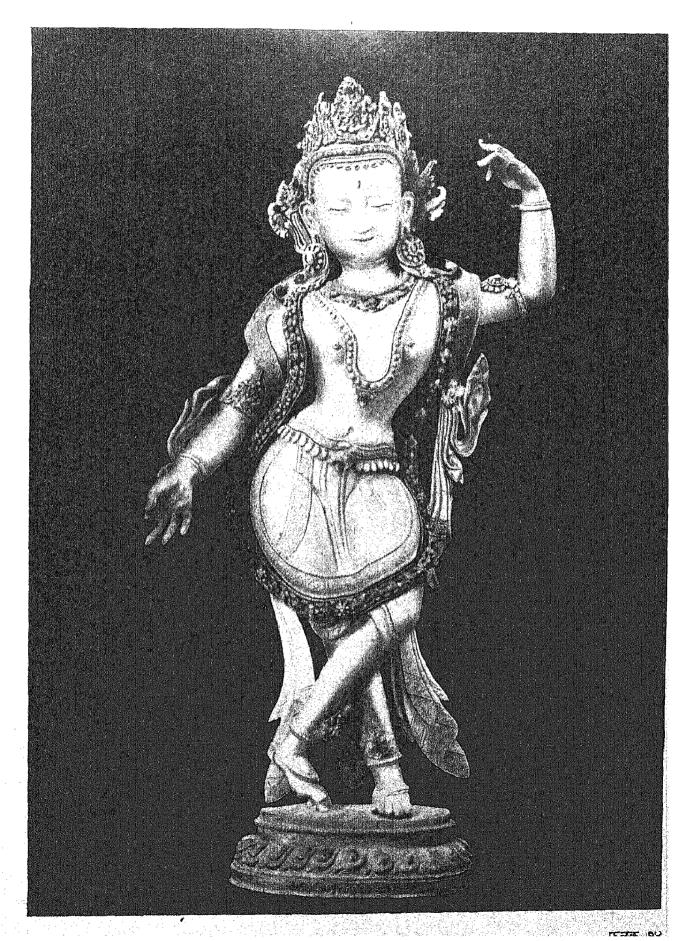

## दो मसिवेहें

#### जबाहरलाल नेहरू

प्राजकल समाचार पनो मं लाहोर की शहीदगंज मगजिद की प्रतिदिन कुछ न कुछ नर्चा होती है। शहर में काफी खलबली मनी हुई है; दोनो तरफ मजहबी जोश दीखता है। एक दूसरे पर हमले होते है। एक दूसरे की बदनीयती की शिका-गर्म होती है, ग्रांग नीन म एक पन की तरह अग्रेजी हुकूमत अपनी ताक़त दिखलाती है। मुफ्ते न तो वाक़यात ही ठीक-ठीक मालूम है कि किसने यह सिलसिला पहले छेड़ा था, या किसकी गलती थी, और न इसकी जॉच करने की मेरी कोई इच्छा ही है। इस तरह के भामिक जोश में मुक्ते बहुत दिखलरपी भी नहीं है। लेकिन दिलचस्पी हो या न हो; पर वह जब दुर्भाग्य से पैदा हो जाग, तो उसका सामना करना ही पड़ता है। में सोचता था कि हम लोग इस देश में कितने पिछड़े हुए है कि प्रदना-श्रदना-सी बानो पर जान देने को उतार हो जाते हैं। पर अपनी गुलामी और फ़ाकेगस्ती सहने को तैया पहती है।

दश मराजिद से मेरा ध्यान उत्तर कर एक दूसरी मसजिद की तरफ पहुँचा । यह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसजिद है, और करीब चीदह सी वर्ष से उसकी तरफ लाखों-करोड़ों निगाहें देखती आयी है । यह इस्लाम से भी पुरानी है, और उसने अपनी इग लग्बी जिल्दगी में न जाने कितनी बाते देखी । उसके सामने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सत्तनतों का नाश्च हुआ, धार्मिक पर्वित्तन हुए । खामोशी से उसने गह सब देखा और हर क्रान्ति और तबादले पर उसने अपनी भी पोशाक बदली । नावह मो नर्प के तूफानों को इस आलीशान इमारत ने बरवादत किया; बारिश ने उसने धोया; हवा ने अपने बाजुओं से उसको रगना; मिट्टी ने उसके बाज हिस्सों को ढेंका । बुजुर्गी और जान उसके एक-एक पत्थर से टपकती है । मालूम होता है, कि उसकी रग-रग और रेशे-रेशे में दुनिया भर का तजुर्बा इम डेढ़ हजार वर्ष ने भर दिया है । इतने लग्बे जमाने तक प्रकृति के गेनों और तृकानों की बरदाखा कठिन थी; लेकिन अममें भी कठिन था मनुष्य की हिमाकतों और बहशतों का सहना । पर उसने यह भी सहा। उसने पत्थरों की खामोश निगाहों के सामने साम्राज्य खड़े हुए और गिरे। मजहब उठे और शेठे; बड़े में बड़े बादशाह, खूबसूरत से खूबसूरत औरतें, लायक से लायक आदमी चमके और फिर प्रपना रास्ता नापकर सायब हो गये । हर तरह की वीरता उन पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार की नीचता और कमीनापन । बड़े और छोटे, अच्छे और बुरे सब याये और चल बसे; लेकिन वे पत्थर अभी कायम हैं। क्या सोचते होंगे वे पत्थर, जब बे आज भी अपनी ऊँचाई से मनुष्य की भीओं को देखते होंगे ? उनके बच्चों का खेल, उनके बड़ों की लड़ाई, फरेब और बेवकूफी। हजारों वर्ष में उन्होंने कितना काम सीखा ? कितने दिन और लगेगे कि उनको अक्ल और समभ आये ?

समुद्र की एक पतली-सी बाह एशिया और यूरोप को वहाँ प्रलग करती है—एक चौड़ी नदी की भांति बासफोरस बढ़ता है ग्रीर दो दुनियाओं को जुदा करता है। उसके यूरोपियन किनारे की छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बाईजेंटियम की पुरानी यस्ती थी। बहुत दिनों से वह रोगन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईस्वी की शुरू की शताब्दियों में ईराक हद थी; लेकिन पूरव की श्रोर से इस साम्राज्य पर अवसर हमले होते थे। रोग की शक्ति कुछ कम हो रही थी, और वह अपनी दूर-दूर की सरहदों की ठीक तरह रक्षा नहीं कर सकता था। कभी पश्चिम और उत्तर में जर्मन वहशी (जैसा कि रोमन लोग उनहें कहते थे) चढ़ आते थे, और उनका हटाना गुश्किल हो जाता था, तो कभी पूरव में ईराक की तरफ़ से या अरब से एशि-यार्ड लोग हमले करते और रोमन फीजों को हटा देते थे।

' वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के गदा के कुछ नमूने विषे जा रहे हैं। प्रस्तुत लेख इसी भाषा में लिखा गया था और प्रविक्तल उद्धुत किया जा रहा है। अन्य लेख अंग्रेजी से प्रनुवादित हैं। ——सं०

रोम के सम्राष्ट् कॉन्स्टटाइन ने यह फेसला किया कि प्रपनी राजधानी पूरत की प्रोर ले गाय, ताकि वह पूर्वी हमला से साम्राज्य की रक्षा कर सके। उसने बासफोरस के सुन्दर तट को चुना मोर बाइजेटियम की छोटी पहाडियो पर एक विभाव नगर को स्थापना की। ईरनी की बौथी सदी खतम होने नाली थी, जब कॉन्स्टेटिनोपन उर्फ कुरतुन्तुचिया का जन्म हुआ। इस नवीन प्रबच्ध मे रोमन साम्राज्य पूरन में अरूर गजबृत हो गया, लेकिन ग्रन पश्चिम की सरहद ग्रोर भी दूर पर गयी। कुछ दिन नाद रोमन साम्राज्य के दो टुकड हो गये—एक पश्चिमी साम्राज्य श्रार दूसरा पूर्वी साम्राज्य को उसके दुक्मनों ने सतम कर दिया, लेकिन पूर्वी साम्राज्य एक हजार वर्ध से प्रथिक पौर कायम रहा ग्रोर बाइजेटाइन साम्राज्य क नाम से प्रसिद्ध रहा।

सम्राट् कान्स्टेटाइन ने केवल राजधानी ही नहीं बदली, परन्तु उससे भी बजा एक परिवर्तन किया। उसके रिता धर्म स्वीकार किया। उसके पहले ईसाइयो पर रोम में बहुत सिल्तया होती थी। जो उनमें से रोम के देवताया को नहा पूजना था, या सम्राट् की मूर्ति का पूजन नहीं करता था, उसको मौत की सजा मिल सकती थी। प्रक्षर उसे मैदान में मूर्व वारो न लाम के किया जाता था। यह रोम की जनता का एक बहुत प्रिय तमाशा था। रोम में ईसाई हाना एक नहुत खतरे की बात थी। वे लोग मागी समभे जाते था। यब एकाएक जमीन-आसमान का फर्क हो गया। सम्राट् रनय ईसाई हा गया, प्रोर्च रेसाई धर्म सबसे अधिक आदरणीय समभा जाने लगा। बेचारे पुराने देवतायो के पूजने नाले मुस्कित में पड़ गया गया गार गाद के सम्राटो ने तो उनको बहुत सताया। केवत एक सम्राट् फिर एसे हुए (ज़िलयन) जा ईसाई धर्म की तिलाजील दकर पितर देवतायो के उपासक बन गये, परन्तु तब ईसाई धर्म बहुत जोर पक्त मुका था, अधिन केवारे रोम गोर मीम के प्राचीन देवतायो को जगल की शरण लेनी पड़ी, स्रोर बहो से भी वे धीरे-शीरे गाया हा गये।

इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनिया में राम्राटो की य्राम्ना से गडी-गडो इमारते गर्नी, प्रीर नहुत अटदा वह एक विशाल नगर हो गया। उस समय यूरोप में कोई भी दूसरा शहर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था—राम भी विल्कुल पिछड़ गया था। वहां की इमारत एक नयी तर्ज की बनो, एक नयी भवन बनाने की कला का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें मेहराब, गुम्बज, बुजिया, खम्भे इत्यादि प्रथनी ही तर्ज के थे, प्रोर जिसके श्रन्दर थोर खम्भो वगरह पर नारीक मोजाइक (पज्वीकारी) का बाम होता था। यह इमारती कला बाइजेटाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है। छठी गदी में कुस्तुन्तुनिया में एक आलीशान केथीड़ेल (तटा गिरजा) इस बला का नगरा गया, जो सावटा-माकिया भा यह स्मोक्या के नाम में मशहूर हुआ।

पूर्वी रोगन साम्राज्य का यह सबम वडा गिरजा था, योग सम्राटो की यह इच्छा थी कि वह गमिसान जन गोग अपनी ज्ञान और ऊँचे दर्ज की कला में साम्राज्य के योग्य हो। उनकी इच्छा पृथी हुई और यह गिरणा प्रवानक बाद जेंटाइन कला की सब से वडी फतह सगभा जाता है। बाद में ईसाई धर्म के दो ट्कड़े हुए (हुए तो कई, वेकिन दो बड टुकड़ो का जिक है) और रोम और कुस्तुन्तुनिया में धार्मिक लड़ाई हुई। वे एक दूसरे से अलग हो गये। रोग का विद्याप (बड़ा पादरी) पोप हो गया, और यूरोप के पश्चिमी देशों भ वह बड़ा माना जाने लगा, लेकिन पूर्वी रोमन माम्राज्य न उमको नहीं माना, और वहां का ईसाई फिरका अलग हो गया। यह फिश्का आर्थोड़ाक्स चर्च कहलाने लगा, या प्रवसर श्रीक चर्च भी कहलाना था, क्योंकि बहा की बोली ग्रीक हो गयी थी। यह आर्थोड़ाक्स नर्च रूस और उसके धारावास भी फैला था।

सेट सोफिया ना नेथीड्रेरा ग्रीक चर्च (धमं) का केन्द्र था, ग्रोप नो गो वर्ष तक वह ऐसा ही पहा। बीच में एक दफे रोम के पक्षपाती ईसाई (जो श्राये थे मुसलमानो से त्रूरोड् जहाद लड़ने) कुस्तुन्तुनिया पर टूट परे, भ्रार उस पर उन्होंने क़ब्जा भी कर लिया, लेकिन वे जल्दी ही निकाल दिये गये।

ग्रांखिर में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य एक हजार वर्ष से ग्रांधिक नल चुका था ग्रोर सेट सोफिया की ग्रान्था भी लगभग नो सौ वर्ष की हो रही थी, तब एक नया हमला हुगा, जिसने उस पुराने साम्राज्य का श्रन्त कर दिया। पन्दहर्नी सदी में श्रोस्मानली तुर्कों ने कुरतुन्तुनिया पर फतह पाथी। नतीजा यह हुगा कि वहा का जो सबसे बड़ा ईसाई केथी डूंल था, वह सबसे बड़ी मसजिद हो गयी। सेट सोफिया का नाम श्रापा सुफ़ीया हो गया। उसकी गह जिन्दगी भी लग्नी निकली—सैकड़ों वर्षों की एक तरह से वह श्रालीशान मसजिद एक ऐसी निशानी बन गयी जिन पर दूर-दूर से निगाह श्राकर टकराती थी श्रीर बड़े-बड़े मनसूबे गाँठती थी। उन्नीसवीं सदी में तुर्की सा प्राज्य कमजोर हो रहा था, और करा

बढ़ हो था। इस इतना बड़ा देश हाते हुए भी ए। बन्द देश या। उसके साम्राज्य पर में कोई एमा खुला बन्दरगाह नहां था, जो सर्दियों में बर्फ से खाता यह गार वाम गा सके, इसिंतए वह कुस्तुन्तुनिया की ग्रीर लोभ-भरी श्रांखों से देखता ना। इससे भी श्रीतव ग्रांवर्षण श्राध्यात्मिक ग्रीर सारकृतिक ना। इस के जार सम्राट् ग्रुपने को पूर्वी रोमन सम्राटा । गरिय समकते ने, ग्रांच उसकी पंचानी राजनात्ती को श्रुपन कब्जे में लाना चाहते थे। दोनों का मजहब वही ग्राथिवायम या। वर्च था, जिसका नामी गिरान सेट सोफिया था। इस का यह ग्रसहा था कि उसके बम दा सबसे पुराना श्राव्याविक गिराज मस्त्रील वना रह। उसके उपर जो उस्लाम की निजानी हिलान या ग्राईचन्द्र था, उसके बजाय ग्रीक काम होना नाहिए।

धीर-शीर उन्नीसवी सदी ये जार (ता रूभ क्रितुन्तुनिया की ग्रोर बढता गया। जन करीब ग्राने बना तब यूरोप मो ग्रोर गोनतया घवरायी। रिन्त ग्रार फान्स व रवाबट डाली, नडाई हुई, रूस बुछ एका। लेक्नि फिर वही कोशिश भारों हो गयी, फिर वही राजनीतिक पन बलने एमें। ग्राखिरकार सन् १६१४ की बडी नडाई ग्रारम्भ हुई ग्रोर उसम रम्नैड, फार्स, स्स ग्रोर इटली म खफिया समफोते हुए। दुनिया के सामने तो अंचे सिद्धान्त रखे गये, पाजादी के प्रोर छोटे रक्षों की स्वतन्त्रता के, लेकिन परदे के पीछे गिन्नों की तरह तारा के इन्तजार म उसके बॅटवारे के मनसूबे निश्चित किये गये।

पर य मनमूर्व भी पूरे नही हुए। उस राभ के मिलन के पहले जारों का रूस ही खतम हो गया। वहाँ क्रान्ति ..., हुक् भल ग्रीर समाज दोनों ाा ठी उलट-फर हो गया। बोल्सेयिकों ने तमाम पुराने खुफिया समफोते प्रकाशित कर दिस, यह विस्ताने को किय यूरोप की जरी-लाजे साम्राज्यवादी शिवतयाँ कितनी धोकेबाज है। साथ ही इस बात की पाषणा ती वि ये बोल्सेविक साम्राज्यवाद के विरुद्ध ह, श्रीर किसी दूसरे देश पर श्रपना ग्राधकार नहीं जमाया चाहते। र एक जालि को स्वनन्त्र रहने ना ग्राधिकार है।

या, सफाई प्रोर नेकनीयती पिइचम की विजयी शिवित्या को पसन्द नहीं ग्रायी। उनकी राय म खुिकया सिन्ध्यों मा दिवान पीटना जराफत की निश्चानी नहीं थी। खेर, अगर कम की नयी हुकूमत नालायक हैं, तो कोई बजह न थीं कि ये पपने अन्हें शिकार से हाथ थों बैठ। उन्होंने—स्थाम कर ग्रांजों ने—कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा किया। ४८६ वर्ष वाद उस पराने शहर की हुक्सत इस्लामी हाथों से निकलकर फिर ईसाई हाथों म आयो। सुलतान खलीफा जरूर मोजूद या, लिकन वे एक गृड़े की भारत थें, जिवर मोर्च विये जाय, उधर ही धूम जाते थे। ग्रापा सुफीया भी हस्ब-मामूल खड़ी। श्रोर मस्जिद थी, राकिन उसकी वह शान कहा, जो पाजाद वका में भी जब स्वय सुलतान उसमें जुमे-नमाज पढ़न जाने थे?

सुरातान ने सिर भूनाया, खलीफा न गुनामी तमलीग की, लेकिन चन्द तुर्क ऐसे थे, जिनको यह स्वीनार न था। उनमें से एक मुस्तफा कमाल था, जिसने गुनामी से बगायत को बेहतर समक्षा।

इस प्रस्ते में कुस्तुन्तुनिया के एक श्रोर वारिस श्रौर हकदार पैदा हुए। ये श्रीक लोग थ। लड़ाई के बाद ग्रीस का भृतत म बहुत-सी जमीन मिली श्रौर यह पुराने पूर्वी रोमन साग्राज्य का स्वप्न देखने लगा। श्रभी तक रूस रास्ते में आ, श्रीर तुर्की तो मोजूद ही था। प्रव स्रा मुकाबले से हट गया, श्रौर तुर्क लोग हारे हुए परेशान पड़े थे। रास्ता साफ़ मालूम होता था। इन्लैंड श्रौर फ़ास के बड़े श्रादमियों को भी राजी कर लिया गया फिर दिक्कत क्या ?

लेकिन एक बटी कठिनाई थी। यह कठिनाई थी गुस्तफा कमाल पाशा। उसने ग्रीक हमले का मुकाबला किया गाँग ग्रापने रश से ग्रीक फौजों को बुरी तरह हरा कर निकाला। उसने सुलतान ललीफा को, जिसने ग्रपने मुल्क के दुश्मनी का साथ दिया पा, एक गद्दार (देशब्रोही) कह कर निकाल दिया। उसने मुल्क से सल्तनत ग्रीर लिलाफत दोनों का निलिसिला ही मिटा दिया। उसने ग्रपने गिरे श्रीर थके हुए मुल्क को हजार कठिनाइयो श्रीर दुश्मनों के सामने खडा किया श्रीर उसमें फिर निया गान फूँग दी। उसने सब से बडे परिवर्तन—श्रामिक ग्रीर सामाजिक—किये। स्त्रियों को परदे के बाहर पी कर जाति में सबसे शागे रखा। उसने धर्म के नाम पर कट्टरपने को दबा दिया ग्रीर सिर नहीं उठाने दिया। उसने सब से निया भे गर्गा लालीम फैलायी। हजार वर्ष पुराने रिवाजों ग्रीर तरीक़ों को लतम किया।

पुराशि राजधानी कुस्तुन्तुनिया को भी उसने इस पदवी से उतार दिया। डेंढ हजार वर्ष से वह दो बड़े साम्राज्यों की राजधानी रही थी। राजधानी एशिया में ग्रंगोरा नगर हो गया—एक छोटा-सा शहर, लेकिन तुर्कों की नयी सकित का एक नगुना। कुस्तुन्तुनिया का नाम भी बदल गया—वह इस्ताम्बूल हो गया।

प्रोर प्रापा सुफीया ? उसका क्या हुम्रा ? वह बादह सो वर्ष की इमारत इस्ताम्बृल म सडी है, जिन्दगा क ऊन नाच को देखती जाती है। नो सो वर्ष तक ग्रीक धार्मिक गाने सुने ग्रीर ग्रानेक सुगन्धियों को—जो ग्रीक पूजा से रहती ह न्या। फिर चार सो ग्रस्सी वर्ष तक ग्रास्वी ग्रजान की प्राचाज कानो में ग्रायी ग्रीर नमाज पढ़ने वालों की कनार राम पत्थरा पर खडी हुई।

प्रोर ग्रन्न<sup>?</sup>

एक दिन, कुछ महीनों की बात हे—इसी सात १९३५ म—गाजो गुस्तफा कमाल पाशा के (जिनका प्रत ग्वास खिताब प्रोर नाम प्राता तुर्क का दिया गया है) हुवम से आपा सुफीया मर्साजद नहीं रही। वगैर किसी धूम-भाम के बल के होजा लोग (मुस्लिम गुल्ला वगेरह) हटा दिये गये ग्रोर अन्य मस्जिदों में भेज दिये गये। ग्रब यह तय हुग्रा कि आपा सुफीया नजाय मर्साजद के एक म्युजियम (संग्रहालय) हो—खासकर बाइजेटाइन कलाआ का। बाइजेटाइन जमाना तुर्का के ग्राने के पहले का ईसाई जमाना था। तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा सन् १४५२ म किया था। उस समय से समका जाता है कि बाइजेटाइन कला खतम हो गयी। इसलिए अब ग्रापा सुफीया एक प्रकार से फिर ईगाई जमाने को बाएम नली गयी—मुस्तफा कमाल के हुक्म से !

आजकल वहां जोरों की सुदाई हो रही है। जहा-जहां मिट्टी जम गयी थी, हटायों जा रही है, सीर पुरान माजा-इक्स निकल रहें हैं। बाइजेटाइन कला के जानने वाले अमेरिका और जर्मनी से जुलाय गये है, सीर उन्हीं की निगरानी में काम हो रहा है। जाटक पर सग्रहालय की तख्ती लटकती हैं, अोर दरबान बेठा है। उसका आप आप आपना छाता-छुची बीजिए, उनका टिकट लीजिए और अन्दर जाकर इस प्रसिद्ध कला के नगूने देलिए। और देखते देखते इस समार के बिचिन इतिहास पर विचार कीजिए, अपने दिमाग को हजारों वर्ष आगे-पीछे वीडाइए, क्या-क्या सस्वीरे, नया-प्या तमाको, क्या-क्या अत्या नार आपके सामने आते हैं? उन दीवारों से कहिए कि वे आपको अपनी कहानी सुनावे, अगने तजक बे आपको दे दे। जायद कल और परसों जो गुजर गये, उन पर गौर करने से हम आज को समक्ष, आयद भनिष्य के परदे को भी विचार हम सक्त सके।

लेकिन वे पत्थर और दोवारे खामोश है। उन्होने ऐतवार का ईसाई पूजा नहुत देली और बहुत देली जुम का नमाजे। अब हर दिन की नुमाइश हैं उनके सागे में। दुनिया बदल रही हैं, लेकिन वे कायम है। उनके धिसे हुए नेटर पर कुछ हलकी मुरकराहट-सी मालूम होती हैं, और धीमी आवाजे-सी कानो में आती हैं---'इन्सान भी कितना बेवकूफ भीर आहिल हैं कि वह हजारों वर्ष के तजरुबे से नहीं सीखता और बार-नार वहीं हिमाकते करता है।'

मलमोडा जेल ७ भ्रमस्त १६३४



## बुरकारा

1

#### जवाहरलाल नेहरू

हिंगपुरा काग्रेस समाप्त हुई थी। बाँसो से निर्मित वह श्रद्भुत नगर, जा कि ताप्ती के तट पर खडा था, वीरान लग रहा था। सिर्फ एक-दो दिन पहले इसकी गिलयाँ उत्साही ग्रोर कन्धे से कन्धा रगडने वाले जनसमूह से भरी हुई थी, लोग गम्भीर प्रथवा प्रसन्न गुद्रा मे, बातें करते हुए, बहस करते हुए, हँसते हुए ग्रीर यह अनुभव करते हुए कि वे हिन्दुम्तान के भाग्यनिर्माण में हिस्सा ले रहे हैं, दिखाई पडते थे। लेकिन यह बीसियो हजार श्रादमी श्रव यकायक अपने सुदूर घरों के लिए वले जा नुके थे ग्रीर प्रशान्त वायुगडल में एक सूनापन छाया हुआ था। यहाँ श्राने के बाद पहली बार गुभे थोडा-सा श्रवकाश मिला था, उसलिए मैं ताप्ती के तट पर टहलता हुआ, समीप आती हुई रात के अन्धकार में बहते हुए जल के छोर तक पहुँच गया। में कुछ उदास हुआ यह सोच कर कि यह विशाल नगरी ग्रीर छावनी, जो कि खेतो ग्रीर, बजर पर खडी की गयी थी, जल्द ही लुप्त हो जायगी ग्रीर उसका निशान भी बाक़ी न रहेगा। केवल उसकी थाद बनी रहेगी।

लेकिन उपारी बीत चली, ग्रीर यह इच्छा (जिस कि बहुत समय से मेने मन में जगह दे रक्खी थी) कि किसी दूर जगह कुछ समय बिताऊँ, प्रयस हुई भीर मुक्त पर छा गयी। इसका कारण शरीर की थकान न थी, बित्क थकान थी मन की जो परिवतन भीर ताजगी हासिल करने का भूखा था। राजनैतिक जीवन एक थका देने वाला धन्धा है ग्रीर तत्काल इसरों जी भर गया था। लग्बे प्रभ्यास ग्रीर दिनचर्या ने मुक्ते बॉध रक्खा था, लेकिन नित्य के इस चक्कर से प्रकृति बढ़ रही थी, भीर प्रगर्चे में लोगों के सवालों के जवाब देता रहता था भीर मित्रों श्रीर साथियों से जहाँ तक होता प्रम से बाते करता, जिर भी मेरा मन कही श्रीर रहता। यह उत्तरी पहाड़ो पर भटक रहा था, जहाँ गहरी घाटियाँ, हिमाक्छादित शिक्तर, ऊँची चहुनने ग्रीर चीड़ तथा देवदार के घने ढालुवाँ जगल थे। वह उन मुसीबतों श्रीर समस्याग्री से, जो उमे घेरे हुए थी, नच कर जान्ति ग्रीर एकान्त श्रीर हवा के मन्द उच्छ्वासों के लिए लालायित था।

यन्त भे मैंने यमनी उच्छा पूरी करने की ठान ली श्रीर श्रपनी चिर-पोषित श्रिभलाषा को तृष्त करने जा रहा था। जब सामने बच निकलने का द्वार खुला हो तो फिर मैं मन्त्रिमंडलों के श्राने श्रीर जाने, या स्रन्तरिष्ट्रीय मामलों के लीट-पीट में स्रमने को कैसे फेंसायं रख सकता था?

में जल्दी से अपने शहर इलाहाबाद में पहुँचा और वहां यह देख कर क्षांभ हुआ कि कुछ फ़साद होने वाला है।
में चिंह गया और अपने ऊपर गुरसा आया। अब वया पहाज़ जाने में बाधा पड़ेगी और मुक्ते इसलिए रुकना पड़ेगा कि
कुछ मूर्य और धर्मान्ध लोग साम्प्रदायिक उपद्रव करना चाहते थे। मैंने अपने को समक्ताया और कहा कि कुछ ऐसी
दुर्घटना घटने नहीं जा रही थी, रिथित मुखर जायभी और आसपास बहुतेरे समक्तदार लोग है। मैंने इस प्रकार तर्क किया
और अपने को भुलाब में डाला, बूँकि चले जाने और बचने की इच्छा मुक्तमें प्रबल थी, इसलिए जब भेरा काम
इलाहाबाद में रहने का था, में एक कायर की भाँति वहाँ से चला गया।

लेकिन जल्दी ही मै इलाहाबाद और उसके उपद्रवों को भूल गया, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान की समस्याएँ भी मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में जा पहुँचीं। कुमागूँ की पहाड़ियों में अलमोड़ा की ग्रीर जाने वाली चक्कर खाती हुई सड़क से ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ रहा था, पहाड़ी हवा की मादकता गुफ पर छा गयी थी। अलमोड़ा से श्रीर श्राणे हम खाली पहुँचे भीर श्रपनी यात्रा का शाखिरी हिस्सा हमने मजबूत पहाड़ी टाँचनों की पीठ पर तय किया।

मैं खाली में था जहाँ कि दो वर्षों से जाने की उत्कट इच्छा रही थी, और वहाँ पहुँचना सुखद था। सूर्य डूबने जा रहा था, पहाड़ों पर एक आभा थी और लहरियां प्रशान्त थी। मेरी आँखें नन्दादेवी और उसके साथ की हिमाच्छादित बोटियों को ढूँढ़ रही श्री, लेकिन वह हल्के बादलों के पीछे छिप गयी थीं। दिन पर दिन तीने ब्रार में। पर्नतीय नायु वा गहरा नेवन हिया, ब्रार जी भरकर रिगशिखरा क्रार घारियों। का देखा । ये कितनी जान्त ब्रोर सुन्दर ती, ब्रीर इस वातावरण में नसार की बुरार्या निर्तास दूर प्रार प्रवास्तविव जान पड़न नगी । पिन्छिस ब्रोर दक्षिण-पूर्व की पार गहरी घारिया ती जो हमसे दो-तीन हजार फट को निर्दार पर देखती हुई दूर तम चली गयी थी। उत्तर की ब्रोर नन्दादेगी जिलार प्रार उसके राजात सभी परार सिर उठाय सने हुए । । भयान त नहाने थो जो करीव-करीव खड़ी कटी हुई नीच गार बनाती हुई नती गयी थी। वेकिन आय एसी पर्पा या भी बी जो स्त्री के बक्षस्थल की माति मृद्ध वर्तताकार बी, बा ऐसी बी जिनम सीहिया-मी वर्ना या जिला कि हर-भरे सन मन्ष्य के उद्योग की साथी दे रह थे।

भोर प्रातः काल में नमें बदन खुली हवा में पटा हुआ था आर स्निम्ध दृष्टि कर पर्वतीय ग्रंग मफ अपना गम गाद म ने लिया था। पहाड़ी बर्फानी हवा मुक्ते किचित् कॅपा रही थी, लेविन सूर्य मेरी रक्षा करता या और गल्याणकारी आतफ प्रदोन गर रहा था।

कभी-कभी म चीड-नृक्षों के नीच पड जाता श्रार मेलानी वायु के स्वरा का श्रपन वानों म शिवन वाल फस-पुसाले हुए श्रीर श्रपनी सज्ञा को श्रपकी देकर सुलाते श्रोर श्रपने मस्तिष्क के ज्वर को श्रमन वरत हुए पाता। मुफ श्रपत जान कर श्रीर ऐसा जानकर कि सत्ज में मुक्ष पर प्रभाव पड सकता है, यह वाय नीचे के गसार के लोगा की मृखता, उनके कि पनन की श्रोर वपटपूर्ण सकेत बरती लौट कर उनके बीच में जाने म और श्रपने जीवन के श्रयत्ना का उनके निवस्त म खगान म क्या रक्या श्रार श्री पर जान्ति श्री, एकान्त श्री, सुरा था, हिम श्रीर पर्वत श्रार विवध वक्षा और प्राच्या भार प्राच्या स्वयान म क्या रक्या श्रार जान्ति स्वरी मंगी के रूप में श्री वाय ने वपके से क्यटपूर्ण ढग से, बसन्ती दिवस की मना रमना म यह बात कहीं। से उसकी बाते सुनता रहा।

ाहाडो पर बसन्त का ख्रारम्भ ही था गदाणि कीने मेदानों में ग्रीप्म फाकने लगा था। पहाजिया पर सवाबहार फूला के नाल छत्ते के लते दूर से दिखाई पडते थे। फलों के वृक्ष कुसुमित थे ख्रीर लाखों कोणले निकस्तिन होकर नपनी कोमलना, नाजगी, ख्रीर हरियाली के सौन्दर्य से खनेक वृक्षों की नग्नना को ढंकन जा रही थी।

लाली से चार गील पर, और भी डेढ हजार फुट की उचाई पर विनगर थी। हम लोग वहा गये और जा पून्य हमने वहा देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे सामन ६०० मील लग्बी फैली हुई हिमाच्छादित पर्वत-भूराना थी। इसम तिब्बत से लेकर नैपाल तक के गिरि-भूग थ और इनमें सबसे उत्तग नन्दादेनी का शिलार था। इस विस्ताणे था। में यदरीनाथ और केदारनाथ और अनेक अन्य प्रसिद्ध स्थल थे, और ठीक उत्तरी पीछे केलास और मानसरीवर थे। यह कैसा विज्ञाल दृश्या था, और में मन्त्र-मुग्ध-सा और उसकी विज्ञालता से भयभीत-सा उसे तख रहा था। में अपन आप से कक किट हुआ कि अपने ही प्रान्त के एक कोने में यह विज्ञाल रमणीय स्थल रहते हुए भी में इसे पहल नहीं देख सका भा यद्यपि में भारे हिन्दुस्तान में और दूर देशों में घूमता फिरा था। हिन्दुस्तान म कितने लोगों न इसको देखा है या इसका नाम भी मुना है ? नाच और ताझ के शोकीन दिसयों हजार लोग जो प्रतिवर्ष सरते और घटिया पहाजी मकामा पर जान है उनमें से कितने इस स्थल की जानते हें ?

इस प्रकार दिन बीतने रहे और मेरे गन म सन्तोष उत्पन्न हाने लगा। लिक्न माथ में इम बात ना उर भी भा कि गह रवल्पकालीन छुट्टी जल्द ही समाप्त हो जायगी। नभी चिट्टियो और समाचारपत्रों के प्रतिन्दे था जाते तो मं उन्हें अमचि से देखता। जाकचर वहाँ से १० मील की दूरी पर था और कुछ ऐसी इन्ह्या होती कि अक को बही पड़ा रहन दे, लेकिन पुरानी प्रादते प्रवल भी और इस खयाल से कि कदाचित् किसी सुदूरवर्ती प्रियजन का कोई पत्र न प्राया ता, इस बाहरी विचन के लिए मार्ग खुला रक्खा।

श्रचानक एक कड़ा धवका लगा। हिटलर आस्ट्रिया पर कूच कर रहा था, वियेना के सुहावन उचानों पर वर्षर पदाघातों की ध्विन मानो कानों में पड़ी। क्या यह उस जगद्ग्यापी सकट का श्रीगणेश था जो क्षितिज में इतन समय में गंडरा रहा था? क्या युद्ध शुरू हो गया था? में खाली को और हिमश्रुगों को और पहाड़ों को भूल गया श्रोर मेरं दारीर और गन में एक तनाव ग्रा गया। जब कि ससार पर ऐसा सकट हो श्रौर दुष्टता विजय पा रही ही और उसका रोकना श्रायश्यक हो उस समय पहाड़ के एक सुदूर कोने में में क्या कर रहा था? में कर ही क्या सकता था?

एक प्रोर धनका लगा—उलाहानाद में साम्प्रदायिक दगा हो गया था, कितने ही सिर फूटे थे ग्रार कुछ जाने गयी ति । कुछ बाउं-से ग्रादगी जिन्दा रहे तो क्या ग्रोर मरे तो क्या, लेकिन यह जगन्य पागलपन ग्रार मूर्खता केमी बी जा तमारे देववासियो को समय-समय पर एसा तीच तना रही ति ?

उसिलाए पाली में भी पेरे लिए अन्ति नहीं थी, कोई छुटकारा न था। उन विचारों से, जा मेरे मन को बेदना पहुंचा रहें 1, 11 कैसे नव सकता का ? से अपने कापत हुए हृदय से कहा भाग कर जा सकता था? मने भी अनुभव किया कि हमें ससार के आवेगों का सामना ही करना था, उसकी वेदनाओं को सहन ही करना था और ससार की मुक्ति के लिए कह सकते है, स्वप्न देखते रहना था। तया यह स्वप्न स्वप्न देखने वारों की करपना मात्र था, या इससे कुछ अधिक या ? तया यह की। साकार हो सकेमा ?

कहा दिन में खाली म श्रार ठहरा रहा, लेकिन मेरे मन म एक अस्पर्य असन्ताप भर रहा था। उन धवल पर्वतों का दर्म कर जा कि पदान्त, प्रभाप पार मान्यों। पूछताओं ने यकतम्ब खंडे पे, मन में कुछ शान्ति लोटी। मनुष्य जो कुछ भा करें, में एस हो बन रहने श्रोर पदि समस्त श्राधनिक पीडो श्रात्महत्या कर ले अपवा किसी दूसरी तरह अपना मन्दि विचास कर पति, ता भी पहाडियो पा तसन्त आता रहेगा। श्रीर चीड के पृथ्वों के बीच से सनसनाती वायु बहती रहेगी श्रीर पक्षा कत्यव करते रहने।

लेकिन मनिरम में अन्त्र-प्रा जा भी होने वाता हो, इस समय कोई छुटकार न प्रा। अगर कोई बचाव था मिन्ह सामन में कि काम में तमा जाम। माली में यह क्षमता नहीं जी कि मन को दबा कर या हृदय को नशे में तमान मन उत्पाद उत्पाद कर सके। इसलिए प्रहा मान के सालह दिन बाद मेंने खाली से बिदा ली, और उत्तराखड़ के नित्न प्रवासित में पर मेंने अपनी अग्निम नाह भरी दिन्ह धाली प्रार उनकी गहती रूप-रूबा की अपने मन के पटल पर प्रक्ति किया।

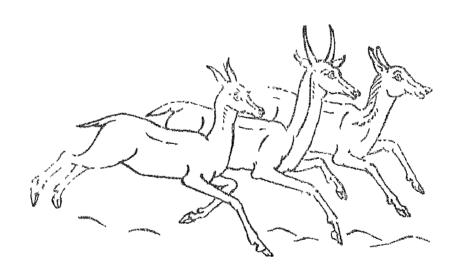

# राष्ट्रपति

#### 'साजावस्य ''

"राष्ट्रपति अवाहरलागं की जगा।"

मतीक्षा करती हुई भीड़ के तीच से तेजी से गुजरते हुए राष्ट्रधात ने सिर उठा। र देखा, उनक त्या उठ योग नमस्तान को मुद्रा भ जुड़ गये, श्रोर अनवा पीता, दृढ चेहरा एवं मरागन से पदीपा हो गया । पर गरानन उनकी पपनी सामन ॥ ।। परिचायक श्री, श्रोर जिन लोगों ने उस देखा, उत्तपर इसका त्रास प्रभाव पड़ा, योग उन्होन भी पपन मरा स्थार स्थार सिन ।।।

मुसकान प्रामी प्रोच गयो ब्रीर फिर नहम कहो। प्रोच उदास हो गया माना उस मानता मा जिस उसन अर्थ ।। जन-समृह में जामृत विशा मा, उसक प्राम ही न हो। प्राम एसा प्रतीत हुया कि उस पर मान भीर उसक साथ का मन में विशेष वास्तविकता नहीं है, यह सब उस जन-समृह की शिंदिच्छा प्राप्त करने का एवं पनाने हो जम मा। मा, विसर्व की उसे हृदय में बिटा रक्खा था। स्या यह प्रनामान ठी ए थां?

जवाहरलाल को फिर में ध्यान से देखिए। एक तता ज्लूस है और दिन्या। हजार आदमी उनकी महर का '। ।। घेरे हुए ह और बे-सुध-से उनकी जयध्वित कर रहे है। वह अपनी मोटर की मही पर, अपन का सब रामानत हम गीम तना र खड़े हा जाते हैं, देखने में लम्बे तमते हैं और एक देवता की भाति शास्त, और नह अपार जन-समृह स अिन्नित है। से । नव फिर वही मुसकान, या एक उन्युवत ह्सी दीखती है, तनाव टूटता है और भीड भी उन्हीं के साथ हस पर ते हैं - निना यह जाने हुए कि वह किस बात पर हँस रही है। यह वह देवता-स्वरूप नहीं रह जाते, बित्क उसान नन जाते हैं, पोर जिन हजारों व्यक्तियों के बीच वह मिरे हुए हैं उनसे एक अपनापा और सभी का रिस्ता कायम करते हैं, और जनगण्ड पद्ध हो जाता है और मेंशी-भाव से उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है। लेकिन मुस्कान ल्ला हो गयी है यार फिर नहीं पीना शीर दृढ़ बेहरा दिखाई पड़ रहा है।

त्या यह सब-कुछ स्वाभाविक है, या एक सार्वजिनिक नेता का रवाम गान हे ? जायद वाना ही नात है भीर तम्त प्रभ्यास ने स्वभाव का रूप महण कर शिया है। सबसे प्रभावशाली मुद्रा तह है जिसमें मुद्रा का माजास व मिये, और जवाहरलाल ने बिना रम और नुकनी लगाये हुए अभिनय करने की कला खूप सीरा ली है। आपरयात भीर बलोमी के दिखावे के साथ वह सार्वजिनिक नाट्य मन पर बड़ा कुशल और कला-पूर्ण अभिनय करने हैं। यह सब उन्ह और उनके देश को कहा ले जायगा ? इस अन्यमनस्कता के दिखावे की तह में आखिर उनका उद्देश्य नमा हे ? इस उद्यम मुद्रा ह पी दे उन ही क्या दिखावे पी तह में आखिर उनका उद्देश्य नमा हे ? इस उद्यम मुद्रा ह पी दे उन ही क्या दिखावें पी श्राह्म अग्राह्म है ?

एर हालत में यह प्रश्न मनोरजक हैं, क्यांकि जवाहरनाल का ऐसा व्यक्तित्व है कि वह नर्वस प्रपनी और हमारा ध्यान प्राक्षित करता है। लेकिन हमारे लिए इन प्रश्नों का गहरा महत्त्व भी है, क्योंकि जगाएरसाल का वर्तमान क्रिव्साल और सभवत आनेवाले हिन्दुस्तान से एक अदूट नाता है और उनमें यह शविस है कि वह हिन्दुस्तान का बहुत भला भी । र सक्ते है और उत्तमा ही बुरा भी। इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर हमें ढूँढने हैं।

करीब दो साल से यह काग्रेस के समापित हैं और कुछ लोगों का लयाज है कि यह काग्रेस की कार्यकारिणी सिर्मात के पिछ-लगुए मात्र है और दूसरों के रोक-दबाव में वलनेवाले हैं। फिर भी वह अपनी व्यक्तिसार प्रित्न्छा और जनता तथा सभी तरह के लोगों पर प्रपना प्रभाव बराबर दृढतापूर्वक बढाते ही जा रहें हैं। वह किसान और कमकर, ज्यापारी भीर फेरीवाले, ब्राह्मण प्रोर श्रछूत, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सब तक पहुँचते हैं जो कि भारतीय जीवा की विविध्यता के ग्रंग है। जिस भाषा में वह इन सब से बोलते हैं वह भौरोकी भाषा से कुछ हट कर है, और यह सदा इन सब की श्रपने





पक्ष में चाने के प्रयत्न में लग रहते हैं। इस प्रवस्था में भी वह बड़ी स्फूर्ति के साथ हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश में सर्वत्र पहुँ-तते रह है और सभी जगह श्रद्भुत लोकप्रियता से उनका स्वागत हुया है। उत्तर से लेकर कन्या कुमारी तक, एक विजयी रीजिर की भाति उन्होंने यात्रा की हैं, ग्रोर जहाँ जहा वह गये हैं, उन्होंने ग्रपने यश की कथाएँ छोड़ी है। वया यह सब केवल उनका शौक और दित बहतान हैं, या इसमें कोई गहरी चाल हैं, या यह केवल किसी ऐसी शक्ति का खेल है जिसे वह श्राप नहीं समक पाते हैं ? ग्रथवा क्या गह उनकी शक्ति-लालसा है, जिसका वर्णन उन्होंने ग्रपनी 'ग्रात्मकथा' में किया है श्रोर जो कि उन्हें एक जनसमूह से दूसरे जनसमूह की श्रोर प्रेरित करती हैं ग्रौर उनसे ग्रपने ग्रापसे चुपके से कहलाती है कि "मैंने इन जनभाराग्रों को ग्रपने हाथों में समेट कर ग्रपनी इच्छा-शक्ति को नक्षत्रों द्वारा ग्राकाश के ग्रार-पार ग्रकित किया है ?"

प्रगर उनकी घुन बदल जाग तो क्या हो ? जवाहरलाल जैसे लोगो पर—उनमे बड़े और ग्रच्छे कामो को करने की बाहे जेगी शिवत हो—जनसत्तात्मक व्यवस्था में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह ग्रपने को जनतावादी और समाजवादी कहते है, और इरागे सदेह नहीं कि वह राज्ये उत्साह से ऐसा कहते है, फिर भी हरएक मनोवैज्ञानिक जानता है कि मस्तिष्क अन्त में हृदग का गुलाम होता है और तर्क को तो सदा पुमाकर मनुष्य की श्रदम्य प्रेरणात्रों और इच्छाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। तिनक सी उमेठ काफी है और जयाहरलाल एक तानाशाह बन सकते है और धीमी गति से चलनेवाली जनस्ता के गाउम्बरों को ठुकरा सकते हैं। जनताबाद और समाजवाद की भाषा और नारों को वह भले ही श्रपनाये रहे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसी प्रकार की भाषा पर फासिस्टवाद भी पला और पुष्ट हुआ है, और बाद में उसने इसे व्यर्थ के कवरे की भौति ग्रलग फेक दिया है।

विश्वास श्रोर स्वभाव से जवाहरलाल निश्वाय ही फासिस्ट नहीं है, उनमें ऊँचे घरानेवालों की सहज बुद्ध इतनी पर्याप्त है कि फासिस्टवाद के भोडेगन श्रीर गँवाख्यान को वह सहन न करेगे। उनकी मुखाकृति श्रौर स्वर बताते है कि "सार्व-जिन स्वाचा म परेलू मुखाकृतियाँ जितनी श्राकर्ष ह श्रीर सुन्दर दिखती है, सार्वजिनक मुखाकृतियाँ घरों के भीतर उतनी सुन्दर श्रीर श्रक्शी नहीं। लगती।"

फासिस्ट गुम्बाइति एक धनायटी मुसाइति है और वह घर-बाहर कही भी ग्रच्छी नही लगती। जवाहरलाल के नेहरं भीर सबर म निर्वय ही घरेलूगन है। इस बात में कोई धोखा नहीं हो सकता कि जन-समूह में और सार्वजनिक सभाग्रों में भी उनके बोलने का ढम एक धात्मीयता लिये हुए होता है। ऐसा जान पड़ता है कि वह श्रलग-श्रलग व्यक्तियों से निजी श्रीर घरेतू ढम से बाते कर रहे हो। उनकी बातों को सुन कर श्रीर उनके संवेदनशील चेहरे को देख कर मन में कौतूहल होता है यह जानने का कि इन सबके पीछे कौन-से विचार श्रीर इच्छाएँ है जो काम कर रही हैं, कैसी जटिल श्रीर दबी हुई मनोवृत्तियाँ, कैसे दमन किये हुए श्रीर शिक्त में परिवर्तित श्रावेग, वया श्राकांक्षाएँ है, जिन्हों कि वह श्रपने से भी स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकते।

सार्यजिनिक भाषण देते समय विवारों का कम उन्हें बांधे हुए रहता है, लेकिन दूसरे प्रवसरों पर उनकी प्राकृति उनका भेद बोल देती हैं; क्योंकि उनका मन भटक कर नये क्षेत्रों, नयी कल्पनाओं में पहुँच जाता है प्रौर एक क्षण के लिए अपने साथ के व्यक्ति को भूल कर अपने मस्तिष्क द्वारा कल्पित पात्रों से मानों चुपके-चुपके बातें करने लगते हैं। वया वह उन गानती सम्पर्कों के विषय में सोचते हैं जिन्हें कि अपनी जीवनयात्रा में—जो कि कठिन और तूफ़ानी रही है— उन्होंने लो दिया है लेकिन जिनकी वह कामना करते हैं? था वह एक स्वनिर्मित भविष्य और उसके संघर्ष तथा उसमे प्राप्त विजय का स्वप्त देखते हैं ? इतना तो उन्हों जाना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसमें विश्राम नहीं है, किनारे बैठ कर दम लेने का अवसर नहीं हैं और विजय-प्राप्ति भी और प्रधिक भार डाल देती हैं। जैसा कि लारेंस ने अरब वालों से कहा था—"विद्रोहियों के लिए विश्रामगृह कहाँ, न उनके लिए धानन्द के अवसर आते हैं।"

जवाहरलाल के लिए धानन्द के प्रवसर न हों, लेकिन यदि भाग्य ने साथ दिया तो इससे बड़ी चीज उन्हें मिल समसी है—प्रशीत जीयन के उद्देश की सिद्धि।

जवाहरलाल फ़ासिस्ट नहीं बन सकते। फिर भी वह सभी संयोग उपस्थित हैं जिनसे तानाशाह बना करते हैं— महान् लोकप्रियता, एक सुनिष्वित उद्देश्य के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, स्फूर्ति, गर्व, संगठनशक्ति, योग्यता, कड़ाई; श्रीर जनता के प्रति उनका चाहे जितना प्रेम हो, उनमें दूसरों के प्रति एक ग्रसहिल्णुता है श्रीर कमजोरों श्रीर श्रयोग्यों के प्रति एक पृणा का भाव है। उनके कोध के श्रावेगों से लोग भली गाँति परिचित हैं; वह उस पर क़ाबू भले ही पा लें, उनके होठो की फडक उनका भेद खोल देती हैं। काम को पूरा कराने की, जो कुछ नापसन्द हो उसे मिटा कर नया निर्माण करने की उनकी प्रगल्भ इच्छा ग्रधिक समय तक जनतावाद के धीमी गति से चलने वाले व्यापारों से मेल नहीं खा सकती। बाहरी रूप-रेखा को काथम रखते हुए वह भ्रवश्य ग्रपनी इच्छाशित से उसे भुकाना चाहेंगे। साधारण वातावरण मे वह एक सुयोग्य भीर सफल कार्य-सचालक होने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इस कान्ति के युग में तानाशाही थागे खडी रहती हैं ग्रोर क्या यह सम्भव नहीं कि जवाहरलाल भ्रपने को एक तानाशाह समभने लग जायँ?

यह बात जवाहरलाल के लिए ग्रीर हिन्दुस्तान के लिए भयावह होगी, क्योंकि तानाशाही के जिर्गे हिन्दुस्तान स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकता। एक सुयोग्य ग्रीर उदार तानाशाही के ग्राधीन वह चाहे थोडा-बहुत पनप ले, लेकिन वास्तव में वह दबा रहेगा ग्रीर उसके निवासियों को गुलामी से उद्घार पाने में विलग्ब लग जायगा।

एक साथ दो बरस तक जवाहरलाल काग्रेस के राष्ट्रपति रहे हैं और कई प्रकार से उन्होंने अपने को काग्रेस के लिए इतना जरूरी बना लिया है कि बहुत-से लोगों का सुभाव है कि यह तीसरी बार फिर राष्ट्रपति चुने जायें। लेकिन हिन्दुस्तान और खुद जवाहरलाल के हक में इससे बड़ी असेवा न होगी। उन्हें तीसरी बार चुन कर हम गह दिखावेंगे कि व्यक्ति-विशेष को हम काग्रेस से बड़ा मानते हैं और इस प्रकार हम जनता के विचारों को सीजरशाही के पथ में प्रवृत्त करेंगे। स्वय जवाहरलाल में हम गलत प्रवृत्तियों को उमारेंगे और उनकी अहम्मन्यता और गर्व को बढ़ावेंग। उन्हें विश्वास हो जायगा कि एकमात्र वही इस भार को संभाल एकते हैं या हिन्दुस्तान की समस्याओं को सुलभा राकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पदों के प्रति जाहिर में अपनी बेख्खी दिखाने के बावजूद पिछले सत्रह वर्षों से वह प्राग्रेस में एक न एक महत्त्वपूर्ण पद थामे रहे हैं। वह सोचने लगंगे कि उनके बिना लोगों का काम न चलेगा और किसी का भी यह सोचने देना, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, ठीक नहीं। उनके लगातार तीसरी बार काग्रेस का राष्ट्रपति बनने में हिन्दुस्तान का हित नहीं है।

इस तरह के विचार के लिए एक व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। यद्यपि वह बहादुरी से काम में लगे हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि जवाहरलाल थक गये हैं ग्रोर बासी पड़ गये हैं। ग्रौर श्रगर वह राष्ट्रपति बने रहे ता श्रोर भी ढल जायँगे। उन्हें दम मारने का ग्रवसर यों भी नहीं मिल सकता, क्यों कि शेर की सवारी करने वाले को काठी छोउने का कहां मौक़ा मिलता हैं। फिर भी हम उन्हें गर्व से बहकने से श्रौर बहुत भार तथा जिम्मोदारी में पड़ कर मानसिक शिक्त-क्षय से रोक सकते हैं। भविष्य में उनसे ग्रन्छे कामों की श्राशा रखने का हमें हक हैं। हमें कोई काम ऐसा व करना चाहिए जिससे इस ग्राशा पर सकट ग्रावे। न हमें उनको ही श्रति-प्रशसा द्वारा बिगाड़ना चाहिए। उनमें जो भी श्रहम्मन्यता है, बहुत हैं। उसे रोकना चाहिए। हमें सीजारों की श्रावश्यकता नहीं हैं।

8832



alstales

## तिथि-विवरगा

पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के साठ वर्षों की मुख्य घटनाश्रों की तिथियाँ:--

```
१८८६--(१४ नवम्बर) जन्म, इलाहाबाद।
१६०५--इंग्लैंड के लिए प्रस्थान ।
१६०७--द्रिनिटी कालेज, केम्बिज में प्रवेश ।
१६१०-प्रकृति-विज्ञान की स्नातक परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण हुए।
१८१२--बैरिस्टरी पास करके भारत प्रत्यागमन ।
१६१६--गान्धीजी से लखनऊ काग्रेस मे पहली बार भेंट।
     --कुमारी कमला कौल री विवाह।
१८१५--- प्रा० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुए।
१६२२- (मई) युवराज एउवर्ड की भारत-यात्रा के समय पहली बार गिरफ़्तारी।
१६२२--(भ्रगस्त) रिहाई।
     —(ग्रक्टूबर) विदेशी कपड़े के बायकाट के सम्बन्ध में दूसरी बार गिरफ्तारी।
१६२३-(जनवरी) रिहाई।
     ----श्र० भा० काग्रेस समिति के मन्त्री चुने गये।
     —नाभा से निष्कासन की याज्ञा का उल्लंघन करने पर तीसरी बार गिरफ़्तारी।
     ---नामा जेल के कष्टों के कारण टाइफ़ायड की बीमारी।
१६२६—जवाहरलालजी की प्रेरणा से युनत प्रान्तीय काग्रेस कमेटी द्वारा समाजवादी प्रवृत्ति का कार्यक्रम निर्धारित हुआ।
१६२६-२७--काग्रेस के प्रतिनिधि होकर ब्रुसेल्स के साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन में भाग लेना तथा इटली, स्विट्जरलैंड,
              द्वॅग्लैड, बेल्जियग, जर्मनी श्रीर रूस का श्रमण।
१६२७—(नवम्बर) रूसी कान्ति की दसवीं वर्षगाँठ पर मॉस्को की याता।
     --(दिसम्बर) मद्रास कांग्रेस में स्वाधीनता, युद्ध-संकट ग्रीर साम्राज्यवाद-विरोधी संघ के साथ सहयोग के प्रस्तावों
              वा समर्थन और स्वीकार कराना ।
     --(दिसम्बर) श्र० भा० कांग्रेस कमेटी का मन्त्रित ग्रहण।
१६२६--- अ० भा० कांग्रेस कमेटी मे युवतप्रान्तीय काग्रेस कमेटी के समाजवादी कार्यक्रम का रामर्थन और उसे स्वीकार
              कराना ।
     -- कांग्रेस के श्रध्यक्ष निर्वाचित हुए।
     — 'लेटर्स फ़ाम ए फ़ादर टु हिज डॉटर' ('पिता के पत्र पुत्री के नाम') का प्रकाशन ।
     -(दिसम्बर) स्वामीनता के प्रस्ताव का श्रनुमोदन श्रीर लाहीर कांग्रेस द्वारा उसे स्वीकार कराना।
१६३०-(१४ धप्रेल) नमक सत्याप्रह के सम्बन्ध में चौथी बार गिरफ्तारी और ६ मास का कारावास दंड।
         (१४ अनत्वर) रिहाई।
     --(ध्रवटूचर) इलाहाबाद में किसान-सम्मेलन में भाग लेने पर पाँचवीं बार गिरफ़्तारी।
१६३१--(२६ जनवरी) रिहाई।
     --(फ़रवरी) पं० मोतीलाल नेहरू का देहाना।
     - कराची कांग्रेस के लिए श्राधिक नीति का मसीदा तैयार किया।
```

—(२६ दिसम्बर) युक्तप्रान्त के किसान-विद्वोह के सिलसिले में छठी गिरफ़्तारी और दो वर्ष का दंह। १६३३-(३० अगस्त) माता की बीमारी के कारण जेल से रिहाई। १६३४--(जनवरी) बिहार के भुकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए दौरा और संगठन। -(१६ फ़रवरी) कलकत्ते में दिये गये भाषण के लिए सातवीं बार गिरफ़्तारी श्रोर दो वर्ष की सजा। --'ग्लिम्प्रोज ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री' ('विश्व इतिहास की फलक') का प्रकाशन । --(११ प्रगस्त) पत्नी की बीमारी के कारण ग्यारह दिन की वाग्बद्ध रिहाई। १६३५—(४ सितम्बर) पत्नी की चिन्तनीय अवस्था के कारण रिहाई। १६३६-(२५ फ़रवरी) कमला नेहरू का देहान्त। —(ग्रप्रैल) 'ग्रांटोबायोग्राफ़ी' (ग्रात्मकथा-'मेरी कहानी') का प्रकाशन। -(दिसम्बर) दूसरी बार कांग्रेस के ग्रध्यक्ष-पद पर निर्वाचन । १६३७--पुनः कांग्रेस के श्रध्यक्ष निर्वाचित हए। १९३८-(जुलाई) गृहयुद्ध-पीड़ित इस्पान की यात्रा श्रीर इस्पानी प्रजातन्त्रवादी नेतास्रों से भेंट । १६३६--सिहल-यात्रा। ---चीन-यात्रा । १६४०--व्यक्तिगत सत्याग्रह-भ्रान्दोलन के रिालसिले में भ्राठवीं बार गिरफ्तारी। १६४१--रिहाई। १९४२--(भ्रगस्त) भ्रा० भा० कांग्रेस कमेटी के बम्बई-श्रधिवेशन में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव के कारण नवीं बार गिरणतारी। १६४५--(जन) रिहाई। --- प्राजाद हिन्द फ़ीज की पैरवी के लिए डिफ़ोंस कौंसिल का संगठन। १९४६—(मार्च) 'डिस्कवरी आफ़ इंडिया' (भारत का शोध—'हिन्द्रस्तान की कहानी') का प्रकाशन । --(जुलाई) चौथी बार कांग्रेस के श्रध्यक्ष निर्वाचित। --(सितम्बर) अन्तरिम सरकार में विदेश-मन्त्री के रूप में प्रयेश, श्रीर एक्जेक्यूटिव कौसिल के उपाध्यक्ष-पद पर नियुक्ति । १६४७-(मार्च) दिल्ली में प्रांखिल एशिया-सम्मेलन का संयोजन और उसके कार्यक्रम में प्रमुख भाग। --(१५ ग्रगस्त) भारत के प्रधान मन्त्री होकर वैदेशिक, कॉमनवेल्थ-सम्बन्ध तथा वैज्ञानिक शोध विभागों का कार्यभार ग्रहण। १६४८--(जून) उटकमंड में 'रांयुक्त राष्ट्रों के एशिया तथा दूर पूर्व के श्राधिक कमीकान' के तीसरे श्रधियेक्षन का उदचाटन । -(ग्रवट्बर) लंडन में कॉमनवेल्थ सम्मेलन में भाग लेना श्रीर भारत के कॉगनवेल्थ में ही रहने के निर्णय की घोषणा। १६४६--(अन्ट्बर) अमरीका-यात्रा। ,, ) श्रमरीका की धारासभा के श्रधिवेशन में भाषण, श्रीर भारत की श्रीर से विश्व में 'स्वाधीनता, न्याय श्रीर शान्ति' की सेवा की प्रतिज्ञा। —( " ) संयुपत राष्ट्रों की दुस्टीशिप कौंसिल में भाषण।

—( , ) कैनाड़ा के पार्लामेंट में भाषण और भारत की ग्रीर से कॉमनवेल्थ के साथ सहयोग का ग्राश्वासन।

## अन्थ-सूची

## पंडित जवाहरलाल नेहरू रचित ग्रन्थं

#### श्रंग्रेज़ी

चायना, स्पेन एंड द बार फुटकर लेख (किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६४०; सचित्र)

कॅन इन्डियन्स गेट टुगेवर : एंड इन्डिया'ज, डे आंफ़ रेकिनग (इडियन लीग आंफ एमेरिका, न्यूयार्क)

डिस्कवरी श्रॉफ इन्डिया : (मैरीडियन, लडन; १६४७)

ऐंटीन मन्थस इन इन्डिया, १६३६-३७: जवाहरलाल नेहरू के फुटकर लेख ग्रीर निबन्घ (किताबिस्तान, इलाहाबाद; १६२८)

गिलम्सेज ग्रॉफ बर्ल्ड हिस्टरी (विश्व इतिहास की भलक) . प्रपनी पुत्री इन्दिरा को जेल से लिखे गये कुछ ग्रौर पत्र—दो भाग (किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६२४-३४) राजोधित ग्रौर सम्पादित (किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६४२)

इस्पार्टेंट स्पीचिन . जवाहरताल नेहरू द्वारा १९२२ से १९४५ तक दिये गये प्रमुख भाषणो का सम्रह । सम्पादक— जगतांसिस ब्राइट । (इडियन मिटिंग वनर्स, लाहौर, १९४५)

इन्डिया स्नॉन मार्च : ववतव्य तथा चुने हुए उद्धरण । १६१६-४६ सम्पादक-जगतिसह ब्राइट ।

इन्डिया ऐंड द वर्ल्ड . निवन्ध (किसाबिस्तान, इलाहाबाद; १६३६)

डींडमा'ज चार्टर भ्रॉफ फ्रीडम : विधान-गरिषद्, नयी दिल्ली, १६४७.

जवाहरलाल नेहरू : वक्तव्य, भाषण श्रीर लेख । एस० श्रार० एम० लाल द्वारा सम्पादित ।

लाइफ ऐंड स्पीचेंज श्रांफ पंडित जवाहरलाल नेहरू : द्विवेदी द्वारा सम्पादित ।

सहात्मा गान्धी : (सिंगनेट प्रसं, कलकरा।; १८४६)

गान्धी मेमोरियल वॉल्यूम पिडत नेहरू भी 'डिस्कवरी ग्रॉफ इडिया' से लिये गये कुछ लेखों का संग्रह ।

नेहरू फ़िलंग्स ए चैलेंज : एक विवाशी द्वारा सम्पादित । (हमारा हिन्दुस्तान, बम्बई; १६४७)

जवाहरलाल नेहरू . जू**एल ग्रॉफ़ इन्डिया**—दूसरा संस्करण (एजुकेशनल पब्लिशिंग कम्पनी, वम्बई; १६४३) (नाम न प्रयाद करते हुए स्वयं पडिल नेहरू द्वारा लिखिल)

लेटर्स फ़ॉम ए फ़ादर दू हिच डॉटर : गिता के गत्र पृत्री के नाम, तीसरा संस्करण (किताबिस्तान, इलाहाबाद १६३५)

नेशनल प्लेनिंग; प्रिसिपल्स एंड एडिमिनिस्ट्रेशन : (वोरा एड करपनी, बम्बई; १६४६)

नेहरू भांन गान्धी : पित नेहरू के लेखों ग्रीर भाषणों से घटना-कमानुसार सकलित । (जॉन डे, न्यू यार्क; १६४८)

पार्टिन भ्रॉफ द वेज, एंड द बाइसराय-गान्धी कॉरेसपांडेंस : (ड्रमंड, लडन; १६४०)

प्रिजन हचुमर्स : (न्यू लिटरेचर, इलाहाबाव; १६४६)

क्वेक्चन आंफ़ लैंगवेज . विव ए फ़ोरवर्ड आई महात्मा गान्धी : (य० भा० काग्नेस कमेटी, इलाहाबाद; १६३७) (काग्नेस

इकानामिक एड पोलिटिकन स्टडीज नं०६)

रिसेंट एसेज एंड राइटिंग्स ग्रॉन व पृयूचर ग्रॉफ़ इन्डिया, कम्यूनिज्म एंड ग्रवर सब्जेक्ट्स : चौथा संस्करण (किता-

बिस्तान, इलाहाबान; १६३६)

स्टेटमॅट्रा, स्पीचेज एंड राइटिंग्स : विव एन एप्रिसियेशन ऑफ़ महात्मा गान्थी : (किताबिस्तान, इलाहाबाद; १६२६)

सोवियद रजा : सम रैंडम स्केचेज एंड इम्प्रेशन्स : (लॉ जर्नल प्रेस, इलाहाबाद; १६२८)

ध जहाँ तक सम्भव हुम्रा है, प्रकाशन की तिथियाँ दे दी गयी हैं।

दुवर्ड्स फ़ीडम : फ्राटोबायोग्राफ़ी : (जॉन डे न्यू यार्क; १६४१)

यही : 'जवाहरलाल नेहरू—एन भ्रॉटोबायोग्राफ़ी' शीर्षक के साथ, ग्रोर भारतवर्ष की कुछ ताजी घटनाग्रो पर विचार के साथ । (जॉन लेन, लडन; १६३६)

युनिटी आँक इन्डिया : कलेक्टेड राइटिंग्स १६३७-४० : सम्पादन--वी० के० कृष्ण मेनन । (ड्रमंड, लडन, १८४१)

न्हेयर ग्रार वी ? : ( किताविस्तान, इलाहाबाद; १६३६)

बर्ल्ड रद्रगल एंड इंग्डिया : (कांभरेड न्यूजपेपर्स लिगिटेड, कलकत्ता; १६३८)

लेक्चर डेलियर्ड एट द प्योन्स हॉल : लंडन ६ जुलाई १९३८ (कॉमरेड पव्लिकेशन्स सिरीज, न० १)

विंखो इन प्रिजन एंड प्रिजनलैंड्स : (दो नियन्ध), (किताविस्तान, इताहाबाद, १६३३)

व्हिंदर इन्डिया ? : (किताबिस्तान, इलाहाबाद)

यूय्'स ब्लंडर : (हमारा हिन्दुस्तान, बम्बई; १६४५) (न्यू ऐज श्राकिटेक्ट्स सिरीज, न० १)

### वंगला

जगाहरलालेर आत्मचरितः प्रनुवादक-सत्येन्द्र मजूमदार । (कलकत्ता, १६४५) । एक अन्य सरकरण 'आत्मचरित' शिर्षक के साथ (कलकत्ता, १६३७)

जवाहरलालेर चिठि वा पृथिवीर इतिहास : 'पिता के पा पुत्री के नाम'। श्रनुवादक—प्रवोधचन्द्र दारा गुप्ता (कलकत्ता, १६३६)

सोवियट रिश्तया : श्रनुवादक-सुधीरचन्द्र बसु । (पहला संस्करण, कलकता, १६३१)

काराजीयन श्रो भारत कोन पथे ? 'व्हिदर इंडिया' का श्रनुवाद (कलकत्ता)

## गुजराती

इन्दुने पत्रो : अनुवाद

जगतना इतिहासनु रेखादर्शन : भाग १ श्रीर २. श्रनुवादन-एम० बी० देशाई । (१६४६)

म्हारी जीवनकथा : अनुवादक—महादेव देसाई। (गुर्जर अन्थरत्न, श्रहगदाबाद; १९३६). अन्य संस्करण, १८३७, १९४४ श्रोर १९४७ .

राष्ट्र भाषानी सवाल :

## हिन्दी

भारत की एकता : 'यूनिटी ग्रॉफ इंडिया' का हिन्दी श्रनुवाद । (नयी दिल्ली)

भारत की वर्त्तगान विभूतियाँ : श्रनुवादित ।

हमारी यात्रा की मंजिल : (नयी दिल्ली)

हम कहाँ है ? : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली; १६३६)

हिन्दुस्तान की समस्याएँ : अनुवादित (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली; १६४७)

हिन्दुस्तान की कहानी : 'डिस्कवरी थ्रॉफ़ इंडिया' का श्री रामचन्द्र टंडन द्वारा हिन्दी श्रनुनाद । (सस्ता साहित्य-गडल, नयी दिल्ली; १६४७)

जवाहरलाल नेहरू की बाणी : (म्रादर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद; १६४७)

कुछ सगस्याएँ : युगान्तर प्रकाशन समिति द्वारा अनुवादित। (पटना, १८३७)

लड़खड़ाती दुनिया : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली; १६४१) अन्य संस्करण—नरेन्द्रदेव, चौथा रांस्करण (इलाहा-बाद, १६४२)

मेरी कहानी : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली, १६४८)

नेहरू कमेटी की रिपोर्ट : इलाहाबाद।

पिता के पत्र पुत्री के नाम : इन्दिरा को लिखे गये पत्रों का हिन्दी प्रनुवाद । अनुवादक—श्री प्रेमचन्द । (लॉ जर्नेल प्रेस, इलाहाबाद; १६३१) राजनीति से दूर: (नयी दिल्ली)

क्स की क्षेर प्रनुवाद (हिन्दुस्तान प्रेस, इलाहाबाद, १६२६)

चित्रव इतिहास की फलक : भाग १-५ 'ग्तिम्पसेज श्रॉफ वर्ल्ड हिस्टरी' से अनुवादित (लखनऊ १६३५) (सस्ता साहित्य-गडल, नयी दिल्ली, सातवा सरकरण)

#### 26.4

पात्मकथे : 'ग्राटोबायोग्राफी' का ग्रनुवाद । ग्रनुवादक--श्री के० कृष्ण श्रय्यगार । (मक्कल पुस्तक प्रेस, बगलोर; दो भाग)

भागलींगे तांडेंग श्रोलेंगालु . 'ए फादर्स लेटर्स टु हिज डांटर' का अनुवाद । अनुवादक--के कृष्ण राव (साहित्य-भडार, हुनली, १६४१)

#### मलयालम

श्नात्मवाथा-कथनम् 'श्राटोबायोत्रोफी' का अनुवाद (कोषिकोड, मातृभूमि) इंडिया सुवय कंडेतल . 'डिस्कयरी श्राफ इंडिया' का अनुवाद। अनुवादक—सी० एच० कुजप्पा। श्रोरू 'अवन सकत्कु 'प्रयाकुष्ठ कथकल 'लेटर्स फ़ांग ए फ़ादर टु हिज डॉटर' का प्रनुवाद। (कोषिकोड, मातृभूमि)

### मराठी

श्राजचा रिश्या 'सोनियट रशा' का अनुयाद। अनुयादक—श्री दिनकर बासुदेव दिवाकर। (पूना, १९३२) आत्म-चरित्र 'ऑटाबायोगांफी' का अनुवाद। अनुवादक—नारायण गणेश गोरे। सिचत्र। (पूना, १९३६) भावते जग: 'ग्लिम्पभेज आफ वर्ल्ड हिस्टरी' का अनुवाद। अनुवादक—छी० शाह और चिटणिस। (रत्नाकर प्रकाशन गम्या—यो भाग—१९४२-४५)

हिन्दुस्तानचे भवितव्य : 'व्हिदर इंडिया' का श्रनुनाद । ग्रनुवादक—डी० वी० वाणिक । (पूना) हिन्दुस्तान च जग : 'इंडिया एड द गर्ल्डं' का श्रनुवाद । ग्रनुवादक—शकर लक्ष्मण चिटनवीस । (१६४४) पंडित स्रवाहरलाल नेहरू याची इन्दिरेला पत्रें : 'लेटर्स फ़ॉम ए फादर टु हिज डॉटर' का श्रनुवाद । श्रनुवादक— बी० एन० बोडस । (इलाहाबाद, १६३४)

## तमिल

श्चर्यस्थल निरूप सभै : टी० जे० ग्रार० द्वारा अनुवादित । (कलैमगल कार्यालयम्, मैलापुर, मद्रास; १६४७) ज्याहरलाल नेहरूबिन कादिलंगल, भुमारी इन्बिरा नेहरूपुक्कू : 'लेटर्स फ़ॉम ए फादर टु हिज डॉटर' का ग्रनुवाद । श्रनुवादक—के० ग्रार० वेकटरगन् । (मद्रारा, १६४७)

उलगचरितम् : भाग १-२. अनुवादक-अलगेमन (नवयुग प्रचारालयम्, करैक्कुडि)

## उद्

प्रद्वारह महीने हिन्दुस्तान में : 'एटीन मन्ध्स इन इडिगा, १६३६-३७' का श्रनुवाद । प्रनुवादक—अकीर श्रह्मद श्रंसारी । (दिल्ली, १६४५)

धाजावी की मंजिल तक :

बाप के स्नत बेटी के नाम : 'लेटर्स फ़ॉभ ए फ़ादर टु हिज डॉटर' का अनुवाद । (किताबिस्तान, इलाहाबाद; १६३४) हिन्दुस्तान का इत्तिहाद : 'युनिटी ऑफ इंडिया' का अनुवाद ।

जगनीती: 'ग्लिम्पसेज आंक्ष वर्ल्ड हिस्टरी' का अनुवाद। अनुवादक—महमूद अली खान जमील। भाग १. ६ नक्शों के साथ। (नयी दिल्ली, १६४२)

सङ्खड़ाती दुनिया :

भजामीने-नेहरू : पंडित नेहरू के पत्रों ग्रादि का संग्रह । श्रनुवादक—ग्रानन्दनारायण मुल्ला । भाग १. (ছলাहाबाद १९४०)

मेरी कहानी : 'ग्रॉटोबायोग्राफ़ी' का अनुवाद । दो भागों में । सचित्र । (नयी दिल्ली, १९३६)

सियाहते रूस : अनुवाद (लखनऊ)

सोवियट रूस : 'सोवियट रशा' का अनुवाद।

ललाको-हिन्द : 'डिस्कवरी आँफ़ इंडिया' का श्रनुवाद । दो भागों में । (नयी दिल्ली, १६४६)

## पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख

## (अंग्रेजी)

(न्यू रिपब्लिक, ४ अगस्त १६४७) बैक होम : (मॉडर्न रिव्यू, खंड ६३--रां० १---२) बिफ़ोर इंडिया इन रिबॉर्न : (एशिया, जून १६३६) कैन इंडिया गेंट दुगेंदर ? : (न्यू यार्क टाइम्स मेगेजीन, १६ जुलाई १६४७) कॉलोनियलिजम मस्ट गो : (न्यू यार्क टाइम्स भेगेजीन, ३ मार्च १९४६) एस्केष : (भाडर्न रिव्यू, खंड ६३) एक्सप्लॉयटेशन श्रॉफ़ इंडिया : (लिविंग एज, जनवरी १९३४) मुइडालो रानी : (लिविंग एज, अप्रैल १६३८) हिज हाइनेस व प्रापा स्तान : (माडर्न रिच्यू, खंड ५८) हाउ इम्पोरियलिज्म वर्क्स : (एशिया, अप्रेल १९४६) ह्यमीलियेशन श्रॉफ़ इंडिया : (नेशन, ११ अप्रैल १९३४) इम्मर्जन आँफ़ द ऍजोज : (युनाइटेड नेशन्स यर्ल्ड, मई १९४८) इंडिया एंड द बार : (नेशन, १ फ़र्वरी १६४१) इंडिया कैन लर्न फ़ाम चायना : (एशिया, जगवरी १६४३) इंडिया'ज डे ऑफ़ रेकनिंग : (फ़ॉरच्यून, अप्रैल १९४२) इंडिया'ज डिमांड एंड इँग्लंड्'स आनसर : (अटलांटिक गन्थली, अप्रैल १६४०) इंडिया टेकल्स हर प्रॉब्लम्स : (लिविग एज, प्रवत्वर १६३८) इन ट्रेन : (मॉडर्न रिव्यु, खंड ६०) लांग लिव फ़ी इंडिया : (लिविंग एज, जनवरी १६३१) माइंड थ्रॉफ ए जज : (मॉडर्न रिव्यू, खंड ५६) नेश्वनित्त्वस एंड मास स्ट्रमल इन इंडिया : (लेबर मन्थली, लन्दन; ग्रगस्त १९३८) आंथोंडॉक्सी ऑर ऑल रिलीजन्स : (मॉडर्न रिव्यू, खंड ५८) पाकिस्तान : (एशिया, मई १६४६) पार्टिंग आफ्न व बेज : (एशिया, नवस्बर १६४०) प्रिजन लेटर्स द् इन्विरा : (एशिया, सितम्बर-दिसम्बर १९३४) सॉलिडैरिटी ऑफ़ इस्लाम : (मॉडर्न रिव्यू, खंड ५८) युनाइटेड नेशन फ़ंट : (एशिया, मई १६३७) युनिटी स्रॉफ्त इंडिया : (फ़ॉरेन एफ़ेयर्स जनवरी १६३८)

## प्रधान मन्त्री का पद ग्रहरा करने से पूर्व पंडित नेहरू की प्रमुख वक्तृताएँ श्रंग्रेजी

ष्प्रिष्यल भारतीय कांग्रेस, १६२३, के ३८वें श्रिधिवेशन में 'श्रिक्षिल भारतीय वालंटियर संस्था' का प्रस्ताव पेश करते हुए भाषण : (इडियन ऐतुप्रल रिजस्टर १६२३, २:१२६)

पहली श्रांसिल भारतीय वालंडियर कांग्रेस के श्रवसर पर सभापति-पद से दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर, १६२३, २:२१५-२१८)

भारतवर्ष की श्रोर से ६ फ़र्वरी १६२७ को बिया गया प्रेस-बब्तत्य : (इडियन क्वार्टरली रिजस्टर १६२७; १:२०४-२०५) साम्राज्ययाद-विरोधी श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सूसेल्स (१०-१५ फ़र्वरी १६२७) पर श्रायल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बी भयी रिपोर्ट : (इंडियन क्वार्टरली रिजस्टर १६२७; २:१५२-१५६)

पहली रिपब्लिकन कांग्रेस, मद्रास (२८ दिसम्बर १६२७) में राभापति-पद से दिया गया भाषण : (इंडियन क्वार्टरली र्गजस्टर १६२७; २:३४७)

श्रिष्णिन भारतीय कांग्रेस, मद्रास (दिसम्बर १६२७) के ४२वे श्रिष्टिकान में 'भारतीय राष्ट्रीय श्रान्वीलन' सा प्रस्ताय वेश करते सुए भाषण : (इंडियन नवार्टरली रिजरटर १८२७, १:२०७)

भारतीय स्वापीनता का प्रस्ताव पेश करते हुए थिया गया भाषण : (इडिंगन नेवार्टरली रिजस्टर १६२७; २ ३८०) साम्राज्यनावी शोधण के विरोध से विया गया भाषण (इंडियन क्वार्टरली रिजस्टर १६२७; १.२०६-२११)

साहमन कमीशन का बायकाट करने पालों पर ३० नवम्बर १६२६ को हुए पुलिस आक्रमण पर दिया गया प्रेस-वक्तव्य : (अधिन क्यार्टरजी रजिस्टर १६२६; वॉ० १:४४-४८)

पहली प्रस्तित भारतीय समाजवादी युवक कांग्रेस कलकता (२७ दिसम्बर १६२८) में सभापतिषद से दिया गया भाषण : (इि. ११ व नगार्टरनी रिजरटर १६२८; वॉ० २ : ४५२)

श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कलकत्ता (२७ विसम्बर १९२८) में महात्मा मान्धी के श्रीपतिबेशिक स्थित के प्रस्ताव पर गुक्ताया हुन्ना संशोधन : (ंडियन गवार्टरली रिजरटर १९२८; वॉ० २: ३२-३५)

द्रुड यूनियन कांग्रेस की फूट पर वक्तव्य : (इंडियन नवार्टरली राजस्टर १६२६; २:४२८-२६)

श्रांशित भारतीय द्रेड यूनियन कांग्रेस के विश्व श्रिथबिशन में (नागपुर ३० नवस्वर १६२६) में सभापति-पद से दिया गया भाषण : (इंडियन नवार्टरली रजिस्टर १६२६; २:४२५-२८)

क्रांखिल भारतीय कांग्रेस के ४४वें ग्रधिचेशन—लाहीर (२६ दिसम्बर १८२६) में सभापति-पद से विया हुग्रा भाषण : (३ितयन नपार्टरली रिजग्टर १६२६; २८८-६७)

पंडित भोतीलाल नेहरू को, श्रपना निवास 'श्रानन्य भवन' देश को श्रापित करने की सूचना पर, उत्तर : (इंडियन ऐतुग्रल रिजस्टर १६३०; १:३३)

नैनी जेल इसाहाबाद से २८ जुलाई १६३० को सप्नू और जयकर की महात्मा गान्थी के लिए दिया गया पत्र : २८ जुलाई १६३० को गान्धीजी को दिया गया पत्र : (एंडियन ऐनुग्रल रजिस्टर १६३०; २:८६-८८)

३१ अगस्त १६३० को गान्धीजी को बिया गया पत्र : (इंडियन ऐनुअल रिजस्टर १६३०; वॉ० २:६२-६४)

गान्धीजो का, समू-जयकर की बातचीत के सिलिसिले में, नेहरूओं को विया गया पत्र : (इंडियन ऐनुत्रल रिजस्टर १६३०; वां० २ : ५४)

गान्धीजी स्नीर जवाहरलाल नेहरू का पत्र-व्यवहार---१५ सितम्बर १६३३ को प्रकाशित : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६३३; वॉ॰ २:३५६-६०)

श्रीमती कमला नेहरू की चिन्ताजनक श्रस्वस्थता के कारण, जेल से छोड़े जाने पर ५ सितम्बर १६३५ को दिया गया चवतक्य : (इंडियन ऐनुश्रुल रिजरटर १६३५; वॉ० २: २५३-५४)

श्रांतिल भारतीय कांग्रेस के ४६वें श्राधिवेशन—लखनऊ (१२ श्राप्रैल १६३६) में सभापति पढ से विया हुआ भाषण : (इंडियन ऐनुप्रल र्जिस्टर १६३६; १:२६३-७८; लेबर मन्यली, लन्दन, मई १६३६)

+ 5

, C 304

- विश्व-शान्ति कांग्रेस (६ सितम्बर १६३६) पर दिया गया प्रेस वक्तन्य : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६३६; २:१६६) राजनैतिक-बन्दी दिवस—(१३ सितम्बर १६३६) पर दिया हुआ। प्रेस वक्तन्य : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६३६; २:१६६)
- अखिल भारतीय कांग्रेस के ५०वें अधिवेशन फ़ैजपुर में सभापति-पद से दिया गया आषण (२७ विसम्बर १६३६) : (इंडियन ऐनुग्रल रजिस्टर १६३६; २:२२२-२३०; लेबर मन्थली; लन्डन, फ़र्वरी १६३७)
- नागरिक-श्रिधिकार यूनियन के स्थापित होते समय का पक्तव्य : (इंडियन ऐनुप्रल रिजरटर १६३६; वाँ० २ : १६७) श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थाविकाओं के कांग्रेसी सदस्यों के श्रिखल भार-

तीय राष्ट्रीय कन्वेंशन में विया गया भाषण : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १९३७; १:२०७-२१२)

- कांग्रेस और जनता में सहयोग का आह्वान : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६३८; २:३६२-३६६)
- नेहरू-जिज्ञा का हिन्दू-मुस्लिम एकता पर पत्र-व्यवहार--जनवरी-श्रप्रैल १६३८ : (इंडियन ऐनुश्रल रेजिस्टर १६३८; वॉ० १:३६३-३७६)
- श्रासिल भारतीय पिद्यार्थी कान्फ़रेंस के चीथे श्राधिवेजन पर दी हुई वस्तृता (१-२ जनवरी १६३६) : (इंडियन ऐनुयल रिजस्टर १६३६; वॉ॰ १:४६८-४७१)
- कांग्रेस सभापतित्व-मतभेद के सम्बन्ध मे २७ जनवरी १६३६ को दिया गया वक्तव्य : (इंडियन ऐनुप्रत र्राजस्टर १६३६; वॉ० १:४४)
- हाउस ग्रांफ लार्ज्स में लार्ज जेटलैंड के 'भारत ग्रीर महायुद्ध' भाषण पर २६ सितम्बर १६३६ की विधा गया वस्तव्य : (इंडियन ऐनुग्रल रजिस्टर १६३६; वॉ० २: ३८२-३८३)
- लंडन न्यूज कॉनिकल को ७ श्रक्तूबर १६३६ को भेजा गया सन्देश : (इंडियन ऐनुप्रत रिजस्टर १६३८; वॉ० २ . ३५४) वायसराय की १७ श्रक्तूबर १६३६ की घोषणा पर विया गया वक्तव्य : (इंडियन ऐनुश्रल रिजरटर १६३६; वॉ० २ : ३६४)
- यायसराध की भारतीय नेताओं के साथ बातचीत और पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में घोषणा पर ५ नवम्बर १६३६ की विया गया वक्तव्य : (इंडियन ऐनुम्रल रिजस्टर १६३६; २:४१६-४१७)
- श्रासिल भारतीय शिक्षा-कॉन्फरेंस के १५वें श्राधिवेशन के उद्घाटन पर, लखनऊ में २७ दिसम्बर १९३६ की दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुश्रल रिजस्टर १६३६; वॉ० २:४२२-४२३)
- भारतीय आर्थिक कॉन्फ़रेंस के २३वें भ्रधिवेशन में, इलाहाबाद में २ जनपरी १९४० को दी गथी वस्तृता : (एंछियन ऐनुभ्रस रिजस्टर १९४०; १:३७९-३८०)
- श्रदालत में, ३ नवम्बर १९४० को द्वितीय विश्व-युद्ध पर दिया गया लयान : (इंडियन ऐनुप्रत र्जिन्तर १९४१; वॉ॰ २: १९६-२००)
- किप्स समभौते पर नमी विल्ली में १२ श्राप्रैल १६४२ की प्रेस कॉन्फ़रेंस का वण्तव्य : (इंडियन ऐतुझल रिजस्टर १६४२; वॉ॰ १:२३८-२४१)
- श्रालिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में 'किप्स मिशन' के ग्राने के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक स्थिति के प्रस्ताय पर ७ श्रगस्त १६४२ को दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुग्रल रजिस्टर १६४२; २:२३६-२४०)
- श्रिष्वल भारतीय कांग्रेस कमेटी बम्बई में 'किप्स मिदान' पर = श्रगस्त १९४२ को विधा हुन्ना भाषण : (इंडियन ऐनुश्रल रिजस्टर १९४२; २: २४२-२४४)
- क्रांखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बम्बई में कैबिनेट भिशन के प्रस्तावों पर ६-७ जुलाई १९४६ की दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १९४६; २:१३१-१३२)
- कैबिनेट गिश्चन के अस्तावों पर १० जुलाई की प्रेस कॉन्फ़रेंस : (इंडियन ऐनुश्रल रिजरटर १६४६; २:१४५-१४७) वायसराय का अन्तरिम सरकार बनाने का निमन्त्रण स्वीकार करते हुए दिया गया आवण: १२ श्रगस्त १६४६ की इंडियन ऐनुश्रल रिजस्टर १६४६; २:२२१-२२२)
- श्रन्तरिम सरकार के निर्माण में मिस्टर जिन्ना का सहयोग चाहते हुए दिया गया भाषण : नेहरू-जिन्ना पत्र-व्यवहार : (इंडियन ऐनुश्रन रजिस्टर १६४६; २:२२२-२२३)

- 'मिस्टर जिल्ला के साथ बातचीत' के सम्बन्ध में १६ ग्रास्त १९४६ की प्रेस-कान्फ़रेंस : (इंडियन ऐनुग्रल रजिस्टर १९४६; २:२२३-२२५)
- भिस्टर जिल्ला के कांग्रेस पर लगाये गये श्रारोपों पर दी गयी वक्तृता : (इंडियन ऐनुभ्रल रजिस्टर १६४६; २: २२७-२२=)
- श्रन्तरिम सरकार के सम्बन्ध में नयी दिल्ली की २ सितम्बर १९४६ की प्रेस-कान्फ़रेस : (इंडियन ऐनुम्रल रिजस्टर १९४६; २:२३४-२३६)
- भ्रन्तरिम सरकार के उप-सभापति पत्र से दिया गया रेडियो भाषण: ७ सितम्बर १९४६ (इंडियन ऐनुम्रल रिजस्टर १९४६; २:२३५-२४०)
- श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देहली में २३ सितम्बर १६४६ को दिये गये भाषण: (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६४६; २:२४२-२४३; २५०-२५१)
- मन्त्रित्व ग्रहण करने पर ग्राप्नी पहली प्रेस कान्फ़रेंस में वैदेशिक नीति की छप-रेखा जतलाते हुए २६ सितम्बर १९४६ को विया गया भाषण : (इंडियन ऐनुमल रिजस्टर १९४६; २:२५१-२५८)
- मुस्लिम लीग और बिटिश अफ़सरों की श्रमिसन्धि पर भाषण। अ० भा० कांग्रेस कमेटी मेरठ की विषय-सिमिति में २१ नवम्बर १६४६ को विया गया भाषण: (इंडियन ऐनुश्रल रिजस्टर १६४६; वॉ० २:२७६)
- प्राणिल भारतीय कांग्रेस के भेरठ के ४४ वें प्रधिवेशन में २३-२४ नवम्बर १९४६ को दी गयी वक्तृता: (इंडियन ऐत्प्रास रिजस्टर १९४६; २:२८६-२६०, २९४-२९५)
- ब्रितानी क्ष-जरवेदिवों को ब्लैकपूत कान्फ़रेंस में भारतवर्ष पर किये गये श्राक्षमण का ृउत्तर: (इंडियन ऐनुग्रल रिजरटर; २:२६१-२६२)
- श्रान्तरिम सरकार में मुश्लिम लीग के प्रवेश के सम्बन्ध में १९४६ में नेहरू-वायसराय पत्र-व्यवहार : (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १९४६; वॉ॰ २:२८०-२८१)
- मुस्लिम लीग के १६४६ में श्रन्तिरम सरकार में प्रवेश करने के पूर्व का नेहरू-जिझा पत्र-व्यवहार: (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर १६४६; २:२६४-२६६) स्टेटमेट इन व सेंद्रल एरोम्बली एट न्यू डेल्ही (इंडियन ऐनुग्रल रिजस्टर २१२-२१४)
- बिहार बंगों पर विये गये भाषण : (इंडियन ऐनुम्नल रिजस्टर १६४६; २:२०१, २०३-४, २०६-७, भ्रौर २६४) विधानपरिषव् के उद्घाटन से पूर्व लंडन कान्फ़रेंस; नेहरू-वायसराय-एटली पत्र-व्यवहार : (इंडियन ऐनुम्नल रिजरटर १६४६; २:२६४-३००)
- ध्येयों की घोषणा का प्रस्तान पेज करते हुए विश्वानपरिषद् में १३ विसम्बर १६४६ को दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुश्रल रजिस्टर १६४६; २: ३३५-३४०)

उपर्युक्त भाषणों, वक्तव्यों श्रावि के लिए क्षपया प्रमुख भारतीय दैनिकों के ग्रथवा लंडन 'टाइम्स' के उन्हीं तिथियों के अंक वेखे जा सकते हैं।

पंडित नेहरू के, या उन पर अन्य लेखों, भाषणों, वक्तन्यों आदि के लिए निम्नलिखित प्रन्थों को देखा जा सकता है :

- १. क्यूमुलेटिय सुक इंडेक्स : (विलसन, न्यू यार्क) -- शीर्षक : नेहरू, जवाहरलाल
- २. एसे एंड जनरल लिटरेसर इंडेक्स : (विलसन, न्यू यार्क) शीर्षक नेहरू, जनाहरलाल
- भ. द्रंडियन इन्फ़ॉर्मेशन : (भारत सरकार का प्रकाशन विभाग) पदप्रहण करने के बाद के पंडित नेहरू के भाषणों के लिए।
- ४. इंटरनेशनल इंडेक्स टु पीरियाँडिकल्स : (विलसन, न्यू यार्क)-शीर्षक : नेहरू, जवाहरलाल
- प्र. कीसिंग्स कंदेम्पोररी आकृष्टिका: (कीसिंग्स पब्लिकेशन्स लिमिटेड, लंडन) --शीर्षक: नेहरू, जनाहरलाल
- ६. आंफ़ीइयल इंडेक्स टु 'इ टाइस्स': (टाइस्स पब्लिशिंग कम्पनी लंडन)—शिर्षक : भारत, नेहरू, पंडित जवाहरलाल

1 ,

## नेहरू सम्बन्धी ग्रन्थ

### शंग्रेजी

ऐल्वा, जे० ब्राइट, जे० एरा०

"

दर, बशीर ग्रहमद

हठीसिंह, श्रीमती कृष्णा कृपालानी, के॰ ग्रार॰ काफ़िर भ्रली (छदानाग)

कृष्णमूर्ति, पाई० जी०

मसानी, शकुन्तला

मेनन, कें पी पी वि

मिर्जा, गहमूद श्रहमद राय, एम० एन० सेठ, एच० एल०

सिंह, धनूप स्पेन्सर, कॉर्नेलिया श्री वरस टंडन, पुरुषोत्तमदास यैकी, जी० एस०

भौमिक, भूतनाथ

कीडर्स ऑफ़ इंडिया: (थैकर एंड कम्पनी, बम्बई)

मेट नेहरूचा: (टैगोर मेगोरियल पब्लिकेशंस, लाहोर; १६४७)

जवाहरलाल नेहरू—ए बायोग्रॉफिकल स्टडी: (इंडियन प्रिटिंग वर्ग्स, लाहीर) लाइफ आफ जवाहरलाल नेहरू इन वर्ड्स एंड पिक्वर्स: (इंडियन प्रिटिंग वर्ग्स, लाहीर)

नेहरू: व पोलिटिकल वेबरकॉक: (कैवसटन बुक हाउस, लाहोर; १६४५) जवाहरलाल नेहरू: जूरल आँफ्र इंडिया: (एडचूकेशनल पब्लिशिंग नमपनी, १६४३)

जवाहरलाल नेहरू: ए बायोग्रॉफ़िकल स्टडी: (इंडियन प्रिटिंग ननर्रा, १६४७) बिब् मो रिग्रेट्स: (जॉन डे, न्यू यार्क; १६४४)

दैगोर, गान्धी एंड नेहरू: (हिन्द किताब्स, बम्बई, १६४७)

जवाहरलाल नेहरू, द मैन एंड हिज भेलेज : एक श्रालोचनात्मक जीवनाष्ययन । (रागमोहन लाल, इलाहाबाद)

व बिद्रेयल आँफ फ़ीडम: नेहरू के राजनीतिक विचारों का एक अध्ययन: (पॉपु-लर तुक डिपो, वम्बई; १६४४)

जवाहरलाल नेहरू: द मैन एंड हिज आइडियाज : (पॉपुलर बुक उिपो, तम्बई; १६४२)

व स्टोरी आँफ जवाहरलाल नेहरू एज टोल्ड इन कुम-कुम: (आँनसफ़ोर्फ युनि-वर्सिटी प्रेस, बम्बई; १६४७)

नेहरू, व स्थित आफ इंटरनल यूथ : (एलाइड इंडियन पब्लिशर्स, लाहोर) जिटेन्'स प्रिजनर : (इंडिया लीग, लंडन; १६४१)

व नेहरू रिपोर्ट एंड मुस्लिम राइट्स: (प्रकाशक-शेर अली, कलकत्ता)

जवाहरलाल नेहरू: (रैंडिकल डेमोक्रेटिक गार्टी, दिल्ली; १६४५)

जबाहरलाल नेहरू : प्रोफ़ेट एंड स्टेट्समैन : (इंडियन प्रिटिंग वर्क्स, लाहीर; १९४४)

जवाहरलाल नेहरू: व रेड स्टार ऑफ़ व ईस्ट: (हीरो प्विनकेशंस, लाहीर, १६४७) नेहरू: व राइजिंग स्टार ऑफ़ इंडिया: (एलेन एंड श्रम्बिन, लन्दन; १६४०) नेहरू श्रॉफ़ इंडिया: (जॉन डे, न्यू यार्क; १६४८)

पंडित जवाहरलाल नेहरू : एक अध्ययन (वीक्षित पिन्सिंग हाउस, महास)

नेहरू योर नेबर: (सिगनेट प्रेस)

नेहरू श्रांफ इंडिया : (जॉन डे, न्यू यार्क, १६४८) व्हाट एंडिया वांट्स : (इंडिया लीग, लंडन)

## वंगला

डोमीनियन भारतेर गतिरेखा: (नेहरू पर एक अध्याय सहित-कजनता, १६४८) नकवर्ती, विष्णुपद

नट्टोपाध्याय, नृपन्द्रकृष्ण

गागुली, पी० हठीसिह, फुण्णा

मुकजी, हीरेन

गुस्थोपाध्याय, ग्रमरनाय तया गुस्योपाध्याय, धान्तिलता नाय, उगेन्द्र प्रभाणि ह, प्रह्मादकुगार वस्, पभात भारतेर प्रतिभा : सुबोध सेन गुप्त के परिचय सहित । (बच्चो के लिए--कलकत्ता, १६४८)

राष्ट्रनायक जवाहरलाल (बच्चो के लिए-कलकत्ता, १६४८)

जवाहरलाल . (कलकत्ता, १६४५; दूसरा संस्करण, कलकत्ता, १६४८)

भारतेर राष्ट्रीय इतिहासेर कथा:

कोनो खेद नाई: 'विद् नो रिगरेट्स' का ग्रनुवाद। (सिगनेट प्रेस, कलकत्ता; १६४७)

भारते जातीय ग्रान्दोलन: ('गणसंगठन ग्रौर जातीय नेतृत्व' पर ग्रध्याय-सिंहत) (कलकत्ता, १९४३)

सन्तिषर कथा : (नेहरू जवाहरलाल पर ग्रध्याय) (कलकत्ता, १६४८)

भारतेर विष्तव-काहिनी:

कांग्रेस-रथसारथी जवाहर: १२वॉ ग्रध्याय

जवाहरलालेर गल्प: (बच्चो के लिए--कलकत्ता, १६४८)

# गुजराती

वने, एन० एम० जानडेकर, श्राचार्य "

मेहता, जी० आर०

रन्देरिया, एम०

मेहार अली, यूनुफ

शाह, रमणीकलाल

जवाहरलाल नेहरू:

श्राधुनिक भारत: पी० जी० देशपाडे द्वारा श्रनुवादित (ग्रहमदाबाद, १६४६)

जवाहर-कमला : (गृह संस्कार ग्रन्थावली, नम्बई—नं० ६; १६४४)

महासभाना महारथी:

श्रपणां नेतास्रो : नन्दकुमार पाठक द्वारा श्रनुवादित (बम्बई, १६४४-४५)

अपनी कांग्रेस : (बग्बई, १९४४)

### हिन्दी

धवन, देवीप्रसाद

दीक्षित, गोपीनाथ

हठीसिंह, श्रीमती कृष्णा मिश्र, गीरीशंकर मिश्र, शिवशंकर पाठक, भातासेवक जिज्जा, विश्वक्सरनाथ गोविन्द सहाय 'सुमन', रामनाथ पंडित नेहरू: पंडितजी को दिया गया भ्रभिनन्दन ग्रन्थ । (विनोद पुस्तक मन्दिर, भ्रागरा; १६४८)

जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और व्याख्यान: (नेशनल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद)

कोई जिकायत नहीं : (नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर; १६४७)

राष्ट्रपति जवाहर: (पटना, १६४०)

भारत का महापुरुष:

राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहरू: (ग्रादर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, १९४८)

सन् बयालीस का विद्रोह: (नवपुग साहित्य सदन, इन्दौर; १६४६) हमारे नेता और निर्माता: जवाहरलालजी पर एक ग्रध्याय। (साहित्य सदन,

इलाहाबाव; १६४२)

#### नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ

श्रीकान्त राकुर, (सम्पादक)

राष्ट्र के कर्णधार: पंडिल नेहरू पर भी एक अध्याय--नवकुमार द्वारा। (कदमकुश्रां, पटना; १६४०)

त्रिपाठी, रमाकान्त विद्यालंकार, सत्यदेव जवाहरलाल नेहरू: (हिन्दी प्स्तक एजेंसी, बनारस)

हमारे राष्ट्रपति : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली; १६३६)

जवाहरलाल नेहरू : (बंगलोर, १६४५)

#### मलयाल्य

जवाहर : (केरल पब्लिशर्स--बच्चों की सीरीज में)

जवाहरलाल नेहरू: पदात्मक जीवन-गाथा (केरल रामाजम, मदरारा)

( जवाहरलाल नेहरू :

(भारतवृम् लोकवुम् : (वेज्लिने न्जि पब्लिशिंग हाउस, कोचींग)

#### मराठी

पंडित जवाहरलाल नेहरू : (बम्बई, १६३६)

पंडित जवाहरलाल नेहरू,: सचित्र। (पूना, १६३०; अन्य संस्करण, १६४८)

पंडित जवाहरलाल नेहरू विचार व व्यक्तित्व : (पुना, १६४८)

स्वभावित्रत्रें पंडित जवाहरलाल नेहरू :

नचभारताचे नवजवान नेहरू: (धारवाड़, १६३७)

दोन थोर देशभवत : (ज्योत्स्ना प्रकाशन, १६४८)

वित्रमय जगत: भा० २१, १६३०--पृष्ठ ६५-६७, पंडित जवाहरलाल नेहरू; पृष्ठ ६४-६५ नेहरू-चित्रावली।

### तमिल

गान्धीयुम् जभाहरुम् : (शक्ति वेलिविद् मदरासः; १६४६)

जवाहर कडै : (तिमल पन्ने, मदरास; १६४८)

तलैवार जवाहर : (एलासंस ऐंड कम्पनी, गदरास; १६४८)

जवाहरलाल नेहरू : एम० एन० रॉय की अंग्रेजी पुस्तक का तेलुगु अनुवाद ।

(तेनालि प्रजासाहित्य परिषद्, १६४६)

नेहरू चरित्रमु : (काकिनाड, तीसरा संस्करण, १९४१)

जवाहरलाल नेहरू जीवित खरित्र : (गुणाकरराव ग्रदर्श, राजमहेन्द्री; १६४७)

बागी जवाहरलाल :

हालाते-जिन्दगी पंडित जवाहरलाल नहरू

जवाहरलाल की कहानी

क्रॉयवीन के खुतूत जिम्ना के नाम : जिम्ना की नेहरू, गान्धीजी, भीर सुभाष कीस हारा लिखे गये पत्र (हैदराबाब, ११४४)

भ्राय्यंगार, के० कृष्ण

क्षिवेल्ल, मैध्यू० एम० पाल, नारायणः नैयर

पिल्लय, नलंकल कृष्ण

म्राप्टे, गुरूजी

भिडे, रामकृष्ण गोपाल देशपांडे, एम० के० विवेकर, दिनकर नासूदेव

नन्दन, नारायण परांजपे, एल० जी०

सरवेसाई, रघुनाथ गोविन्द

सुन्दरम्, पी० तिरिक्ट टी० जे० भार०

शर्मा, बी०-स्यामिनाथ

राधाक्वष्णमूर्ति, के०

षडगोपाचार्युल्, के० सत्यनारायणमूचि, मल्लाङि

चमनलाल चोपड़ा, रघुवंश सिंह 'चमन' देहलवी, मुहम्मद रहीम, श्रब्दुल रहुमान, सैयद

# पंडित नेहरू पर पत्र-पत्रिकात्रों में प्रकाशित लेख

#### **अंग्रे**ज़ी

ग्रद्यास, ख्याजा अहमद ,, ,, ढलेयर, एच०

बकं-व्हाइट, एम० चैटग्बाब्स इंडिया

बक. पर्न

... कोट्स, एवेरर्च चार्ल्स

पो, एव० इ०

फिशर, लुई फ़ोर्क्स, जीं० फ़ीमन, आई० एस० गान्धी, मोहनदास

गन्थर, जॉन गन्थर, जॉन तथा गन्थर, एफ़० हॉसर, अर्नेस्ट भ्रो० हावर्ड, ई०

हुफ़्ट, बिलेम एडॉल्फ़ बिर्सेट

ह-सिंह, एस० टी०

" हडीसिंह, कुष्णा व प्राइम मिनिस्टर एट वर्क : (पीपल, ईस्ट एड वेस्ट, मार्च-श्रप्रैल १६४८)

बेयर्डिंग द लॉयन : (स्कोलैस्टिक, १७ भ्रप्रैल १६३७) करेट बायोगॉफी : (अप्रैल १६४१, भ्रप्रैल १६४८)

व्हाइट पेपर वर्सेस व्हाइट मैन : द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया : (सैटरडे रिव्यू, १८ नवम्बर १६३३)

जबाहरलाल नेहरू, द सैन एंड हिजा हम्पार्टेस टु इंडिया : (एशिया, सितम्बर १९३६)

इंडिया'ज लीडर : (लाइफ़, २७ मई १६४६) (लिटरेरी डाइजिस्ट, २४ अप्रैल १६३६)

चायना आस्थस इंडिया व्हेंदर इट बिल फ़ाइट : (लाइफ़, २७ अप्रैल १६४२) कांग्रेस लीडर्स एपीलॉजिया : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, २१ मई १६३६) कांग्रेस लीडर्स ओल्ड एंड न्यू : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, ७ जनवरी १६३६) श्राइडल आफ़ इंडिया'ज भासेज : (क्रिश्चन सायंस मॉनिटर, २ मार्च १६३८)

डेडिकेटेड फ़्रीमली : (टाइम, ३ सितम्बर १६४५) डिस्कशन : (फिश्वन सेंचुरी, १३-२० जून १६३४)

हिस्दरी थ्रू प्रिजन वार्स : (किश्नन सेंबुरी, ७ प्रस्तूबर १९४२)

फ़ाइटिंग डिसाइपल् : (न्यूज वीक, २६ जनवरी १६४२)

इंडियन थॉट-पर्ल्स : (सैटर्डे रिव्यू ग्रॉफ़ लिटरेचर, १६ जून १६४८)

श्राई नो बीज इंडियन लीडर्स : (कैथलिक वर्ल्ड, जुलाई १६४२)

इंडिथन नैशनलाइजेशन एंड द फ़ार ईस्ट : (पैसिफ़िक एफ़ेयर्स, मार्च १६४०) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कलकता पर श्रौपनिवेशिक स्थिति का प्रस्ताव पेश

सरते हुए जवाहरलाल पर विचार: (इंडियन क्वार्टरली रिजस्टर १६२०; वॉ० २:३६) पंडित नेहरू—गुरु के रूप में (इंडियन ऐनुप्रल रिजस्टर १६४२;२:२४४) जवाहरलाल नेहरू—उत्तराधिकारी के रूप में (इंडियन ऐनुप्रल रिजस्टर १६४२; १:२५३)

हैंव व सीन जवाहरलाल ? : (एशिया, फ़रवरी १६३६) नेहरू, होप आफ़ इंडिया : (रीडर्स डाय्जेस्ट, फ़रवरी १६४०) स्टॉर्स थ्रोवर इंडिया : (सर्वे प्राफ़िक, सितम्बर १६३७)

पंडित नेहरू रित्यूचा एन एक्वेंटेंस : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, ३० जून १६३८) हेड आँफ़ द नेशनल गवर्नमेंट : (इंडियन लायब्रेरियन, सितम्बर १६४६)

भाइडल भ्रॉफ यंग इंडिया : (किश्चन सेंच्युरी, २३ मई १६३४) उपर्युक्त लेख की विवेचना : (किश्चन सेंच्युरी, १३-२० जून १६३४)

पंडित जवाहरलाल नेहरू इन चुंगींकग : (चायना वीकली रिव्यू, ६ सितम्बर

१६३६) नेहरू'ज बीक इन चुंगींकग : (एशिया, नवम्बर १६३६) माई बदर, जवाहर : (एशिया, जनवरी १६४२)

35

| इक्लिंग, ए०         | इंडिपेडेस एवद प्रॉल, देन सोशालिक्स . (ल्यूजवीक, १८ अप्रेल १८०)                   |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                     | शिस्टर नेहरू'ज इंडिया : (नवीन्स नवाटंग्ली, नवग्वर १६४६)                          |  |  |  |
|                     | इंडिया इनलाइड प्राउद : (न्यूजवीक, ३ सितम्बर १६०४)                                |  |  |  |
| •                   | इंडिया एंड सोक्सलियम : (राउँ टबल, सितम्बर १८३६)                                  |  |  |  |
|                     | इंडिया स्पीक्स ट् आयमा : लास्ट फ़ी अटरेंस आँफ पंडित जवाहरलाल नहर                 |  |  |  |
|                     | (लाइफ, १ मार्च १६४३)                                                             |  |  |  |
|                     | जवाहरलात नेहरू, द सबसेसर एंड स्पिरिचुग्रल लोडर : (भीगल ईस्ट एंड नस्ट,            |  |  |  |
|                     | मार्च-अप्रेल १६४८)                                                               |  |  |  |
|                     | जवाहरलाल नेहरू जिफ़ाइन्स एम्स : (ग्रेट ब्रिटेन एड द ईस्ट, ४ दिसम्बर १८४०)        |  |  |  |
| जोन्स, जी० ई०       | नेहरू एंड जिला, एश्टडी इन मांटास्ट (न्यू यार्ग टाइग्स मैगेजीन, इ दिसम्नर १९४६)   |  |  |  |
| ाास्की, हैरल्ड      | पंडित नेहरू : (लिविंग एवं, नृत १६३४)                                             |  |  |  |
| निडले, ६० के०       | पाकिस्तान, इंदिया एंट व युनाइटेड स्टेट्स: इंटरब्यूज विव जियाकत अली जा            |  |  |  |
| 1,1000,000          | एंड मेहरू : (न्यूजनीक, ६ नितम्बर ११४८)                                           |  |  |  |
| भवेट, आर० एम०       | शिक्ष आरंक इंडिया : (त्यू श्विक्तक, २१ अभैल १६४१)                                |  |  |  |
| मेथ्यूज, बी०        | न्यू इंडिया : सम ब्रेंड्श एंड फर्शनैशिटीज : (एशियाटिक रिब्यू, प्रप्रेस १८७७)     |  |  |  |
| मिश्र, एन०          | इंडिया'ज रिक्केजिश हरिटेज : (अन्दर्भ) (जिल्मू मांफ जिल्मुज, जून १८८४)            |  |  |  |
| भूर, आर्थर          | यूनिटी आंक्ष इंडिया : (रपेन्टेटर, १८ अप्रेल १६४१)                                |  |  |  |
|                     | मुस्लिक्स स्टोन नेहरू : (लाइफ, ११ ननम्बर १६४६)                                   |  |  |  |
| <br>नायदू, सरोजिनी  | द्विड्यूट्स दु प्रेजिडेंट जवाहरलाल गेहरू एट द फ़ॉर्टी-नाइन्य सेशन आंक्ष व इंडियन |  |  |  |
| 11.45 5 (1.41.41)   | नेश्वासल कांग्रेस, लखनडा : (इंडियन ऐनुश्रस अजिस्टर, यॉ० १:२५६)                   |  |  |  |
|                     | नेहरू : (करेंट वायोग्राफ़ी, १६४१-४८)                                             |  |  |  |
| • •                 | नेहरू एंड द आउटलुक फ़ॉर नॉन्-वायलंस इन इंडिया : (किस्पन गन्स),                   |  |  |  |
| • •                 | १० जनवरी १६३४)                                                                   |  |  |  |
|                     | नेहरू नेवर विन्स : (टाइम, २४ ग्रगस्त १६४२)                                       |  |  |  |
| • •                 | नेहरू स्रॉन इंडिया'ना इकॉनोसिक प्राब्लेम्स : (पीपन ईस्ट एंट नंगर, गार्न-         |  |  |  |
| • •                 | स्र्यंत १६४८)                                                                    |  |  |  |
|                     | नेहरू आज्य : (टाइम, ६ गार्च १६३६)                                                |  |  |  |
| • •                 | नेहरू पाइप्स डाउन : (टाइम, १६ जुलाई १६३७)                                        |  |  |  |
|                     | नेहरू, सिम्बल आँफ़ न्यू इंडिया : (स्कोलेस्टिक, २० प्रप्रैल १६४२)                 |  |  |  |
|                     | नेहरू टेक्स : हेल्स इन इंडियन एफ्रेयर्स : (किस्तन सेंनुरी, १७ जुलाई १२४%)        |  |  |  |
| भी बुहर, रैनहोल्ड   | द माइंड आफ्र नेहरू : (नेशन, प्रश्नम्त १६४२)                                      |  |  |  |
| 36 4 100            | पंडित मेहरू व चेलेंब : (राउंड टेक्ल, जून १६३६)                                   |  |  |  |
|                     | पंडित्'स ग्राहडियोलॉजी : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, २८ जुलाई १६३८)                 |  |  |  |
| फ़िलिप, पी० ग्रो०   | निसरेप्रेजेंटेशन आफ़ गान्धी ऐंड नेहरू इन द अमेरिकन प्रेस : (जिल्ला गन्धी,        |  |  |  |
|                     | २६ अगस्त १६३६)                                                                   |  |  |  |
| )                   | रिलीज आँफ नेहरू : (त्यू स्टेट्समैन एंड नेवान, १४ नवम्बर १६४२)                    |  |  |  |
| सार्जेट, डबल्यू०    | मेहरू: (लाइफ़, २४ जनवरी १६४६)                                                    |  |  |  |
| शाहानी, रंजी        | स्रोपन लेंटर दु पंडिस नेहरू : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, २२ फ़र्वरी १६४०)          |  |  |  |
| श्रीधराणी, कृष्णलाल | नेहरू स्रॉन इंडिया : (सैटर्डे रिक्यू झॉफ़ लिटरेचर, २७ जुलाई १९४०)                |  |  |  |
| ti                  | सोवालिस्ट सक्सीड्स गान्धी : (करेंट हिरहरी, गार्च १६३७)                           |  |  |  |
| 11                  | and the second second second second second second second second second           |  |  |  |

पनुषसिह गान्धो एड नेहरू : (करट हिस्टरी, गई १८४४) गान्धो'क इंडिया एड नेहरू (एशिया, मन्तूबर १९३८) इज गान्धी'ज ताइफ्र-वर्क कइड (एशिया, अस्तूनर १८३६) नेहरू एड इंडिया'ल एयू वर : (न्यू रिपब्लिक, १६ मार्च १८४२) आई मेट किए इन नेहरू क होन (किश्चन मनुरी, प्रश्नेल १६४०) रिमध, जे० एन० ववालिटी'ज ग्राफ नेहरू; विगय, एस० 'विद नो रिग्नेट्स' को समीक्षा (भटर्ड रिन्यू ग्रॉफ लिटरेचर, १ सितम्बर १६४५) कैन गान्धी'चा एयर डू हिचा जॉब ? (मैटर्डे ईविनग पोस्ट, २८ ग्रगस्त १६८८) स्ता, एउगर सम सॉर्ट श्रोफ किंग : (टाइम, १६ अगस्त १६४८) भी पृष्का लोडसं ग्रांक एशिया : (युनाइटेड नगन्स वर्ल्ड फरवरी १६४६) इंडिया'न पेसेन टु फ़्रीडम : (नेजन, २ मार्च १९४६) भोनर, ए० टोकन सिनिया दिसोधिदिएस्य जेल्स जवाहरलाल नेहरू (किञ्चन संचुरी, १३ नवार १६४०) नेहरू एड पटेल : हेथर्स टु मान्धीट्रेडिशन (न्यू यार्क टाइम्स मेगेजीन, ११ ूम्मृत, आर० यप्रेल १६८५) इंडियन पार्टीच एट कॉल पोइस (प्रट ब्रिटन एड ईस्ट, २४ जनवरी १८४२) नाह्यत, ए० इचा इट व पारिंग प्रॉफ़ र रेज ? ए रिप्लाई टुपंडित नेहरू (ग्रेट जिटेन एड ईरट, १२ दिवाना १८४०) हु'ज हु इन इंडिया . (स्कान) स्टिक, १४ जनवरी १६४२) हु'जा इन स्थूज (स्कालिस्टनः, ७ अवतूबर १८४६) टाँक विद मिस्टर नेहरू (ग्पेस्टेंटर, १५ मई १६४२)

### वंगला में

जवाहरताल : (गत्म भारती, जनवरी १६४६) बद्धापाध्याय, नुपेन्द्रकृष्ण . जवाहरलाल भारत पथेर पांचक : (गला भारती, गं० ७, १३४२ व० स०) विक्वविद्यालधेर संवर्तना-उत्सवे पंडित नेहरू : (प्रवासी, चैत्र बं० स० १३५०)

## हिन्दी में

विशाल भारत (सितम्बर १६४४) श्राजात-हिन्द सेना का भविष्य सयुक्त प्रान्तीय समाचार (१ फरवरी १६४६) घोर धर्म करने की ग्रावक्यकता : विशाल भारत (जून १६४६) हैवराबाव का भनेला : वही, (प्रभस्त १६४८) हैवराबाव सम्बन्धी स्पष्टीकरण वही, (फरवरी १६४६) हमारे इतिहास की महत्ता : वही, (भन्तूबर १६४८) कॉमनवेल्थ के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन : वही, (ज्लाई १६४५) कांप्रेस मेरी नहीं है : कडमीर-सम्बन्धी भारतीय संघ की नीति : वहीं, (सितम्बर १६४७) वहीं, (जनवरी १६४६) मेरठ कांग्रेस अधियेशन : वही, (जून १६४८) नेहरू जी का उब्धाटन भाषण : वही, (दिसम्बर १६४४) नेहरू जी की पचपनवीं वर्षगठि :

रव, एउदिन

#### नेहरू ग्राभनन्दन ग्रन्थ

नेहरू का मजदूरों के समक्ष भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार : स्वाधीनता के सनिकों का श्राभनन्दन : स्वाधीनता का मार्ग भारत की वैदेशिक नीति व जहाज उद्योग । पर नेहरू के विवार :

विशाल भारत (जुलाई १६०८)
पही (जनवर्रा १८४०)
वही (प्रमत्वर १६४५)
वही (सितम्बर १८४६)
वही (मार्च १८४८)

# तेछगु

जवाहरलाल नेहरू (भारती, जून १६४६) महात्सुड्-लेहरू पंडितडु (कृष्णा पत्रिका, व नवम्बर १६३६) मद्रासु राज्यांग तेजोमंडलम् : (ग्रान्ध्र पत्रिका, विशिषक / १८१६-३५) जनकुलनु मिंचिन तनयुलु (भ्रान्ध्र पत्रिका, १४ जून १६४६) जबाहरलाल गारि प्रकारमु (कृष्णा पत्रिका, ६ जून १८३६) जबाहरलाल जीविन कथा (कृष्णा पात्रका, ४ अप्रैत १९४६) जवाहरलाल नेहरू भारत देश-दर्शनम् (भारती, मार्च १६२०) जवाहरलालनि पिलुपु (कृष्णा पनिका, १७ अन्त्वर १६३६) कांग्रेस सभापति : (कृषा पत्रिका, २६ दिसम्बर ११३६) भारतमाता पवित्र पुतुड ' (गृहलक्ष्मी, मार्व १८३७) ना अलाहाबादु अधाणम् (कृष्णा पश्चिका, २७ मई १८४२) जयाहरलाल : (कांबता) (म्रान्ध्रपत्रिका, वार्षिक -- १०३७ ३६) प्रजाबोधम् . (भारती, अन्तूबर १६३६) जवाहरलाल जीवित-गाथा : (म्रान्ध्र पत्रिका, १२ ज्नाई १६३०) पंडित नेहर (कृष्णा पत्रिका, = फर्वरी ११३६) सभापतुलिद्द स्थागधनुले : (क्रष्णा पत्रिका, १६ मार्च १८३६) भारतीय समस्या परिष्कारमु ' (भारती, गार्व १६२८) स्वतन्त्र वादुलु ' (भारती, मार्च १६२६) तिरिणि जवाहरलाल : (कृष्णा पत्रिका, १२ दिसम्बर १८३६)

# लीखक-परिचय

# लेखक-परिचय

#### [लेखकों के नामों का श्रनुकम वही है जो प्रन्थ में उनकी रचनाश्रों का है। — सं० ]

चक्रवर्त्ती राजगोपालाचार्यः भारतवर्षके गवर्नर-जनरल । न्यायवेत्ता, राजनीतिज्ञ तथा लेखक । देश के प्रमुख मेधावी व्यक्तियो में माने जाते हुँ, श्रौर तीस वर्षों से राजनीतिक प्रगति का दिशा-निर्देश करते रहे है ।

यल्लभभाई पटेल : नाग्दोली के 'सग्दार', राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के विश्वस्त सहकारी। भारत सरकार के उप-प्रधान मन्ती ग्रोर गृहमन्त्री; देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ।

राजेन्द्रप्रसाद : गारतीय विधानपरिषद् के सभापति । कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष । वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ । 'इंडिया रियाइडेउ' तथा अन्य अंग्रेजी और हिन्दी पुस्तको के लेखक ।

# वष्ट्यब्दि-समाद्र

मीथलीकारण गुप्त : राष्ट्रकवि और हिन्दी में राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत। भारतीयों के आत्मगौरव को जगाने में हिन्दी कान्य की देन मुख्यतया गुप्तजी की देन है।

एमन डे बेलेरा : श्रागर फ्रान्तिकारी फ्रीर देश-भवत । ग्रायरी स्वतन्त्र राज्य के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री । १६३८ में जीम श्रोम नेशंस एसेम्बली के अध्यक्ष । भारत की स्वतन्त्रता के समर्थक ।

श्रान्त्रे जीव : फ़ांस के प्रीढ़ प्रीर लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार, उपन्यास-लेखक ग्रीर चिन्तक; नोवेल पुरस्कार-विजेता; फ़ुंच एक्टेमी के सदस्य।

अपदन सिक्लेयर: प्रशिद्ध लेलक और आन्दोलक; प्युलिट्जर-पुरस्कार-विजेता। सिक्लेयर के अनेक उपन्यासों से भारतीय पाठक परिवित्त है; जिनमें 'आँएल', 'ड्रैगन्स टीथ', 'ड्रैगन हार्वेस्ट' आदि मुख्य है।

हरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय : फिन, नाटककार, गायक श्रीर श्रिभिनेता; यूरोप के विभिन्न देशों में भारतीय कलाश्रों पर व्यारमान दे चुके हैं।

गिल्बर्ट गरें : इतिहासवेत्ता और विन्तक, भ्रॉक्सफोर्ड में ग्रीक गाषा के रेगियस प्रोफ़ेसर, 'श्रन्तरिष्ट्रीय बौद्धिक राहुकारितासगिति' के सभापित, लीग श्रॉफ़ नेशन्स यूनियन के श्रध्यक्ष श्रादि रह चुके हैं। ब्रिटिश म्यूजीयम के ट्रस्टी।

लाई पैथिक लॉरेंस : जितानी राजनीतिज्ञ । भूतपूर्व भारत-मन्त्री, सन् १९४६ के उस जितानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जिसने भारत की स्वतन्त्रता और विभाजन का निर्णय किया। राजनीति, अर्थशास्त्र तथा गान्धी जी पर अनेक ग्रन्थों के लेखक।

हेररड लास्की : रान् १६२६ से लंडन विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफ़ेसर; लेबर पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य श्रीर भूतपूर्व सभापति । राजनीतिशास्त्र के विश्व-विख्यात विशेषज्ञ ।

पद्धाभ सीतारामेंग्या : कांग्रेस के ग्रध्यक्ष । गान्धीजी के सिद्धान्तों के माने हुए व्याख्याता । 'बृहत् कांग्रेस का इतिहास' के प्रसिद्धि-प्राप्त लेखक । भारत की राजनीति श्रीर श्रर्थ-शास्त्र पर भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। स्त्रालिखा श्रवीब : तुर्की लेखिका, इस्तम्बोल विश्वविद्यालय में ग्रंग्रेजी साहित्य की प्रोक्रेसर । भारत-भ्रमण करके

भारत के सम्बन्ध भें अंग्रेज़ी में ग्रन्थ 'इनसाइड इंडिया' लिखा था; तुर्की भाषा में उपन्यास, कहानियाँ, निबन्ध भौर अंग्रेज़ी साहित्य का एक इतिहास भी लिखा है।

कहानिया, निबन्ध ग्रार अभजा साहत्य का एक शवहात ना स्वार्थ ए विलियम अपूरेंट : ग्रमरीकी लेखक ग्रीर दर्शन के भ्राचार्य। 'फिलॉसफ़ी एंड द सोशल प्रॉब्लेम', 'स्टोरी श्रॉफ़ फिलासफ़ी',

- 'ट्राजिशन', 'मेशन्स ग्रांफ़ फ़िलासफी', 'एडवेचर्स इन जीनियस', 'ग्रानर ग्रोरिएंटल हेरिटेज' ग्रादि के लेखक।
- एडमंड प्रीक्षा : स्विट्जरलंड के लेखक प्रोर रोगेरोला के गित्र । नूशैटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर । सन् १६३२-३६ में 'भारत की स्वाधीनता को यूरांपीय कमेटी' के प्रध्यक्ष रहे, तथा इसी कार्य के लिए जिनेवा में प्रन्तर्राष्ट्रीय कांन्फ़्रेन्सों का प्रायोजन किया । 'गान्धी' तथा प्रन्य प्रनेक पुस्तकों के लेखक।
- उत्ला ग्रत्स लिन्दस्यभ्ः स्वीडिश भाषा की लेखिका, पत्रकार श्रोर सम्पादिका। स्वीडिश सरकार के व्यापारिक विभाग की विशेष परामर्शदात्री। सम्मिलित राष्ट्रो के खीडिश प्रतिनिधि-मडल की सदस्या।
- शेख मुहम्तद श्रब्दुरुता : जग्गू-कश्मीर के प्रधान मन्त्री श्रीर जन-नेता । कश्मीर राष्ट्रीय कान्फरेस क सरधापक; सन् १९४६ में 'कश्मीर छोड़ो' ग्रान्दोलन के संचातन के कारण श्रखिल भारत की राजनीति ग ग्राये । सम्मिलित राष्ट्रों के भारतीय प्रतिनिधि-गंडल के सदस्य ।
- श्वारं जी केंग्रेल: कैनाड़ा के व्यापारी श्रौर लेखक। भारतीय सेना के रिसाले में कप्तान के पद पर १४ वर्ष भारत म विताय । 'केनेडियन इस्टिटचूट श्रॉफ़ इंटरनेशनल एफेयर्ग की राष्ट्रीय कार्यकारणी के अध्यक्ष। 'कैनेडियन इंस्टीटघुट श्रॉफ़ पब्लिक एफ़ेयर्स के श्रध्यक्ष।
- रिवशंकर शुक्ल : मध्यप्रान्त तथा बरार के प्रधान मन्त्री । १६३७ में 'विद्या-मन्दिर' योजना के प्रेरक, 'नागपुर टाइक्स' के संस्थापक ।
- मार्गरेट स्टॉर्म जेमसन : ख्यातिप्राप्त प्रितानी उपन्यास-लेखिका ग्रीर ग्रालीचक । 'सिविल जर्नी', 'यूरीप हुलट', 'द ग्रदर साइड' 'द ब्लैक लॉरेल', 'द मोमेट ग्रांफ ट्रूथ' की लेखिका ।
- श्राता खान : मुरालगानो के 'इस्माइती' सम्प्रदाय के धर्मगुर । भारतीय राजनीतिज्ञ । अलीगढ़ विस्वविद्यालय के एक संस्थापक, 'लीग प्रांफ नेशन्स' एसेम्बली के भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता अर्थ 'लीग गांफ नेशन्स' एसेम्बली के सभापति भी रह चुके हैं।
- बाल गंगाधर खेर: वम्नई प्रान्त के प्रधान मन्त्री। 'स्वराज्य पार्टी' के सेकेटरी रहे; हरिजन सेवक सप की महाराष्ट्र शाखा के भूतपूर्व सभापति। 'आदिवासी सेवामंडल' के सभापति श्रीर जन्मदाता। 'वालकन-जी बाड़ी' (ग्राखिल भारतीय वाल-सघ) के ग्रध्यक्ष।
- विनोबा भावे : महात्मा गान्धी के राज्ये शिष्या; गान्धी-वर्शन तथा वर्या के प्रतिपादक । गान्धी-वर्शन पर अने ह पुरसका के लेखक, जिनमें 'विनोबा के विचार' भी उल्लेखनीय है।
- मोहनसाल सक्सेना : गारत रारकार के पुनरावास-मन्ती। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व मन्त्री श्रीर अध्यक्ष । विभाजन के पूर्व केन्द्रीय व्यवस्थापिका के काग्रेस दल के मन्त्री।
- क्रमृतकोर : भारत सरकार की स्वास्थ्य-मन्त्री । सन् १६३० से अखिल भारतीय महिलासम्मेतन की प्रेरणा-अित । १६३६ से १६४६ तक समय-समय पर गान्धीजी की मन्त्री रही, 'हु वूमन' की लेखिका ।
- स्टीफ़्रेन स्पेंडर : अंग्रेजी किव तथा आलोचक । 'हुराइजम' के भूतभूवं सम्पादक । 'द्रायल आँफ ए जज', 'ताइफ एट द पोएट', 'सिटीजन इन वार एंड आफ़्टर', 'रिजॉएस इन द एबिस' और 'यूरोपीयन निटनेस' के लेसक ।
- एन० जी० रंगा : विधानपरिपद् तथा कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य । म्रान्ध्र प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के सुप्रसिद्ध लेखक ।
- कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी: राजनीतिज्ञ, क़ानून-विशारद, साहित्यकार श्रीर पत्रकार। हैंदराबाद में भारत के एजेंट-जनरल रहे। गान्धीजी के 'यंग इंडिया' के सह-सम्पादक, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य, कांग्रेस पालियामेंटरी बीर्ड के मन्त्री, श्रीर बम्बई सरकार के गृहमात्री रह चुके है। 'कस्तूरबा गान्धी नेशनल गेगोरियल दूस्ट' के दूस्टी।
- गोविन्यवल्लभ पन्त : युक्तप्रान्त ने प्रधान मन्त्री । कांग्रेस कार्यकारिणी ने सदस्य : स्वराज्य पार्टी और प्रान्तीय लेजि-

स्लेटिन कोमिल के भूतपूर्व सदस्य। प्रान्तीय काग्रेम दल के प्रध्यक्ष, तथा श्रॉल इडिया पार्तिगामेटरी बोर्ड के प्रधान गन्ती।

प्रेमिशिह सीढनस : व्यनसापी तम सार्पजनिक कार्यवर्ता स्रोर 'रववेशी राभा' रावलिपडी के मन्त्री, नगर काग्रेस कमेटी, राहोर के प्रध्यक्ष, स्रिगत भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य, पजाब के 'नेजनल वालिटयर कोर' के सत्तात ह, 'कौशित स्राफ व इटरनेशनत वेम्चर स्रॉफ कॉमर्स' पेरिस के सदस्य रह चुके हैं। 'इडियन इकॉनामिक एसोशियोशन' की वार्यकारिणी क सदस्य स्रोर 'द चार्टर्ड एनाउटेट', नयी दिल्ली के सम्पादक।

रामधारीं (त 'दिनकर': िन्दी के प्रसिद्ध किन, 'रसवन्ती', 'रेणुका', कुरुक्षेत्र' ग्रादि के लेखक । 'कुरुक्षेत्र' साहित्यकार ससद द्वारा पुरस्कृत हुमा है। बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उप-सचालक।

श्रीसम्बारा गण श्रमवात : वर्षा के गोविन्दराम सेनसिरिया कारोज के शिसिपल । गाधी-नीति के व्याख्याता । 'भारतवर्ष की भाषिक उन्नति की गान्तीयादी योजना', 'शिक्षा का गाध्यम', स्नादि पुस्तको के प्रणेता ।

एना कार्यन्सकी : प्रवानी नसी प्रध्यापिका। भारत भ संस्कृत का अध्ययन कर के 'श्रीमद्भगवद्गीता' का फेव और रूसी म मनुवाद कर चुकी है। स्विट्जरलंड की शियांसाफिकरा लॉज की अध्यक्षा है।

"धरा प्राथीन मरामन : तु ही पत्रकार प्रोप लेखक । इस्तम्बोल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रह चुके हैं। 'ततन' के सम्पादक । 'टिंग्शि फेडिरेसिस्ट एसोसियेशन फॉर वर्ल्ड गवर्नमेट' के उपप्रधान है।

पुरुषात्तमः वास्तु व्यास्त : भारत क व्यापारियो मे प्रवणी, अनुभवी राजनीतिज्ञ । लडन मे भारतीय गोलमेज कान्फरेसी
क प्रतिनिध रह । 'रिजर्थ वैक' क डायरेंग्टर, 'ग्रोरिएटल' बीमा कम्पनी के चेयरमैन।

जेरा उ तर्च । यमरी की विद्वान् तथा चिन्त कि, 'रियितिस्ट' के भूतपूर्व शाहित्यिक सम्पादक; 'द एसेट प्रॉफ ह्यूमैनिटी' (ब्रिटिंग एकेडेभी द्वारा पुरस्कृत), 'एमजेंश श्रॉफ मैन', 'इज गौड एविडेट ?' ग्रादि के लेखक ।

धिरका मुहम्मद इस्माइकाः सारान-प्रवन्तक, मैपूर, जयपुर श्रोर हैदराबाद राज्यो के सफल प्रवान मन्त्री रहे। ग्राम्य स्वारध्य पर दूर पूर्व देशों की 'इटर गवर्नमेटल कान्फरेन्स' मे भारतीय प्रतिनिधि-मडल के नेता रहे।

र्हारितिह मोड़ : निधान-परिषद् के सदस्य, दिल्लो और नागपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपित, सागर विश्वविद्यालय के जन्मदाता तथा गुलगित । कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा धर्म पर अनेक अन्थों के रचियता ।

विलियम तन : जितानो पालियामेट के सबस्य, अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के समीक्षक; स्याम के वृगी-आवकारी के परामर्शयाता रह चुके है।

तान युन-ज्ञान : रयाजिपाप्त चीनी विद्वान् श्रौर तेखक । विश्व-भारती, ज्ञान्ति-निकेतन के चीन-भवन के श्राचार्य श्रौर रानालक; 'शिनो-इण्यिन कल्चर सोसाइटी' के संस्थापक; प्रथम श्रीखल एशिया-सम्मेलन (१६४७) के चीनी प्रतिनिधि ।

कृष्णलाख श्रीधराणी : गंक ह ग्रीर पत्रकार; कोलिंग्बरा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर ग्रीर 'वाट्रमल निधि' के डायरेक्टर। भारत की रवतन्त्रता के लिए बाशिगटन में बनी राष्ट्रीय समिति के भूतपूर्व उपा-ध्यक्ष। 'वायस ग्रॉफ इडिया' के सम्पादक। 'माई इडिया', 'माई एमेरिका', 'वानिंग टूद वेस्ट' ग्रीर 'व गहात्मा एंड द वर्ल्ड' के लेखक।

एडगर स्नो : ग्रागरीकी नेस्तम, पत्रकार तथा युद्ध-संवाददाता। 'सैटर्ड ईविनग पोस्ट' के भूतपूर्व सहायक सम्पादक। बाइहाई के 'वायना वीकली रिव्यू' (१६२६-३०) के सहायक सम्पादक। सन् १६३२ से १६३६ तक 'खेली हेरल्ड' ग्रीर 'ईविनग पोस्ट' के संवाददाता। 'रेड स्टार ग्रोवर वायना', 'पैटर्न ग्रांफ रोगियट पावर' ग्रादि ग्रन्थों के लेखक।

एस० बेसी फ़िट्चलेरल्ड : बितानी प्रबन्धकर्ता, प्राच्यविद् तथा लेखन । जडन विश्वविद्यालय में प्राच्य कानून के, तथा 'इन्स ऑफ कोर्ट' में हिन्दू ग्रीर मुस्लिम क़ानून के श्रध्यापक । लंडन के स्कूल ऑफ़ झोरिएंटल स्टेडीज़ मे गारतीय-सिहली भाषाओं तथा संस्कृतियों के विभाग के श्रध्यक्ष, सिविल सर्विस से अवकाश-प्राप्त ।

- केलासनाथ काटजू: पश्चिमी नगाल के गवर्नर। युवत-प्रान्तीय सरकार के ग्रानकारी, उद्योग तथा कृषि विभाग के मन्ती रहे। 'प्रगाग महिला विद्यापीठ' के चासलर। प्रसिद्ध वकील, 'इताहाबाद ला जर्नल' के सम्पादक (१६१८-४३)। कानुन की ग्रानेक पुस्तकों के लेखक।
- मृहम्मद हफीज संयद : शिक्षा-विशारद, पूना के ट्रेनिंग कालेज के भूतपूर्व पिसिपल । प्रयाग विश्वविद्यालय मे रीउर । 'जिटिश इस्टिट यूट आँफ फिलासफी' तथा 'एशियाटिक सोसाइटो आफ परिस' के सदस्य । उर्दू, अग्रजी, फैच और हिन्दी मे अनेक पुस्तकों के लेखक । काशी क भारत धर्म-महामाल द्वारा 'विद्या-भूषण' की उपाधि पा चुके हैं।
- दी॰ विजयराधवाचार्यः शासन-प्रबन्धकः । उदयपुर राज्यः के भूतपूर्वः दीवानः । 'इम्पीरियतः कौसितः ग्राफः एग्निकल्चरः रिसर्च' के उपाध्यक्षः । सन् १९२२-२५ मे एग्पायर प्रदिश्तनी के भारत विभाग के विगश्तरः । ख्यातिप्राप्तः व्याख्याता ।
- **टॉम विद्रिधम**ः जिल्लानी पालियामट के सगाजवादी सदस्य और अन्तर्राष्ट्रवादी उस्पानी गृहयुद्ध म अन्तर्गाद्रीग जिगड म लडे। युद्ध-कला पर पुस्तके लिख चुके हे और इस सगय ससार का एक यालो जनत्मक इतिहास लिख रहे है।
- कें एम॰ पणिकर : सन् १६४८ ने चीन में भारतीय राजदूत । 'हिन्दुरतान टाइम्स' के सम्पादक । पटियाना तथा बी मानर के दीयान रह चुके हैं। कैनाडा पैसिफिक सम्तन्धों के सम्मेलन (१६४२) तथा सम्मिलित राष्ट्र। की जनरल एरोम्नली (१६४७ में) भारतीय प्रांतिनिधि-गउल के सदस्य । रायल इतिया नाया-यटी के उपाध्यक्ष । गलयालम भाषा में अनेक राजनीतिक अन्य तथा उपन्यास, नाट के प्रांदि तिस्त चुके हैं।
- हुमायू कबीर : शिक्षा-शास्त्री तथा लेखक । भारत सरकार के संगुवत जिक्षा-सलाहा। र । ग्रान्ध्न, कलकता ग्रीर मद्रास विश्वविद्यातयों के श्रध्यापक । ग्रीखल भारतीय विद्यार्थी काग्रेस के प्रथम ग्रीधवेशन के सभापति । सम्मिलित राष्ट्रों के शैक्षिक सगठन के तीसरे सम्मेलन के प्रतिनिधि ।
- म्यूरियल वसी : अग्रेजी लेखिका, महारानी कॉलेज, बंगलोर में इतिहास छोर प्रर्थशास्त्र की भूतपूर्व प्रोफेगर , भारतीय सेना के 'पब्लिक रिलेशन्य' विभाग में भी रही । सास्कृतिक विषयो पर शिराती है।
- सार्बूलिसह कवीश्वर : भारतीय देशभगत । श्रविल भारतीय फार्वर्ड ब्लॉक के सभापति, 'तित्व रिध्यू' श्रीर 'त्यु हेरता' के सम्पादक रह चुके हैं । सन् १८३२-३३ में काग्रेस के स्थानापन्न सभापति रहे ।
- श्रार्थर मूर: अनुभवी पत्रकार, 'स्टट्स्मैन' के भूतपूर्व सम्पादक । 'थॉट' (गयी दिल्ली) के सम्पादक । सन् ११४४-४६ में गाउटबैटन के 'पब्लिक रिलेशस' (लोक-सम्पर्क) के सलाहकार । कुछ समय के लिए बमाल की धारा सभा में यूरोपीय दल के नेता । 'बमाल फ्लाइम क्लब ' के जन्मदाला । 'द मिरेकल' तथा 'दिस श्रावर वार' के लेखक ।
- नारायणवास रतनमल मलकानी: 'राजस्थान सघ' के पुनरावास विभाग के प्रधान गचालक। गुजरात विद्यापीठ, प्रष्ठमाग-बाद के उपाध्यक्ष तथा ग्रिखल भारतीय हिण्डिन सेवक सघ के संयुक्त मंत्री रह चुके हैं। सन् १८४८ में पाकिस्तान स्थित भारतीय डिप्टी हाई किगिश्नर थे। सिन्धी भाषा में श्रनेक ग्रन्थी के लेखक। गान्धीजी को रचनाग्रो तथा जवाहरजाल नेहरू की श्रात्मकया का श्रभेजो प्रगुवाद भी किया है।
- स्रुक्षरं चेज : पमरीकी लेखक तथा अर्थशास्त्रवेत्ता। अगरीका की 'तेशनल रिसोर्रोज कमेटी', रिसेटलगेट एउ मिनिस्ट्रेशन सेक्योरिटीज एंड एक्सचेज कमीशन आदि के विशेषज्ञ परामर्शदाता रहे है। अर्थशास्त्र तथा राजनीति सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के लेखक।
- कम्लादेवी पट्टोपाध्याय : समाजवादी नेत्री तथा नारी-प्रान्दोलन की समयिका; काग्रेस की कार्ग-कारिणी की भूत-पूर्व सदरया। प्रन्थिल भारतीय महिला-सम्मेलन की सभानेती। व्यारयात्री श्रीर प्रवकार।

- इक्ष्याल सिंह : तथा, पत्रार प्रोर मन्तर्राष्ट्रीय घटनाम्रो के समालोचक । 'बुद्ध' पर एक पुस्तक लिखी है । लडन में 'पगतिसील लेखक दत्त' के मूल प्रतिष्ठापको में से एक थे।
- जोन सार्जेंट . स्यातिप्राप्त त्रितानी शिक्षा-शास्त्री । ब्रिटिश कोसिल के सदस्य । भारत सरकार के शिक्षाविभाग के भृतपूर्व सलाहकार श्रोर शिक्षा-किम्बनर ।
- सनेपल्की राजाकृष्णन् : स्याधिप्राप्त दर्शनिविद् । सोवियट रूस में भारतीय राजदूत । काशी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व नाउन-चामतार । स्राक्सफोर्ज में प्राच्य धर्म तथा नीति-शास्त्र के स्पाल्डिंग प्रोफेसर । शिकागो युनिर्वासटी में तुरानात्मक धर्म के हैंस्केल लेक्चरर । सम्मिलित राष्ट्रों के शैक्षिक-सास्कृतिक संगठन में भारतीय प्रतिनिधि-गडल के नता—प्रमन्तर संगठन के सभापित चुने गये। दर्शन शास्त्र के ग्रमेक ग्रयों के लेखक ।
- गगराविहारी मेहला : भारत सरकार क टीरिफ बोर्ड के अध्यक्ष, इडियन चेम्बर प्राफ कांगर्स के भूतपूर्व सभापति । किन्दीय शिक्षा-परामर्श रामिति के ग्रौर प्रन्य सरकारी समितियों के सदस्य । अग्रेजी में अनेक परतक विकी है ।
- फनर कारान, : प्रस्ति । कितानी मजदूर नता, पाकार योर लेखका ('इडिपेडेट लेबर पार्टी' के राजनीतिक मन्त्री। भारत क सम्बन्ध हितैषी । साम्राज्यवाद-विरोधी जातियो की काग्रेस के मूल प्रेरक, सन् १६२७ में 'इडियन ट्रेंड यनियन काग्रेस' तथा काग्रेस में सहयोगी प्रतिनिधि।
- किशोरताल धनश्याम सक्षरूयाला : 'हरिजन' के सम्पादक । सन् १६१७ में राष्ट्रीय शिक्षा कार्य ग्रादि के लिए साबरमती ग्राध्यम में प्रविष्ट हुए और तब से गान्धी-नीति के प्रमुख व्याख्याता है। गान्धी सेवा-सघ क ग्राध्यक्ष ।
- कीलायती मुंदी: भारत की प्रमुख सार्वजिनक कार्यकितयों में अन्यतम, बम्बई के 'हरिजन सेवकसघ' और हिन्दी नियापीठ की अध्यक्षा, 'साहित्य ससद् और स्वी सेवासघ' की भूतपूर्व मन्त्री। 'वीमेन्स एसोसियेशन' की अध्यक्षा। गुजराती की अनेक पुस्तकों की लेखिका, जिनमें 'कुमारदेवी' और 'जीवनमाथी जडेली' विशेष प्रसिद्ध है।
- कालिदास नाम : 'कलकत्ता की ग्रेटर इडिया सोसायटी' के सभापति । बुएगेस एयरीज की 'पी० ई० एन० काग्रेस' तथा मिछनी की 'कांगनबेल्थ रिलेशन्स कॉन्फ्रेस' के भारतीय प्रतिनिधि । न्यूयार्क के 'इंस्टिट्यूट झॉफ़ इटर्नशनल एजुकेशन' तथा हवाई विश्वविद्यालय के श्रतिथि प्रोफेसर रहे । 'इडिया एड द गैसिफिक वर्ष्ड' तथा 'न्यू एशिया' के लेखक ।
- सियारामशरण गुप्त : किंव, उपाचाराकार ग्रीर निबन्ध-लेखक । साहित्य मे गान्धी-नीति के व्याख्याता ग्रीर प्रतिपादक । यासा सूर्यनारायण शास्त्री : सम्कृत के विद्वान्, पारलेकिमेडि के 'महाराजा कॉलेज' के संस्कृत श्रध्यापक रहे । सस्कृत की ग्रनेक कृतियों के रविषता ।

#### संस्मरग

- नरेन्द्रवेव : लखनऊ विद्वविशालय के बाइस चांसलर, प्रमुख राष्ट्रकर्मी, समाजवादी नेता और व्याख्याता; राजनीति-दर्शन के पश्चित ।
- धनव्यागवास बिङ्ला : उद्योगपित तथा व्यापारी । गान्धीजी के प्रातियेय तथा मित्र । 'बिङ्ला ब्रद्सं लि०' के मैनेजिंग डायरेक्टर, भारतीय चेंग्बर धाँफ कामर्स के तथा फ़िडरेशन धाँफ इंडियन चेंग्बर्स धाँफ कामर्स' के भूतपूर्व सभापति । प्रखिल भारतीय हरिजन सेंबकसंघ के प्रधान ।
- आयम स्टीफ़िल्स : सुपसिंख पत्रकार । 'स्टेट्समैन' के सम्पादक । भारत सरकार के सूचना ब्यूरो के भूतपूर्व डायरेक्टर।

प्रदूंड एक्स्प्रेंन सेन : पत्रकार । 'एशिया' (ग्रनन्तर 'एशिया एंड द अमेरिकाज') की भूतपूर्व सम्पादिका । 'वं।यसलेस इंडिया' ओर 'पेजेट आंफ़ इंडिया'ज हिस्टरी' की लेखिका ।

पुक्तीरकुशार रुद्ध : प्रयाग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर और विभागीय अध्यक्ष । कुछ समय के लिए युक्त प्रान्तीय सरकार के आर्थिक सलाहकार और सविव भी रहे । 'इंडियन इकॉनॉमिक्स एसोसियेशन' के भूतपूर्व सभापति ।

हिक्सल अयूर : तुर्की कूटनीतिज्ञ, पत्रकार तथा लेखक। ग्रंकारा की राष्ट्रीय सरकार के वैदेशिक दण्तर में राजनैतिक विभाग के डायरेक्टर, तथा बेलग्राड और काबुल में राजदूत रह चुके हैं। तुर्की जनतंत्र के प्रधान मंत्री। भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री तथा इतिहास के युनिवर्सिटी-प्रोफ़ेसर। तुर्की की राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान।

रूजेंटिप्रसाद मुकर्जी: लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा सामाजशास्त्र के रीडर; भीर आलोनक।
प्रियंक्त छोस्टर: समाजसेविका। लंडन के ईस्ट एंड के निर्धनों की रोवा के लिए 'किंग्सले हॉल' की संस्थापिका। महात्मा
गान्धी की मित्र। कई बार भारत की यात्रा कर चुकी है और विश्व भर का अमण किया है।
'माई होस्ट द हिन्दू' और 'एंटर्टीनिंग गान्धी' की लेखिका।

भाषाब श्रीहरि श्रणे : बिहार के गतर्नर । कांग्रेस के भूतपूर्व श्रध्यक्ष । लंका में भारत सरकार के प्रतिनिधि रह नुके है । निरंजनिसह भिल : श्राजाद हिन्द फ़ौज के संस्थापकों में से एक, तथा उसके उच्चतम योधा (कम्बेटेंट) अफ़रार । नोवा-खाली की शान्ति-यात्रा में गान्धीजी के साथ रहे ।

सध्यतेल फ़ील्डेंस : क्रमशः बी० बी० सी० में निभागीय अधिकारी, भारत के कंट्रोलर आफ़ ब्राडकारिटम, बी० बी० सी० के भारतीय विभाग के सम्पादक रहे। अब इटली में एलाइड कंट्रोल कमीशन के 'पब्लिक रिलेशन्स' विभाग के संचालक हैं।

ोनियकर सुमार पिल्लय : शिक्षावेत्ता, लेखक, वनता तथा श्रभिनेता । तिस्वेन्द्रम् के ट्रेनिंग कॉलेज में अंग्रेजी के श्रध्यापक । त्रथुरास द्विवेदी : पत्रकार स्रौर लेखक । विस्था प्रदेश रारकार के राहायक-रात्तिव ।

रिसलाल एस० देसाई : लंका के 'दंडियन मर्केंटाइल चेम्बर' के भूतपूर्व सभापति । सित्ल की भारतीय कांग्रेस के संस्थापक और मन्त्री। 'दंडिया एंड सिलोन', 'सिटीजन अर्गर आउटकारट' शीर 'संस्कृत समीक्षा' के लेखक ।

र्शिवन्यवास : विधानपरिषद् के सदस्य; महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष । भारतीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदस्य । विख्यात नाटककार । हिन्दी साहित्य-सम्मोलन के भूतपूर्व सभापति ।

ाय कृष्णदास : साहित्यकार तथा कला के मर्मज्ञ श्रालोचक। भारत कला-भवन, बनाररा के संचालक। 'भारतीय चित्रकला' श्रीर 'भारतीय मूर्तिकला' के लेखक। भारतीय चित्रकला पर उनका बृहत् ग्रन्थ छप रहा है। 'कलानिधि' के सम्पादक।

धीर खास्तगीर : निवकार तथा भूतिशिल्पी। दून स्कूल, देहरादून में कला-अध्यापक । शान्तिनिकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। नयी दिल्ली में तथा अन्यव अपनी कृतियों का प्रदर्शन कर चुके हैं।

रंभाऊ उपाध्याय, : पत्रकार, सम्पादक श्रीर लेखक । महात्मा गान्धी के सहकारी रहें ।

भिकाश : श्रासाम के गवर्नर । शिक्षावेत्ता, पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ । माकिस्तान में भारतीय हाई किंगइनर । युवत-प्रान्तीय कांग्रेस वमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस के मन्त्री रह चुके हैं । काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य । श्रंग्रेजी में 'एनि वेसेंट' तथा हिन्दी में 'स्फुट विचार' और 'नागरिक शास्त्र' के लेखक ।

कर' : सुप्रसिद्ध व्यंग्य-चित्रकार । इस समय 'शंकर्स वीकली' के सम्पादक ।

नास्ताल चभनलाल मेहता : हिमाचल प्रदेश के चीफ़ कमिदनर। पहले भारतीय सिविल सर्विस में थे। 'इम्पीरियल कींसिल श्रॉफ़ एप्रिकरचरल रिसर्च' के सदस्य रहे। कला-विशेषज्ञ तथा लेखक। 'भारतीय चित्रकला' तथा 'स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग' नामक ग्रन्थ लिखे हैं।

रामस्तामी मुबालियर : राजनीतिझ श्रीर शासन-प्रबन्धकर्ता । मैसूर के भूतपूर्व दीवान । गोलमेज कान्क्रेस में, लीग
 श्राफ नेशन्स में तथा सैन फ़ैंसिस्को के सम्मिलित राष्ट्र-सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि- मंडल के

- सवस्य ग्रीर सम्मिलित राष्ट्रों के ग्राथिक-सामाजिक कमीशन के ग्रध्यक्ष रहे। भारत-मन्त्री की सिमित के तथा गवर्नर-जेनरल की कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके है।
- भार्शर एम० खोवर : कंगाडीम इतिहासकार । किन्सटन के ब्वीन्स विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफ़ेसर । कैनाडा के इतिहास पर अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के तथा राजनीति और संस्कृति-विषयक लेगो के लंखक ।
- चन्द्रतारा एन० नकील: धर्यशारत्री; बग्बई विश्वविद्यालय मे अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर और 'स्कूल आँफ़ इकॉनॉमिकस' के टायरक्टर । इटियन इकॉनॉमिक कान्फ़ेस के भूतपूर्व सभापति । भारतीय अर्थशास्त्र की अनेक प्रामाणिक पुरतकों के लेखक ।
- गुभगुख निहाल सिंह : धिक्षाशास्त्रो, लेखक और पत्रकार । काशी विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफेसर रहे, अब दिल्ली में कामर्स कालेज के प्रिसिपल हैं।
- कें टी आहं प्रणास्त्री प्रोर अध्यापक । विधानपरिषद् के सदरय तथा नेशनल प्लानिंग कमेटी के मन्त्री । बम्बई िश्चिरियालय के प्रथंशास्त्र विभाग के भूलपूर्व अध्यक्ष । भारतीय अर्थशास्त्र पर अनेक प्रामाणिक परुषकों के प्रणेता ।
- सानवेन्द्रनाथ राखः राजनीतिज्ञ, आन्दोलक, आन्तिकारी, लेखक श्रीर पत्रकार । मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक; कम्युनिस्ट इटनैंअनल के संस्थापक-सदस्य । मेरठ तथा कानपुर षड्यंत्र केसों के प्रमुख ग्रिभियुवत । रैजिकल डेमोर्कैटिक पार्टी, तथा 'इंडियन फेडरेशन श्रॉफ़ लेबर' के जन्मदाता । 'रैडिकल ह्यूमनिस्ट' (भ्तपूर्व 'इंडियों) के सम्पादक । राजनीति, राजनीति-दर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों पर अनेक अन्थों के लेखक ।
- कि आठ नीलकंड शास्त्री : इतिहासचेना और अर्थशास्त्री। काशी और मद्रास विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्रोफ़ेसर तथा भारतीय इतिहास सम्मेलन के सभापति प्रीर श्रिखल भारतीय प्राच्य विद्या-सम्मेलन के उपसभापति रहें। यक्षिण भारत के इतिहास की अनेक पुस्तकों के लेखक।
- तर्गतिर्थं लक्ष्मण झास्त्री जोक्षी: भारतीय और पारचात्य दर्शन के पंडित, मानववादी चित्तक। 'धर्मकोष' के सम्पादक तथा
  'धर्म-निर्णय गंडल' के प्रमुख सदस्य। गराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लेखक।
- पुनीतिकुमार चादुज्याः भाषाभारभन्न । कलकत्ताः विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा-विज्ञान ग्रीर व्यति-विज्ञान के खैरा भोक्रेगर । रायल एशियाटिक सोसायटी भाँक बंगाल के उपाध्यक्ष । अनेक पुस्तकों के लेखक निगमें 'ओरिजिन एंड डेयलपमेंट श्रांक बंगाली लेखेज', 'बंगाली क्रोनेटिक रीडर' श्रौर 'इंडो-आर्यन एंट हिन्दी' गुग्य है ।
- अनन्त स० आल्तेकर: काशी विश्वित्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्यापक और विभाग के अध्यक्ष । इतिहास कांग्रेस के दूसरे श्रिविवेशन में प्राचीन इतिहास परिषद् के सभापित थे । 'न्यूमिस्मैटिक सोतायटी ऑफ़ इंडिया' के अध्यक्ष । अखिल भारतीय प्राच्यिवद्या-सम्मेलन के मन्त्री; विक्लियो-गाफ़ी थ्रॉफ़ इंडियन श्राकियालॉजी' के सम्पादक-मंडल के एक सदस्य । प्राचीन भारतीय इतिहास पर अनेक श्रागाणिक पस्तकों के लेखक ।
- श्री व्यं पुणताम्बेकर: नागपुर विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफ़ेसर। काकी विश्वविद्यालय और बम्बई के नेशनल कालेज में राजनीतिशास्त्र के शिक्षक रहे। इंखियन पोलिटिकल साइंस कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति। भारतीय इतिहास और राजनीति सम्बन्धी अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के प्रणेता।
- जबुनाथ सरकार : मुगलकालीन भारत के विख्यात इतिहासकार । पटना विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के रीडर, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपित, तथा भारतीय हिस्टारिकल रेकाईस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं।
- रमेशचन्त्र मजूमवार : इतिहासकार । यलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापक और ढाका विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर रहें । अंग्रेज़ी और बैंगला में अनेक पुस्तकों के लेखक ।

रधुथोरिलिह : इतिहाराविद् श्रीर लेगक । सीतामऊ (मालवा) के राजकुमार । भारतीय सेना में भी रहें। 'मालवा में गुगान्तर', 'मालवा इन ट्राजिशन' और 'इडियन स्टेट्स एड न्यू रेजीम' आदि के लेखक ।

वैरियर ऐल्विन : नृतत्त्ववेता, लेखक तथा समाज-रोवक। भारत के म्रादिवासियों के लिए एक कुछाश्रम के सरथापक। 'भेन इन इंडिया' के राम्पादक। जन जातियों पर अनेक पुस्तकों के लेखक, जिनमें 'द नैया',

'द गुडिपा एट देयर घोटुल' स्रोर जन-गीतो के उनके प्रनुवाद विशेष प्रसिद्ध है।

नीतरत्न घर : ोज्ञानिक क्रोर रसायनशास्त्री, प्रयाग विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के आवार्य क्रोर विभागीय अध्यक्ष । 'इडियन कैमिकल सोसायटी' तथा 'नेशनल एकेडेमी आंफ सायंस' के भूतपूर्व सभापति । 'इडियन इस्टीटचूट ऑफ सॉयल सायस', इलाहाबाद के सरथापक । अनक मौलिक वैज्ञानिक तेसी फ्रोर परतकों के लेखक ।

संपद्म नफीसी : तुर्धि इतिहासकार मोर तेखक । तेहरान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और ईरानी एकेडेमी के सदस्य । 'रिरानी साहित्य का इतिहास' तथा 'पारिय एसाइक्लोपीडिया' के लेखक ।

एम० डी० राघवन : जातितत्त्वविद्, सिहल के राष्ट्रीय सम्रहालयों के सहायक सन्धानक, मदास सम्रहाराय के भृतपार्व वयुरेटर, मद्रास विश्वविद्यालय के नृतत्त्व विभाग के अध्यक्ष ।

श्रद्धीक्षाचन्द्र वन्छोषाध्यारा : पुरातत्त्वज्ञ । इस समय सारनाथ सग्रहान्य के प्रध्यक्ष । 'भारतवज', 'सम रकल्पनर्स एट कृत्ज, दिल्ली', 'द कैरेक्टर श्रॉफ इंडियन श्रार्ट', 'शिज्य एड सारनाय' श्रादि के लेखक ।

बारणासि, रामभूति 'रेण्', : तेल्गु श्रोर हिन्दी के लेखक । हिन्दू कॉलज गटूर में हिन्दी के अध्यापक ।

भोतीबन्द्रः भारतीय कला स्रोर पुरातत्त्व के पारली स्नातोचक । प्रिस श्रॉफ वेल्स सप्रहालय, बम्लई के कला-विभाग के क्युर-टर । 'जेन मिनियेचर पेटिंग इन वैस्टर्न इंडिया', स्रौर 'टेकनीक स्नाफ मुगल पटिंग' श्रादि के लेखक ।

विनोदविहारी गुलर्जी : कवानार । विश्वभारती में कला-शिक्षक रहे, ग्रव काठमाडू संग्रहालय में है ।

शिक्षित्रकृक्षार घोष : साहित्यिक तथा त्रालोनक, विश्वभारती मे अध्यापक । एलउस हक्सले, स्वीन्द्रनाथ ठामुर आरे ग्रोर श्री ग्ररकिन्द्र के शिष्य ।

वासुदेवज्ञरण श्रग्रमाल : पुरातत्त्वज्ञ । राष्ट्रीय संग्रहालय के निरीक्षक; 'यू०पी० हिस्टॉरिकल सोसायटी' के मृत पर के सम्पादक । भारतीय संस्कृति श्रोर पुरातत्त्व सम्बन्धी विषयो के श्रिधकारी लेखक । पाणिनि पर एक ग्रन्थ लिखा है।

नन्दलाल बसु : रणातिप्राप्त निजकार, कला-शिक्षक श्रीर श्रालीचक । विश्वभारती कला-गवन के ग्रप्यक्ष । (विशेष परिचय चित्रकारों के परिचय में देखिए ।)

श्चात्माराम रावजी वेशपांडे, : गराठी के कवि; 'फूलवात', 'भन्नमूर्त्त' श्रीर 'पर्तेव्हा' के रर्नागता ग्रीर मध्यप्रान्त क शिक्षा निभाग के उपसंचालक।

'सुन्दरम्': गुजराती के कवि प्रोर श्रालोचक, 'काव्य-मंगल' के लेखक। पिछली राती की गुजराती कविता पर एक तिरतृत प्रध्ययन भी लिखा है। इस समय श्ररिकिंद शाश्रम में है।

श्रिडिय वाणिराजु : सुर्पाराङ तेलुगु किव, कलाकार और शिल्पी । हैदराबाद दिवलन के 'मीजान' (तेलुगु दैनिक) के सम्पादक । 'नारायण राव', 'तूफान', 'हिमबिन्दु', और 'तोलाकारी' के लेखक ।

बलदून ढीगरा : अंग्रेजी भाषा के किय ग्रीर लेखक, इस समय राम्मिलित राष्ट्रों के शैक्षिक-सांस्कृतिक कभीक्षत के साहित्यिवभाग में पैरिस में है।

वी॰ उसकृष्णम् नायर, : उड़ीसा सरकार के कस्टम विभाग के श्रध्यक्ष । मलयालम के श्रनेक उफ्त्यासों श्रीर कियात्रों के प्रणेता। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुरतकों का मलयालम में श्रनुवाद किया है।

कें एस॰ कारन्त : कमड़ लेखक, उपन्यासकार तथा नाटककार। 'कन्नत कोप' के सम्पादक।

मुक्तन्वीलालः : वैरिस्टर प्रौर कला-मालोचक । युक्तप्राग्तीय कौसिल के भूतपूर्व उप-सभापति । भारतीय कला-सम्बन्धी धनेक पुस्तकों भ्रौर लेखों के लेखक ।

बालकृष्ण सीताराम महाँकर : मराठी किन । आँल इंडिया रेडियो के 'इंडियन लिस्तर' पत्र के सम्पादक । मराठी में

- 'शिशिरागम', 'रापीचा दिवस' ग्रोर 'काही कविता' ग्रादि तथा श्रग्रेज़ी में 'ग्रार्ट्स एंड सेन' के लेखरा
- 'किल्क' : वारतिविक्त नाग रा० कृष्णगूर्त्ति । तिमल मासिक 'किल्क' के सम्पादक । तिमल के ग्रनेक उपन्यासी ग्रौर कहा-नियों के तेश्वक । 'तिमल एकेडेमी' के मन्त्री ।
- चन्द्रवदन मेहता : तराक, किन तथा नाटककार । श्रांल इडिया रेडियो बम्बई मे हैं । गुजराती मे उपन्यास, किवता श्रीर नाटका तथा श्रग्नेजी में 'द स्रायरन रॉड' के लेखक ।
- बी० के० गोकाक : कतड श्रीर अगेची के किन । राजाराम कॉलेज कोरहापुर के प्रिसिपल । 'साँग श्रॉफ लाइफ', 'इज्जोडु', 'यगान्तर' श्रीर 'समुद्रादक्षे' श्रादि के लेखक ।
- संगद मुजतबा श्रली : बंगला थोर प्रभेजी के तेखक । बोगरा कालेज (पूर्वी पाकिस्तान) के प्रिसिपल । पहले विश्व-
- हजारोग्नसाव द्विनेदी : जिन्नगारती हिन्दी-भवन के प्रत्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्मानित डावटर ब्रॉफ लिटरेचर। हिन्दी और सम्फ्रत साहित्य तथा ज्योतिष शास्त्र के सुपठित विद्वान्। ब्रालीचनाग्रत्यों में 'कबीर', 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' श्रीर 'बाणभट्ट की प्रात्मकथा' उपन्यास विशेष उल्लेखनीय है।
- यामन सोरघा : भराक्षे कहानी-लेखक । नवभारत कॉलेश वर्षा म अध्यापक, 'हिन्दुस्तानी डिक्शनरी' के एक सम्पादक, 'सुलमा' 'हवन', 'प्रस्थान' और 'पाथेय' के रोखक।
- 'श्रज्ञेष'ः परा नाम राज्यवानन्द हीरानन्द वात्स्यायन्, हिन्दी उपन्यासकार्, श्रालोचक ग्रोर कवि ।
- बुद्धदेव धसुः वंगता के पभुष किन, कहानी-लेखक स्रोर स्रालोचक । बँगता त्रेमासिक 'कविता' के सस्थापक-सम्पादक । स्रमजो में भी वंगला साहित्य सम्बन्धी पुस्तक स्रोर लेख लिखे हैं।
- वार्यवरुत चेकटझास्त्रुलु : तेत्गु के बिहान् । रोखक और प्रकाशक । 'प्रान्ध्र-व्यापार कक्ष' के सस्थापको मे से एक । सम्पा-दक्त--- 'वितिष' (तेतुगु साप्ताहिक) ग्रीर 'फेडेरेटेड इडिया' (श्रग्नेजी साप्ताहिक)।
- शकर कुरुप, जी० : करल के प्रमुख कवि । महाराजा कालेज एनिकुलम में अध्यापक । अखिल केरल साहित्यिक एकेडेमी के गमरा-गत्र के सरगायक । साहित्य-कटकम्', 'विशालहारी' और 'सूर्यकठी' आदि के लेखक ।
- 'यशयन्त' : गृरा नाम यशनन्त दिनकर पेढारकर । श्राभुनिक मराठी कविता के प्रसिद्ध कवि । बड़ौदा रियासत के राजकिव श्रीर 'महाराष्ट्र साहित्य पिका' के सम्पादक भी रहे हैं । प्रकाशित रचनाश्रो में प्रमुख है— 'गशोधन', 'गशानिधि', 'तन्दीशाला' श्रादि ।
- च क्य क्य न राजा : गरकृत के विद्वान्; गद्रास विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राचार्य। मलयालम साहित्य के प्रामाणिक प्रध्येता, प्राचल भागसीय प्राच्य-विद्यासम्मेलन के विभिन्न विभागों के, तथा भारतीय दार्शनिक काग्रेस के सभापति यह चुके हैं। नेपाल जानेवाले भारतीय सास्कृतिक शिष्टमङल के सदस्य।
- ए० श्रीनियास राघवन् : ग्यातिप्राप्त तमिल साहित्यिक, सम्पादक—'चिन्तनै' (तमिल मासिक); तथा सहकारी सम्पा-दक प्रग्रेजी 'त्रिनेणी' । 'प्रवन् श्रमरन्', 'मलकतरु' श्रादि के लेखक । विवेकानन्द कॉलेज, मद्रास के श्रथजी विभाग के श्रध्यक्ष ।
- मुल्कराज श्रानन्द : श्रग्रेजी के प्रसिद्ध भारतीय लेखक, उपन्यासकार, कला-आलोचक ग्रीर पत्रकार, कला पत्रिका 'मार्गे'
  के सम्पादक । 'कुपी', 'टू लीब्ज एड ए बड' प्रभृति प्रग्रेजी उपन्यास ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर
  चक्रे हैं।
- प्रेमा कंटक: गराठी-लेखिका; सासवड गान्धी-ग्राश्चम की संस्थापिका, महाराष्ट्र काग्रेस की रचनात्मक कार्यकर्ती।
  'प्रसाद दीक्षा' (महात्मा गान्धी की लेखिका के नाम पत्र), 'काम ग्रौर कामिनी' (उपन्यास)
  ग्रौर 'सत्याग्रही महाराष्ट्र' की लेखिका।
- 'वनफूल': वास्तितिक नाम वालाईचाँद मुखोपाध्याय । प्रसिद्ध वँगला उपन्यासकार श्रीर किव; डॉक्टर; वँगला को प्रचुर माहित्य दिया है ।
- रविशंकर महाज्ञंकर रावल : चित्रकार तथा कला-ग्राकोचक; 'कुमार' के भूतपूर्व सम्पादक। गुजरात साहित्य-परिषद्

कराची के कला-विभाग, 'बाम्बे प्रांविशियल ग्राटिस्ट'स कांन्फ्रेस', तथा 'ग्रार्ट सोसाइटी ग्रांफ इडिया', बम्बई के भूतपूर्व सभापति, ग्राल इडिया एसोसियेशन ग्रांफ फाइन धार्टस् के उप-सभापति; भारत कला-मडल, बग्बई के सभापति।

लक्ष्मीनारायण भिश्न : कवि और नाटककार, जिन्हे आधुनिक हिन्दी नाटक के जन्मदाता कहा जा सकता है। एक दर्जन स भी श्रियक समस्या-नाटक श्रीर एक खड-काव्य 'सेनापति कर्ण' भी लिखा है। हि० सा० सम्मेलन के साहित्य परिषद् के सभापति।

'श्री रंग': पूरा नाम प्रारं नी० जागीरदार। लेखक, नाटककार तथा उपन्यासकार। संस्कृत के प्रोफेसर। कन्नड में नाटक, उपन्यास, जीवनी, और निवन्ध लिखे है। प्राप्तेजी म 'ड्रामा इन संस्कृत लिटरेवर', 'क्रमपैरेटिव फ़िलॉलाजी थ्रॉफ मार्डन इडो-थ्रायंन लेखेजेज' ग्रादि के लेखक।

एस० गोगास्तक्ष्रध्यभूति : तेलुगु लेसक, साहित्यालोनक । प्रेजीडेसी कॉलेज, मद्रास में भौतिक शास्त्र के प्राफंसर ।
नारायण सीतारास फडके : महाराष्ट्र के गण्य-मान्य साहित्यिक तथा प्रतिष्ठित थिद्वान्, उपन्यास प्रीर कहानी-तेलक,
गराठी पित्रका 'फ्लाकर' के सस्थापक, तथा 'फ्रकार ' के सम्पादक । अग्रेजी म 'लीब्ज इन
प्रोगरट निड', 'सेनस प्रांबलम्स इन इडिया' और 'वर्थ पैग्स आफ न्यू काश्मीर' के तोलक ।
सी० भास्करन् नायर : युनिवर्सिटी कॉलेज तिस्वेन्द्रुरम म प्राणि-शास्त्र के प्रोफेसर तथा तिस्वनकोर विश्वविद्यालय
में प्राणिशास्त्र विभाग के ग्रन्थक्ष । मलयालम में वैज्ञानिक और साहित्यिक विषयो पर लियाते हैं।

श्री० रा० श्रीनिवास राधवन् : भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की पित्रका के सम्पादक; 'कोगर्स', बम्बई के भूतपूर्व सम्पादक। तमिल, कन्नड़ और सस्कृत साहित्यों के अब्बे ज्ञाता।

विभूतिभूषण वन्योपाध्याय : बंगला के सुप्रसिद्ध किव और उपन्यासकार। प्रतानी विगीय साहित्य-सभा (१६४५) के सभापति। अनेक पुस्तको के रचियता, जिनमे 'पथार पवक', 'प्रपराजिता'. श्रीर 'श्रारण्यक' श्रादि सम्मिलित है।

इरायली कर्वे : किधा-भास्त्री और समाजशास्त्रविद्; पूना के डक्कन कॉलेज के पोस्ट-ग्रेजुएट एंड रिसर्च इस्टीटगृष्ट मं समाजशास्त्र-विभाग में रीडर । इडियन सायसकाग्रेस के मानवशास्त्र-विभाग की ग्रध्यक्षा । समाजशास्त्र और मानवशास्त्र पर प्रतेक खोजपूर्ण लेखो की लेखिका ।

नीहाररंजन राथ : साहित्यकार ग्रीर कला-समीक्षक; कलकत्ता विश्वपविद्यालग में कला के वागीरवरी प्रोफ़ेसर। बँगशा ग्रीर ग्रग्नेजी दोनों भाषाग्रों में लिखते हैं।

प्रभाकर बलवन्त गाचवे : हिन्दी श्रौर मराठी के एक बुरन्पर लेखक। पहले उज्जैन में तर्कशास्त्र श्रीर श्रश्रेजी राजित्य के अध्यापक थे; श्रव श्रॉल इंडिया रेडियों में हैं। 'शारान-शब्द-कोष' के सम्पादकों में से एक।

दक्षिणारंजन सित्र मजूमदार : बच्चों के लिए छोटी कहानियाँ श्रीर परियों की कहानियाँ लिखनेनाले सुप्रसिद्ध गँगला-लेखक। 'चित्रदिनेर रूपकथा', 'सब्ज लेखा' ग्रीर 'करगेर मूर्त्ति' के लेखक।

हीरेन्द्रनाथ दल : बँगला उपन्यासकार श्रीर श्रालोचक; 'इन्द्रजित' छमानाग से भी लिखते रहे हैं । डी० एच० लारंस श्रीर रेगार्क के श्रनुवाद किये हैं । विश्वभारती, शान्तिनिकेतन में श्रंग्रेजी के श्राचार्य ।

# चित्रकार-परिचय

अवनीन्द्रनाथ ठाकुर : भारत में कला के पुनर्जागरण में प्रथम विशिष्ट ग्रौर प्रभविष्णु व्यक्तित्व । भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सीन्दर्य-चेतना के अभ्युदय में प्रधान प्रेरक । भारतीय कला के संग्राहक, विद्यार्थी प्रमुख व्याख्याता तथा शिक्षक, कलाकार, नये कला ग्रान्दोलन के ग्रग्नणी, निबन्ध-लेखक प्रोर कृतिकार । श्रवनीन्द्रनाथ का महत्त्व श्रतुलनीय है ग्रीर व्यक्तित्व ग्राकर्षक । ग्रारम्भ में योरोपीय श्रध्यापकों से पाश्चात्य शास्त्रीय चिनशैली में शिक्षा पाकर ग्रवनीन्द्रनाथ स्वदेशी परग्पराग्रों की ग्रीर चीनी तथा जापानी शैलियों द्वारा श्राकृष्ट हुए, जिससे उनकी कला पर गहरा प्रभाव पड़ा । 'कृष्णलीला' सम्बन्धी चित्र; 'रानी तिष्यरक्षिता ग्रौर बोधिवृक्ष', देशेन्द्रनाथ द्विजेन्द्रनाथ तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शबीहे (पोट्रेट), गीतांजिल, उमर खट्याम तथा श्रारब्योपन्यास का चित्रीकरण; दार्जीलिंग चित्रावली; 'खेल के साथी' चित्रावली, 'कृष्णमंगल' वित्रावली; तथा 'श्रन्तिग यात्रा' भादि उनके चित्र विशेष प्रसिद्ध है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारतीय कलाग्रों के 'वागीश्वरी प्रोफ़ेसर' रहे; तथा रवीन्द्रनाथ की मृत्यु के पश्चात् सुल काल के लिए विश्वयारती के श्रध्यक्ष । श्रव कलकत्ते के एक उपनगर में विश्वाम गरते हैं । उनके चित्रों का कोई एक संग्रह नही मिलता; 'विश्वभारती' पत्रिका के 'ग्रवनीन्द्र ग्रं में उनकी कृतियों का प्रातिनिधिक कलन मिल सकता है ।

गगनेन्द्रनाथ ठाकुर : अपने अनुज अवनीन्द्रनाथ के आगे कुछ फीके पड़ जाने पर भी गगनेन्द्रनाथ विलक्षण प्रतिभाशाली चित्रकार थे। उनकी विविध शैलियों में प्रयोगशीलता की नाना रूपिणी समृद्धि और
उमंग शे कभी-कभी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ब्यापक संस्कारिता और आवर्षक व्यक्तित्व
नाले गगनेन्द्रनाथ 'इंडियन सोसायटी ऑफ ओरियंटल आर्ट' के जन्मदाता और प्रथम मन्त्री
रहे। उनके चित्र मुख्यतया इन कालों में विभक्त किये जा रहे हैं: "जापानी प्रभाव (और
सुन्दर सुनहली पार्च्यभूमि) का काल, बंगाल के देहात और पुरी के जलरंग में शंकित सैरों
(लंडरकेप) का काल, हिमालय के सादे चित्रों का काल, चैतन्य चित्रावली का काल, समकालीन
जीवन के तीखे व्यंग्य-चित्रों का काल, और 'कोणवादी' (व्यूबिस्ट) शैली में मौलिक प्रयोगों
का काल। इन प्रयोगों और व्यंग्य-चित्रों का समुचित प्रचार और सम्मान श्रभी तक
नहीं हस्रा है।

नन्वलाल बसु : प्रवानित्रनाथ के पट्टिशाष्य (——"मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात नहीं हो सकती !"—), विश्व-भारती में रवीन्द्रनाथ के सहकर्मी, शान्तिनिनेतन के कलाभवन के संचालक, नन्दलाल वसु देश-विदेश के कला-विद्याधियों के प्रेरणास्रोत और श्रद्धापात्र रहे हैं। पौराणिक और प्राचीन विषयों के उनके चित्रों में विशिष्ट अतीतानुवर्तन के साथ सच्ची मौलिकता भी है। शान्तिनिकेतन के चीन-भवन तथा बड़ोदा के कीर्ति-मन्दिर में उनके भित्ति-चित्र; बौद्ध और शैव चित्र; रवीन्द्रनाथ की पुस्तकों के चित्र और ग्रलंकरण; लोक-जीवन के और सन्थालों के चित्र; प्राकृतिक सैरे (सैंडस्केप), चित्रित पोस्टकार्ड, हरिपुरा कांग्रेस शिविर के मंडन के लिए लोक-संस्कृति के ग्राधार पर बनायी गयी विलक्षण चित्रावली; उनके बेतबूटे और नक्काशी के काम; डिजाइन और प्रतीक-संयोजना— उनकी कृतियाँ इतनी विविध, रम्य और सजीव हैं कि उन्हें गुरु के समकक्ष बिठा देती हैं। "रेखा पर उनका सम्पूर्ण अधिकार है।" सादे, संयमित, विनीत, मित्रभाषी नन्दलाल वसु के जीवन पर रामकृष्ण, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, गहात्मा गान्धी प्रौर श्री प्ररिवन्द का नहुत प्रभाव पटा है। कला पर उनके छोटे-छोटे लेखों स्रोर उक्तियां का सम्रह 'शिल्पकला' नाम से विश्वभारती से प्रवाशित हुन्ना है।

रामेन्द्रनाथ चक्रवर्ती: कलक्ते के गर्थनंभेट स्कूल प्राफ प्रार्ट तथा शान्तिनिकेतन के कलाभनन में नित्रकता की शिक्षा प्रहण कर रामेन्द्रनाथ चक्रवर्ती ने यूरोप की यात्रा की ग्रोर वहा ग्रपने वित्रों का प्रवर्शन किया। सन् १६४६ में पैरिस की 'ग्राधुनिक कला की ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्शनों में ग्रीर संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक-सारकृतिक संगठन के समारोहों में प्राधुनिक कला के प्रवर्शन को संगठित करने और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार हारा नियुक्त हुए। कुछ कान के लिए देहली के पालिटेकनिक के कला विभाग के ग्रध्यक्ष रहे; ग्रव कलकृत्ते के गर्नामेट स्कूल ग्रॉफ ग्रार्ट के प्रिसिपल है। विविध माध्यमों में ग्रपनी कला व्यक्त की है; पर धातु पर उकेरे हुए विश्व (एविंग) उनकी विश्वेपता है। ऐसे चित्रों के कई संग्रह भी प्रकाशित किये हैं।

रामिककर: कलाभवन, शान्तिनिकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त करके १६३२ से वहीं ग्रह्मापन करते हैं। उनकी वला की विशेषता उनकी ताजगी और उत्साह है। शिल्पी के नाते उनका कार्य विराट् और प्राधुनिक है, उनकी निशिष्ट दृष्टि श्रं कन को एक मोलिक शनित और प्रवेग देती है जो कभी-कभी निचित्र ग्राकार धारण करता है। सिमेट और ककरीट की भी मूर्तियाँ बनाते रहें है। उनकी कृतियों का प्रदर्शन प्राय: नहीं हुआ भ्रोर प्रकाशन भी कम; परन्तु कला-समीक्षकों और रसन्तों द्वारा वे समाद्त है।

रुपालिसह शेखावत : िणानी के श्री भूरिसह शेखावत से वित्रकला की शिक्षा पाकर लखनऊ आर्ट रकूल में एक एक विताया; फिर शान्तिनिकेतन गये, जहा अब कलाभवन में शिक्षक है। मध्यपुणीन भारतीय कला शैलियो तथा भित्तिचित्रों की ओर विशेष प्रवृत्ति है। उनकी गव्य राजराानी शेली में "राजस्थानी के सुन्दर तत्त्रों के साथ-साथ मुग़ल शैली और आधुनिकता का मच्छा एवं सप्राण सिग्यथण है।" काठम्दाई और रेमाकन भी उल्लेखनीय है।

रषीन सैत्र : कलकत्ते के गवर्नमेट स्मूल फ्रांफ ग्रार्ट मे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की; शत्रीहे (पोर्ट्रेट) विराने के प्रावीण्य प्राप्त किया । 'कलकत्ता ग्रूप' की स्थापना मे प्रमुख भाग लिया । ग्रव कलकत्तों के गवर्नमेट स्कूल ग्रांफ ग्रार्ट में शिक्षक है ।

ोपाल घोष: 'कलकत्ता ग्रूप' के अन्यतम सदस्य। जयपुर और गद्रास में शिक्षा ग्रहण की, अवनीन्द्रताथ ठाक्र और नन्दलाल वसु से प्रेरणा पायी। आधुनिकता, "उत्कट मर्मस्पर्शी रग-योजना तथा प्रवंग और रूप-परिवर्तन के आविष्यार में व्यस्त रेखा उनके चित्रों के प्रमुख गुण हैं।" आजकत शिवपुर इंजीनियरिंग कालेज में कलाशिक्षक है। चित्रों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है।

ागनाथ श्राह्वासी: मूल गोकुल (गथुरा) नियासी, जहां पिता मन्दिर में संगीतकार थे। श्रहिवासी बैप्णव-परग्परा गं श्रीतश्रीत हैं। ड्राइग मास्टर की नौकरी छोड़कर बम्बई के जे० जे० स्कूल श्रोंफ श्राट में कता की शिक्षा पायी; स्वर्ण पदक तथा श्रन्थ पदक श्रौर सम्मान पाये। श्रपने निश्रो की कई प्रविश्वानियां की श्रौर भारत सरकार के लिए कई भित्ति-श्रलंकरण भी किये। 'मीरा का गृहत्याग' नामक निश्र भारत सरकार द्वारा चीन को भेंट किया गया था।

सल कृष्ण हेक्बर : खिलीनों को रँगने के शौक से आरम्भ कर हेक्बर ने अपनी कला-शिक्षा मैसूर के चामराजन्य टेकिनिकल इंस्टीट्यूट मे श्री दंडवित मुत्तु से पायी। अनन्तर जे० जे० स्कूल आफ आर्ट बम्बई मे भित्त-अलंकरण में विशेषता प्राप्त की। अब वही शिक्षक है। इस समय सरकारी अध्ययन-नृति पर यूरोप का प्रवास कर रहे हैं। बम्बई आर्ट सोसायटी का स्वर्ण पदक प्राप्त किया; देश-विदेश में अपने चित्र प्रदर्शित कर चुके हैं।

बाबू हें रूर : जे ० जे ० स्वूल आफ आर्ट, बग्बई मे शिक्षित बाबू हे रूर के चित्र सख्या में बहुत थोडे है किन्तु गुणों के कारण प्रिस्त हुए हैं । उनके चित्रों में एक विशेष सप्राणता, सतर्क रेखाकन, तथा "जीवन के प्रति एक सगन्तित मूलग्राही दृष्टि" मिलती है । सन्, '४२ के प्रान्दोत्तन की चित्रावती तथा लोक-शैतियों के प्रयोग विख्यात है ।

हयावश्व चावडा : जे० जे० स्कूल ग्राफ प्रार्ट, वम्बई में तथा इंग्लैंड के स्लेड स्कूत में रैडॉरफ व्वावे के पास लिलत कलाओं की दीक्षा पायी । पैरिस की एकाडमी 'द ला ग्राद शामियेर' में एक वर्ष ग्रध्ययन किया । टेम्परा चावड़ा का प्रिय माध्यम है, यद्यपि अग्य माध्यमों में भी कार्य किया है, ग्रोर ग्रर्द्ध चित्र भी उकरें हैं।

प्रयोग वासगुरत : कराकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक, प्रदोप दास गुप्त ने मूर्तिकला की शिक्षा लखनऊ मे एच० राय चोबरी ग्रीर मद्रास में देवीपसाद राय चौधरी की देखरेख में पायी । कलकत्ता विश्वविद्यालय से वृत्ति पाकर निदेश गये, रायल एकेडेमी में मैकमिलन श्रीर विलियम उक्त से दीक्षा पायी । अपने शिल्प की प्रदर्शिनियाँ कर चुके हैं श्रीर सम्मान पा चुके हैं।



Durga Sah Municipal Library,
Naint Tal,
gaiftene and arrange